## राजस्थान के जैन शास्त्र मराहारीं

की

# 

## [चतुर्थभाग]

(जयपुर के बारह जैन ग्रंथ भंडारों में संग्रहीत दम हजार से अधिक ग्रंथों की सूची, १८० ग्रंथों की प्रशस्तियां तथा ४२ प्राचीन एवं अज्ञात ग्रंथों का परिचय सहित)

भूमिका लेखक.-

डा॰ नासुदेव शारण अग्रवाल , अध्यत्त हिन्दी विभाग, काशी विश्व विद्यालये, वाराससी

सम्गादकः---

डा० कस्तूरचंद कासलीवालं एम. ए. पी-एम. डी., बास्त्री - - -पं० अनूपचंद न्यायतीर्थ साहित्यरल

R

प्रकाशक :---

केशरलाल बरूशी

संत्री :--

प्रबन्धकारिणी कमेटी श्री दिगम्बर जैन मितशब चेत्र श्री महाबीरजी महाबीर भवन, जबपुर

## पुस्तक प्राप्ति स्थान:-

- मंत्री श्री दिगम्बर जैन अ० लेत्र श्री महावीरजी
  महावीर भवन, सवाई मानसिंह हाईवे, जयपुर (राजस्थान)
- २. मैनेजर दिशम्बर जैन अ० चेत्र श्री महावीरजी श्री महावीरजी (राजस्थान)

鲘

प्रथम संस्करण

महाबीर जर्यान्त नि० सं० २०१९ ऋषेल १६६२

鲘

मुद्रकः— मॅनरलाल न्यायतीर्थ भी नीर प्रेस, जयपुर ।

# **⊁** विषय-सूची **४**

| प्रकाशकीय                             | **** | पत्र संख्या १-२  |
|---------------------------------------|------|------------------|
| ८ भूमिका                              | ***  | ₹–8              |
| १ प्रस्तावना                          | **** | <b>५–</b> २३     |
| । प्राचीन एवं अज्ञात प्रंथों का परिचय | •••• | ₹४–४=            |
| ,, ,, दिवरख                           | **** | 8E-X <del></del> |
| विषय                                  |      | पत्र संख्या      |
| १ सिद्धान्त एवं चर्चा                 | **** | \$80             |
| २ धर्म एवं ऋगचार शास्त्र              | **** | 85               |
| ्रश्रध्यात्म एवं योगशास्त्र           | •••• | ६६-१२⊏           |
| ्<br>न्याय एवं दर्शन                  | **** | १२६-१४१          |
| ू<br>पुराग् साहित्य                   | •••• | *885-888         |
| काञ्य एवं चरित्र                      | •••• | १६०-२१२          |
| , कथा साहित्य                         | **** | २१३–२⊻६          |
| ः व्याकरण साहित्य                     | •••• | २४७–२७०          |
| <sup>°</sup> ६ कोश                    | **** | २७१-२७=          |
| १० ज्योतिष एवं निमित्तज्ञान           | **** | २७६-२६४          |
| ११ चायुर्वेद                          | **** | २६६–३०७          |
| ्रे२ चन्द्र एवं असंकार                | •••• | ३०=-३१४          |
| ्री ६ संगीत एवं नाटक                  | **** | ३१६–३१⊏          |
| "१४ लोक विज्ञान                       | **** | ३१६–३२३          |
| १४ सुभाषित एवं नीति शास्त्र           | **** | ३२४–३४६          |
| <b>११६ मंत्र शास्त्र</b>              | **** | १४६-२४६          |
| १७ काम शास्त्र                        | **** | ₹ <b>X</b> ₹     |
| १८ शिल्प शास्त्र                      | **** | #X8              |

पत्र संख्या'

|                                     | **** | <b>३</b> ሂሂ– <b>३</b> ሂደ       |
|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| १६ लज्ञ्ण एवं समीचा                 | **** | ३६०-३६७                        |
| २० फागु रासा एवं वेलि साहित्य       | •••• | ३६⊏–३६६                        |
| २१ गस्ति शास्त्र                    | •••• | 300-305                        |
| २२ इतिहास                           | **** | રેહદ- <b>૪</b> ૫૨ <sup>ક</sup> |
| २३ स्तोत्र साहित्य                  |      | 823-225                        |
| २४ पूजा प्रतिष्ठा एवं विधान साहित्य | **** | 330-0XX                        |
| २४ गुटका संप्रह                     | **** | ७१६–≒೦೦                        |
| २६ अवशिष्ट साहित्य                  | **** | == १-==४                       |
| ९ प्रंथानुकमणिका                    | •••  | <u> </u>                       |
| = ग्रंथ एवं ग्रंथकार                |      | ६२६-६३०                        |
| ह शासकों की नामावित                 | **** | 383-883                        |
| ॰ ब्राम एवं नगरों की नामावलि        |      | £80-£4 <u>₹</u>                |
| ৯ গ্রন্থাতি ৭স                      | •••• | 692-63                         |

## 🛨 प्रकाशकीय 🔻

' प्रथ सूची के चतुर्थ भाग को पाठकों के हाथों में देते हुये गुक्ते प्रसन्नता होती है। प्रथ सूची का यह भाग श्रव तक प्रश्नारान प्रथ सूचियों में सबसे बड़ा है और इसमें १० हजार से अधिक प्रयों का विवरण दिया हुआ है। इस भाग में जयपुर के १२ शास्त्र भंडारों के प्रयों की सूची दी गई है। इस प्रकार सूची के चतुर्थ भाग सहित अब तक जयपुर के १० तथा श्री महाबीरजी का एक, इस तरह १० भंडारों के अनुमानतः २० हजार प्रयों का विवरण प्रकाशित किया जा चुका है।

प्रंबों के संकलन को देखने से पता चलता है कि जयपुर प्रारम्भ से ही जैन साहित्य एवं संस्कृति का फेन्द्र रहा है और दिगम्बर शास्त्र भंडारों की दृष्टि से सारे राजस्थान में इसका प्रयस स्थान है। जयपुर बड़े बड़े विद्वानों का जन्म स्थान भी रहा है तथा इस नगर में होने वाले टोडरमल जी, जयचन्द्र जी, सदासुखजी कैसे महान विद्वानों ने सारे भारत के जैन समाज का साहित्यक एवं धार्मिक दृष्टि से पय-प्रश्नेत किया है। जयपुर के इन भंडारों में विभिन्न विद्वानों के हाथों से लिली हुई पाय-लिपियां प्राप्त हुई हैं जो राष्ट्र एवं ममाज की श्रमुल्य निधियों में से हैं। जयपुर के पाटोदी के मन्दिर के शास्त्र भंडार में पंठ टोडरमल जी द्वारा लिखे हुये गोम्मस्सार जीवकांड की मूल पाय-लिपियां प्राप्त हुई है जिसका एक विश्व हमने इस भाग में दिया है। इसी तरह महा रायमल्ल, जोधराज गोदीका, खुरालचंद श्रादि श्रम्य विद्वानों के द्वारा लिली हुई प्रतियां है।

इस प्रंथ सूची के प्रकाशन से भारतीय साहित्य एवं विशेषतः जैन साहित्य को कितना लाभ पहुँचेगा/इसशा सही व्यनुसान तो विद्वान ही कर सकेंगे किन्तु इतना व्यवस्य कहा जा सकता है कि इस भाग के प्रकाशन से संस्कृत, व्यपभंश एवं हिन्दी की सैकडों प्राचीन एवं ब्रह्मात रचनायें प्रकाश में व्यायी हैं। हिन्दी की व्यमी १२ वी शताब्दी की एक रचना जिनवत्त चौपई जवपुर के पाटोदी के मन्दिर में उपलब्ध हुई है जिसको संभवतः हिन्दी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचनाओं में स्थान मिल सकेगा तथा हिन्दी साहित्य के इतिहास में वह उल्लेखनीय रचना कहलायी जा सकेगी। इसके प्रकाशन की व्यवस्था शीप्त ही की जा रही है। इससे चूर्व प्रयुच्च चरित की रचना प्राप्त हुई थी जिसको सभी विद्वानों ने हिन्दी की व्यव्हें रचना स्थीकार किया है।

उस्त सूची प्रकाशन के आतिरिक्त त्रेत्र के साहत्य शोध संख्यान की श्रोर से श्रव तक प्र'थ सूची के तीन भाग, प्रशस्ति संप्रह, सर्वाधीसदिसार, तामिल भाषा का जैन साहित्य, Jainism a key to true happiness. तथा प्रणुक्तचरित चाठ प्र'वों का प्रकाशन हो चुका है। सूची प्रकाशन के व्यतिरिक्त राजस्थान के विभिन्न नगर, कस्वे एवं गांवों में स्थित ७० से भी श्राधिक मंडारों की प्र'थ सुचियां बनायी जा बुकी हैं जो इसारे संस्थान में हैं, तथा जिनसे विद्वान एवं साहित्य रोध में लगे हुये विद्यार्थी लाभ उठाते रहते हैं। प्रंथ स्विचों के साथ २ करीब ४०० से भी अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रचीन गंथों की प्ररास्तियां एवं परिचय लिये जा चुके हैं जिन्हें भी पुम्तक के रूप में प्रकारित करने की योजना है। जैन विद्वानों द्वारा लिखे हुये हिन्ही पद भी इन भंडारों में प्रवुर संख्या में निलते हैं। ऐसे करीब २००० पदों का हमने संषद कर लिया है जिन्हें भी प्रकारित करने की योजना है तथा संभव है इस वर्ष हम इसका प्रथम भाग प्रकारित कर सकें। इस तरह लोज पूर्ण साहत्य प्रकारान के जिस उद्देश्य से चेत्र ने साहत्य शोध संस्थान की स्थापना की थी हमारा वह उद्देश्य भीटे भीरे पूरा हो रहा है।

भारत के विभिन्न विद्यालयों के भारतीय भाषाओं मुख्यतः प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश हि॰दी एवं राजस्थानी भाषाओं पर खोज करने वाले सभी विद्वानों से निवेदन है कि वे प्राचीन साहित्य एवं विशेषतः जैन राहित्य पर खोज करने वा प्रदास करें। हम भी उन्हें साहित्य उपलब्ध करने में व्याशांकि सहयोग होंगे।

प्रंय सूची के इस भाग में जयपुर के जिन जिन शास्त्र मंडारों की सूची दी गई है मैं उन भंडारों के सभी व्यवस्थापकों का तथा विशेषतः श्री नाधूलालजी बज, श्रानूपचंदजी दीवान, पंट भंवरलालजी न्यायतीर्थ, भीराजमलजी गोधा, सभीरमलजी आवड़ा, कपूरचंदजी रांवका, एवं प्रो. सुल्तानसिंह जी जैन का स्थामारी हूं जिन्होंने हमारे शोध संस्थान के विद्वानों को शास्त्र भंडारें की सूचियां बनाने तथा समय समय पर वहां के प्रंथों को देखने में पूरा सहयोग दिया है। स्थाशा है भविष्य में भी उनका साहित्य सेवा के पुनीत कार्थ में सहयोग मिलता रहेगा!

हम श्री डा॰ वासुदेव रारणजी कामवाल, हिन्दू विश्वविद्यालय बाराणमी के हृदय में आमारी हैं जिन्होंने कास्वस्थ होते हुये भी हमारी प्रार्थना स्वीकार करके प्रंथ सूची की भूमिका लिखने की कृषा की है। भविष्य में उनका प्राचीन साहित्य के शोध कार्य में निर्देशन मिलता रहेगा ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है।

इस प्रंय के विद्वान् सम्यावक थी डा॰ कस्तूरचंद्जी कासतीयाल एवं उनके महयोगी श्री पं॰ अनुपचंदजी न्यायतीर्थ नथा श्री सुगनचंदजी जैन का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने विभिन्न शास्त्र संडारों को देखकर तगन एवं परिश्रम से इस मंथ को तैयार किया है। मैं जयपुर के सुयोग्य विद्वान् श्री पं॰ चैन-सुखदासजी न्यायतीर्थ का भी हृदय से आभारी हूं कि जिनका हमको साहित्य शोध संस्थान के कार्यों में प्य-प्रदर्शन व सहयोग मिलता रहता है।

## भूमिका

श्री दिगम्बर जैन खातराय चेत्र श्री महाबीर जी, जयपुर के कार्यकर्ताशों ने कुछ ही वर्षों के भीतर खपनी संस्था को भारत के साहित्यक मानांचत्र पर उभरे हुए रूप में टांक दिया है। इस संस्था द्वारा संचालित जैन साहित्य शोध संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य सभी विद्वानों का ध्यान हठान् खपनी खोर खींच लेने के लिए पर्यारत है। इस संस्था को श्री करत्र्यचंद्र जी कासलीवाल के रूप में एक मीन साहित्य साधक प्राप्त हो गए। उन्होंने खपने संकरप बल और खद्मुत कार्यशाकि द्वारा जयपुर एवं राजस्थान के खन्य नगरों में जो शास्त्र भंडार पुराने समय से चले खाते हैं उनकी छान बीन का महत्वपूर्ण कार्य खपने उपर चठा लिया। शास्त्र भंडार पुराने समय से चले खाते हैं उनकी छान बीन का महत्वपूर्ण कार्य खपने उपर चठा लिया। शास्त्र भंडारों की जांच उनकी कमबद्ध वर्गीकृत खीर परिचयात्मक सूची बनाने का कार्य बिना रुग्रे हुए कितने ही वर्षों तक कासजीवाल जी ने लिया है। सौभाग्य से उन्हें अतिराय चेत्र के संचालक और प्रवंपकों के रूप में ऐसे सहयोगी मिले जिन्होंने इस कार्य के राष्ट्रीय महत्व को पहचान लिया और सूची पत्रों के विधिवन प्रकारान के लिए आधिक प्रवंप भी कर दिया। इस प्रकार का मणिकांचन संवोग वहन ती फलप्रद हुआ। परिचयात्मक सूची मं भों के तीन भाग पहले मुद्रित हो चुके हैं। जिनमें लगभग यस सहत्य मं थों का नाम और परिचय खा चुका है। हिन्दी जान में इन मंथों का व्यापक स्थागत हुआ और विश्वविद्यालयों में शोध करने वाले विद्वानों के इन मंथों के द्वारा बहुत सी खाइता नई सामगी हा भीर विश्वविद्यालयों में शोध करने वाले विद्वानों के इन मंथों के द्वारा बहुत सी खाइता नई सामगी हा परिचय प्राप्त हुआ।

उससे प्रोत्साहित होकर इस शोध संस्थान ने अपने कार्य को और अधिक वेगयुक्त करने का शैनरचय किया। उसका प्रत्यक्त कला प्रंथ सूची के इस चतुर्थ आग के इस दिया रामाने हैं। इसमें एक साथ ही लगभग १० सहस्त्र नए इस्तलिखित प्रंथों का परिचय दिया गया है। परिचय यदाप संदित्त है किन्तु उस के लिखने में विवेक से काम लिया गया है जिनमे महत्वपूर्ण या नई सामगी की ओर सौध कर्चा विद्वानों का ध्यान अवस्य आकृष्ट हो सकेगा। प्रंथ का नाम, प्रंथकर्चा का नाम, प्रंथ की भाषा, लेवन की तिथि, प्रंथ पूर्ण है या अपूर्ण इत्यादि तथ्यों का यथा संभव परिचय देते हुए महत्वपूर्ण सामग्री के उदरण या अवतरण भी दिये गये हैं। प्रम्तुत सूची पत्र में तीन सौ से ऊपर गुटकों का परिचय भी सिम्मिलत है। इन गुटकों में विविध प्रकार की साहित्यक और जीवनोपयोगी सामग्री का संग्रह किया जाता था। शोध कर्चा विद्वान यथावकारा जब इन गुटकों की व्योरेवार परीचा करेंगे तो उनमें से साहित्य की बहुत सी नई सामग्री प्राप्त होने की आशा है। प्रंथ संख्या ४४०६ गुटका संख्या १२४ में आरतवर्ष के मौगोलिक विस्तार का परिचय देते हुए १२४ देशों के नामों की सूची अत्यन्त अयोगी है। एप्यीचंद चरित्र आदि वर्णक प्रंथों में इस प्रकार की और भी भौगोलिक सूचिया मिलती हैं। उनके साथ इस सूची

का तुलनात्मक अध्ययन उपयोगी होगा। किसी समय इस सूची में ६८ देशों की संख्या रूड. हो गई थी। क्षात होता है कालान्तर में यह संख्या १२४ तक पहुँच गई। गुटका संख्या २२ (मंध संख्या ४४०२) में नगरों की बसापत का संवत्वार व्यौरा भी उल्लेखनीय है। जैसे संवत् १६१२ अकवर पातसाह आगरों बसायों: संवत् १५१४ और गसाह पातसाह आगरों बसायों: संवत् १५४४ विमल मंत्री स्वर हुवों विमल बसाई।

विकास की उन पिछली शांतिवों में हिन्दी साहित्य के कितने विविध साहित्य रूप थे यह भी अर्जुसंधान के लिए महत्वपूर्ण विवय है। इस सूची को देखते हुये उनमें से अनेक नाम सामने आते हैं। जैसे स्तोत, पाठ, संबह, कथा, रासो, रास, पूजा, मंगल, जयमाल, प्रश्तोत्तरी, मंत्र, त्रष्टक, सार, समुज्वय, वर्णन, सुभावित, जौपई, ग्रुभमालिका, निशाणी, जकडी, व्याहलो, वधावा, विनती, पत्री, त्राती, वोल, चर्चा, विचार, बात, गीत, लीला, चरित्र, इंद, ख्ण्य, भावना, विनोद, कल्प, नाटक, प्रशस्ति, धमाल, चौदालिया, चौमासिया, वारामासा, बटोई, बेलि, हिंडोलखा, च्नुही, सब्साय, वारामाही, मत्त्रन, संवोधित, वत्त्रीसी, पचासा, वावनी, सत्तर्यह, सामायिक, सहस्रनाम, नामावली, गुरुवावली, मत्त्रन, संवोधन, मोडलो खादि। इन विविध साहित्य स्पों में से किसका कत्र आरम्भ दुआ और किस प्रकार विकास और विस्तार हुआ, यह शोध के लिये रोचक विषय है। उसकी वहुमू य सामग्री इन मंडारीं में सुरिक्त है।

राजस्थान में कुल शास्त्र अंडार लगभग दो सी हैं और उनमें संचित प्रं थों की संख्या लगभग दो लाल के आंकी जाती है। हवें की बात है कि शोध संस्थान के कार्य कर्ता इस भारी दाथित्य के प्रति-जागरूक हैं। पर स्वभावतः यह कार्य दीर्घकालीन साहित्यक साधना और यह व्यय की अपेला रमता है। जिंस प्रकार अपने देश में पूना का अंडारकर इस्टीट्यूट, तंजोर की सरस्वनी महल लाइनेरी, मद्राम विश्वविद्यालय की ओरिवन्टल मेनस्किन्ट्स लाइनेरी या कलकरो की बंगाल पर्शायाटिक मोसाइटी का अंध अंडार हस्तालिखत अंथों के प्रकार में लाने का कार्य कर रहे हैं और उनके कार्य के महत्व को मुक्त कंठ से सभी स्वीकार कार्ते हैं, आशा है कि उसी प्रकार महत्वीर अतिराय लेन के जैन साहित्य शोध मंस्थान के कार्य की बोर भी जनता और गासन दोनों का ध्यान शीध आकृष्ट होगा और यह मंस्था जिस सहायता की पात्र है, वह उसे मुक्त के जिला शोध संस्था ने अब तक अपने सामनों से बड़ा कार्य किया है, किम्नु जो कार्य रेप हैं वह कहीं अधिक वड़ा है और इसमें संदेह नहीं कि अवश्य करने योग्य है। ११ बी शतो से १६ वी शतो के मध्य तक जो साहित्य रचना होती रही उसकी मंचित निधि का कुकेर जैसा समृद्ध कोष ही हमारे सामने आ गया है। आज से केवल १४ वर्ष पूर्व तक इन संडारों के आलित्य का पता चहुन कस लोगों को था और उनके संबंध में छान वीन का कार्य तो कुछ हुआ ही नहीं था। इस सबको देखते हुये इस संस्था के महत्वपूर्ण कार्य का व्यापक स्थागत किया जाना चाहिये।

काशी विद्यालय

#### प्रस्तावना

राजस्थान शताब्दियों से साहित्यिक त्त्रेत्र रहा है। राजस्थान की रियासतें वद्यपि विभिन्न राजाओं के ऋषीन थी जो आपस में भी लड़ा करती थीं फिर भी इन राज्यों पर देहती का सीधा सम्पर्क नहीं रहने के कारण यहां ऋषिक राजनीतिक उथल पुधल नहीं हुई और सामान्यतः यहां शान्ति एवं व्यवस्था चनी रही। यहां राजा महाराजा भी अपनी प्रजा के सभी धर्मों का समादर करते रहे इसलिये उनके शासन में सभी धर्मों को स्वतन्त्रता प्राप्त थी।

जैन धर्मानुवायी सदैव शान्तिभिय रहे हैं। इनका राजस्थान के सभी राज्यों में तथा विशेषतः जयपुर, जोधपुर, वीकानेर, जैंसलमेर, उदयपुर, चूंदी, कोटा, खलवर, भरतपुर खादि राज्यों में पूर्ण प्रमुख रहा। शानाविद्यों तक वहां के शासन पर उनका खाधिकार रहा और वे खपनी स्वामिभक्ति, शासनदक्ता एवं सेवा के कारण सदैव ही शासन के सर्वोच्च स्थानों पर कार्य करते रहे।

प्राचीन साहित्य की सुरला एवं नवीन साहित्य के निर्माण के लिये भी राजस्थान का वाता-बरण जैनों के लिये बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हुआ। यहां के शासकों ने एवं समाज के सभी वर्गों ने उस श्रोर बहुत ही रुचि दिललायी इसलिये सैकड़ों की संख्या में नये नये प्रंथ नैयार किये गये तथा हजारों प्राचीन प्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार करवा कर उन्हें नष्ट होने से बचाया गया। आज भी हस्तलिखित प्रंथों का जितना सुन्दर संग्रह नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, आजमेर, आमेर, जयपुर, उद्यपुर, श्रूपभदेव के प्रंथ भंडारों में मिलता है उतना महत्वपूर्ण संग्रह भारत के बहुत कम भंडारों में मिलेगा। ताइपन्न एवं कागज दोनो पर लिखी हुई सबसे प्राचीन प्रतियां इन्हों भंडारों में उपलब्ध होती हैं। यही नहीं अपभांश, हिन्दी तथा राजस्थानी भाषा का श्रीकांश साहित्य इन्हों भच्डारों में संग्रहीत किया हुआ है। अपभांश साहित्य के संग्रह की टिष्ट में नागौर एवं जयपुर के भन्डार उन्लेखनीय हैं।

श्राजमेर, नागौर, श्रामेर, उदयपुर, हूं गरपुर एवं ऋषभदेव के अंडार भट्टारकों की साहित्यक गतिविधियों के केन्द्र रहे हैं। ये भट्टारक केवल धार्मिक नेता ही नहीं ये किन्तु इनकी साहित्य रचना एवं उनकी सुरक्ता में भी पूरा हाथ था। ये स्थान स्थान पर भ्रमण करते ये श्रीर वहां से प्रम्यों की बटोर कर इनको श्रपने सुक्य सुक्य स्थानों पर संबद्द किया करते थे।

शास्त्र भंडार सभी आकार के हैं कोई छोटा है तो कोई बढ़ा । किसी में केवल स्वाध्याय में काम आने वाले प्रथ ही संप्रहीत किये हुये होते हैं तो किसी किसी में सब तरह का साहित्य मिलता है । साधारणतः हम इन प्रथ भंडारों को ४ थे णियों में बांट सकते हैं !

- १. पांच हजार मंथी के संप्रह बाले शास्त्र भंडार
- २. पांच हजार से कम एवं एक हजार से अधिक प्रंथ वाले शास्त्र अंडार

- ३. एक हजार से कम एवं पांचसी से अधिक प्रंथ वाले शास्त्र मंडार
- पांचमी प्रथों से कम वाले शास्त्र भंडार

इत शास्त्र अंडारों में केवल धार्मिक सिंहत्य ही उपलब्ध नहीं होता किन्तु काठ्य, पुराण, क्योतिष, आयुर्वेद, गणित श्वादि विधयों पर भी मंथ मिलते हैं। प्रत्येक मानव की रुचि के विधय, कथा कहाबी एवं नाटक भी इनमें अच्छी संख्या में उपलब्ध होते हैं। यही नहीं, सामाजिक राजनीतिक एवं अवश्यास्त्र पर भी मंथों का संमह मिलता है। कुछ भंडारों में जैनेतर विद्वानों द्वारा तिखे दुये अक्षण्य मंथ भी संम्रीत किये दुये मिलते हैं। वे शास्त्र मंडार बीज करने वाल विद्यार्थियों के लिये शोध संस्थान हैं लेकिन भंडारों में साहत्य की इतनी अमृत्य सम्पत्ति होते दुये भी कुछ वर्षो पूर्व तक ये विद्वानों के एहंच के बाहर रहे। अब कुछ समय वदत्र है और मंडारों के ज्यक्षधापक मंथों के दिवलाने में उननी आता-कानी नहीं करते हैं। यह परिवर्तन वासत्व में लोज में लीन विद्वानों के लिये शुभ हैं। आज के २० वर्ष पूर्व तक राजस्थान के ६० विदारत मंडारों को न तो किसी जैन बिद्वान ने देन्या और न किसी जैनतर विद्वान ने इन मंडारों के महत्व को बानने का प्रधास ही किया। अब गत १०, १५ वर्षों से उधर कुछ बिद्वानों का ध्यान व्याकष्ट हुआ है और सर्व प्रथम इसने राजस्थान के ५५ के करीव भंडारों को देना है भीर सेवारों के देलते की योजना बनाई जा पुक्ती है।

ये अंध अंडार प्राचीन युग कें पुस्तकालयों का काम भी देते थे। इतमें थैंठ कर स्वाध्याय प्रेमी शास्त्रों का व्यध्ययन किया करते थे। उस समय इन प्रंथों की सूर्वियां भी उपलब्ध हुझा करती थी तथा ये अंध लकड़ी के पुट्टों के बीच में रलकर सून अधवा सिल्क के फीलों से वांचे जाने थे। फिर उन्हें कपड़े के बेष्टनों में बांध दिया जाता था। इस प्रकार प्रंथों के वैद्यानिक रीति से रखे जाने के कारण इन अंडारों में ११ वी शताब्दी तक के लिखे हुचे प्रंथ पाये जाते हैं।

जैसा कि पहिले कहा जा जुका है कि वे मंथ भंडार नगर करने एवं गांचों तक में पाये जाते हैं इसिलये राजस्थान में उनकी यास्तविक संख्या कितनी है उसका पता लगाना कांठन है। फिर भी यहां अर्थुमानतः क्षोटे बड़े २०० भंडार होंगे जिनमें १॥, २ लाख से ऋषिक इस्तांलायित अंथों का संमह है।

जब्धुर आरम्भ से ही जैन संस्कृति एवं साहित्य का केन्द्र रहा है। यहां १४० से भी अधिक जिन मंदिर एवं चैत्यालय हैं। इस नगर की स्थापना संबत्त १७५४ में महाराजा सवाई अवसिंहजी द्वारा की नाई भी तथा उसी समय खामेर के बजाय जयपुर को राजधानी बनाया गया था। महाराजा ने इसे साहित्य एवं कक्षा का भी केन्द्र बनाया तथा एक राज्यकीय पोधीखाने की स्थापना की जिसमें भारत के विभिन्न स्थानों से लाये गये सैक्ट्रों महत्वपूर्य इस्तिलांब्यत मंद्रा संमित्त किये हुये हैं। यहां के महाराजा प्रतापसिंहजी भी विद्वान् थे। इन्होंने कितने ही मंद्रा लिखे थे। इनका लिला हुआ एक मंद्र संगीतसार जयपुर के बड़े मन्दिर के साहत्र संबार में संमहीत है।

१८ वी एवं १६ वी शताब्दी में अयपुर में अनेक उच्च कोटि के विद्वान हुये जिन्होंने साहित्य की अपार सेवा की। इनमें दौलतराम कासलीवाल (१८ वी शताब्दी) रामनीराम (१८, १६ वी शताब्दी) रामनीराम (१८, १६ वी शताब्दी) दोपचन्द्र कासलीवाल (१८ वी शताब्दी) जयचन्द्र कासलीवाल (१८ वी शताब्दी) क्यचन्द्र काववा (१६ वी शताब्दी) रेक्टपचन्द्र विलाला (१६ वी शताब्दी) निम्दलाल क्षाववा (१६ वी शताब्दी) रक्टपचन्द्र विलाला (१६ वी शताब्दी) सरामुल कासलीवाल (१६ वी शताब्दी) सरामुल कासलीवाल (१६ वी शताब्दी) सरामुल कासलीवाल (१६ वी शताब्दी) सम्बाल क्षित्र का १६ वी शताब्दी) पुलीचन्द्र (१६ वी शताब्दी) जात्र (१६ वी शताब्दी) जात्र (१६ वी शताब्दी) आवि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें अधिकांश हिन्दी के विद्वानों के जयपुर में मध्य मन्हारों की स्वापना की तथा उनमें प्राचीन मध्यों की लिपयां कर के विराजमान की। इन विद्वानों के अविराक्त क्ष्यों पर भाषा टीका कियी थी। इन विद्वानों ने जयपुर में मध्य मन्हारों की स्वापना की तथा उनमें प्राचीन मध्यों की लिपयां कर के विराजमान की। इन विद्वानों के आतिरिक्त यहां सेवड़ों लिपिकार हुये जिन्होंने आवक्षों के अमुरोध पर सैकड़ों जन्धों की लिपियां की तथा नगर के विराज मन्द्र में स्वी गई।

प्रंथ सूची के इस भाग में जयपुर के १२ शास्त्र मंडारों के प्रथों का विवरण दिया गया है ये सभी शास्त्र मंडार वहां के प्रमुख शास्त्र मंडार है और इनमें दस हजार से भी अधिक प्रयों का संप्रह है। महत्वपूर्ण प्रयों के संप्रह की दृष्टि से अ, ज तथा ज भन्डार प्रमुख हैं। प्रथ सूची में आये हुवे इन मंडारों का संक्लित विवरण निम्न प्रकार है।

## १. शास्त्र मंडार दि० जैन मन्दिर पाटोदी ( अ भंडार )

यह मंडार दि॰ जैन पाटोदी के मंदिर में स्थित है जो जयपुर की चौकड़ी मोदीख़ाना में है। यह मिन्दर जयपुर का प्रसिद्ध जैन पंचायती मन्दिर है। इसका प्रारम्भ में खादिनाय चैत्यालय भी नाम था। लेकिन बाद में यह पाटोदी का मन्दिर के नाम से ही कहलाया जाने लगा। इस मन्दिर का निर्माण जोंघराज पाटोदी द्वारा कराया गया था। लेकिन मन्दिर के निर्माण की निर्चत तिथि का कही उल्लेख नहीं मिलता। किर भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि इसका निर्माण जयपुर नगर की ग्यापना के साथ साथ दुखा था। मन्दिर निर्माण के परचान यहां शास्त्र मंद्यार की स्थापना हुई। इसलिये यह शास्त्र मंद्रार २०० वर्ष से भी खिक पुराना है।

मन्दिर प्रारम्भ से ही सहारकों का केन्द्र बना रहा तथा आमेर के अहारक भी वहीं खाकर रहने कने। अञ्चरक स्त्रेमेन्द्रकीलि सुरेक्ट्रकीलि, सुखेन्द्रकीलि एवं नरेन्द्रकीलि का कमराः संवत् १८१४,

र. देखिये ग'व सूची पृष्ठ संस्था १६६, व ४६०

१५२२, १८६३, तथा १८७६ में यही पट्टाभिषेक' हुवा या। इस प्रकार इतका इस मन्दिर से करीव १०० वर्ष तक सीवा सन्पर्क रहा।

प्रारम्भ में यहां का शास्त्र भंडार भट्टारकों की देख रेख में रहा इसलिये शास्त्रों के संगह में दिन मतिदिन वृद्धि होती रही। यहां शास्त्रों की जिल्लाने जिल्लाने की भी अच्छी ज्यवस्था थी इसलिये आवकों के अनुरोध पर वहीं पंथों की मतिलिपियां भी होती रहती थी। मट्टारकों का जब प्रभाव हीण होने लगा, तथा जब वे साहित्य की चोर उपेका दिल्लाने लगे तो वहां के भंडार की ज्यवस्था आवकों ने संभाव ली। लेकिन शास्त्र भंडार में संमहीत पंथों को देखने के परचान यह पता चलता है कि आवकों ने संभाव ली। लेकिन शास्त्र भंडार में संमहीत पंथों को देखने के परचान यह पता चलता है कि आवकों ने संभव्य मेंडार के अंथों की संख्या वृद्धि में विशेष अभिकृष्य नहीं दिललाई और उन्होंने मंडार को उसी अवस्था में सुरिवात रला।

#### इस्तनिश्वित ग्रंथों की संख्या

अंडार में शास्त्रों की कुल संख्या २२४० तथा शुटकों की संख्या २०८ है। लेकिन एक एक गुटके में बहुत से अंथों का संग्रह होता है इसलिये गुटकों में १८०० से भी काधिक पंथों का संग्रह है। इस प्रकार इस अंबार में चार हजार अंथों का संग्रह है। अकामर: स्तोत्र एवं तत्वायंसूत्र की एक एक ताडपत्रीय प्रति को होड़ कर शेष सभी ग्रंथ कागज पर लिखे हुये हैं। इसी अंडार में कपडे पर लिखे हुये इस्त जम्मूद्दीय एवं क्षवाईद्वीय के चित्र एवं यन्त्र, मंत्र कादि का उल्लेखनीय संग्रह हैं।

भंडार में महाकवि पुष्पदन्त कृत जताहर चरिज ( यशोधर चरित ) की प्रति सबसे प्राचीन है को संबत १४०० में चन्द्रपुर दुर्ग में लिखी गई थी । इसके व्यतिरिक्त यहां १४ वीं , १६ वीं , १७ वीं एवं १८ वीं ताताव्यी में फिल्ले हुवे अंवों की संबत प्राचित है । प्राचीन प्रतियों में गोम्मटसार जीवकांड, तरवाय सुन्न ( सं० १४४८ ) इव्यस्तह बुन्त ( प्रवाद अवववान होहा ( सं० १४४८ ), वर्में संप्रह आवकाचार ( संवत् १४४२ ) आवकाचार ( गुणसूचणाचार्य संवत् १४६२, ) समयसार ( १४४४ ), विद्यानित इत व्यवस्ति ( १७६१ ) चतरपुराण दिष्पण प्रभाषन्य ( सं० १४७४ ) राम्तिनाथ पुराण ( व्यवस्तकांव सं. १४४२ ) रोमित्याह चरिए ( अवस्थण वें व सं. १६६६ ) नागकुमार चरिन्न ( सल्लियेण किं सं. १४४४ ) वर्में चर्में प्रवीं कें वर्लेक्सनीय प्रतियां हैं । ये प्रतियां सम्पादन हार्य में बहुत सामप्रद सिद्ध हो सकती हैं ।

#### विभिन्न विषयों से सम्बन्धित ग्रंथ

शास्त्र अंबार में आयः सभी विषयों के प्र'वों का संग्रह है। फिर भी पुराय, चरित्र, काव्य, कथा, व्याकरण, आयुर्वेद के अंबों का अच्छा संग्रह है। पूजा पर्व स्तोत्र के प्र'वों की संख्या भी पर्याप्त

१. महारक पट्टावलीः झामेर शास्त्र संडार अबपुर वैष्ट्रन सं । १७२४

जयपुर के प्रसिद्ध साहित्य सेवी







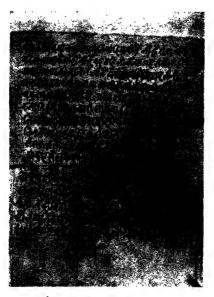

पं० दौसतरामजी कामलीवाल कृत जीवन्धर चरित्र की मूल पारजुलिपि के दो पत्र

है। गुटकों में सोत्रों एकं कथाओं का अच्छा संग्रह है। बागुर्वेद के सैकड़ों जुससे इन्ही गुटकों में लिखे हुये हैं जिनका बागुर्वेदिक विदानों द्वारा अध्ययन किया जाना आवरपक है। इसी तरह विनिन्न जैन विदानों द्वारा विलेक हुये हैं हिन्दी किया जाना क्षावरपक है। हसी तरह विनिन्न जैन विदानों के प्राया साथी जैन कियों ने हिन्दी में पात्र तिलेक हैं जिनका अभी तक हमें कोई परिचय नहीं मिलता है। इसलिये इस दृष्टे से भी गुटकों का संग्रह महत्वपूर्य है। जैन विदानों के पर आध्यात्मिक एवं सुति परक रोनों ही हैं और उनकी गुलना हिन्दी के बच्छे से अच्छे किये के पदों से की जा सकती है। जैन विदानों के पत्रों का संग्रह भी इस अंदार में मिलता है।

## प्रज्ञात एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ

शास्त्र भंडार में संस्कृत, अपभंश, हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा में जिसे हये सैकड़ों सक्कात मंथ प्राप्त हुये हैं जिनमें से कुछ मंत्रों का संविद्य परिचय आगे दिया गया है। संस्कृत भाषा के मंत्रों में अतकथा कोष ( सकलकीति एवं देवेन्द्रकीति ) आशाधर कृत मुपाल चतुर्विशति स्तोत्र की संस्कृत टीका एवं रत्तत्रय विधि भटारक सकलकीति का परमात्मराज स्तोत्र, भटारक प्रभावंद का मनिसमत खंद, बाह्या-धर के शिष्य बिनयचंद की अपासचतुर्विशति स्तोत्र की टीका के नाम उल्लेखनीय हैं। अपभंश भाषा के ग्रंथों में लक्ष्मण देव कत सीमिसाह चरित्र, नरसेने की जिनसित्रियोग कथा, मुनिस्सामद का रीहिसी विधान एवं दशलक्षण कथा, विमल सेन की सुगंधदशमीकथा अज्ञात रचनायें हैं। हिन्दी माचा की रचनाओं में रल्ह कविकृत जिनदृत्त चौपई (सं. १३४४) मुनिसकलकीर्ति की कर्मभूरिवेक्ति (१७ वीं शताब्दी) ब्रह्म गुलाल का समोशरणवर्श्यन, (१७ वीं शताब्दी) विश्वभूषण कृत पार्श्वनाय चरित्र, क्याराम का ज्योतिष सार, पृथ्वीराज कृत कृष्णुकृतिमाशीवेति की हिन्दी गद्य टीका, बृचराज का सवनकीर्ति गीत. (१७ वीं शताब्दी ) विद्वारी सतसई पर हरिचरणदास की हिन्दी गख टीका. तथा धनका ही कविवल्लम मंथ, पदमभगत का कृष्णक्षिमणीमंगल, हीरकवि का सागरदक्त चरित (१७ वी शताब्दी ) कल्यामकीर्ति का चारुदत्त चरित, हरिवंश पुराण की हिन्दी गद्य टीका चादि ऐसी एचनाएं है जिनके सम्बन्ध में हम पहिले अन्धकार में वे । जिनदत्त चौपई १३ वीं शताब्दी की हिम्दी पण रचना है भौर जब तक उपलब्ध सभी रचनाओं से प्राचीन है। इसी प्रकार अन्य सभी रचनायें महत्वपूर्ण हैं। र्मथ मंदार की दशा संतोषपद है। अधिकांश मंश वेष्टनों में रखे हुये हैं।

## २. बाबा दुलीचन्द का शास्त्र मंडार (क मंडार)

वावा दुवीयन्द का शास्त्र अंबार दि॰ जैन वड़ा तेरहपंत्री मन्दिर में स्थित है। इस मन्दिर में वो शास्त्र अंबार है जिनमें एक शास्त्र अंबार की श्रंथ सूची एवं उसका परिचय श्रवसूची द्वितीय भाग में है विया गंवा है। दूसरा शास्त्र मंडार इसी मन्दिर में बाबा दुलीवन्द द्वारा स्थापित किया गंबा था इसे लिये इस मंडार को उन्हीं के लाम से पुकारा जाता है। दुलीवन्द्रजी जयपुर के मूल निवासी नहीं थे किन्तु ने महाराष्ट्र के पूता जिले के फल्टन नामक स्थान के रहने वाले थे। ने जयपुर हललिखित शास्त्रों के साथ यात्रों करते हुये प्रायं और उन्होंने शास्त्रों की सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर को उनित स्थान जानकर यहीं पर शास्त्र संमदालय स्थापित करने का निश्चय का लिया।

इस शास्त्र मंद्रार में न्थ्र॰ इस्तिलिखत पंच हैं जो सभी तुलीवन्यजी द्वारा स्थान स्थान की यात्रा करने के परचान संपद्दीत विये गये थे। इनमें से कुछ प्रंच स्वयं वावाजी द्वारा लिखे हुये हैं तथा इछ शावकों द्वारा उन्हें प्रदान किये हुये हैं। वे एक जैन साधु के समान जीवन यापन करते थे। प्रंचों की सुरक्षा, लेखन चादि ही उनके जीवन का एक मात्र उद्देश्य था। उन्होंने सारे भारत की तीन बार यात्रा की थी जिसका विस्तृत वर्णन जैन यात्रा द्वेण में लिखा है। वे संस्कृत एवं हिन्दी के अच्छे विद्वान् थे तथा उन्होंने १४ से भी अधिक प्रंचों का हिन्दी अनुवाद किया था जो सभी इस भन्डार में संप्रदीत हैं।

यह शास्त्र अंकार पूर्यंतः व्यवस्थित है तथा सभी प्रंथ श्रतमा श्रतमा वेष्टनों में रखे दुये हैं।
इक एक प्रंथ तीन तीन एवं कोई कोई तो चार चार वेष्टनों में बंधा दुश्या है। शास्त्रों की ऐसी सुरक्षा
व्यवसुर के किसी अंडार में नहीं मिलेगी। शास्त्र अंडार में मुख्यतः संस्कृत एवं हिन्दी के प्रंथ हैं। हिन्दी
के प्रंथ काधिकांत्रतः संस्कृत प्रंथों की मारा टीकार्थे हैं। वैसे तो प्रायः सभी विषयों पर यहां प्रंथों की
अतिकां मिलती हैं लेकिन मुख्यतः पुराय, कथा, चरित, पर्म एवं सिद्धान्त विषय से संबंधित प्रंथों ही का
यहां व्यविक संग्रह है।

मंडार में आपतमीमांसारं कृति ( आ० विद्यानिय ) की सुम्दर प्रति है । कियाकलाप टीका की संबन् १४३४ की लिली हुई प्रति इस भंडार की सबसे प्राचीन प्रति है जो मांडवगढ़ में सुल्तान गया-सुंदीन के राज्य में लिली गई थी। तत्त्वार्थसूत्र की स्वर्धमयी प्रति दर्शनीय है। इसी तरह यहां गोम्मटसार, जिलोकसार आदि कितने ही पंचों की सुम्दर सुन्दर प्रतियां हैं। ऐसी अच्छी प्रतियां कदाचित् ही दूसरे मंडारों में देवने को मिलती हैं। जिलोकसार की सचित्र प्रति है तथा इतनी वारीक एवं सुन्दर लिली हुई है कि वह देवते ही बनती है। पत्रालाल चौधरी के द्वारा लिली हुई डाल्स्सम कुत डादशांग पूजा की प्रति भी ( सं० १८७६ ) दर्शनीय पंचों में से हैं।

१६ वी राताब्दी के प्रसिद्ध हिन्दी विद्यान् पं० पत्नावालजी संघी का अधिकांश साहित्य कहां संग्रीत है। इसी तरह भंडार के संस्थापक दुलीचन्द्र की भी वहां सभी रचनायें मिलती हैं। उल्लेख-नीय एवं महत्वपूर्ण प्रंथों में अल्हु कवि का प्राकृतछन्दकोष, विनयचन्द्र की दिसंधान काव्य टीका, व्यविचन्द्र सूरि का पदचद्ग काव्य, झानार्णव पर नंयविकास की संस्कृत टीका, गोस्मट-सार पर संक्षत्रभूषण एवं अभेचन्द्र की संस्कृत टीका टीका है है। हिन्दी रचनाकों में देवीकिंद साववा कृत

ंडपदेशारिनमाला भाषा (सं॰ १७६६) हरिकिशन का भद्रवाहु चरित (सं॰ १७८०) इस्तपित जैसनाल की सन-मोदन पोषविशाति भाषा (सं॰ १६१६) के नाम कलेकनीन हैं। इस अंडार में हिन्दी पर्योक्त भी खच्छा संग्रह है। इन कवियों में माणकचन्द, दीराचंद, दीक्तराम, भागवन्द, संगलचन्द, एवं जयवन्द छानडा के हिन्दी पद उल्लेकनीय हैं।

## ३. शास्त्र मंडार दि० जैन मन्दिर जोवनेर ( ख मंडार )

यह शास्त्र भंडार दि॰ जैन मन्दिर जोवनेर में स्थापित है जो खेजडे का रास्ता, जांद्योल वाजार में स्थित है। यह मन्दिर कब बना था तथा किसने बनवाया था इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है लेकिन एक प्रंथ प्रशस्ति के अनुसार मन्दिर की मूख नायक प्रतिमा पं॰ पन्नालाल जी के समय में स्थापित हुई थी। पंडितजी जोवनेर के रहने बाले थे तथा इनके लिखे हुये जलहोमयिथान, धर्मचक पूजा आदि प्रंथ भी इस भंडार में मिलते हैं। इनके हारा लिखी हुई सबसे प्राचीन प्रति संवन् १६२२ की है।

शास्त्र भंडार में प्रंथ संप्रह करने में पहिले पं० पकासालजी का तथा फिर उन्हीं के शिष्य पं० बच्तावरलाल जी का विशेष सहस्थाग रहा था। दोनों ही बिद्यान ज्योतिष, अधुर्वेद, संप्रशास्त्र, पूजा साहित्य के संप्रह में विशेष जाभिरुचि एलते थे इसलिये वहां इन विक्यों के पंथों का च्यच्छा संकक्षन है। भंडार में २५० प्रंथ हैं जिनमें २२ गुटके भी हैं। हिन्दी भाषा के प्रंथों से भी भंडार में संस्कृत के प्रंथों की संख्या व्यक्ति है जिससे पता चलता है कि प्रंथ संग्रह करने वाले विद्यानों का संस्कृत से व्यक्ति प्रेम था।

भंडार में १७ थीं शताब्दी से लेकर १६ थीं शताब्दी के शंयों की ऋषिक प्रतियां हैं। सबसे प्राचीन प्रति पद्मनिव्दंचिंदाति की है जिसकी संग्र ११७० में प्रतिलिप को गई थी। भंडार के उन्लेखनीय पंथों में पं॰ वाशाधर की व्याराधनासार टीका एवं नागौर के भट्टारक च्रेमेन्ट्रकीर्ति कुन गव्यंथामंडलयुवन उन्लेखनीय मंथ हैं। व्याराधर ने व्याराधनासार की वह बुलि व्यपने शिष्य मुनि विनयचंद के लिये की थी। प्रेमी जी ने इस टीका को जैन साहित्य एवं इतिहास में व्यप्ताप्य लिखा है। रचुवंश काव्य की भंडार में सं॰ १६८० की व्यव्ही बति है।

. हिन्दी प्रंथों में शांतिकुशल का क्षंजनारास एवं प्रध्वीराज का रूक्मिणी विवाहलो उल्लेखनीय प्रंथ हैं। यहां विद्यारी सतसई की एक ऐसी प्रति है जिसके सभी पण वर्ण कमानुसार तिसे हुये हैं। मार्नसिंह का मार्नविनोद भी कायुर्वेद विषय का क्षकका प्रंय है।

## शास्त्र मंडार दि. जैन मन्दिर चौचरियों का जयपुर (ग मंडार )

बह सम्बद बाँखी के कुमा के पास बौकड़ी नीवीलाना में स्वत है पहिले यह 'नेबिनाय के मंदिर' के बामको भी मसिद्ध वा लेकिन वर्तमान में यह चौजरियों के चैत्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। यहां छोटा सा शास्त्र भंडार है जिसमें केवल १०० इस्तींबिखित प्रंथ हैं। इनमें ७५ हिम्दी के तथा शेष संस्कृत भाषा के प्रंथ हैं। संग्रह 'सामान्य है तथा प्रतिदित स्वाध्याय के उपयोग में बाने वाले प्रंथ हैं। शास्त्र मंडार किति १५० वर्ष पुराना है। काल्रासबी साह बहुं उत्साही सज्जन हो गये हैं जिन्होंने कितने ही प्रंथ किलवाकर शास्त्र, मंडार में विराजमान किते थे। इनके द्वारा लिलवाये हुये मंथों में पं. जयचम्द्र छावहा क्रब झानार्थ्य भाषा (सं. १८२२) खुशालचन्द कृत त्रिलोकसार भाषा (सं. १८८५) दौलतरामजी कासलीयाल कृत आदि पुराण भाषा सं. १८६२ एवं छीतर ठोलिया कृत होलिका चरित (सं. १८६२) के नाम उल्लेखनीय हैं। भंडार व्यवस्थित है।

## ४. शास्त्र भंडार दि. जैन नया मन्दिर बैराठियों का जयपुर ( घ भंडार )

'व' अंबार जौहरी बाजार मोतीसिह मोमियों के रास्ते में स्थित नये मन्दिर में संमहीत है। यह मन्दिर बैराठियों के मन्दिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। शास्त्र अंबार में १४० हस्तक्षिलत प्रंथ है जिनमें बीरनन्दि कत चन्द्रमभ चरित के प्रति सबसे प्राचीन है। इसे संवत् १४२४ भादवा बुदी ७ के दिन लिखा गथा था। शास्त्र संग्रह की दृष्टि से अंबार होते हैं किन्तु इसमें कितने ही गंथ वल्लेखनीय हैं। प्राचीन हस्तक्षिलत प्रतियों में गुणमत्राचार्य कत उत्तर पुराण (सं० १६०६) महाजिनदास कत हरिवंश पुराख (सं० १६४१) दीपचन्द्र कत बानवर्षण एवं लोकसीन कत दशलक्षणकथा की प्रतियां उल्लेखनीय हैं। श्री राजहंसीपाध्याय की वच्छ्यथिक शतक की टीका संवत् १४७६ के ही क्षाहन मास की लिखी हुई है। महाजिनदास कत च्याविस मृलगुणरास एवं दान कथा (हिन्दी) तथा महा च्याति का इंसतिलक्सास उल्लेखनीय प्रतियों में हैं। अंबार में ऋषिमंडल स्तोत, च्यपिसंडल पूजा, निर्वाणकान्द्र, च्याहिका जवमाल की स्वर्थाक्सी प्रतियों में हैं। इन प्रतियों के वार्डर सुन्दर बेल बूटों से युक्त हैं तथा कला पूर्ण हैं। जो बेल एक बार एक पत्र पर आगई वह फिर बागे किसी पत्र पर नहीं बाई है। शास्त्र मंडार सामान्यतः न्यवस्थित है।

## ६. शास्त्र मंडार दि, जैन मन्दिर संघीजी जयपूर ( क मंडार )

संपीजी का जैन मन्दिर जयपुर का प्रसिद्ध एवं विशास मन्दिर है। यह चौकड़ी मोदीसाना में महावीर पार्क के पास स्थित है। मन्दिर का निर्माण दीवान भू बारामजी संघी द्वारा कराया गया था। ये महाराज जबसिंहजी के शासन काल में जयपुर के प्रधान मंत्री थे। मन्दिर की सुख्य चंदरी में सोने एवं काच का कार्य हो रहा है। वह बहुत ही सुन्दर एवं कता पूर्य है। काच का ऐसा अच्छा कार्य बहुत ही कम मन्दिरों में मिलता है।

मन्दिर के शास्त्र मंद्रार में ६०६ इस्तक्षित प्र'वों का संग्रह है। सभी प्र'व कागज पर किसे हुये हैं। व्यविकांश प्र'व १८ वीं एवं १६ वीं शताब्दी के क्षिके हुये हैं। सबसे नवीन प्र'व चापोकारकाव्य है जो संवत् १६६४ में क्षिका वया था। इससे पता चक्षता है कि समाज में क्षव भी प्र'वों की प्रति- किपियां करवा कर अंबारों में विराजमान करने की परम्परा है। इसी तरह व्यावार्व कुन्स्कुन्द क्रुत पंचा-स्तिकाय की सबसे प्राचीन प्रति है जो संवत् १४८० की तिकी दुई है।

मंस संबार में प्राचीन प्रतियों में भ. एपंकीर्ति का कानेकार्यरात संवत् १६६७, वर्सकीर्ति की कौमुदीकथा संवत् १६६३, पद्मतन्दि आवकाचार संवत् १६६३, म. ग्रुमचंद्र कृत पायडवपुराण सं. १६१३, ध्वारसी विकास सं० १८१४, मुनि श्रीचवर कृत पुराणसार सं० १८४३, के नाम उल्लेखनीय हैं। संडार में संवत् १८६० की किरातार्जुनीय की भी एक मुन्दर प्रति है। द्वारय निगोत्या ने धर्म परीचा की भाषा संवत् १८९० में पूर्व की थी। इसके एक वर्ष बाद सं० १८९६ की ही लिखी हुई मंडार में एक प्रति संम्रहीत है। इसी भंडार में एक प्रति समझीत है। इसी भंडार में एक मुन्दर रचता है। इसी भंडार में एक मुन्दर रचता है। इसी भंडार में एक मुन्दर रचता है। इसी भंडार में कहरावालाविलास की मित्र भी उल्लेखनीय है।

शास्त्र भंडार में ६६ गुटके हैं। जितमें भी हिन्दी एवं संस्कृत पाठों का अच्छा संम्रह है। इतमें 'हर्पकिव कुत चंद्रहंसकथा सं० १७०८, हरिदास की झानोपदेश वत्तीसी (हिन्दी) झुनिअद्र कृत शांतिनाय स्तोत्र (संस्कृत) आदि महत्वपूर्ण रचनायें हैं।

७. शास्त्र मंडार दि॰ जैन मन्दिर छोटे दीवानजी जयपुर ( च मंडार )

( श्रीचन्द्रप्रभ दि॰ जैन सरस्वती भवन )

यह सरस्वती भवन छोटे दीवानजी के मन्दिर में स्थित है जो कमरचंदजी दीवान के सन्दिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये जयपुर के एक संबे समय तक दीवान रहे थे। इनके पिता शिवजीलालजी भी महाराजा जगतसिंहजी के समय में दीवान थे। इन्होंने भी जयपुर में ही एक मन्दिर का निर्माण कराया था। इसलिये जो मन्दिर इन्होंने बनाया था वह बड़े दीवानजी का मन्दिर कहलाता है और दीवान कमरचंदजी द्वारा बनाया हुआ है वह कोटे दीवानजी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों ही विशास एवं कला पूर्ण मन्दिर हैं तथा दोनों ही मुम्मन पंच कालायु के मन्दिर हैं। हो

भंडार में नरे॰ इस्तक्षितित भंग हैं। सभी प्रंय कागज पर तिले हुये हैं। यहां संस्कृत प्रंमें का विशेषतः पूजा एवं सिद्धान्त प्रंभों का व्यक्ति संप्रद है। प्रंमों को भाषा के व्यनुसार निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है।

र्थंन्कृत ४९८, प्राकृत ६८, व्यपभंश ४, हिन्दी ३४० इसी तरह विषयानुसार जो ग्रंथ हैं वे निन्न प्रकार हैं।

षमें एवं सिद्धान्त १४७, अध्यास्म ६२, पुराख ३०, कथा ३८, पूजा साहित्व १४२, स्तोत्र ८१ भाग्य विषय ३२०।

इत पंचों के संप्रह करने में स्वयं अमर्श्वदात्री दीवान ने बहुत रूचि सी श्री क्योंकि उनके

समयकासीन विद्वानों में से नवसराम, गुमानीराम, जयबन्द छावड़ा, डास्राम । कन्नासास सिन्द्का, स्वरूपक्षन्द् विद्वानों के सहयोग से वे प्रंथों का इतना संमद्द कर सके होंगे । प्रतिमासांतवतुर्वरामितीचापन सं. १८००, गोम्मटसार सं. १८८६, पंचतन्त्र सं. १८८०, क्षण्य च्ह्रामिय सं० १८८१ जादि प्रंथों की प्रतिसिधियां करवा कर इन्होंने संवार में विराजमान की थी।

भंडार में अधिकांश संबद्द १६ वी २० वी शताब्दी का है किन्तु कुछ प्रंच १६ वी एवं १७ वी शताब्दी के भी हैं। इनमें निस्न प्रंची के नाम उल्लेखनीय हैं।

| पूर्णेचन्द्राचार्य | <b>उ</b> पसर्गहरस्तोत्र | हे. का सं० १४४३ | संस्कृत   |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| पं० अभ्रदेव        | लव्धिविधानकथा           | सं० १६०७        |           |
| चमरकीर्ति          | षट्कर्मीपदेशरत्नमाला    | सं० १६२२        | श्रपञ्च'श |
| पूज्यपाद           | सर्वार्थसिद्धि          | सं० १६२४        | संस्कृत   |
| पुष्पद्च्य         | यशोधर चरित्र            | सं० १६३०        | ऋपश्च श   |
| ब्रह्मनेभिद्भ      | नेमिनाय पुराण           | सं० १६४६        | संस्कृत   |
| जोधराज             | प्रवचनसार भाषा          | सं० १७३०        | हिन्दी    |

श्रक्कात कृतियों में तेजपाल कविकृत संभविजणणाह चरिए ( श्रपक्रंश ) तथा हरचंद गंगवाल कृत सुकुमाल चरित्र भाषा ( र० का० १८१८ ) के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं।

## □. दि० जैन मन्दिर गोघों का जयपुर ( छ मंडार)

गोचों का मन्दिर भी वालों का रास्ता, नागोरियों का चौक जौहरी वाजार में स्थित है। इस सन्दिर का निर्माण १८ थी राताब्दी के धन्त में हुआ था और मन्दिर निर्माण के पश्चात ही यहां शास्त्रों का संबद्ध किया बाना प्रारम्भ हो गया था। बहुत से मंथ यहां सांगाने के मन्दिरों में से भी लाये गये थे। वस्तान में यहां पहा द्वारा पारम्भ हो गया था। बहुत से मंथ यहां सांगाने के मन्दिरों में से भी लाये गये थे। वसान में यहां पहा सुब्यवस्थित शास्त्र मंखार है जिसमें ६१६ हस्तिलित मंथ एवं १०२ गुटके हैं। वसान में यहां प्राया, चारित, कथा एवं स्तोत्र साहित्य का अध्यक्ष संबद है। अधिकांश मंथ १० वी शताब्दी से लेकर १६ वी शताब्दी तक के लिखे हुये हैं। शास्त्र मंद्रार में अतकथाकोरा की संवत् १४८६ में लिखी हुये प्रति सबसे प्राचीन है। यहां दिन्दी एचाचों का भी अध्यक्ष संबद है। हिन्दी की निस्त रचनार्य महत्वपूर्ण है जो अस्य मंद्रारों में सहज ही में नहीं मिलती हैं।

| चिन्तामणिजययात        | ठक्कुर कवि | हिन्दी | १६ वी शताब्दी |
|-----------------------|------------|--------|---------------|
| सीमन्बर स्तवन         | 77         | **     | 29 29         |
| गीत एवं चाविनाय स्तवन | पल्ड कवि   | 17     | 33 13         |

| नेमीरवर चौमासा    | सुनि सिंहनन्दि | हिण्दी | १७ वी शताब्दी   |
|-------------------|----------------|--------|-----------------|
| चेतनगीत           | ••             | ,,     | 99 99           |
| नेमीश्वर रास      | ङुनि रतनकीर्ति | 99     | , , ,           |
| नेमीरवर हिंडोजना  |                | . "    | " "             |
| द्रव्यसंग्रह भाषा | हेमराज         | 7      | ३१७१ व्याद १५१६ |
| चतुर्दशीकथा       | डाल्राम        | "      | १७६४            |

उक्त रचनाओं के श्रांतिरिक जैन हिन्दी कवियों के पदों का भी धच्छा संग्रह है। इनमें भूच-राज, श्रीदल, कनककीति, प्रभाचन्द, हिन शुभचन्द्र, मनराम एवं श्रज्जयराम के पद विशेषतः उल्लेखनीय है। संवन् १६२६ में राचन <u>इंनरक्षिकी है कि स्वित चौपई</u> भी ऐसी रचना है जिसका परिचय प्रथम बार मिला है। संवन् १८३० में राचन हरचंद्र गंगवाल कृत पंचकल्याग्यक पाठ भी ऐसी ही सुन्दर रचना है।

संस्कृत शंधों में इमास्त्रामि विराचित पंचपरमेष्टी स्त्रोत्र महत्वपूर्ण है। सूची में उसका पाठ उद्धृत किया गया है। भंडार में संमद्दीत प्राचीन प्रतियों में विमलनाब पुराण सं० १६६६, गुणभद्राचार्य इत यन्यकुमार चरित सं० १६४२, विद्ययमुलमंडन सं० १६-३, सारस्वत दीपिका सं० १६४०, नाममाला (यनंजय) सं. १६४३, धर्म परीक्षा (क्रमितर्गात) सं. १६४३, समयसार नाटक (बनारसीदास) सं० १७०४ क्यादि के नाम उल्लेकनीय हैं।

## ६ शास्त्र भंडार दि० जैन मन्दिर यशोदानन्दत्वी जयपुर ( ज भंडार )

यह सन्दिर जैन यति यशोदानन्द्जी द्वारा सं० १८५८ में बनवाया गया था और निर्माण के इन्छ समय परचात ही यहां शास्त्र भंडार की स्थापना कर दी गई। यशोदानन्द्जी स्वयं साहित्यक व्यक्ति थे इसिक्षये उन्होंने योड़े समय में ही अपने यहां शास्त्रों का अच्छा संकलन कर लिया। वर्तमान में शास्त्र भंडार में १४२ मंत्र पर्व १२ गुटके हैं। अधिकांत्र मंत्र १८ वी राताच्दी एवं उसके बाद की शताबिद्यों के लिखे हुये हैं। संग्रह सामान्य हैं। उन्लेखनीय मंत्रों में चन्त्रप्रमकाव्य एंजिका सं० १४६४, पं० देवी-चन्द्र कृत हितोपदेश की हिन्दी गया टीका, हैं। प्राचीन प्रतियों में चा० कुन्दकुन्द्र कृत समयसार सं० १६६५ को नाम उन्लेखनीय हैं। यह मन्द्रित परात्र में स्थित हैं।

## १० शास्त्र भंडार दि० जैन मन्दिर विजयराम पांड्या जयपुर ( का भंडार )

विजयराम पांड्या ने यह अन्दिर कव बनवाया इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता लेकिन मन्दिर की दशा को देखते हुये दह जच्छुर बसने के समय का ही बना हुआ जान पढ़ता है। यह मन्दिर पानों का दरीवा चों० रासचन्द्रजी में स्थित है। यहां का शास्त्र मं ग्रार भी कोई चन्द्री दशा में नहीं है। बहुत से मं च जीयों हो चुके हैं तथा बहुत सो के पूरे पत्र भी नहीं हैं। वर्तमान में यहां २७४ मं च एवं ७६ गुरे एक भी नहीं है। वर्तमान में यहां २७४ मं च एवं ७६ गुरे एक हैं। शास्त्र मंदार को देखते हुवे यहां गुरुकों का अच्छा संमह है। इनमें विश्वस्पण की नेमीशवर की कहरी, पुरावरत्न की नेमिनाथ पूजा, रंशाम कांव की तीन चौशीसी चौपाई (र. का. १७४६) स्थोजीरामं सोमाणी की लग्नचन्द्रका भाषा के नाम उल्लेखनीय हैं। इन छोटी छोटी रचनाओं के आंतरिक रूपचन्द्र, दरिगह, मनराम, हर्ष कीरिं, कुमुदचन्द्र आदि कवियों के पद भी संग्रहीत हैं साह बोहण इन घडनेस्थावेल एवं जसुराम का राजनीतिशास्त्र भाषा भी हिन्दी की उल्लेखनीय रचनायें हैं।

#### ११ शास्त्र मेंडार दि॰ जैन मन्दिर पार्श्वनाथ जयपुर ( अ अंडार )

दि॰ जैन मन्दिर पार्श्वनाथ जयपुर का प्रसिद्ध जैन मन्दिर है। यह सवासजी का रास्ता चो॰ रामचन्द्रजी में स्थित है। मन्दिर का निर्माण संवन् १८०४ में सोनी गोत्र वाले किसी श्रायक ने कराया या इस्तिलये यह सोनियों के मन्दिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहां एक शास्त्र मंडार है जिसमें ४४० मंत्र एवं १८ गुटके हैं। इसमें सबसे अधिक संख्वा संस्कृत भाषा के मंथों की है। माणिक्य सुरि इत नस्तोद्य काच्य भंडार की सबसे प्राचीन प्रति है जो सं॰ १४४५ की सिस्ती हुई है। यद्यपि भंडार में मंधी की संख्या अधिक नहीं है किन्तु अक्षात एवं महत्वपूर्ण दंशों तथा प्राचीन प्रतियों का यहां अच्छा संस्कृत है।

इन श्रक्कात मंथों में अपभंश भाषा का विजयसिंह कत अजितनाथ पुराण, कवि दामोदर इत शैमिणाह चरिए, गुणनन्दि कत वीरतन्दि के चन्द्रभभकाव्यकी रंजिका, (संस्कृत) महापंडित जगन्नाथ इत नैमिनरेन्द्र स्तोत्र (संस्कृत) मुनि पद्मानन्द्र कृत वर्द्धमान काव्य, शुभवन्द्र कृत तत्ववर्णन (संस्कृत) चन्द्रमुनि इत दुराणसार (संस्कृत) मृत्युजीत कृत गुनिसुन्नत पुराण (हि०) आर्थि के नाम वस्लेखनीय हैं।

यहां मंथों की प्राचीन प्रतियां भी पर्याप्त संख्या में संप्रहीत है। इतमें से कुछ प्रतियों के नाम निस्नं प्रकार हैं।

| सूची की क. सं. | प्रंथ नाम             | मंथकार नाम             | ले. काल | भाषा      |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------|-----------|
| 8x3x           | वटपाडुइ               | <b>का</b> ० कुन्दकुन्द | १४१६    | प्राo     |
| <b>२३</b> ४०   | वद्ध मानकाच्य         | पद्मनन्दि              | 8×8=    | संस्कृत   |
| 8=38           | स्याद्वादमं जरी !     | मल्सिवेण सूरि          | १४२१    | **        |
| १८३६           | श्र <b>ितनाथपुराण</b> | विजयसिंह               | 8440    | श्रपञ्च'श |
| २०६५           | ग्रेमिणाइचरिष 🗸       | दासीदर                 | १४८२    | **        |
| २३२३           | यशोधरचरित्र टिप्पण    | प्रभाचन्त्र            | PHEN    | संस्कृत   |
| ११७६           | सागारधर्मामृत         | <b>जाशा</b> धर         | xxxx    |           |

| सूची की क. सं.<br>२४४१ | मंब नाम<br>स्थाकोश     |   | मंब कार नाम<br>हरिवेणाचार्य | ते. कात<br>१४६७       | भाषा<br>संस्कृत |
|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| \$40E                  | जिनशतकटीका             |   | नरसिंह भट्ट                 | <b>6</b> X <b>£</b> 8 | 99              |
| <b>१२</b> ४            | तस्यार्थस्त्रप्रभाकर   |   | प्रभाषन्द                   | १६३३                  |                 |
| \$00 <b>\$</b>         | <b>स्त्रप्</b> डामण्डि |   | वादीशसिंह                   | १६०४                  | 13              |
| 4993                   | धन्यकुमार चरित्र       | H | चा० गुण्मद्                 | <b>१६०३</b>           | **              |
| २११४                   | नागकुमार चरित्र        | 5 | धर्मधर                      | 9994                  | ,,,             |

इस अंडार में कपड़े पर संवत् १४१६ का खिला हुष्या प्रतिष्ठा पाठ है। जयपुर के अंबारी में उपजब्ध कपड़े पर खिले हुवे अंथों में वह अंथ सबसे प्राचीन है। यहां यरोधर चरित की एक सुम्दर एवं कला पूर्ण कांचन प्रति है। इसके दो चित्र प्रंथ सूची में देखे जा सकते हैं। चित्र कला पर सुगृक्ष कांकीन प्रभाव है। यह प्रति करीब २०० वर्ष पुरानी है।

## १२ भामेर शास्त्र मंडार जयपुर (ट मंडार)

कामेर शास्त्र भंडार राजस्थान के प्राचीन मंच भंडारों में से है। इस अंडार की एक मंच सूची सन् १६४% में चेत्र के शोध संस्थान की बोर से मकाशित की जा चुकी है। उस मंच सूची में १४०० मंधों का विवरण दिया गया था। गत १३ वर्षों में अंडार में जिन मंचों का और संग्रह हुआ है उनकी सूची इस भाग में दी गई है। इस मंचों में हुस्थतः जयपुर के छावदों के मन्तिर के तथा वाबू हामचंदनी किन्तुका डारा भेंट किये हुने मंच हैं। इसके ऋतिरिक मंदार के इक मंच जी पहिले वाली अंख सूची में जाने से रह गये के उनका विवरण इस भाग में दे दिया गया है।

इन मं यों में पुण्यदंत कृत उत्तरपुराण भी है जो संवत् १२६६ का किसा हुआ है। यह मित इस सूची में चाये हुने मंत्रों में सबसे प्राचीन मित है। इसके अतिरिक्त १६ वी १७ वी एवं १५ वी राताव्यी में किस हुने मंत्रों में सबसे प्राचीन मित है। इसके अतिरिक्त १६ वी १० वी एवं १५ वी राताव्यी में किस हुने मंत्रों में अक्षाप्त हुने ना का क्ष्याप्त किस्पार हुने वीरासी व्यावसाय (दिव्यी), सामवर्ष में कृत प्राच्याप्ति (संस्कृत), सालो कविकृत पारवंशाय चौगाई (हिव्यी) आदि मंत्रों के नाम उल्लेखनीय है। गुरुकों में मंत्रीद मिल कृत मनोहरमंत्री, उत्तवभागु कृत मोक्सायों का मानस के किसना उत्तवसाय कृत उत्तवसाय कृत उत्तवसाय कृत उत्तवसाय कृत प्राचीन क्ष्याप्ति क्षया वित्रविधार क्षया विद्यापति (व्यावस्था क्ष्यापति प्राचीन क्ष्या विद्यापति क्षया विद्यापति विद्यापति क्षया विद्यापति क्षया विद्यापति क्षया विद्यापति विद्यापति क्षया विद्यापति क्षया विद्यापति विद्यापति क्षया विद्यापति क्षया विद्यापति क्षया विद्यापति विद्या

## प्रथों का विषयानुमार वर्गीकरण

प्र'व सूची को क्षिक उपयोगी बनाने के लिये प्र'वों का विषयानुसार वर्गीकरण करके उन्हें 
२४ विषयों में विभाजित किया गया है। विविध विषयों के प्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि जैन 
वाचार्यों ने प्रायः सभी विषयों पर शंध लिखे हैं। साहित्य का संभवतः एक भी ऐसा विषय नहीं होगा
जिस पर इन विद्वानों ने क्यपनी कलम नहीं चलाई हो। एक क्योर जहां इन्होंने धार्मिक एवं क्यागम
साहित्य लिख कर मंदारों को भरा है वहां दूसरी कोर कान्य, चरित्र, पुराण, कथा कोरा ज्यादि लिख कर
कपनी विद्वाना की क्याप लगाई है। आवको एवं सामान्य जन के हित के लिये इन क्याचार्यों एवं विद्वानों
ने सिद्धान्त एवं क्यारा शास्त्र के सूचम से सूच्य विषय का विरत्नेपण किया है। सिद्धान्त की इतनी गहन
पर्य सूच्या चर्चा शास्त्र के सूचम से सूच्य विषय का विरत्नेपण किया है। सिद्धान्त की इतनी गहन
पर्य सूच्या चर्चा शास्त्र के सूचम से सैं मिल सके। पूजा साहित्य जिलन में लार की केस्सा से पीछे नहीं
रहें। इन्होंने प्रत्येक विषय की पूजा लिखकर आवकों को इनको जीवन में लार की केस्सा भी दी है।
पूजाओं की जयमालाओं में कमी कभी इन विद्वानों ने जैन वर्ष के सिद्धान्तों का बढ़ी उपमता से वर्णन
किया है। प्रंब सूची के इसही भाग में १४०० से व्यविक पूजा प्रंथों का उल्लेख हुमा है।

वामिक साहित्य के व्यतिरिक्त लौकिक साहित्य पर भी इन बाचार्यों ने सब सिका है । तीर्थ-क्यों एवं शामकाकों के महापरुपों के पावन जीवन पर इनके द्वारा लिखे हये वहे वहे पराण एवं काव्य श्रंथ मिलते हैं। प्रंथ सूची में प्रायः सभी महत्वपूर्ण पुराण साहित्य के श्रंथ त्रागये हैं। जैन सिद्धान्त एवं बाचार शास्त्र के सिद्धानों को क्याओं के रूप में वर्णन करने में जैताचारों ने अपने पारिवत्य का अच्छा प्रदर्शन किया है। इन भंडारों में इन विद्वानों द्वारा विस्ता हुआ कथा साहित्य प्रसुर मात्रा में मिलता है। वे कथायें रोचक होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी हैं। इसी प्रकार ट्याकरण, ज्योतिष एवं आयुर्वेद पर भी इन भंडारों में अच्छा साहित्य संप्रहीत है। गुटकों में बायवेंद के नसम्बं का बच्छा संप्रह है। सैकडों ही प्रकार के नुसखे दिये हुये हैं जिन पर खोज होने की अत्यधिक आवश्यकता है ।। इस बार हमने कारा, रासी एवं बेलि साहित्य के बंधों का अतिरिक्त बर्णन दिया है। जैन आचार्यों ने हिन्दी में छोटे छोटे सैकडों रासो मंथ तिले हैं जो इन भंडारों संबहीत हैं। बाकेले बड़ा जिनवास के ४० से भी श्राधिक रासी मंध मिलते हैं । जैन भंडारों में १४ वीं शताब्दी के पूर्व से रासी बंध मिलने लगते हैं । इसके आतिरिक्त आध्य-बन करने की दृष्टि से संप्रदीत किये हुये इन अंडारों में जैनेतर विद्वानों के काव्य, नाटक, कथा, ज्योनिय, आयुर्वेद, कोव, नीतिशास्त्र, व्याकरण आदि विषयों के पंथों का भी अच्छा संकलन सिलता है। जैन विद्वानों ने कालिवास. साथ, सारवि आदि प्रसिद्ध कवियों के काव्यों का संकलन ही नहीं किया किन्त सन पर विस्तृत टीकार्ये भी जिल्ली हैं। श्रंब सुची के इसी माग में पेसे कितने ही काव्यों का उल्लेख व्याचा है। मंडारों में ऐतिहासिक रचनायें भी पर्याप्त संख्या में मिलती हैं। इनमें भड़ारक पहावतियां. भड़ारकों के खन्द, गीत, चोमासा वर्णन, वंशोत्पत्ति वर्णन, देहली के वादशाहीं एवं खन्य राज्यों के राजाकों के वर्णन एवं नगरों की बसापत का वर्णन मिलता है।

#### विविध मापाओं में रचित साहित्य

राजस्थान के शास्त्र अंशारों में क्यरी सारत की प्रायः सभी आवाओं के प्रंथ मिलते हैं। संस्कृत प्राकृत, अपभ्रंश, हिम्दी, राजस्थानी एवं गुजराती भाषा के प्रंथ मिलते हैं। संस्कृत आवा में जैन विद्यानों ने बृहद् साहित्य लिला है। आ० समस्तात्र, अकलंक, पिशानम्य, जिनसेन, गुर्यभद्र, वर्ष मान भट्टारक, होमप्रेय, वीरानिंद, हेमचप्त्र, आयापार, सकलंकीति आदि सैक्कों आवार्य पर्थ पिद्यान् हुये हैं जिल्होंने संस्कृत भाषा वें विषय विषयों पाय सैक्कों प्रंथ किल हैं जो इन अंबारों में मिलते हैं। यही नहीं क्योंने व्याप्त विद्यानों उद्यार किले बुरे काच्य पर्थ नाटकों की टीकार्ये भी खिली हैं। संस्कृत भाषा में लिले हुये यागितवाक चम्पू, वीरानिंद का चन्द्रममकाव्य, वर्ष्ट मानवेंच का बर्गाम्यपित्र आदि ऐसे काच्य हैं जिन्हों किसी भी महाकाव्य के समक्क विठाया जा सकता है। इसी तरह संस्कृत माषा में लिला हुया जैनाचार्यों का दर्शन एवं न्याय साहित्य भी उच्च कोटि का है।

प्राइत एवं चपभ्रं रा भाषा के चेत्र में तो केवल जैतावार्यों का ही अधिकांशतः योगदान है। इन भाषायों के आधिकांश श्रंय जैत विद्वानों द्वारा लिखे हुये ही निलते हैं। श्रंय सूची में अपभ्रंश में एवं प्राइत भाषा में लिखे हुये पर्याप्त श्रंय आये हैं। महाकवि स्वयंभू, कुप्पहंत, अमरकीर्ति, नयनिष् जैसे महाकवियों का अपभ्रंश भाषा में उच्च केटि का साहित्य मिलता है। बाब तक इस भाषा के १०० से १ भी अधिक श्रंय मिल चुके हैं और वे सभी जैत विद्वानों द्वारा लिखे हुये हैं।

इसी तरह हिम्दी एवं राजस्थानी आया के प्रंथों के संबंध में भी हमारा यही मत है कि इन आया कों की जैन विदानों ने खुन सेवा की है। हिम्दी के आरं भिक्त युग में जब कि इस भाषा में साहित्य निर्माण करना विदानों ने खुन सेवा की है। हिम्दी के आरं भिक्त युग में जब कि इस भाषा में साहित्य निर्माण करना विदानों से रहे से १२ वी शाताब्दी तक की रचनाएं भिक्त चुकी हैं। इनमें जिनवृत्त चौपई सबं मशुल है जो संवत् १३४४ (१२६७ ई.) में रची गवी थी। इसी मकार भ० सफलकीरिं, मझ जिनवृत्त साहित्य हम संवत्त १३४४ (१२६७ ई.) में रची गवी थी। इसी मकार भ० सफलकीरिं, मझ जिनवृत्ता साहित्य इन संवत्त हैं। जिन विदानों द्वारा खिल्ले हुये हिम्दी एवं राजस्थानी साहित्य इन संवत्तरों में प्राप्त हुया है। जैन विदानों द्वारा खिल्ले हुये हिम्दी एवं राजस्थानी साहित्य इन संवत्तरों में प्राप्त हुया है। जैन विदानों द्वारा खिल्ले हुये हिम्दी एवं राजस्थानी साहित्य इन संवत्तर के स्वतिरक्त जैनतर विदानों हारा खिल्ले हुये संबों का भी यहां चच्छा संकल्पत है। प्रज्वीराण कृत फुल्लकिनपणि वेक्ति जैनतर विदानों होरा खिल्ले हुये सिक्तिया। सुर एवं कवीर आदि कवियों के हिम्तीपन, जयपुर के इन संवारों में प्राप्त हुये हैं। जैन विदान कभी कभी एक ही रचना में एक से स्विक्त भाषाव्यों का प्रयोग भी करते वे। धमेवन्द्र प्रवन्ध इस हिट्ट से धम्बा व्यवस्था व्यवस्था खा सकता है।

१. वैक्षिये काससीयासची हारा सिसे हुये Jain Granth Bhandars in Fajsthan का बतुर्य परिचिष्ठ ।

## स्तयं प्रथकारों दारा शिक्षे हुवे ग्रंथों की सूल प्रतियां

जैन विद्यान श्रंथ रचना के व्यक्तिरिक स्वयं शंभों की प्रतिक्रित्यां भी किया करते थे। इन विद्यानों डांरा किस्ते गये शंथों की पायद्विक्तिपयां राष्ट्र की घरोहर एवं श्रमूल्य सम्पत्ति है। ऐसी पायद्व-क्रितियों का प्राप्त होना सहज बात नहीं है लेकिन जयपुर के इन अंडारों में हमें स्वयं विद्यानों द्वारा क्रिक्सी हुई निल्म पायद्वितिर्पियां प्राप्त हो चुकी हैं।

| सूची की क. सं. | मंचकार                     | प्रंथ नाम            | विपि संबत्    |
|----------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 484            | कनककीति के शिष्य सदाराम    | पुरुषार्थ सिद्धयुपाय | <b>*</b> 400  |
| १०४२           | रत्नकरन्डश्रावकाचार भाषा   | सदासुख कासलीवाल      | १६२७          |
| શ્રુક          | गौम्मटसार जीवकांद भाषा     | पं. टोडरमल           | १८ वी शताब्दी |
| RERX           | नाममाला                    | पं० भारामल्ल         | १६४३          |
| REXR           | पंचमंगलपाठ                 | खुशालचन्द काला       | १८४४          |
| *844           | शीक्षरासा 💙                | कोधराज गोदीका        | 60%.          |
| kaca           | मिध्यात्य संडन             | बब्तराम साह          | ś⊏₹ĸ          |
| ५७२व           | गुतका                      | टेकचंद               | _             |
| XEXO           | परमात्म प्रकाश एवं तत्वसार | बाह्याम              | _             |
| <b>\$088</b>   | धीयासीस ठाणा               | <b>ब्रह्मरायमल्ल</b> | १६१३          |

#### गुरकों का महत्व

राश्त्र अंडारों में इस्तिविखित मंथों के श्रतिशिक्ष गुटके भी संगद में होते हैं। साहित्यक रचनाचों के संस्तन की दृष्टि से ये गुटके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें विविध विषयों पर संस्तन किये हुए कभी कभी ऐसे पाठ मिलते हैं को अन्यत्र नहीं मिलते। मंथ सूची में आये हुवे बारह मंडारों में ८५० गुटके हैं। इनमें सचसे अधिक गुटके का मंडार में हैं। आधिकांश गुटकों में पूजा स्तेत्र एवं १ मानती हैं लेकिन मत्त्रेक संचार में इक्ष गुटके ऐसे भी मिल जाते हैं बिलने माचील एवं अध्वभ्य पाठों का संगद होता है। ऐसे गुटकों का का, ज, ज एवं ट भंबार में खच्छा संकत्त्र है। १२ वी शताब्दी की हिन्दी रचना जिनदश चौपई का मंडार के एक गुटके में ही प्राप्त हुई है। इसी तरह अपनां शे कितनी ही कवायें, महाविनावास, गुमचन्त्र, कीहक, उपकृत्ती, पन्ह, मनाम जादि माचीक कवियों की स्वनार्थे भी इन्हीं गुटकों में मिली हैं। हिन्दी वयों के संकत्त्र के वो वे सक्तात्र जोत है। अधिकांग हिन्दी विद्वानों का पद साहत्य इनमें संकत्तित किया हुमा होता है। एक एक गुटके में कभी कभी तो २००, ४०० पद संगद किये हुने मिलते हैं। इन गुटकों में ही येतिहासिक सामभी उपक्रव्य होती है। बहाबिक्यां, इन्द, गीत, बंशाबिल, वादशाहों के विचरण, नगरों की वसायत चाबि सभी इनमें ही निकार हैं। प्रत्येक शारत भंडार के ज्यवस्थापकों का करांच्य है कि वे कपने वहां के गुटकों की बहुत ही सम्हाल कर रखें जिससे वे नष्ट नहीं होने पार्वे क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से मंडारों के गुटके बिना बेडनों में क्ये हुये ही रखे रहते हैं और इस तरह थीरे थीरे क्यें नष्ट होने की मानों व्याहा देवी जाती है।

## शास्त्र भंडारों की सुरचा के संबंध में :

राजस्थान के शास्त्र संबार करवांक महत्वपूर्ण हैं इसिक्षये उनकी सुरक्षा के प्रस्त पर सबसे पहिले विचार किया जाना चाहिये। छोटे छोटे गांवों में जहां जैनों के एक-एक दो-दो पर रह गये हैं वहां उनकी सुरक्षा होना करवांकिक कठिन है। इसके कातिरक करनों की भी यही दशा है। वहां भी जैन समाज का शास्त्र मंदारों की कोर कोई ज्यान नहीं है। एक वो बाजकल खपे हुये मंत्र मिखने के कारण इस्तिक्रित मंधों की कोई स्वाच्याय नहीं करते हैं, दूसरे वे लोग इनके महत्व को भी नहीं समस्तरे हैं। इसक्तिये समाज को इस्तिक्रित मंधों की सुरक्षा के लिये ऐसा कोई उपाय हु इना चाहिये जिससे उनका उपयोग भी होता रहे तथा वे सुरक्षित भी रह सकें। यह तो निश्चित ही है कि खपे हुए मंत्र मिलने पर इन्हें कोई पढ़ना नहीं चाहता। इसके कारिएक इस और किन होने के कारण कारों जाने वाली सम्तित तो इन्हें पढ़ना नहीं चाहता। इसके कारिएक इस और किन होने के कारण कारों जाने वाली सम्तित तो इन्हें पढ़ना ही भूल जावेगी। इसकिये वह निश्चित सा है कि मिलक्ष में ये मंत्र केला विद्वानों के लिये ही उपयोगी रहेंगे बौर वे ही इन्हें पढ़ना तथा देखना कार्यक पसन्द करेंगे।

प्रंथ अंडारों की पुरका के लिये हमारा यह पुत्राव है कि राजस्थान के कामी सभी जिलों के कार्यालयों पर इनका एक एक संम्रहालय स्थापित हो तथा वप मान्त के सभी शास्त्र अंडारों के प्रंव वन संम्रहालय में संम्रहीत कर लिये जावें, किन्तु वादे किसी किसी वपजिलों एवं करनों में भी जैनों की कच्छी करती है तो उन्हीं स्थानों पर अंडारों को रहने दिया जावे । जिलेवार यदि संम्रहालय स्थापित हो जावें तो वहां रिसर्च स्कारत आसानी से पहुंच कर उनका वपयोग कर सकते हैं तथा वनकी प्ररक्षा का भी पूर्यातः भवन्य हो सकता है। इसके आसिरक राजस्थान में जयपुर, ध्वत्वपर, मरतपुर, नागौर, कोटा, वृंदी, जोधपुर, बीकानेर, जैसकतेर, हुंगपुर, मतापगढ़, वांसवाडा आदि स्थानों पर इनके वह संम्रहालय स्थान से तथा प्रदान की पूरी प्रविधार पर सकते हैं जनवा जनका प्ररिचित रह ना को तो व हस्ताकीलत के प्रंव किर भी प्ररक्षित रह सकते हैं अन्यवा उनका प्ररचित रहना बड़ा कितन होगा।

बन्धुर के भी कुछ शास्त्र मंद्यारों को बोहकर बन्ध मंद्रार कोई विशेष बन्ध्यी स्थिति में नहीं है। जब्दुर के बन्द तक इसने १६ मंद्यारों की सूची तैवार की है लेकिन किसी मंद्रार में बेहन नहीं हैं वो कहीं बिना पुढ़ों के ही शास्त्र रखे हुने हैं। हमारी इस बसावधानी के कारण ही सैकड़ों मंद्र खपूर्य हो गये हैं। यदि जब्दुर के शास्त्र मंद्रारों के मंद्रों का संग्रह एक केन्द्रीय संग्रहालय में कर लिया जाने तो उस सम्भव इंसारा बहु संभावस्त्रत क्यपुर के हर्श सीन स्थानों में से मिला जानेगा। प्रति वर्ष सैक्स की संस्का में मोच विद्यार्थी क्यार्थी कार्यों की देखा में सिक्स की मोच विद्यार्थी कार्यों की पूर्ण क्राया की पूर्ण क्राया की पूर्ण क्राया की पूर्ण क्याया कार्या के क्यार्थी कार्या है क्यार्थी की पूर्ण क्याया है क्यार्थी की क्यार्थी की प्रति की क्यार्थी क्यार्थी क्यार्थी की क्यार्थी क्यार्थी की क्यार्थी क्या

## ग्रंथ सूची के सम्बन्ध में

प्रंय सूची के इस भाग को इमने सर्वांग सुन्दर बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। प्राचीन एवं काजात पंथीं की पंथ प्रशस्ति एवं लेखक प्रशस्तियां दी गई हैं जिनसे विद्वानों की उनके कर्ता एवं लेखन-काल के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी मिल सके। गुटकों में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है इसलिये बहुत से गुदकों के पूरे पाठ एवं शेष गुटकों के उल्लेखनीय पाठ दिये हैं। प्रंथ सूची के अन्त में प्रंथानु-कमिणका, प्रथ एवं प्रथकार, प्राम नगर एवं उनके शासकों का उल्लेख ये चार परिशिष्ट दिये हैं। श्रंबात्तक्रमणिका की देलका सुन्नी में आये हुये किसी भी श्रंब का परिचय शीघ मालूम किया जा सकता है क्योंकि बहुत से प्रंथों के नाम से उनके विषय के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। प्रंथातुकम-णिका में ४२०० मंथों का उल्लेख आया है जिससे यह राष्ट्र ही जाता है कि मंथ सूची में निविष्ट पं सभी मंथ मूल मंथ हैं तथा रोव उन्हों की प्रतियां हैं। इसी प्रकार मंथ एवं मंथकार परिशिष्ट से एक ही व अकार के इस सुनी में कितने व'थ व्याने हैं इसकी पूर्ण जानकारी सिल सकती है। ग्राम एवं नगरों के वहितिष्ट में इस अंदारों में किस किस माम एवं नगरों में रचे हये एवं लिखे हये मंथ संग्रहीत हैं यह बाता जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये नगर कितने प्राचीन वे एवं उनमें साहित्यिक गतिविधियां किस मकार चवारी भी इसका भी हमें चाभास मिल सकता है । शासकों के बरिशिष्ट में राजस्थान एवं भारत के विभिन्न राजा, महाराजा एवं बावसाहीं के समय एवं अनके राज्य के सम्बन्ध में कुछ दे परिचय आप्त ही जाता है। धेतिहासिक तथ्यों के संकक्षन में इस प्रकार के उल्लेख बहुत प्रामाधिक एवं सहस्वपूर्ण सिद्ध कीते हैं। प्रस्तावना में प्र'व संवारों के संविध्त परिचय के अतिरिक्त चन्त में ४६ प्रकात मंबों का परिचय भी दिया सवा है जी इन मंधों की जानकारी भारत करने में सहायक सिद्ध हीसा। प्रस्ताब्रजा के साथ में ही एक अज्ञात एवं महत्त्वपूर्या प्र'यों की सुनी भी वी गई है इस प्रकार मंथ सुनी के इस भाग में पहन्य सिंचों से सभी तरह की अधिक जानकारी देने का पूर्ण प्रयास किया है जिससे पाठक अधिक से कांकिक बारा करा सकें। मंत्रों के नाम, मंत्रकर्ता का बाम, क्वके रचनाकाल, भाषा आदि के साथ-साथ वसके साहि सन्त साग्र पूर्णेट: क्षेक र देने का प्रयास किया गया है फिर भी कमियां रहना स्वामाधिक है। इसिब्रिये बिद्धानों से इसारा क्यार इस्ति अपनाने का अनुरोध है तथा यदि कही कोई कमी हो तो हमें स्वाहित करने का कुछ कर जिल्ला निक्य में रल क्रियों को द्वा किया जा सके।

## भूत्यबाद समर्पण

हम सर्व प्रथम क्षेत्र की प्रवन्त कारिणी कमेटी एवं विशेषतः उसके मंत्री महोदय
भी केशरलालजी बच्ली को घन्यवाद हेते हैं जिक्तोंने मंत्र स्पी के चतुर्ध माग की क्ष्यविक्त करका कर
समाज एवं जैन साहित्य की ओज करने वाले विशासिकों का सहाय वर्णकार किया है। केश कमेटी हारा
जो साहित्य शोध संस्थान संवासित को रहा है वह सम्पूर्ध कैन समाज के किये क्ष्यकरपृष्ठिय है पूर्व हुएं
नई दिशा की ओर ले जाने वाला है। अविच्य में शोध संस्थान के कार्य का कुछैए भी विस्तार किया
जानेगा देसी हुमें क्षारण है। मंत्र स्पूर्ण में उत्तिक्षति सभी शास्त्र मंद्रार के व्यवस्थाएक महोदयों की एवं
विशेषतः भी नथमजाजी वज, समीरमजाजी कावहा, पुनसचंदनी सोताणी, इन्त्रहालुकी पापड़ीवाल
एवं सोहन्तवाकजी सोगाणी, व्यनुपचंदनी दीवाण, अंदरकालजी व्यावसीर्क, राजमकची गोचा, भी०
पुल्तानिस्त्री, कपूर्वदनी रावका, चार्यि सक्तानों के हम पूर्ण जामारी हैं जिन्होंने हमें में अंबार
की स्पूर्णवंदनी रावका, चार्य सहयोग दिया एवं चार भी समय समय पर, मंद्रार के मंत्र सहयोग दिया वर्ष का भी समय समय पर, मंद्रार के मंत्र सहयोग देते रहते हैं। अद्ये पंच चीनसुलदासाली न्यायतीर्थ के मति हम कालाजिल्या वर्षित करते
हैं जिनकी सतत भेरणा एवं मार्ग-दरांन से साहित्योद्धार का यह काल दिया व एक काला हम है। हमारे सहयोगी
भा प्रमानवंदनी के भी हम जन्यवाद दिये विना नहीं रह सकते जिनका मंत्र सुची हो हमें करते हैं हमें
पूर्ण सहयोग मिला है। जैन साहित्य सदन देहती के ज्यवस्थापक पं रायानलची शास्त्री के मी हम हस्येग स्थानीर्थ स्थानारी है। जिन्होंने सुची के एक भाग को देखकर कालाव्यक्ष प्रमुख देने का कुष्ट किया है।

कन्त में खादरणीय हा. बासुदेवशरणजी सा. कमवाल, क्याब क्रिन्दी विभाग कारी विश्व-विद्यालय, बाराजसी के इस पूर्ण झामारी हैं जिल्होंने मंब सूची की अभिका किलने की क्या की है। बाक्टर हा का इसें सबैब सार्थ-दर्शन मिलना रहता है जिसके क्षिये उनके इस पूर्ण करक है।

महाबीर भवन, जबपुर दिनांक १०-११-६१ कल्एचंद कासलीवाल शब्दुम्झंद न्यास्त्रीभं

## प्राचीन एवं अज्ञात रचनाओं का परिचय

## १ अमृतवर्गरस काव्य

आवक धर्म पर यह एक कुन्यर एवं सरस संस्कृत काव्य है। काव्य में २४ मकरण हैं अझरक गुराचनम् इसके रचयिता हैं जिन्होंने हसे लोहट के पुत्र सावलदास के पठनार्थ लिखा था। स्वयं म थकार ने जपनी प्रशस्ति निम्न मकार ख़िली है—

पट्टे भी इंदु दाचार्ये तत्म्हे भी सहस्रकीर्ति तत्म्हे भी श्रमुवनकीर्तिदेव तत्म्हे भी शुरु-रत्मकीर्ति-तत्म्हे भी श्राज्यक्त्रदेवसहमिरिकतमहामंथ कर्मकृषार्यं लोहट सुत पंडित भी सावस्रदास पठनार्थ-।। काञ्य की एक प्रति अ अंडार में हैं। प्रति कागुद्ध है तथा उसमें प्रथम २ प्रस्न नहीं हैं।

#### २ बाज्यात्मकं गाथा

इस रचना का दूसरा नाम पट्पद छरपथ है। यह महारक करमीचन्द्र की रचना है जो संभवतः महारक सकत्वकीर्ति की परम्परा में हुये थे। रचना छपभंश भाषा में निवद है तथा करवकोटि की है। इसमें संसार की नश्वरत्त का बढ़ा ही सुन्दर वर्यन किया गया है। इसमें २८ पद हैं। एक पद तीचे केबिये—

विरक्षा कार्यात पुणो विरक्षा सेवंति अपपणो सामि, विरक्षा ससहावरण परहण्य परस्पुहा विरक्षा है विरक्षा की। अनिव विकिथ परहण्यु य इविह, ते विरक्षा ससहाव करहि कह ग्रिक्मणि पिछाँही।। विरक्षा सेविह सामि थिल्यु णिय देह वसंतक, विरक्षा जाणहि अप्यु ग्रुख वेदण गुरावंततः। अग्रा पत्तम् द्वाह सहिदि सस्वय कुछ क्तमु जियन, जियु एम पर्यंपह णिझणि वुह गाह भविण इप्यु कियन।।

इसकी एक प्रति अ अंडार में सुरक्षित है। यह प्रति आयार्थ नेसियन्द्र के पढ़ने के लिये किसी गई की !

#### ३ भाराधनासार प्रवन्ध

आराधनासार प्रवन्ध में शुनि प्रभाचंद्र विराचित संस्कृत कथाओं का संप्रष्ट है। शुनि प्रभा-चन्द्र देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य थे। किन्तु प्रभाचन्द्र के शिष्य थे शुनि क्यानंन्दि जिनके द्वारा विरचित 'वर्द्व'-मान पुराण' का परिचय खागे दिया गया है। प्रभाचन्द्र ने प्रत्येक कथा के अन्त में अपना परिचय दिया है। एक परिचय देखिये—

> श्रीमृत्तसंघे बरभारतीये गच्छे बक्तात्कारगयोति रम्ये । श्रीकुं वकुन्याच्यमुनीन्द्रवंशे जातं प्रभाचन्द्रमहायतीन्द्रः ।।

देवेन्द्रचन्त्राकेसम्पर्धितः तेतः प्रभाचन्त्रस्तिरवरेखः । बातुमहार्वे रचितः सुवावयैः काराधनासारकवाप्रवन्तः ॥ तेनक्रमेयीव मया स्वरावस्या रक्षोकैः प्रसिद्धै रचनिनंत्रते च । मार्गेण किं भातुकरत्रकारो स्वतीक्रया गच्छति संबैक्षिके ॥

चाराधनासार बहुत सुन्दर कथा मंब है। यह चमीतक चन्नकाहित है।

#### ४ कवि वरुलम

क अंबार में हरिवरण्यास कृत दो रचनायें उपलब्ध हुई हैं। एक विदारी सतसई पर हिन्दी गया टीका है तथा दूसरी रचना कवि वस्त्वभ है। हरिकरणदास ने कृष्णोपासक मायानाथ के पास विदारी सतदाई का अध्ययन किया था। ये श्रीनस्य पुरोहित की जाति के ये तथा 'मोहन' उनके आभयवाता वे जो बहुत ही उदार प्रकृति के थे। विदारी सतसई पर टीका इन्होंने संवत् १८३४ में समाप्त की थी। इसके एक वर्ष परचान् इन्होंने कविवस्ताम की रचना की। इसमें काव्य के तक्षणों का वर्णन किया गया है। पूरे काव्य में २८४ परा हैं। संवत् १८४२ में तिसी हुई एक प्रति क भंबार में सुरचित है।

## ४ उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला माना

देवीसिंह कावबा १८ वी शताब्दी के हिन्दी आचा के विद्यान थे। ये जिनदास के पुत्र थे। संबन् १७६६ में इन्होंने भावक आयोदास गोलालारे के बामह वरा उपदेश सिद्धान्तरत्नमाला की बन्दो-बद रचना की थी। मूल मृथ्य माइन भाषा का है बीर वह नेभिचन्द्र । मंबारी हारा रचित है। कवि नरवर निवासी थे जहां कुमें वंश के राजा बन्नसिंह का राज्य बा।

उपदेश सिद्धान्तरलमाका भाषा हिन्दी का एक सुम्दर श्रं के हैं जो पूर्वांतः सकाशन योज्य है। पूरे श्रं व में १६८ पच हैं जो होहा, चौचई, चौचोका, गीताकंद, नाराच, सोरठा चादि बन्दों में निवद है। कवि ने श्रं व समाप्ति पर जो अपना परिचय दिया है वह निम्न प्रकार है—

> वातसक गोती सूचरो, संबई सकक वकान। गोकाकारे सुममती, माधोदास सुजान॥१६०॥

#### चीर्पा

महाकठित प्राष्ट्रत की बांती, बगत सांहि प्रगट सुसवाती। वा विश्व विता सनि सुमावी, माचा बंद सांहि व्यक्तिवादी।। वी विनवास रहाच बादु भाषा, बंदेबचाक सावता, सुद्धा। वेवीस्वय नाम सब बावे, कवित नाहि किया नीव रावें।।

## गीता छेंदु ग

भी विद्यालक क्योत्स्वातका त्यालका में विक्र करीन स्व प्रकृतिका क्यान्य क्यान्

#### दोडा

सुविष्यान मृत्यूपती, व्यक्ष्यंत्र अवतंत् । किर्मितं वेत प्रवीन मित, राजत् क्ष्रम वंद्रा।१६४॥ वाक राज हुनेन मी, विर्मा हित्र पर भीति । रच्या मं ब सिद्धान्ते सुन, वह कृष्णार सुनीति ॥१६४॥ सन्नेह्रें पर कप्पन्ते, संवत् विक्रमराज । भाववं वृषिप कावसी, रानिहित सुविधि समाज ॥१६६॥ मं ब कियो पूरन सुविधि नत्यर नगर मं महर । व क्रयो प्राम् सुविधि नत्यर नगर मं महर । व क्रयो प्राम् सुविधि नत्यर नगर मं महर । व क्रयो प्राम् सुविधि नत्यर नगर मं महर ।

#### चीबेला -

सावन विदे की तीज व्यादि सी व्यादं क्ये वह मंध । भादव विद एकादिश तक तो परमपुर्य की पंथ।। एक ब्राह्मित काठ विना में क्रिकी क्षमायक व्यापि। पद क्रुक्ति क्यक विवाहति वोक सदा सुख वानि।१६६४॥

इति क्यवेशस्थितराज्याका माथा ।।

#### ६ गोम्मटसार टीका

गोल्मटसार की यह संस्कृत टीका चा॰ सक्त्रसुद्ध्य द्वारा विरचित है। टीका के प्रारम्भ में क्रिकिकार ने टीकाकार के विषय में खिला है वह निल्म क्रेकार है.—

"अय गोम्मटलार प्र'य गाया चंच दीका करणाटक मापा में है उसके अनुसार सकत्वभूषण नै संस्कृत टीका बनाई सो विकिय हैं।

टीका का नाम मन्द्रप्रवेशिका है जिसका, दीकाकार के मंग्रकाणका के की वर्षका किया है:--

सुद्धिः विकारं अधार्यस्य स्तिमिर्वर्गीयनिर्वर्गिः। दीकां सुन्यस्वारस्यः क्ष्मैः विकारीयिकाः।।१५॥

लेकिन समयचन्द्राचार्य में की गोम्मिट्सीर पर संस्कृत टीके बिजी है। उसका नाम भी मन्द्रमाधिक ही है। 'मुस्तर संस्था ने क्टाकि गामी मन्द्रमाधिक ही है। 'मुस्तर संस्था ने क्टाकि गामी में २२२३ तक ही गामी मुद्दा बिजा है, लेकिन सर्प्रस् के 'क' मयबार में संमित्त इस अर्थि में बार संक्षी मूर्यय दियों है। देवकी बिजानी डारा निस्तृत सोख होती चाहिये। टीका के संगत में में टीकिकिस बिजा है कहें संबन्ध है है।

> विक्तावित्वसूप्ताः विक्यातोः व सनोहर्षेश्व १६१ दशर्पवृशति वर्षे वद्याः संयुक्तसन्तती (१४०६)

टीका का आवि साग निस्स मकोर है:

शन्तिम मारा

त्रस्य भीवत गुजाताम् इप्याद विज्ञासम्य । धर्ममानापदराजातं सज्बाद्दश्यकः ॥ १॥ भीवन प्रतिप्रसातं च न्या स्वाद्वर्यकः ॥ भीवन प्रतिप्रसातं कर्जे रात्तां स्वात्तियकः ॥ १॥ भीवन प्रतिप्रसातं वाकं चर्चातं स्वात्तियकः ॥ १॥ भीवनः प्रतिप्रसातं वाकं चर्चातं स्वात्तियकः ॥ १॥ भीवनः प्रतिप्रसातं वाकं चर्चातं स्वात्तियां ॥ १॥ प्रतिप्रसातं वाकं चर्चातं चर्चातं ॥ १॥ प्रतिप्रसातं वाकं चर्चातं वाकं चर्चातं ॥ १॥

वेश्विये पुरातन जैन बीस्य सूची प्रस्तानका पन वक

कार्तिके चारिति पर्व ज्योदस्यां ग्रम दिने। शुक्ते च इस्तमकृत्रे बोगो च त्रीति नामनि ॥ ४ ॥ शीमच्छीमुखर्सचे च नंशाचाये ससद्गयो । बलात्कारे बगान्त्रमे गच्छे मारस्वतासिचे ॥ ६॥ शीमकुंद्कं दास्य सुरेरम्बयके अवत्। पद्मावितंवि .वित्वास्यो सदारकवित्ववागः।। ७।। तत्पद्रां भोजमात्त हैः चंद्रांतरच शुभाविक। तत्पदस्योभवच्छीमाम् जिनचंद्राभिषोगणी ॥ ८ ॥ शत्पट्टे सद्गुर्खेषु को महारकपदेश्वरः। पंचाचाररतो नित्यं प्रभाचन्द्रो खितेन्द्रयः ॥ ६॥ तत्रिष्यो धर्मचन्द्रस्य तत्क्रमांबुधि चंद्रमा। तदाम्नाये भवत भव्यास्ते बर्यते यथाकमं ॥१०॥ पुरे नागपुरे रम्बे राजी महाद्वानके। पाटणीगोत्रके धुर्वे संबहेतवातान्वयभूषशे ॥११॥ दानादिसिग् यौय कः स्वणानामविज्ञस्याः। तस्य मार्या भवत् रास्ता खुणाश्री वामिधानिका ॥१२॥ तथीः पुत्रः समाख्यातः पर्वताख्यो विचारकः। राज्यमान्यो जनैः सेव्यः संघमारघरंघर ॥१३॥ तस्य भार्यास्त सत्साध्वी पर्वतश्रीति नाभिका। शीलादिगुणसंपन्ना पुत्रत्रयसमन्बिताः ॥१४॥ प्रथमो जिनदासाख्यो गृहभारपुरंधरः। तस्य भार्या भवत्साच्यी जीणादेवविषयणा ॥१४॥ दानाविराणसंयुक्ता वितीया च सुहागिणी। प्रथमायास्तु पुत्रः स्यात् तेजपान्नो गुणान्वितो ॥१६॥ द्वितीयो देवदत्तास्यो गुरुमकः प्रसन्नधीः। पतित्रता गुर्खेयु का मार्थादेवासिरीति च ॥१७॥ पितुर्मको गुर्येषु को होवानामावृतीयकः। होकादेया च तदुभार्या होताश्री द्वितीयिका ॥१८॥ विकापि द्यं निक्कि समक्तिः। सिद्धान्तशास्त्रमिषं हि गुम्मटं ॥

## धर्मादिचंद्राय स्वक्रमहान्ये । हितोक्तये भी सुखिने नियुक्तये ॥१६॥

#### ७ चन्द्रनमस्यागिरि कथा

चन्दनमलवागिरि की कथा हिन्दी की प्रेम कथाओं में प्रसिद्ध कथा है। यह रचना मुनि मद्र-सेन की है जिसका वर्णन उन्होंने निम्न प्रकार किया है—

सस उपकारी परसम्पुरु, गुण क्षान्तर दातार, वंदे ताके वरण जुग, सद्दसेन सुनि सार ॥३॥ रचना की आचा पर राजस्थानी का पूर्ण प्रसाव हैं। कुछ पण पाठकों के व्यवसाकनार्य नीचे दिये जा रहे हैं:—

सीतल जल सरवर भरे, कमल मधुप माणकार । पणघट पांणी भरण की, सार बहुत पणिहार ।।

५ × × × × × व्यंदन विन्तु मलयागरी, दिन दिन सुकत जात । ज्यों पांचस जलभार विन्तु, वनवेंली कुर्मिलात ।।

रचना में कही कही गायांचें भी उद्धृत की हुई है। एया संस्था १००० है। रचनाकाल एवं लेखन काल दोनों ही नहीं दिये दूये हैं लेकिन प्रति की प्राचीनता की दृष्टि से रचना १० वी राताब्दी की होनी चाहिये। भाषा एवं रौली की दृष्टि से रचना सुन्दर है। भी मोतीलाल में मेनारिया ने इसका रचना काल सं. १६०४ माना है। इसका दूसरा नाम कालकापंचनी क्या भी मिलता है। अभीतक भदसेन की एक ही रचना उपलब्ध दुई है। इस रचना की एक सचित्र प्रति चभी दाल में ही हमें भट्टारकीय शास्त्र भंबार हु गरपुर में प्राप्त दुई है।

#### ८ पारुद्त वस्त्रि

यह कल्यायाकीर्ति की रचना है। ये अष्ट्रारक सकलकीर्ति की परम्परा में होने वाले छुनि देव-कीर्ति के शिष्य थे। कल्यायाकीर्ति ने चाकदण चरित्र को संवत् १६६२ में सभारत किया था। रचना में

१. राजस्थानी भाषा धीर साहित्य प्रष्ठ सं ० १६१

२ राजस्थान के जैन शास्त्र मंडारों की संब सुबी आग २ पू० सं० २३६

सेठ चारुद्त के जीवन पर प्रकारा बाला गया है। रचना चौपई एवं दूहा बन्द में है लेकिन राग भिन्न भिन्न है। इसका दूसरा नाम चारुदत्तरास भी है।

कत्यायाकीति १७ वी शताब्दी के विद्वान् थे। अब तक इनकी पार्यनाय रासोः (सं० १६६७) बावनी १, जीरावित पार्यनाथ स्तवनः (सं०) नवश्रह स्तवन (सं०) तीर्थेकर विनती १ (सं० १७२३) खादी-श्वर १ क्याबा खादि रचनार्थे मिस्र सुकी है।

#### ६ चौरासी जातिजयमाल

ब्रह्म जिनदास १४ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान् थे। ये संस्कृत एवं हिन्दी दोनों के ही प्रगाद विद्वान ये तथा इन दोनों ही आपाओं में इनकी ६० से भी व्यविक रचनायें उपलब्ध होती हैं। अवपुर के इन भंडारों में भी इनकी व्यक्ति विद्वान ही रचनायें सिली हैं जिनमें से चौरासी जातिजयमाल का वर्षन यहां दिया जा रहा है।

चौरासी जातिजयमाल में माला की बोली के उत्सव में सम्मिलित होने बाली ८४ जैन जातियों का नामोल्लेख किया है। माला की बोली बढाने में एक जाति से दूमरी जाति बाले व्यक्तियों में बढी उत्सुकता रहती थी। इस जयमाल में सबसे पहिले गोलालार अन्त में चतुर्ध जैन श्रावक जाति का उत्लेख किया गया है। रचना ऐतिहासिक है एवं इसकी भाषा हिन्दी (राजस्थानी) है। इसमें कुल ४२ पश हैं। बद्धा जिनदास ने जयमाल के अन्त में अपना नामोल्लेख निम्न प्रकार किया है।

> ते समिकत बंतह बहु गुण जुत्तहं, माल सुणो तहमे एकमनि । ब्रह्म जिनदास भासे पितुष प्रकासे, पढई गुणो जे धन्मे धान ॥४३॥

इसी चौरासी जाति जयमाला समाप्त।

इति जयसाल के खागे चौरासी जाति की दूसरी जयसाल है जिसमें २६ पश्च हैं धौर वह संमवतः किसी खन्य कवि की है।

# १० जिनदत्त्वीपई

जिनदत्त चौपई हिम्दी का व्यादिकालिक काञ्य है जिसको रल्ह कवि ने संबन् १२४४ (सन् १२६७) भादवा सुदी पंचमी के दिन समाप्त किया था।

१. राजस्थान जैन शास्त्र मंडारों की ग्रंथ सूची भाग २ 🍃 पूछ ७४

P. 19 19 19 28 20 2

व. <sub>११</sub> माग ३ प्रश्न १४१



रत्ह किंप द्वारा संवन १३४४ में रचित हिन्दी की ऋति प्राचीन कृति जिनक्ष चौपई का एक चित्रः— पान्डुलिपि जयपुर के दि० जैन मन्दिर पाटोड़ी के शास्त्र भण्डार में संप्रहीत है । ( इसका विस्तृत परिचय प्रत्तावना की प्रमु संख्या ३० पर देखिये )





्र भी रानाब्दी के प्रसिद्ध साहित्य सेवी महा पंडित टोडरसलजी द्वारा राचित एवं लिखित गोस्मटसार की मूल पाण्डुलिपि का एक चित्र । यह प्रन्थ जयपुर के दि० जैन मंदिरपाटोदी के शास्त्र भण्डार में संमहीत हैं। ( सूची क. सं. ६७ वे. सं. ४०२ )



संबत् तेरहसे चडबरणे, भादव सुदिपंचमगुरु दिख्णे ! स्वाति नवच चंदु तुलहती, कवइ राजु पणवइ सुरसती ॥२८॥

कवि जैन धर्मावलम्बी थे तथा जाति से जैसवाल थे। उनकी माता का नाम सिरीया तथा पिता का नाम काते था।

> जइसवाल कुलि उत्तम जाति, बाईसइ पाटल उतपाति । पंचऊलीया त्रातेकउपूत्, कबइ रल्डु जिणद्सु चरित् ॥

जिनदत्त चौपई कथा प्रधान काञ्य है इसमें कविने कपनी काञ्यत्व शक्ति का अधिक प्रदर्शन न करते दुवे कथा का ही गुन्दर रीति से प्रतिपादन किया है। प्रंथ का व्याचार पं. लाखू द्वारा बिरन्यित जिल्लावन्तवरित (सं. १२७४) है जिसका उल्लेख स्वयं प्रंथकार ने किया है।

#### मइ जोयड जिनद्त्तपुराग्यु, लाखु विरयड अइसु पमाण ।।

प्रंथ निर्माण के समय भारत पर कालाउड़ीन खिलाजी का राज्य था। रचना प्रधानतः चौपई इन्द्र में निवद है किन्तु वस्तुवंध, दोहा, नाराच, कार्धनाराच कादि इन्दों का भी कहीं २ प्रयोग हुआ है। इसमें कुल एवं ४४४ हैं। रचना की भाषा हिन्दी है जिस पर कापभंश का काधिक प्रभाव है। बैसे भाषा सरत एवं सरस है। काधिकांश शब्दों को उकारान्त बनाकर प्रयोग किया गया है वो उस समय की परन्यरा सी मालूम होती है। काञ्य कथा प्रधान होने पर भी उसमें रोमांचकता है तथा काञ्य में पाठकों की उत्सुकता बनी रहती है।

काव्य में जिनदत्त मगध देशान्तर्गत बसन्तपुर नगर सैठ के पुत्र जीवदेव का पुत्र था। जिनेन्द्र भगवान की पूजा अर्थना करने से प्राप्त होने के कारण उसका नाम जिनदत्त रखा गया था। जिनदत्त व्यापार के लिये सिंघल खादि द्वीपों में गया था। उसे व्यापार में खतुल लाभ के खातिरंक वहां से उसे अनेक खालौकिक विद्यार्थे एवं राजकुमारियां भी प्राप्त हुई थी। इस प्रकार पूरी कथा जिनदत्त के जीवन की सुन्दर कहानियों से पूर्ण है।

#### ११ ज्योतिषसार

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ज्योतिषसार ज्योतिष शास्त्र का मंच है। इसके रचयिता हैं भी इपाराम जिल्होंने ज्योतिष के विभिन्न मंगों के आधार से संवत् १७४२ में इसकी रचना की थी। कवि के पिता का नाम तुलाराम था और वे शाहजहांपुर के रहने बाले थे। पाठकों की जानकारी के लिये मंथ में से वो उद्धरण विये जा रहे हैं:--

केदरियों चौथो अचन, सपतमव्समी जान। पंचम चरु नोमी अवन, येद शिकोण बजान ॥६॥ तीजो पसटम न्यारमों, चर दसमों कर लेखि। इनकी उपन्नै कहत हैं, सर्वमंश्र में देखि।।७॥ बरप लग्यो जा श्रंस में, सोह दिन चित बारि। वा दिन उतनी घडी, जुपल धीते लग्नविचारि ॥१०॥ लगन लिखे ते गिरह जो, जा घर बैठो श्राव। ता घर के मूल सुफल को की जे मित बनाय ॥४१॥ १२ जानार्योव टीका

आचार्य गुअचन्द्र विरचित झानाग्येय संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध प्रस्थ है। स्वाध्याय करने वालों का प्रिय होने के कारण इसकी प्राय: प्रत्येक शास्त्र भंडार में हस्तिविख्त प्रतियां उपलब्ध होनी हैं। इसकी एक टीका विद्यानन्दि के शिष्य श्रुतसागर द्वारा लिखी गई थी। झानाग्येन की एक अन्य मंस्कृत टीका जयपुर के अ भंडार में उपलब्ध हुई है। टीकाकार है पं. नयविलास। उन्होंने इस टीका को मुगल सम्राट अक्दर जलालुदीन के राजस्य मंत्री टोडरमल के मुत रिपिदास के श्रवणाय एवं पठनार्थ लिखी थी। इसका उन्लोख टीकाकार ने प्रस्थ के प्रत्येक अध्याय के श्रंत में निम्म प्रकार किया है:—

इति शुभचन्द्राचार्यविराचिते झातार्यावमूलसूत्रे योगाऽदीपाधिकारे पं. नवविद्यासेन साह पामा तत्त्रुत्र साह टोस्ट तत्त्रुत्र साह रिपिदासेन स्थश्रयणार्थे पंडित जिनदासीयमेन कारापितेन झादशभावना प्रकरण द्वितीयः।

टीका के प्रारम्भ में भी टीकाकार ने निम्न प्रशस्ति लिखी है-

शास्त्रन् साहि जलालदीनपुरतः प्राप्त प्रतिवोदयः । श्रीसान् युगलबंशारादद-शरीर-विश्वोपकारोधतः । नास्त्रा कृष्ण इति प्रसिद्धिरस्वन् सन्त्रात्रधर्मोन्नतेः । तन्संश्रीरवरः टोडरो गुणयुतः सर्वात्रधर्मोन्नतेः । तन्संश्रीरवरः टोडरो गुणयुतः सर्वात्रिकाराधितः ॥६॥ श्रीमन् टोडरसाह पुत्र निपुणः सहार्निकार्माणः । श्रीमन् श्रीरिषिदास धर्मानपुणः श्राप्तिकार्माणः । श्रीमन् श्रीरिषदास धर्मानपुणः श्राप्तिकार्माणः । श्रीमन् समवादि निपुणो न्यायाध्यविकान्नवः । । । श्रीवः वित्तरमता परं सुविषया क्षानार्यवस्य सन्तः ॥७॥

उक्त प्रशस्ति से यह जाना जा सकता है कि सम्राट श्रक्षवर के राजम्य मंत्री दोष्ठरमल संभवतः जैन थे। इनके पिता का नाम साह पाशा था। स्वयं मंत्री टोडरमल भी कवि थे और इनका एक अजन "अब नेरो मुख देखूं जिनंवा" जैन मंडारों में कितने ही गुटको में मिलता है।

नविवतास की संस्कृत टीका का उल्लेख पीटर्सन ने भी किया है लेकिन उन्होंने नामोल्लेख के व्यतिरक्त और कोई परिचय नहीं दिया है। पं. नयविकास का विशेष परिचय ब्रमी खोज का विषय है। १३ खेमिखाह चरिए----महाकवि दामोदर

महाकवि दामोदर इत योमियाह चरिए अपभ्रंश मापा का एक सुरुर काव्य है। इस काव्य में पांच संधियां हैं जिनमें भगवान नेमिनाथ के जीवन का वर्षान है। महाकवि ने इसे संवत् १२८७ में समाप्त किया था जैसा निरून दुवई बुरुद ( एक प्रकार का दोहा ) में दिया हुआ है:— बारहसयाई सत्तिस्याई, विक्कमरायही कालई। पमारहं पट्ट समुद्धरणु, शारवर देवापालई।।१४४॥

दासीदर मुनि सुरसेन के प्रशिष्य एवं महामुनि कमलमद्र के शिष्य थे। इन्होंने इस प्रथ की पंडित रामचन्द्र के खादेश से रचना की थी। प्रथ की भाषा मुन्दर एवं लिखत है। इसमें घला, दुवई, वस्तु छद का प्रयोग किया गया है। कुल एवाँ की संस्था १४४ है। इस काव्य से अपभारा भाषा का शनै: शनै: हिन्दी भाषा में किस प्रकार परिवर्तन हुआ यह जाना जा सकता है।

इसकी एक प्रति न भंडार में उपलब्ध हुई है। प्रति अपूर्ण है तथा प्रथम ७ पत्र नहीं हैं। प्रति सं०१४८२ की लिखी हुई है।

#### १४ तत्त्रवर्शन

यह मुनि शुभवन्द्र की संस्कृत रचना है जिसमें संबिध्त रूप से जीवादि द्रव्यों का सन्नस्य वर्षित है। रचना छोटी है और उसमें केवल ४१ पश्च हैं। प्रारम्भ में प्रंथकर्त्ता ने निम्न प्रकार विषय वर्षान करने का उल्लेख किया है:—

तस्वातत्वस्वरूपक्षं सार्व्यं सर्व्यंगुणाकः । वीरं नत्वा प्रवस्येटहं जीवद्रव्यादिसक्यां ॥१॥ जीवाजीविमिनं द्रव्यं युग्ममाह् जिनेश्वरा । जीवद्रव्यं द्विधातत्र गुद्धाशुद्धविकल्पतः ॥२॥

रचना की भाषा सरल है। प्रथकार ने रचना के अपना में अपना नामोल्लेख निम्न प्रकार किया है:---

श्री कंजकीर्त्तिसह बै: शुभेंदुमुनितेरिते । जिनागमानुसारेण सम्यक्त्वव्यक्ति-हेतवे ॥४०॥

मुनि शुभचन्द्र भट्टारक शुभचन्द्र से भिन्न विद्वान हैं। ये १७ वीं शताब्दी के विद्वान ये। इनके द्वारा लिखी हुई श्रमी हिन्दी भाषा की भी रचनायें मिली हैं। यह रचना ज भंडार में संप्रहीत है। यह आचार्य नेमिचन्द्र के पठनार्थ लिखी गई थी।

# १५ तस्त्रार्थस्त्र भाषा

प्रसिद्ध जैनाचार्थ उमास्वाभि के तस्वार्थसूत्र का हिन्दी पद्यमें अनुवाद बहुत कम विद्वानों ने किया है। त्रभी के भंडार में इस ग्रंथ का हिन्दीभगानुवाद मिला है जिसके कर्ता हैं श्री दोटेलाल, जो अलीगढ प्रान्त के मेडुगांव के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम मोतीलाल था। ये जैसवाल जैन थे तथा काशी नगर में खाकर रहने लगे थे। इन्होंने इस ग्रंथ का पद्यानुवाद संवत् १६३२ में समाप्त किया था।

होटेलाल हिन्दी के अच्छे बिद्धान थे। इनकी अब तक तत्त्वार्थसूत्र भाषा के अतिरिक्त और रचनायें भी उपलब्ध दुई हैं। ये रचनायें चौबीस तीर्थंकर पूजा, पंचपरमेश्वी पूजा एवं नित्यनियमपूजा हैं। तत्त्वार्थ सूत्र का आदि भाग निम्न प्रकार है। मोक् की राह बनावत जे। धरु कर्म पहाड करें वकब्र्सा, विश्वसुतस्य के झायक है ताही, लिब्ज के हेत नर्मी परिपूरा। सम्यन्वर्शन चरित झान कहे, वाहि मारग मोक् के सूरा, तत्व को धर्य करो सरधान सो सम्यन्दर्शन मजहूरा।।।।

कवि ने जिन पद्यों में अपना परिचय दिया है वे निम्न प्रकार हैं:--

जिलों अलीगढ जानियों मेहगाम सुधाम । मोतीलाल सुपुत्र है होटेलाल सुनाम ॥१॥ जैसवाल कुल जानि है शेयी वीसा जान । वंश इच्याक महान में लयो जन्म भू श्रान ॥२॥ काशी नगर सुष्प्राय के सैनी संगति पाय । उदयराज भाई ललो सिलरचन्द्र गुण काय ॥२॥ इंद भेद जानों नहीं और गणागछ सोय । केवल भक्ति सुधमं की वसी सुहृद्य मोय ॥४॥ ता प्रभाव या सुत्र की इंद प्रतिहा सिद्धि । भाई सु भवि जन सोधियों होय जगत प्रसिद्ध ॥४॥ मंगल श्री अहत है सिद्ध साध चपसार । तिन तुति मनवच काय यह मेटो विघन विदार ॥६॥ इंद बंध श्री सूत्र के किये सु बुधि अनुसार । मूलमंथ कूं देलिके श्री जिन हिरहै धारि ॥७॥ कृतमास की अहसी पहलो पहलों पह निहार । अटसिट ऊन सहस्र दो संगत रीति विचार ॥६॥ कृतमास की अहसी पहलो पहलों पहले ।

इति इंदबद्धसूत्र संपूर्ण। संबत् १६४३ चैत्र कृष्णा १३ बुधे।

# १६ दर्शनसार भाषा

नश्रमता नाम के कई विद्वान हो गये हैं। इनमें सबसे प्रसिख १८ वी शताब्दी के नथमल बिलाला थे जो मूलतः आगरे के निवासी थे किन्द बाद में होरापुर (हिएडीन) आकर रहने लगे थे। उक्त विद्वान के आतिरिक्त १६ वी शताब्दी में दूसरे नथमल हुये जिन्होंने कितने ही ग्रंथों की भाषा टीका लिली। दरीनसार भाषा भी इन्हीं का लिला हुआ है जिसे उन्होंने संबन् १६२० में समाप्त किया था। इसका उल्लेख स्वयं कवि ने निस्न प्रकार किया है।

> बीस ऋधिक उगणीस से शात, श्रावण प्रथम चोथि शनिवार । कृष्णपत्र में दर्शनमार, भाषा नथमल लिली सुधार ॥४६॥

दर्शनसार मृततः देवसेन का मंथ है जिसे उन्होंने संवत् ८६० में समाप्त किया था। नथमल ने इसी का पद्मानुवाद किया है।

नक्षमल द्वारा लिखे हुवे सम्य प्रंची में महीपालचरितभाषा ( संवन् १६१६ ), चोगलार भाषा (संवन् १६१६), परमात्मप्रकार भाषा (संवन् १६१६), रत्नकरण्डकावकाचार भाषा (संवन् १६२०), घोडरा- कारणभावना भाषा (संबन् १६२१) चाष्टाहिकाकथा (संबन् १६२२), रत्नत्रय जयमाक (संबन् १६२४) उल्लेखनीय हैं।

# १७ दर्शनसार भाषा

१८ की एवं १६ वी शताब्दी में जयपुर में हिन्दी के बहुत विद्वान होगये हैं। इन विद्वानों ने हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए सैकड़ों प्राकृत एवं संस्कृत के प्रंथों का हिन्दी गद्य एवं पद्य में अनुवाद किया था। इन्हीं विद्वानों में से पंश्रीयजीलालजी का नाम भी उल्लेखनीय है। ये १८ की शताब्दी के विद्वान ये और इन्होंने दर्शनसार की हिन्दी गद्य टीका संवन् १८२३ में समाप्त की थी। गद्य में राज-स्थानी शैली का उपयोग किया गया है। इसका एक उदाहरण देखिये:—

सांच कहतां जीव के उपरिलोक दूषों वा तूपों। सांच कहने वाला तो कहें ही कहा जग का भय करि राजदंड छोडि देता है वा जूंबा का भय करि राजमनुष्य कपडा पटिक देय हैं ? तैसे निंदने बालें निंदा, स्तृति करने वाले स्तृति करो, सांच बोला तो सांच कहें।

# १८ धर्मचन्द्र प्रबन्ध

धर्मचन्द्र प्रवन्ध में ग्रुनि धर्मचन्द्र का संचित्र परिचय दिया गया है। ग्रुनि, भट्टारकों एवं चिद्रानों के सम्बन्ध में ऐसे प्रवन्ध बहुत कम उपलब्ध होते हैं इस दृष्टि से यह प्रवन्ध एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक रचना है। रचना प्राकृत भाषा में है विभिन्न छन्दों की २० गावार्षे हैं।

प्रबन्ध से पता चलता है कि ग्रुनि धर्मचन्द्र भ० प्रभाचन्द्र के शिष्य थे। ये सकल कला में प्रवीण एवं च्यागस शास्त्र के पारगामी विद्वान थे। भारत के सभी प्रान्तों के श्रावकों में उनका पूर्ण प्रमुख था और समय २ पर वे च्याकर उनकी पूजा किया करते थे।

प्रवन्ध की पूरी प्रति शंथ सूची के ग्रष्ट ३६६ पर दी हुई है।

# १६ धर्मविलास

धर्मविलास ब्रह्म जिनदास की एचना है। कवि ने अपने आपको सिद्धान्तचक्रवर्ति आ० नेमिन चन्द्र का शिष्य लिखा है। इसलिये ये अट्टारक सकलकीर्ति के अनुज एवं उनके शिष्य प्रसिद्ध विद्वान ब० जिनदास से भिन्न विद्वान हैं। इन्होंने प्रथम मंगलाचरण में भी आ० नेमिचन्द्र को नमस्कार किया है।

भव्यकमलमायंडं सिद्धजिण तिहुपर्निद् सद्पुञ्जं । नेमिशसिं गुरुवीरं पण्मीय तियशुद्धभोवमह्णं ।।१॥

प्रथ का नाम अर्थपंचर्षिशतिका भी है। यह प्राकृत भाषा में निवद है तथा इसमें केवल २६ गाथायें हैं। प्रथ की कल्तिम पुण्यिका निस्न प्रकार है। इति त्रिविधसैद्धान्तिकचक्रकपर्याचार्यश्रीनोमचन्द्रस्य प्रियशिष्यमक्षश्रिनदासविराचितं धर्मपंच- विशतिका नाम शास्त्रसमाप्तम् ।

#### २० निजामिश

यहाँ प्रसिद्ध विद्वान नहा जिनहाम की कृति है जो जयपुर के 'के' भरवार में उपलब्ध हुई है। रचना छोटी है और उसमें केवल ४४ पद्य हैं। इसमें चौबीस तीर्थंकरों की स्तृति एवं अन्य शलाका महापुरुषों का नामोल्लेख किया गया है। रचना स्तृति परक होते हुये भी आध्यात्मिक है। रचना का आदि अन्त भाग निम्न प्रकार है:—

श्री सकल जिनेश्वर देय, हूं तहा पाय करू सेव। हवे निजामिया कहु सार, जिम चपक तरे संसार॥१॥ हो चपक मुणे जिनवायि, संसार अधिर नृ जारिए। इहां रह्मा नर्ष्टि कोई थीर, हवे मन टढ करो निज धीर॥२॥ ग्या आदिस्तर जगीसार, ते जुगला धर्म निवार। ग्या आदिस्तर जगीसार, ते जुगला धर्म निवार। ग्या आपति जिनेश्वर चंग, जिने कियो कर्म गो भंग॥३॥ ग्या संभव भव हर स्वामी, ते जिनवर मुक्ति हि गामी। ग्या अभिनंदन आनंद, जिने मोड्यो भव नो कंद॥४॥ ग्या सुमति सुमति दातार, जिने रए। मुमी जिस्यो मार। ग्या पद्ममन जगीवास, ते मुक्ति तए। निवास॥४॥ ग्या सुपार्श्व जिन जगीसार, जमु पास न रहियो भार। ग्या सुपार्श्व जिन जगीसार, जमु पास न रहियो भार।

ए निजामिया कहि सार, ने सयल सुन्व भंडार। जे सपक सुरों ए चंन, ते सौस्य पाये प्राभंग॥ ४३॥ श्री सकलकीर्त्ति गुरुण्याउ, सुनि सुवनकीर्ति गुरागाड।

ब्रह्म जिनदास भरोसार, ए निजामिए भवतार ॥ ४४ ॥

# २१ नेमिनरेन्द्र स्तीत्र

यह स्तोत्र वादिराज जगन्नाथ कृत है। ये भट्टारक नरेन्द्रकीर्ति के शिष्य ये तथा टोडारायसिंह ( जयपुर ) के रहने वाले ये। अब तक इनकी रनेताम्बर पराजय ( केवलि सुक्ति निराकरण ), सुख निषान, चतुर्विराति संघान स्वोपक्ष टीका एवं शिव साधन नाम के चार प्रथ उपलब्ध हुये थे। नेमिनरेन्द्र स्तोत्र डनकी पांचवी कृति है जिसमें टोडारावर्सिंह के प्रसिद्ध नेमिनाथ मन्दिर की मूलनायक प्रतिमा नेमिनाथ का स्तवन किया गया है। ये १७ वीं राताब्दी के विद्वान् थे। रचना में ४१ छन्द हैं तथा अन्तिम पद्य निस्न प्रकार है:—

> श्रीमन्तिमनरेन्द्रकीर्तिरतुकं चित्तोत्सवं च कृतान्। पूट्यनिकमवार्जितं च कतुषं भक्तस्य वे जर्दतान्॥ डढ्य्या पद एव शर्मदेपदे, स्तोत्नहीः\*\*\*\*\*। शाश्वत् श्रीजगदीशान्मिलहादे प्रायः सदा वर्ततान्॥४१॥

उक्त स्तोत्र की एक प्रति अ भएडार में संप्रदीत है जो संवन् १७०४ की लिखी हुई है।

#### २२ परमात्मराज स्तोत्र

भट्टारक सकलकीर्ति द्वारा विरचित यह दूसरी रचना है जो जयपुर के शास्त्र अंडारों में उप-लब्ध दुई है। यह मुन्दर एवं भावपूर्य स्तोत्र है। किन ने इसे महास्तयन लिखा है। स्तोत्र की भाषा सरख एवं सुन्दर है। इसकी एक प्रति जयपुर के के भंडार में संप्रहीत है। इसमें १६ पद्य हैं। स्तोत्र की पूरी प्रति प्रंथ सूची के ग्रष्ठ ४०३ पर दे दी गयी है।

#### २३ पासचरिए

पासचरिए त्रपभ्रंश भाषा की रचना है जिसे कवि तेषणात्व ने सिवदास के पुत्र घूपांत्व के लिये निवद की थी। इसकी एक कपूर्वा प्रति = भरवार में संप्रहीत है। इस प्रति में = से ७७ तक पत्र हैं जिन में ब्याट संधियों का विवरण है। ब्याटवी संधि की व्यक्तिस पुष्पिका निस्त प्रकार है—

इव्यक्तिरे पास चरित्तं रहवं कह तेजपात सार्यादं ऋगुसंणियसुहहं वृचित्ति सिवदास पुत्ते या सन्गन्गवात क्षीजा सुपसायस्य तन्मर सुर्या अरविंद दिक्ता ऋहमसंबी परिसमत्तो ।।

तेजपाल ने प्रथ में दुवई, याचा एवं कडवक इत तीन ख्रान्दों का उपयोग किया है। पहिले पत्ता फिर दुवई तथा सबके अन्त में कडवक इस कम से इन ख्रान्दों का प्रयोग हुआ है। रचना अपनी अप्रकारित है।

तेजपाल १४ वी शताब्दी के विद्वान थे । इनकी दो रचनाएं संभवनाथ चरित एवं वरांग चरित पहिले प्राप्त दो चुकी हैं।

# २४ पार्श्वनाथ चौपई

And process of the second

पारवेनाथ चौपई कवि सास्त्रों की रचना है जिसे उन्होंने संवत १७३४ में समाप्त किया था।

कवि राजस्थानी विद्वान ये तथा क्याइटका माम के रहने वाले थे। उस समय ग्रुगल बादसाह और गजेब का शासन था। पारवनाथ चौपई में २६८ पत्र हैं जो सभी चौपई में हैं। रचना सरस भाषा में निवक्ष है।

#### २५ पिंगल छन्द शास्त्र

खन्द शास्त्र पर माखन कवि द्वारा जिल्ली हुई यह बहुत सुन्दर रचना है। रचना का दूसरा नाम मालन खंद विलास भी है। माखन किन के पिता जिनका नाम गोपाल या स्वयं भी किन थे। रचना में दोदा चौबोला, खप्पम, सोरठा, मदनसोहन, हरिमालिका संल्लारी, मालती, हिल्ल, करहंचा समानिका, मुजंगप्रचात, मंजुभाषिणी, सारंगिका, तरंगिका, भ्रमराविल, मालिनी श्रादि कितने ही इन्दों के लक्षण दिये हुये है।

मास्तन कवि ने इसे संवन् १८६३ में समाप्त किया था। इसकी एक अपूर्ण प्रति 'क' भण्डार के संबद्द में है। इसका व्यादि भाग सूची के ३१० एट पर दिया हुआ है।

# २६ प्रस्यासम्बद्धा कोश

देकचन्द १ म वी शताब्दी के प्रसुख हिन्दी कवि हो गये हैं। अवतक इनकी २० से भी अधिक रचनार्थे प्राप्त हो चुकी हैं। जिन में से कुछ के नाम निम्न प्रकार हैं:—

पंचरसेच्छी पूजा, कर्मदहन पूजा, तीनलोक पूजा (सं० १८२०) सुट्टिट तरंगिणी (सं० १८२८) सोक्टकारण पूजा, व्यस्तनयज वर्णन (सं० १८२०) पञ्चकत्याण पूजा, पञ्चारेर, पूजा, इर्ष्ट्रच्याय सूत्र गय टीका, अच्यात्म बारहरूढी, व्यादि। इनके पद भी मिसते हैं जो व्यध्यात्म रस से क्षोतमोत हैं।

टेकचंद के पितासह का नाम हीपैचंद एवं विता का नाम रामकुष्ण था। दीवचंद स्वयं भी अच्छे विद्वान् थे। कि कपडेकबाल जैन थे। ये मूलतः अयपुर निवासी थे लेकिन किर साहिपुरामें आकर रहने लगे. थे। पुरायाकवकथाकोरा इनकी एक और रचना है जो अभी जयपुर के 'क्र' भगडार में प्राप्त हुई है। किन ने इस रचना में जो अपनापरिचय दिया हैं वह निम्न प्रकार हैं:—

दीपचन्द साधर्मी भए, ते जिनधर्म विषे रत थए।
तिन से पुरस तर्यु संगपाय, कर्म जोग्य नहीं घम सुद्दाय ।। ३२ ।।
दीपचन्द तन तें तन भयो, ताको नाम हली हरि दीयो।
रामकृष्या तें जो तन थाय, हठीचंद ता नाम घराय ।। ३३ ।।
सक्त क्यार कें तें बाय, साहिपुरें थिति कीनी जाय।
तक्षां भी बहत काल विन क्यान, लोयो सोह उर्दे तें ब्यानि ।।

×

•

- 20

साहिपुरा शुमयान में, कलो सहारो पाम ।
धर्म लियो जिन देव को, नरभव सफल कराय ।।
एप उमेद ता पुर विषे, करें राज बलवान ।
तिन ध्यपने गुजबलवकी, बारि शिर कीहनी ध्यानि ।।
ताके राज शुराज में ईतिमीति नहीं जान ।
ध्यनल, पुर में शुलवकी तिष्ठे हरव जु ध्यानि ।।
करी कथा इस प्रंय की, कुंद बंघ पुर माहि ।
प्रंय करन कछू बीचि में, धाइल उपजी नाहि ।। ६२ ।।
साहि नगर साह्ये भयो, पायो शुम अवकास ।
पूरण प्रंय मुल तैं कीयो, पुरायोशक पुरायासा ॥ १४ ।।

. चौपई एवं दोडा इन्हों में लिखा हुआ एक सुन्दर मंग्र है। इसमें ७६ कथाओं कां संमह है। कवि ने इमे संवर् १८२२ में समान्त किया था जिसका रचना के अन्त में निम्न प्रकार उल्लेख है:—

> संबन् श्रष्टादश सत जांनि, उपरि बीस दोच फिरि क्यांनि । फाराज सुदि ज्यारसि निसमांहि, कियो समापत उर हुल साहि ।। ४४ ।।

भारम्भ में किंव ने लिखा है कि पुरवास्त्रव कथा कोरा पहिले प्राक्त भाषा में निषद वा लेकिन जब उसे जन साधारण नहीं समस्त्रने लगा तो सकत कीर्ति व्यादि विद्वानों ने संस्कृत में उसकी रचना की। जब संस्कृत समस्त्रना भी प्रत्येक के लिए क्लिप्ट होगवा तो फिर आगरे में धनराम ने उसकी वचनिका की। देकचंद ने संभवतः इसी व विनेका के आधार पर इसकी ज्ञन्दीबद्ध रचना की होगी। कविने इसका निस्न प्रधार उल्लेख किया है:—

साधर्मी धनराम जु मए, संसक्त परवीन जु थए।
तो यह अंब धागरे थान, कीयो वननिका सरक बनान।।
जिन जुनि तो बिन बन्नर होय, गएवर सममें और व कीय।
तो प्राकृत में करें बनान, तब सब ही शुनि है गुएबानि ॥ ३॥
तब फिरी जुनि हीनता तर्ह, संस्कृत वानी मुति ठहें।
फेरि बन्नर जुन हान की होय, सकन्न कीर्त बनायक नोय।।
तिन यह महा सुगम करि लीए, संस्कृत बाती सरक्ष जुनि होस।।

#### २७ वाहस्मादना

पं० रह्यू अपभारा भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी प्रायः सभी रचनायें अपभारा

भाषा में ही मिलती हैं जिनकी संख्या २० से भी अधिक है। कवि १४ वी शताब्दी के विद्वान थे और सध्यप्रदेश-चालियर के रहने वाले थे। वारह भावना कि की एक मात्र रचना है जो हिन्दी में लिली हुई मिली है लेकिन इसकी भाषा पर भी अपभ्रंश का प्रभाव है। रचना में ३६ पद्य हैं। रचना के अपने में कवि ने ज्ञान की अगाधता के बारे में बहुत सुन्दर शब्दों में कहा है:--

कथन कहाया झान की, कहत सुनन की नांहि। आपन्ही मैं पाइए, जब देखें घट मांहि॥ रचना के कुछ सुन्दर पण निस्न प्रकार है:—

संसार रूप कोई वस्तु नांही, भेदभाव अज्ञान । ज्ञान दृष्टि धरि देखिए, सब ही सिद्ध समान ॥

× × × × × × × × = मं करावो धरम करि, किरिया घरम न होय । घरम जुं जानत वस्तु है, जो पहचाने कोय ॥
× × × × × ×

करन करायन न्यान नहिं, पढ़ि ऋर्थ बस्तानत और । ग्यान दिष्ठि विन ऊपजै, मोहा तणी हु कोर ।।

रचना में रहभू का नाम कहीं नहीं दिया है केवल प्रंथ समान्ति पर "र्शत श्री रहभू कृत वारह भावना संपूर्ण" लिला हुमा है जिससे इसको रहभू कृत लिखा गया है।

# २८ सुवनकीतिं गीत

सुवनकीरि महारक सकलकीरि के शिष्य थे और उनकी मृत्यु के परचान ये ही भहारक की गृही पर बैठे। राजस्थान के शास्त्र भंडारों में भहारकों के सम्बन्ध में कितने ही गीत मिले हैं इनमें बूबराज एवं भन सुभवन्द द्वारा लिखे हुये गीत प्रमुख हैं। इस गीत में बूबराज ने भहारक भुवनकीरि की तपस्था एवं उनकी बहुभुतता के सम्बन्ध में गुणानुवाद किया गया है। गीत ऐतिहासिक है तथा इससे सुबन कीरि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है। बूबराज १६ वी शताब्दी के प्रसिद्ध बिहान थे इनके द्वारा रची हुई अवतक पांच और श्वनार्य मिल दुकी हैं। पूरा गीत अविकल हर से सूची के प्रष्ट ६६६-६६७ पर दिया हुआ है।

# २६ भूपालचतुर्विशतिस्तोत्रटीका

सहा पं॰ जाशाधर १२ वीं राताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रकारड विद्वान् ये। इनके द्वारा क्रिसे गये कितने ही मंथ मिलते हैं जो जैन समाज में बड़े ही बादर की टांष्ट से पढ़े जाते हैं। ज्यापकी भूपाल चतुर्विरातिस्तोत्र की संस्कृत टीका कुछ समय पूर्व तक बामाप्य थीं लेकिन बाब इसकी २ प्रतियां जयपुर के बा भंडार में वपलब्ध हो चुकी हैं। ज्ञाशाधर ने इसकी टीका जपने मिय शिष्य विनयचन्द्र के खिये

१ विस्तृत परिचय के लिए देखिये ढा॰ कासलीवाल द्वारा लिखित बूचराज एवं उनका साहित्य-जैन सन्देश शोधांक-११

की थी। टीका बहुत सुन्दर है। टीकाकार ने विनयचन्द्र का टीका के कान्त में निम्न प्रकार उल्लेख दिया है:—

उपराम इव मृत्तिः पूतकीत्तिः स तस्माद् । खजिन विनयचन्द्रः सञ्चकोरैकचन्द्रः॥ जगदसृतसगर्भाः शास्त्रसन्दर्भगर्भाः। शुचिचरित सहिष्णीर्थस्य धिन्वन्ति वाचः॥

विनयचन्द्र ने कुछ समय परचान् काशाधर द्वारा लिलित टीका पर भी टीका लिली थी जिसकी एक प्रति 'क्ष' भरडार में उपलब्ध हुई है। टीका के कन्त में "इति विनयचन्द्रनरेन्द्रविरचितभूपाल-स्तोत्रसमान्तम्" लिला है। इस टीका की भाषा एवं रौली काशाधर के समान है।

#### ३० मनमोदनपंचशती

कवि व्यत्त व्यथवा ब्रत्रपति हिन्दी के प्रसिद्ध किव होगये हैं। इनकी मुख्य रचनाओं में 'कृपण-जगायन चरित्र' पहिले ही प्रकारा में बाजुका है जिसमें तुलसीदास के समकालीन किव क्या गुलाल के जीवन चरित्र का व्यति सुन्दरता से वर्णन किया गया है। इनके द्वारा विरक्षित १०० से भी व्यक्तिक पद हमारे मंग्रह में हैं। ये व्यवंगढ के निवासी ये। पं० बनवारीलालजी के राज्दों में ब्रत्यित एक व्यादर्शवादी लेवक थे जिनका धन संचय की ब्योर कुळ भी ध्यान न था। ये पांच ब्याने से व्यक्ति व्यक्त पास नहीं रखने ये तथा एक घन्टे से व्यक्ति के लिये वह व्यवनी दुकान नहीं सोलते थे।

छत्रपति जैसवाल थे। अभी इनकी 'मनमोदनपंचराति' एक और रचना उपलब्ध हुई है। इस पंचराती को कवि ने संबन १६१६ में समाप्त किया था। कवि ने इसका निम्न प्रकार उल्लेख किया है:──

बीर भये श्रस्तिर गई पट सत पन बरसिंह । प्रचटो विक्रम देंत तनौ संबत सर सरसिंह ।। इनिसहसत बोडराहि वोच प्रतिपदा उजारी । पूर्वाचांड नखूत श्वर्क दिन सब सुलकारी ।। वर वृद्धि जोग मिळत इहप्रथ समापित करिलियो । श्रमुपम श्रसेष श्रानंद पन भोगत निवसत थिर खयो ।।

इसमें ४१२ परा हैं जिसमें सबैया, दोहा चादि बन्दों का अयोग किया गया है। कवि के शब्दों में पंचराती में सभी स्टूट कवित्त है जिनमें भिन्न २ रसों का वर्यन है—

सक्कासिबियम सिद्धि कर पंच परमगुर जेह । तिन पद पंकज की सदा प्रनमीं धरि मन नेह ॥ नहि श्रधिकार प्रबंध नहि कुटकर कवित्त समस्त । जुदा जुदा रस बरनऊं स्वादो चतुर प्रशस्त ॥

मित्र की प्रशंसा में जो पद्य लिखे हैं उनमें से दो पद्य देखिये।

मित्र होय जो न करें चारि बात कीं। उक्केट तन घन धर्म मंत्र अनेक प्रकार के।। दोष देखि दावें पीठ पीके होय जस गावें। कारज करत रहें सदा उपकार के।। साबंदित निर्माण स्वारंद की प्रीप्ति काके। जब तब वचन मंक्रासत वचार के।।
दिल को क्यार निरवाहै जो गैं दे करार। मति की युठार गुनवीसरें न बार के।।१९६॥
धर्मतरंग बाहिक मधुर जैसी किसमिस। धनलर्यम की कुवैरवानि घर है।।
गुन के बधाय कुं जैसे अंबर सावर कुं। दुल तम भूरिव कुंदिन कुंपहर है।।
स्वरूज के सावर कुं जैसे अंबर सावर कुं। दुल तम भूरिव कुंदिन कुंपहर है।।
धराज के सारिव कुंहक बहु विधना है। मंत्र के सिलायवे कुंमानों युरगुर है।।
ऐसे सार मित्र सी न कीजिये जुवाई कमी। धन मन तम सब बारि देना वर है।।२४॥।

इस तरह अंतर्विदेश वंश्वेशती हिल्दी की बहुत ही सुन्दर रचका है की शीव ही अकाशन बीरन है।

#### ३१ भित्रविलास

मित्रविकास एकं संबह बंध है जिसमें कवि धासी द्वारा विरायित विभिन्न रणनाओं का संकलन है। धांसी के पितां का नाम बंहालसिंह वा। कवि ने अपने पिता एवं अपने भित्र भारामल के आग्रह से मित्र विज्ञास की रचना की वी। ये भारामल संभवतः वे ही बिद्धाम है जिन्होंने इसेन्क्या, शीलकथा, इंग्लेक्या आहि कथायें लिली हैं। कवि ने इसे संवत् १७८६ में समाप्त किया या जिसका उल्लेख मंथ के अपन में निस्त प्रकार हुआ है:—

कर्म रिपु सो तो चारों गित मैं चसीट फिरची, ताही के मंसाद सेती चासी नाम पायी है। भारांमेल मित्र वो वहालंहिन्ह पिता मेरी, तिकंडीसहाथ सेती मंघ थे बनावी है।। को मैं भूल चुक जो हो सुघि सो सुघार लीजो, मो वै इत्या दृष्टि कीच्यी माव ये जनायी है। दिगनिव सतजान हरि को चतुर्य ठान, फागुरा सुदि चौथ मान निजगुरा, गायी है।।

कृति ने में व के प्रारम्भ में वंश्वनीय विषय का मिन्स प्रकार करतेस किया है:--

सित्र विकास सम्बद्धाल्यैन, वरनु वस्तु स्वामार्थिक ऐन । प्रगट देखिये लोक मैसार, संग प्रसंद व्यनेक प्रकार ॥ शुद्ध अशुस्त मन की प्रायति होचे, संग क्षारंग तकी कल सोच । पुद्रांल वस्तु की निरस्थय ठींक, इस क्ष्म करनी है सहकीका॥

मित्र विसंस्त की साथा धर्च रीली दीनों ही सुन्दर है तथा पाठकी के सन की सुनापने वाली है। प्रंथ प्रकारन बीन्य है।

घासी कवि के पद भी मिलतें 🖁 ।

# ३२ रागमाला--- श्यामानश्र

राग रागनियों पर निवद रागमीं तो स्थान मिश्र की एक धुन्दर की है। इसका दूसरा नाम

कासम रिकंक विवास भी है। स्थामिम कागरे के रहने वाजे ये लेकिन वन्होंने कासिमवां के संरक्ष-खात में बाकर बाहीर में इसकी रचना की थीं। कासिमवां उस समय वहीं का क्यारे एवं रिकंक सासक या। किये ने निम्न राज्यों में उसकी प्रशंसा की है।

> कासमसान सुजान क्या कवि पर करी। रागनि की माला करिव की चिंत घरी।

#### होहा

सेस सान के वंश में उपत्यी कासमसान। निंस दीपन व्यी चंन्द्रमा, दिन दीवकं व्यी मानं।। कविं बरने खर्षि सान की, सी बंदनी नहीं जांव। कासमसाने संजीन की चंग रही खर्षि छान्।।

रागमाला में भैरीराग, मासकोशाराग, हिंबोसनाराग, श्रीपकराग, गुणकरीराग, रामकली, सिततरागिनी. विलायतरागिनी, कामीव, नड, केदारी, श्रासावरी, मन्द्रार खादि रागरागिनयीं का वर्षान किया गया है।

रयामसिश के पिता का नाम चतुंचुँज सिंश यां । कीर्व नै रचनी के बम्त में निम्न प्रकार वर्णन किया है—

> संवत् सीरक्से करवे, उपर बीते दोइ। फासुम सुरी सनोदसी, सुनौ सुनी सन कोइ॥

#### सीरठा

पीथी रची साहौर, स्थाम व्यागरे नगर के। राजघाट है ठीर, पुत्र चतुरमुज मिल्ले कैं।

इति रागमाला मंथ स्यामनिश कृत संपूरण ।

# ३३ इन्मिक्टबजी को रासी

यह तिपरवास की रचना है। रासों के प्रांतम में महाराओं भीमवा की पुत्री कविमानों के सीन्यम की वर्षों है। इसके परचार किमानी के विमाह का मस्ताव, भीमक के पुत्र किमा हारा रिह्यु-क्का के संबंध विचाह करने का मस्ताव, रिह्यु-क्का को निमंत्रण तथा उनके सदस्रका विचाह के लिये अस्ताव, रुक्तिकार को प्रांत करना तथा उनके सदस्रका विचाह के लिये अस्ताव, रुक्तिकार को प्रांत करना तथा

सद्तवक के साथ भीमनगरी की श्रोर प्रस्थान, पूजा के वहाने रुक्मिणी का मन्दिर की श्रोर जाना, रुक्मिणी का सौन्दर्ग वर्णन, श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणी को रथ में बैठाना, कृष्ण शिशुपाल युद्ध वर्णन, रूक्मिणी द्वारा कृष्ण की पूजा एवं उनका द्वारिका नगरी को प्रस्थान श्रादि का वर्णन किया गया है।

रासो में दूहा, कलरा, त्रोटक, नाराच जाति छंद आदि का प्रयोग किया गया है। रासो की भाषा राजस्थानी है।

#### नाराच जातिछंद

आर्याद भरीए सोहती, त्रिभवणरूप मोहती। रुएं अरुएंत नेवरी, सुचल चरण चुघरी।। अत्र अरुए हंस सोमती। रतन हीर जडत जाम, जीर ली अनोपती।। अलसले ज चंद सुर, सीस पूल सोहए।। सोसन में रलहार, जडित कंठ मैं रुली। अर्थभ में रलहार, जडित कंठ मैं रुली। अर्थभ मोति जडित जोति, नाकिड जलाहुली।।

#### ३४ सम्बद्धका

यह ज्योतिष का प्रंथ है जिसकी भाषा स्थाजीराम भौगाणी ने की थी। कवि खामेर के निवासी थे। इनके पिता का नाम कंतरपाल तथा गुरू का नाम पं० जैंबन्दजी था। कपने गुरू एवं उनके शिष्यों के खामह से ही कवि ने इसकी भाषा संवन् १८७४ में समाप्त की थी। लग्नचस्त्रिका ज्योतिष का संस्कृत में खच्छा प्रंथ है। याषा टीका में ४२३ पदा हैं। इसकी एक प्रति भेंत भंडार में सुरक्ति है।

इनके लिखे हुये हिन्दी पद एवं कवित्त भी मिलते हैं:-

# ३५ लव्यि विधान चौपई

लिस्स विधान चौपई एक कथात्मक कृति है इसमें लिस्धविधान अत से सम्बन्धित कथा दी हुई है। यह अत चैत्र एवं भादन सास के शुक्त एक भी प्रतिपंदा, द्वितीया एवं नृतीया के दिन किया जाता है। इस अत के करने से पापों की शान्ति होती है।

चौपई के रचयिता हैं कवि भीषम जिनका नाम प्रथमवार छुना जा रहा है। कवि सांगानेर ( जयपुर ) के रहने वाले थे। ये खण्डेलवाल जैन थे तथा गोधा इनका गोत्र था। सांगानेर में उस समय स्वाच्याय एवं पूजा का लुव प्रचार था। इन्होंने इसे संवत् १६१० ( सन् १४६० ) में समाप्त किया था। दोहा और चौपई मिला कर पर्धों की संख्या २०१ है। कवि ने जो क्यपना परिचय दिया है वह निम्न प्रकार है:—

संबत् सोलहसै सतरौ, फागुण मास जबै कतरौ।

चजल पालि तेरिस तिथि जांण, ता दिन कथा गढी परवाणि ॥६६॥ 
बरतै निवाली मांहि विख्यात, जैनवर्म तसु गोधा जाति।

यह कथा भीषम कि कही, जिनपुरांण मांहि जैसी लही ॥६७॥

सांगानेरी वर्ते सुभ गांव, मांन न्युरित तस बहु कंड ताम।

जिह के राजि सुली सब लोग, सकल बस्तु को कीजे भोग ॥६८॥

जैनवर्म की महिमां वर्णी, संतिक पूजा होई तिहचणी।

आवक लोक बसे सुजांण, सांम्म संवारा सुणे पुराण ॥६६॥

चाठ विधि पूजा लिएश्वर करे, रागदोष नहीं मन मैं घरे।

दान चारि सुपात्रा देव, मनिष जन्म को लाही लेख।।२००॥

कडा वंध चौपई जांणि, पूरा हुवा दोइसै प्रमाण।

जिनवाणी का व्यन्त न जास, भवि जीव जे लाहे सुखबास।।२०१॥

इति श्री लिच्याव की चौपई संपूर्ण।

# ३६ वर्ड मानपुराख

इसका दूसरा नाम जिनरात्रित्रत महात्त्य भी है। मुनि पद्मनित् इस पुराया के रचिवता है। यह अंथ दो परिच्छेदों में विभक्त है। प्रथम सर्ग में ३४६ तथा दूसरे परिच्छेद में २०४ पद्म है। मुनि पद्मनित् प्रभावन्द्र मुनि के पट्ट के थे। रचना संवत् इसमें नहीं दिया गया है लेकिन लेखन काल के आधार से यह रचना १४ वीं शताबदी से पूर्व होनी चाहिए। इसके कातिरेक ये प्रभावन्द्र मुनि संभवतः वेही हैं जिन्होंने काराधनासार प्रवन्ध की रचना की थी और जो भ० देवेन्द्रकीर्त के म्रमुख शिष्य थे।

#### ३७ विषद्दरम विधि

यह एक बायुर्वेदिक रचना है जिसमें विभिन्न प्रकार के विष एवं उनके मुक्ति का उपाय बतलाया गया है। विषहरन विधि संतीय वैदा की इति है। ये मुनिहरव के शिष्य ये। इन्होंने इसे कुछ प्राचीन मंगों के बाधार पर तथा बपने गुरु (जो स्वयं भी वैदा ये) के बताये हुए झान के बाधार पर हिन्दी पद्य में लिखकर इसे संवत् १७४१ में पूर्य किया था। ये चन्त्रपुरी के रहने वाले थे। मंथ में १२७ दोहा चौपई छन्द हैं। रचना का धारन्थ निष्न प्रकार से हुआ है:—

व्यथ विषद्दत शिक्यते-

दीहरा — श्री गंनेस सरस्वती, सुमरि गुर चरनमु चितलाय । चेत्रपाल दुखहरन की, सुमति सुबुधि बताय ॥

#### थीपई

श्री जिनचंद शुवाच बलांति, रच्यौ सोभाग्य ते यह इरष मुनिजान । इन सीख दीती जीव द्या जांति, संतोष वैद्य लड्ड तिरहमति ॥२॥

#### ३८ व्रतकथाकोश

इसमें जल क्याओं का संग्रह है जिनकी संख्या ३७ से भी अधिक हैं। कथाकार एं० दामो-दर एवं देवेन्द्रकीति हैं। दोनों ही अभेचन्द्र सूरि के शिष्य थे। ऐमा मालूस पहता है कि देवेन्द्रकीर्ति का पूर्व नाम वामोदर या इसलिये जो कथायें उन्होंने अपनी गृह्यधावस्था में लिखी थीं उनमें दामोदर कत लिख दिया है तथा साधु बनने के परचान् जो कथायें लिखी उनमें देवेन्द्रकीर्ति लिख दिया गया। दामोदर का उन्लेख प्रथम, पष्क, पकादरा, बादरा, चतुर्दरा, एवं एकविंशति कथाओं की समान्ति पर आया है।

कथा कीरा संस्कृत गण में है तथा मापा, माव एवं शौली की द्रष्टि से सभी कथायें उच्चस्तर की हैं। इसकी एक अपूर्ण प्रति अ भंडार मैं सुरक्षित है। इसकी तूसरी अपूर्ण प्रति प्रंथ संख्या २४४३ पर देखें। इसमें ४४ कथाओं तक पाठ हैं।

#### ३६ वतकथाकोश

भंडारक सक्ताफीति १४ वी शासकरी के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में बहुत प्रंथ तिली हैं जिनमें भाविषुराण, धन्यकुमार चरित्र, पुरायस्यार संप्रह, यरोधर चरित्र, वर्द मान पुराण शांदि के माम क्लेंक्सीय हैं। क्यमें जबरदस्त प्रभाव के कार्रण बन्होंने एक नई भट्टारक परम्परा थी कमा विश्व जिसमें त्र० क्षितवास, सुवमकीति, ब्रामसूचण, शुभयन्त जैसे उच्चकीटि के विद्वान हुये।

व्रतस्था कोरा व्यभी उनकी रचनाओं में से एक रचना है। इसमें व्यविकांश कथायें उन्हीं के हारा विरचित हैं। कुछ कथायें व्यक्ष पंडित तथा रत्नकीर्ति व्यादि विद्वानों की भी हैं। कथायें संस्कृत पथ में हैं। म॰ संकक्षकीर्ति ने सुनश्यदशमी कथा के ब्यन्त में व्यवसा सामील्लेख विस्त्र व्यक्त है:—

> असमगुण समुद्रान, स्वर्ग मौकाय हेतून। प्रकटित शिवमार्गान, सद्गुरुन् पंचपुरुवान्॥

विस्तृत परिचय देखिये डा॰ कांसलीकाल द्वारा लिखित बूक्षराच एवं अनका माहित्य-जीन सन्देश शीधांक

# त्रिमुबनपतिभव्वैस्तीर्थनाथादिसुख्यान् । जगति सकसकीर्त्या कंस्तुवे तद् ग्राणाप्त्यै ॥

प्रति में २ पत्र (१४२ से १४४) बाद में लिखे गये हैं। प्रति प्राचीन तथा संभवतः १७ वीं राताब्दी की लिखी दुई है। कथा कोरा में कुल कथाओं की संख्या ४० है। ४० समोसन्स

१७ वी शताब्दी में जबा गुलाब हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि है। इनके जीवन पर किंव ज्ञायति ने एक सुन्दर काव्य श्लिका है। इनके पिता का नाम हल्ला या जो चन्दवार के राजा कीर्ति के आजित थे। ज्ञा गुलाल स्वांग भरना जानते थे और इस कला में पूर्ण प्रवीस थे। एक बार इन्होंने सुनि का स्वांग भरा और यं सुनि भी वन गये। इनके द्वारा विरवित अब तक म रचनाएं उपलब्ध हो चुकी है। जिसमें केपन किया (संबद्ध १६६८) गुलाल पञ्चीसी, ज्ञानालन किया, विवेक चौपई, इरिस्स भागवस चरित्र (१६७१), स्विवधीन चौपई वर्ष धमस्वकर के नाम उन्लेखनीय हैं।

'समीसरण' एक स्तोत्र के रूप में रचना है जिसे इन्होंने संबत् १६६व में समाप्त किया था। इसमें भगवान महाथीर के समवसरण का वर्णन किया गया है जो ६० पर्यों में पूर्ण होता है। इन्होंने इसमें अपना परिचय देते हुवे जिला है कि वे जयनन्दि के शिष्य थे।

> स रहसे ऋडसठिसमें, माथ दसे सित पद्म । शुक्राल ऋड भनि गीत गति, जयोनन्दि पद् सिद्म ॥६६॥

४१ सोनागिर पच्चीसी

यह एक ऐतिहासिक रचना है जिसमें सीनागिर सिद्ध कैंश्र का संक्षित्व वर्णन दिया हुआ है। दिगम्बर विद्वानों ने इस तरह के लेत्रों के वर्णन बहुत कम लिखे हैं इसेलिये भी इस रचना का पर्याप्त महत्व है। सीनागिर पहिले दितिया स्टेट में था श्रव वह मध्यप्रदेश में है। किव भागीरथ ने इसे संवत् १८६१ ज्येष्ठ सुदी १४ को पूर्ण किया था। रचना में लेत्र के सुख्य मन्दिर, परिक्रमा एवं श्रन्य मन्दिरों का भी संक्षिप्त वर्णन दिया हुआ है। रचना का श्रन्तिम पाठ निन्न प्रकार है:....

मेला है जहा को कातिक सुद्द्यों को,
हाट हू बजार नाना भांति जुरि जाए हैं।
भावधर बंदन की पूजत जिनेंद्र काज,
पाप मूल निकंदन की दूर हुसै धाए है।।
गोठे जैंड नारे पुनि दान देह नाना विधि,
सुर्ग पंच जाहवे की पूरन पद पाए है।

कीजिये सहाह पाइ आए हैं भागीरथ, गुरुन के प्रताप सौन गिरी के गुण गाए हैं।।

#### दोहा

जेठ सुदी चौदस भली, जादिन रची बनाइ। संबत् अष्टादस इकिसठ, संबत् लेड गिनाइ॥ पढे सुनै जो भाव घर, कोरे देइ सुनाइ। सनवंद्वित फला की लिये, सो पूरन पद की पाइ॥

# ४२ इम्मीररासो

इम्मीररासो एक ऐतिहासिक काञ्य है जिसमें महेरा कवि ने शहमासाह का बादशाह स्रक्षा-स्ट्रीन के साथ मनाडा, महिमासाह का भागकर रायुवस्मीर के महाराजा हम्मीर की शरण में स्नाना, बादशाह स्रक्षास्त्रीन का हस्मीर की महिमासाह को छोड़ने के क्षिये बार २ समम्प्राना एवं सन्त में स्नक्षा-स्ट्रीन एवं हम्मीर का अर्थकर युद्ध का वर्णन किया गया है। कवि की वर्णन शैली सुन्दर एवं सरल है।

रासो कव और कहां लिखा गया था इसका कवि ने कोई परिचय नहीं दिया है। उसने केवल अपना नामोल्लेख किया है वह निस्त प्रकार है।

> मिले रावपति साही वीर ज्यौ नीर समाही। ज्यों पार्रस कौ परिस वजर कंचन होय जाई।। अजावीन हमीर से हुआ न होस्यौ होयसे। कवि महेस यम उचर वै समासहै तसु पुरवसै।।

# श्रज्ञात एवं महत्वपूर्ण यंथों की सूची

| कमांक       | मं, सू. क. | प्रथ का नाम                | <b>ग्रंथका</b> र       | माषा ग्रंथ | भंडार      | रचना का      | ल       |
|-------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|------------|--------------|---------|
| ŧ.          | ¥3=\$      | <b>अनंतश्रतोद्यापनपूजा</b> | बा० गुरा <b>यं</b> द्र | ₩•         | म          | 164.         |         |
| ₹.          | ४३६२       | <b>अनंतचतुर्दशीपूजा</b>    | <b>वां तिदास</b>       | सं०        | *          | ×            |         |
| 3           |            | अभिधान रत्नाकर             | धर्मचंद्रगरिए          | सं•        | ध          | ×            |         |
| ٧.          | \$358      | अभिषेक विधि                | लक्ष्मीसेन             | सं०        | অ          | ×            |         |
| ¥.          | 22.5       | श्रमृतधर्मरसकाव्य -        | गुराचंद्र              | सं•        | अ          | १६ वीं व     | ातान्दी |
| ٤.          | AA#\$      | अष्टाहिकापूजाकथा           | सुरेन्द्रकीर्सि        | सं •       | व          | <b>?=</b> 1? |         |
| ٠.          | x f x F    | <b>आराधनासारप्रबन्ध</b>    | प्रभावंद               | सं०        | 3          | ×            |         |
| ۶.          | 333        | श्राराधनासारवृत्ति 🗸       | पं० माशाधर             | सं०        | <b>e</b> t | १३ वीं व     | तान्दी  |
| ٠ŧ,         | XX3X       | ऋषिमग्डलपूजा               | ज्ञानभूषरा             | सं०        | *          | ×            |         |
| <b>१</b> ٠. | 8840       | कंजिकाञ्चतोद्यापनपूजा      | <b>नसितकी</b> र्त्ति   | सं०        | u          | ×            |         |
| ₹₹.         | २५४३       | कथाकोश                     | देनेन्द्रकीर्स्त       | सं०        | च          | ×            |         |
| १२.         | XXXE       | कथासंबद्                   | <b>नसितकी</b> सि       | सं०        | q          | ×            |         |
| ₹₹.         | YYYĘ       | कर्म चूरत्रतोद्यापन        | लक्ष्मीसेन             | सं•        | ख          | ×            |         |
| ₹¥.         | ३८२८       | कल्याणमंदिरस्तोत्रदीका     | देवतिलक                | सं०        | ¥          | ×            |         |
| ₹₹.         | ३६२७       | कल्यासमंदिरस्तोत्रटीका 🖊   | पं अस्राधाषर —         | सं०        | 4          | १३ वीं       | 20      |
| ₹₹.         | 88£0       | क्रिक्किएडपार्श्व नाथपूजा  | प्रभागंद्र             | सं०        | ष          | १५ की        | **      |
| ₹७.         | २७४८       | कातन्त्रविभ्रमसूत्रावचूरि  | वारित्रसिंह            | सं०        | भ          | १६ वी        | 99      |
| ₹=.         | 880\$      | कुरहलगिरिपूजा              | भ ० विश्वभूषरा         | सं॰        | ¥          | ×            |         |
| ₹€.         | ₹•₹        | कुमारसंभवटीका              | कनकसागर                | सं∙        | व          | ×            |         |
| ₹•.         | YYEY       | गजपंथामरहतपूजनविधान        | भ • क्षेमेन्द्रकीर्त्त | सं∙        | 41         | ×            |         |
| ₹₹.         | 9•9=       | गजसिंहकुमारचरित्र          | विनयणन्द्रसूरि         | सं०        | \$         | ×            |         |
| २२.         | 3=32       | गीतबीतराग                  | श्रमितव बादकीलि        | ei o       | Q          | ×            |         |
| ₹₹.         | 110        | गोम्मटसारकर्मकायबटीका      | कनकनन्दि               | सं०        | 奪          | ×            |         |
| ₹¥.         | ११व        | गोम्मटसारकर्मकायब्टीका     | ज्ञानभूषस्य            | सं•        | 寄          | ×            |         |
| ₹₹.         | 13         | गोन्मटसारटीका              | सक्लभूवरा              | सं०        | 45         | ×            |         |
| ₹.          | 2888       | चंदनपष्ठी व्रतकथा          | स्रवसेन                | सं•        | म          | ×            |         |
| ₹७.         | 30 X4      | चंद्रप्रशकाच्यपंश्विका     | য়ুব্যগৰি              | सं•        | স          | ×            |         |
|             |            |                            |                        |            |            |              |         |

|                   |                                | -X                   |            |            |          |       |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------|------------|----------|-------|
| क्रमांक ग्रं.स    | ्कः शंथकानाम                   | <b>प्रंथकार</b>      | भाषा श्र   | थमंडार     | रचना का  | ल     |
| २८. ४४            | १२ चारित्रशुद्धिविधान          | सुमतिबह्य            | सं •       | 4          | ×        |       |
| ₹8. ४६            | १४ ज्ञानपंचविंशतिकात्रतोद्यापन | न भ० सुरेन्द्रकीर्ति | सं•        | 4          | ×        |       |
| \$0. ¥€           | २१ समोकारपैंतीसीव्रतविधान      | कमककी रित            | र्सं •     | 8          | ×        |       |
| <b>११.</b> २      | १३ तत्ववर्णन                   | যু <del>গৰ</del> ার  | सं•        | अ          | ×        |       |
| ₹२. ५४            | ४६ त्रेपनकियोद्यापन            | देवेन्द्रकीसि        | सं०        | 41         | ×        |       |
| 11. YU            | ॰ ४ दशलक्ष्णव्रतपूजा           | जिमचन्द्रसूरि        | सं •       |            | ×        |       |
| \$4. Yo           | •६ दशलचणत्रतपूजा               | र्मास्लभूषरा         | सं •       | অ          | ×        |       |
| ₹¥. ¥७            | २ दशलचणत्रतपूजा                | सुमतिसागर            | सं०        | 8          | ×        |       |
| \$4. Yo           | २१ द्वादशत्रतोद्यापनपूजा       | देवेन्द्र कीर्त्ति   | सं∙        | Ħ          | १७७२     |       |
| ₹ <b>७.</b> ४७    | २४ द्वादशत्रतोद्यापनपूजा       | पद्मन <sup>द</sup>   | र्स •      | 4          | ×        |       |
| ₹ <b>4.</b> ¥७    | २४ " "                         | जगत्को स्ति          | सं•        | व          | ×        |       |
| ₹8. ७             | ७२ धर्मंत्रश्नोत्तर            | विमलकीत्ति           | सं०        | 31         | ×        |       |
| ¥0. 78            | <b>४२ नागकुमारचरित्रटीका</b>   | प्रभाषन्त्र          | सं•        | 2          | ×        |       |
| ¥ŧ. ¥             | <b>८१ निजस्मृति</b>            | ×                    | संव        | 3          | ×        |       |
| ¥9. ¥5            | १६ नेमिनाथपूजा                 | सुरेन्द्रकीलि        | सं०        | म          | ×        |       |
| ¥₹. ¥5            | २३ पंचकल्यासकपूजा              | 99                   | सं०        | 嘅          | ×        |       |
| YY. 38            | ७१ परमात्मराजस्तोत्र           | सकलकीति              | 初の         | ध          | ×        |       |
| ¥ <b>ኒ.</b> ሂሂ    | २= प्रशस्ति                    | दामोदर               | सं●        | ध          | ×        |       |
| YE. 88            | १= पुराग्सार                   | श्रीचंदमुनि          | सं०        | ¥          | १०७७     |       |
| Y0. XY            |                                | भ० पद्मनन्दि         | सं•        | म          | ×        |       |
| ¥4, ¥0            | १३ भूपालचतुर्विशतिटीका         | बाशाधर               | सं∙        | ध          | १३ वीं म | तार्थ |
| ¥8. ¥0            |                                | विनयसंद              | <b>#</b> • | 8          | १३ वीं   | 79    |
| X0. X0            |                                | ' विश्वभूषण          | सं•        | •          | १७४६     |       |
| X2. X3            |                                | प्रमाचंद्र           | सं• हि     | ( <b>9</b> | ×        |       |
|                   | ०१ मृताचारटीका                 | वसुनंवि              | आ ∙ स      | io W       | ×        |       |
| X1. 21            | ~                              | त्रवा <b>र्ण</b> द   | सं॰        | म          | ×        |       |
| 4×. <u>1</u> : ₹६ |                                | बाशाधर               | 4•         | 4          | ×        |       |
| 'XX. 78           |                                | <b>√स्पनं</b> व      | सँ∙        | ¥          | \$\$XX   |       |
| 44. 16<br>45. 28  |                                | मुनिपद्मगंदि         | ti•        |            | १३ वीं   | ,,    |

| हमांक प्रं.   | सू. क.        | वंथ का नाम                  | <b>मंथका</b> र         | भाषा मंग    | भंडार    | रचना काल  |
|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------------|----------|-----------|
| <b>⊻</b> 0. ₹ | 284           | बाग्भट्टालंकारटीका          | वादिराज                | सं•         | ष        | 3909      |
| ¥4. ¥         | 280           | वीतरागस्तोत्र               | च० पद्मनंदि            | सं•         | 41       | ×         |
| Xe. 4         | 272           | शरदुत्सवदीपिका              | सिंहनदि                | सं •        | व        | ×         |
| €0. X         | द <b>२</b> ह  | शांतिनाथस्तोत्र             | <b>गु</b> ल्भद्रस्यामी | सं∙         | •        | ×         |
| 41. ×         | 1200          | शांतिनाथस्तोत्र             | सुनिभद्र               | सँ०         | व        | ×         |
| 4 ?. X        | 785           | वणवति चेत्रपालपूजा          | विश्वसेन               | सं•         | च        | ×         |
| <b>44.</b>    | 38%           | षष्ठ <b>य</b> धिकशतकटीका    | राजहंसोपाध्याय         | ۥ           | •        | ×         |
| ξ¥. ?         | <b>= ? ३</b>  | सप्तनयावबोध                 | सुनिनेत्रसिंह          | सं•         | 4        | ×         |
| <b>ξ</b> ξ. χ | <b>∀€</b> ७   | सरस्वतीस्तुति               | <b>प्राका</b> धर       | सं•         | 4        | १३ वीं ,  |
| ₹ <b>६.</b> ४ | 343           | सिद्धचकपूजा                 | प्रभावद्               | सं•         | *        | ×         |
| ₹७. ₹         | 9 € 20 }      | सिंहासनद्वात्रिशिका         | क्षेमकरमुनि            | सं∙         | ₹        | ×         |
| <b>६</b> ⊏. ३ | = ? =         | कल्याणक                     | समन्तभद्र              | সা৹         | •        | ×         |
| ₹8. 3         | \$ \$ 3       | धर्मचन्द्रप्रवन्ध           | धर्मचन्द्र             | সা•         | •        | ×         |
| ٧٠. <b>و</b>  | 00%           | यत्या चार                   | ध्या० वसुनंदि          | भा•         | 47       | ×         |
| 90. 90        | <b>= 3 </b>   | श्रजितनाथपुराण              | विजयसिंह               | भप∙         | म        | १५०५      |
| ७२, इ         | XXX           | कल्याणकविधि                 | विनयस्य                | <b>ध</b> प• | q        | ×         |
| <b>⊌</b> ₹.   | XXX           | चूनडी                       | ,,                     | 99          | 4        | ×         |
| 6¥. 7         | <b>?</b> \$== | जिनपूजापुरं दरविधानकथा      | बमरकीर्ति              | अप॰         | <b>q</b> | ×         |
| ox. x         | ¥\$€          | जिनरात्रिविधानकथा           | नरसेन                  | श्रप•       | q        | १७ वीं    |
| ७६. २         | e3=           | योमिणाहचरिड                 | लक्ष्मगादे व           | सप•         | q        | ×         |
| <b>00.</b> 7  | \ • E =       | ग्रेमिणाह्चरिय              | €।मोदर                 | खप॰         | 4        | १२८७      |
| 95. X         | १६०२          | त्रिंशतजिनच उबीसी           | महर्गासह               | भप•         | स        | ×         |
| 98. X         | ¥\$6          | दशलक्षणकथा                  | पुराभद्र               | भप॰         | Ħ        | ×         |
| ۹۰. ۶         | ₹==           | दुधारसविधानकथा              | विनयचंद                | धप•         | व        | × ·*····· |
| ۹ <b>१.</b> ۷ | *             | नन्दीश्वरजयमास              | कनककीर्ति              | क्षप o      | =        | ×         |
| <b>=</b> ₹. ₹ | <b> </b>      | निर्कर <b>पंचमीविधानकथा</b> | विनयचंद                | धप•         | 4        | ×         |
| थ३. २         | 305           | पासचरिंग                    | ते नपास                | धर-         | 3        | ×         |
| 4¥. ¥         | 358           | रोहिणीविधान                 | गुराभद्र               | धप•         | ष        | ×         |
| <b>⊏¥.</b> ₹  | <b>€</b> =₹ * | रोहिणी चरित                 | देव नंदि               | <b>27</b> 0 | 4        | १५ की     |

|               |               |                           | —¥?—               |             |         |                |
|---------------|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------|----------------|
| क्यांक        | मं. स्∙ क     | . प्रंथकानाम              | प्रंथकार           | माषा श्रं   | वर्भडार | रचना काल       |
| <b>εξ.</b>    | २४३७          | सम्भवजिखणाहचरिउ           | ते अपाल            | <b>11</b> 0 | 4       | ×              |
| <b>= '9.</b>  | ሂሄሂሄ          | सम्यक्त्वकौमुदी           | सहरापाल            | क्षव        | व       | ×              |
| 55,           | २६८८          | <b>सुलसंपत्तिविधानकथा</b> | विमलकीति           | स्रव -      | व       | ×              |
| <b>≈€.</b>    | 3582          | सुगन्धद्शमीकथा            | **                 | धाः         | भ       | ×              |
| ۥ.            | *361          | श्रंजनारास                | धर्मभूषगा          | हि॰ प॰      | 87      | ×              |
| €₹.           | ¥3¥0          | <b>अन्</b> यनिधिपूजा      | ज्ञानभूषस्         | हि० प०      | 2       | ×              |
| ٤٦.           | २५०८          | अठारहनातेकीकथा            | ऋविलानवद           | हि॰ प॰      | Ħ       | ×              |
| ٤٩.           | \$00\$        | <b>अ</b> नन्तकेञ्ज्प्य    | धर्मचन्द्र         | हि॰ प॰      | ऋ       | ×              |
| €¥,           | ¥3=\$         | अनन्तव्रतरास              | <b>स</b> ्र जिनदास | हि०प●       | **      | १४ वीरे        |
| ٤×.           | ४२१५          | <b>अर्ह</b> नकचौढालियागीत | वियसकी नि          | हि० प०      | श्र     | १६ = १         |
| ٤٤.           | ५७६७          | आदित्यवारकथा              | राथमल्ल            | हि॰ प॰      | 35      | ×              |
| €७,           | ****          | <b>आ</b> दित्यवारकथा      | वादिचन्द्र         | हि० प०      | 뾱       | ×              |
| ₹=.           | * 9 6 5       | <b>आ</b> दीश्वरकासमबसरन   | ×                  | हि० प०      | 4       | १६६७           |
| .33           | 403.          | <b>आ</b> दित्यवारकथा      | सुरेन्द्रकीर्ति    | हि॰ प॰      | ঘ       | \$44\$         |
| ţ             | ***           | <b>भा</b> दिनाथस्तवन      | <b>यल्ह</b>        | हि०५≠       | 萼       | १६ वी          |
| ₹• <b>१</b> . | XX50          | श्राराघनात्रतिबोधसार      | विमलेन्द्रकःति     | हि० प०      | च       | ×              |
| ₹0₹.          | इद६४          | <b>जा</b> रतीसंमह         | व० जिनदास          | हि० प०      | 81      | १५ वी शताब्दी  |
| ₹0₹.          | \$800         | <b>उपदेश</b> ळ्तीसी       | जिनहर्ष            | हि॰ प॰      | 4       | >.             |
| \$ . Y.       | ***           | ऋषिमंडलपूजा               | मा॰ गुरानदि        | हि॰ प॰      | म       | ×              |
| ₹ <b>0</b> %. | 5480          | कठियारकानडरीचौपई          | ×                  | हि॰ प॰      | 4       | १७४७           |
| १०६.          | <b>40</b> X ? | कवित्त                    | श्चगरदास           | हि॰ प॰      | 3       | १ द वी शताब्दी |
| 200.          | €0 €X         | कवित्त                    | बनारसीदास          | हि॰ प॰      | 3       | १७ वी शताब्दी  |
| ₹ o ⊑ .       | €3£¥          | कर्मभूरत्रतवेलि           | <b>मुनिसक्लचंद</b> | हि॰ प॰      | q       | १७ वीं शताब्दी |
| ₹•€.          | 4६०=          | कविवल्लभ                  | हरिचरगुदास         | हि॰ प॰      | 4       | ×              |
| 220.          | ३८६४          | कुपणइंद                   | चन्द्रकीलि         | fgo qo      | म       | १६ वी शताब्दी  |
| 222.          | 4850          | कृष्णुरुविमणीवैलि         | पृथ्वीराज          | हि० प॰      | #       | 2620           |
| <b>११</b> २.  | 2440          | कुच्या रुविमाणीमं गता     | पदमभगत             | हि० प०      | 4       | <b>\$</b> 580  |
| 229.          | xetx          | गीत                       | पल्ह               | हि॰ प॰      | •       | १९ वीं शताब्दी |
| 22 *-         | \$= 6.8       | गुरुवंद                   | शुमचंद             | हि॰ प॰      | W       | १६ वीं शताब्दी |

| क्रमांक       | शं. सू. क.   | र्श्य का नाम           | <b>मंथकार</b>                    | भाषा मंध्य | बार | रचना काल               |
|---------------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------|-----|------------------------|
| <b>११</b> %.  | <b>488</b> 7 | चतुर्दशीकथा            | डालुराम                          | हि॰ प॰     | 7   | * sot                  |
| 225.          | 4450         | चतुर्विरातिस्पय        | <b>प्रकृ</b> षील                 | हि॰ प॰     | ¥   | 2000                   |
| ११७.          | ***          | चतुर्वशिततीर्थंकरपूजा  | नेमिश्वंदपाटनी                   | हि॰ प॰     | *   | <b>\$450</b>           |
| ₹₹4.          | ** **        | चतुर्विशतितीर्थंकरपूजा | सुगनभंद                          | हि॰ प॰     | 4   | 1634                   |
| <b>1</b> 18.  | २५६२         | चन्द्रकुमारकीवार्त्ता  | त्रतापसिंह                       | हि॰ प॰     | व   | <b>\$</b> 44 <b>\$</b> |
| ₹₹0.          | २५६४         | चन्दनमलयागिरीकथा       | बतर                              | हि॰ प॰     | 4   | १७०१                   |
| १२१.          | 2444         | चन्दनमलयागिरीकथा       | भद्रसेन                          | हि॰ प॰     | ¥   | ×                      |
| <b>१</b> २२.  | १५७६         | चन्द्रप्रभपुराण        | होरालास                          | हि॰ प॰     | 4   | 1889                   |
| १२३.          | *20          | चर्चासागर              | , अभ्यानाम                       | हि॰ ग॰     | Ħ   | ×                      |
| १२४.          | 888          | चर्चासार               | पं० शिवजीसास                     | हि॰ ग॰     | *   | ×                      |
| <b>१</b> २४   | २०५६         | चारुदसचरित्र           | कस्यागुकीर्ति                    | हि॰ प॰     | म   | १६६२                   |
| <b>१</b> २६.  | 4884         | चितामणि जयमास          | ठ <b>वकु र</b> सी                | हि॰ प॰     | 4   | १६ वी शताब्दी          |
| 170.          | *66*         | चेतनगीत                | <b>मुनिसिहनं</b> दि              | हिं। प•    | ₹.  | १७ वीं <b>शतान्दी</b>  |
| १२८.          | 2808         | जिनचौबीसी भवान्तररास   | विमलेन्द्रकीरित                  | हि॰ प॰     | q   | ×                      |
| ₹₹€.          | ** • *       | जिनदत्तचौपई            | रस्हकवि                          | हि॰ प॰     | q.  | YXXX                   |
| ₹₹0.          | ***          | <b>ज्योतिषसार</b>      | कुपाराव                          | हि॰ प॰     | म   | १७६२                   |
| 191.          | ₹0€₹         | <b>ज्ञानवावनी</b>      | यतिशेकर                          | हि॰ प॰     | Ξ   | १५७४                   |
| १३२.          | X= ?&        | ट डाणागीत              | बूचराव                           | हि॰ प॰     | •   | १६ वी सताच्नी          |
| ₹₹₹.          | 378          | तत्वार्थस्त्रटीका      | कनकर्वारत                        | हि॰ ग॰     | ¥   | १८ <b>की</b> 93        |
| ₹ <b>३</b> ¥. | 36=          | तत्त्वार्थसूत्रटीका    | पांडेजयबन्त                      | हि॰ ग॰     | •   | १८ वी 🤧                |
| १३५.          | \$08         | तत्त्वार्थस्त्रटीका    | राजयस्य                          | हि॰ ग॰     | a.  | १७ वी 🤫                |
| ₹₹\$.         | 305          | तत्त्वार्थस्त्रभाषा    | विसरवंद                          | iξ∙ q∙     | 45  | १६ वी 👊                |
| ₹₹७.          | 8650         | तीनचौबीसीपूजा          | ने मी <b>चंद</b> पाट <b>रा</b> । | हि॰ प॰     | 布   | \$46×                  |
| १३८.          | 6006         | तीसचौबीसीचौर्फा        | स्याम                            | हि॰ प॰     | क   | SARE                   |
| ₹ <b>₹</b> €. | X== ?        | तेईसबोलविवरस           | ×                                | हि॰ प॰     | •   | १६ वी शताब्दी          |
| ₹¥•.          | 3505         | दर्शनसारभाषा           | नवसस                             | हि॰ प•     | *   | 165.                   |
| ₹४₹.          | \$480        | दर्शनसारमाषा           | <b>शिवजीका</b> स                 | हि॰ ग॰     | #   | \$655                  |
| १४२.          | RARK         | देवकीकीढास             | बूराकरसकासमीव                    | ास हि•प∘   | u   | ×                      |
| ₹¥₹.          | 844          | द्रव्यसंप्रह्माचा      | वावा दुवीचंद                     | हि॰ व॰     | 4   | 7895                   |

| कर्माक        | मं. स्. व    | ं प्रथ का नाम          | <b>मंथका</b> र         | भाषा    | <b>मंथभंडार</b> | रचना काल         |      |
|---------------|--------------|------------------------|------------------------|---------|-----------------|------------------|------|
| ₹¥¥.          | *== ?        | द्रव्यसंप्रह्भाषा      | हेमराज                 | हि॰ ग०  | 蚜               | १७३१             |      |
| <b>१</b> ४५,  | 4803         | नगरों की बसापतका विवरण | ×                      | हि॰ ग॰  | q               | ×                |      |
| ₹¥ <b>Ę</b> . | २६०७         | नागमंता                | ×                      | हि॰ प॰  | म               | <b>१</b> =६३     |      |
| ₹ ¥७.         | 4446         | नागश्रीसज्माय          | विनयभंद                | हि॰ प॰  | म               | ×                |      |
| ₹¥ <b>4</b> , | 4 5 5        | निजामणि .              | व्र॰ जिनदास            | हि॰ प॰  | 寄               | १५ वी शता        | न्दी |
| ₹¥€.          | ****         | नेमिजिनंद्व्याह्लो     | बेतसी                  | हि० प•  | <b>u</b>        | १७ वी,           | ,    |
| १५०.          | २१६६         | नेमीजीकाचरित्र         | ब्रासन्द               | हि० प०  | ष               | १६०४             |      |
| १५१.          | x 3 £ 9      | नेमिजीकोमंगल           | विषयभूवरण              | हि॰ प॰  | म               | 4662             |      |
| १४२.          | \$< £8       | नेमिनाथछंद             | লুসৰ্বৰ                | हि॰ प॰  | घ               | १६वी ,           | ,    |
| ₹₹₹.          | * ***        | नेमिराजमतिगीत          | हीरानंद                | हि॰ प•  | <b>म</b>        | · ×              |      |
| १५४.          | रेंदर४       | नेमिराजुलव्याहलो       | शोपी <b>कु</b> ष्ण     | हि० प●  | व               | १८६३             |      |
| 2 x x .       | 28.8%        | नेमिराजुलविवाद         | व॰ ज्ञानसागर           | हि० प०  | म               | १७ वी 🔐          |      |
| १४६.          | 4684         | नेमीश्वरकाचीमासा       | <b>युनिसिहनंदि</b>     | हि॰ प॰  | 3               | १७ वी "          | r    |
| १६७.          | <b>५</b> =२१ | नेमिश्वरकाहिंडोलना     | <b>मुनिरत्नकी</b> नि   | हिं० प० | 85              | ×                |      |
| ₹¥=.          | 35 28        | नेमीरवररास             | <b>मुनिरत्नको</b> त्ति | हि॰ प•  | 輟               | ×                |      |
| १४६.          | 3€%0         | पंचकल्याएकपाठ          | हरचंद                  | हि॰ प॰  | 朝               | <b>१=२३</b> `    |      |
| 140.          | <b>₹</b> 015 | पांडवचरित्र            | नाभवर्द्ध न            | हि॰ प॰  | 3               | १७६=             |      |
| १६१.          | <b>8240</b>  | पद                     | ऋविशिवसास              | हि॰ प॰  | 41              | ×                |      |
| १६२.          | 3 \$ * \$    | परमात्मप्रकाशटीका      | सानवंद                 | हि॰     | 寄               | 2=35             |      |
| १६३.          | 发出着。         | प्रचुन्नरास            | कृष्णराय               | हि॰ प॰  | •               | ×                |      |
| <b>१</b> ६४.  | *36*         | पार्व नाथच्रित्र       | विश्वभूषगा             | हि •    | ब               | १७ वी,           |      |
| <b>१</b> ६५.  | ¥26.         | पार्व नाथ चौपई         | पं• सास्रो             | हि॰ प•  | 3               | \$ 4 \$ X        |      |
| १६६.          | ३८६४         | पार्वञ्च               | #० लेखराज              | हि॰ प॰  | ध े             | रे६ वी 🤫         |      |
| \$ 50         | 1700         | पिंगलव्हं दशास्त्र     | मासनकवि                | हि॰ प•  | eq.             | १८६३             |      |
| ? ६ = .       | २६३३         | पुष्यास्त्रवकथाकोश     | टेकबद                  | हि० प०  | 布               | 164=             |      |
| 3 \$ \$       | XXX          | बंध् उदयसत्ताची पई     | श्रीलाल                | हि॰ प॰  | 2               | <b>१</b> ==१     |      |
| ₹wo.          | <b>4=48</b>  | बिहारीसतसईटीका         | कुष्ट्गराव             | हि॰ प॰  | 85              | ×                |      |
| <b>१७१.</b>   | 2500         | विद्यारीसतसुईटीका      | हरचरगादाम              | हि॰ प॰  | <b>4</b>        | र् <i>द</i> वे ४ |      |
| १७२.          | 2860         | मुबनकीर्त्तिगीत        | बूचराज                 | हि॰ प॰  | ¥               | १६ वीं "         |      |

| कर्माक         | प्रं. स्               | <b>ह.</b> प्रथ का नाम   | मंदकार             | भाषी   | <b>प्रैंबर्गे है</b> ।र | रंचना व       | <b>जिल</b> |
|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------|-------------------------|---------------|------------|
| ₹७₹.           | <b>२२</b> १४           | मंगलकलशमहामु निचतुष्पदी | रंगविनथगरिए        | हि॰ प॰ | 4                       | \$6\$x        |            |
| ?ox.           | 3846                   | मनमोदनपं चशती           | ध्रत्रपति          | हि॰ प॰ | <del>*</del>            | 1614          |            |
| १७४.           | <b>\$0</b> 8 <b>\$</b> | मनोहरमन्जरी             | <b>गनोहरमिश्र</b>  | हि॰ प॰ | કે                      | ×             |            |
| ₹७६.           | ३८६४                   | महाबीरखंद               | धुभवंद             | हि॰ प॰ | <u>۱.</u>               | १६ मी         | 79         |
| १७७.           | २६३८                   | मानतु गमानवति चौपई      | मोहनविजय 🥕         | हि॰ प॰ | *                       | ×             |            |
| ₹७=.           | \$ <b>१</b> = ४        | मानविनाद                | मानसिंह            | हि॰ प॰ | ÷                       | ×             |            |
| 108.           | \$38E                  | मित्रविलास              | वासी               | हि• प• | 1:<br>4                 | 80=8          |            |
| ₹50,           | १६४८                   | <b>मु</b> निसुव्रतपुराण | इन्द्रजीस          | Re de  | )<br>H                  | १ववर्ष        |            |
| ₹=₹.           | २३१३                   | यशोधरचरित्र             | गारवदास            | हि॰ प॰ |                         | ₹ <b>X</b> =₹ |            |
| ₹ = ₹.         | २३१५                   | यशोधरचरित्र             | पन्नानाल           | हि॰ ग॰ | *                       | 1837          |            |
| १⊂₹,           | ¥ ? ? }                | रत्नावित्रव्रविधान      | <b>न</b> कुष्णादास | हि॰ प॰ | Ý.                      | १६ की         |            |
| ₹ <b>4</b> ¥.  | ** • \$                | रवित्रतकथा              | वयकीति             | हि॰ प• | ब                       | १७ सी         | è          |
| <b>१</b> 5%.   | E035.                  | रागमाला                 | ् श्याममिश्च       | हि॰ प॰ | 3                       | १६०२          |            |
| १=६.           | ₹ <b>¥£</b> %          | राजनीतिशास्त्र          | जसुराम             | हि॰ प॰ | ক্ষ                     | ×             |            |
| १ <b>८७.</b>   | <b>₹</b> ₹5            | राजसभारं जन             | गंगादास            | हि० प॰ | <b>a</b>                | ×             |            |
| <b>१</b> 44. 1 | ६०५५                   | रुक्मणिकृष्णजीकोरास     | तिपरदास            | हि॰ प॰ | 3                       | ×             |            |
|                | 3==                    | रैदन्नतकथा              | व॰ जिनदास          | हि॰ प॰ | 46                      | १६ वीं        | *          |
|                | 6060                   | रोहिसीबिधिकथा           | र्वसी दास          | हि॰ ए॰ | ε                       | <b>१</b> ६६%  |            |
|                | 666                    | जग्नचन्द्रिकाभाषा<br>-  | स्योजीरामसोगासी    | हि॰ प॰ | জ                       | ×             |            |
|                | •==                    | लव्धिविधानचौपई          | भीषमकवि            | हि॰ प॰ | z                       | 2410          |            |
|                | EXS                    | लहुरीनेमीश्वरकी         | विश्वभूषथ          | हि• ४• | ε                       | ×             |            |
|                |                        | वसंतपूजा                | <b>भग्यराज</b>     | हि॰ प० | ਣ                       | १८ वीं        | 77         |
|                |                        | वाजिद्जी के ऋडिक्र      | गाजिद              | हि॰ प• | ¥                       | ×             |            |
|                |                        | विक्रमचरित्र            | मभयसोम             | हि॰ प॰ | अ                       | १७२४          |            |
|                |                        | विजयकीर्त्तिछंद         | যুগৰ্বৰ            | हि• प• | 44                      | १६ बी.        |            |
|                |                        | विषद्दरनविधि            | संतोषकवि           | हि॰ प• | 可                       | १७४१          |            |
| ₹8€. ₹         |                        | वैदरभीविवाह् ।          | पेमराज             | हि॰ प॰ | <b>u</b>                | ×             |            |
| ₹●0. ₹         |                        | षटलेश्या वेस्ति         | साहलोहट            | हि० प० | *6                      | tet.          |            |
| ₹•१. ¥         | 809                    | राहरमारोठ की पत्री      | 1                  | हि• य• | म                       | ×             |            |

| कर्माप | प्रं. स्. । | ह. प्रंथ का नाम          | <b>मंथकार</b>    | भाषा         | मंचमं डार | रचना काल       |
|--------|-------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|
| ₹•₹    | XXEn        | शीकरास                   | बुखकीति          | हि॰ प॰       | q         | ***            |
| २०३    | * 4 * 5     | शीवरास                   | व्र० रायमलादे    | बसूरि हि॰ प॰ | 晰         | १६ बी          |
| २०४    | 3325        | शीक्यस                   | विजयदेवसूरि      | हि॰ प॰       | घ         | १६ वीं         |
| २०५    | 3005        | श्रेखिकचौपई              | ङ्ग गावैद        | हि॰ प॰       | व         | 2=24           |
| 704    | 2485        | मेणिकपरित्र ५ वर्गात्रात | विवयकीर्ति       | हि॰ प॰       | ¥         | <b>१</b> =२•   |
| ₹•७    | 738X        | समोसरण                   | <b>ब॰ युला</b> ल | हि॰ प॰       | व         | <b>? 5 5 5</b> |
| ₹•=    | ***         | स्यामबन्तीसी             | नंददास           | हि० प०       | 81        | ×              |
| २∙६    | 38\$=       | सागरदत्तवरित्र           | हीरकवि           | हि॰ प॰       | व         | 2028           |
| ₹१•    | 1785        | सामाचिकपाठभाषा           | तिनोकचंद         | हि॰ प॰       | ₹         | ×              |
| 288    | \$100 E.    | इम्मीररासो               | मह्रेशकवि        | हि० प•       | 2         | ×              |
| 2 ? ?  | teex.       | हरिवंशपुराक              | ×                | हि॰ ग॰       | <b>4</b>  | 2505           |
| 211    | <b>5885</b> | होसिका जीपई              | ड्र'बरकवि        | हि॰ प॰       | 44        | 3575           |





# भट्टारक सकलकीर्ति कृत यशोधर चरित्र की मचित्र प्रति के दो सुन्दर चित्र



यह सिनिज प्रति जयपुर के दि० जैन संदिर पार्श्वनाथ के शास्त्र भरक्षार में संप्रदीत है। राजा यशोधर दुःस्वप्त की शांति के लिये अन्य जीवों की विल न चढा कर स्वयं की विल देने को तैयार होता है। रानी हाहाकार करती है।

दूसरा चित्र अगले पृष्ठ पर देखिये ]





# चित्र नं० २



जिन चैत्यालय एवं राजमहल का एक हत्य (प्रथ सूची क. सं. २२६४ वेष्टन संख्या ११४)

# राजस्थान के जैन शास्त्र मराहारी

# यन्यसूची

# विषय-सिद्धान्त एवं चर्चा

१. कर्मविषिका—जिलभद्वातीयां। पत्र मं० ४७ मं६० तक। बाकार १०४४ हे डबा। भाषा-प्राक्तन। विवय-वैन निद्यान्त । रवना दान ४। नेवन काल ४। धपूर्या। केटन लंक्या २। प्राप्ति स्थान च भव्यार।

विशेष -- गुजराती मिश्रित हिन्दी टम्बा टीका सहित है ।

२. ऋश्यक्रहाशिका—सद्भुष्ट कास्त्रतीयाता। यत्र सं० २०२। मा० ११६ ४६ इ.च.। मा० राजस्थानी ( ढूंडारी गयः) विषय-निदास्त । र० कान सं० १९१४ । सं० कान 🗶 । पूर्ण । २० सं० ३ । प्राप्ति स्थान क अध्यार ।

विशेष---उमास्वामी कृत तस्वार्थ सूत्र की वह विशद व्याच्या है।

३. प्रति संट २ । पत्र सं० ११० । ले० काल × । वे० सं० ४ व । प्राप्ति स्थान अक्षार ।

४. प्रति सं०३ । पत्र सं०४२७ । मे० काम सं०१६३५ मासोज बुदी ६ । वे• सं० १८६६ । प्राप्ति स्थान ट मण्डार ।

विशेष-अति सुन्दर एवं शाकर्षक है।

 $f \lambda$ . अष्टकर्म प्रकृतिकर्यात् """। पत्र सं० ४२ । या० २f x इ " । भा० हिन्दी (गर्थ) । विवय-माठ कर्मी का वर्णन । र० काल f x । के० काल f x । अपूर्ण । प्राप्ति स्वान स्व अच्छार ।

विशेष—कानावरसादि धाठ कर्मों का विस्तृत वर्शन है। साथ ही पुरुस्ताओं का भी धव्यक्षा वियेवन किया गया है। सन्त में सतों एकं प्रतिनाकों का भी वर्शन दिवा हुआ है।

- ६. ऋष्टक-प्रेमकृतिवर्षोन् .....ावत्र सं०७ । झा० न×्रः इंव । भा० हिन्दी । विवय-साठ कर्मों का वर्षोत् । र० काल × । ते० काल × । पूर्लावे० सं०२ र दात्राति स्थात स्व वण्डार ।

विशेष —सूत्र मात्र है। सूत्र संख्या ⊏५ है। पांच बध्याय है।

स्. ऋ्र्ड्रस्यव्यवस्थापः ःः। पत्र सं०११। या० १०४४ द्वारा । भा० संश्कृत । र० काल ⋉ । कैंक काल ⋉ । प्रणी । कैंक सं०१७६१ ं प्राप्ति स्थान ट अण्डार ।

विशेष---प्रत्य का दूसरा नाम चतुर्दश सुत्र की है।

 आर्थार्(संस्कृतः .............................)। पत्र सं० १३ । आर्थ १०६ ४४ डंवा आर्थ्य । विषय–सामा । र०काल ४ । ते०काल सं० १६६० । सपूर्ण । बे० सं० ६०६ । प्राप्ति स्थान आर्थ भण्यार ।

विभेष-- छठा पत्र नहीं है। हिन्दी में टब्बा टीका दी हुई है।

- १०, आरतुरप्रत्यारूयानप्रतीर्थकः """। यत सं०२ । घा० १०४४, दैन । घा० प्रकृत । विषय–प्रागन । १० कान ∨ । ने० कान × । वै० सं०२ ⊏ । प्राप्ति स्थान च अस्थार ।
- ११. ऋगाभविक्रमंती— लेसिकस्त्राचार्य। पत्र सं∘ेशः। बा० ११६ ४ ५ दंवः। आरु प्राप्तः। विषय— मिदान्तः। र० कालः ४ । ले० कालः सं०१८६२ वैशाकः सुदी ६ । पूर्णः। वै० सं०१८२ । प्राप्तः स्थानः जा कच्छारः।
  - १२. प्रति सं०२ । पत्र सं०१३ । ले० काल x । के० सं०१=८३ प्राप्ति स्थान ट भण्डार ।
  - १३. प्रति संc ३। यत्र संc २१। सेo कास ×। वेo संc २६४। प्राप्त स्थान का भण्डार।
- १४. व्यामविक्रमंगी'''''''। यत्र सं०६ । आर० १२.४३ इ.च.। आर० हिन्दी। विवय-भिदान्तः। १० काल ४ । ते० काल ४ । वे० सं०२०१४ । प्राप्ति स्थान व्याधण्यारः।
- १४. **माश्रववर्षान** """। पत्र नं०१४ । बा०११५ूँ ५६ूँ डांच । आ० हिन्दी । विषय-सिद्धान्त । र०काल  $\times$  । ते०काल  $\times$  । पूर्ता। वै० सं०१६० । प्राप्ति स्थान अक्ष अण्डार ।

विशेष-प्रति जीर्सा शीर्स है।

१६, प्रति सं०२ । पत्र सं०१२ । ले∙ काल 🗴 । वे० सं०१६६ । प्राप्ति स्थान अक्ष अध्यार ।

१७, इक्कीसठास्मृष्यां—सिद्धसेन स्रिः। पत्र सं०४ । बा०११४४६ इ'व । घा० प्रकृत । विवय—सिदाल्स । र०काल × । ते०काल × । पूर्ण । वै० सं०१७६६ । प्राप्ति स्थान ट अव्दार ।

विजेष --प्रत्य का दूसरा नाम एकविक्रतिस्थान-प्रकरण भी है।

१८, क्लाहाध्ययनः'''''''''| पत्र तं० २५। बा० ६६/८५ इंब। ऋ० प्रकृतः। विवय-सामम । र० काल ८ । से० कालं ८ । कुझर्ष । वे० तं० ६८०। अस्तिस्वानः का व्यवसार ।

विशेष-्वित्वी टब्बा द्रीका सहित है।

१६. इत्तराध्यसनभाकादीका''''''''''' । प० सं० ३ । झा० १०×४ इ'व । झा० हिन्दी । विषय-मागम । र० काल × । ने० काल × । सपूर्ण । वे० सं० २२४४ । माति त्यान का भण्यार ।

#### विशेष--- प्रत्य का प्रारम्भ निम्न प्रकार है।

परम स्थान क्या करू, धाला पूरण काज : चलाने विश्वपर नहुँ, चलाने नएप्यार !! १ !! धरम मान दाता नुद्रह, ब्रहृतिस च्यान वरेख ! साली वर देशी सरस, विचन हार विचनेत !! २ !! जलराध्यम चलवाइ, विच खुए धविकार ! धालव धक्कत हुए कृद चला, कर्तृ नात नति खनुवार !! ३ !! चलुर का कर लोक्नो, ऐ धयिकार खनुवा !! ३ !! विद्रा कर लोक्नो, ऐ धयिकार खनुव !! ४ !! निश्च विकार परिहरी, सुण ज्यों धालल हुउ !! ४ !!

भागे मानेत नगरी का वर्शन है। कई दाले दी हई हैं।

- २१. कर्समन्थसत्तरीः......। पत्र सं०२८। ब्रा०१×४ इ.च.। सा० प्रकृतः। विश्व-विद्यालयः। र०काल ×। के०काल सं०१७८६ बाह् बुदी १०। दूर्ण। वे०सं०१२२। प्राप्तिस्थान व्याथस्थारः।

विशेष-कर्म सिद्धान्त पर विवेचन किया गया है।

२२. कम्प्रेमकृति—नेसिचन्द्राचार्य। पत्र तं॰ १२। बा॰ १०६४४६ इंच। सा॰ शक्ता। विवय-सिद्धस्तार काल ४। ने॰ काल तं॰ १६=१ नंगसिर सुधी १०। पूर्णाचे० तं॰ २६७। प्रासिस्वान का नव्यार।

विशेष--पांडे डालू के पठनार्थ नागपुर में प्रतिलिपि की गई थी । संस्कृत में संक्षित टीका दी हुई है ।

प्रवास्ति—संवत् १६०१ वरचे निति नागसिर वदि १० कुन दिने शीनन्नागपुरे पूर्णीकृता पाँडे डाब्सू पठनार्थं जिसित सुरजन ग्रुनि ना० वर्गवासेन प्रवता।

२३ प्रति सं०२। पत्र सं०१७। ते॰ काल ×। वे॰ सं॰ दध्। प्राप्ति स्वान का जन्मपर।

विशेष-संस्कृत में सामान्य टीका दी हुई है।

२४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १७ । ते० काल 🗴 । वे० सं० १४० । श्राप्ति स्वाम 🕦 मण्डार ।

विशेष--संस्कृत में सामान्य टीका दी हुई है।

२४, प्रति सं०४ । यत्र म०१२ । मे०काल सं०१७६२ । सपूर्ण । मे०मं०१६६२ । व्यासम्बर्णः । विकोष-सद्भारत जनसकीति के सिच्य कुनावन ने प्रतिसिधि करवार्ष्टणी ।

२६. प्रतिसंदशः। पत्र संदर्शः। लेश्याल संदर्गन्द फाल्युत बुदी ७। वेश्संदर्शः स्व

विश्वेष---इसकी प्रतिलिपि विश्वानित के जिया सर्वेराम मनूनचन्द ने रूडमल के लिये की थी। प्रति ने बोनों स्रोर तथा जगर नीचे संस्कृत में संक्षित टीका है।

े २० अ. प्रति संक ६ । पत्र संक ७७ । नेक काल नंक १६७१ शायात मुदी २ । नेक नंक २६ । स्व प्रण्यार । विश्वेष—प्रति संस्कृत टीका सहित है। सालपुरा में श्री पार्क्तनाथ नेन्यालय सं प्रतिनिधि हुई तथानः क १६६७ में सुनि मन्यकीति ने प्रति का संसोधन किया।

२६. प्रति सं०७ । पत्र सं०१६ । ते० काल सं०१ ८२ ज्याह बुदी १८ । ते० सं०१०४ इ. । अण्याः । २६. प्रति सं०६ । पत्र सं०१३ । ते० काला स० १८१६ ज्याह सुदी ६ । ते० सं०६१ । दा भण्यार ।

३०. प्रति संबर्धापत्र संबर्धाने व काल 🗴 । वेब संबर्धास्य

विशेष-संस्कृत में संकेत दिये हुये है।

३१. प्रति सं० १०। पत्र सं० ११। ते० काल ८। वे० सं० २५१। क्रू जच्छार ।

विजेष---१५६ नाबायें हैं।

३२. प्रति सं०११ । पण सं०२१ । ने० काल सं० १७६३ वैद्याख बुदी ११ । वे० सं०१६८ं । ज सम्बद्धाः

विजेष—सम्बाजनी में पं॰ कडा महात्मा ने पं॰ जीजाराल के शिष्य नोहनलास के पठनार्थ प्रतिनिर्ण की ची।

केके. प्रति सं० १२ । पत्र सं० १७ । ले० काल × । वे० मं० १२३ । का अध्वार ।

३४. प्रति सं०१३ । पत्र मं०१७ । ले०का० सं०१६४४ कार्तिक बुदी १०१ वे० सं०१२६ । स्व सम्बद्धाः

> २४. प्रति सं० १४ । पत्र सं० १४ । ते० काल सं० १६२२ । ते० सं० २१४ । का अण्डार । विशेष—कृत्यावन में राव सूर्वतेन के राज्य में प्रतिनिधि हुई वी ।

३६. प्रति सं० १४ । यत्र सं० १६ । ते० काम 🗙 । वै० सं० ४०५ । का जन्मार ।

३७, प्रति सं १६। पत्र मं ३ से १८। ते कास ×। बचुर्सा । वे० सं० २८०। बा भण्डार ।

३८. प्रति सं० १७। पत्र सं० १७। ने० काल 🔀 । वे० मं० ४०५। का मण्डार।

३६. प्रति संट १६ । पत्र संट १४ । लेंट काल × । वैट संट १३० । स्र भण्डार ।

प्रेफ, प्रति संब रेड । पत्र संब प्र में रेफ । नेव काल संब रेफ्टव । सपूर्ण । वेव संब २००० । स भंडार ।

विशेष—कृषावती नगरी में राहर्यनाच वैस्थालय में धीमान कुवसिंह के विश्वय राज्य में प्राप्तार्य उवस्त्रुवारा के प्रशिष्प पंज सुनसीवास के किया जिलोकजूबरा ने मंगोधन करके प्रतिनिधि की । प्रारम्भ के तथा बीच के कुछ पत्र मही है। प्रति मंसकृत टीका सहित है।

४९. प्रति सं⇒ २० । यत्र सं० १३ में ४३ । ते० काल × । संपूर्ण । वै० सं० १६८६ । ट अच्छार ।

विशेष---प्रति प्राचीन है । युत्रराती टीका नहित है ।

४२. कमंत्रकृतिटीका—टीकाकार सुमितिकीर्थि । पण तं० २ से २२ । वा० १२×१३ इंच । भा० मंग्यत । विषय–सिकाला । र० कास × । ने० काल सं० १०२२ । वे० सं० १२५२ । सपूर्तः । क्षा प्रण्डार ।

विशेष--टीकाकार ने यह टीका ७० ज्ञानसूचरा के सहाव्य से लिखी थी।

४३. कर्में प्रकृतिः '''''''''''। पव सं∘ १०। बा० व्यूं ४५६ँ दंव। बा० हिन्दी। र० काल > । पूर्ता। वे० नंऽ १६४। का जच्चार।

क्षेत्रक्र कर्मक्रकृतिविधान—बनारसीदास । पत्र सं० १६ । ज्ञा० ६ $\frac{1}{4} \times V_0^2$  इंच । भ्रा० हिन्दी पछ । विषय–सिदान्त । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । बपूर्ती । वै सं० ३७ । इ बच्चार ।

४४. कर्मीवेपाकटीका—टीकाकार सकसकीर्षि । यन सं०१४ । वा०१२८५ इ'व । धा० संस्कृत । विवय-विदानत । द० काम ४ । वे० काम सं०१७१६ सावाद नुरी ४ । पूर्ण । वे० सं०१४६ । का भण्डार ।

विशेष-कर्मियाक के यूलकर्ता बार नेविकन्द्र हैं।

¥6. प्रति सं० २ । यथ सं० १७ । ले॰ काल × । वे सं० १२ । य अच्हार ।

विशेष--- प्रति प्राचीन है।

३७. कम्बेस्सस्यक्ष्म — देवेज्यस्य (रे । पत्र सं० १२ । सा० ११×६ ईच ३ मा० प्राकृत । विषय—सिळल्ल । र० काल × । ति० काल × । दे० सं० १०१ । क्ष्म कच्चार ।

विज्ञेष---वाषाओं पर किया में वर्ष दिया हुआ है।

४=. क्ल्प्सिद्धान्तसम्बदः......पत्र सं० १२ । मा० १०×४ इ.च.। मा० प्राक्तः । विषय-सायमः । र० कालः ≻ । तेल कालः ≻ । पूर्णः । वै० सं० १६६ । स्रा भण्यारः ।

> विजेष--श्री जिनसागर सूरि की माजा से प्रतिनिधि हुई थी। ग्रुवराती आया में टीका सहित है। म्रन्तिम आय--भूल:-नौर्ण कालेगों तेस समसर्ग'''''' सिनारणं पढि बुढा।

संस्कृत में श्लोक नवा प्राकृत मे कई जगह गावाएँ दी है ।

४६, कल्पसूत्र (श्रिक्स् कारुक्तसम्मां)''' '''''।पत्र सं० ४१। आ० १०४४६ वं व । आ० प्राकृत । विषय—आगम । र० काल 太 । ने० काल ≿ । वे० मं० १०६ । पूर्ण । का मध्यार ।

, विशेष--हिन्दी टब्बा टीका सहित है।

४६. कल्यसूत्र — अनुवाहु। पत्र सं∘११६। ग्रा०१०४४ इ.च.। आर० प्राकृतः। विषय-प्यागन। र० काल ४ । ले० काल सं०१८६४ । प्रपूर्ण। वे० सं०३६। इद्याच्छार।

विशेष--- २ रातथा ३ रा पत्र नही है। गावामों के नीचे हिन्दी में कर्च दिया हुमा है।

४०. प्रति संट २ । पत्र सं् ४ ते ४०२ । ले॰ काल 🔀 । सपूर्ण । वै॰ सं॰ १६८७ । ट मण्डार ।

विजेष—प्रति संस्कृत तथा गुजराती छाषा सहित्र है। कहीं २/टब्बाटीका जी वी हुई है। बीच के कई 'येच नहीं हैं। (८००) र १००० रहा रहा

- . १. कस्पसूत्र अञ्चलाहु। पत्र मंग्री ६ । सार्ग्य ११×४६ हेव । सार्ग्या प्रकृत । विषय-सामन । रंग्या ४ । संग्या मंग्री ६ । पूर्ण । वेश्यंत्र १८४६ । ट सण्डार ।
  - ४२, प्रति सैंट २। पत्र संग्य ने २७४। तेश्वकाल ४। ब्रपूर्ण। वेश्वसंग्रहरू। ट्रियण्डार। विकेष-संस्कृत टीका सहित है। गावाचों के उत्तर मर्थ दिया हुया है।
- ४३. कल्पसूत्र टीका—समयमुन्दरोधभ्याव। पत्र सं०२४.। सा० ६४४ दस्य । भाषा∺संस्कृतः,। विषय—पागम । र०काल ≿ालेककाल सं०१७२५ कार्तिक। पूर्णावेकने०२०। क्रायण्यार।

विशेष-—सूणकर्णमर प्राप्त में प्रंथ की रचनाहुट थीं। टीकाकानाम वरुयनता**है। सारक धान में पं∙** भाग्य विशाल ने प्रतिलिधि की थीं।

- . ४४. कल्पसूत्रपृत्तिः ः । पत्र सं० १२६। आ ० ११४४६ इ.च.। आ ० प्राकृतः। विवयस्य साममा र०कान ≾ाले काल ≾ासपूर्णावेशसं०१८१८ । द्वापण्डारा
- ४४ कल्पसूत्र """" । पत्र सं० १० मे ४४। सा० १०६/४४६ दंव । आवा-आह्ता। विवय-मागम । र० काल ४ । ले० काल ४ । सपूर्ण । वे० सं० २००२ । वस्र सम्बार ।

विश्लेष-संस्कृत में टिप्परण भी दिया हुआ है।

४ . चप्रकासारवृत्ति — साध्य चन्द्र त्रैिश्वादेव । पत्र सं∘ ६७। सा॰ १२४७ ६ इंदा। का॰ गंग्इत । विवय–सिदान्त । १० काल यक सं॰ ११२५ वि० सं० १२६०। ले० काल सं० १०१६ वैद्याल बुवी ११। पूर्णावेश सं ११७। इ. सन्दार।

विशेष-- प्र'थ के मूलकर्ता नेमिबन्दाचार्य है।

- ४७. प्रति संट २ । पत्र सं० १४४ । ले० काल सं० १६५५ । वे० सं० १२० । क मण्डार ।
- ४.स. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १०२ । ते० काल सं० १८४७ भाषाड बुदी २ । इ. भण्डार ।

विशेष-अट्टारक सुरेन्द्रकालि के पठवार्थ जवपुर वे प्रतिलिपि की गयी थी।

- ४६. सूपराह्मार—टीका"""। पत्र मं० ६१। सा० १२६४४६ हेव। सा० संस्कृत। विवय-सिद्धान्ता १० कास × । ते० कास × । सपूर्णी । वै० सं० ११० । क वण्यार । ू
- ६०. क्यासारभाषा—पंठ टोडरंसका। पंत्र मं० २७३। बां० १३८८ इ.च.। त्रा० हिल्ती। विवय-विद्वारत। र०काल सं० १०१८ नाव सुदी पू। ले०कास १६४६। पूर्ण । वृ० सं० ११६। क्रु मण्डार।

1200

- - ६२. प्रति सं०२। ले॰ काल ×। बै॰ सं० ५०४। व्य जण्हार।
- ६६. गुरूपश्चानकसारोहसूच—रत्नरोस्तर । पत्र सं०१। बा०१०४४ ॄरंच। बा०संक्ता। विक्य-सिद्धान्त। र०काल ४। ने०काल ४। पूर्ण। वै० नं०१३१। क्वा अप्पार,
- **६४. गुरास्थालचर्चाःःःःःःःःःःःःः।** यत्र नं∗३। सा०२८८¦ ट'व। भा० हिन्दी। विषयसिद्धान्तः। र•काल् ४। ते• काल ४। वे॰ नं∘ १३६०। सपूर्णः। का यण्डारः।
  - ६६. प्रति सं ०२ । पत्र सं ०२ मे २४ । वे० सं० १३७ । इ. प्रकार ।
  - Eus. प्रति संब है। यह संब २५ में ४१। सनुर्या किंव काल का वेब संब १३६ क्र अध्दार ।
  - ६८, प्रति अर्थ प्रे । पत्र सं० ७ । मे० मा० मं। १६६३ । वे० सं० ५३६ । आर अण्डार ।
  - ६**६. प्रतिसं**ठ ४ । पत्र सं+१५ । वे० का× । वे० मं•२३६ **८ भण्या**र ।
  - uo. प्रति सीठ ६ | यत्र मं∘ २६ | ले॰ काल रं। वे॰ सं० ३४६ । अस् अवदार ।
- ७१. शुक्कशालवर्षा—वन्यूकीसि । पत्र सं० ३६। झा० ७४७ ड'व । आ० हिन्दी । विवय-निदान्त । र० काल ≿ । ने० काल ≭ । वै० कं० ११६ ।
- ७२. गुरुस्थानवर्षा गर्थ बौबीम ठाखा पर्याः.................. पत्र गं० २ । झा० १२८६६ इंब । आन् संस्कृत । विषय-विद्याला । र० का० ⋉ । संर का० ⋉ा प्रमूर्ण । वे० नंत २०११ । इ अधार ।
- ७२०. गु**स्क्यानप्रकरस्य**ः प्रतिकृति । आर्थः ११४४ इ.च.। आर्थं संस्कृतः । विषय–सिद्धान्त र०का×ाले कार्यः पूर्णः । वेसं १३६ । 'इ' जण्डारः ।
- ७४. गुण्स्वानभेक्" । पन मं $\circ$  ३। ला $\circ$  ११८५ इंच। भा $\circ$  संस्कृतः। विषय-निदान्तः। १० कान्  $\times$ । सुर्ते। वे $\circ$  न $\circ$  १६३। व्या भवारः।
- ्र**ा. पुरास्थानमा**र्यासाम्भार्याः । पत्र तं ० ४ । सा॰ ५८४ हु इंच । भा शहनी । विश्वयान्तिग्रास्य र• कास × । वे॰ कास × । पूर्ण । वे॰ सं≉ ४३७ । स मध्यार ।

७७. गुर्वास्थानवर्वीसं व्याप्त स्वं २० स्वं २० रू. १ १ । मार्वे संस्थित विवेद-सिदास्य । १० नाल × । ने० काल × । सपूर्वी । वै० सं० ७६ । व्याप्तवार ।

विशेष---१४ प्रख्यामी का वर्तम है।

७८ <u>गुराम्थालयर्थील </u>। पत्र सं०११ से ३१। बा०१२८४५ इ'च। था० हिन्दी। विषय-सिदान्तार०कास ४। वे०कास ४। बपूर्वावे० सं०१३६। ऋ प्रव्यार।

७१. प्रति स्ट॰। पत्र सं• वा ले॰ काल सं० १७१३। वै० सं० ४१६। का भण्डार।

स्ट. गोस्मटसार ( जीवकावक '—काठ नेश्मकन्त्र । पत्र सं०१३ । बार १३ ×५ इंब । भा०-प्राकृत । विषय-सिदाल्त । र० काल ४ । मे० काल सं० १४५७ बावाझ सुवी ह । पूर्ल । वै० सं०११८ । अभ्यार ।

प्रवास्ति—संबन् १११७ वर्षे सावार बुक्त नवस्या बीमूलक्षेत्रे संख्यामाथं बलास्कारकक्षे सरस्वतीक्ष्यस्य मं कुक्तु रावार्यान्वयं सहारक श्री प्रमानित देवास्ताराष्ट्रे भट्टारक श्री जिनकंडवेवास्त-रिताय मृति श्री मंदलावार्य राजवीति देवास्तिताय मृति हेवर्षेत्र बाला स्वयानाचे सहस्वास्त्रक्ते लाग देवहा शर्म्य प्रस्ति तापुत्र मा॰ माना तद्भार्यो सराभास्ततपुत्रा साव भाषको द्वितीयं समर्था तृतीय जास्त्रा एते सम्मानित नेव्यक्तिका तस्य जानपात्राय पुति श्री हेमबंदाय अस्ता ।

म. प्रति सं० २। पत्र मं० ७। लेक कास 🗙 । वेक सं० ११६४। श्रा अवटार ।

मन. प्रति सक है। पत्र संग्रेष्ट । तेन काल संग्रेष्ट । वेन संग्रेश्ट । का अवहार ।

६ दे प्रतिसं० ४ । पत्र मं∘ इ.से. ४६ । से० काला सं० १६२४ । चैत्र सुतीर । सपूर्णा से० स०१२६ । काभवार ।

विशेष--हरिश्चन्द्र के पुत्र सुनपथी ने प्रतिनिधि की बी।

मध. प्रति सं• १ । पत्र सं० १२ । ते० कात 🗙 । प्रपूर्त । वे० सं० १३६ । 🕊 प्रव्यार ।

मा. प्रति संव ६। पत्र संव १८। मे काल ×। वेव संव १३६। सा प्रवहार।

सर्वे, प्रति सं०७ । एव सं० ३७४ । ले॰ काल सं० १७३६ ब्रोसेसे सुनी ४ । वे० मं० १४ । क्र

विमेय-अति टीका सहित है। बी वीरवाल ने सक्बराबांद में बीतांतियें की बी ।

स्था प्रतिक्षितं सः। वर्ष संग्रं अपं। संग्रं क्षांस संग्रे १८६६ आयंक्षि सुदी ७। वेश संग्रे देवेग । क्षा सम्बद्धाः ्रम्पः प्रति सं ६ । पत्र सं ० ७७ । ते काल सं ० १०६६ चेत्र बुदी है । ते ० सं ० ७६ । च अध्वार ।

म. प्रति सं० १०। पत्र मं० १७२-२४१। मे० काल 🗵 । प्रपूर्ण । के० सं० ८०। 🖥 मण्डार ।

Eo. प्रति संव ११ । पत्र संव २० । लेव काल × । शपुर्गो । वेद संव द४ । चा अण्डार ।

ा १९ सो स्माटसारदीका — संकलाभूगता । पत्र मं०१८३८ । सा०१२३८७ इंबा भा० संस्ता । विषय-सिद्यान्त । र०काल सं०१४७६ कॉनिक मृती १९ । मे० काल मं०१६८४ । पूर्ता । वे० सं०१४० । क कबार ।

विद्येष--बाबा दुलीचन्द में पन्नालाल नीधरा ने प्रतिनिधि कराई । प्रति २ वंदरशो में बंधी है ।

- ' ६२ प्रति: सं०२ । पत्र सं०१३१ । ले॰ कॉल 🗴 । वे॰ सं०१३७ । क आण्डार ।
- **६३. गोस्प्रदासारटीका**—धर्मचस्त्रु<sup>। पत्र</sup> सं०३३। प्रा०१० $\sqrt{\chi_{\chi}^2}$  दंबः। भा० संब्रुतः। विषय— स्निद्धम्तः। र**०काल**  $\times$ । ते०काल  $\times$ । पूर्णः। वै०सं०१३६। स्नुक्षकारः।
- विशेष---पण १६१ पर आषार्थ धर्मणन्द्र इस टीका की प्रश्नास्ति का आग है। नागपुर नगर (नाशीर : में बहुमदर्श्वा के सामगकाल में गानहा थादि बादबाड गोण बाने आवको ने अहुएक धर्मणन्द्र को यह प्रति सिक्बर प्रश्नामकी थी।
- **६५. गोस्मटसारवृत्तिः**—केशववाशी । पत्र सं० १२३० । झाल १०५८५६ इ.च । आ० संत्रतः र• काल  $\times$  । ने• काल  $\times$  । पूर्ण । वै॰ सं० ३६६ । का जव्यार ।
- . ह.स. ग्रीमस्टलारबृक्तिः '' ''''। यत्र सं० २ सं ६१२ । आः० २०३ $\times$ ४ दे इंच । आ॰ संस्कृत । सियस-सिद्धान्त । र० काल  $\sim$  । ले० काल  $\sim$  । सपूर्ण । वै० सं०, १२६व । व्याप्त भण्यार ।
  - ६६. प्रति सं⊂ २ । पत्र सं० २१४ । ले० काल × । वे० सं० व≐ । छ भण्डार ।
- ६७. गोस्मदसार ( जीवकारक ) आया—पं व्होदरसङ्ग । पत्र सं० २२१ में २६४ । आ० ६५×६ इ.च.। आ० हिन्दी । विषय-सिदाल । र० काल × । ल० काल × । अपूर्त । वे० सं० ४०३ । का आरहर ।
  - विशेष ---पंडित टोडरमलजी के स्वयं के हाथ का लिखा हुआ यं व है। जबह २ कटा हुआ है। टोका का माम सम्बद्धनालबिदिका है। प्रवर्षक-मोग्य ।
  - ६८. प्रति सं०२ । यत्र सं०६७ । लंक काल X । सपूर्ता । तेक संक ३७४ । का सब्दार ।

## शिक्षामा एवं क्वी

६६. प्रति स्थं २ । त्रेत्र में ६५१ । ते कार्जिं ११४८ आस्त्रो सुरी १५ । वेर्जिं १५१ । इस् अध्यार ।

१८०६. प्रति सं० ३ । पत्र मं० ११ । लेल काल 🔆 ३ प्रपूर्ण । तेल लंक १२६६ । 🖼 व्यवस्थार ।

है.है. प्रतिसंदर्भापत्र मं≎ प्रक्षाने कलान सं∘ रेदद्र मात्र सुनी १४ । नैश सं∘ रेद । संभागतर ।

विशेष--कानूराम याह तथा बन्नालाल कासमीबाल ने प्रतिनिधि करवायी थी .

१०२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३२६ । तं० कास 🗴 । बपूर्ण । वै० सं० १४६ । 🖝 ब्र्यार ।

त्रिकेष -- २७४ में भागे ५४ वनों वर गुरुक्तान भावि वर मंत्र रचना है :

१८६ प्रतिस्रोऽ ६ । यत्र सं० १३ । तेर्वकाल 🔀 । तेर्वकार १४० । 🕸 अण्डार ।

विशंप--नेवल यंत्र रचना ही है।

१०४. गीम्मटसार-आवा—पं० टोक्स्मला। पत्र तं० २१३। बा० १४८१० इ.च.। बा० विश्वी। विषय—सिकासः। १० नगण सं० १०१० माच सुवी ४। सं० काण सं० १९४२ माववा सुवी ४ प्रेंपूर्ण । वें० सं० १४१। इ. भगरारः।

विमेच-----विभयार तथा सम्प्यासार की टीका है। वर्तसाल मुंबरसाल पांड्या ने प्रव की प्रतिसिधि करवाया।

१०३६ प्रति सं०२ । गण मं०१११०। ते० काल सं०१८५७ सामसां सुदी प्रे। के० सं० प्रदेश व च अध्यार ।

१०६. प्रति संद ३ । पत्र सं∙ ६७१ में ७६५ । ने॰ काल 🗵 । अपूर्ण । ने॰ सं० १२६ । ज अवकार ।

रैटफ, प्रतिस्तिक छ। यम संव यहवा निक्रमण मंद्र १८८७ वैसीण सुवी है। सपूर्वा के बंब २२१८ । इंभणकार।

१०८. सोस्मटलारपीठिका-आया—यंश्रतेष्ठसम्बा । यय र्गंश्य २२ । बार्श्य १ व । बार्श्यक्ष । विषय-सिवान्त । रश्यकार 🗡 के बाल्य 🗸 । बार्ग्य । वैश्वकार । . 轉 ]

१०६. योश्मटसारटीका ( जीवकावड )\*\*\*\*\* गा पण सं .२६४। बा० १३×०% ऽ'च । मा० कंक्क्स । विषय-सिद्धान्त । र० काल × । कं० काल × । बपुर्ता । वे० सं० १२६ । ज जन्यार ,

## विवीय--टीका का नाम तत्वप्रवीतिका है।

११०. प्रति सं २ २ पत्र सं ० १२ । ले० काल 🗡 । प्रपूर्ण । वे० स० १३१ । अ. अध्योरं ।

**१११. गोस्मटसारसंहष्टि—**पंट टोडरसङ्ग । पत्र मं० वस् । घा०१५×७ इ'न । भा० क्रिकी । विकय—सिद्धन्त । र०काल ≻ । ते०काल × । पूर्णा वेठ सं० २०। ग सम्बार ।

११रे. प्रति संव २ । पत्र मं० ४० में २०४ । में काल . । अपूर्ण । में व संव ५३६ । च संदार ।

११६, गोम्मटसार (क्रमेक्सप्टर)— नेसिचन्द्राचार्य । पत्र सं०११६ । मा०११८८६ च । भा० प्रमुखा । विवय-सिद्धान्त । र० काल 🗷 । ने० काल सं०१८८६ पति सुदी ४ । पूर्ण । वे० सं०८१ । च भण्या ।

११४. प्रति सं० २ । पत्र सं० १८३ । ले० काल । । अपूर्ण । ते० सं० ८० । वा अण्यार ।

११४. प्रति सं० ६ । पत्र सं० १६ । ले॰ काल 🔀 । ब्रपूर्श । वे॰ सं० ६६ । व्य अध्याः ।

१५७. प्रति संक ४ । पत्र संक १०। सेव कास संक १०४४ में म बुबी १८। समूका । वेव संक १०२० । इ. सम्बद्धाः ।

विसेष--- महुः एक मुदेग्ब्रकीर्शन के विद्वाल स्थाप सर्थेतुक के सम्माधनार्थ अटोरिश नगर में प्रतिनिधि की गर्छ।

११७. गोन्सटसार (कर्मकायक) टीका- कमकानेहि। पव सं०१०। मा०११६ू८४, इ.च. मा० संस्कृत। विवय-विदानतः। रं० काल ८। वे० काल ४। पूर्णः ( तृतीय मध्कार तकः)। वे० सं० १३४। क्र

११६. गोर्नाष्टलार (कर्मकावक) टीका—बहुंगरक झान-भूष्या पत्र मं०४४। बार रहे हैं रुं देव। आ कुलंसकतः। विवय-विद्यास्त । र० काल अ । ले० काल मं० ११५७ माच मृत्री ४। पूर्वी । वे० लं० ११८। कु अवीर ।

विश्लेष---नुमतिकीर्त्ति की सहाव्य ते टीका विश्ली वयी वी ।

११६- प्रति संव २ । पत्र संव दशके काम संव १६७३ कामुक् सुवी १ । वेक संव १३ हा का मन्दरा

१२०. प्रति संट १। पत्र सं॰ २१। सं॰ काम 🔀 । सपूर्या। वे॰ सं॰ ५४७। व्या सम्बार ।

१२१. प्रति सं २ ३ । पत्र सं ० ११ । ते ० काल × । वे ० सं ० २१ । अप अध्दार ।

१२२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० २१ । से० काल सं० १७४ ..... । बे० सं० ४१० । का भण्डार ।

१२६. नोम्मटसार (कर्मकारक) आदा—पंकडोकरससा। यम संक ६१४ । सार १९४८ व्यंत सा भाव हिन्दी गर्य (द्वांदी) । दिवय-सिद्ध<sup>म्</sup>स । र० काल ११ वी शनान्दी । नेक काल संव ११४६ न्येष्ठ सूदी म । पूर्णा के संव १९० । का नव्यार ।

विशेष-प्रति उत्तम है।

१२४. प्रति संद २ । एवं संद २४० । में ब काल 🗴 । वे व मं ० १४८ । 🕸 भण्डार ।

विशेष-संदृष्टि सहित है।

१२.४. गोम्मटसार (कर्मकारङ) आका—हेमराजा वन सं०५२। बा०१८५६ च। भा० हिनी । विषय—सिद्धान्त । र॰ काल सं०२०१७। वे० काल सं०१७८८ वीन मुदी १०। पूर्ण । वे० सं.१०५। कर अध्यार ।

१२६. प्रति संट २ । पत्र सं० ८ १ ।। ले० काल सं० १७१७ बासोज बुदी ११ । वे. भं. १२६ ।

विशेष—स्थपठनार्थं राजपुर में कल्यास पहादिया ने प्रतिक्रिप करवाती थी। प्रति कीस्तं है। हेनराव १८ वीं शताब्दी के प्रथमशब के हिस्ती गय के बच्छे विदान हुये हैं। इन्होंने १० ने स्रथिक प्राकृत व संस्कृत रचनाओं का हिन्दी गय में क्यांतर किया है।

१२७. गोम्मटसार (क्ष्मेंकासड) टीकाः ःःः। पत्र बं०१६। सा०११ $^*_{\nu}$  $\times$ ४ इंच। भा० संस्कृत । विवस-सिद्यन्त । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । सपूर्त । वे० सं० ८३। वा अध्यार ।

विशेष--- प्रति प्राचीन है।

१ (द. प्रति सं० २ । पत्र सं० ६८ । ते० काल सं० × । वे॰ सं० ६६ । इर अण्डार ।

१६६. प्रति स० ३ । पत्र सं० ४व । से० काल 🗴 । वे० सं० ६१ । 🕱 भण्डार ।

विमोव---धन्तिम पुष्पिका निम्म प्रकार है:---

इति प्रायः वीष्ठमञ्ज्ञारसुमान्द्रीकाण्य निःश्वक्षक्रमेश्यरभेष्ट्रस्य लिखिता । थी नेमियन्द्रसैद्धान्ती विर्याचनकर्मकृतिक'वस्य टीका समस्याः । १३०. गौतसकुतक्क—गौतस्र स्वासी। पत्र तं० २। प्राप्त १०४४ , दंव। भाग्याहतः। विषय— विकान्तः। र०काल्x। ते०काल्x। पूर्ण। वै० सं०१७६६। ट प्रण्डारः।

बिजेव--प्रित गुजराती टीका सहित है २० पद हैं।

**१६१. गौतशङ्कलकः**''''''' । तत्र सं०१ । द्या० १०४४ इ'च । सा० ब्राइत । विषय–तिद्धान्त । **१०** काल–× । ते० काल–× । दूर्सावे अर्थ १८४२ । का मण्डार ।

विशेष--संस्कृत टीका सहित है।

**१३२. चतुर्वरास्**च्रा.....। पत्र सं०१। सा०१०×४ दंव। भा०प्राकृत। विषय–सिद्धान्त। र•काल ×। से०काल ×। पूर्व। वे०सं०२६१। स्त्र पण्डार।

**१३३, चतुर्दरासूत्र— विनयचन्द्र** सुन्नि। पत्र सं० २८। मा० १०<sub>४</sub>×४ इन्त्र। आया-संस्कृत। विषय—स्यागन। र०कास ×। ले०काल सं०१६८२ तौल दूरी १३। पूर्ण। वै० सं०१६२। इस्प्रकार।

१६४० **व्यवस्थान विश्वस्याः \cdotsः।** पत्र सं० ३। मा० ११४६ इंचः। भा० संस्कृतः। विजय-मागसः। र० काल $\times$ । ले० काल $\times$ । मपूर्णः। वै० सं० ५१४। स्व मण्यारः।

विजेष--प्रत्येक ग्रंग का पद प्रमाश दिया हुया है।

**१३४. चर्चाशतक— छानतराय।** पत्र सं०१०३। मा०११५ै×८ दंव। भाषा–हिन्दी (पद्य) । विचय– विद्याला। र•काल १८ वी सतास्त्री। ले०काल सं∙१६२६ मायाद बुदी ३। दूर्गा वै० सं०१४६। क्र भण्डार।

विशेष--हिन्दी गच टीका भी वी है।

१३६. प्रतिसं०२ । पत्र सं०१६ । लंश्काल सं०१६३७ कालुए। सुदी१२ । बेश्सं०१६० । का भण्यार ।

१३७. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३० । ते० काल 🗴 । वे० सं० ४९ । प्रपूर्ता । स्व मण्डार ।

विशेष--टब्बा टीका सहित ।

१२ म. प्रतिसं० ४ । पत्र सं० २२ । ले॰ काल सं० १६३१ मंगसिर सुदी २ । वे० सं० १७१ । क मण्डार ।

१ के. प्रति संव १ । पत्र संव १० । संव काल-४ । देव संव १७२ । क अपहार ।

१४०. प्रतिसंव ६ । पत्र सं० २४ । सं० काम सं० १६३४ कार्तिक मुदी ८ । बे० सं० १७३ । इक अध्यार । विशेष-नीले कानको पर लिखी हुई है। द्विन्दी अब केलीहर में की हुई है।

१४१. प्रति सं > ७। पत्र सं > २२। ते० काल सं ० १६६८। वै० सं ० २८६। मा अध्वार ।

विशेष---निम्न रचनामें और हैं।

- १. सक्षर बावनी चानतराय हिन्दी
- P. वर विनती भूभरदास 😁
- ३. बारह भावना नवल ...
- ४. समाधि नरमा -

१४२. प्रति सं० = । पत्र सं० ४६ । ले० काल ×। सपूर्ण । वे० सं० १४६३ । ट जच्चार । विशेष—सटकाकार है ।

१४३. चर्चाबर्फ्डन— । पत्र सं० ६१ से ११४ । मा० १०६×६ इक्र । भाषा हिन्दी। विषय—सिकान्त । र० नान × । नं० नान × । ब्रपूर्ण । के० सं० १७० । इक्र वण्यार ।

१४४. चर्चासंब्रह्णः । पत्र सं० १० । या० १० हे ५६ दक्का वादा हिन्दी । विषय-सिद्धान्त । २० काल × । ते० काल × । प्रपूर्ण । वे० सं० १७६ । इह सम्बार ।

१४४. चर्चासंब्रह्णःःः। पत्र सं०३। मा०१२४६६ दञ्जा जाना संस्कृत–हिन्दी। विषय सिद्धांत । र०काल ×ा ते०काल ×ा पूर्ता। वे० सं०२०४१। का मण्डार।

१४६. प्रति संट २ । पत्र सं० १३ । ले० काल 🗴 । वै० सं० ८६ । ज अण्डार ।

विशेष-विभिन्न मात्रामी की संकलित वर्षामी का वर्णन है।

रेक्ष्ण. व्यवस्तिमाञ्चान---भूचरदास । यत्र सं० १३०। मा० १०४५ दक्ष । वावा हिन्दी । विवय-तिकांत । र० काल सं० १८०६ माथ सुरी ५ । ले० काल सं० १८६७ । पूर्व । वे० सं० १८६ । क्ष व्यवहार ।

१४८. प्रति सं०२ । पत्र तं० ११०। ते० काल तं० १६०८ प्राचाड बुदी ६। वे० तं० ४४३। छ। मण्डार ।

> है प्रदेश प्रति संव है । पत्र संव ११७ । तेव काल संव १८२२ । वेव संव २६ । का अच्छार । १४०. प्रति संव ४ । पत्र संव १९ । तेव काल संव १९४१ वैसाल सुदी १ । वेव संव १० । का अंदार । १४१. प्रति संव १ । पत्र संव १० । तेव काल संव १९६५ वैत तुदी ११ । वेव संव १७४ । का अंदार । १४२. प्रति संव ६ । पत्र संव १४ ते १६६ । तेव काल ४ । बहुस्त । वेव संव १३ । का ज्यार ।

रिक्कि प्रति सं० क्) तक्ष्म क्रिक् पृष्ट्व काल सं० १८६२ पीच सुती १२। वे० सं० १८७। हा अपवार । विक्रीय—जनसम्भर विवादी महास्ता संवासास ने सवार्ष अस्पुर ने प्रतिनियों की थी।

१४४. वर्षासार—पं० शिवजीकासः। पत्र सं० १३३। मा० १०}४५ इख । मामा हिन्दी । विवय— सिदान्त । र० काल−× । से० काल × । पूर्त । वे० सं० १४६ । कृष्णवार ।

१४४, चर्चास्तार''''''। पत्र क्षे० १६२। झा० ब×४६ इखा। आया-हिन्दी। त्रियस-सिकान्त । र० काल × । सपूर्त्त। वै० सं० १४०। ह्यू अच्छार ।

१४६. चर्चासागर''''''। पत्र सं०३६। धा० १३×४२ इका। भाषा हिन्दी । विषय-सिद्धान्त । र० कस्त × । समूर्ती । वै० सं०७६६ । इस व्यवस्त ।

१४७. चर्चासारार—चंपालाला । पत्र सं० २०४ । प्रा० १२×६६ इका । माया-हिन्दी गया । विषय-विकाला । १० कस्स सं० १६१० । के० कास सं० १६२१ । पूर्ण । वे० सं० ४२६ । व्यावस्थार ।

विशेष--- प्रारम्भ में १४ पत्र विषय सूची के मलग दे रखे हैं।

१४८. प्रति संव २ । पत्र सं । ४१० । नेव काव संव १६३८ । वेव संव १४७ । क भण्डार ।

**१४६. चौदह**गुणुत्थालचर्चा—काल्यदाज । पत्र सं० ४१ । घा० ११×५३ ६ छ । पा० हिन्दी गर्छ । { राजस्थानी } विषय–सिद्धाला । र० काल × । के० काल × । पूर्ण । वे० सं० ३६२ । कालच्यार ।

१६०. प्रति सं०२। पत्र सं०१-४१। ने० का० 🗴 । वे० सं० ६६०। ऋ भण्डार ।

१६१. चौदहसार्गसा""" । प० सं० १०। सा० १२×४ ६ वा। भाषा–शक्तः । विषय–सिद्धान्तः । र०कास × । ते०कास × । पूर्णः । वे० सं० २०३६ । इद जण्डारः ।

१६२. प्रति सं0 २ | पत्र सं0 १६ | ले० काल × | ने० सं0 १०४५ | द अण्डार |

१६६. चौबीस्टासुम्बर्च-वैसिष्ट्यासुर्य। यम तं० ६। सा० १०६४४६ इझ्। भाषा–प्राहत। विषय–सिंडान्त। १० काल ×ा ते० काल । तं० १८२० वैज्ञाल सुदी १०। पूर्ण। वे० तं० १५७। इ. प्रवटार ४

१६४. प्रति सं० २ । यत्र सं० ६ । ले० काल 🗴 । ब्रपूर्ण । के० सं० १५१ । 🖝 मण्डार ।

१६४, प्रति सं०३। पत्र सं० ७,। ते० काल सं० १८१७ पीप बुदी १२। वे० सं० १६०। कः भण्डार।

विक्रोह-पं- देखरबास के किया क्यवन्त के प्रशार्थ नरायगा वाग में प्रना की प्रतिनीपि की ।

१६६. प्रक्ति स्हं० ४ । एव सं० ११ । के० काल वं० १९४६ काहिक कुदि १ । वे० सं० ११ । स अंबार ।

[ , १७

विभेष-प्रति संस्कृत टीका महित है। भी महत्त्वन्न की खिष्या सार्या वार्ष वार्ष वाणाणी ने प्रतिविधिक कराई। १६७. प्रति सं ११ पण सं० २२। से० काल सं० १७४० ज्येष्ठ बुदो १३। वे० सं० १२। स अवसार। विशेष-प्रेष्टी मानांसहजी ने जालावरणीय कर्म ख्यार्थ पं० प्रेष ने प्रतिविधिक करवासी।
१६८. प्रति सं० ६। पत्र सं० १ मे ४३। ने० काल ४। ध्रपूर्ण। वे० सं० १३। स्व अण्डार। विशेष-मंस्कृत टब्बा टीका सहित है। १४३वी गावा ते ग्रत्य प्रारम्म है। ३७५ गावा तक है।
१६६. प्रति सं० ७। पत्र सं० १९। ने० काल ४। वे० सं० १४। स्व वण्डार।

विशेष-प्रति सम्झत टब्बाटीका सहित है। टीका का नास 'धर्षसार टिप्पमा' है। प्रानन्दराम के पठनार्थ टिपम निस्था गया।

> १७०. प्रति सं० द्वापत्र सं० २१। वे० का० सं० १६४६ चैत सुदी २। वे० सं० १६६। इक्स अंडार। १७१. प्रति सं० ६। प्रत्र सं० ७। वे० काल ×। वे० सं० १३४। इक्स पण्डार। १७२. प्रति सं० ०। रज सं० ३२। वे० काल ×। वे० सं० १३४। इक्स पण्डार। १७३. प्रति सं० ११। पत्र सं० ४३। वे० काल ×। वे० सं० १४४। इक्स पण्डार। विजेव-२ प्रतिसों का मिश्रस है।

१.अ. प्रति सं० १८। पत्र सं० ७ । ने० काल 🗴 । वे० सं० २८१ । ज मण्डार ।

१७४८. प्रति सं०१३ । पत्र मं०२ से २४ । ते० काल मं०१६६४ । कार्तिक दुवी ४ । प्रपूर्ण । के न ०१८४ । ट भण्डार ।

विशेष-मंग्युत टीका सहित है। ब्रान्तिम प्रमस्तिः--मंग्यत् १६६५ वर्षे कार्तिक बुदि ५ बुडवानरे श्रीचण्डापुरी सहस्थाने थी पार्चनाव वैध्याभये वीबीन ठाले क्रम संपूर्ण भवति ।

१७६. प्रति सं८ १४। तत्र मं० २२। ने० काल सं० १८१४ चैत बुदि १। ने० मं० १८१६। ट प्रकार। प्रवासित—संवस्तरे नेद समुद्र सिढि चंद्रमिते १८४४ चैत कृष्ण नवस्यां सामवस्तरे हुक्तती वेसे सराह्मस्तुरे महारक थी न्रोरक्कीर्त नेदं बिढद छात्र सर्व मुक्तक्षताच्यास्वर्थ लिफिक्तं स्वायेना चन्द्र तारकं स्वीक्ताविष्टं प्रसन्तं।

१४७. प्रति स्८१४ । पत्र मं०६६ । ले०का० सं० १८४० मात्र मुदी ११ । वे० सं६ १८१७ । इ. भण्डार । विशेष-मेतृत्वा नगर में महारक मुरेन्द्रकीति तथा स्नात्र बिद्वानृ तैमपाल ने प्रतितिपि की ।

विवाय-ज्ञात्वार न नद्वारक पुरश्कात विवा झात्र । बढ़ात् तकपाल न प्रातालाय का १७६६: प्रति सं० १६ । पत्र सं० १२ । सें० काल × । वे० सं० १८८६ । ट अच्छार । विशेष-५ पत्र तक वर्षाये है इससे माथे शिक्षा की बातें नवा फुटकर स्तोक हैं। बीबीस तीर्थकूरों के चिह्न भारि का वर्णन है।

**ैঙ≗. चतुर्विशति स्थानक-नेक्षिणन्द्राचार्य**। पत्र तं०४६। ब्रा०११×४ इ**स्त**। आ० प्राकृत। विषय-सिद्धात । र**०काल ×**। ने०काल ×। पूर्णावे० सं०१६५। छ अण्डार।

विजेष-संस्कृत टीका भी है।

१८८. **चतुर्विशति गुर्गाश्यान पीठिका<sup>ः स्था</sup>ा पत्र सं० १८**। प्रा० १२४५ दश्च । प्राण संस्कृत । विषय-सिदान्त । र**० काल ×** । ले**० काल ×** । ब्रपूर्ण । वे० सं० १६२५ । ट मण्डार ।

**१००१ चौसीस ठाए। चर्चा """।** पत्र सं०२ सं२४ । आ०१२४१ है **इत्र**ा आ० संस्कृत । विषय-सिदान्त । र**०काल ×** । त्रेणकाल **× । अपूर्ण । वे० सं०१**६६४ । इत्र भण्डार ।

१८६२, प्रति संठ २ । यत्र मं० ३२ से ५१ । आ० ११२ूं ४५5 इक्का । आया संस्कृत । ले० राज न० १००१ तांच सुदी १० । वे० सं० १९६६ । अपूर्ण । का अच्छार ।

विजय-पं रामवक्तेन बासानगरमध्ये लिखितं ।

१=३. प्रति संद ३ । पत्र मंद ६३ । लेव काल 🗙 । वेव मव १६= । 🛪 भण्डार ।

१८४. चौबीस ठाया चर्चा दुलि\*\*\*\* । पत्र सं० १२३। ब्रा० (१६८४ इच्च । आया संस्कृत । विषय-विद्याल । र० काल 🗡 । ते० काल 🗴 । पूर्ण । वे० मं० २२६ । का अध्वार ।

१८६४, प्रक्तिकांक २। पत्र मं०१५। ले॰ काल सं०१ ८८४१ जेठ सुदी ३। प्रयूगा। वे० म० ७७०। का मण्डार।

१८६. प्रति सं० ३। पत्र मं० ३१। ले० काल 🔀 । वै० सं० १५५। क अण्डार ।

१८०७ प्रति सां० ४ । षत्र सं० ३७ । ले० काल सं० १८१० कालिक बुदि १० । औरर्स- शांस । ३० सं० १४६ । इक मण्डार }

निर्णय—पं∘ ईस्वरदास के शिष्य तथा शोकाराम के सुदभाई नगचत्र के पठनार्थ मिश्र गिरधारों ने डारा प्रतिनिधि करनायी गर्ट। प्रति संस्कृत टीका सहित है।

<sup>9</sup>स=, चौबीस ठासा चर्चाः<sup>\*\*\*\*\*</sup>। पत्र मं० ११ । घा० ६¦∴८ इश्व । भाषा हिन्दी । विषय–तिदात । द०काल अ । नंक काल अ । पूर्ण । वेठ संक ४३० | व्य भवदार ।

विभेष-ममाप्ति में बन्ध का नाम 'इक्बीस ठारणा' प्रकररण भी लिखा है।

६८६. प्रति संट २ । पत्र सं० ६ । ले० काल सं० १८२६ । के० सं० १०४७ । आर अपदार ।

- १६८. प्रति संट दे। यत्र सं० १। के० कोल ×। प्रपूर्ता। के० सं० २०३६। ऋ भण्डार।
- १६ १. प्रति संद ४ । पत्र संद ११ । लेव काल 🗵 । वैव संव ३८२ । ऋ भण्डार ।
- १६१. प्रति सं ४ । पत्र सं० ४० । ले० काल 🗵 । वै० सं० १५८ । 🐐 मण्डार ।

विशेष-हिन्दी में टीका दी हुई है।

- १६३. प्रति सं० ६ । पत्र सं० ४० । ले० काल 🔀 । वै० सं० १६१ । क अण्डार ।
- १६४. प्रति बांट ७ । पत्र सं० १६ । ले० काल 🔀 । ब्रपूर्ण । वै० सं० १६२ । क भण्डार ।
- १६५. प्रति मंट द्रापत्र सं० ३६। लेठ काल सं० १९७६। वेठ सं० २३। सा मण्डार।

विशेष-वेनीराम की पुस्तक से प्रतिलीपि की गई।

- १६६ हिमालीसठासाम्बर्ची " "" । पत्र सं०१०। बा०६१ ४५ हंव। आगासंस्कृत। विशय–मिदान्त । र०कास– ४ । वे०काल सं०१ वर्दर बायाद बुदी १ । पूर्ण । वे०सं०२६६ । अस अच्छार।
- १६७. जञ्जूद्वीपक्षणः पत्र सं० ३२ । झा० १२६ूँ ४६ डंव । भाषा संस्कृत । विषय– सिटाला । र०कान 🔀 । ले० काल सं०१=२६ चैत सुदी ४ । पूर्णावे० सं०११४ । इस भण्डार ।
- १६=, जीवस्वरूप वर्श्यनः\*\*\*\*\*\*\*। पत्र सं०१४ । बा०६×४ इंच । बाला प्राकृत । र०काल × । स्रुकाल ः । ब्रपूर्ण । वे०सं०१२१ । का भण्डार ।

विशेष---मन्तिम ६ पत्रों में तत्व वर्गान भी है। गोम्मटसार में ने लिया गया है।

- १६६. जीवाचारविचार $\cdots\cdots$ ापत्र तं०४। ग्रा०६ $\times$  $Y_4^2$  इंच। आया प्रकृत। विवय-सिद्धान्त। र०कान्  $\times$ । ते०कान्  $\times$ । ग्रपूर्ण। वे०सं० = ६। क्य चण्यार।
- २८६. प्रतिसं०२ । पत्र सं०६ । ले० काल सं०१०१६ संगसिर बुदी १०। वै० सं०२०५ । क. भण्डार ।
- २०१ जीवसमासर्टिण्याः ''''''''' । वन तं०१६ । बा०११४४ दंव । आया प्रकृत । नियम– सिञान्त । र०कास ≿ । ने०कास ≿ । पूर्णावे कंतरे २३४ । स्व मध्यार ।
- २०२. जीवसमासभाषा------।यत्र सं०२ । सा०११४५ इ.च. भाषा प्राकृत । विषय--निजन्त ।र०काल ४ : ने०काल सं०१ ८६६ : वे०सं०१६७१ । इ. जम्बार ।
- २०२. जीमाजीबिबयार $\cdots$  । यत्र तं०२२। जा० १२ $\times$ ५ इ.स.। भाषा संस्कृतः। विश्वमान्यस्य । ए० काल  $\times$ । तं० काल  $\times$ । वे० सं० २००४। द्वा अध्यारः।

२०४. जैन सन्ताचार सार्कारड सामक पत्र का प्रस्युक्तर—बाबा दुलीचन्द् । पत्र गं० २४। बा० १२४७ देव । भागा जिन्दी । विषय-वर्षा समाधान । र० काल गं० १६४६ । न० काल ४। पूर्ण । वै० गं० २०६ । क सण्डार ।

२०४० प्रति सं २ २ । पत्र सं० २६ । ले० काल 🔀 वे० सं० २१७ । वह अण्डार ।

२०६. ठास्प्रांगसूत्रःःःःःः। पत्र सं०४ । झा० १०ह्रै $\times$ ४ दृःच । आवासंस्कृत । विषय-धागम । १० काल  $\times$ । ले० काल । सपूर्वा वे० सं०१६२ । इस अच्छार ।

**००७. तरक्कोत्सुभ**—पं**० पत्रात्ताल सधी** । पत्र सं० ७२७ । ब्रा० १२ $\times$ ७ हे दश्च । आया हिन्दी । विवय–निद्राल्त । र० का०  $\times$  । ले० काल सं० १९८८ । पूर्ण । वे० स० २०१ । क्र जण्डार ।

विदोष-सह प्रत्य तत्वार्यराजवानिक की हिन्दी गण टीका है। सह १० प्रध्यायों से विश्रक्त है। इस प्रति से ४ प्रध्याय तक हैं।

२०८. प्रति सं ०२। पत्र मंत्र ४४६। चेत्र काल मंत्र १६४४। वेत्र मंत्र २७२। कः भण्डारः।

विशेष-५वे अध्याय मे १०वे अध्याय तक की हिन्दी टीका है। तवा अध्याय अपूर्ण है।

२८**६. प्रति सं० ३। पत्र** स० ४२६। र० काल सं० १६३४। से० काल  $\times$ । दे० सं० २४०। ह संदार विशेष+राजवालिक के प्रथमाध्याय की हिन्दी टीका है।

२१०. प्रति सं०४ । पत्र सं०४२ = मे ७७६ । नै० कान ४ । धपूर्ण । वै० सं०२४१ । इ. फक्टार । विशेष-तीसरातथा चीवाझच्याय है। तीसरे प्रध्याय के २० पत्र सलय झौर है। ४७ झाना प्रशंसे सूबीपत्र है।

२११. प्रति संब ४ । पत्र मं० १०७ में ८०७ । बे० काल 🗷 । बे० संब २४२ । हर मण्डार ।

नियोष-४, ६, ७, ८, १०वें सध्याय की भाषा ठीका है।

२१२. तरव्यद्वीपिका—ापत्र सं०३१। धा०११ $_2^*$ ४२ $_2^3$  आया हिन्दी ग्रष्ट। विदय-मिद्धान्त । र०राम imes गोन काल imes। पूर्णावि० सं०२०१४ । इस अध्यार ।

**२१३.** तत्त्ववर्धन— **शुभ्यम**न्द्र । पत्र न०४ । धा०१० $^1_{c}$  $\times$ ४ $^1_{c}$  दश्च । भाषा संस्कृत । विषय–िद्यात र०काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० ७६ । व्य नण्डार ।

विशेष-धाचार्य नेमिचन्द्र के पठनार्थ लिखी गई थी।

२१४. तस्वसार— देवसीन । पत्र सं० ६ । मा० ११८४६ हवा । भाषा प्राष्ट्रत । विषय-मिद्धान्त । र• काल 🗴 । वे॰ काल सं० १७१६ पीच बुदी ४ । पूर्ण । वे॰ मं॰ २२४ ।

विशेष-पं । विहारीदास ने प्रतिनिधि करकाबी बी ।

२१४. प्रति सं८ २ | पत्र सं० १३ । ते० वर्ति ४ । वेशूर्ता । वे० सं० २६६ । क अण्यारे । विशेष−हिन्दी वर्ष जी दिया हुमा है । वन्तिम पत्र नहीं है ।

२१६. प्रति संघ ३ । पत्र संव ४ । सेव साल 🗶 । बैव संव १८१२ । ट मण्डार ।

वर्षकः तस्वसारमार्था-पम्नाकालः वीधंरी। प्रथ सं∘ ४४। धां० १२६४५ इक्काः मापा हिल्ती। विषय-निकानाः रे० कालं सं० १६३१ वैज्ञाल बुद्दी ७। ते० कालं ४। पूर्णः वैठ सं० २६७। कः संप्यारः।

वियोग-दैवमेन कुस नस्वसार की हिन्दी टीका है।

२१८. प्रति सं• २ | पत्र सं० ३१ । से० काल × । वै० सं० २६८ । व्ह अण्डार ।

२१६. तस्यार्थयर्थयः.......। पत्र सं० ३६ । आ० १३२/४%, इकाः भाषासंस्कृतः । विषय-सिद्धांतः । ४० गालः रं। ले० कालः ४ । अपूर्णः । वे० सं० १२६ । वा प्रथ्वारः ।

विशेष-केयल प्रथम सध्याय नक ही है।

२२०. तस्वार्थवाञ्च पण सं०१६ । बा०१२ $\frac{3}{6}$ ×१ $\frac{3}{6}$  दक्षा आचा संस्कृत । विषय-मिद्धान्त । २० कान  $\times$  । ने० सं०१४० । ज अवदार ।

विशेष-पत्र १ में भी देशमेन कृत ब्रालापपद्धति दी हुई है।

२२१. तस्वाधवोध—जुष्यान । पत्र सं० १४४.। मा० ११४४ रखा । भाषा—हिली पद्य । विषय— भिन्नान । र० काल सं० १९७६ । ले० काल 🗙 । पूर्ण । वे० सं० २९७ । च्या जण्यार ।

रेरर. सस्यार्थवीध '''''। पत्र सं० ६६। मा• १०६४५ रखः। माचा हिन्दी गयः। विषय–विद्वालः। र०काल ४। ने०काल ४। प्रपूर्णः। वे०सं० ५६६। व्यः भण्यारः।

२२३. तस्यार्थवर्षेयुः\*\*\*\*\*। पत्र सं०१०। घा०१३×५ $\frac{1}{4}$  स्त्राः। भाषा संस्कृतः। विषय-मिद्धान्तः। रिश्तान्तः। रिश्तान्तः। स्त्रान्तः। स्वर्षाः। स्वरं। स्वर

विशेष-प्रथम अध्यास तक पूर्ण, टीका सहित । क्षत्र गोमतीलालजी शीला का मेंट किया हुआ है ।

१९५४. सर्वार्थमोथिनीटीका—। वन सं॰ ४२ । मा॰ १३ $\times$ १ $\frac{1}{2}$  रख्न । माना संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । १० काल  $\times$ । मै॰ काल सं॰ १११ तथा वैशास सुवि ३ । पूर्ण । वै० सं॰ १६ । वा अध्वार ।

विंतीय-यह सन्व नीमतीत्वालची भीता का है। ज्लीक मं० २२४।

२२४. तस्वार्थरहामभाकर---म्यावस्त्रु । तम गं० १०६। या० १०६८४६ दश्चा मामा संस्कृतः विवय-सिदास्त । १० स्थापं × । ते७ काल सं० १६७६ सोसोज दुवी ४ । वे० सं० ७२ । का जण्यार ।

विचेष-अंबावश्रः अहारक वर्गवंत्रः के विच्य में । प॰ हरवेप के लिए प्रंच बनाया था । संयही संवर ने जोशी यंबाराय से प्रतिक्रिपि करवायी थी ।

र्मप्रं, प्रति सीठ २ । पन्ने सेंड ११७ । कैंब काल संब १६३३ सामांस बुदी १० । केंच संब १३७ । का अवसार । २२८, प्रति संc ४ । वत्र सं० २ वे ६१ । ले॰ काल ४ । षपूर्ण । वै॰ सं॰ १६३६ । ट अच्छार । विशेष—धन्तिम पृष्टिका— इति तत्त्वार्ण रलप्रशाकरकार्ये श्रुति श्री वर्षम्यत्र किच्च श्री प्रभावनदेव विर-विते ब्रह्माचैत सामु हावादेव देव आवना निमित्ते मोक्ष पदार्ण कथनं दक्षम सुत्र विचार प्रकरण् समाप्ता ॥

. २२६. तत्त्वार्थराजवार्तिक—अट्टाककांकदेव । पत्र मं० ३६० । बा० १६४७ इस । आया- मंस्कृत ! विषय-सिदास्त । र० काल × । से० काल सं० १८७६ । पूर्ता । वे० मं० १०७ । ऋ भण्यार ।

विशेष-इस प्रति की प्रतिसिपि सं० १५७= वाली प्रति मे जयपूर नगर मे की गई थी।

२३०. प्रतिसंठ२ । पत्र सं०१२२० । लिंग्जाल सं०११४१ आववा मुदी ६ । वैग्या०२३० । इ. भण्यार ।

विशेष-सहस्राप्य २ वेष्ट्रनो भें है। प्रथम वेष्ट्रन में १ में ६०० तथा दूसरे में ६०१ में १०२० तक पश्च। प्रति उत्तम है। मूल के नीचे हिन्दी सर्वीभी दिया है।

> २३१. प्रति सं०३। पत्र सं०१२। लेश काल । वेश मंश ६४। स्व भण्डार। विशेष-मूलमात्र ही है।

२३२, प्रतिसंदर्ध । पत्र मंदर्शताले काल संदर्शक पोष मृदी १३। वेद सद्याप्त स्थापना इक्स भणकार।

विकोप-जयपुर में स्होरीलाल भावमा ने प्रतिलिपि की।

२३३ प्रति संदर्धापत्र मंग्रागोल काल 🔀 । अपूर्णावेश मण्डारा

२३५, प्रति संब ६ । पत्र संब १४४ ते २१० । लेक काल ४ क्षिपूर्ण । वेक नक १२७ । खु अण्डार । २२४. तस्वार्धराजवातिकमापा """। पत्र संब १२२२ । झाक १२४८ डक्का आपा—क्रियी गया । विगय—सिद्धाला । रक्काल ४ । सम्बर्ण । वेक संव २४४ । क्र अण्डार ।

२३६, तत्त्वार्ययुक्ति—पंट योगदेव । पत्र मं० १७। बा० ११२ $\times$ ७ हवा । आधा-संस्कृत । विषय– सिदान्त । रवनाकाल  $\times$  । में० काल सं० १९४० चैत बुदी १३ । पूर्ण । वे० सं० २५२ । क्र अध्यार ।

विशेष-इति का नाम मुख्योध बृति है। तत्कार्थ सूत्र पर यह उत्तम टीका है। पं० योगदेव कृत्मनगर के निवासी थे। यह नगर कनारा जिले में है।

२३७. प्रति सं०२ । पत्र सं०१४७ । ले॰ काल × । बै० स० २४२ । का अण्डार ।

२३८. तस्यार्थसार—ऋक्षसचन्द्राचार्थ । पत्र सं० ४० । घा० १५ $\wedge$ ४ इक्षः प्रावा संस्कृत । विचय-विदान्त । र० काल imes । न० काल imes । पूर्ण । ने० सं० २३८ । कृषण्डार ।

विशेष—इस ग्रन्थ ने ६१ = व्लांक है जो ६ शाच्याओं ने विशक्त है। इसमें ७ तस्यों का वर्गान किया गया है। २३६. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४४ । ले० काम 🗴 । वै० मं० २३६ । क अध्वार ।

२४०. प्रति संट ३। पत्र सं० ३६। ले० काल ×। बै० मं० २४२। का सम्बार।

२४१. प्रति संद ४ । पत्र सं० २७ । ले० काल 🗴 । बे० सं० ६५ । 🚜 अण्डार ।

२४२. प्रति सं०४ । पत्र सं०४२ । ले॰ काल 🗙 । वै० सं०६६ । क्क्रू अध्यार । विजेष-पश्तक दीवान ज्ञानकन्द की है ।

न्ध्रदे. प्रति संद ६ । पत्र सं० ४६ । ले० कास ⋉ । वै० सं० १३२ । का सण्डार ।

२४४. तस्वार्थसार दीपक—अ० अकलकीर्तिः। पत्र मं॰ ११। या॰ ११४५ दश्चाः प्राचा— सन्द्रतः विदय-मिद्रान्तः। र० काल ४ । मे॰ कान ं। पूर्णः। वै० मं॰ २६४ । का अच्छारः।

विशेष-भः सतलकीति ने 'तत्त्वार्थमारदीपक' में जैन वर्शन के प्रमुख सिद्धान्तों का वर्शन किया है। 'रजना १० ग्रन्थायों में निभक्त है। यह तत्त्वार्थसूत्र की टीका नहीं है जैसा कि इसके नाम ने प्रकट होता है।

च्छ्रप्र. प्रति सं० २ । पत्र सं० ७४ । ले० काल स० १८२८ । वे० सं० २४० । का अण्डार ।

२५६. प्रति सं० ३। पत्र सं० ८६। नं० काला सं० १८६४ आसोत्र सुदी र। दे० सं० २४१। इह भण्यारः

विशेष--महात्मा ही गानन्द ने प्रतिनिधि की ।

२५७. तस्त्रार्थसारदीपकथाषा—पत्राक्षात्त्र चौधरी । यत्र सं० २८६ । घा० १२३४५ रह्या । भावा—तिन्दी गर्य । विषय—सिद्धान्त । २० काल सं० १९३७ ज्येष्ठ बृदी ७ । ले० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० २६६ ।

विशेष--जिन २ प्रत्यों की प्रसालाल ने भाषा लिखी है सब की सूचा दी हुई है।

२४८. प्रति संट २ । पत्र सं० २८७ । ने० काल 🗴 । के० सं० २४३ । के अध्यार ।

२४६. तस्वार्थसूत्र— उमाश्याति । पत्र गं∘ २६ । झा० ७×३६ उद्धाः जाला–संस्कृतः । विवय– विकासः । र० काल × । तं० काल सं० १४५= स्रावसः सुदो ६ । पूर्णः । वै० गं० २१६६ (कः) इद्धाः प्रस्तारः ।

विशेष-साल पत्र है जिन पर स्तेत (रजन) प्रकार है। प्रति प्रवर्णनी में रजने योग्य है। तस्वार्च आह्र । समानि पर मन्त्रानर स्तोत्र प्रारम्भ होता है लेकिन यह समुदर्ग है।

प्रवस्ति-सं० १४५८ श्रावस्त नुवी ६ ......।

२४०. प्रति सं ० २ । पत्र सं० १६ । ले० काम सं० १६६६ । के० सं० २२०० का अण्डार ।

विशेष—मित स्वर्णाक्षरों में है। वर्षों के किसारों पर सुम्बर बेले है। प्रति वर्णनीय एवं प्रवर्णनी में रखवे थोष्य है। मर्बोन मित है। वंट १९१६ में औहरीलालजी नेवनालबी थी बालों ने बतोबापन से प्रति निखा कर पढ़ाई।

> २४१. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ३७ । ले० काल × । ते० सं० २२०२ । क्यू जण्डार । विकेच —प्रति ताडपत्रीय एवं प्रदर्शनी कोच्य है ।

२४७. प्रति सं० १। पत्र सं० ११। ने० काल ×। वै० सं० १०५०। स्र मण्डार ।
२५८. प्रति सं० १०। पत्र सं० १५। ते० काल ×। वे० सं० १०३०। स्र मण्डार ।
विषेत—हिन्दी टब्बा टीका सहित है। पं० धनीचंद ने सलवर ने प्रतितिथि की ।
२५६. प्रति सं- ११। पत्र मं० १४। ते० काल ×। वे० म० ६६। स्र मण्डार ।
२६०. प्रति सं- ११। पत्र मं० २४। ते० काल ×। चपूर्णा । वे० मं० ७७४ स्र मण्डार ।
विषेद—पत्र १७ से २० तक मही है।
२६१. प्रति सं० १३। पत्र सं० ६ ने ३३। ते० काल ×। स्मूर्णा । वे० सं० १००८। स्र मण्डार ।

२ ६६२ . प्रति संट १४ ) पत्र सं० २०। जिं० काल ४ । वे० सं० ४८ । ऋ मण्डार । २ ६४ - प्रति संट १६ । पत्र सं० २४ । जे० काल स० १८०० चेप हुदी ३ । वे० स० ६११ । विकोष — में किस फिल्मी सर्व दिया हुसा है ।

२६२. प्रति सं०१४ । पत्र सं०३६ । लेब काल सं०१८६२ । वेब सं०४७ । ऋ भण्डार ।

विशेष-संस्कृत टीका सहित ।

२६ थे. आसि सं० १७ । यम सं० २४ । ले० काला ८ । ते० सं० २००६ । का सम्बार ।
२६६. प्रति सं० १६ । पत्र सं० ११ से २२ । ले० काला ८ । सपूर्णा । ते० लंग २२ ३८ । स्था भण्डार ।
२६७. प्रति सं० १६ । पत्र सं० १६ ले० काला सं० १ व६ । ते सं० १२ ४४ । स्था भण्डार ।
२६६. प्रति सं० २० । पत्र सं० २४ । ले० काला ≿ । ते० सं० १२ ३३१ । स्था भण्डार ।
२६६. प्रति सं० २१ । पत्र सं० ६ । ले० काला ≿ । ते० सं० १३३१ । स्था भण्डार ।
२७०. प्रति सं० २२ । पत्र सं० ६ । ले० काला ≿ । ते० सं० २१४६ । स्था भण्डार ।
२७१. प्रति सं० २३ । पत्र सं० १ । ले० काला ≿ । ते० सं० २१४६ । स्था भण्डार ।
२७१. प्रति सं० २३ । पत्र सं० १६ । ले० काला सं० ११४६ । सा सण्डार ।

विदीय---नंत्कृत टिप्परण सहित है । फुलचंद विदेशिक्या ने प्रतिनिधि की ।

२०६२. प्रति सं० २४ । पत्र सं० १० । ले० काल सं० १६ .......... है. सं० २००७ । क्य मण्डार । २००४ प्रति सं० २६ । पत्र सं० १ । ले० काल ४ । ब्यपूर्ण । है० सं० २०४१ । क्य मण्डार । विसेव—संस्कृत टिप्पण सहित है ।

२७४. प्रति सं० २७ । पत्र सं० १ । से० काल सं० १८०४ ज्येष्ठ सुवी २ । बै० सं० २४६ । इक प्रकार । विशेष—प्रति स्वर्णाकारों में है । बाहबहानाबाद वाले श्री दूसचन्द वाकसीवाल के पुत्र श्री ऋषभदान दोलतराम ने जैसिंहपुरा में इसकी प्रतिसिप कराई थी । प्रति प्रवर्शनी में रखने योध्य है ।

२७६, प्रतिस्ति २६८ । पत्र सं०२१ । लेक काल सं०१६३६ आदवा सुदी ४ । देक मं०२४८ । फ. भण्डार ।

· u.s. प्रति सं० २६ । पत्र सं० १० । ने० काल 🔀 । वे० सं० २५९ । क मण्डार ।

२७८. प्रति सं० ३०। पत्र सं० ४४.। मे० काल सं० १६४४ वैद्याला सुदी ७। वे० सं० २६०। कः भण्डार। २७६. प्रति सं० ३१। पत्र सं० २०। ले० काल 🔀 । वे० सं० २५७। कः भण्डार।

toe: All to at 1 14 40 to 1 40 414 × 140 40 to 140 to 140 to

२.५०. प्रति स० ३२ | पत्र सं० १० । ने० काल 🗴 । ने० सं० ३७ । ग्रा अण्डार । विशेष—महवा निवासो पं० नानगरामने प्रति:निप की बी ।

२८१. प्रति सं ० ३३ । पत्र सं० १२ । ले० काल 🗵 । वै० सं० ३८ । वा अण्डार ।

विषेष—सवाह जयपुर में प्रतिनिधि हुई थी। पुन्तक विस्मनलाल बाकसीवाल की है। २६२. प्रति संठ ३५ पत्र मंठ १। नेठ काल 🗴 । वेठ संठ ३१ । मा अव्हार ।

२.स.२. प्रतिसंठ ३४ । पत्र सं० १०। ले० काल सं० १८६१ मा**य बुदी** ४ । दे० सं०४० । राभण्यार ।

२०४. प्रति स० ३६। पत्र सं० ११। ले॰ काल 🗴 । वे॰ सं० ३३। घ मण्डार ।

२०४ प्रति सं० २७। पत्र सं० ४२। ले॰ काल ×। वे॰ सं॰ ३४ घ अण्डार। विशेष—हिन्दी टब्बा टीका सहित है।

२.६. प्रति संट ३.६ । पत्र सं० ७ । ले० काल 🗙 । वै० सं० ३५ । छ अण्डार ।

२.स.७. प्रति सं २ ३६ । पत्र सं० ५६ । ले० काल 🔀 । सपूर्ण । वे० सं० २४६ । इक प्रष्टार । विशेष—प्रति संस्कृत टीका सहित है ।

२.६६. प्रति सं० ४०। पत्र सं० १३। ले० काल 🗴 । वे सं० २४७। 🖝 अण्डार ।

२. इ.स. इ.स. इ.स. १ वर्ष १ वर्ष १ वर्ष १ वर्ष काल 🔀 । अपूर्ण । वेर सं ० २४८ । इ. मण्डार ।

२६०. प्रति संव ४२ । पत्र संव ११ । तेव काल 🗴 । तेव संव २४६ । 🕏 प्रवहार ।

२६२. प्रति सं• प्रश्नः। पत्रसं• १५ । के० काल सं० १८८६ । वे० सं० २५१ । क्र अण्डार । २६३, प्रति संक प्रश्नायत्र संक ६६। सेक सास 🗵 । देव संव २५२ । इट अवदार । विश्लीय-समों के ऊपर हिन्दी में वर्ष दिवा हवा है। २६४. प्रक्रिसं ० ४६। पत्र सं० ४०। ले॰ काल ४। वे॰ सं० २४३। का अण्डार । २६.४. प्रति संव ४७। पत्र संव ३६। तेव काल ×। वेव संव २५४। क अवहार। २६६. प्रति सं ० प्रदायत्र सं० १२। से० काल सं० १६२१ कालिक बदी ४। दे० सं० २४४। क्र अंडाट श्र.क. प्रति संक भ्रष्ट । पत्र संक ३७ । तेक काल 🔀 । केव संक २५६ । उर अध्यार । २६८. प्रति सं० ४० । पत्र सं० २८ । ते० काल × । वे० सं० २५७ । क अण्डार । २६६. प्रति सं ७ ४१ । पत्र सं ० ७ । ले० काल x । प्रपूर्त । वे० सं २४० । इस भण्डार । ३००. प्रति सं० ३२ । पत्र सं० ६ से १६ । ते० काल × । प्रपूर्ण । वै० सं० २५६ । क्र भण्डार । ३०१. प्रति सक ४३ । यत्र सं • ६ । ते० काल × । जपर्ला । वे० ं० २६० । अ अध्यार । 30 रे. प्रति सं0 अप्र । पत्र सं० ३२ । लेल काल 🔀 । केल सं० २६१ । 🚁 भण्यार । विशेष---प्रति हिन्दी सर्व सहित है। ३०३. प्रति सं• ४४ । पत्र सं• १६ । ले॰ काल × । प्रपूर्ण । वे॰ सं० २६२ । उस् भण्डार । ३०%. प्रति संo ४६। पत्र सं० १७। ले॰ काल ×। मपूर्ण। वै० सं० २६३। उर भण्डार। 3 c.y. प्रति संक you । पत्र संव १८ । सेव कास × । देव संव २६४ । क्र भण्डार । विशेष---केवल प्रथम प्रध्याय ही है । हिन्दी प्रर्थ सहित है । ३८६. प्रति सं ध्रा पत्र सं० ७ । ते काल × । वे ० तं ० १२८ । च अण्डार । विशेष-संक्षिप्त हिन्दी अर्थ श्री दिया हवा है। ३०७. प्रति सं० ४६ । पत्र सं० ६ । ले॰ काल 🔀 । मपूर्ण । वे० सं० १२६ । व्य भण्डार । 

क अण्डार । विशेष--- मुरलीधर ब्रह्मसाल जोवनेर वाले ने प्रतिलिपि की ।

> २०६. प्रति सं० ६१। पत्र सं० ११। ते० काल सं० ११२० च्येष्ठ सुदी १। ते० सं० १२१। च्या अण्डार। २१०. प्रति सं० ६२। पत्र सं० ११। ते० काल सं० १८०१ चेठ सुदी १२। ते० सं० १२२। च्या अडार। २११. प्रति सं० ६२। पत्र सं० १८। ते० काल सं० १८३६। ते० सं० १२४। च्या अण्डार। विषेय — ज्ञानुसाल सेठी ने प्रतिसिधि करवायी। ११२. प्रति सं० ६४। पत्र सं० १८। ते० काल ४। ते० सं० १२२। च्या अण्डार।

> है १२० प्रति संव ६४ । वन संव १६ । लेव काल × । वेव संव १३३ । चापप्रार । ११३ - प्रति संव ६४ । पत्र संव २१ ते २४ । लेव काव × । सपूर्ण । वेव संव १३४ । चापप्रहार । ११४ - प्रति संव ६६ । पत्र संव १४ । लेव काल × । वेव संव १३६ । चापप्रहार । ११४ - प्रति संव ६० । पत्र संव ४२ । लेव काल × । सपूर्ण । वेव संव १३७ चायप्रहार ।

विशेष--रम्या टीका सहित । १ ला पत्र नहीं है ! 398 स्ति मं क्रिया कि मा संव ६४। लेव काल संव १६६३। वेव संव १३६। व मण्डार । विशेष--क्रिन्दी टब्बा टीका सहित है । 310. प्रक्रि संव है । यह संव ६४। तेव काल संव ११६३। देव संव १७०। च अध्वार । विशेष--हिन्दी टब्दा टीका सहित है। 3 रेद्र. प्रति सं० ७० । पत्र सं० १० । के • कास × । वे० सं० १३६ । क्रा अच्छार । विशेष---प्रथम ४ पत्रों में तत्वार्य सूत्र के प्रवम, प्रथम तथा वसम स्थिकार है। इससे माने भक्तानर स्तोत्र है। ३१६. प्रति सं ७ ७१। पत्र सं० १७। ते० काल 🔀 । वे० स० १३६। 🕱 अण्डार । ३२०. प्रति सं ७ ७२ । पत्र सं० १४ । ले॰ काल × । वे० सं ३८ । जा अवदार । ३२१. प्रति सं ७ ७३। पत्र सं० ६। ले० काल सं० १६२२ फायुम सुदी १४। वे० सं० वद । ज अण्डार। 3 २२ प्रति संद ७४ । पत्र संव हा लेव काल × । वेव सँव १४२ । यह भण्यार । 323. प्रतिसंद्धाः पत्र संव ३१। ले• काल 🗴 । बैठ संव ३०४। 🕸 अध्यार । ३२४. प्रति सं० ७६ । पत्र सं० २६ । ते॰ काल 🔀 । वे० सं० २७१ । का अध्यार । विशेष--पन्नासाल के पठनार्थ लिखा गया वा । ३३४. प्रति सं० ७७ । रम सं० २०। ते० कालसं० १६२६ चैत सुदी १४ । वे० सं० २७३ । वा मंडार विशेष---मण्डलाबार्य भी बन्द्रकीर्ति के शिष्य ने प्रतिलिपि की बी । 338. प्रति सं० धः । पत्र सं० ११ । ले० कास 🗶 । वे० सं० ४४८ । व्य भण्डार । 33 to प्रति स्रोठ का । पत्र संक ३ x । के काल x । वेट संक ३ x । विश्लेष-प्रति टब्बा टीका सहित है। ३३८. प्रति सं० ६०। पत्र सं० २७। ले॰ काल ×। वे॰ सं० १६१४ ट मण्डार। 334. प्रति अर्थे दरी पत्र संब रहा लेव काल × 1 केव संव १६१६ । ज अध्यार । 3 थें . प्रति संट 🖼 । पत्र मं । २० । से ब साम 🗴 । हे व मं । १६३१ । ज समकार । विभेव--हीरासाल विदायन्या ने गोरूलाल पांड्या से प्रतिनिधि करवायी। पुस्तक सिखमीयन्द सावडा लाजांची की है।

विश्वेष—प्रति हिन्दी टब्बा टीका सहित है। ईसरदा वाले ठाकुर प्रतार्गसहणी के जनपुर सागमन के समय समाई रामखिह जी के सासवकाल में जीवसालाल काला ने जनपुर में हुमारीशाल के पठनार्थ मंतिलिपि की। ३५२. मंत्रि सुंच सानु। पत्र संच के से १८। तेच काल 🔀 प्रमुगों। वेच संच २०६६।

388. प्रति संa को 1 पत्र संa 13 । लेव काल संव १६३१ । वेव संव १६४२ । हा अध्यार ।

विजेव-—वतुर्व सध्याय से है। इसके धाने कनिकुण्डपूजा, पार्वशायपूजा, क्षेत्रपालपूजा, क्षेत्रपालस्तीत्र तथा विस्तामन्तिपुजा है।

. २४२. तत्त्वार्थस्त्रटीका अनुतसागर । पत्र सं० २४६ । घा० १२४४ ६ छ। भाषासंस्कृतः विषय--निकान्त । रक्तास्य ४। ते० काल सं० १७३२ प्र० आवशा सुदी ७ : वे० सं० १६० । पूर्ण । इस मण्डार ।

र्विशेष—भी शुप्तसागर सूरि १६ की सताब्दी के संस्कृत के खच्छे विद्वान वे। इन्होंने ३६ से भी धाधक ग्रंबों की रक्ता की विसमें टीकाएँ तथा छोटी २ कथाएँ भी हैं। श्री श्रुतमागर के ग्रुत का नाम विद्यानीय था जो अद्यासक रचनीर के प्रशिष्ण एवं देकेंद्रकर्तिन के विष्य थे।

३५४४. प्रति सं०२ । पत्र संब ३१५ । ने० काल सं०१७४६ फागन सुदी १४ । सपूर्णा वे० सं०२५५ । इक्र अध्यार ।

विशेष-- ३१५ से बाने के पत्र नहीं हैं।

३४४. प्रति सं0 है। पत्र मं० ३५३। ले० काल-×। वे० मं० २६६। ऋ अण्डार।

३४६ प्रति सं० ४। पत्र सं० ३१३। ने० काल-४। वे० सं० ३३०। व्य भण्डार।

३४७. तत्त्वार्थसूत्र वृत्ति—सिद्धसेन गित्या । पत्र सं० २४६ । ष्रा० १०६४४६ इ.च । भाषा– संदुत्र । विषय–सिद्धान्त । र० काल× । ते० काल−× । षपूर्ण । वै० सं० २४३ । इ. भण्डार ।

विकेष--तीन बध्याय तक ही है। आगे पत्र नहीं हैं। तत्वार्थ सुत्र की विस्तृत टीका है।

**३४८. तस्वार्धस्**त्र युत्ति <sup>......</sup>। पत्र सं० १३। घा० ११×५ इक्का आधा-संस्कृतः विषय-मिद्धांन्त । र०काल-×। वे०काल-सं० १६३३ फासुसा दुवी ४ । पूर्गावे० सं० ५ म । इस भण्डार ।

वितेष-मालपुरा में भी कनककौति ने बाने पठनार्थ मु॰ जेसा से प्रतिलिपि करवायी।

प्रवरित —संदर् १६३६ वर्षे कायुरा माते कृष्ण पत्ने पंचमी तिथी रविवारे श्री मालपुरा नगरे । भ० श्री ५ श्री श्री श्री श्रेडकीति विजय राज्ये ब० कमनकीति निवारितं बास्माये पठनीया तु ५० वेसा केन निवितं ।

देशकः प्रतिसंद २ । पत्र संव ३२०। ले॰ काल संव १६५६ फाष्ट्रमा मुदी १५। तीन प्रस्थाय तक पूर्वाकेन नंव २५५। का कण्यार ।

विशेष---वाला बरुश शर्मा ने प्रतिलिपि की थी । टीका विस्तृत है ।

३.४०. प्रति सं०३ । पत्र सं०३ ५ से ४६३ । ले० काल— × । झपूर्णा वे० सं०२ ४६ । कः भण्डार । विभोय— टीकाविस्तत है ।

३४१. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६३ । ले० काल सं० १७८६ । वै० सं० १०४४ । आ अध्यार ।

३४२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० २ से २२ । ले॰ काल-× । अपूर्ण । वे॰ सं० ३२९ । 'ब्र' भण्डार ।

३४३, प्रति सं० ६। पत्र सं० १६। ले० काल-×। बयूर्गा। वे० सं० १७६३। 'ट' भण्डार।

३४४. तस्वायंसूत्र भाषा-पं० सदासुत्त कासतीवाता। पत्र सं० १३१। बा० १२६/४५ इक्षा। भाषा-हिल्मी गष्टः। विषय-सिद्धान्तः। र० कास सं० १६१० फाहुला बृदि १०। ले० काल-×। पूर्णा। वे० सं० २४४। कृ सण्डारः।

F 34.

विक्रेय---मह तरवार्श्यूत्र पर हिन्दी गध में कुषर ठीका है।

२५४. प्रसि संट २ । पत्र सं० १४१ । ले० काम सं० १४२ व्यवस्य सुदी १४ । वे० सं० १४५ । क सम्बार ।

३४६. प्रति सं० ३। पत्र सं० १०२। ले० काम सं० ११४० मंगीसर बुदी १३। वे० मं० २४७०। क भण्डार।

देश अपन्या मुद्री ६। वेश मंश्री पत्र संश्री । वेश मंश्री १। वेश मंश्री १। वेश मंश्री । स्व भण्डार ।

३४८. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १०० । ते० काल 🔀 । भ्रपूर्ण । वे० सं० ४२ ।

विवोष-पृष्ठ ६० तक प्रथम प्रध्याय की टीका है।

३४६. अति सं ६। पत्र सं० २०३। ले॰ काल सं० १६३५ माह मुदी व । वे० सं॰ ३३। क अण्डार

३६०. प्रति सं० ७ । पत्र मं० ६३ । ने० काल सं० १६६६ ी नै० सं० २७० । क अण्डार ।

३६१. प्रति सं क म। पत्र सं० १०२। ले॰ काल x। वे॰ सं० २७१। क अण्डार।

३६२. प्रति सं०६। पत्र मं०१२८। ने०कास सं०१६४० चैत्र बुदी ८। वै० सं०२७२। इस् अध्वार। विकोद—स्कोदीलालकी किरवकाने प्रतिसिधि करवाई।

३६४. प्रति सं० ११ । पत्र सं० ४४ । ने० काल सं० १९४४ । वे० सं० १८४ । छ् अण्डार । विकोष — आनन्यपन्य के पञ्जार्थ प्रतिकिथि की गईं।

३६४. प्रति सं०१२ । पत्र सं०७१ । ते॰ काल १९१४ बाबाढ़ मुद्दी ६ वे॰ ते॰ ११ । २५ अध्याद । विशेष—मोतीलाक्ष गंगवाल ने पुस्तक बढाई ।

६६६. वर्षार्थं सूत्र टीका—पं० जयचन्त् क्षावड़ा। पत्र तं० ११८। झा० १३८७ इक्ष । आया हिन्दी (गय)। र० काल सं∙ १८५८। ते० काल х। पूर्णावे० सं० २५१। क भण्डार।

३६७. प्रति सं० २ । पत्र सं० १६७ । ले० काल सं० १८४६ । वे सं० ५७२ । व अण्डार ।

६६८. तरवार्थ सुत्र टीका—पांडे जवसंत । पत्र सं० ६६ । मा० १३×६ इक्ष । भाषा—हिन्दी (सव), । विवय—सिदान्त । १० काल × । ले० काल सं० १८४६ । वे० सं० २४१ । क्क अध्यार ।

विशेष---अस्तिम पाठ निम्न प्रकार है :---

केव्य और अवोर तर परि सिक्ष से केव्य जीन उर्ज सिक्ष से द्वारादि ।

इति भी उम्बद्धानी विश्वित कुम की शुकालोधि टीका पाँडे क्यावंत कुत संपूर्ण समस्ता । भी सवाई के करूने से वैक्क्ट प्रमावकार में अधिकादि की व ३६६. तस्वार्थसूत्र टीका—चा० कतककीिंत भन्न तं० १४१ । बा० १२६४६ इता । भाषा हिन्दी ( क्यां ) । विषय-सिद्धान्त । र० काल × । ले० काल × । ब्यूफी । वै० तं० २६१ । क्व भण्यार ।

विशेष---तत्वार्यपूत्र की श्रुतसम्परी टीका के भाषार पर हिन्दी टीका लिखी गयी है। १४४ ने माने पत्र नहीं है।

३७०. प्रति सं०२ । पत्र सं०१०२ । ले० काल 🗙 । वै० सं०१३८ । मा मण्डार ।

३७१. प्रति संव ३ । पत्र संव १९१ । ते० काल संव १७६३ । वैत्र सुरी १ । वे० संव २७२ । ब्राभण्यार । विशेष---सालकोट निवासी ईपवरलाल अजमेरा ने प्रतिलिपि की थी ।

3.42. प्रति संa प्र। पत्र सं० १६२। ले॰ काल ×। वे० सं० ४४६। व्य अण्डार।

३७३. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १३६ । ते० काल सं० १६११ । वे० सं० १६३६ । द अण्डार ।

विशेष---वैद्य धमीचन्द काला ने ईसरदा में शिवनारायस जोशी से प्रतिलिपि करवायी।

३७४. तस्वार्थसूत्र द्वीका—पं राजसङ्गा । पण् नं ० १. से ४८ । सा० १२४१. इञ्चा । माथा-हिन्दी (गय) । विषय-सिद्धान्त । र० काल ४ । ने० काल ४ । वपूर्ण । वै० नं ० २०६१ ।। च्या मण्डार ।

३७४. तस्वार्थसूत्र आया - होटीलाल जैसवाल । पत्र सं० २१ । घा० १३८६ है हा। भाषा हिन्दी पत्र । विषय-सिदान्त । र०काल सं० १६३२ बासोज हुदी वा ने०काल सं० १६४२ बासोज मुर्ता ३। पूर्ता । विषय-सिदान्त । र०काल सं० १६३२ बासोज हुदी वा ने०काल सं० १६४२ बासोज मुर्ता ३। पूर्ता ।

३७६. प्रति सं०२ । पत्र सं०२०। ले० काल 🗴 । वे० सं०२६७ । 🖀 भण्डार ।

३.७७. प्रति सं ८३ । पत्र सं ०१७ ।। ले० काल 🔀 । ते० सं० २६८ । क्र अण्डार ।

३७८. तत्त्वार्थसूत्र आया-शिकरवन्त् । पत्र सं०२७। घा० १०३४७ इक्षा । आया-हिन्दी पद्य । विवय-सिदान्त । र० काल सं० १८६२ । में० काल सं० १९६३ । पूर्ण । वे० सं०२४८ । क्रू अध्वार ।

े २७६. तत्त्वार्थसूत्र आपा'''''' । पत्र तं० २४ । मा० १२४७ इत्र । भाषा-हिन्दी । विषय-सिदांत । र० काल ४ । ले० काल ४ । पूर्ण । वै० सं• ४३२ ।

३६०. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ से ४६ । ले० काल सं०१८५० बैशाल बुदी १३ । सपूर्ण । वे० सं० ६७ । सामण्डार ।

३८१. प्रति सं०३ । पत्र सं• १६ । ने० काल × । ने० सं० ६८ । स्व भण्डार ।

विशेष--दितीय अध्याय तक है।

३ सर. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३२ । ले० काल संः १८४१ फाग्रुए। बुधी १४ । वे० सं० ६६ । लाभस्वार ३ स्व. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६६ । ले० काल ४ । वे० सं० ४१ । वा सम्बार ।

३८४ प्रतिसंः ६। पत्र सं० ४१८ से ८१३। ले० कास सं० 🗵 अपूर्ण। कै० सं० २६४। क अध्वार।

विजेष--हिन्दी टिप्पश सहित ।

३८६, प्रति सं० ८। पत्र सं० ४३। ते० काल 🗴। वे॰ सं० ५७४। या मण्डार।

विशेष---पं० सदामुखजी की वचनिका के बनुसार भाषा की गई है।

३८७. प्रति सं• ६। पत्र सं० १२। ले० काल 🗙 । वे० सं० ५७५। च अच्छार।

३--- प्रति सं० १० ! पत्र सं० २३ । ते० काल 🔀 । वै० सं० १८४ । 🕿 अण्डार ।

३८६.तस्वार्धसूत्र आयाः.....।। पत्र सं० ३३। घा० १० $\times$ ६३ दश्च। आया-हिन्दी पद्यः। विवय-तिज्ञानः। र० काल  $\times$ । जे०काल  $\times$ । अपूर्णः। वै० सं० ८८६।

विशेष--१५वां तथा ३३ ने बागे पत्र नहीं है।

३६०. तस्त्रार्थसूत्र आया''''''''' । पत्र सं∘ ६० ते १००८ । सा० ११×४ <sub>दे</sub> इक्का। भाषा–× । हिन्दी। र० नाल ∵ाले० कालासं० १७१६ । सपूर्णावै० सं० २००६ । अस्र अच्छार ।

प्रशस्ति—संवत् १७१६ मिति शावण मुदी १३ पातिवाह घोरंगसाहि राज्य प्रवस्ताने इदं तत्वार्ष साहनं नुजानानंत्र प्रत्य जन बोधाय विदुषा जयवंता कृतं साह जगनः पठनायं बालाबोध वचनिका कृता। किनयं युवालां। पूलसूत्रं सतीव गंभीरतर प्रवस्तेत तस्य प्रयं केनापि न धवबुष्यते। इदं वचनिका दीपमालिका कृता किच्चत क्रव्य इमां रठित ज्ञानो≔धोतं अविष्यति। लिखापितं साह विहारीदास खाजांतची सावबावासी स्रामेर का कर्म्यसय निमित्त लिखाई साह भोता, गोधा की सहाय ने लिखी है राजधी जैतिकपुराकथी विखी जिहानाबाद।

> २६१. प्रति संट २ । पत्र संट २६ । लेट काल संट १८६० । वेट संट ७० । आप अण्डार । विजय-किली में टिप्परा रूप में अर्थ दिया है ।

३६२, प्रसि सं० ३ । पत्र सं० ४२ । र० काल × । ले० काल सं० १९०२ घासोज बुदी १० । वै० सं० १६६ । अरु अध्वार ।

विशेष—टब्ला टीका सहित है। हीरालाल कासलीवाल फागी वाले ने विजयरामणी पांड्या के मन्दिर के समने प्रतिनिधि की थी।

३६३. त्रिभंगीसार—नेसिचन्द्राचार्य। पत्र सं०६६। बा०६६४४; इकाः प्राचा—आकृतः। विषय— सिद्धांत । र०काल ४ । ले०काल सं०१०४० सावन सुवी ११। पूर्ता । वै० सं०७४ । स्व प्रच्यार ।

विशेष--सालबन्ब टोंग्या ने सवाई जक्पुर में प्रतिलिपि की।

३६५ . प्रति सं ० २ । पत्र सं० ४ ८ । ले० काल सं० १९१६ । प्रपूर्णा वे० सं० १४६ । आह्र अध्यार । विशेष—-- ऑक्टरिलासची शोधाने प्रतिलिपि की ।

१६४. प्रति सं० २ । पम सं० ६१। ले० काल सं०१८५६ कालिक सुदी ४ । वै० सं० २४ । का सम्बार । विमेय----अ० वीमकीर्ति के विष्यागोवर्द्धन ने प्रतिक्तिप की बी ।

३६६. जिस्सेनीसार टीका-विवेदालिक । पत्र सं० ४८ । बा० १२×४३ हक्क । भावा-संस्कृत । विवय-सिद्धान्त । र० काल × । ने० काल सं० १८२४ । पूर्ण । वै० सं० २८० । कु मण्डार ।

विशेष--पं० महाबन्द्र ने स्वपठनार्थ प्रतिलिपि की वी ।

Brus प्रति सं० २ । पत्र सं० १११ । ले० काल 🗴 । बै० सं० २८१ । क अण्डार ।

385. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १६ से ६५ । ने० काल ×। प्रपूर्ण । वे० सं० २६३ । छ भण्डार ।

३६६. दश्चैंकासिकस्त्र ::: । पत्र गं० १८ । बा० १०%×४% इक्क । भाषा-प्राकृत । विषय-ब्रागम रः काल × । ले० काल × । श्रपूर्लं । वै० सं० २२४१ । ऋ भण्डार ।

४००. दशबैकालिकसूत्र टीका .....। पत्र सं० १ मे ४२ । आ० १०६ 💥 इश्र । भाषा संस्कृत । विवय-प्राथम । १० काल 🗴 । ले० काल 🗴 । प्रपूर्ण । वै० लं० १०६ । 🙊 मण्डार ।

४०१. द्वट्यसंप्रह--नेमिचन्द्राचार्य । पत्र सं० ६ । झा० ११×४ इक्क । भावा-प्राकृत । र० काल 🔨 । ले • काल सं० १६३५ अनक सुदी १०। पूर्ण। वै० सं० १८५। ऋस भण्डार।

प्रशस्ति-संवत् १६३५ वर्षके माघ माने शुक्लपक्षे १० तिथी।

प्र**०२. प्रति सं**०२ । पत्र सं०१२ । ते० काल × । वे० मं० ६२६ । स्त्र भण्डार ।

प्र**०३. प्रति सं०३ । यह सं०४** । ले० काल सं० १०४१ मानोज बुदी १३ ।वे० स० १३१० । आस्र सण्डार प्र**०५. प्रति संद ४ । पत्र मं**द ६ ते ६ । ते व काल 🔀 । बापूर्ण । वेद संद १०२५ । बा अण्डार । विशेष---टब्बा टीका सहित ।

प्रथम. प्रति संब ध । पण संब ६ । तेव काल × । वेव मंव २६२ ।श्रा अवहार ।

प्र**०६. अति सं० ६। पत्र सं० ११।** ले० काल मं० १८२०। वे० सं० ३१२। अ. भण्डार।

विशेष---हिन्दी गर्थ सहित ।

प्रटब्स. प्रति संठ ७ । पत्र संठ १० । तेर काल संठ १८१६ मास्वा सुदी ३ । वेरु मंठ ३१३ । क भण्डार प्रवद्यः प्रति संब द । पत्र संब ह । तेव काल संब १८१५ पीय मुदी १० । वेव मंब ३१४ । क भण्डार । HOE. प्रति सं0 & | पत्र सं0 & । ले० काल सं0 १८४४ श्रावत्त बृदि १ । वे० मं० ३१५ । क अण्डार । विशेष-संक्षिप्त संस्कृत टीका सहित ।

प्रश्क. प्रतिक संच् १क । पत्र संच् १३ । ते० काल संव् १८१७ ज्येष्ठ बुदी १२ । के संच् ३१४ । क भण्डार । प्रशृ. प्रति संट ११ | पत्र संव ६ । लेव काल 🗶 । वेब सव ३१६ । वह भणहार ।

प्रश्य. प्रति संद १२ । पत्र सं० ७ । ते० काल x । ते० सं० ३११ । इस भण्डार ।

विश्वेष---गावाओं के नीचे संस्कृत में खाया दी हुई है ।

प्रश्वे. प्रति सं १३ । पत्र सं ० ११ । ले ० काल सं ० १७६६ ज्येष्ट बुकी म | वे० सं ० मई | सा भण्डार ।

पैजराज के पठनार्थ प्रतिलिपि हुई।

भाग प्रति अं : १४। पत्र सं० ११। ते० काल ×। वे० सं० ४०। घ अपहार। विशेष-- संस्कृत में वर्षायवाची सन्द दिये हुये हैं। ४१६. प्रति सं०१६। पत्र सं०२ से वा के० काल 🗙 । अपूर्ण । वै० सं०४२ । घ भण्डार । प्रश्क प्रति सं १७ । पत्र सं ० ३ । ले० काल × । वै० सं० ४३ । च अव्हार । विशेष--क्रिन्दी टब्दा टीका सहित है । प्रशः प्रति सं०१६ । पत्र सं० ४ । ले० काल × । के० सं०३१२ । क सप्यार । विशेष---संस्कृत में वर्षायवाची शब्द दिये हैं। प्रश्र. प्रति सं० ११ । पत्र सं० ७ । ले० काल × । वे० सं० ३१३ । स मण्डार । ४२०. प्रति सं0 २० । यह सं 0 १ । ते० काल 🗴 । ते० सं० ३१४ । 🕸 भण्डार । प्र२१. प्रति सं० २१ । पत्र सं० ३५ । ते० काल × । ते० सं० ३१६ । क आपटार । विशेष---नंस्कृत और हिन्दी धर्च सहित है। ४२२, प्रति सं० २२ । पत्र सं० ७ । ते० काल × । वे० सं० १६७ । च अध्वार । विशेष-संस्कृत में पर्यायवाची शब्द दिये हैं। प्रदेश प्रति संव देशे। पत्र संव ४। लेव काल ×। बैव संव १६६। च अच्छार। ४२४. प्रति सं० २४ । पत्र सं० १४ । ले॰ काल सं० १८६६ डि॰ बालाइ सुदी २ । वे॰ सं० १२२ । छ भण्डार । विशेष--हिन्दी में बालाबबोध टीका सहित है। पं॰ बतुर्धु ज ने नागपुर भाग में प्रतिसिधि की वी। ४२४. प्रति सं० २४। पत्र सं० ४। ते० काल सं० १७८२ भारता बुदी है। वे० सं० ११२। छ प्रण्हार। विशेष--हिन्दी टब्बा टीका सहित है। ऋषमसेन सतरमञ्च ने प्रतिलिपि की थी। भाग के प्रति संब प्रदेश वाल के शहा के काल × । वै व संब १०६ । जा अपहार । विकोध---टब्बा टीका बहित है। ४२७. प्रति सं० २७। पत्र सं० ४। सं० काल ×। वे० सं० १२७। व्य मण्डार। ध्ररू. प्रति सं०२ द । पत्र सं०१२ । ते० काल × । ते० सं०२०६ । ब्रा सण्डार । विशेष--हिन्दी धर्च भी दिवा हवा है। ४२६. प्रति सं० २६ । पत्र सं० १० । ले० काल × । वे० सं० २६४ । का अपटार ।

> ४२०. प्रति सं० २०। पत्र सं० ७। ते० काल ×। ते० तं० २७४। का प्रवहार। ४२१. प्रति सं० २१। पत्र सं० २१। ते० काल ×। ते० तं० ३७६। का प्रवहार।

४३२. प्रति संo ३२ । पत्र संo १० । तेo काल तंo १७८५ पीय सुदी ३ । वेo संo ४६४ । का अवहार ।

वियोध--क्रिमी अर्थ सहित है।

प्रश्न प्रति सं १४ । पत्र सं ० १२ । से० काम सं० १८११ । वे० सं० २६४ । सा अण्डार ।

विश्वेष---प्रति टब्बा टीका सहित है। बीलोर नगर में पार्थनाथ चैत्यान्य मे मूलसंब के श्रंबावसी पट्ट के अट्टारफ जगतकीत्ति तथा उनके पट्ट में अ० देकेटकीर्ति के झाम्नाय के शिष्य मनोहर ने प्रतिलिपि की थी।

४३३. प्रति संट ३३। पत्र संट १४। लेट काल 🗙 । वेट संट ४१४। व्य मण्डार ।

विश्रेष--- २ पत्र तक द्रष्य संबह है जिसके प्रथम २ पत्रों में टीका भी है। इसके बाद 'सज्जनविसायस्यभ' मस्लिपेशाचार्य कृत दिवा हुया है।

प्रदेश, प्रति सं० ६४। यत्र सं० ५। ने० काल सं० १६२२। वे० सं० १६४६। ट अण्डार। विशेष---संस्कृत में पर्यायवाची सन्य विषे हुये है।

 왕국보. प्रति सं० ३५ । पत्र सं० २ से ६ । ले० काल सं० १७०४ । ब्रपूर्ण । वै० सं० १०४४ । ट्र भण्डार । विजेप——प्रति संस्कृत टीका सहित हैं ।

४३६. द्रुव्यसंब्रह्युसि—प्रभाषम्द्रु । पत्र सं०११। मा०११ $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$  रक्ष । भाषा-संन्द्रुतः । विषय-सिद्धान्तः । र० नाल  $\times$  । ते० काल सं०१०२२ संगत्तिर बुवी १ । पूर्णः । वै० सं०१०५३ । क्य मण्डारः ।

विशेष-महाचन्द्र ने जयपुर मे प्रतिलिपि की थी।

प्रदेखः प्रिति संव २ । पत्र संव २ ४ । तेव काल मंव १६४६ पीय सुधी ३ । वेव संव ३१७ । कः भण्डार । ४३ मः, प्रिति संव ३ । पत्र संव २ ते ३२ । तेव काल संव १७३ \*\*\* । अपूर्णा वेव संव ३१७ । कः भण्डार विशेष— आत्रार्थं कनक्कीर्तिने फानपुर में प्रतिनिधि की थी ।

४३.६. प्रति सं∙ ४ । पत्र सं०२ ४ । ले० काल सं०१७१४ डि० श्रावण बुदी ११ । वे० सं०१६⊏ । इस सम्बद्धार ।

सिद्धान्त । र०काल × । ते० काल सं० १६३६ वासीज बुदी १० । पूर्ण । वे० मं० ६० । विशेध—इस अन्य की प्रतिलिपि राजाविराज अगर्यतदात विजयराज मानसिंह के बासनकाल में भालपुरा में भी कम्प्रप्रज वैस्पालय में हुई थी ।

प्रशस्ति—शुक्ताविषये नवभिते पुजनकार्थ सोमवासरे संवन् १६३५ वर्ष कालांच वरि १० तुम १० राजािदराज अगवंतदास विजयराज मार्गान्य राज्य प्रवर्तमाने मार्लपुर वास्तक्ष्यं क्षी वंद्रवक्षनाय वैत्यालये श्री कृतनंचे गंगान्तायं वक्तः गारान्यं सारवतीमच्छे श्रीष्ठ वहुँ वाचार्यान्यं मे क्षी चेत्रवस्ताय वैत्यालये श्री कृतनंचे देवास्तरस्तृ मे क्षी विजनवाद देवास्तरस्तृ में क्षी प्रमावन्य देवास्तरस्त्र में क्षी व्यवस्तात्र में क्षी व्यवस्तात्र स्वाप्त क्षित्र क्षा क्षी प्रमावन्य में क्षी व्यवस्था में क्षी व्यवस्था स्वाप्त विवस्त क्षा क्षी व्यवस्था स्वाप्त विवस्त क्षा स्वाप्त विवस्त क्षा त्या विवस्त क्षा विवस्त क्षा विवस्त क्षा विवस्त विवस्त

## सिद्धान्त एवं बची ]

४४१. प्रति संट २ । पत्र संट ४० । लेट काल 🗙 । वेट संट १२४ । अप्र भण्डार ।

४४२. प्रतिसं∘ ३ । पत्र सं∘ ७≍ । ले० काल सं०१८१० कॉलिक बुदी १३ । दे० सं३२३ । क

MORIT!

४४३. प्रति सं**०४ । पत्र सं० ६६ । ते० काल सं० १**००० | वे० सं० ४४ । **स**्थापडार ।

४४४, प्रति सं० १ । पत्र सं० १४६ । ले० काल सं० १७८४ भवाढ बुवी ११ । वे० स० १११ । छ

भण्डार । ४४४. द्रव्यसंब्रह्दीकाः''''''''''' । यत्र सं० ४० । आ० १०४४३ दश्च । आया—संस्कृत । र० काल ४ । ति० काल सं० १७३१ मात्र बुदी १३ । बैठ सं० ४१० । का अध्वार ।

विशोध--टीका के प्रारम्भ में लिखा है कि मा० नेसिक्ट ने मालवदेश की भारा नगरी में भोजदेव के शामनवाल ने श्रीपाल संदेलस्वर के भाश्रम नाम नगर में मोमा नामक श्रावक के लिए द्रव्य-संग्रह की रचना की थी।

४५६. प्रति सं०२। पत्र सं०२४। ले० काल 🗴 । अपूर्ण ।वे० सं० ६५६। 🖦 अण्डार ।

विर्णप-टीका का नाम बृहद् द्रव्य संग्रह टीका है।

४४७. प्रति संट ३ । पत्र सं० २६ । ले० काल सं० १७७६ पौज शुरी ११ । ते० सं० २६४ । का भण्यार । ४४८. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६६ । ले० काल सं० १६७० भाववा सुत्ती ४ । ते० सं० स४ । ता भंवार ।

विशेष—नागपुर निवासी संदेलवान जातीय तेठी गौत वाले सा ऊदा की भार्या ऊदलदे ने पत्य व्रतीधा-पन में अंतिलिपि कराकर बढाया।

अप्रदः प्रति स८ हरू। ले० का० सं० १६०० चैत्र बुवी १३। वै० सं० ४५। घ भण्हार।

४४०. द्रव्यसम्बद्धभाषां ''''''''''' पत्र सं०११ । सा० १०५ँ४४ हुँ इक्का । भाषा-हिन्दी । विषय-सिंडान्त । र०काल ४ । से० काल स०१७७१ सावस्य बुदी १३ | पूर्णु | वे० सं० ०६ | ऋ जण्डार |

विशेष-हिन्दी में निम्म प्रकार खर्थ दिवा हुआ है।

गाथा--दरव-संग्रहमिरां मुरिएएएहा दोस-संवयनुदा सुदपुष्णा । संाधयेतु तरामुनुत्तधरेराः सोमिनंद मुरिएएरा सरिएयं वं ।।

मर्थ--- भो मुनि नाय ! भो पंडित कैने ही तुम्ह दोच संचय मुनि दोवनि के बु संचय काहिये तमूह तिनर्ते बु रहित ही । मया नेमिचंद्र मुनिना मरिएलं । यन् ब्रध्य संग्रह दर्भ प्रत्थशी भूतो में बु हो नेमिचंद सुन्नि सिन बु कहा।

ुरिहा हा निष्पानिक धुनिना भाएता चित्र स्थापन इस्त्र स्थल हान्या संबुद्द नाम बच्च होना सक्य चुन्हा स्थल चुन्ह्य सह हस्य समझ शास्त्र । ताहि सोधधंतु। सी धी हुंकि कि सो हूं। ततुनुत्त धरेल, तत्र कहिंचे चौरों सी दूस कि हिचे। सिदात ताको चुन्हा स्थल हों। इसस्य शास्त्र किर संयुक्त हो जुने सिचंद्र मुनि तेन कही चुत्रस्थ संझह शास्त्र ताकी ओ. पैटित सोधी |

इति भी नेमिचंद्राचार्य विरचितं द्रव्य संग्रह बालबीध संपूर्ण ।

तंत्रत् १७७१ वाले १६३६ प्र॰ मानसा माने हृष्णापको सुयोदस्यां १३ बुधवासरे लिप्पकृतं निश्चाषरेसा स्थालमञ्जे ।

४४.९. प्रति सं≎ २ । पत्र सं॰ १२ । ले॰ काल 🗙 । वे॰ सं॰ २१३ । इस अण्डार ।

४४२ प्रतिसं० ३ । पत्र सं०२ से १६ । ले० काल सं०१ द३६ ज्येष्ठ सुवी ह । वे० सं०७७४ । इस अन्दार ।

विशेष--हिन्दी सामान्य है।

४४३, प्रति सं० ४) पत्र सं० ४=। ले० कास सं० १८१४ मंगसिर बुदी ६। वे०सं० ३६३। का अध्यार विशेष---पर्नार्थी रायचन्त्र की टीका के आचार पर जावा रचना की गई है।

४४.५४. प्रति सं०४ । पत्र सं० २३ । ले० काल सं०१४५७ ब्रासोज बुदो ⊏ । वे० सं०⊏⊏ | सामण्डार ४४.४४. प्रति सं०६ । पत्र सं०२० । ले० काल ४ । वे० सं०४४ । ग्राजण्डार ।

प्रेश्च६. प्रति सं०७ । पत्र सं०२७ । ले० काल सं०१७४३ श्रावण बुदी १३ । वे० सं०१११ । छ। सम्बार ।

प्रारम्भ—बालानापुषकाराव रामचन्त्रं सा सभावया । इञ्चलंब्रहसारकरव ब्याख्यांनेको वितन्यते ।।१।।
४४७०. द्रव्यसंब्रह भाषा—पर्वताध्यमिष्टी । पत्र सं० १६ । ब्रा० १३×५३ हक्कः । भाषा—पुजरातो ।
विविद्यासंबर्धः स्वयों का वर्सन । र० काम × । ले० काल सं० १८०० मात्र बुद्धि १३ । वे० मं० २१/२६२
क्वा सम्पार ।

४४६. द्रुट्यसंग्रह आचा—पद्मालाल चौधरी। पत्र सं० १६। घा० ११५॑४७३ इस्र । नावा⊸हिन्दी। विवय-स्त्र प्रस्मों का वर्रात । र० काल ४ | ले० काल ४ | पूर्त । वे० सं० ४२ । घ नध्यार ।

४४६. द्रव्यसमह आया—जयवान्द् ज्ञावड्डा। पत्र सं० ३१ । झा० ११६ ४४, इंव । आया—हिन्दी मदा विषय—खह क्रमों का वर्शन। र० काल सं० १८८३ सायन बुदि १४। ले० काल ४। पूर्ण। वै० सं० १०१२ । इस नव्यार ।

४६०. प्रति सं०२ । पत्र सं०३ ६ । ले० काल सं०१८६ साबग्ग बुदी १४ । वे० सं०३२१ । क मण्डार ।

> ४६१. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४१ । ने० काल ४ । ने० सं० ३१ ⊏ । कः भण्डार । ४६२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४३ । ने० काल सं० १८६३ । ने० सं० १९५६ । ट भण्डार । विशेष—पत्र ४२ के सामे द्रम्मसंसह पत्र में है नेकिन यह सपूर्त है ।

४६२. द्रव्यसंब्रह् आचा—जयवन्य खावदा। पत्र सं $\circ$  ४। मा $\circ$  १२४६ इसः। आया हिन्दी (पस) विचय-व्यह इन्यों का वर्शन। प $\circ$  काव $\times$ । ते $\circ$  कान $\times$ । पूर्ण। वे $\circ$  सं $\circ$  ३२२। कः सम्बार।

४६४८ प्रतिसं० ४ । पत्र सं० ४ । ले० कालासं० १८७६ कालिक बुदी १४ । वे० सं० ५६१ । व्य वर्णकार ।

विशेष---पं • सदाश्रुल कासलीवास ने जयपुर में प्रतिक्रिपि की है ।

प्रद्द, प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४७ । ते० काल × । वे० सं० १६४ । आह्न सम्बार । विशेष---हिन्दी गद्य में भी सर्थ दिया गया है ।

४६७. प्रति सं०६। पत्र मं०३७। ले० काल ×। वे० सं०२४०। सह मण्डार।

४६८, द्रुट्यसंग्रह आथा—थावा दुलीचन्द् ! पत्र सं० ३० । ग्रा०११४५ इश्व । ग्राथा-हिली गण । ग्रियस— इ.ह. द्रव्यों का वर्सन । र० काल मं० १९६६ बालोज मुदी १० । ले० काल ४ । पूर्स । वे० सं० ३२० । क्र. सम्बद्धार ।

विशेष--जयपन्द खावड़ा की हिन्दी टीका के अनुसार बाबा दुलीचन्द ने इसकी दिल्ली में भाषा लिखी थी ।

४६६. हुरुपस्यहरूप बर्योज । पत्र मं∘ ६ ते १६ तक । सा॰ १२४५ इस्र । जाया—संस्कृत । विषय—छह् इच्यो का लक्षरा वर्योज । र० काल ४ । ते॰ काल मं॰ १६०४ मावल बुदी १२ । स्पूर्ण । वे० सं० २१३७ । द्वार्यकार ।

५,७०. धदस्र<sup>......</sup> । यत्र सं०२०। सा०१३४० द**वा**। जावा–प्राकृत । विवय-जैनासम । र० कान ४ । ने०कान ४ । सपूर्ण । के० मं०३४० । इक्र जण्डार ।

> ४,७१. प्रति सं०२ । पत्र सं०१ में १वा मे∘ काल × । प्रपूर्णावेश्मं०३५१ । कृत्रकार । विजेष—संस्कृत में सामान्य टीका की दी हुई हैं।

४७२. प्रति संद ३ । यत्र संव १२ । लेक काल × । वेक संव ३५२ । व्ह अण्डार ।

्र७३, सन्दीसूत्रः'''''''''''पत्र सं० तः । आरंग् १२४४ई इंच । जाया-आरक्तः । विवय-सामसः। रक कान् > । नेक काल संव १४६० । वेक संव १८४८ । ट जण्डारः।

प्रशस्ति—मं० १५६० वर्षे श्री बरतरगच्छे विजयराज्ये श्री जिनवन्त्र मृरि पं० नयसमुद्रगरि। नामा देश ? नस्यु क्षित्ये श्री, पुरालाम गरिएमि निलेखि ।

४७४. तबतस्वयाध्याः\*\*\*\*\* पत्र सं॰ २। सा॰ ११५ $\frac{1}{2}$  $\times$ ६ इत्र । भाषा-प्राकृत । विषय-६ तस्वों का वर्तान । र॰ काल  $\times$  । ते॰ काल सं॰ १-१२ संगधिर बुढी १४। पूर्ण ।

विशेष--पं • वहाचन्द्र के पठनार्थ प्रतिविधि की गयी थी।

४७४. प्रति संब २ । पत्र सं० १० । ले० काल सं० १८२३ । पूर्वा। वे० सं० १०४० । आद्र भण्डार । विकोष— हिल्ली में अर्थिदवाहमाहै।

अ.अ.६. प्रति सं०३ । पत्र लं०३ ते ४ । ते० काल ४ । अपूर्ण । वै० लं०१७६ । च अच्छार । विकोप—किनी में अर्थ दिया हक्षा क्रै ।

४७७. नवतस्य मक्ट्यु---व्यक्तीवक्कभ । पत्र सं० १४ । बा० ६६/४४ ई इक्ष । मापा-हिन्दी । विषय-१ तस्यों का बर्तन । र० काल सं० १७४७ । ते० काल सं० १८०१ । वैच सं० । ४ अव्यार ।

विकेष--दो प्रतियों का सम्मिक्स है। राजवकार शस्तावत ने शस्त्रिसंह के शासनकाल में प्रतिसिद्ध की ।

प्रथमः, लह्मह्मृत्त्व्वर्षावः । विषयं प्रश्ना पात्रः प्रश्ना प्रश्नाः भावाः हिल्लीः। विषयं-जीव क्षाजीव साथि १ तस्यों का वर्णनः। र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्णः। वे० सं० ६०१ । कृषण्यारः।

विशेष--जीव श्रजीव, पुष्प पाप, द्वना श्राधव तस्त्र का ही वर्शन है।

४.७६. सम्रतस्त्र सम्बन्धिः — पङ्गासास्त्र मुँगेधरी। पत्र सं० ४१। मा० १२४५ ६६। भावा हिन्दी। विषय-६ तत्त्वों का वर्सन । र० कृष्ण् सं० ११३४ मापाद सुवी ११। से० कास ≿ । पूर्ता । वे० सं० ३६४ । क अध्यर ।

४८०. तवतस्वविचार $\cdots$ ्या पत्र सं०६ सं२४ । बा०१ $\times$ ४ इक्क । भाषा किन्दी । निषय-६ तस्वों का वर्णन । र० काल  $\times$  । से० काल  $\times$  । सपूर्ण । वे० सं०२४६ । स्राभण्यार ।

% म् दि. निजस्युति — जयतिस्रकः। पत्र मं० १ ते १३ । आर्थः १० $\times$ ४ दृङ्खः। भाषा संस्कृतः। ४०स्थ सिकालः। १० कालः  $\times$ । से० कालः  $\times$ । अपूर्णः। वे० सं० २३१ । ट भण्डारः।

विशेष--श्रन्तिम पुष्पिका-

इत्यामिकाषार्यभीजयतिककरियतं निजस्तुत्वे वंध—स्वामित्वाश्यं ३कररामेनश्यपुर्थः । संपूर्वा; ४ वयः । श्रन्वाप्तन्य ४६० त्रमार्था । केतरीतरां स्नी तरोगण्डीय पंडित रत्नाकर पंडित स्नी श्री श्री १०८ श्री श्री श्री नीभाग्य— विजयगति तन्त्रिय्य युक्तिस्विकायेव । पं∗ष्ठणाताल ऋषभवन्य को प्रन्तक है ।

क्ष्रहरू निकासमार—स्था क्ष्रन्तकृत्व । प्रवं ० १०० । सा० १० $\frac{1}{4}$  $\times$ १५ रखा । आधा—प्राप्त । विषय—सिदात । र० काल  $\times$  । वे० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० न० ४३ । स्र अध्यार ।

विक्रीय - सहित संस्कृत टीका सहित है।

प्रक्रदे. निस्मसार टीका—पद्मप्रभमलचारिदेव | पत्र तं० २२२ | धा० १२६ूँ×७ इस्र | भाषा— संस्कृत | दिख्य-बिद्यसम् | ४० काल × | तं० काल सं० १०३० नाव युवी ६ | पूर्ण | वे० सं० ३४० | क प्रधार |

४८४. प्रति सं० २ । पत्र सं० ५७ । लेंच काल सं० १०६६ । वेव संव ३७१ । व्य अण्डार ।

४०-४. निरयाससीसूत्र''''''''' । पत्र सं० १२ से ३६ । झा० १०४४ इक्का आया-प्राहत । विषय-प्रावस । र० कास ४ । ते० कास ४ । सपूर्य । वै० सं० १०६ । घ जणहार ।

४५६. पञ्चपरावर्तनः......। पत्र मं० १। ग्रा० ११४४६ है हका। भाषा—संस्कृतः। विषय—सिदालः। देशकाल ४। तेशकाल ४। पूर्णी विश्वमंश १८३६। इस झण्डार।

विशेष--वीवों के द्रव्य क्षेत्र आदि पञ्चपरिवर्तनों का वर्शन है।

थ्रक्रक, क्रीते हों≎ २ । यत्र सं० ७ । ले॰ काल × । ले॰ सं० ४१३ । क्र आध्यार ।

४६६६ - पद्मोतंत्रहु--- पहाट नेक्सियनहूर । प्रवर्ण ०२६ से २४६ । ब्राट १८८४६ इसा । बाया-श्राकृत संस्कृत । विक्रय-विकास १ र० क्सल ४ । क्रेन क्षल ४ । ब्रह्मूर्या । वे० संट ४०० । क्रा आसम्बर ।

## सिद्धास्त एवं वर्षा ]

प्रम£. प्रतिसं∗२ । प्रचर्ष• १२ । ते० काला सं० १६६२ क्युंतिक बुदी सावै० सं० १६६ । स्य भण्डार ।

> विशेष — जवसपुर नगर में रह्याकृष्टिम् स्थि ने ब्रुतिस्थिप की श्री। कही सही हिनी वर्ष भी विषा हुमा है। प्रह्रे. प्रति स्थेठ ३ | यम संठ २०७ | तेठ काल ४ | वैठ तंठ १०६ | व्य अण्डार।

४६९. पञ्चासंबहकुत्ति— काश्रयाचनदः । पत्र सं० १२०। बा०१२४६ इचा। जाता–संस्कृतः। विचय– सिद्धातः। र० काल ४। से० काल ४। बपूर्त्ताः वैच सं० १०६। का बच्चारः।

विजेष---नवम अधिकार तक पूर्ण । २४-२४वां गव नवीन सि**का हुमा है ।** ४६२. प्रति सं० २ । वच सं० १०६ से २४०। मे० काल × । ब्रपूर्ण । वे० सं० १०६ **व्या** अध्वार । विजेप--केवल जीव काष्ट है ।

४६६. प्रति सं०३। पन सं०८५२ से ११६। ते० काल ×। प्रपूर्ता वे० सं०१९०। का सम्यार । विशेष-कर्मकाच्य नवनां प्रधिकार तकः। वृत्ति-रचना पार्चनाय मन्तिर त्रित्रकूट में साथु तांगा के सह-दोग ने की थी।

प्रश्र. प्रति संद ४ । यम संर १६६ से ७६६ सक । तेरु काल संर १७२६ कुत्रूक सुदी २ । अपूर्ण । वेर संर ७६१ । इस मण्डार ।

विशेष---बुशावती में पार्वशाव मन्दिर में बीरंगआह ( बीरंगजब ) के बासनकाल में हाड़ा मंत्रोत्पन राव भी भागीवह के राज्यकाल में ब्रिविनिष हुई हो।

प्रध्यः, प्रवित्त संश्वेष्टः । पत्र संश्वेष्ठ संश्वेष्ठ संश्वेष्ठ सः । का भण्यारः । १००० । प्रध्येष्ठ । १००० । प्रध्येष्ठ हे प्रध्येष्ठ हेक्ष्यः । याज्या संस्कृतः । १००० । प्रविद्यान्तः । २००० संश्वेष्ठ । १००० । प्रविद्यान्तः । २००० संश्वेष्ठ १००० । प्रविद्यान्तः । २००० संश्वेष्ठ १००० १००० । प्रविद्यान्तः । १००० संश्वेष्ठ १००० । प्रविद्यान्तः ।

विक्षेत्र---प्रत्य संस्कृत वद्य और पद्य में लिखा हुआ है। प्रन्यकार का परिवय लिम्न प्रकार है।

श्रीमाषुरायामनाष्युतीनां 'संबोधनवद् कृत विसूचितानाम् । हारो नीयुनर्शनवतापहारी सूत्रानुसारी स्वित्यरिन शुन्न: ।। १ ।। साधवसेनगर्गीगरानीयः युद्धतमोऽजित तत्र जनीयः।
प्रमुसि सत्ववतीव सर्थाकः श्रीमित सियुप्तावकर्मकः।। २।।
विष्यस्तरस्य महासनोऽजितवतिसोसाविनामगर्गी।
रेतव्यस्तरस्य महासनोऽजितवतिसोसाविनामगर्गी।
रेतव्यस्तरम्यवेषकर्भविनितप्रस्थापनापाइतः।।
वृत्रारस्परवंतिवाररण्हिरः सीनीतमोऽजुतमः।। २।।
यवत्र तिद्यस्तर विरोधियद्य साद्यांनिराकृतमः।। २।।
यवत्र तिद्यस्तर साद्यांनिराकृतमः।। २।।
यवत्र तिद्यस्तर साद्यांनिराकृतमः।। २।।
यवत्र तिकाकः ग्रुपकारियकावं निराकृत्य कलं पवित्रं।। ४।।
सम्वदरं सेववान्यमणास्त्रं सेववान्युगं कर्मानिरासकारिः।।
विस्तरम्यमिवरमणास्त्रं सेववान्युगं कर्मानिरासकारिः।।
समुतिकानुरे आतिमिदं सास्त्रं मनोर्थः।।
इत्यमिवरासिकृता नैस्तरा त्यागण्ये।

২০০. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ १४ । ले० काल गं०१७६६ माचयुदी १। बै० लं०१८७। इस मण्डार ২০१. प्रति सं०२ । पत्र सं०१८०। ले० काल गं०१७२४। बै० सं०२१६। इस भण्डार । विकोष— जीली गति हैं।

५०२, प्रश्नासंबद्ध टीका—। पत्र सं० २५ । आ.० १२ $\times$ ५ $\frac{1}{2}$  हक्का। भाषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । अपूर्ण । वे० सं० ३६६ । क अध्वार ।

**४०३. पंचास्तिकाय— कुन्यकुन्दाचार्य। पन** सं०४३ । बा० १८५ र**ब**ा। आषाप्राकृत । विषय— विद्वान्त । र०कान ४ । ते०कान सं०१७०३ । पूर्ण। के० नं०१०३ । का अण्डार ।

िकाल × । ते० काल सं० १७०६ । पूर्ण । वे० मं० १०२ | का प्रकार ।

४०४. प्रति सं० २ | पत्र सं० ४३ | ते० काल सं० १६४० | वे. सं० ४०४ | क्य प्रवार ।

४०४. प्रति सं० ३ | पत्र सं० ३४ | ते० काल सं० १०६ | वे० सं० ४०२ | क्य प्रवार ।

४०६. प्रति सं० ४ | पत्र सं० १३ | ते० काल सं०१६६६ | वे० सं० ४०३ | क्य प्रवार ।

४०७. प्रति सं० ४ | पत्र सं० ३२ | ते० काल ४ | वे० सं० ३२ | क्य प्रवार ।

४०७. प्रति सं० ४ | पत्र सं० ३२ | ते० काल ४ | वे० सं० ३२ | क्य प्रवार ।

४०६. प्रति सं० ६ | पत्र सं० १८ | ते० काल ४ | वे० सं० १६७ | क्य प्रवार ।

४०६. प्रति सं० ७ | पत्र सं० ११ | ते० काल सं० १०२४ प्राचाद बुदी १ | वे० सं० १६६ | स्व संदार )

विवेद—प्रवासक्ती में प्रतिसिध हुई थो |

४१०. प्रति सं० ६ । पत्र सं० २५ । ते० काल x । अपूर्ण । ते० सं १६६ । क प्रकार ।

४११. पंचास्तिकाय टीका—सञ्चलचन्द्र सृरि । पत्र तं० १२४ । बा० १२६ ४७ इक्ष । सामा संस्कृत विषय-सिद्धान्त । र० काल 🗴 । ने० काल नं० १६३६ आवस्तु दूरी १४ । दूर्ण । वै० नं० ४०६ । क जच्छार ।

४१२. प्रति संट २ । यत्र सं० १०४ । ले० काल सं० १४८७ वैकाल मुदी १० । वै० सं० ४०२ । क अध्यार ।

४१३, प्रति सं० ३ । पत्र सं० ७६ । ते० काल × । ते० सं० २०२ । ऋ अण्डार ।

४१४. प्रति सं० ४ । पत्र मं० ६० । ते० काल सं० १६४६ । ते० सं० २०३ । वा अण्डार ।

४१४. प्रति संद ४ । पत्र नं० ७४ । ने० काल नं० १४४१ कालिक बूदी १४ । वे० सं० । व्य अण्डार ।

प्रशस्ति—चन्द्रपुरी वास्तस्य बच्चेनवासान्यये सा, फहरी भागी बमसा तथोः पुत्रवाषु तस्य भागी धनसिरि नान्या पृत्र मा, होषु आर्था सुनबत तस्य दामाद मा, हंमराज तस्य भ्राता देवपति एवै पृत्तक पंत्राम्निकायात्रिर्थ लिकायां कृतकृपरागस्य कर्माध्यार्थ दर्त ।

४१६. पञ्चास्तिकाय आया—पंठ डीरालम्द । पत्र सं० ६३। घा० ११४८ दक्ष । जाया—हिन्दी पद्य । विषय—पिद्राल । र० काल स० १७०० ज्येष्ठ सुवी ७। ने० काल ४ । पूर्ण । के० सं० ४०७ । क जच्छार ।

विशेष--- अहानावाद में बादणाह अहांगीर के समय में प्रतिलिपि हुई।

४९७. पद्मास्तिकाच भाषा—पांडे हेमराज । पत्र सं० १७६ । बा० १३८७ इक्का । नाया—हिन्दी गय । विषय—मिदात । र० काल ⋌ । ले० काल ⋌ । पूर्ण । वे० सं० ४०६ । क्क अण्डार ।

५१८. प्रति सं• २ । पत्र सं० १३५ । ले० काल सं० १६४७ । वे० सं० ४०८ । क भण्डार ।

४१६. प्रति सं० ३। पत्र मं० १४६। ले० काल ×। वे० सं० ४०३। इन अण्डार।

४२०. प्रति संव ४ । पत्र मं० १४० । ने० काल सं० ११४४ । ने० सं० ६२० । पर अध्यार ।

४२१. प्रति सं • ४ । पत्र सं० १४४ । ले० काल सं० १६३६ आषाक मुदी ४ । वे० सं० ६२१ । च अण्डार

४२२. प्रति सं०६। पत्र सं०१३६। र० काल ×। ते० सं०६२२ **व** मण्डार।

४९२. पद्मास्तिकाय भाषा—बुधजन । पत्र सं० ६११ । घा० ११ $\times$ १ $\S$  हक्म । भाषा—हिन्दो गद्य । विषय–सिद्धांत । र० काल सं० १८६२ । ने० काल  $\times$  । वै० सं० ७१ । यह यण्डार ।

४२४. पुरुषतत्त्वचर्चा— । पत्र सं० ६ । झा० १०३,४४ ई. इ.झ. । भाषा संस्कृत । विषय-सिद्धान्त । र० काल सं० १८८१ । ते० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० २०४१ । ट. मण्डार ।

. ४२४. बंध **उदय सत्ता चौषई**—श्रीकाल । पत्र सं० ६। घा० १२<sup>2</sup>८६ इत्र । भाषानहित्ती पद्य । विषय-निदान्त । र**० काल सं० १**८८१। ते० काल ≿। वे० सं० १९०४ । पूर्ण । ट अण्डार ।

विशेष---प्रारम्भ।

विमल जिनेश्वरप्रसामु वाव, मुनिसुनत कू सील नवाव । सतकुर सारव हिरवे चर्च, बंध उदय सत्ता उच्च ॥ १॥ क्रान्तिम — इंप उद्दे बसा बसारी, ग्रन्थ विशंगीसार ते जाएि।

सुद्ध समुद्ध सुधा रहु नाए, अस्य मुद्धि मैं कर्म बकाए।। १२।।
साहित राम ग्रुक्त नुध वर्ष, सगर पचेतर माही सही।
पुक्त उत्तरत उपी के बाहि, आवक कुस गंगवाल कहाति।। १३।।
काल पाय के पंकित सबी, नैएक्त के चिच्य म चयो।
नगर पचेवर नाहि सबी, साहिनाव सुक्त दर्शरा दियो।। १४।।
पायकर्म ते विच्छत असी, साह जा कर रहतो अयो।
शीतल जिनक् कीर परिख्याम, स्वपर कारणा ते कहे बकाए।। १४।।
संवत् पठरासै का कह्या, धवर कारणासी उपर सहा।।
। इति भी उर्दे क्यं मना समामाः।।
।। इति भी उर्दे कंप मना समामाः।।

इससे आगे चौबीस ठाया की चौपाई है-

प्रारम्भ-देव धर्म गुरु ग्रम्थ पद बँदौँ मन वच नाय ।

ग्रुएकाश्वानि परिग्रन्य की रचना कह बग्गाय।।

श्चान्तिम-इह निधि जस गुरास्थान की रचना वरशी सार।

भूल चूक जो होब ता, बुधिजन लेहु सुधार ा

खळि मंगसिर कृष्ण की लावा नगर मकार।

उगर्गासै प्ररु पाच के साल जाय श्रीलाल ।।

।। इति सम्पूर्ण ॥

४०६. अराबदीसूत्र-पत्र सं० ४०। मा० ११×१६ दश्च । भाषा-प्राष्ट्रन । विषय-आसम । १० नाल  $\sim$  । के कि सं० २२०७ । का बण्डार ।

४२७. **आवित्रभंगी — नेमियन्युवार्य** । यत्र मं० ५१ । का० ११/५ उ**छ** । भाषा प्राह्न । निष्यम-सिदात | र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० ६५६ । क्र अण्डार ।

विशेष-प्रथम पत्र द्वारा लिखा ग्या है।

४२ द. प्रति सं०२ । पत्र सं० ५४ । ले० काल मं० ६०११ माथ मुत्री ३ । वे० सं० ५६० । कृ भण्डार । विजेव- — पं० रूपकन्त नै सन्य की प्रतिलिधि जसपुर में की थी ।

४२६. आवदिषिका आया—। यत्र र्सं० २१८ । या० १२,... $\frac{1}{2}$  । भाषा-हिन्दी । विषय-सिद्धान्त । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्वी । वे० सं० ४६७ । क जण्डार ।

**५२०. सर्यक्ररंडिकाः**ःः। पत्र संत्यः। स्वा० १६ $\times$ ४ $\frac{3}{8}$  रश्चः। आधा-प्राकृतः। विषय-सिडम्तः। र०कालं $\times$ । तेन कालं $\times$ । पूर्णा। वेन संन्धः।

विशेष--बाबार्थ शिवकोटि की ब्राराधना पर ब्रमितिगति का टिप्पण् है।

४३१. सार्वाखा व गुर्याच्यान वर्ष्यन—। पत्र तं० ६–४४ । घा० १४८४ ६ऋ । भाषा प्राकृत । विषय— निद्यात । र० काल ⋉ । से० काल ⋉ । घपुर्या । वै० सं० १७४२ । ट मण्डार ।

४३२. सार्विद्या समास्य—। पण सं० १ सि १८ । घा० ११६ $\times$ १८ इक्का । भाव-।शाकृत । विषय–सिद्धान्त र० काल  $\times$  । घपुर्या । वे० मं० २१४६ । ट मण्डार ।

विशेष-संस्कृत टीका तथा हिन्दी वर्ष सहित है।

. १३३. रायपसेसी सूत्र—। यम सं० १४३। प्रा० १०४४ है इक्षा आया–प्रकृत । विषय–प्रागम । र० कान ४। ते० काल सं० १७६७ प्रासीज सवी १०। वे० सं० २०३२। ट अण्यार ।

विशेष—पुत्रराती प्रिमित हिन्दी टीका सहित है। सेमसायर के शिष्य लाससायर उनके शिष्य सक्स्सागर ने स्वपटनार्थ टीका की । याषामों के ऊपर खाया सी हुई है।

४३४. स्निक्षसार—नेभिजन्द्राचार्य । पण सं० ५७ । धा० १२४५ द्वता आया-आकृत । विषय-भिजान । र०काल ४ । से०काल ४ । मधुर्ण । वे०सं० ३२१ । च अण्डार ।

विशेष--- ५७ में बागे पत्र नहीं है। संस्कृत टीका सहित है।

श्चिम. प्रति सं• २ । यत्र सं० ३६ । ले० काल × । प्रपूर्ण । तै० सं० ३२२ । **या अण्डार** ।

४३६. प्रति सं≎ ३ | पत्र सं∘ १४ । ते० नाल सं० १८४६ । ते० सं० १६०० । ट अव्हार ।

४६७. लक्ष्यसार टीका—। पत्र सं०११७ । स्रा०११×८ इक्का शाखासंस्कृतः । विषय–सिद्धान्तः । र०नानः × । ने०कान सं०१६१६ । पूर्वावे सं०६३६ । क्राभवारः ।

४२ म. **कविश्वसर आया—पंटटोडरसल** । यत्र तंर १०० । मार्र १३×८ द**ल** । आया—हिन्दी। विगय—पिठात । र० कास × । लेर्जकाल १६८६ । पूर्णा वैठ संर ६३६ । क जण्डार ।

४4 ६. ब्रसि संद २ । पत्र सं० १६३ । ले० काल × । वै∙ लं० ७५ । वा अध्यार ।

४.४०. **लब्धिसार लग्गासार भाषा—पं≎टोडरस**ला (पत्र सं०१००) बा०१४८६<mark>१ इका। बाबा—</mark> हिन्दी गर्ज। **विषय-सिद्धाल** । र०कल ४ । ते०काल ४ | यूर्ण। वै० सं०७६ । तुभव्दार |

४४१. **सञ्जिस्तार स्पर्यासार संदष्टि—पं**ठ टोडरमस्त । पत्र सं० ४६। मा० १४४७ इ<u>ज । माया</u>— हिन्ती । विषय—सिद्धान्त । र० काल सं० १८२६ वैत बुरी ७ । वे० सं० ७७ । मा मण्डार ।

विमेच-कासूराम साह ने प्रतिलिपि की बी।

४८५२. विषासस्त्रमः—। प० तं॰ ३ ते ३ ४.। सा० १२ $\times v_{k}^{0}$  इच्छाः अववात्रसूखः। विषय-स्रत्यवार । क्रम्प $\times$ । ते० कालः  $\times$ । स्पूर्णः। वै० तं० २१३१। ट अच्छारः।

१४२. विशेषसम्बानिभंगी—का० नेमिचल्यू । यण तं०६। बा०११४४ द्वा । प्राप्ता-प्राकृतः । विषय-सिद्धांतः । र० कास ४ । ते० कास ४ । पूर्णा । वै० सं०२४३ कः प्रथमरः । श्रिप्तः प्रति संट २ । पत्र मंट ६ । तेर काल × । वेर संट ३४६ । द्या भण्डार

. ५८ ५. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४७ । ते॰ काल सं० १८०२ घासीज बुदी १३ । बपूर्णा । दे० सं० ६५४ । इद भण्डार ।

विक्रोप---३० मे ३४ तक पत्र नहीं हैं। जयपुर में प्रतिलिपि हुई।

४४४. प्रति स०४ । पत्र सं०२०। ले० काल 🗴 । अपूर्ण । वे० सं० ८४४ । स्र भण्डार ।

विशेष--केवल धाधव जिसकी ही है।

**४४७. प्रति सं० ४ ।** पत्र सं० ७३ । ले० काल × । अपूर्ण ो वे० मॅ० ७६० । इस भण्डार ।

विशेष--दो तीन प्रतियों का सम्मिश्रम् है।

विशोष-वट नेज्याका पर दोहे हैं।

४४६. पच्छाधिक शतक टीका—राजरंबो पाष्याय । पत्र मं ३१ । बार १०६ - ५ : ४ : अ। भावा संस्कृत । विषय—मिद्रात । र० काम मं० १५७६ भाववा । न० कान मं० १५७६ बगहन बुदी ६ । पूर्णा । वे० नं० १३५ । च भण्वार ।

विशेष---प्रजस्ति निम्न प्रकार है।

धीमज्जबक्दाभिलो गोत्रे गौत्रावर्तमिके, सुधावकशिरीरत्न देल्हास्यो समभूतपुरा ।। १ ।।

स्वजन-जनधिनन्द्रस्तत्तनूजो वितंद्रो, विवुध-हुमुदवन्द्रः सर्वविद्यासमुद्रः ।

जयित प्रकृतिभद्रः प्राज्यराज्ये समुद्रः, त्रल हरिग्गा हरीन्द्रो रायबन्द्रो महीन्द्रः ।। २ ।।

सर्देशजन्माजिनजैनम्तः, यरोपकारव्यसर्नेकान्तः सदा मदाबारविचारविज्ञः सीहगराज सुकृतीहृतजः ॥ ३ ॥ श्रीमान-भूरालकृतप्रदीप, ममेदिनी सङ्गाड पाननीय । संद्यादमंद गुरुमादचान, तरसूतुरन्यूनगुरणप्रधान ॥ ४ ॥

भावांबबसुगौरायां वरमाप्रं पितवता, कमलेव हरेल्यस्य याम्वामागे विराजते ।। १ ।।
तल्पुत्रोभखवंद्रोस्ति अव्यवसम्द इवाररः निर्भयो निक्तलंकः निःकुरंगः कलानिधिः ।
नम्यास्वर्यनया नया विरक्षिना औराज्ञहेसाभियोवाध्याये अत्यष्टिकस्य विमलासुनिः शिकूनां हिता ।
वर्षे नंद पुनिषुकंद्र सहिते सावाध्यमाना बुधे । नामे भादपदे सिकंदरपुरे नंद्याखिरं भूतने ।। ७ ।।
स्वच्छे सरतराच्छे श्रीमार्थ्यनदासूरिसंताने । जिनतिसक्तूरियुष्ट्रां शिष्य श्रीष्ठर्वनिसकोऽशूर् ॥ ६ ।।

तज्ञिद्धस्येन कृतेर्यं पाठकपुरूयेन राजहंसेन वष्टव्यधिकशतप्रकरगाटीका नंद्यान्विदं मह्यां ॥ ६ ॥

इति वच्छ्यधिकशतप्रकरम्म्य टीका हुतां श्री राजहंसोपाध्यायैः ।। समयहंसन लि० ।।

मंत्रत् १५७६ समये ग्रमहरण् वदि ६ रविवासरे लेखक श्री मिखारीदामेन लेखि ।

४.४०. रह्योक्कारिक—जा० विद्यानिद् । पन नं० १४८४ । आ० १२४७६ । आ० संस्कृत । विषय-सिद्धात । र० काल ४ । ने० काल १८४४ थावसा बुदी ७ । पूर्ख । वे० नं० ७०७ | क जच्हार । वियोग---यह तत्थार्यपुत्र की बुद्द शिका है। पत्रालाल चौथरी ने इसकी प्रतिलिपि की थी। सन्य तोज वैष्टनों में बंचा हुमा है। हिन्दी अर्थ सहित है।

> ४४१. प्रति सं०२ । पत्र सं०१० । ले॰ काल 🗴 । वे॰ सं० ७८ । स्त्र सण्डार । तत्त्वार्यसूत्र के प्रथम सच्याय की प्रथम सूत्र की टीका है ।

४५२. प्रति सं० ३। पत्र सं० =०। मे० काल ×। अपूर्ण। वे० सं० १९५। व्य अण्डार।

४.४३. संबद्धणीसूत्र''''''। पत्र सं०३ से २६ । झा० १०८४ दक्का। आरक्ता विषय⊸दानमा। र०काल ⋉ । से०काल ⋉ । झरूर्सा वै० सं०२०२ । स्व बच्छार ।

विशेष—पत्र सं०६, १९, १६ से २०, २३ से २४, नहीं है। प्रति सचित्र है। विश्व सुन्दर एवं वर्धनीय है। ४. २१ और २ स्वेपत्र को छोडकर सभी पत्रों पर चित्र हैं।

४४४. प्रति सं०२ । पत्र सं०१० । ले० काल 🗵 । वै० सं० २३३ । छ त्रण्डार । ३११ गायामें हैं ।

४४४. संप्रहर्णी वालाववोध — शिवनिधानगणि । पत्र सं० ७ से ४३। मार् १०६ $\times$ ४५ । आवा— प्राहन-हिन्दी । विषय-मागम । र० काल imes । ने० काल imes । वे० सं० १००१ । क्यू बण्डार 1

विशेष--प्रति प्राचीन है।

 $k \times \xi$ , सत्ताह्वारः\*\*\*\*\*। पत्र सं० २ से ७ तक । मा० ६ $\frac{3}{6} \times \chi^2 \xi$  इक्ष । आया संस्कृत | विषय-सिद्धांत र० काल  $\times$  । म $\chi$ र्ण । वे० सं० ३६१ । वा अध्यार ।

. ४.४७. सत्तात्रिभंगी— नेमिचन्द्राचार्य। पत्र सं∘ २ ने ४० । बा० १२४६ दक्का बाया प्रकृत । विषय–सिदान्त । र० काल × । से० काल × । बपूर्ण । वै० सं० १८४२ । ट वण्यार ।

४.४.च. सर्वार्थसिद्धि—पूज्यपाद् । पत्र सं०११६ । मा०११४६ इका। मापा संस्कृत । विषय-विद्वांत र०काल ४ । ले०काल सं०१=७६ । पूर्ण । वे० सं०११२ । का अच्छार ।

४.५६. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३६६ । ते० काल सं० १६४४ । ते० सं० ७६६ । क अपकार । ४६०. प्रति सं० ३ । पत्र सं० $^{**}$ । जे० काल  $\times$  । प्रपूर्ण । ते० सं० ६०७ । क अपकार । ४६१. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १२२ । ते० काल  $\times$  । ते० सं० ३७५ । ज्रा अपकार । ४६२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ७२ । ते० काल  $\times$  । ते० सं० ३७५ । ज्रा अपकार । तिकीय-नत्त्र क्रियाय तक ही है ।

४६३. प्रति सं०६ । पत्र सं०१ – १३३, २०० – २६३ । ते० काल सं०१६२४ माम सुवी ५ । वे० सं०२७६ । वामव्यार ।

निम्नकाल और दिये गये हैं---

सं∘१६६३ मात्र शुक्काफ –६ कालाडेरा में श्रीनारायरण ने प्रतिलिपि की वी। सं०१७१७ कालिक सुदी १३ सद्धानामूने अर्थेट में विकादा। अव्हार ।

भण्डार ।

४६ फे. प्रति सं०७ | पत्र सं०१ दर। ले० काल ×। कै० सं०१ द०। च भण्डार। ४६ फे. प्रति सं०६ | पत्र सं०१ ४६ । ले० काल ×। के० सं०६ ४। छ भण्डार। ४६६, प्रति सं०६ | पत्र सं०१ ४ । ले० काल सं०१ द६३ ब्रेंड बुती २। के० सं०६ ४। छ भण्डार। ४६७. प्रति सं०१०। पत्र सं०२७४। ले० काल सं०१७०४ बैताल बुती १। के० सं०२१९। घ

४६८. सर्वार्थसिद्धि आंषा—अवयन्द खावडा। पत्र सं० ६४३। मा० १३८७ है इस । आपा हिन्दी विषय-सिद्धान्त । र० काल सं० १६६१ चैत सुदी ५ । ले० काल सं० १६२६ कॉलिक मुंदी ६ । पूर्ण । वे० सं० ७६६ क अच्छार ।

> ४६६. प्रति सं०२ | पत्र सं०२ १८ | ले० काल ४ | वे० सं०८०८ । क्र भण्डार । ४७२. प्रति सं०२ | पत्र सं०४६७ | ले० काल सं०१६१७ | वे० सं०७०५ | च भण्डार । ४७१. प्रति सं०४ | पत्र सं०२७० । ले० काल सं०१८८३ कालिक बुदी २ | वे० सं०१६ऽ । ज

**१७२. सिद्धान्तकार्यसार—पंटर्ड्यू।** पत्र सं० ६६। खा० १२ ८० इंच। भाषा ब्राम्न ग्राधियय**–** सिद्धान्य । र**० काल ⋉ । ने० काल सं० १६५६। दूर्सा वे० सं० ७६६। क्**र अण्डार ।

विशेष---यह प्रति सं० १५६३ वाली प्रति से लिखी गई है।

१७३. प्रति सं०२ । पत्र सं० ६६ । ले० काल सं० १८६४ । ते० सं० ८०० । च भण्डार ।

विशेष--- यह प्रति भी सं० १५६३ वाली प्रति ने ही लिली गई है।

१७५८, सिद्धान्तसार माया—। पत्र सं० ७५। मा० १४ $\times$ ७ इश्चः। भाया हिन्दी । विषय-निद्धान्त । र० काल  $\times$ । सपूर्ण । वै० सं० ७१६। च भण्यार ।

४७४. सिद्धान्तकेसर्समहर्ग्गमा वित्र सं०६४ । सा०६४४ हे इक्षा । भाषा हिन्दी । विषय-निद्धान । र०काल × । ने०काल × । समूर्ती वि० सं०६४४ । इस भण्डार ।

विशेष-वैदिक साहित्य है। दो प्रतियों का सम्मिश्रण है।

४७६, सिद्धान्तसार दीपक—सकत्नकीति । पत्र सं० २२२ । आ० १२८६ हु ॥ भावा नंस्कृत । विषय-सिद्धान्त । र० काल ४ । ले० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० १६१ ।

> १८००, प्रति सं०२। पत्र सं०१ पर। ते० काल सं०१ त्यस्या बुडी ८८। वे० सं०१ १८ तः इत्र अंडार। विशेष—पं० चोलवन्द के शिष्य पं० किशनदाल के बाबनार्थ प्रतिलिपि की गई थी। १८०८ प्रति सं०३। पत्र सं०१ १५। ते० काल सं०१ ७६२। वे० सं०१३२। व्या अण्डार। १८६८, प्रति सं०४। पत्र सं०२३६। ते० काल सं०१ ८३२। वे० सं०८०२। व्या अण्डार। विशेष—सन्तेषराम पाटती ने प्रतिकिपि की थी।

अस्तदः प्रति संद ४ । पत्र सं० १७६ । ले० काल सं० १६१३ । बैसाला सुदी ६ । वे० सं० १२६ । इस भण्डार । विशेष--शाहजहानाबाद नगर में लाला शीलापति ने प्रत्य की प्रतितिपि करवाई थी।

४**二१. प्रति सं**० ६ । पत्र सं० १७३ । ले० काल सं० १८२७ वैद्याल बुदी १२ । वे॰ सं० २६२ । झ भण्डार ।

विशेष-कही कही कठिन शब्दों के प्रर्थ भी दिये हैं।

४८२. प्रति सं० ७ । पत्र सं० ७८-१२४ । ले० काल ४ । ब्रपूर्श । वे० सं० २५२ । इड्र अण्डार । ४८२. सिद्धान्तसारगिषकः'''। पत्र सं० ६ । ब्रा० १२४६ इज्ञ । आचासंस्कृत । विशय-विद्यान । र० काल ४ । ले० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० २२४ । इड अण्डार ।

विशेष-केवल ज्योतिसाक वर्शन वाला १४वां प्रधिकार है।

४८४. प्रति सं २ । पत्र सं० १८४ । ले० काल × । वै० सं० २२५ । स्र भण्डार ।

४८४ - सिद्धान्तसार भाषा— नथमल विलाला। पत्र सं० ८०। बा० १३ ई ४५ द्वा। भाषा हिदी। विषय- सिद्धान्त । र० काल सं० १८४५ । ने० काल ४ । पूर्णावै० सं० १२४ । च अण्डार ।

**४८६. प्रति संट २ ।** पत्र सं० २५० । ले० काल 🗴 । वै० सं० ६५० । 🛊 भण्डार ।

विशेष-रचनाकाल 'क' मण्डार की प्रति में है।

**४०७. सिद्धान्तसारसंग्रह—चा० नरेन्द्रदेव**। पत्र सं० १४ । घा० १२×४६ इ**ब्र**ा आषा संस्कृत । विषय–मिदान्त । र० काल × । ले० काल × । ब्रपुर्ण । वै० सं० ११९४ । **व्य** अण्डार ।

विणेय--तृतीय अधिकार तक पूर्ण तथा चतुर्थ अधिकार अपूर्ण है।

४६६. प्रति संo २ | पत्र संo १०० | लेo काल संo १८६ | वेo मंo १६४ | आ अण्डार !

४८६. प्रति सं० ३। पत्र सं० ४४। ले० काल सं० १८३० भंगीमर बुदी ८। वे० मं० १४०। स्र भंडार विशेष—पं० रामसन्द्र ने सन्य की प्रतिक्रिप की थी।

५६७. सूत्रकृतांगः\*\*'। पत्र सं० १६ से ५६। आा० १०imes (2) डक्क | भाषा प्राकृत । विषय—धागम | र० काल imes 1 से० काल imes 1 अपूर्ण। वे० सं० २३३। imes 2 भण्डार :

विशेष—आरम्भ के १५ पत्र नहीं है। प्रति लंखकत टीका सहित है। बहुन ने पत्र दीमको ने ला लिये है। बीच में मून गाथांसे हैं तथा ऊरर नीचे टीका है। इति श्री सुत्रकृतांगदीपिका पांडयमाध्यास।

## विषय-धर्म एवं स्राचार शास्त्र

**४६१. अहाईसमूल्यायावर्धनः**\*\*\*\* पत्र सं०१। झा०१०<sup>‡</sup>, ४४ द**ञ्च**। भाषा-संग्रुत। विषय-मृतितसंग्रेनगरः राजकाल × । पूर्णं | वैष्टुन सं०२०३०। आस्र भण्डारं |

४६२. व्यवतारभ्रमिम् त—पंत्र आशासर । यभ मंग्र २७७ । सार् ११६ . ४ रखा । भाषा – मंस्कृत । विषय – मृतिसमंबर्गन । रजकान मंग्र १३०० । नेजकान भंग्र १७७३ माय सुदी १ । पूर्ण । केण्यं ०६३१ । इस भण्डार ।

विशेष—प्रति स्वांपन टीका सहित है। बोली नगर में श्रीमहाराजा कुषातसिहजी के झासनकाल में माहजी रामपञ्जनी ने प्रतिलिशि करकायी थी। मं० १८२६ में पं० सुकाराम के शिष्य पं० केसव ने सन्यका मंशोधन निया था। २२ में १६१ तक नशैन पत्र हैं।

४६३. प्रति सं०२ । पत्र सं०१२३ । ले० काल ८ । वै० सं०१ = । ग भण्डार ।

১৮৯%, प्रति साँ० ३ । पत्र साँ० १७७ । ले० काल सं०१६५३ कालिक सुदी ४ । वे० सं०१६ । इ। आपकार ।

४६४. प्रति सं०४ । पत्र सं०२ ७ । ले० काल x । वै० सं०४६७ । इस भण्डार ।

विमेय—प्रति प्राचीन है। पं० माधव ने ग्रन्थ की प्रतिनिधि की थी। ग्रन्थ का दूसरा नाम 'धर्मामृतसूत्ति संग्रह' भी है।

४६६. ऋतुमबग्रकारा—दीपचन्द् कासकीवाला। पत्र मं० ४४०। श्राकार १२४५, इक्षा । गाया-हिन्दी (राजस्थानी) गद्यः। विषय–सर्म। र०कान मं०१७६१ पीप बुदी ४ । ले०कान मं०१६१४ । सपूर्णा । वे० सं० १। च पण्डार ।

ye.७ प्रति सं०२ । पत्र मं०२ से ७४ । ले० काल × । अपूर्गावे० सं०२१ । छ भण्डार ।

५६८., कालुभवानस्युः.....। पत्र सं० ५६ । सा०१३ हे×६ डक्का । भागा∽हिस्ती (गद्य) । विषय–धर्म । रुकाल ४ । ले॰ काल । पूर्ण । वे० सं० १३ । का भण्डार ।

क्रमुताश्चर्भरसकाव्य—गुग्राण्यन्द्रदेव । यत्र सं० ३ ते ६६ । श्चा० १०५ै×४ई आधा-संस्कृत । विषय-श्चाबार वास्त्र । २० काल × । ते० काल सं० १६०५ पीव मुदी १ । श्रपुर्सा वे० गं० २३४ । का अण्डार ।

पट्टं भी कुंबकुंबाबार्थे तराष्ट्रं श्री सहस्वकीति तराष्ट्रं निमुवनकीतिवेदभट्टारक तराष्ट्रं श्री पद्मनंदिदेव भट्टारक तराष्ट्रं श्री जबकीत्तिदेव तराष्ट्रं श्री सत्तिनकीत्तिवेद तराष्ट्रं श्री गुस्तत्वकीति तराष्ट्रं श्री १ ग्रुणकमूदेव भट्टारक विरिचन महासन्य कर्मकार्याचं। लोहटमुन पंडित भी सावनदास पठनार्णं। धनितसीन्यसावच्छ्रक्यसम् वर्गन्यदेशकार्यः। चन्द्रप्रभ वैत्यानयं माच मासे कृत्कुरको नूध्यनकत्रे पर्तिवि दिने १ सुककारे सं० १६८५ वर्षे वैरागरसात्रे वीचरी चन्द्र-मंतिसहायं नन्युत चनुर्युतं जगर्यान परमरासु लेगराच भारता पंच सहाविका। सुभं मबसु ।

६००. श्यासम्बिकास — द्यानतराय । पत्र सं∘ ७३ । झा० १०६ ४६ है इक्का । भाषा-हिन्सी (पद्य) विगय–धर्म । रुकाल सं० १७६३ । मे० काल मं० १६२६ । पूर्ण । वै० सं० ४२ । इक अध्वार ।

विशेष-रचना संवत् सम्बन्धी पद्य-"ग्रमा वस् जैल सितंश"

भन्य प्रवस्ति के अनुसार खानतराव क पुत्र ने उक्त अन्य की मूल प्रति को आअक्र को बंचा तथा उसके पान न वह मूल प्रति जयतराव के हाथ में प्रायो। अन्य रकता खानतराय ने प्रारम की ची किन्तु बीच ही में स्थावाम हाजाने के कारण जयतराय ने संबत् १७८४ में मैनपुरी में सन्य को पूर्ण किया। सामम विलास में कदि की विविध रचनाओं का मंत्रह है।

- ६०१. प्रति सं० २ । क्या मं० १०१ । ले० काल सं० १६५४ । बैठ मं० ४३ । क भण्डार ।
- ६०२. श्रा**णारसार—वीरलं**ट्रि । पत्र सं० ४६ । बा० १२.२५<sup>°</sup> डक्का । आपा—संस्कृत । विषय—बाबार सामत्र । र० काल रं। ले० काल सं० १०६५ । पूर्णी । के० सं० १२७ । क्का अण्डार ।
  - ६०३. प्रति संब २ । पत्र संब १०१ । लेव काल 🗶 । वैव संब ४४ । का अध्डार ।
  - ६०४. अति सं०३। पत्र स०१०६। ले० काल 🗵। अपूर्ण। बै० सं०४। च भण्डार।
  - ६०४. प्रति संट ४ । पत्र सं० ३२ से ७२ । लेश काल 🗡 । अपूर्ण । तेश सं० ४८१ । स्त्र भण्डार ।
- ६०६. आयारमार भाषा—पन्नालाल जीधरी । यत्र मंग्र २०३। घा० ११% चडका। भाषा-हिन्दी । विषय-पाषारमास्त्र । रणकान मंग्र १६३४ वैमास बुदी ६ । लेणकान 📐 । वेणमंग्र ४६ । क्रमंदार ।
  - ६०७. प्रति संट २ । पत्र सं० २६२ । ले॰ काल० 🗙 । वे॰ सं॰ ४६ । क संहार ।
- ९०६, ऋशराधनासार—देवसेन । पत्र सं० २० । आ १०१९८८ । आपा-प्राकृत । विषय-धर्म । २० काल-१०वी अनाव्दी । लंक काल ∕ो सपूर्ण । वेक सं० १७० । व्या अण्डार ।
  - ६८६. प्रति सं०२ । पत्र मं०६४ । ने० काल ⋋ । ने० मं०२२० । द्या भण्डार । विशेष-प्रति संस्कृत टीका सहित है
  - ६१०. प्रति संब ३ । पत्र मं० १० । ने० काल 🔀 । के० संब ३३७ । ऋ अण्डार
  - ६११. प्रति सं० ४ । पत्र मं० ७ । ले० काल × । वै० सं० २८४ । ता अण्डार ।
  - ६१२. प्रति सं**० ४ । पत्र** सं० ६ । ले० काल 🗙 । वे० सं० २१५१ । ट अण्डार ।
- ६१२. काराधनास्यास्य आया—पकालाक्यन्यैवरी । पत्र गं०१६ । बा०१०४५ उक्का । भाषा—हिन्दी । विषय—पर्मा १०० काल सं०१६२१ वैत्र दुवी ६ । ले० काल 🔀 पूर्णा वै० सं०६७ । क भण्डार ।

विशेष--लेखक प्रशस्ति का संतिम पत्र नहीं है।

६१४. प्रति सं २ । पत्र सं० ४० । ले० काल × । वे० सं० ६८ । क भण्डार ।

£ १४. प्रति सं ० ३ । पत्र सं० ५२ । ते० काल ४ । वे० सं० ६१ । क मण्डार ।

६१६. प्रति सं ० ४ । पत्र सं ० २४ । ले० काल × । वे० मं० ७५ । इस अण्डार ।

विज्ञेष-नाषायं भी है।

६१७. व्याराघनासार आया.....। यह सं०१६। झा०११४४ दश्चा आया-हिन्दी। विषय-धर्म। १० काल ८। ले० काल ४। पूर्वी वै० सं०१२१। ट अध्यार।

**६१८. स्वाराधनासार वचनिका—वाबा दुलीचन्द**ापक सं०२२। आं०१२८८ स्वाः भाषा— हिन्दी गणः। विषय—वर्षः। र०कास २०वी सताब्दी। ते०काल ⊠ापूर्णः। वे०मं०१८३। द्वः भण्डारः।

६१६. **आराधनासार मृत्ति—पंट आराधर** । पत्र मं∘ ६ । झा० १०≾५ हे जा । आया-सम्बन्त । थिपय—पर्यः । र० काल १६वी सताल्यी । ले० काल × । पूर्णः । ये० मं० १० । स्त्र अण्डार ।

विशेष--- मूनि नयचन्द्र के लिए ग्रन्थरचना की थी। टीवा का नाम आराधनामार वर्षरा है।

६२८. **आहार के छिपालीस दोव वर्णन—भैया भगवती**हास । पत्र सं० २ । ब्रा० ११०७१ हास । भाषा-हित्यी । विवय-माबारसास्त्र । र० काल सं० १७५० । ले० काल × । पूर्ण । वे० सं० २०४ । म्ह भण्यार ।

६२%. **उपदेशरक्षमाक्षा— धर्मदासगरि**। पत्र तं०२०। म्रा०१० $\chi$ , भाषा—प्राष्ट्रत । विषय— पर्म । र०काल  $\chi$  । ले०कल सं०१७४५ कालिक दूरी ७। पूर्ण । वेट सं० द२८ । स्म सण्डार ।

६२२. प्रति संट २ । पत्र सं• १४ । ले॰ काल 🗡 । वै० सं॰ ३४० । व्य भण्डार ।

विशेष-प्रति प्राचीन एवं संस्कृत टीका सहित है।

६६२. **उपदेशरत्माला — सकलाभूप्या**। पत्र मं०१२८ । आ०११८४**ः इवः।** भाषा-संस्कृत। विषय-स्थर्म। र०काल सं०१६२७ श्रावरण मुदी ६। ले०काल सं०१७६७ श्रावरण मुदी १८। पूर्ण। वं० सं०११। का सन्दार।

विजय--जयपुर नगर में श्री गोपीराम बिसाला ने प्रतिसिपि करवाई थी।

६२४. प्रति सं० ६। पत्र सं० १३६। मे० काल 🗵। बै० सं० २७। ऋ भण्डार।

६२.५. प्रति संद २ । पत्र संव १२६ । लेव काल संव १७२० ध्वावण मुती ४ । वेर संव २८० । इब भण्डार । ६२६. प्रति संव ४ । पत्र संव १६६ । लेव काल संव १६८८ कालिक सुती १२ । धपुर्णा । वेर संव ८४०

श्चा भण्डार । विमेष---पत्र सं० २० से १३ तथा १०८ नहीं है। प्रणस्ति में निस्नप्रकार लिखा है---''गेरपुर की समस्त

विशेष—पत्र र्स० ६० से ६३ तथा १०६ नहीं है। प्रणस्ति में निम्नप्रकार सिक्ता है—''शेरपुर की समस्त आवगरी ज्ञान कन्यासा निमित्त इम सास्त्र की भी पार्वजाय निमित्त मण्डार में रखवाया।'' ६२७. प्रति संदर्भ। पत्र सं• २५ से १२३। से० काल ×। नै० सं• ११७५। का अण्डार।

६२.**.. प्रतिसं०६ ।** पत्र सं०१३ मा ने० काल 🗴 । वे० सं०७७ । 🐐 भण्डार ।

६२६. प्रति सं० ७ । पत्र सं० १२८ | ले० काल 🔀 । बै० सं० ६२ । क्ष भण्डार ।

६३८. प्रति संट क्षः । पत्र मं०३६ से ६१। ले॰ काल 🗴 । प्रपूर्ता । वे० लं॰ व३ । उक्त अध्वार ।

६३१. प्रति सं E । पत्र सं० ६४ से १४५ । ले• काल × । बपूर्ण । वे० सं० १०६ । इह अण्डार ।

६३२. प्रति सं०१८। पत्र सं० ३२। ते० काल 🗵 । अपूर्ण । ते० सं०१४६। छ अण्डार ।

६३३. प्रति संट २१। पत्र संट १६७। लेट काल संट १७२७ ज्येष्ठ बुदी ६। वेट संट ३१। व्य अध्वार

६३४, प्रति सुंट १२ । पत्र सं० १८१ । लेव काल 🔀 । वेव संव २७० । स्था अण्डार ।

६३४. प्रति संट १३ | पत्र संर १६५ । तेर काल संर १७१० काषुण सुदी १२ । वेरु संर ४५२ । इर भण्डार ।

६३६ **. उपवेरासिद्धांतरल माला— भंडारी नेमिचन्द**ी पत्र सं०१६ । झा०१२८७ **ँ इस्र**ा आवा— प्राकृत । विषय–पर्म । र०काल ⊀ । ते०काल सं०१९४३ घाषाक्र मुद्दी३ । पूर्णीवे० मं०७= । का अण्डार ।

विशेष--मंस्कृत मे टीका भी दी हुई है।

<sup>53,</sup>७. प्रति संट२ । पत्र संट १ । लेंट काल × । केट संट ७६ । क अण्डार ।

६३ ≒. प्रति संट ३ । पत्र सं०१ द । ले० काल सं०१ द३४ । ते० सं०१ २४ । घ भण्डार ।

विशेष-संस्कृत मे पर्यायवाची शब्द दिये हुये है ।

६२६. उपदेशसिद्धान्तरक्षमास्ताभाषा—भागचन्द्रः। पत्र सं० २८। मा०१२४८ इक्षः। भाषा— हिन्दीः। विषय—धर्मः। र०काल सं०१**८१२ सामारु बुदी २**। लंगकाल ४। पूर्णः। वेश सं०७४६ । का भण्डार्।

६४०. प्रति सं• २ । पत्र सं० १७१ । ने० नाल सं० १६२६ ज्येष्ठ सूर्वा १३ । ने० सं० स० । क भण्डार

६४१. प्रति सं० है। पत्र सं० ४६। लें० काल ४। वे० सं० ८१। क अण्डार।

६४२ प्रति सं ०४। पत्र मं० ७३। ले० काल सं० १६४३ सावगा बुदी ३। वे० सं० ८२। क अंडार।

६४३. प्रति संब ४ । पत्र सं० ७६ । ले॰ काल × । वै० सं० करे । क अण्डार ।

६४४. प्रति सं०६ । पत्र सं०१२ । ले० काल 🗙 । ले० सं० ६४ । क अण्डार ।

६४४. प्रति संद ७। पत्र सं० ४४ । ले० काल ४ । वे० सं ८७ । अपूर्ण । क अण्डार ।

६४६. प्रति संट ६ । पत्र सं० ४६ । नै० काल 🗴 । वै० सं० ६४ । इत्र मण्डार ।

६४७. प्रति संव ६ । एत्र मंव ५१ । लेव काल 🗙 । बैव संव ६५ । क अण्डार ।

६४ म. चप्येदारस्रमासाभाया—वात्रा दुकीचन्द्र । पत्र सं० २०। सा० १०३,×७ दश्च । माया–हिन्दी । विषय–वर्ष । र०काल सं० १९६४ फासुल मुदी २। दूर्ल । वे० सं० द⊻ । क्र भण्डार । ६४६. उपदेश रजनाकाः भाषा—देवीसिंह कालडा । पत्र सं० २०। बा० ११६५७६ इस । आपा— हिन्दी पद्य । र० काल मं० १७६६ मादना बुदी १। ले० काल प्र। बुदी । वे० सं० ६६। क अण्डार ।

विशेष---नरवर नगर में ग्रन्थ रचना की वर्ड थी।

६४०. प्रति सं० २ । पत्र सं० १६ । ले० काल 🗴 । वे० सं० स्य । व्य अण्डार ।

६४१. प्रति सं ० ३ । पत्र सं० १६ । ले० काल 🗴 । वे० लं० ६६ । क अण्डार ।

६४२, उपसर्गार्थे विवरस—बुपाचार्थे । पत्र सं०१। ग्रा०१०५ ४६ दश्च । भागा-संस्कृत । तियय-धर्म । र० काल × । पूर्णे । वे० सं०३६० । का वण्डार ।

६४६. उपासकाचार दोहा—काचार क्षेत्र क्षित्र विकृत । पत्र नंगरु । प्रार्थ ११८४ डक्का । प्रापा— प्रपन्न न । विषय—श्रापक धर्म वर्णन । रणकाल × । नेणकाल मंगर १४४४ कार्तिक मुदी १४ । पूर्ण । वेणमंगरु । का मच्चार ।

विकोष— मांथ का नाम श्रावकाचार भी है। पं० लक्ष्मण के पठनार्थ प्रतिनिधि की गई थी। विस्तृत प्रकारत किस्त प्रकार है:—

स्वस्ति नवन् १४.४४ वर्षे कार्तिक सुरी १४ मोसे श्री झूलमंबे मरस्वतीयच्छे बलालारागो म० विद्यानदी पट्टे अ**० मन्तिकृत्**यम् ति<del>श्वद्या पंडित सक्समा पठना</del>र्थे दृहा आवकावार शस्त्रं समान्ते । प्रंथं म० २७० । दीही दी संस्था २२४ है ।

६ ४४. प्रति सं०२ । पत्र मं०१४ । ले० काल × । ते० स०२४ ⊏ । ऋ अण्डार ।

६४४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ११ । ने० कान ४ । वे० मं० १७ । ऋ अण्डार ।

६ ४६. प्रति मं ० ४ । पत्र मं ० १५ । ले ० काल × । वे० मं ० २६ ४ । ऋ भण्डार ।

६४७. प्रति मं ० ४ । पत्र मं० ७७ । ले० काल > । वे० मं० ६६५ । कः अण्डार ।

६४८. **उपासकाचार**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* पत्र सं०६४ । झा०१३८ँ>६ टक्का। आपा~संस्कृत । विषय⊷श्रादक धर्मसर्वागत । र०काल × । मे०काल × । पूर्ण (१४ परिच्छेत तक ) वे० नं०४२ । च भण्डार ।

\$. अपासकाध्वयन''''''''''। पत्र सं० (११४-३४१ । स्रा० ११५४५ ६ इक्का। भाषा-संस्कृत । विषय-प्राचार झास्त्र । र०कोल ४ । ने०काल । क्षपूर्ण । वै० सं० २०६ । इस अच्छार ।

६६८. ऋद्विरातकः—स्वरूपयन्द् विकासा । पत्र मंग्या ६ । झा० १०६८ ४ । भाषा–हिन्दो । विषय— धर्म । र० काल सं० १६०२ ज्येष्ठ मुदी १ । ले० काल सं० १६०६ बैगाल बुदी ७ । पूर्ण । वे० सं० २० । ऋ मण्डार ।

विजेव-हीरानन्द की प्रेरम्म में मबाई जयपुर में इस ग्रन्थ की रचना की गई।

६६१. **असील लंडन — जयलाल** । पत्र मं॰ २६। मा॰ १२४७ई । भाषा-हिन्दी । विषय-धर्म । १० काल सं॰ १६३० । मे॰ काल ४ । पूर्वः । बै० मं॰ ४११ । चा मण्डार । ६६२. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४२ । ने० कात × । ने० सं० १२७ । इन मण्डार ।

६६३. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ३८ । ले० काल 🔀 । वे० सं० १७६ । छ मण्डार ।

६६४. के बल**हान का ठवीरा**\*\*\*\*। पत्र तं० १ । बा० १२६×५२ । भावा–हिल्दी। विषय–धर्म। र० काल × । ने० काल × । बर्युर्ल | ने० नं० २६७। इस मण्डार।

६६४. कियाकलाप टीका—प्रभाचन्द्र । पत्र मं० १२२ । मा० ११६ँ४५६ँ । भावा-संस्कृत । विषय– भावक धर्म वर्गन । र० काल ⋉ । ले० काल ⋉ । पूर्ण । वै० मं० ४३ । इस मध्दार ।

> ६६६ प्रति सं०२। पत्र सं०११७। ने० काल सं०१८४६ चैत्र मुदी १। वे० सं०११४। क्राभंडार। ६६७. प्रति सं०२। पत्र सं०७४। ले० काल मं १७६४ भादवा मुदी ४। वे० सं०७४। च्या भण्डार। विजेप—प्रति सवाई जयपुर में महाराजा जयसिंहजी के जामनकाल में चन्द्रप्रम चैत्यालय में लिली गई थी।

६६ म. प्रति संट ३ । पत्र संट २०७ । नेट काल संट १५७७ वैशाल बुदी ४ । नेट मंट १८८७ । ट भण्डार ।

विशेष-- 'प्रकास्ति संग्रह' में १७ पृष्ठ पर प्रशस्ति छप चुकी है।

६६६. क्रियाकलापः  $\cdots$ । पत्र सं०७। सा० ६ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$  रुक्त । जाया—संस्कृत । विषय-आवक धर्म यर्गन । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । सपूर्ण । वै० सं० २७७ । ह्यू सण्डार ।

६००. क्रियाकः लाप टीकाः \*\*\*। पत्र संव ११ । घा० १२×५ इ.च. । आचा-संस्कृत । विषय-आवक पर्मवर्गम । रुकाल × । ले० काल संव १५३६ भाववा वृदी ५ । पूर्ण । वै० संव ११६ । क्रु भण्डार ।

विशेष-प्रशस्ति निस्न प्रकार है-

राजाधिराज मांडीगढदुर्गे श्री सुजतानगयासुरीनराज्ये बन्देरीदेशेमहाशरतालध्याप्रीयसाने वेसरे ग्रामे वास्तव्य कायस्य पदमसी तस्त्रज्ञ श्री राजा लिखितं ।

६७१. प्रति सं०२। पत्र सं०४ से ६३। ले० काल 🗴 । ध्रपूर्ण । वे० सं०१०७। ज मण्डार ।

६७२. अक्याक्रलापञ्चितः'''''। पत्र नं∘६६ । झा०१०४४ ६ द्वा। भाषा–प्राकृत । विषय–श्रावक धर्मवर्गान । र०काण ४ । ते० काल सं०१३६८ काह्मणु सुदी ४ । पूर्णीवे०सं०१८७७ । ट भण्डार ।

विशेष-प्रशस्ति निम्न प्रकार है-

एवं किया कलाप वृत्ति समान्ता । छ ।। छ ।। छ ।। सा० पूना पुनेशा खाजूकेन लिखितं स्त्रोकानासष्टादश-गतानि ।। पूरी प्रशस्ति 'प्रशस्ति संग्रह' में छु १७ पर प्रकाशित हो चुकी है ।

६७६. क्रियाकोच भाषा— क्रिशलसिंह! पत्र सं∘ ०१। बा० ११८४, दक्का भाषा—हिन्दी यद्यः। विषय–आंवक धर्मवर्शन । र०काल सं० १७६४ भारताशुरी ११। ते० ताल ४ । दूर्यः। वे० सं० ४०२ । इय भण्डारः।

६७४. प्रति सं०९। पत्र तं०१२६। ले० काल सं०१८३३ अंगसिर सुदी ६। ३० तं०४२६। इप भण्यार। ६७४. प्रति संब है। यन संव ४२। तेव काल ×। अपूर्ण। वेव संव ७४८। श्रा अध्वतर।

६७६. प्रति सं० ४। एव सं० १०। ते० काल सं० १६६१ आवाह बुदी १०। दे० सं० ६। म अंडार विशेष—स्योगालयी साह ने प्रतिक्षिप करवासी थी।

६७७. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १६ से ११४ । ते० काल सं० १८८८ । अपूर्ण । वे० सं० १३० । अर भण्डार ।

६७८. प्रति सं०६। पत्र सं०६७। ले० काल 🗵 । वे० सं०१३१ । 🖝 भण्डार ।

६७६. प्रति सं० ७ । तन सं० १०० । लेल काल 🗴 । मधुर्गं । वेश सं० १३४ । 🖷 भण्डार ।

६८०. प्रति सं०६ । पत्र सं०१४२ । ले०कान सं०१८५१ मंगसिर बुदी १३ । वे० सं०१६५ । इद्र भण्यार ।

६ मरे. प्रति सं०६ । पत्र सं० ६ ६ । ले० काम सं० १६५६ बायाद मुदी ६ । वे० मं० १६६ । छ। प्रम्बार ।

विशेष---प्रति किशनगढ़ के मन्दिर की है।

६८२. प्रति सं०१०। पत्र सं०४ से ६। ले॰ काल 🗵। अपूर्ण। वै॰ सं०३०४। उद्य भण्डार।

६ व दे. प्रति संब ११ । पत्र संब १ से १४ । लेक काल 🔀 मपूर्ण । तैव संब २०६७ । ट अवडार ।

विशेष---१४ से भागे पत्र नहीं है।

६८५% **किवाकोरा**\*\*\*\*\*\*। यत्र सं० ४०। सा० १० $^1_8$ ४५ $^2_8$ ६**व**। भाषा-हिन्दी। विषय-श्रावक धर्म बर्गन । र० काल  $\times$ । ते० काल  $\times$ । तपूर्ण। वे० सं० ६०१। क्यू भव्यार ।

६०६४ कुर्मुक्तवस्य पान्यः। पत्र सं०१। मा०६ $\times$ ४ $\frac{1}{2}$  दक्षा भाषा—हिन्दी । विषय—धर्म। र०काल $\times$ । ते०काल $\times$ । दुसी। वै०र्स०६७१६। अस्र भव्यार।

६८६. **कुमावलीसी—जिलचन्द्रसूरि**। पत्र संब्दे। साक्ष्य ६६% ४ द**वा**। भाषा—हिन्ती। विषय— धर्मारक काल ×। लेक काल ×। पूर्णी वेक संव २१४१। का अध्यार।

६=७. क्रेत्र समासप्रकरियाः\*\*\*\*\* पत्र सं०६ । सा०१० $\times$ ५ $\chi^*_{4}$  । भाषा-- प्राहुत । विषय-- धर्म । र०काल  $\times$  । ले०काल सं०१७०७ । पूर्ण । वै०सं० = २६ । क्रा अपटार ।

६८८. प्रति सं० २ । पत्र सं० ७ । ले॰ काल 🗵 । वे॰ सं॰ 🗡 । स्रा भण्डार ।

६८६. स्त्रेत्रसमासटीका-टीकाकार इरिअट्टस्रि । यत्र मंत्र ७ । आ० ११imes४ । माया-संस्कृत । विवय-वर्ष । २० काल imes । ने० काल imes । पूर्ण । वै० संत्र ६२० । द्वा अच्छार ।

६६८. सस्यासार $^{******}$ । पत्र सं $\sigma$  मा आर् $\sigma$  ११ $^{*}_{2}$  $\times$ १२ $^{*}_{2}$  आया-हिन्दी | विगय-धर्म । र $\sigma$  काल  $\times$  । तं $\sigma$  काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं $\sigma$  ६१९ । या अर्थकार ।

६६१ च**चसरस्य क्रकरस्यः**\*\*\*। पत्र सं०४ । आ०११४४ देखा। आस्था-प्राकृत । विषय-भर्म । र० काल ४ । पूर्ण । वै०सं०१ दर्भ**६ । का अस्थार** । प्रारम्भ —सावक्कोमविदद उकित्तला पुरुषवर प्रशिवती ।
रवित धस्सय निवरणावरण तिनिष्क दुसु धारला वेव ॥१॥
वारितस्स विसोही कीरई सामाईमण किलडहूव ।
सावज्ये प्रश्तोगारणं वज्यला सेवरणारण्ड ॥२॥
वस्तुगारिकोही वज्येसा इच्छाएण किञ्चहम ।
प्राव्यास प्रमुल किस्स्य स्वेणं जिस्स्वरित्तां ॥३॥

इति बउसरस्य प्रकरसं संपूर्णं । सिक्तितं विश्ववीर विजयेन बुनिहर्वविजय पठनार्थं ।

६६२, चारभावत।''''''। पत्र सं० १ । मा० १० $\xi$  $\times$ ६ $\xi$  । भाषा—संस्कृत । विसव—धर्म । र० काम imes सं० कान imes । वे॰ सं० १७६ । क भण्यार ।

विशेष---हिली में सर्व भी दिया हमा है।

६६३. **चारिज्ञार—श्रीसणा**मुंडराय । गण सं० ६६ । सा॰ ८ $_{2}^{2} \times$ प $_{3}^{2}$  इक्का । साथा—संस्कृत । विषय-साथार धर्म । र० काल  $\times$  । ते० काल सं० १४४४ वैशाल कुदी ४ । वूर्ण । वे० सं० २४२ । व्यानाव्यार ।

विशेष-प्रशस्ति निम्न प्रकार है-

इति सक्लागमसंबमसम्मन श्रीमज्जिनसम्बद्धारक श्रीपायपद्माताशासारित चतुरनुवोगपारावार पारगधर्ममञ्ज्ञामुख्यसहाराजदिरचितं भावनासारसंबहे चरित्रसारे जनामारध्यमेसमन्तः ।। क्षत्र संख्या १८५० ॥

सं० १४४४ वर्ष बैधाल वर्षी ४ भीमवासरे भी जूनतंत्रे नंशान्याये बलात्कारमणे सरस्वतीयण्ये श्रीकृ'द-कृ'दावार्यान्वये महारक्षणीयधनीदिवेदाः तत्यहें महारक्ष भीष्ठककादेवाः तत्यहें महारक्षणीजनका देवाः तन् विषय प्राचानं भी मुनिरत्नलीतिः तवाद्यान्ताने कण्डेनवान्तान्वये धानमेरामोने सह वाग्या नार्या नन्त्रोवरी तथोः पुत्रा साह दावर भार्या तत्त्रमी ताह सर्णुन मार्या दामातयोः पुत्र साह पूत (?) साह ऊदा नार्या कर्मा तथोः पुत्र साह दामा साह योगा भार्या होत्ती तथोः पुत्री रह्मतन क्षेत्ररावताः बाह्यु नार्या वित्त वयोः पुत्र हरराज । सा. जात्रप साह तेजा मार्या ध्यानिर पुत्रपीत्रादि प्रभुतीनां हरोषां कस्ये सा. मर्जुन वृत्रं वारित्रसारं वास्त्रं लिकान्य सरस्त्रप्तय धार्यसार्द्याय प्रदर्श विवित्तं न्योतिकृत्या । ६६४८ प्रति सं०२ । पत्र सं०१४१ । ले॰ काल सं०१६३५ आवाद सुदी ४ । वे॰ सं०१५१ । क भण्डार ।

विशेष-वा० दुलीयन्द ने लिखवाया ।

६६.४. प्रतिसं०३ । पत्र सं०७७ । लेश्काल सं०१४०५ मंगसिर बुदी२ । वेश सं०१७७ । इस सम्बद्धार ।

६६६. प्रति सं०४ । पत्र सं० ५५ । ले० काल 🗙 । वे० सं० ३२ । व्याभण्डार ।

विक्रेय-कही कही कठिन शब्दों के प्रर्थ भी दिये हुये हैं।

६६७. प्रति सं०५ । पत्र सं०६ ३ । ने० काल सं०१७ ८३ कानिक मुदी ८ । वे० सं०१३५ । ध्र भण्यार ।

विशेष-सीरापुरी में प्रतिनिपि हुई।

६६८. चारिश्रसार आधा—सम्राताला । पत्र मं० ३७ । झा० १२४६ । आधा—हिस्दी(गय)। विषय-धर्म। र०काल मं०१६७१ । ले०काल ४ । झपूर्ण। वै० सं०२७ । जा अच्छार ।

६६६. प्रति सं०२ । पत्र मं०१६६ । ले० काल मं०१६७७ झामोज मृदी ६ । वे० मं०१७६ । इस्मण्यार ।

**७००. प्रति सं०३ । पत्र सं०१ ३६ ।** ले**० काल सं०१ ६६० कास्तिक बुदी** १३ । वै० मं०१७६ । इक्क अध्यार ।

७०१. चारित्रसार"""। पत्र सं०२२ मे ७६। बा०११४४। आया—संस्कृत। विषय-प्राचारसास्त्र र०काल ४। ले०काल सं०१६४३ ज्येष्ठ बुदी १०। बहुर्सा। वे०सं०२१६४। ट अच्छार।

विशेष--- प्रशस्ति निम्न प्रकार है---

सं॰ १६४३ वर्षे शाके १५०७ प्रवर्तमाने ज्येष्ठमाने क्रमणुष्के वशस्यां तिथी सोनवामरे पानिसाह श्री प्रकः स्वरराज्येप्रवर्तने पोथी लिखिनं माधौ तन्त्रुवः जोसी गोदा विखितं मालपुरा ।

७०२. चौबीस दवडकभाषा—दौक्रतराम । पत्र मं०६। मा० १९४४ है । आपानहिन्दी । विषय-धर्म । र०काल १०वी बार्ताविद । वे०काल सं०१०४७ । पूर्ण । वे० सं०४५० । खा मण्डार ।

विकोष-लहरीराम ने रामपुरा में पं • निहालचन्द के पठनार्थ प्रतिलिपि की थी।

७०३. प्रति सं० २ । पत्र सं० ६ । ते० काल × । वे० सं० १८६६ । आ अण्डार ।

७८४. प्रति संद ३ । पत्र सं० ११ । ले० काल सं० १९३७ फायुसा मुद्री ४ । वै० सं० १५४ । क भंडार ।

७०४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६ । ते० काल × । वे० सं० १६० । क भण्डार ।

७०६. प्रति सं ७ ४ । पत्र सं ० ३ । ले ० काल × । वे० मं० १६१ । क्र भण्डार ।

sos. प्रति सं० ६। पत्र सं० ४। ले० काल ×। वे० सं० १६२। क मण्डार।

७०८. प्रति सं ७ ७ । पत्र सं०६ । ले० काल सं०१८१८ । वे० सं०७३५ । च अध्यार ।

७८६. प्रति सं० ⊏। पत्र सं० ४। में० काल ४। वे० सं० ७३६। चामण्डार। ७१०. प्रति सं० ६। पत्र सं० ४। में० काल ४। वे० सं० १३६। इद् मण्डार। विशेष—४७ पत्र हैं।

७१. चौर्/भी द्यासादना"" "पत्र मं०१। का० १८४ रद्यः। भाषा–हिन्दी। दिषय–सर्म। १० काल रालेऽकाल ×ापूर्णावै० सं०द४३। कामण्डार!

विशेष-जैन मन्दिरों में वर्तनीय ८४ कियाओं के नाम है।

७१२, प्रति सं०२ । यत्र सं०१ । ले० काल × । वै० सं०४४७ । व्या भण्डार ।

७१३. **चौरासी खासाइना ∵ ः।** पत्र सं० १। बा० १०×४६ <sup>ग</sup>। प्रापा–संस्कृत । विदय–धर्म । र० वष्त्र । विरुक्तकार × । पूर्वी । वे० सं० १२२१ । **का** अण्डार ।

विशेष--प्रति हिन्दी दव्वा टीका सहित है।

७२५. चौरासी**लाल उत्तर गुरा**गः । पत्र सं० १ । मा० १९६ँ ४४६ँ व्यक्का भाषा–हिन्दी । विषय– धर्मा रुववाल र । लेव काल र ! पूरा । तेव संव १२६३ । इद्र अण्डार ।

विशेष-१६००० झील क भेद भी दिये हुए हैं।

७१४. चौसठऋद्धि वर्णनः"।पत्र सं०६। आ०१०×४३ डबा। भाषा–प्राकृत ।विषय–धर्म। र०कान : ।ले०काल ×ापूर्णावै०सं०२४१।चाभण्डार।

७१६. **छ8डाला**— दौललरास । पत्र सं०६ । झा० १०×६६ इक्का। भाषा–हिन्दी । विषय- धर्स । र० काल १०वी शताब्दी । ले० काल ४ । पूर्णावे० सं० ७२**२ । इस भण्डार**्

७ ७ प्रति सं २ २ । पत्र सं १३ । ले० काल सं० १६५७ । वे० सं० १३२५ । ऋ भण्डार ।

७९६. प्रति सं०३ । पत्र मं० २६ । ले० काला मं० १८६१ बैद्याला मुदी ३ । वे० मं० १७७ । क्र अंडार विकोय—प्रति हिन्दी टीका सहित है ।

७१६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १६ । ले० काल ४ । वे० सं० १६६ । स्व भण्डार ।

विशेष—इसके विरिक्त २२ परीवह, पंचमंगलपाठ, महानीरस्तोत्र एवं संक्टहरुग्यिनती झाडि भी भी हुई है।

७२० श्रह्याला— बुधाजन । पत्र मं० ११ । बा० १०×७ दक्षा । भाषा—हिन्दी पद्य । विषय—धर्म । र० काल सं० १६४६ । लेट काल × । पूर्ण । वै० सं० १६७ । इट मण्डार ।

७२**१. छेद्**पियङ—इन्द्रनिद्दि। पत्र सं०३६। घा० ८४५ इ**व्य**ा भाषा–प्राकृतः। विषय–प्रायश्चित । ঘালব । र०काल ४ । पूर्णा। दे० सं०१८२ । कुभण्डारः।

७२२. जैनागारप्रक्रियाभाषा---वा० दुंखीषस्त् । पत्र सं० २४ । आ० १२४७ ६झा । भाषा-हिन्यो विषय-भावक धर्म वर्षत्र । र० काल सं० १६३६ । वे० काल 🗡 । ध्रदुर्गः। वे० सं० २०६ । कः भण्डार । ७२३. प्रति सं०२ । पत्र सं०६ ४ । ले० कास सं० १९६६ बासोज सुदी १० । वे० सं०२०६ । क भण्डार ।

७२४. ज्ञानानन्दश्रायकाचार—साधर्मी आर्द्दि रायमञ्जा पत्र सं० २३१ । मा० १३४८ दश्च । भाषा—हिन्दी । विषय-मावार सास्त्र । र० काल १२वी शताच्यी । ले० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० २३३ । क भण्यार ।

७२४. प्रति सं०२ । पत्र सं०१४६ । ले॰ काल × । वे॰ सं०२६६ । मुन्नपडार । ७२६. प्रति सं०२ । पत्र सं०४० । ले॰ काल × । ब्रापुर्ण । वे॰ सं०२२१ । क्रामण्डार ।

अर्थ- प्रति संव दे | पत्र संव देवे | लेव काल संव ११३२ धावरण सुदी १४ | वेव संव २२२ । का अध्यार ।

७२.प. प्रतिसं**० ४ । पत्र सं० १०२ मे २७४ । ले**० काल × । वै० सं० ४६७ । च भण्डार ।

७२६. प्रति संट ४ । पत्र सं० १०० । ले० काल ⋉ । बपूर्ण । वे० सं० ५६८ । च भण्डार ।

७२०. **ब्रानर्वितासिए—मनोहरदास** । पत्र सं०१० । घा० ६६ँ/४५ँ ट**ब्र**ाभाषा–हिन्दी । विषय– धर्म। र० काल × । **के∘ काल × । समूर्ती । वै०** सं०१४५३ । स्त्र सण्डार ।

विशेष-- ५ से = तक पत्र नहीं है।

u3१. प्रतिसं० २ । पत्र मं∙ ११। ले० काल सं० १८६८ श्रावण सुदी ६ । वे० सं० ३३ । ग भंडार u3२ प्रतिसं० ३ । पत्र सं० द । ले० काल × । वे० सं० १८७ । च श्रण्डार । विशेष—१२६ छन्द है ।

७३३. तत्त्वक्कानतरंगियी — भट्टारकक्कानभूषया । पत्र सं०२७ । बा०११८५ रक्का भाषा-संस्कृत विषय-धर्म । र०काल सं०१५६० । ले०काल सं०१६३५ श्रावण मुदी ४ । पूर्ण । वे०सं०१८६ । क्का भण्डार ।

> ७देश, प्रति सं०२ । पत्र सं०२६। ले॰ काल सं०१७६६ चैत बुदी मा वे॰ सं०३३३। छा भंडार। ७३४, प्रति सं०३ । पत्र सं०३६। ले॰ काल सं०१६३४ ज्येष्ठ बुदी ११। वे॰ सं०३६६। क भंडार ७३६, प्रति सं०४। पत्र सं०४७। ले॰ काल सं०१८८। वे॰ सं०२६४। क भण्डार।

७३७. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ७० । ले० काल × । वे० सं० २४३ । क भण्डार ।

विशेष-प्रति हिन्दी सर्थ सहित है ।

• ३६ म. प्रति सं०६ । पत्र सं०२६ । लेंग्काल सं०१ ३ म् ० फाछुसासुदी १५ । वेश्सं०५१३ । আ भण्डार ।

७३६. त्रिक्शांबार—भ० सोमसेन । पत्र सं० १०७ । झा० ११≾५ रञ्च । आपा-संस्कृत | विषय-माबार-पर्म । र० काल सं० १६६७ । ले० काल सं० १८५२ आववा बुदी १० । पूर्ण । वे० सं० २८८ । इस भण्डार ।

विशेष---प्रारम्भ के २४ पत्र दूसरी लिपि के है।

७४८०. प्रति सं०२ । पत्र सं०८१। ले० काल सं०१८३६ कालिक सुदी १३ । वै० सं०६१ । इद् भण्डार ।

विशेष---पंडित बखतराम और उनके शिष्य शम्मूनाय ने प्रतिलिपि की थी।

७४१. प्रति संद ३ : पत्र सं० १४३ । ले० काल × । वे॰ सं० २८६ । व्य अध्डार ।

७४२. त्रिवर्णाचार \*\*\*\* । पत्र तं० ६६ । आः० १०६/४५६ इ.स. । आया-संस्कृत । विषय-प्राचार। र०कान × । तं०काल × । पूर्णावे० ं० ७६ । साक्षणार ।

७४३. प्रति सं० २ | पत्र सं० १५ | ने० काल × | ने० सं० २८५ | अपूर्ण । क मण्डार ।

७४४. श्रेपनक्रियाकोश—दौलतरातः। पत्र संकदरा झा०१२४६ दश्चा आया—हिन्दी। विषय— बाबार। रुकाल संक१७६४ । सेक्काल ४ । अपूर्ण। वेकसंक ४ दश्या व्यवस्थार।

७४६. द्रव्यक्रपाट $\cdots\cdots$ । पत्र सं० २३। सा०  $\pm \times$ ३ इस । आषा-संस्कृत । विषय-वैदिक साहित्य (धावार)। र० कान  $\times$ । ते० कान  $\times$ । पूर्ण। वे॰ सं० १६६०। का अच्छार।

७४७. दरीनप्रतिमास्त्रकृष्णःः। पत्र सं०१६। मा०११६×५६ दश्चः। भाषा—हिन्दीः। विषय—धर्मः। र०कालः  $\times$ । त्रंगः। वै०सं०१६१। इत्र मण्डारः।

विशेष--धावक की भ्यारत प्रतिमाधों में से प्रथम प्रतिमा का विस्तृत वर्शन है।

७५**५. दश्मिकिः**'''। पत्र सं० ५६। मा० १२×४ द**ञ्च ।** मापा—संस्कृत । विवय—धर्म । र० काल ×। र० काल मं० १६७३ मासोज बुदी ३ | वे० सं० १०६ | **डा अण्डार ।** 

विनेष---दश प्रकार की भक्तियों का वर्शन है। अट्टारक प्रचारिक के झान्ताय वाले सम्बेलवान वालीय सा० टाप्टर यंश में उरवप्त होने वाले साह भीसा ने चन्द्रकीति के लिए बीजमाबाद में प्रतिसिधि कराई।

७४६. दशलाल्याधर्मेवर्णन-पंटसरामुख कासलीवाल । पत्र तं०४१। झा०१२४६६ इता। भाग-हित्रो गय । विषय-धर्म। र० काल ४ । तं० काल सं० १६३० । पूर्वा। दे० तं० २६४ । इत सण्डार।

विशेष--रत्नकरण्ड भावकाचार की गद्य टीका में से है।

७४०. प्रति सं०२ । पत्र सं०३१ । ले० काल × । वे० सं०२६६ । क्र भण्डार ।

७४१. प्रति सं० ३ । पत्र सं० २४ । ले० काल × । बै० सं० २६७ । क्र भण्डार ।

७४२. प्रतिसं० ४ । पत्र सं० ३२ । ले∍ काल × । वे० सं० १८६ । छ भण्डार ।

७५३. प्रतिसं०४ । पत्र सं०२४ । ले॰काल सं०१६६३ कार्तिक सुदी६ । बे॰ सं०१८६ । इद्योगदार ।

विक्षेप-श्री गौविन्दराम जैन शास्त्र तेसक ने प्रतिलिपि की ।

A Samuel Contract of

७४४. प्रति सं० ६। पण सं० २०। फो० काल सं० १६४१। वे० सं० १८६। ह्यू अध्यार। विशेष---मरितम ७ पण बाद में लिखे एवे हैं। ७४४. अति संट ७ । पत्र मं० ३४ । ले० काल 🗴 । । वे० मं० १=६ । छ भण्डार । ७४६. प्रति संट = । पत्र मं० ३० । ले० काल 🗙 । अपूर्ण । वे० मं० १=६ । छ भण्डार ।

७४७. प्रति संद ६ : पत्र संव ४२ । लेक काल × । वेक संव १७०६ । ट मण्डार ।

७४८. दशलच्याधर्मवर्षान । पत्र सं० २६ । घा० १२ $\frac{7}{6}$  $\times$ ७ $\frac{3}{6}$  डखा। भाषा-हिन्दी। त्रियस-धर्म। र०काल  $\times$ । ले०काल  $\times$ । पूर्णा वे० सं० ५६७ । च अण्डार ।

७४६, प्रति सं०२ । पत्र मं०६ । ले० काल 🗴 । वे० मं० १६१७ । ट अण्डार । विकोष — जवाबरलाल ने प्रतिलिधि की थी ।

७६८. **दानपंचारात— पद्मानंदि ।** पत्र सं०⊏ । ब्रा० ११९८ **: डब्र** । भाषा—पंस्कृत । विषय—पर्म । र•काल × । ले०काल × । वे०ं० ३०५ । ज्याभण्डार ।

× । लब्काल × । यब्रुंग्य २००४ । स्त्रुंग्य अध्यार विकोय—— क्रिलिम प्रकारित निस्स प्रकार है——

श्री पद्मारि पुनिराश्वित पुनि पुग्नदान पंचानन गनिनवर्गा त्रयो प्रकरण ।। ४ति दान पंचानन समास ।।

७६१. दानकुत्वः'''''' पत्र मं ७ ७ । घा० १० ४५ टब्स । भाषा—प्राकृत । विषय—प्रसी । १० वान 📐 ।
लेक काल मंक १७५६ । पूर्णी । वैक मंक = ३३ । ख्रा भण्डार ।

विशेष—युजरानी भाषा में मर्थ दिया हुमा है। लिपि नागरी है। प्रारम्भ में ४ पत्र तक चंश्यवदनक शरू प्र दिया है।

७६२. दानदील तपभावना— धर्मसी। पत्र मं०१। घा०६६४४ ट्रेड । आया–हिन्दी। विषय– धर्म। र०काल ४ । ते०काल ४ । दुर्गी। वे०सं०२१४३ । ट्र भण्डार।

७६६. दानदीलितपभावनाःःःः। पत्र सं०६ । आर० १०%६ दृद्धाः भाषाः सम्बन्धः । विषय-धर्मः । र० कालः  $\times$  । ले० कालः  $\times$  । समूर्ता । वे० सं० ६३६ । स्राभण्याः ।

विशेष-४ ५ पत्र नहीं हैं। प्रति हिन्दी ग्रर्थ सहित है।

७६<del>४, दानशीलतपभावना'''''। पत्र सं०१। झा०६३ .८ दक्का। भाषा-क्रिन्दी। विषय-प्रमः।</del> रुकाल ×। ने•कान ×। पूर्णावे० सं०१२६६। ऋ भण्टार।

विशेष---मोती और कांकडे का संवाद भी बहुत मुन्दर रूप में दिया गया है।

७६५. दीपसालिकानिर्धाय \*\*\*\*\*\* । पत्र सं०१२। द्या०१२४६ डक्का। भाषा−हिल्दो । विषय–पर्सः इ.काल ४ । ने०काल ४ । पूर्णा। वे०सं०३०६ । क. भण्डारः।

विशेष--- लिपिकार बाखुलाल व्यास ।

७६६, प्रति संट २ । पत्र मंट ६ । लेट काल 🔇 । पूर्ण । वेट मंट ३०५ । स्ट भण्डार ।

७६७. दोडापाहुड—रामसिंह । पत्र सं०२० । झा० ११८४ डक्का। भाषा–घरघंटा। विषय–झाबार ग्रास्त्र । र० काल १०वी गताब्दि । ने० काल × । झपूर्ण । वे० मं०२०६२ । इस अव्हार ।

विशेष--कुल ३३३ दोहे हैं। द से १६ तक पत्र नहीं है।

७६८ घर्मबाह्नाः ःः। पत्र सं० ८ । मा० ६२,४७ । मात्रा—हिन्दी । विषय—वर्म । र० काल ४ । ने० कान ४ | पूर्ण | ने० कं० ३९८ । इस मण्डार |

७६६. धर्मपंचर्विशतिका— ज्रह्मजिनद्वासः। पत्र सं०३ । सा० ११६,४४६ दक्कः । भाषा–हिन्दी। विषय–भर्म। र०काल १४वी सताब्दी। ले०काल सं०१८२७ पीच बुदी ६ । पूर्ण। वे०सं०११०। ह्वः जण्डार।

इति त्रिनियसैद्धान्तिरूवक्कदर्शावार्थः श्रीनेमिचन्द्रस्य शिष्य त्र॰ श्री जिनदास विरचितं धर्मपंवविकातिका नामगारुतं समाक्षम् । श्रीचन्द्रः ने प्रतिलिपि की याँ ।

**७.७०. धर्मप्रदीप्रभाषा—पन्नालाल संधी। प**त्र मं० १४। ग्रा० १२×७% । भाषा—हिन्दी। र० काल मं० ११३५। मं० काल ४। पूर्णा विक सं० ३३६। **क भ**ण्डार।

विशेष-संस्कृतमून तथा उसके नोचे भाषा दी हुई है।

७७१. प्रति स्में०२ । पत्र सं०६४ । ले० काल सं०१६६२ द्यामोज मुदी१४ । वे० सं०३३७ । इस् भण्डार ।

७७२, धर्मप्रतोत्तर—विसलकोर्ति । पत्र सं० ५० । झा० १०३×४५ । भाषा—संस्कृत । दिवय—धर्म । र० कात imes । सं० काल सं० १८१६ फासून मुदी ५ । झा भण्डार ।

विशेष—१११६ प्रन्नो का उत्तर है। ग्रन्थ में ६ परिन्छेद हैं। परिन्छेद में निम्न विषय के प्रश्नो के उत्तर ह— १. दशलाक्षरिएक धर्म प्रस्तोत्तर । २. श्रावकमर्म प्रस्तोत्तर वर्णन । ३. रन्तत्रय प्रस्तोत्तर । ४ तस्य प्रन्तोत्तर । ४. कर्म विराव प्रन्ता । ६. सज्यन वित्त वक्षम पृच्छा ।

मङ्गताचरणः - नीर्थेशान् श्रीमतो विश्वान् विश्वनाथान् जगर्गुरुत् ।

धनन्तमहिमारूकान वंदै विश्वहितकारकान ॥ १ ॥

बोखबन्द के शिष्य रायमल ने जयपुर में शांतिनाथ बैत्यालय मे प्रतिलिपि की थी।

७७३. धर्मप्रहनोत्तर ' ""। पत्र सं०२७ । आरा० च ;ं४४ । आषा—हिन्दी । विषय—सर्मे । र० काल ४ । मे० काल सं०१६३० । पूर्णावेल सं०४०० । आर्थ अण्डार ।

विशेष---ग्रन्थ का नाम हिलोपदेश भी दिया है।

्र अक्षर्थः धर्मित्रहर्नोत्तरीः''''''। पत्र मं∘ ४ ते ३४। मा० ८×६ इक्का। भाषा-हिन्दी। विषय-- धर्म। र० काल ×। ले० काल सं० १९३३। म्रपूर्ण। वे० सं० १९० । च नम्बार।

विशेष—पं० लेमराज ने प्रतिलिपि की !

७०%, अर्मप्रतीत्तर आयकाणारमाथा—जन्माराम । पत्र मं० १७७ । सा० १२८८ इ**छ । माधा**— हिन्दी । विषय— आवकों के प्रावार का वर्णन है। र<sup>े</sup> काल सं० १८६८ । ले० काल सं० १८६० । पूर्णा वे० सं० २३८ । **क भण्डार ।** 

७८७. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३५ । ले॰ काल 🗴 । वै॰ सं० २६८ । व्या भण्डार ।

७.उ.स. धर्मरज्ञाकर—संमहकर्ताप न् संग्लापण संग्रह । मार्ग्सक्त । विषय—वर्षार कल्लासंग्रह=० सिर्काल ×ापूर्णावेल संग्हरण । क्राज्ञार ।

वियोध-लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है-

सं० १६६० वर्षे कोश्वासंत्रे मंदतट प्राप्ते अद्वारक श्रीजूबरण शिष्य पंडित सङ्गल इत शास्त्र रत्माकर नाम शास्त्र संपूर्ण। संबद्ध पत्र्य है।

७०७६. धर्मरसायन — पद्मलंदि । पत्र सं०२३ । छा०१२ $\times$ १ इक्का । भाषा-प्राकृत । विषय-पर्म ।  $\mathbf t$ ० काल  $\times$  । त्र्प । वे० सं०३४१ । कः भण्डार ।

७८८. प्रति सं०२ | पत्र सं०११ । ते० काल मं० १७६७ बैनाल बुदी १। वै० मं० ४३ । क्य भण्डार । ७८२. धर्मरसायन'''''' | पत्र मं०द | प्रा०११०४६ इक्षा भाषा-संस्कृत । विषय-वर्ग। र० काल × । ते० काल × । प्रपूर्ण । वे० सं०१६४ । अर्भण्डार ।

्राम्य क्षेत्र स्वर्मे संस्थापः प्राप्त संदर्शमा हा १०४४ दश्चा जावा – संस्कृतः विषय–वर्मार० काल ४। संवक्तास्य अस्ति संस्कृतः

७८६. धर्मसंब्रहमावकाचार—पंकोधावी । पत्र संग्धान माग्दिर्ध इक्का । मापा–संस्कृत । विषय—प्रावक धर्मवर्णम । रंग्कासंग्देश ३१ । नंगकान संग्देश ४२ कालिक मुदी ४ । पूर्ण । वेग्संग्देश १६६ । इक्कार ।

विश्रोष—प्रति बाद में मंशोधित की हुई है। मंगलावरण को काट कर दूसरा भंगलावरण लिखा गया है। तथा पुरिका में सिध्य के स्थान में मंतवासिना शब्द जोडा गया है। लेखक प्रशस्ति निम्म है—

श्री विक्रमादित्यराज्यात् संवत् १४४२ वर्षे कात्तिक सुदी १ प्रहार्विन श्री वर्डे मानचैत्यालयविराजमाने श्रीहिषार पेराजान्तत्ते मुलतालश्रीवहलोलसाहिराज्यश्रवस्त्रमाने श्री मुलनवे शंवाभ्याचे सारस्वरमखे बलास्कारताणं भट्टारक श्रीवयमिदिवः। । तत्रपट्टे बहुतवर्ष्ण्यक्रमतिहत्तवः। भट्टारक श्रीवयमिदिवः। । तत्रपट्टे बहुतवर्ष्ण्यक्रमतिहत्तवः। भट्टारक श्री जिनवप्रवेवाः तत्त्राच्ये मंडलावायं प्रुप्ति श्री रामक्रीत्ति एविष्ठाभीमोहास्यः तदाममाथे अवेशवालावये भांसा गोने परमश्रावन सामृतामाना ताम्याया भाग्री वेष्ठप्रसारादिव सवनतररार साच्यो नाज्यस्त्रीक्षत तयो श्रावकाबारिवर सवनतररार साच्यो नाज्यस्त्रीक्षत तयो श्रावकाबारिवर सवनतररार साच्यो नाज्यस्त्रीक्षत तयो श्रावकाबारिवर सित नामनी । तत्र्यस्त्रमाने सित्ति सामन्ति साच्या प्रसादिवर स्त्रमाने साच्या । तद्वायविष्ठपुर्वरणारिवर वेष्टिनीक्षत्रसाम्याचा स्त्रमाने स्तरमाने स्त्रमाने स्तरमाने स्त्रमाने स्तरमाने स्तरमाने स्त्रमाने स्तरमाने स्त्रमाने स्तरमाने स्त्रमाने स्तरमाने स्त्रमाने स्तरमाने स्तरमान

धयाः । द्वितीय वृत्रः पंचारमुद्धतप्रतिपानको नेमिदासः तस्य भावां विहितानेकवन्मैकायां ग्रुणिविरि इति प्रसिद्धिः सस्पुनी विरंजीवितां सेवार चंदराय चंदाभियानी । अय सामु केसाकस्य ज्येष्ठा जायावीलादिष्ठुण्यत्स्वानिः साम्यो कमलक्षी द्वितीयमनेकव्रतमियमाष्ट्रधानकारिका परमधाविकासाध्यी सुन्दरीनामा तस्तद्भवः सम्यन्धवानेकृतद्वावानवरानकः । संचपति कृगराह । सस्यन्त नालावीलिवनयाविद्युल्यानं सामु लावी नाम येथं । तथोः सुतो देवपूजाविषद्क्षिया कमलिनीविकास-नेकमात्तंत्र्वायमा । विन्तयावः तम्यहिलाधमर्थकम्ये कर्म वीरितनाम । एतेषां मध्येशंचयति स्ट्हास्यं मार्या जही नाम्ना चित्रपुन ग्रांतिवाममं । विन्तयावः तम्यहिलाधमर्थकम्ये कर्म वीरितनाम । एतेषां मध्येशंचयति स्ट्हास्यं मार्या जही नाम्ना चित्रपुन ग्रांतिवाममं । विन्तयावः तम्यहिलाधमर्थकम्ये कर्म वीरितनाम । एतेषां मध्येशंचयति स्ट्हास्य मार्या जही नाम्ना चित्रपुन ग्रांतिवामनं मियासयो न्योपाजितवित्तेन इदं श्री धर्मसंबह पुस्तकर्यक् पंडितशीमीहास्यस्योपदेनेन प्रवमतो ग्रोंक अवर्तनार्यं लिलापितं स्व्यानां पठनाय। निजकानावरस्थकम्यन्त्रार्थं भावाद्वावन्त्रात् ।

अन्तर्थः प्रति सं०२। पत्र सं०६३। ले० काल ×। वे० सं०३४४। क भण्डार।

फ्रम्थ. प्रति सं० ३। पत्र सं० ७०। ले० काल सं० १७८६। वे० सं० ३४२। **इ**न्मण्डार ।

७--६. प्रति सं० ४ , पत्र सं० ६३ । ते० काल सं० १८-- ६ चौत सुदी १२ । वै० सं० १७२ । च अपबार । ७-८७. प्रति सं∙ ४ । पत्र सं० ४० ने ४४, । ते० काल सं० १६४२ बैद्याल सुदी ३ । वै० सं० १७३ । च अपदार ।

> ७६६. प्रति सं ६ । पत्र सं ० ७६ । ते० काल सं ० १६५६ मात्र सुदी ३ । वे० सं० १०६ । ह्यु अंडार । विशेष---अलतराम के शिव्य संवितराम हरिबंशदास ने प्रतिलिधि करवाई ।

७८६. धर्मेसंब्रहश्रावकाचार $\cdots$ ा पत्र सं० ६६ । बा० ११२ $\times$ ४३ इक्का । भाषा-संस्कृत । विषय-भावक धर्म । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । वे० सं० २०३४ । व्या अण्डार ।

विशेष---प्रति दीमक ने आप ली है।

७६०. घर्मे संसद्धशायकः बाहर \*\*\*\* । पत्र सं०२ से २७ । प्रा०१२४४ इक्का भाषा-हिन्दी। विषय-श्रावक धर्म। १० काल ४ । ले० काल ४ । अपूर्ता । वै० सं०३४१ । इत्र मण्डार ।

७६१, धर्महर्त्त,स्त्रप्रदीप "'। पन सं० २३। आ० ९८४ दक्का। जाया-संस्कृत । विषय-वैदिक साहित्य हे र० नाव : । ले० काल ×। स्रपूर्ती वे० सं० १४६६ । का अच्छार ।

७६२, धर्मसरोबर—के अराज गोहीका। पत्र सं० ३६। घा० ११३×७३ इत्र । जाण-हिन्दी। विषय-धर्मपदेवा। र० काल सं० १७२४ धावाद सुवी ४८। ले० काल सं० १६४७। पूर्या। वै० सं० ३३४। क्र अंडार

> विशेष—नागसद, धनुषसद तथा चक्रसद कविताम्रो के चित्र हैं। प्रति सं० २ के म्राघार से रचना संबत् है ७६३, प्रति सं० २। ले० काल सं० १७२७ कालिक नदी ४। वे० सं० ३४४। क मण्डार।

विशेष--- प्रतिलिपि सांगानेर में हुई बी।

७६५, अर्थसार—पंट शिरोमसियदासः । पत्र सं० ६१ । प्रा० १३% ७ इस्र । माग-हिन्दी । विषय-धर्म । र० काल सं० १७३२ बैसास्त सुदी ६ । ले० काल 🗶 । प्रपूर्ण । वै० सं० १०४० । का भण्डार ।

७६.४. प्रतिसं०२ । पत्र सं०४७ । ले०काल सं०१६६५ फाष्ट्रसाबुदी १। वे०सं०४६ । आ अध्वार।

विशेष-श्री शिवलालजी साह नै सवाई काधोपूर में सोनपाल मौसा से प्रतिलिपि करवाई ।

७६६. धर्मासृतस्कृतस्य ह— ऋाशाघर । पत्र सं० ६४ । मा० ११%४३ रुखा । भाषा—संस्कृत । विषय-भाषारएवं धर्म । र० काल सं० १२६६ । ले० काल सं० १७४७ धालोज बुदी २ । पूर्ण । वे० सं० २६४ ।

विशेष—संबद् १७८७ वर्षे बासीज मुद्दी २ बुबबासरे ब्रयं द्वितोय सागरधर्म्म स्कंधः रवान्यत्रपट्ससब्य-धिकानि बस्वारिषठानि ॥४७६ ॥ छु ॥

धंतमहुतमस्त्रेषी रम प्रुष्टियं सिमापन्ता ।।
हृंति ग्रसंस्य जीवानिहिंग सन्वदरसी ।। दुग्या गाया ।।
संगर कडू मिथीभूगवरोगमसू कम्मासं ।
एव सर्व्य विदलं वज्जोपन्याययेगा ।। १ ।।
विदलं जी भी पद्या मुहं च पत्तं च दोविषो विज्जा ।
ग्रह्मावि ग्रम्म पत्तो भू जिज्जं गोगमाहंय ।। २ ।।

इति विदल गाया ॥ श्री ॥

रवनाका नाम 'धर्मापून' है। यह यो भागों ने विभक्त है। एक सागाधर्मापून तथा दूसरा प्रनागार धर्मापून।
७६७. धर्मोपदेशपीयूपआयकाचार—सिंहनींद् । पत्र मं∘ ३६ । ब्रा० १०२,४४३ डब्रा। भाषा— संस्कृत । विषय–प्राचार शास्त्र । र० काल ४। ले० काल सं० १७८४ साथ सुदी १३। पूर्ण। वे० मं० ४८। घर भण्यार ।

७६८. धर्मीपदेशश्रावकाचार—कामोधवर्ष। पत्र सं∘ ३३। घा० १०५४५ दक्षा भाषा—संस्कृत। विषय—काचार बास्त्र। र० काल ४ । ने० काल सं० १७६५ माघ मुदी १३। पूर्ण। वे० सं० ४६। घ मण्डार।

विशेष--कोटा में प्रतिलिपि की गई थी।

७६६. धर्मीपदेशशावकाचार—बद्धा नेसिट्स । पत्र सं० २६ । पा०१०४४३ दश्च । भाषा-संस्कृत । विचय-माचार शास्त्र । र० काल ४ । वे० काल ४ । धपूर्ता । वे० सं० २४४ । छ अण्डार । प्रतिस पत्र नहीं है ।

> मठट, प्रति संट २ । पत्र संट १५ । ले॰ काल संट १६६ ज्येष्ठ मुदो ३ । वेट संट मठ । जाभण्डाः । विजेष—भवानीकस्ट ने स्वयटनार्थं प्रतिलिपि की थी ।

द•१. प्रति सं०३ । पत्र सं०१८ । ने० काल × । ने० नं० २३ । इस मण्डार ।

विशेष---प्रति प्राचीन है।

**८०३. धर्मापदेशसंग्रह—सेवाराम साह**। पत्र सं० २१८। ब्रा०१२४८ इ**ख**ा भाषा-हिःदो । विक्य-धर्म । र० काल सं०१८५८ । ले० काल ४ । वै० सं० ३४३ ।

> विषेष---प्रत्य रचना सं० १६५६ में हुई किन्तु कुछ शंश स० १८६१ में पूर्ण हुआ। ८०५. प्रति सं० २ । पत्र सं० १६०। ले० काल × । वे० सं० ५२७ । व्य कष्टार । ८०६. प्रति सं० २ । पत्र सं० २७६। ले० काल × । वे० सं० १८६५ । ट पण्डार ।

म०६. तरकतुः स्वर्धेत—भूबरदाय । पत्र तं०३। का० १२×४३ इक्का आगा-हिन्दी पद्य। विषय—नरक के दुलों का वर्सन । र० कान × । ते० कान × । पूर्से । वे० स० ३६४ । का नष्टार ।

विशेष--भूधर कृत पार्ख्युराग में से है।

मटफ. प्रति संट २। पत्र संग १०। लेग काल ×। वेग संग १६६। ऋ भण्डार।

संद्रम् तरकवरीतः'''''। पत्र संव ६ । साव १०६ै ४१ इक्का । भाषा-हिल्दी । विषय-नरको का वर्शन । र• काल ४ । नेव काल संव १८७६ । पूर्ण । वैव संव ६०० । च अण्डार ।

विशेष-सदापुल कासलीवाल ने प्रतिलिपि की ।

विशेष—श्री पार्श्वनाथ चैत्यालय में अंदेलयाल गीत्र वाशी वाई तील्हू ने श्री धार्थिका विश्वय श्री को भेंट किया। प्रकारित निम्न प्रकार के—

संबन् १६१२ वर्षे बैचाल सुवी ११ दिने श्री पार्श्वनाय वैश्वालये श्री मुलसंचे सरस्वनी पच्छे बलास्कार-गणे श्रीकुंदबुंदावार्यान्ये महारक श्री प्यानंदि देवा तत्त्रहें म० श्री सुमवन्द्रदेवाः तत्त्रहें म० श्री प्रमावन्द्रदेवा तत् तत्त्वालया क्ष्या तत्त्व किया मण्डलाचार्य श्री पर्यवन्द्रदेवा तत्त्वालया स्वानंद्र स्वीति गोशे वार्ष्ट नीत्त्व इदं शास्त्रं नवकारे श्रावकाचारं सानावरणी कर्मक्षयं निमानं स्विका वित्तिसरीए दत्तं ।

६९८. नहोदिष्टः''''''।पत्र सं०३ । सा०६×५ इच्चा । भाषा—संस्कृत । विषय–धर्म । र०वाल × । लेऽकाल × । पूर्ण । दे० सं०१ १३३ । अप्र भण्यार ।

८११, निकासियु— ज्ञान आसिदासा। पत्र सं∘२ । सा० ८४४ दक्का आया—हिन्दी। विषय–धर्म। र०काल ×। ते०काल ४ । पूर्ण। वे०सं०३६८ । कृत्रभक्षार।

कश्य, नित्यकुत्यवर्धीनः\*\*\*\* । पत्र सं० १२ । मा० १२×५३ दश्च । भाषा-हिन्दी । विषय-धर्म । र० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० ३५६ । इक वण्डार ।

दर्श. प्रति सं०२ | पत्र सं०६ | से० काल × | वै० सं० ३५६ | इन् अण्डार |

दश्के. निर्माल्यद्योज—चा० दुवीचस्य । पत्र सं०६ । मा० १०३४-२३ मापा⊸हिन्दी । विषय-भावक धर्म वर्रात । र०काल ४ । ते० काल ४ । ब्रपूर्ण । वै० सं०३ स्१ । क अध्यार ।

=१**४. निर्वासामकरस्य**ःःःः। पत्र सं० ६२ । आ० ६५ूं×=३ इका । जाया—हिन्दी गख । विषय—धर्म । र० काल × । ले० काल सं० १=६६ **बैधाल दुरों** ७ । दूरों । वै० सं० २३१ । आर अण्यार ।

विशेप-- प्रटका शाहज में है । यह जैनेतर प्रन्य है तथा इसमें २६ सर्ग हैं ।

म्दर्भ निर्वाखनो इकनिर्धाय— नेसिद्गस्तः । यत्र सं०११ । बा०११३ ४५३ इक्का भाषा–हिन्दी गयः । विषय–महावीर-निर्वाख के समय का निर्धाय । र० काल ⋉ । ते० काल ⋉ पूर्णा । वे० सं०१७ । क्का अध्यार ।

िधमे एवं का बार शास्त्र

६९७. पंचपरसेष्ट्रीशुत्युः\*\*\*\*। पत्र सं० ४ । ब्रा० ७ $\times$ ४२ हृ हृ ॥ श्रावा—हिन्दी । विषय—धर्म । ए० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० १३२० । आस्त्र अध्यार ।

दश्क, पंचपरसेष्ठीशृत्यवर्धाच—कालुरास्रः। पत्र सं० ७३ । सा० ४३.४४३ । प्राथा–हिन्दी गचा। विषय–व्यरिहंत, सिद्ध, द्वाचार्य, उपाच्याय एवं सर्वे साचु पंच परमेष्ठियों के युर्णों का वर्णन । र० काल सं० १८६५ फायुरा सुदी १० । ले० काल सं० १८६६ माचाद बुदी १२ ! पूर्ण । वे० सं० १७ । ऋ मण्डार ।

विशेष-६०वें पत्र से द्वादशानुत्रेका भाषा है ।

दश्ट. पद्मलंबिपंचर्विशतिका—पद्मलंबि। पत्र लं॰ ४ से व ३ १ झा० १२३४४ इक्का । भाषा—संस्कृत। विषय-वर्म। १० काल ४ । ते० काल लं० १४६६ वैत सुदी १० । सपूर्ण। वे० लं० १६७१ । का भण्डार।

विशेष--- लेखक प्रशस्ति अपूर्ण है किन्तु निम्न प्रकार है---

श्री अर्थ बन्द्रास्तदास्नाये श्रैष गोत्रे संकेशवालान्वये रामसरिवास्तव्ये राव श्री जगमाल राज्यप्रवर्तमाने साह सोनपाल .......

**६२०. प्रति सं०२ ।** पत्र सं०१२६ । ने० काल सं०१५७० ज्ये**ड** सुदी प्रतिपदा । वे० सं०२४५ । **व्य कण्डार** ।

विशोष----प्रशास्ति निम्नप्रकार है---संबत् १४७० वर्षे उच्छे सुधी १ रबी श्री बूलसंचे बलानकरानसे सरस्वती गच्चे श्री कु बकु दावार्यान्वये म० श्री सकलकीतिस्तिच्छ्य म० श्रुवनकीतिस्तिच्छ्य म० श्री ज्ञानभूपण तिच्छत्य बद्धा तेजसा पठनार्थं । वेजुलि प्राये वास्तव्ये व्या० सक्वासेन विशिवता । सुनं जवतु ।

विषय सूची पर "सं० १६= ५ वर्षे" लिखा है।

द्धरश. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६ । ले० काल × । वे० सं० ५२ । आध्र अण्डार ।

दर्र. प्रति सं० ४। पत्र सं० ६०। ले० काल सं० १८७२। वै० सं० ४२२। **६** भण्डार।

द्दरे. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १४१ । ते∙ काल × । वे० सं० ४२० । क भण्डार ।

द्धरप्त. प्रति सं०६। पत्र सं० ५१। ले० काल 🗴 । वै० सं० ४२१। क भण्डार।

विशेष-प्रति संस्कृत टीका सहित है।

≒२४. प्रतिसं०७ । पत्र सं० १६ । ले० काल सं० १७४ = शाव सुदी४ । वे० सं०१०२ । स्व अध्यार ।

विशेष---भट्ट बक्सभ ने अवंती वें प्रतिलिपि की थी । बहावर्याष्ट्रक तक पूर्ण ।

प्रदर्शक संविद्यालय संविद्यालय संविद्यालय संविद्यालय संविद्यालय संविद्यालय संविद्यालय संविद्यालय संविद्यालय संव सम्बद्धाः

प्रसित्त निम्नप्रकार है— संबत् १४७० नाव बुधी २ बुधे श्रीमुलसंवे सरस्वतीगच्छे बनात्कारमत्त्रे श्री कुंबकुंबाबार्यान्वये भट्टारक श्री पर्यानींद देवास्तरस्ट्टे श्रद्धारक श्री सक्तवकीतिदेवास्तरस्ट्टे श्रद्धारक श्री सुवनकीतिदेवास्तर स्त्रातु सावार्य श्री ज्ञानकीतिदेवास्तर्राकीच्य सावार्य श्री रत्नकीतिदेवास्तरिक्क्य सावार्य श्री व्याःकीति उपदेवात् इंबड ज्ञातीय बागबदेशे सागवाद युमस्याने श्री बादिनाय चैत्यासचे हुंबह ज्ञातीय गांधी श्री गीपट मार्बी पँगीस्तराये पुत गांधी राना भागी रामादे सुत हूं गर भागी दादिनये तान्यां स्वज्ञानायगीं कर्म सवार्थ निवास्य इसे पंचविकस्तका दत्ता।

> स्तर्थः, प्रति सं ० ६ । पत्र सं० २ स्त । ले० काल सं० १६३ स्त्राचाद सुदी ६ । कै० सं० ५४ । घ भण्डार विकोष-स्टैराठ नगर में प्रतिकिपि की गई बी ।

दर्द. प्रति सं० १०। पत्र सं० ४। ले० काल ×। बपूर्ण। वे० सं० ४१८। क त्रण्डार।

मन्द. प्रति सं०११। पत्र सं० ४१ से १४६। ते० काल 🗵 । सपूर्ण। वे० सं० ४१६। 🖝 भण्डार।

क्दे॰. प्रति सं० १२। पत्र सं० ७६। ले॰ काल ×ा शपूर्ण। वे॰ सं० ४२०। क मण्डार।

**६३१. प्रति सं० १३** । पत्र सं० ६१ । ले० काल × । प्रपूर्ण । वै० सं० ४२१ । क भण्डार ।

८६२. प्रति सं०१४ । पत्र सं०१३१ । ले० काल सं१६८२ पीच बुदी १० । वे० सं०२६० । ज भण्डार विभोच—कहीं कही कठिन सब्दों के सर्वजी दिये हैं ।

मन्दिर प्रति संट १४ । पत्र सं० १६ माने० कालासं० १७३२ सामग्रासुदी ६ । वै० सं० ४६ । वर्ष सण्डार ।

विशेष--पंडित मनोहरदास ने प्रतिसिपि कराई ।

च-२४८. प्रति सं८ १६ । पत्र सं० १३७ । ले० काल सं० १७३५ कालिक सुदी ११ । वे० सं० १०६ । ज भण्डार ।

=देश-प्रतिसंट १७ । पत्र सं० ७ ⊏ । ते० काल × । वे० सं० २६४ । वर अण्डार । वियोज—प्रतिसामान्य संसकत टीका सक्रित है ।

म-२६. प्रति सं०१म । पत्र सं०५ मा ले० काल सं०१५ दर्भ वैशास सुदी १ । वै० सं०२१२० । द भण्डार ।

विशेष---१४.६५ वर्षे बैद्याल सुदी १५ सोमवारे श्री काष्ट्रासंथे मात्रारांके ( बाबुरान्वे ) पुष्करगरो भट्टारक श्री हेमबन्द्रदेव । तत्र \*\*\*\*\*\*।

**६२७. पद्मलेविपंचर्विशतिटीका**''''''। पत्र सं० २०० । झा० १३८४. इ**ख**ा आया-संस्कृत । विषय-पर्म । र० काल × । ते० काल सं० १६५० आवता बुदी ३ । अपूर्ण । वे० सं० ४२३ । क अण्डार ।

विशेष--- प्रारम्भ के ५१ प्रष्ट नहीं हैं।

म्थम- पद्मानंविषयीशीश्माया—जगतरायः। पत्र सं०१६०। आ०१११ँ×५५ हवाः भाषा–हिन्दी पयः। र०काल सं०१७२२ काष्ठुलः सुदी १०। ले०काल ×। पूर्णः। वे० सं०४१६। क्र अच्छारः।

विशेष-पृत्य रचना औरक्रुजेन के शासनकास में बागरे में हुई थी।

मने ६. मित सं० २ । पण सं० १७१ । र० काल सं० १७५ = । वे० सं० २६२ । व्याभण्डार । विसेष---प्रति सुन्वर है । म्प्रेश्य प्रदानंदिपचीसीभाषा—समालाल सिन्द्का। यत्र सं०६४१। बा०१३×६६ रखा। साया-हिन्देः गद्या। विषय–धर्मे। र०काल सं०१६१५ मंगसिर दुवी १। ले०काल ×। पूर्ण। वे० सं०४१६। कृत्रण्डार

विशेष—इस प्रत्य की वचनिका लिखना ज्ञानकरूजी के पुत्र जाँहरीलासजी ने प्रारम्भ की थी। 'सिख स्पृति' तक लिखने के पक्षाच् प्रत्यकार की मृत्यु होगई। पुतः मञ्जालाल ने यन्य पूर्ण किया। रचनाकाल प्रति सं० ३ के प्रापार में लिखा गया है।

मध्र. प्रति सं०२। पत्र सं०४१७। ले० काल ×। वे० मं०४१७। का मण्डार।

मध्यः, प्रतिस्व ३। पत्र सं• ११७ । ले॰ काल सं॰ ११४४ चैत बुदी ३। वै॰ सं॰ ४१७। क भण्यार ।

म्प्रेट्र, **पद्मानंदिपक्षीसीभाषा**\*\*\*\*\* । पत्र सं०१७। सा०११×७ दृश्यः । भाषा–हिन्दा । विषय– धर्म। र०काल × । ले०काल × । अपूर्ण । वे०सं०४१⊏ । इद्र अण्डार ।

क्तप्रेप्त. पद्मलेदिश्रावकाचार—पद्मलेदि ! पत्र सं०४ ते ४३ । झा० ११६ँ,४५६ दश्च । आवा—संस्कृत । विषय—आवार अस्त्र । र०काल ४ । ले०काल सं०१६१३ । ब्रपूर्ण । वे० सं०४२६ । क्रफ्बार

६४४. प्रति सं०२। पत्र सं०१० ते ६६ | ले० काल ४ । प्रपूर्ण । वे० सं०२१७० । ट नण्डार । ६५६. परीवह्रवर्षन् ...... । पत्र सं०६ । झा०१०६४५ इक्का भाषा–हिन्दी । विषय–धर्म । र० काल ४ । ले० काल ४ । पूर्ण । वे० सं०४४१ । इन नण्डार ।

विशेष-स्तीत बादि का संबह भी है।

= ५४७. पुरुक्तीसेयाः विश्वता । विश्वकाल × । देश संग्वती । पूर्वा । प्रवासा । प्रवासा ।

मक्षमः पुरुषार्थेसिदः युपाय— ऋसृतचन्द्राचार्ये। यत्र सं० ११। घा० १३५४५ दश्च। भावा–संस्कृत विवय–धर्मः र० काल ×ा ले० काल सं० १७०७ संगक्षिर सुदी ३। वे० सं० १३। इस सम्बर्गः।

विशेष-भाषार्य कनककीर्ति के शिष्य सदाराम ने फागुईपुर में प्रतिलिपि की थी।

प्रथः. श्रति स०२ | पत्र सं०१ ते० काल ४।। वे० सं०१४ | क्कृत्रण्यार ∤ स्थः. श्रति सं०३ । पत्र सं०११ । ते० काल सं०१ प्रदर्। वे० सं०१७८ । क्कृत्रण्यार ।

ह्मप्त प्रति सं० ४। पत्र सं० २६। ले० काल सं० १६३४। वे० सं० ४७१। क भण्डार।

विकोड-जनोकों के उपर नीचे संस्कृत टीका भी है।

द्धार प्रति सं० ४ । पत्र सं० क । से० कास × । वे० सं० ४७२ । इक मण्डार ।

ير प्रति सं० ६ । पत्र सं० १४ । ते० काल 🗴 । वे० सं० १७ । खु आण्डार । विकोय----प्रति प्राचीन है । अन्य का पुसरा नाम जिन प्रवचन रहस्य भी दिया हथा है । मध्ये. प्रति सं८ ७। यत्र के० २६ | ने० काल मं० १८१७ बादवा बुदी १३। वै० सं• १८८। इस् भण्डार।

विषय-प्रति टब्बा टीका सहित है तथा जयबूर में लिसी गई थी।

=४४. प्रति सं० ६। पत्र मं० १०। ले० काल ×। वे० सं० ३३१। ज अण्डार।

म्पर्क, पुरूषार्थसिद्ध युषायभागा—पंट टोडरसला। पत्र सं० १७। ग्रा० ११६५४: इक्का । माषा— हिन्दी । विषय-धम । र० काल सं० १८२७ । ले० काल सं० १८७६ । पूर्ण । वे० सं० ४०१ । इस मध्यार ।

८४७. प्रति सं०२। पत्र मं०१०४। ले० काल मं०१६५२। वै० मं०४७३। क्र भण्डार।

⊏४४ म. प्रति संट ३ । पत्र मं० १४ म. | मे• काल मं० १८२७ मंगसिर मुदी २ । वे० मं० ११६ । अक्ष भण्डार ।

म्प्रेसः पुरुषार्थनिद्धस्युपायभाषा—भूषारहासः । पत्र सं०११६ । सा०११५४८ डब्सः । माषा— हिन्दी । विषय-मर्मा र० काल सं०१ ५०१ भारता सुदी १० । ले० काल सं०१६५२ । पूर्ण । के० सं०४७३ । क

म5०. पुरूषार्थसिद्ध युपाय वचनिका—भूसर सिन्न । पत्र सं० १३६ । मा० १३×७ द्र≡ा भाषा— हिन्दी। विषय-भर्म। र० काल सं० १६७१ । ले० काल ×। पूर्ण। वै० सं० ४७२ । कृत्र भण्डार ।

प्रदेश, पुरूषार्थानुशासन—श्री गोबिन्ह महु। पत्र सं० ३८ से ६७। घा० १०४६ इ**छ। भाषा**— मंन्द्रतः। विषय—धर्मः। र० काल × । ने० काल सं० १८४३ भाषाया बुदी ११ः। घपूर्णः। वे० मं∙ ४४ । **घा मण्डारः।** विशेय-प्रशस्ति विस्तृत दी हुई है। स्थोजीराम भावसा ने प्रतिलिपि की थी।

महरु. प्रति सं∘ २ । पत्र सं∘ ७६ । ने० काल × । ने० सं० १७६ । ऋ भण्डार ।

मध्ये. प्रति सं**० ३ ।** पत्र सं० ७१ । ले० काल 🔀 । वे० सं० ४७० । क अण्डार ।

=६४, प्रतिक्रसरगु\*\*\*\*\*। पत्र मं० १३। आ० १२imes५imes६ द्वा । भाषा-प्राकृत । विषय-किये हुये दोघों की छालोबना। र० काल imes। ले० काल imes। कपूर्यों । वे० सं० २३१। व्या मण्डार ।

८६४. प्रति सं० २ । पत्र सं० १३ । ले० काल × । अपूर्यो । वे० सं० २३२ । च भण्डार ।

⊏६६, प्रतिक्रमसणुपाठः''''' । पत्र सं० २६। झा० १×६ ई. इक्का। भाषा–प्रकृत । विषय किसे हुये दोवो की सालोचनार० काल × । ले० काल सं०१ ६१६१ । पूर्णावे० सं०३२ । जामण्डार ।

म्हर्फ, प्रतिक्रमस्यस्युवः''''''। पत्र सं०६। झा० १४६ इक्षा। भाषा-प्राकृतः। विषय-विश्वे हुये दोशों की सालोपना। र०काल ४। लेक काल ४। पूर्णा। वेक सं०२२६मा आर अण्डार।

 $=\xi=$ , प्रतिक्रसगुः\*\*\*\* । पत्र सं०२ से १= । बा० ११ $\times$ ५ इ**ब** । भाषा-संस्कृत । विषय-किये हुये दोषों की बालोचना । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । ब्रपूर्ण । वै० सं०२०६६ । ट अपकार ।

=६६. प्रतिक्रमण्सूत्र-( वृत्ति सहित $^{\circ}$  $)^{\cdots}$ । पत्र सं० २२। मा० १२ $\times$ र्थ् इक्षा । भाषा-प्राकृत । संरक्त । विषय किये हुए दोषों की झालोकना । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूर्त । वै० सं० ६० । घ जण्डार ।

म.७०. प्रतिसात्रत्थापक कूँ अपदेश---जगहरूप । पत्र सं० ४७ । बा० १×४ इक्षा । आया-हिन्दी । विषय-धर्म । र० काल × । ले० काल मं० १२२४ । पूर्ण । वे० सं० ११२ । झ अध्यार ।

विशेष-धौरक्नाबाद में रचना की गयी थी !

क्ष अरे. प्रत्योख्याल\*\*\*\* । पत्र सं० रे। बा० १०×४, दश्चा । आवा–प्राकृत । विषय–धर्म । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वं० सं० १७७२ । ट अण्डार ।

स्७२. प्रश्लोशरश्रावकाचार ""। वत्र सं० २४ । धा० ११% स्ट इख्रा आवा-संस्कृत । विवय-प्रावार धास्त्र । र० काल ४ | ले० काल ४ । घुर्सा। वे० सं० १६१ स | ट अच्छार ।

विशेष--प्रति हिन्दी व्यास्या सहित है ।

म्बर्गे, प्रस्तोत्तरक्षावकाचारमाथा — बुलाकीवास । पत्र मं० १६म । झा० ११४४ इक्क । भाषा — हिन्दी पद्य । विषय–मावार झास्त्र । र० काल सं० १७४७ वैद्याल मुदी २ । ते० काल सं० १८८६ मंगीसर मुदी ६ । वै० सं० ६२ । सा भण्डार ।

विशेष—स्थालालजी के पुत्र छाजूलालजी साह ने प्रतिलिपि वरायी। इस उत्थ वा है भाग जहानाबाद सभा वीचाई र्रुभाग पालीयस में लिखा गया था।

> 'तीन हिस्से या श्रन्थ की भयं जहानाश्राद । बौबाई जलपथ विषे वीतराग परमाद ॥'

८७४, प्रति सं० २ । पत्र सं० ५६ । ते० काल सं० १८८५ सालाग नुवी १ । दे० सं० ६२ । रा अध्वार । विकेष---द्योलालवी साह ने सवाई माध्येपुर में प्रतिनिधि कराकर बंधिरियों के मन्दिर प्रत्य चढाया ।

सङ्ग्र. प्रति सं०३ । पत्र स॰ १५०। लें०काल सं०१८६४ चैत्र मुदी५। वे० स०५८२ । इ० भण्यार ।

विशेष—सं० १८२६ फायुरण सुदी १३ को बस्ततराम गोधा ने प्रतिलिंगि की थो प्रीर उसी प्रति में इस की नकल उतारी गई है। महास्मा सीताराम के पुत्र लासकल्द ने इसको प्रतिलिंगि की।

क्र⊌६. प्रति सं० ४। पत्र सं० २१। ने० काल ×। ते० सं० ६४८। अपूर्ण। च भण्डार।

= ७००. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १०५ । लं० काल सं० १९६६ साथ मुदी १२ । वे० सं० १९१ । छ्र भण्डार ।

स्प्रस्त स्रोत संट ६ । पत्र सं० १२० । लेंग्काल सं० १६८३ पीष बुदी १८ । वेश मंश १६ । आ भण्डार ।

म्प्य- प्रस्तोत्तरआवकाचार आयां —पत्रालाला चौधरी । पत्र सं० ३४० । धा० १२५×५ रखा। आया-हित्यी गया । विषय-माचार सास्त्र । र० काल सं० १६३१ पीच बुदी १४ । ले० काल सं० १६३८ । पूर्ला । वै० सं० ६१० । क भण्यार ।

बन्द. प्रति संद र । पत्र संव ४०० । लेव काल संव ११३१ । वेद संव ५१५ । क भण्डार ।

प्पन्तै. प्रति सं० ३ । तत्र सं० २३१ ते ४६० । ते० काल × । सञ्जूर्ण । वै० सं० ६४६ । च भण्यार । प्पन्न . प्रस्तोत्तरश्रावकाचार ........। तत्र सं० ३३ । सा० ११२/४५ दश्च । भाषा-हिन्दी गण्य । विषय-सावार सास्त्र । र० काल × । ते० काल सं० १०३२ । पूर्ण । वै० सं० ११६ । स्त्र भण्यार ।

विशेष---धावार्य राजकीति ने प्रतिलिपि की थी।

मन्दे, प्रति सं० २ । पत्र सं० १३० । ले० काल × । मपूर्ण । वे० सं० ६४७ । च अण्डार ।

मन्द्रप्त. प्रति सं • ३ । पत्र सं० ३०० । नै० काल × । अपूर्ण । नै० सं० ५(८ । क भण्डार ।

स्तर्थः, प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३०० । ले० काल × । सपूर्ण । वे० सं० ५१६ । क भण्डार ।

न्म-६. प्रश्नोत्तरोपासकाचार—भ० सकलकीर्ति । पत्र सं० १३१ । प्रा० ११४४ इ**छ ।** प्रावा– संग्इत । विषय-भर्म । र० काल × । ल० काल सं० १९६५ फाष्ट्रण मुदी १० । पूर्ण । वे० सं० १४२ । **व्या प्रावार** ।

विजेष---प्रत्याप्रत्य संख्या २६०० । प्रशस्त---संबत १६०५ वर्षे फागम ।

प्रवास्ति—संवत् १६६५ वर्षे फागुण मुद्दी १० तोचे विदाइदेशे पनवाइनगरे श्री बन्द्रप्रमचैत्वातये श्री काष्ट्रासंगे नंदीतटगच्छे विद्यायासे स्ट्रास्क श्री रास्येनान्यये ४० श्रीक्रमीनेनवेबास्तरस्ट्टे अ० श्री मीमनेनवेबास्तरस्ट्टे अ० श्री कामक्रमीतिवेबास्तरस्ट्टे अ० श्री विश्ववन्तेविवास्तरस्ट्टे अ० श्री रिचुवनकीत्विवास्तरस्ट्टे अ० श्री रनम्प्रणादेवास्तरस्ट्टे अ० श्री रनम्प्रणादेवास्तरस्ट्टे अ० श्री रनम्प्रणादेवास्तरस्ट्रे अ० श्री विश्ववन्तेविवास्तरस्ट्रे अ० श्री

मम्म प्रतिसं०२ । पत्र सं०१ ७१ । ले० काल सं०१६६६ पीष सुदी १ । वे० सं०१७४ । इस भण्डार ।

मममः प्रतिसंव है । पत्र संब ११७ । लेक काल संव १८८१ संगलित सुवी ११ । वेक संव १६७ । आह अच्छार ।

विशेष—महाराजाधिराज सवाई जयसिंहजी के जासनकाल में जैतराम साह के पुत्र स्वोजीक्षाल की आयां ने प्रतिलिपि कराई। प्रत्य की प्रतिलिपि जयपुर में अंबावती (प्राप्तेर) बाचार में स्थित स्वादिनाच चैत्यालय के नीचे जती तमसागर के शिष्ट मन्नालाल के यहां सवाईराम गोधा ने की थी। यह प्रति जैतरामजी के बड़ो में (१२वें दिन पर) स्थोजीरामजी ने पाटोची के मन्दिर में सं० १८६३ में फेंट की।

मन्द्र, प्रति सं ४ . पत्र सं० १२४ । ले० काल सं० १६०० । वै० सं० २१७ । का अवहार ।

. ८६८. प्रति सं०४ । पत्र सं०२१६ । ले॰ काल सं०१६७६ बालोज बुढी ४ । वे॰ सं०२१९ । छा मण्डार ।

विशेस-नानु गोधा ने प्रतिलिपि कराई थी।

प्रणस्ति—संबत् १६७६ वर्षे प्रासीव विद शनिवासरे रोहणी नकावे गोजावादगयरे राज्यकीराजाजाविस्य राज्यप्रवर्तमाने श्री प्रवसंवे नंबाम्नाये वलास्कारगणे सरस्वतीयच्चे श्री कुंबकुंवावायांक्ये शहारकपीपचनविदेवसारस् महारकपीयुजवनदेवतारस्ट्वे प्रहारकप्रीजिनवन्द्रदेवतारस्ट्वे शहारकप्रीप्रभावनदेवतारस्ट्वे भहारकपीयनद्रवीत्तरस्ट्वे पहारकपीयनेन्द्रवीत्तरदामाये गोषा गोत्रे वावक-गनसंवीहकस्पकृक्ष श्रावकावारवर्ण-निरत-वित साह श्री धनराव

तद्भार्या सीलतोय-तरिङ्गाली विनय-वागेरवरी धनसिरि तयोः पुत्राः त्रयः प्रवमगुत्रधर्मधुराधरण् श्रीरसाह् श्री रूपा तद्भार्या दानसीलगुण्यूवण्यूवितगात्रानाम्ना गूर्जरि तथोः पुत्र राजसभा पृंगारहारस्त्रप्रतारदिनकरमुकुलिङ्कतशत्रुमुलक्म्युदा-कर स्वजः निसाकरमाङ्कादित कुवलयदानगुरा घरनीकृतकरापादप श्री पंचपरमेष्ट्रिचितन पवित्रितवित सकलगुरिए-जनविधामस्थान साह श्री नानूतन्मनोरमाः पंच प्रथमनारंगदे द्वितीया हरसमदे तृतीया सुजानदे चतुर्पा सलालदे पंचम भार्या लाडी । हरलमदेजनितपुत्राः त्रयः स्वकुलनामप्रकाशनैकचन्द्राः प्रथम पुत्र साह प्राशकर्ग तद्भार्या प्रहंकारदेपुत्र नायु । दुतीभार्यालाडमदे पुत्र केसवदास भार्या कपूरदे द्वितीय पुत्र चि० लूएकरए। आर्या द्वे प्रथमलनतादे पुत्र रामकर्ग द्वितीय लाडमदे । तृतीय पुत्र चि० वलिकर्श भार्या वालमदे । चतुर्च पुत्र चि० पूर्शमल भार्या पुरवदे । साह धनराज द्विती पुत्र साह श्रो जोधा तद्भार्या जौसादेतयोः पुत्रास्त्रयः प्रथमपुत्रधार्मिक साह करमबन्द तद्भार्या मोहागदे तयो पुत्र वि० दयालदास भार्या दाडमदे । द्वितीपुत्र साह धर्मदास तद्भार्याह्रे । प्रथम भार्या धारादे द्वितीय भार्या लाडमदे तयो पुत्र माह इंगरमी तद्भार्या दाष्टिमदे तत्पुत्री हो। प्र० पु० लक्ष्मीदास हि० पुत्र चि० तुलसीदास। जोधा तृतीय पुत्र जिसाचरसमस-मधुप साह पदारथ तद्भार्या हमीरदे । साह धनरात्र तृतीय पुत्र दानग्रुग् श्रेयाससकल जनान-दकारकस्ववचनप्रतिपालन-समर्थसर्वोपकारकसाहश्रीरतनशी तद्भार्या हे प्रथम भार्या रन्नादे हितीय भार्या नौलादे तयो पुत्राक्षत्वारः प्रथम पुत्र क्षपाल तद्भार्या मुप्पारदे तयोःपृत्र चि० भोजराज तद्भार्या भावलदे । श्रीरतनमी द्वितीय पृत्र साह नेगराज तद्भार्या गौरादे त्तयोपुत्राः त्रयः प्रथम पुत्र वि॰ सार्द्गल द्वि० पुत्र वि० निघा तृतीय पुत्र वि॰ मलहदी । साह रतनसी तृतीय पुत्र साह भरवा ताङ्कार्या मावलदे बतुर्थ पुत्र बि॰ परवत ताङ्कार्या पाटमदे । एतेषा मध्ये सिववी श्री नानू भार्या प्रथम नारंगदे । मद्वारकश्रीचन्द्रकोर्ति शिष्य ग्रा॰ श्री शुभचन्द्र इदं शास्त्रं व्रतनिमित्तं घटापितं कर्मक्षयनिमित्तं । जानवान जानदाने \*\*\*\*

```
८६१. प्रति सं०६। पत्र सं० ४६ मे १६४। ते० काल ४। प्रपूर्ण। वै० नं० १६६६। इप भण्डार।
८६२. प्रति सं०७। पत्र सं० १३०। ते० काल मं० १८६२। प्रपूर्ण। वे० सं० १०१६। इप भण्डार।
```

विशेष—प्रश्नास्ति प्रमूर्ण है। बीच के कुछ पत्र नहीं है। पं∙ केशरीमिह के शिष्य लामचन्द ने महान्म। शंभुराम में सर्वाद अयपुर में प्रतिलिधि करायी।

```
मध्ये. प्रति संब्दापत्र संव १६६६ । लेव काल संव १६६८ । वेव संव ६१६ । कुमण्डार ।
मध्ये. प्रति संव ६ । पत्र संव मध्ये । लेव काल संव १६६८ । वेव संव ६२० । कुमण्डार ।
```

८६५. प्रति सं०१०। पत्र सं०२२१। ले० काल स० १६७७ पौष सुदी। वे० सं०५१७। क

भण्डार ।

```
교원, प्रति सं० ११ । पत्र सं० ११० । ले० काल सं० १६८ ''''। वे० सं० ११४ । सा मण्डार ।
विजय-पं० रूपकट ने स्वयञ्जार्थे प्रतिसिधि की थी ।
교원, प्रति सं० १२ । पत्र सं० ११६ । ले० काल 🗶 । वे० सं० ६४ । सा मण्डार ।
```

स्थल. प्रति सं० १३ । पत्र सं० २ से २६ । ले० काल × । सपूर्ण । वे० सं० ११७ । इक सण्डार । स्थि. प्रति सं० १४ । पत्र सं० ६६ । ले० काल × । सपूर्ण । वे० सं० ११७ । इक सण्डार ।

६००. प्रति सं० १४ । पत्र सं० १२६ । ले० कास × । ले० सं० ५२० । क मण्डार ।

६०१. प्रति सं०१६। पत्र मं०१४५। ले० काल 🗴 । वे० मं०१०६ । ह्यू सच्छार । विशेष—प्रति प्राचीन है। स्रत्तिन पत्र बाव में लिखा हुया है।

६८२. प्रतिसं०१७ । पत्र सं० ७३ । ले० काल सं० १८५६ साथ सुदी ३ । वे० सं० १०८ । ह्यू मण्डार ।

६०-. प्रति सं० १≂ | पत्र सं० १०४ | ने० काल सं० १७७४ कामुणा बुरी ६ | वे० सं० १०६ | विशेय—पांचोलाम में बातुर्मास योग के समय पं० सोभागविमल ने प्रतिलिपि की वी | सं० १६२५ ज्येष्ठ मुदी १४ को महाराजा प्रव्यसिंह के शासनकाल में चासीराम खाबडा ने सांगानेर में गोधों के मन्दिर ने चढाई |

१८५. प्रति सं० १६। पत्र सं० ११०। ने० काल नं० १८२६ संगतिर बुदी १४। ते० सं० ७८। स्र मण्डार ।

६०४. प्रति स्राठः ०। पत्र सं०१३२। ले० काल ×। वै० सं०२२३। का भण्डाए।

£०६. प्रति सं०२१। पत्र सं०१३१। ते० काल सं०१७४६ मंगसिर बुदी द। वे० सं०३०२। विजेप—महास्माधनरात्र ने प्रतिनिधि की थी।

६८७, प्रति संट २२ । पत्र संट १६४ । लेट काल संट १६७४ ज्येष्ठ मुदी २ । वेट संट ३७५ । स्म भण्डार ।

१८० म. प्रति सं०२३ । यत्र भं०१७१ । ले० काल सं०१६८ म. पीषा सुती ४, । वै० सं०३४३ । स्व भण्डार ।

> विशेष—अट्टारक देवेन्द्रकीलि तदास्ताये संबेलवालान्यवे पहाड्या साह श्री कान्हा इदं पुस्तकं लिखापितं। १८६१, प्रति स्रोट २५४ । एव संट १३१ । मेठ काल 🗙 । वेट संट १८७३ । ट भण्डार ।

६१०. प्रश्तोचरोद्धार ""। पत्र संस्था ४०। खा०-१०१×४६ इन्स । भाषा-हिन्दी। विषय-प्राचार गास्त्र। र० काल-×। ने० काल-मं० १६०४ सावन बुदी ४। खपूर्सा । वे० सं० १६६। द्वर् भण्डार । विशेष-चुक नगर में स्थीजीराम कोठारी ने प्रतिविधि कराई ।

६१२/. प्रश्नसिकाशिका— वाक्रकुष्णुः पत्र संस्था१६ । या० ६<sup>5</sup>,×४<sup>१</sup>, इन्त्र । भाषा—संस्कृत । विवय—धर्मः र०काल—×। ले०काल—सं०१ प्रश्न कार्तिक बुदीद । वे०सं०२ ७६ | छु अण्डार ।

विशेष-- बस्तराम के शिष्य शंसु ने प्रतिलिपि की बी ।

प्रारम्भ—नत्वा गरापति देवं सर्व विभन विनाशनं । युदं च करणानापं ब्रह्मानवानिषानकं ॥१॥ प्रशस्तिकाशिका दिष्या वालकुरुणेन रच्यते । सर्ववायुरकाराय लेकनाय निपाठिता ॥ २॥ बतुर्खामपि वर्णानां क्रमतः कार्यकारिका ॥ ३॥ लिक्यते वर्वविद्याचि प्रवोचाय प्रवस्तिका ॥ ३॥ यस्या लेखन मात्रेगा विद्याकीर्तिपगोपि च । प्रतिष्ठा लम्यते शीध्रमनायासेन धीमता ॥ ४ ॥

- . **६१२. प्रात:किया**\*\*\*\* । पत्र सं०४ । आ० १२ $\wedge$ ५ $^2$  दक्का । आया-संस्कृत । विषय-साचार । र० काल-× । त्रर्ण । वै० सं०१६१८ । ट भण्डार ।
- ६१३, प्रायश्चित ग्रंथ \*\*\*\*\* । पत्र सं०३ । सा०१३×६ इन्त्व । भाषा-संस्कृत । विवय-किये हुए दीवो की मालोबना । र०काल-× । ले० काल-× । मपूर्ण । वे० सं०३४२ । का अण्डार ।
- **६१४ प्रायश्चित विधि अ**कलांक देव । पत्र सं०१०। बा०१४४ इ**छ।** भाषा–म्स्कृत । विषय–किये हुए दोषों को द्रालोचना। र० काल–४। ल० काल–४। पूर्ण। वे० सं०३५२। ऋ। भण्डार।
  - ६१४. प्रतिसंट २ । पत्र सं० २६ । ले० काल ४ । वे० सं० ३५२ । ऋ भण्डार ।

विकोष --- १० पत्र से आगे अन्य ग्रंथों के प्रयश्चित पाठों का संग्रह है।

- ६१६. प्रति संव ३। यत्र संव ४। लेव काल संव १९३४ चैत्र बुदी १। तैव संव ११७। य भण्या । विशेष—पंव प्रधानाल ने जोडनेर के मंदिर जयपर प्रतिलिपि की थी।
- £१७. प्रति सं० ४ । ले० काल-× । वे० मं० ४२३ । इस् नण्डार ।
- £१८. प्रति सं० ४ | ने० काल-सं० १७४४ । वे० सं० २४४ । च भण्डार ।

विशेष-माचार्य महेन्द्रकाति ने मुंबावती (भंबावती) मे प्रतिलिपि की ।

**६१६. प्रतिसं० ४**। ले० काल–सं० १७६६ । वे० सं० = । स्थाभण्डार ।

विशेष-- २२ वां तथा २६ वां पत्र नहीं है।

- **६२१. प्रायश्चित विधि**\*\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०६। प्राः =ुँ,४४, इ**श्च**ः प्रापा-संदक्षतः। निगय-निये हृये दोषो का परचातामः। र० काल-×ः। ते० काल-×ः। पूर्णः। वे० सं०१२८१। ब्राः सण्डारः।
- ६२२. प्रायस्थित विधि भ० एकसंधि । पत्र सं० ४ । धा० १ $\times$ ४% इख्र । भाषा –संस्कृत । विषय किये हुए दीधों की मालोचना । र० काल $-\times$ । न० काल $-\times$ । पूर्ण । वे० सं० १९०० । ख्रा भण्डार ।
  - ६२३. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ । ले० काल-× । ते० सं०२४५ । अह भण्डार ।

विशेष--प्रतिष्ठासार का दशम अध्याय है।

६२४. प्रति सं०३। ले० काल सं०१७६१। वै० सं०३३। का भण्डार।

६०४. प्राथम्बित झास्त्र—हुन्द्रुनन्दि । पत्र सं०१४। प्रा०१०, ४५ दृ इक्का । आया—प्राष्ट्रत । विषय—किये हुए दोषों का पश्चाताप । र० काल—४ । ले० काल—४ । पूर्ण । वे० सं०१२३ । ब्यू अप्रदार ।

**६२६. प्रायश्चित शास्त्र''''''। पत्र** सं० ६। मा० १०×४, दश्च। भाषा-गुजराती (लिपि

वेवनागरी) विषय-किये हुए दोषों की बालोचना र० काल-×। ले० काल-×। धपूर्ण । वे० सं० १८६८। ट भण्डार ।

- ६२.७. प्रायरिचन् समुखय टीका—मंहिगुरु । पत्र सं० मा आ० १२४६ । आवा-संस्कृत । विषय— किये हुए दोषों की मालोचना । र० कास-४ । ले० कास-सं० १६३४ चैत्र बुधी ११ । पूर्ण । वै० सं० ११म । स्व भण्डार ।
- ६२, न्नेषध दोष वर्षानः । पन सं०१ । ब्रा०१०,४५ इक्का आया—हिन्दी । विषय–सावार झास्त्र । र०काल–४ । ले०काल–४ । वै० मं०१४७ । पूर्ण । क्का भण्डार ।
- ६२६. बाईस ऋभत्य वस्तेन—वाबा दुलीचन्द् । पत्र सं० ३२ । घा० १०६ं×६६ इक्ष । भाषा-हिन्दी नवा । विषय—धावकां के तलाने योध्यपदार्थों का वसीन। र० काल-सं० १९४१ वैशास सुदी ५ । ले० काल-× । पूर्ण । वे० सं० ५३२ । क भण्डार ।
- ६२० **बाईस ऋभद्य वर्धन**े ×ापत्र सं०६। ब्रा०१०×७। आपा-हिन्दी। विषय-श्रीवको केन लाने सोस्य पदार्थों का वर्णन । र०काल , : | ते०काल : पूर्णी वे०सं० ४३३। व्यायण्डार ।

विशेष---प्रति संशोधित है।

- ६३१. **बाई**श्च प्रीयह वर्धन भूभरतास । यज स०६ । धा० ६४४ इका । भाषा-हिल्दी (पष्ठ ) । विषय – पुनियाँ द्वारा सहन किये जाने योग्य परीषहो का वर्णन । द० काल १८ वी शताब्दी । ले॰ काल ४ । पूर्ण । वै॰ सं० ६६७ । इस भण्डार ।
- ६२२. बाईस परीवह ' $\cdots$  $\times$ । पत्र सं०६। म्रा० १ $\times$ ४। भाषा-हिन्दी । विषय-मुनियों के सहने याग्य गरीयहों का वर्रोन । २० क स $\times$ । से० काल  $\times$ । पूर्ण । वे० सं० १९०। क्क मण्डार ।
- ६३३. **बालाबिकेश (**सम्मोकार पाठका काश्रे)  $\cdots \times 1$  यत्र तं०२। मा० १० $\times$ ४५ । भाषा प्राकृत, हिन्दी । विषय–धर्म । र०काल  $\times$  । ते०काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं०२=६ । द्वापण्डार ।

विशेष---मूनि माशिक्यक्ट ने प्रतिलिपि की थी।

- ६२४. बुद्धि विलास—बस्तराम ताह। पत्र सं० ७४। ग्रा० ७८६। ग्रापा—हिन्दी। विषय—प्राधार शान्त्र। र० काल सं० १६२७ मंगसिर सुदी २। ले॰ काल सं० १६३२। पूर्वा वि० सं० १८६१। ट मण्डार।
  - ६३४. प्रति सं०२। पत्र सं० ७४। ते० काल सं० १६६३। वे० सं० १९४५। ट भण्डार। विजेष---बलतराम साह के पुत्र जीवसाराम साह ने प्रतिलिपि की थी।
- ६२७. बोधसार"'' ×। पन सं०३७ । मा०१२×४ दे त्रापा—हिन्दी विषय—धर्म। र०काल ×। लंग्काल सं०१६२ द। काली सुदी ४। पूर्ण। ३०सं०१२४ । आह्र बण्डार।

विशेष--ग्रन्थ बीसर्पय की बाम्नाय की मान्यताबुसार है।

६२ म. सगावद्गीता (कृष्णार्जुन संवाद) $\cdots \times$ । पत्र सं०२२ में ४६ । आ० ६३ $\times$ ५ इब्रा। भाषा-कियी । विषय-चैकि साहित्य । र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । सपूर्ण के० सं० १४६७ । ट कप्टार ।

. ६२६. अशवती स्वाराधना—शिवाचार्य। पत्र तं० ३२१ । बा० १११ूँ४६३ इक्या । आपा—प्राकृत । विषय-मुप्ति वर्षे वर्षात । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण वे तं० ४४६ । कः सण्डार।

> ६४०. प्रति सं०२। पत्र सं०११। ते० काल ×। वे० सं०१४०। क अण्डार। विशेष—पत्र ६६ तक संस्कृत में गावामों के ऊपर पर्यायवाची शब्द दिये हुए हैं।

६४१. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १०३ । ने० काल 🗵 । ने० सं० २५६ 🖷 अण्डार ।

विशेष---प्रारम्भ एवं ब्रन्तिम पत्र बाद में लिखकर लगाये गये है।

६४२. प्रति सं० ४ । २६५ । ले० काल × । वे० सं० २६० च मण्डार ।

विजेष---संस्कृत में पर्यायवाची शब्द दिये हुये है ।

६४३. प्रतिसं•४ । पत्र सं०३१ ले० काल × । सपूर्ता। वै० सं०६३ । उत्र भण्डार । विकोष— कही २ संस्कृत में टोका भी दी है।

६४४. भगवती स्वाराधना टीका—स्वपराजितसूरि श्रीनंदिगस्। पत्र सं० ४३४ । प्रा० १२८६ इ.स. । भाषा—सस्कृत । विस्य-पृति पर्मवर्गन । र०काल ४ । ले०काल सं० १७६३ माघ बुदी उपूर्ण। वे०सं० २७६ | इस भण्डार |

१८४१. प्रतिसं०२ । पत्र सं०३१४ । ले०काल मं०१४६७ वैद्याला बुद्रो ६ । वे०सं०३३१ । इद्यासम्बद्धाः

६४६. भगवती काराधना भाषा—पं०सदासुस्रकासस्त्रीवालः। पत्र सं० ६०७ । आ० १२ $\{., -2\}$  इक्षा भाषा—दिन्दी । विषय—धर्म । २० काल सं० १६०६ । ने० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० १४६ । क भण्डार ।

१४४ प्रतिसं०२ । पत्र सं०६३० । ले० काल सं०११४४ साह बुदी १३ । वे० सं०४६० । इस सम्बद्धार ।

१४८०. प्रतिसं०३ । पत्र सं०७२२ । ले०काल सं०११११ जेण्ठनुदो १ । वे सं०६६४ । ज मण्डार ।

१८४६ प्रतिसंठ ४ । पत्र सं० ५७ से ५१६ । ले० काल सं० १६२८ वैसास्त सुदी १० । प्रपूर्ण । वे•सं० २५३ । का सम्बार ।

६.४०. प्रति संदर्भापत्र संदर्भा लेव काल 🗴 । अपूर्ण । वेव संव ३०५ । ज अध्यार ।

६५१. प्रति सं०६। पत्र सं०३२५। ले० काल ×। अपूर्ण। वे सं०१६६७। द्व अण्डार।

- ६४१. आवदीपक जोधराज गोदीका। यत्र तं०१ ते २७७। झा० १०४५ है ह**छ।** आवा— हिन्दी। विषय—धर्म। र० काल ×। ले० काल ×। धपूर्ण। वै० तं० ६४६। खा अध्वार।
- ६५२. प्रतिसं०२। पत्रसं०५६। ले० काल-सं०१८५७ पोष सुदी १५। प्रपूर्ण। वे०सं०६५६। च मण्डार।
- ६.५३, प्रतिस्ं०३ ।पत्र सं०१७३ । र०काल × । ले०काल –सं०१६०४ कालिक सुदी१० । वे०स०२५४ । आर अध्यार ।
- ६४४. आवनासारसंब्रह—चासुरहराय । जब सं० ४१ । बा० ११४४३ इ**छ।** भाषा–संस्कृत । विषय–धर्म । र० काल–× । ले० काल–सं० १४१६ श्रावरा बुदी द । पूर्ण । वे० सं० १८४ । **छा अवहार** ।

विशेष-संवत् १५१६ वर्षे श्रावरम् बुदी मष्टमी सोमवासरे लिखितं बाई धानी कर्मक्षयनिमित्तं ।

६५५. प्रतिसं०२।पत्र सं०६४। ले॰ काल गं०१५३१ फाष्ट्रण, बुदी ८३। वे० गं० २११६। ट भण्डार।

> ध्र६. प्रति सं ० ३ । पत्र सं ० ७४ । ले० काल-× । बपूर्या। वे० सं ० २१३६ । ट अण्डार । विशेष—७४ ने बागे के पत्र नहीं हैं ।

६४७. आवसंसह—वेवसेन । पत्र तं० ४१। आ०११४५ इका। आवा–प्रकृत । विषय–धर्म । र०कान–४ । ने०काल–मं०१६०७ लागुणुबुदी ७ । पूर्णावै० मं०२३ । का जण्डार ।

विशेष---प्रंथ कर्ता श्री देवसेन श्री विमलसेन के शिष्य थे। प्रशस्ति निम्नप्रकार है:---

संबन् १६०७ वर्षे कामुल वरि ७ दिने बुधवासरे विशासालक्षणे श्री धादिनायचैत्यानये तक्षकनह महापुर्वे महाराउ श्री रामचंद्रराज्यप्रवर्तमाने श्री मूलसंचे बलात्कारवाग्री सरस्वतीयच्छे श्री कुंदकुं राचार्यान्यये सहारक श्री पद्मादिदेवा तत्पट्टे भट्टारक श्री शुभवन्द्रदेवास्तरपट्टे स्ट्रारक श्री जिनवन्द्रदेवाः..........।

६५ म. प्रतिसं०२ । पत्र सं०४ ४ । ले० काल — सं०१६०४ बादवा सुवी१४ । वै०सं०३२६ । का भण्डार ।

विशेष-प्रशस्ति निम्नप्रकार है:-

संबत् १६०४ वर्षे भाइयद सुदी पूरिणमातियौ यौमदिन सतिथा नाम नक्षत्रे धृतनान्तियोगे सुरिताला सनेमताहिराज्यप्रवर्तमाने निकंदराबादसुमस्थाने श्रीमत्कारुतास्व नाषुरान्वये पुष्करगाले महारक श्रीमत्यकीर्ति देवाः नत्रहें भट्टारक श्रीमुल्यदेवाः तत्रहें, यहारक श्रीभृतकीर्ति तस्य शिक्षणी वा॰ मोमा योग्य भावसंग्रहास्य शास्त्रं वदतं ।

६४६. प्रति सं• ३। पत्र सं० २८ । ले• काल-×। वै• सं० ३२७। अ अण्डार ।

६६०. प्रतिसं०४ । यत्र सं०४१ । ने० काल⊸सं०१६६४ पौच सुदी १ । ने० सं० ५५६ । क मण्यार ।

विशेष---महात्मा राषाकृष्ण ने जमपुर में प्रतिसिपि की थी।

६६९. प्रतिसंदर्शापत्र संदर्शक से ४५ । लेट काल⊸संदर्शक फायुरा बुदी ५ । धपूर्य। वेट संदर्शक अध्यक्षारा

£६२. प्रतिसं•६ । पत्र सं•४० । ते० काल⊸सं०१५७१ प्रयाद बुदी ११ । वे० सं०२१६६ । टभण्डार ।

विशेष-प्रशस्ति निम्नप्रकार है:--

संबत् १५७१ वर्षे आषाढ बढि ११ आदित्यवारे पेरोजा साहे । श्री मूलसंत्रे पढिताजिशादामेन लिखापितं।

६६३. प्रति सं०७। पत्र सं०६। ले० काल->ा अपूर्मा। वे० सं०२१७६। ट भण्डार।

**६६४. आवसंग्रह—भृतमुनि**। पत्र नं०४६। झा०१२×५**३ टक्क**। आया–प्राकृत। विषय– धर्मा८० काल–×ाने**० काल–सं०१७**६२। धर्मावै०*मं*०३१८। **ब**र भष्टार।

विशेष--बीसवां पत्र नहीं है।

विशेष-- ६ से झाने पत्र जही है।

६६४. प्रति संट २ । पत्र सं० १० । ले० काल-× । सपूर्ण । वै० सं० १३३ | स्व भण्डार ।

६६६. प्रति सं०३ । पत्र मं० १६ । ले० काल —सं०१७⊏३ । वै० सं०१६६ । इङ भण्डार । विकोय — प्रति संस्कृत टीका सहित है ।

६६७. प्रतिस्ं० प्र¦पत्र सं०१०। ते० काल-≺। वे० सं०१८४१। ट मण्डार। विशेष — कहीं २ संस्कृत से सर्वे भी दिये हैं।

्रहिन, भावसंग्रह—पंटबासदेव। पत्र संट २७। बाग १२८५५ इक्काः भाषा-नंसकृत। विषय-धर्मारक काल-×ालेक काल-संट १८२६। पूर्णा वेट संट ३१७। क्का मण्डार।

६६६. प्रति सं०२। पत्र सं०१४। ले॰ काल-४। अपूर्ण। वे० सं०१३४। स्व भण्डार।

विश्रोष—पं० वामदेव की पूर्णप्रवास्ति दी हुई है। २ प्रतियो का मिश्रता है। बन्त के पृथ्ठ पानी ने श्रीगे हुये है। प्रति प्राचीन है।

६७०. आवसंग्रह्\*\*\*\*\*\*।पत्र सं०१४। मा०११×५६ इका। भाषा—संस्कृत। विषय—धर्म। १० काल—×ा ते० काल—×ा वै० सं०१२॥ सा मण्यार।

विशेष-प्रति प्राचीन है। १४ में बागे पत्र नहीं है।

६७१. सनोरथमालाः''''' । पत्र सं∘ १ । झा॰ =×४ ६%। भाषा—हिन्दी : विषय—धर्म। र॰काल—×। लं॰काल—×।पूर्णाविक सं०४७० । आर अध्यार।

**१.७२. सरकतिविकास—पन्नालाल** । पत्र सैं० ६१ । बा० १२ $\times$ ६३ दश्च । भाषा—हिन्दी । विषय— श्रावक धर्मवर्णन । र०काल— $\times$ । ले०काल— $\times$ । धपुर्श । वै० सैं० ६६२ । वा सम्बार ।

६७३. सिध्यात्वलवन—वलतरास । पत्र सं० ४८ । मा० १४×४३ इका । भाषा-हिन्सी (पत्र) । विषय-भर्म । र० काल-सं० १८२१ पीच स्वी ४ । ते० काल-सं० १८२२ । पूर्ण । वे० सं० ४७७ । क मण्डार । ६७४. प्रति सं २ । पत्र सं० १७० । ने • काल-× । ने० सं० ६७ । ज अण्डार ।

१७४ प्रति संट ३ । पत्र सं० ६१ । ले० काल – सं० १८२४ । वे० सं० ६६४ । च अण्डार ।

ह७६. प्रति सं०४ । यत्र सं०३७ से १०५ । ले० काल 🗴 । प्रपूर्शा । वे० सं०२०३६ । ट भण्डार । विशेष—प्रारम्भ के ३७ पत्र नहीं हैं। पत्र फटे हुये है ।

९.७७. मित्यात्यरूपंडन''''''।पत्र सं०१७। आ०११४५ इक्का भाषा–हिन्दी। विषय–धर्मी रंकाल–×।ते०काल–×।बपुर्णावे०सं०१४६।स्त्र भण्डारं।

विशेष---१७ से बागे पत्र नहीं है।

१७८. प्रति सं०२। पत्र सं०११०। ते० काल-×। अपूर्ण । वे० सं०१६४। क मण्डार।

६७६. मूलाचार टीका—कााचार्य वसुनन्दि । पत्र सं०३६८ । आ०१२४५ हका । माषा-प्राकृत संस्कृत । विषय—बाचार शास्त्र । र० काल—১ । ले० काल—सं०१८२६ संगतिर बुदी ११ । पूर्ण । के० सं०२७४ । का सण्डार ।

विशेष--जयपुर में प्रतिलिपि की थी।

६८०. प्रति सं०२। पत्र सं०३७३। ले० काल-×। वै० सं०५८०। क अण्डार।

६=२. प्रति सं०३ । पत्र सं०१ ४१ । ने० काल-× । अपूर्ण । वे० सं०४ ६ = । इस अवडार । विशेष---४१ ने झाने पत्र नहीहै ।

६८२. मूलाचारप्रदीय—सकलकीति । पत्र सं०१२६ । घा०१२६ँ×६ इता। भाषा–संस्कृत । विषय–पाचारवास्त्र । र०काल–× । ते०काल–सं०१८२८ । पूर्ण । वै०सं०१६२ ।

विशेष---प्रतिलिपि जयपुर में हुई थी।

ध्यरे. प्रति सं २ । पत्र सं० ८५ । ले० काल-× । बै० सं० ८४६ । स्त्र भण्डार ।

६८४. प्रति सं० ३। पत्र सं० ८१। ले० काल-×। वै० सं० २७७। च मण्डार।

६८४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १५५ । ले० काल-× । वे० सं० १८ । छ अण्डार ।

**६८६. प्रतिसंद्ध**ापत्र संदर्शाले काल—संदर्शय पीष सुवी२। वेट संदर्शन कालण्यार।

विशेष--- पं० चोसाचंद के बिच्च पं० रामचन्द ने प्रतिनिधि की थो।

६८०. प्रतिसंट६।पत्रसं०१८०।ते०काल—सं०१८५६ कार्तिक बुदी३। वे० सं०१०१। का अण्डार।

विशेष--महारमा सर्वसुख ने जक्पुर में प्रतिलिपि की थां ।

६८६६ प्रति सं०७। पत्र सं०१३७। ते० काल-सं०१६२६ चैत बुदी १२। वे० सं०४५६। का अध्यार।

६८६. सूलाम्बारसाया — ऋषभदासः । पत्र सं० २० ते ६२ । बा० १०४८ इक्काः आधा–हिन्दी । विषय–सामार साहत । र० काल–सं० १८६८ । ले० काल–सं० १८६१ । पूर्णा वे० सं० ६६१ । च अध्वार ।

- . १० मूल् (चार आंचा ''''''। पत्र सं० ते० से ६३ । मा० १० र्रू ४ द इक्का । सावा–हिन्दी । विषय– भाषार सास्त्र । र० काल–× । ले० काल–× । अपूर्ण । वै० सं० ४६७ ।
- 8.8(९. प्रति सं०२) पत्र सं०१ से १००, २४६ से ३६० । ब्रा०१०३४८ द्वा । भाषा–हिन्दी। विषय–प्राचार शास्त्र । र०काल–४ । ते० काल–४ । ब्रपूर्ण | वै० सं०४.8६ । इक मण्डार ।
  - वय—आ चार नारनारण काला— ∧ालाण काला— ∧ा अन्नूरणाचण तथा ४ ६६६ । उन्न वरणारा ६६६२ , प्रति संठ३ । पत्र संठ१ ने द१, १०१ ने ६०० । ले० काल- → । अपूर्णाविक सं०६०० ।
- ६६६. मौल्पैदी—बनारसीदास । पत्र सं०१। बा०११३×६३ डक्का । आया–हिन्दी । विषय– धर्म । र० काल–× । ले० काल–× । पूर्ण । वे० मं० ७६॥ । का मण्डार ।
  - ६६४. प्रति सं०२।पत्र सं४। ने० काल->। वे० सं०६०२। क अण्डार।
- ६६४. मोक्समॉग्रकाशक—पंठटोडरमला। पत्र न०३२१। घा०१२०६८ हम्रा। भाषा–हृंदारी (राजस्थानी) गया। विषय–भर्म। र०काल–×। ले०काल–सं०१६४४ श्रावरणः मुदी१४। पूर्णा। वे०सं०५६३। कामध्यार।

बिगेष -- दुंडारी शब्दों के स्थान पर गुद्ध हिन्दी के शब्द भी लिखे हुये है ।

- ११६ प्रति सं २ । पत्र सं ० २६२ । ले ० काल-सं० ११५४ । वे० सं० ४६४ । क अण्डार ।
- **६६७. प्रति सं**् ३ । पत्र सं० २१२ । ले० काल-सं० १६४० । वे० सं० ५६५ । क भण्डार ।
- ६६म. प्रतिसं० ४ । पत्र सं०२१२ । ले० काल—सं०१८८८ वैद्याल बुदी १ । वे० सं६८ । ग भण्डार ।

विशेष-श्राजुलाल साह ने प्रतिसिपि कराई थी।

६६६. प्रति सं• ४ । पत्र मं० २२८ । ले० काल-× । ते० सं• ६०३ । क भण्डार ।

१०००. प्रति सं०६। पत्र सं०२७६। ले० काल-×। ते० मं० ६५८। च भण्डार।

१००१. प्रतिसंठ७ ।पत्र सं०१०१ में २१६ । ले० काल--× । प्रदूर्णा के० स०६ ८६ । भामण्डार ।

१८०२**, प्रतिसं**र ⊏। पत्र सं०१२३ से २२४ । ले० काल—× । ब्रपूर्ण । वे० लं० ६६० । च भण्डार ।

१८०३. प्रति सं0 ६ | पत्र मं० ३५१ । ने० काल-× । वै० मं० ११६ । अरु अण्डार ।

१००४ - यतिदिनचर्या— देवसूरि । पत्र सं० २१ । घा० १०२०४५ देखा। भाषा–प्राकृत । विषय⊸ स्राचार सास्त्र । र०काल–× । ले०काल—सं० १६६० चैत सुदी १ । पूर्णा । वे० सं० १६२६ । ट भण्डार ।

विशेष---श्रन्तिम पृष्पिका निम्न प्रकार है---

इति श्री मुविहितशिरोमिगश्रीदेवसूरिविरिवतः यतिदिनवर्या संपूर्णा ।

प्रसस्तिः—संवत् १६६८ वर्षे जैत्रमाने सुक्लपको नवमीमीमवसरे थीमलपाक्च्याभिराज भट्टारक श्री भी ५ विजयमेन सूरीभ्यराय निक्लिलं ज्यांतिसी उचव भी सुजाउलपुरे ।

१००%. यत्याचार-का० बसुनंदि । पत्र सं + १ । आ० १२३×१३ इस । आया-प्राकृत । विषध-

मृति धर्म वर्शान । र० काल−× । ले० काल−× । पूर्श । वे० सं० १२० । ऋब भण्डार ।

१८८६. रत्नक्रस्**डआवकाचार—धाचार्य समन्तभन्न**। पत्र सं०७। ग्रा० १० $^3_V$ ४ $^3_V$  र**ञ्च**। भाषा—संस्कर। विषय—ग्राचार सास्त्र। र० काल— $\times$ । ले० काल— $\times$ । वे० सं० २००६। घ्या भण्डार।

विशेष--प्रथम परिच्छेद तक पूर्ण है। वंच का नाम उपासकाध्याव तथा उपासकाचार भी है।

१८०७, प्रतिसं०२ । यत्र सं०१ थ्राले० काल-×। वे० सं०२६४ । इस मण्डार ।

विशेष--- कही कही संस्कृत में टिप्पशियां दी हुई है। १६३ श्लोक हैं।

१००≔. प्रति सं०३ । पत्र सं०१६ । ले० काल-× । वे० सं०६१२ । क अण्डार ।

१००६. प्रति सं० ४। पत्र सं० २२ । ले० काल-सं०१६३८ साह मुद्दी १०। वे०सं० १४६ । सा अण्डार ।

विशेष-कही २ संस्कृत में टिप्परा दिया है।

१०१०. प्रतिसं० ४. । पत्र सं० ७७ । ले∙ काल-× । वे० सं० ६३० । इक भण्डार ।

१०११. प्रति सं०६। पत्र सं०१४। ने० काल-×। ब्रपूर्ण। वे० सं०६३१। इस मण्डार। विशेष—हिन्दी वर्ष भी दिया हुन्ना है (

१८१२. प्रतिसं० ७ । पत्र सं० ४० । ले० काल-× । अपूर्ण । ते० सं० ६३३ । इस भण्डार ।

१८१३. प्रतिसं० ६ । पत्र सं०३ ८ – ४६ । ले० काल – × । अपूर्णावै० सं०६३२ । इक शब्दार । विवोध — किरी पर्धसित है।

१८१४. प्रति सं० ६ । पत्र सं० १२ । ने० काल—४ । ने० सं० ६३४ । इक अण्डार । विशेष— ब्रह्मवारी सुरजसल ने प्रतिक्षिप की थी ।

१०१४. प्रति सं० १०। पत्र सं० ४०। ले० काल-×। वे० सं० ६३४। इन भण्डार ।

विशेष—हिन्दी में प्रतासाल संबी कृत टीका भी है। टीका सं० १६३१ में की गयी थी।

१०१६. प्रति सं० ११ । पत्र सँ० २६ । ले० काल—× । वे० सं० ६३७ । क भण्डार । विशेष-—हिन्दी टब्बा टीका सहित हैं ।

१०१७. प्रति सं० १२। पत्र सं० ४२। ले० काल-सं० १९५०। वे० सं० ६३६। क मण्डार। विकोष-छिन्दी टीका सहित है।

१०१८, प्रति सं० १३ । पत्र सं० १७ । ले० काल-× । वे० सं० ६३६ । क भण्डार ।

१०१६. प्रति सं० १४। पत्र सं० ३८। ले० काल-×। अपूर्ण। वे० सं० २८१। च भण्डार।

विशेष---केवल अन्तिम पत्र नहीं है । संस्कृत मे सामान्य टीका दी हुई है ।

१०२०. प्रति सं०१४ । पत्र सं०२० । ते० कात−× । अपूर्ण । वे० सं०२६२ । च मण्डार ।

१०२१. प्रति सं० १६। पत्र सं० ११। ते० काल-x। वे० सं० २६३। च मण्डार।

१०२२. प्रति सं०१७। पत्र सं०१। ते० काल-×। वै० तं० २१४। ज मण्डार।

१८२३. प्रति सं १८ । पत्र सं० १३ । ले० काल-४ । ते० सं० २९४ । च मण्डार ।

१८२४. प्रति सं ०१६। पत्र सं०११। ले० काल-४। ने० सं०७४०। सा भण्डार।

१८२४. प्रति संट २८ । पत्र संव १३ । लेव काल-× । वेव संव ७४२ । सा अध्वार !

१८२६. प्रति सं०२१। पत्र सं०१३। ले० काल-- ४। वे≉ सं०७४३। च भण्डार।

१८२७ प्रति संबर्श । पत्र संबर्श । लेव काल-× । वेव संबर्श । छ भण्डार ।

१८२८. प्रति सं० २३ | पत्र सं० १० । ले॰ काल-× । वे० सं० १४४ । जा मण्डार ।

१८२६. प्रति सं० २४ । पत्र सं० १६ । ले० काल-× । अपूर्ण । वै० सं० १२ । अर भण्डार ।

१०२० प्रति संट ३ ४ । पत्र सं०१२ । ले० काल – सं०१७२१ ज्येष्ठ सुदी३ । वे० सं०१४ = । का अध्यार ।

१०३१. रत्नकररष्टआयकाचार टीका—प्रशाचन्द्र | पत्र सं०४३ । प्रा०१०६५४६ डवा। भाषा— संस्कृत | विषय—प्राचार शास्त्र । र०कास—४ । ते० काल—सं०१ ६६० आवस्य बुदी ७ । पूर्णी वे० सं०३२६ । कामण्डार ।

१०३२, प्रति सं≎ २ । पत्र सं० २२ । ले० काल- × । वे० सं० १०६६ । ऋ भण्डार ।

१८:३. प्रति संट ३ । पत्र संट ३१-४३ । लेंट काल-× । प्रपूर्ण । वे संट ३८० । ऋ भण्डार ।

१०३४. प्रतिसंब्धा। यत्र संब्देश्वर हिन्दराले व्यवस्था। विवसंब्देश्वर । अरुभण्डारः। विशेष— इसकानाम उपासकाष्ययन टीकाभी है।

१०३४. प्रति सं०४ । पत्र सं०१६ । ले० काल-× । वे० सं०६३६ । इत भण्डार ।

१०३६. प्रति संब ६। पत्र मं० ४८। ले॰ काल-मं० १७७६ फाग्रुसा मुदी ४। वे॰ मं० १७८। का अध्यार।

विशेष—मट्टारक गुरेन्द्रकीति की ग्राप्ताय में बंडेलवाल जातीय भीता योजीराप्त साह खुनमत्त्रों वं बंगत साह चन्द्रभाषा की भार्या व्हांडी ने यंथ की प्रतिलिधि कराकर ग्राचार्य चन्द्रकीति के शिष्य हर्षकीति के लिएं वर्मेश्रय निमित्त भेट की।

१८३७. रक्तकरण्डआवकाचार—पं० सदामुख कासलीवाल । पत्र सं० १०४२ । धा०१२६४८६ इखा भाषा–हिन्दी (गदा) । विषय–धाचार झास्त्र । र० काल सं० १९२० चैत्र बुदी १४ । लें काल सं० १६४१ । पूर्ण । वे० सं० ६१६ । क्र. प्रण्डार ।

विषोष--- पंच २ केटनो में है। १ से ४५५ तथा ४५६ में १०४२ तक है। प्रति सृद्धर है।

१८३८, प्रति संव २ । पत्र मं० ५६६ । से० काल-× । प्रपूर्ण । वे० मं० ६२० । क अण्डार ।

१०३६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६१ से १७६ । ले॰ काल-🗙 । अपूर्ण । वे॰ सं० ६४२ । क्र अण्डार ।

१८४८. प्रति सं० ४। पत्र सं० ४११ । ले॰ काल—मासोज बृदि म सं॰ ११२१ । वे॰ सं० ६६६ । स मण्डार ।

> १०४१. प्रति संट ४ | पत्र सं० ३१ । ले॰ काल-४ । स्रपूर्ण । वे॰ सं० ६७० । च भण्डार । विशेष—नेमीर्चय कालक वाले ने लिखा और सदामुखनी बेडाकाने लिखाया—यह अन्त में लिखा हुमा है।

१८४२. प्रति संब ६। पत्र संब ३४६। लेव काल-x। बैव संव १८२। छ अण्डार।

विशेष—''इस प्रकार पूलयं थ के प्रमाद तै सदायुक्तदास डेडाका का अपने हत्न ते लिक्ति ग्रंच समाप्त किया।'' मन्तिम ग्रष्ट पर ऐसा लिका है।

१०५२. प्रति सं० ७। पत्र सं० २२१। ले० कास—सं० १९६३ कार्तिक बुदी ऽऽ। वे० सं० १९६। छ भण्डार।

१०४४. प्रतिसं० क्ष । पत्र सं० ५३६ । ले० काल-सं० १९५० वैशासा गुदा६ । वै० सं० क्ष भण्यार ।

विनेष — इस प्रंथ की प्रतिलिपि स्वयं मदासुमावी के हाथ में लिखे हुथ मं० १६१६ के प्रंथ से सामोद म प्रतिनिपि की गई है। महासम्ब मेठी ने इसकी प्रतिलिपि की थी।

१०४४. रत्नकरवडश्रायकण्यार भाषा— नश्यमका। पत्र मं∘ २६। झा०११४४ रखा। भाषा— हम्दीपद्या | विषय–प्रावार शास्त्र ∤ १० काल–सं०१६२० साथ सुदी६। ले० काल– ४ । वे० सं०६२२ | पूर्ण| क्र.भण्डार।

१८४६. प्रति सं०२ । पत्र सं∙१० । ले० काल–× । वे० सं०६२३ । क भण्डार ।

१८४७ प्रतिसंट ३। पत्र सं०१४,। ले० काल-×। ते० सं०६२१। का अण्डार।

१८४८. रक्षकरण्डआवकाचार—संबीयकालाला। पत्र सं०४४। प्रा०१०३,४७ रखा। भाषा— हिन्दी गद्य! विषय—प्रावार शास्त्र । र० काल—सं०१६३१ पीच बुदी ७। सं० काल—सं०१६५३ संगसिर मुदी १०। पूर्णावे सं०६१४। कृषण्डार।

१०४६. प्रतिसं≎ २ | पत्र सं∘ ४० । ले० काल-× । वै० सं६१४ । इस भण्डार ।

१८४०. प्रति सं०३। पत्र मं० २६। ले० काल-×। वे० सं० १८६। छ भण्डार।

१०४१. प्रति सं ८ ४। पत्र सं० २७। ले० काल-×। वे० सं० १८६। इद भण्डार।

है०**४२. रहकार्यङ्कावकाचार आवा\*\*\*\*\*\*\***। पत्र सं०१०१ ! झा०१२४५ **रह्य** । आपा—हिन्दी गण्य । विषय—आवार सास्त्र | र० काल—सँ० १६५७ । ले० काल—≿ । पूर्ण । वे० सं० ६१७ । क अण्डार ।

१०४३. प्रति संट २ । पत्र संट ७० । लेट काल-संट १६५३ । वेट संट ६१६ । का अण्डार ।

१८४४. प्रति सांद ३ । पत्र संद ३५ । लेंद्र काल-× । वेद संद ६१३ । क भण्डार ।

१०४४. प्रति संc ४ । पत्र संc २० से १४६ । लेव काल-× । सपूर्ण । वे • संc ६४० । क भण्डार ।

१८४६. रस्तमाला— आचार्य शिवकोटि । यत्र सं०४ । या० ११५४४, रक्का । आया-संस्कृत । विषय-पाचार शास्त्र । र० काल-४ । ले० काल-४ । पूर्ण । वे० सं० ७४ । छ जण्यार ।

विशेष---प्रारम्भः---

3

सर्वज्ञं सर्ववागीयां वीरं मारमदायहं।

प्ररामामि महामोहशांतये मुक्तिप्राप्तये ॥१॥

सारं यत्मर्वमारेषु वंद्यं यद्वंदितेष्वपि ।

भनेकातमयं वंदे तदर्हत् वचनं मदा ॥२॥

श्रन्तिम-यो नित्यं पठित श्रीमान रत्नमालामिमांपरा।

सगुद्धवरसो नूतं शिवकोटित्वमाप्नुयात्।।

इति श्री समन्तमद्र स्वामी विषय शिवकोट्यावार्य विरविता रत्नमाला समाप्ता ।

१०५७. प्रति सं०२ । पत्र मं० ४ । ने० काल-× । बपूर्या । ने० सं०२११४ । ट भण्डार ।

१८४⊏. **रवस्पसार— कुन्दकुन्दावाये** । पत्र सं०१०। प्रा०१०<sub>४</sub>४४,३ डक्का। भाषा–प्राकृत । विषय–प्राचार सास्त्र । र०काल–४ । ले०काल–सं१८८३। दुर्ला | वे०सं०१४६ । क्यू भण्डार ।

१०४६. प्रति सं०२। पत्र सं०१०। ते० काल-×। वे० सं०१८१०। ट भण्डार।

१८६८. रात्रि भोजन त्याग वर्षान """। पत्र सं० १६ । ब्रा० १२४४ दश्च । भाषा–हिन्दी । विषय–धाचार सास्त्र । र०काल–४ ने०काल–४ । पूर्ण । वे०सं० ४८० । चाभण्डार ।

१०६२. सिक्तविभाग प्रकरस्यु\*\*\*\*\*\* । पत्र सं० २६ । या० १३ ≾७ डख्रा । भाषा-संस्कृत । विषय-प्राचार शास्त्र । र० काल-× । ले० काल-× । पूर्णा । वे० सं० ५७ । जा भण्डार ।

१०६३. **ताधुस्तासायिक पाठ**ःःःः। पत्र सं०२। झा०१२×७ इ**त्र**ः। भाषा—संस्कृतः। विषय–धमं। र•काल–×। ने०काल–सं०१८१४ । पूर्णावै०सं०२०२१। **द्रा**भण्डारः।

विशेष----प्रशस्ति:----

. १८६४ ग्रमहन मुद्यो १५ सनै बुन्दी नग्ने नेमनाथ चैरवालौ लिखिन श्री देवेन्द्रकः र्ति ग्राचारज सीरोज के पद्ग स्वर्थ हरते।

१०६४. प्रति सं०२ । पत्र मं०१ । ले० काल-× । वे० सं०१२४३ । अप मण्डार ।

१०६४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १ । ने० काल-× । वे० सं० १२२० । द्रा भण्डार ।

१०६६. ताञ्चसासायिकः ......। पत्र सं०३ । झा० १९४४ ५३ ६ द्वा। भाषा–मन्कत–हिन्दी। विषय– धर्म। र० काल–×। पे० काल–×। पूर्ण। वे० सं०६४० । क भण्डार।

१०६७. **लाटीसंहिता—राजमञ्जा** पत्र सं०७। ग्रा० ११८५ इ**क्य** । मापा—मंस्कृत । विषय—ग्राचार शास्त्र । र० काल—सं० १६४१ । ले० काल—४ । पूर्ण । वै० सं० ८६ ।

१८६८. प्रतिसंठ२। पत्र सं० ७३ । ले० काल-सं० १८६७ वैद्याल बुदी''''''रिवदार वैठसं०६६५। क मण्डार। •

१०६६. प्रतिसंब ३ । पत्र संब ४६ । लेव काल-संब १६६७ संगसिर बुदी ३ । वेव संब ६६६ । इक्कार । विशेष--महात्वा शंभूराम ने प्रतिलिपि की थी।

१८७०. बज्रानाश्चिषकार्षम् की आवता—भूबरदासा । पत्र सं०२ । सा०१०४५ इज्रा । प्रतान हिन्दी पदा | दिवस–धर्म । र०कास–४ । ले०कास–४ पूर्ता । दे० सं०६६७ । का बण्डार ।

विशेष--पावर्वपुराश में से है।

१०७१, प्रतिसंवर।पत्र संवधाले काल—संवधाल पुराया सुदीरा वैवसंव ६७२। चथणारा

१८७२. बनस्यतिसत्तरी—शुनिचन्द्र सृरि। पत्र सं० ५। मा० १० $\times$ ४६ दश्च । भाषा–प्राकृत । विषय-पर्म । र० काल $-\times$  । ते० काल $-\times$  । पूर्ण । वे० सं० ५४१ । क्य अध्वार ।

१०७३. बसुनेदिशावकाचार—स्त्रा० बसुनेदि। पत्र सं० ४६। स्रा० १०३८४ इक्का। प्राचा— प्राकृत । विषय-शावक धर्म। र० काल-×। ते० काल-सं० १०६२ पीष सुदी ३। पूर्ती वे० सं० २०१ । इस प्रथमार।

विशेष—यंथ का नाम उरायकाध्ययन भी है। वयदुर में श्री पिरायदाल बाकलीवाल ने प्रतिलिपि करायी। मंस्कृत में भाषास्तर दिया हुमा है।

१०७४: प्रतिसं०२ । पत्र सं०५ मे २३ । ते० काल—सं० १६११ पीष सुवी १ । अपूर्ती | वे० सं०६४६ | क्या जण्डार ।

विशेष-सारंगपुर नगर में पाण्डे दासु ने प्रतिनिधि की बी ।

१०७४. प्रतिसं०३। पत्र सं०६३। ते॰ काल-सं०१=७७ बादवा बुदी ११। वे० सं०६५२। कि

विशेष---महात्मा शंभूनाथ ने सवाई जयपुरमें प्रतिसिधि की थी। गाथाओं के नीवे संस्कृत टीका भी वी है।

१०७६. प्रति सं०४। पत्र सं०४४। ले० काल-×। वे० सं० द७। इस मण्डार।

विशेष--- प्रारम्भ के ३३ पत्र प्राचीन प्रति के हैं तथा शेष फिर लिखे गये हैं।

१०७७. प्रति सं० ४। पत्र सं० ४१। ले० काल-४। वे० सं० ४४। च 🐃 ।

१०७८. प्रति सं०६। पत्र सं०२२। ले० काल-सं०१४६८ आववा बुदी १२। वे० सं०२६६। स्रामण्यार।

विक्षेय—प्रवास्ति— संबत् १११६ वर्षे वादवा बुदी १२ वृत्त विने पुत्रमानन्त्रेसमृतसिद्धिनामक्ययोगे श्रीपयस्थाने मूलसंबे सरस्वतीगण्डे बसात्कारगत्त्रे वी कुन्वकुन्यावार्यम्यये स्ट्टारक भी प्रभावन्त्रदेवा तस्य विच्य मंडमाचार्यं धर्मकीत्ति वितीय मंडनावार्यं श्री धर्मचन्द्र एतेवां मध्ये गंडनावार्यं श्री धर्मकीत्ति तत् विच्य युनि बीरसंविने इदं शास्त्रं निकापितं। पं रामचन्द्र ने प्रतिविधि करके सं० १८६७ में पार्चनाव (सीनियों) के मंदिर में बढाया।

१०७६. बसुनंदिकावकाचार आधा—पक्साकाका। पत्र सं०२१८। आ०१२५८७ एका। बावा— हिन्दी गया। विषय—साधार बास्त्र। र० काल—सं०१६३० कार्तिक बुदी ७। ले० काल—सं०१६३८ प्राप्त बुदी ७। पूर्वा के सं०६५०। क कवार। १०८०. प्रति सं०२। ले० काल सं०१६३०। वै० सं०६५१। क अण्डार।

१०८२, बार्चासंब्रहु ... ... । पत्र सं० २ ४. से ६७ । बा० ६×४ है इक्का । आवा–हिन्दी । विषय–धर्म । र० काल × । के० काल × । बारूर्ण । वे० सं० १४७ । क्का सम्बर्गाः

१८८२, विद्वाजनवोधकः '''''' पत्र सं०२७ । स्ना०१२६ै×८६ै इक्का आपा—संस्कृत । विषय–धर्म। र०काल × । ले०काल × । सपूर्यावे ते०सं०६७६ । कानण्डार ।

विज्ञेष-- हिन्दी सर्थ सहित है । ४ प्रध्याय तक है ।

१०⊏३, प्रति सं० २। पत्र सं० ३५२ | ले० काल × | बपूर्ण । वे० सं० २०४० । ट भण्डार ।

विशेष—प्रति हिन्दी क्रथं सहित है। पत्र कम से नहीं है और कितने ही बीच के पत्र नहीं है। दो प्रनियों का निव्यक्त है।

१८८८. विद्वज्जनबोधक आपा—संघी पत्राक्षाक्षा। पत्र सं०८६०। बा० १८४७ हुइ । आषा– संस्कृत, हिन्दो। विवय–पर्सार० काल सं० १९३६ साथ सुदी ४ | ले० काल ४ । सपूर्णा वे० सं०६७०। इक संस्थार।

१८=४. प्रतिसंद२ । पत्र सं० ५४३ । ले० काल सं० १६४२ घासोज सुदी ४ । वे० सं० ६७७ । चामण्डार ।

१०८६, विद्वज्ञानवीश्वकटीका $\cdots$ ं। पत्र सं० ४४। ग्रा० ११३ $\times$ ७ दश्च। आया—हिन्दी । विषय—धर्म । र०काल  $\times$ । ते०काल  $\times$ । पूर्ण । वै० सं० ६६०। कुमण्डार ।

विशेष-प्रथमसण्ड के पाचवें उल्लास तक है।

१०८७, विवेकथिलासः'''''' पत्र सं०१६ । झा०१०हुँ४५ इक्का भाषा–हिन्दी। विषय–माचार शास्त्र । र०काल सं०१७७० काछुण दुवी। ले०काल सं०१८८६ चैत बुदी ३। वे० सं०८२। सः भण्डार।

१८८६. बृहस्प्रतिकसस्।\*\*\*\*\*। पन सं०१६। बा०१० $\times$ ४६ इखः। प्राथा-प्राकृत। विषय-धर्म। र॰ काल $\times$ । ले॰ काल $\times$ । पूर्ण। वै० सं०२१४६। x खण्डार।

१० . प्रति सं० २ । ले० काल 🗴 । वै० मै० २१५६ । ट गण्डार ।

१८६८. प्रति संद ३ । ले० काल 🗴 । वै० सं० २१७६ । ट मण्डार ।

१०६१. बुह्दमितिकसम्बगुःःःः। पत्र सं०१६। स्ना०११×४६ दश्च। भाषा—संस्कृत, प्राकृत। विषय— धर्म। र०कान ×। ले०कान ×। पूर्ता। के० सं०२०३। ऋ प्रकडार।

१८६२. प्रति सं०२ । पत्र सं०१४ । ले० काल × । वे० सं०१५६ । ऋ मण्डार ।

१०६२: बुहस्प्रतिकासस्य । पत्र सं० २१ । बा० १०५ $\times x_4^2$  इक्का । बाता—संस्कृत । विषय—धर्म । र० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० २१२२ । ट अच्छार ।

१०६४: अर्तो के नामः'''''। पत्र सं०११ । मा० ६२/४४ दक्षं। आसा-हिल्दी । विषय–धर्म । र० कल्प ४ । ले० काल ४ । अपूर्तावै० सं०११६ । स्व अध्वार ।

१८६४. **जतनासावली**\*\*\*\*\*\* । पत्र सं० १२ । झा० व्हैं ४४ द**वा**। आवा—संस्कृत । विषय–धर्म । र० काल सं० १६०४ । पूर्तावेक सं० २६५ । स्व अण्डार ।

१०६६. जनसंख्या\*\*\*\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०५ । मा० ११४५ इक्षः । भग्गा-हिन्दी । विषय-धर्मः । ग० काल ४ नेऽ काल ४ । पूर्णः । वेऽ सं० २०५७ । का भण्डारः ।

विशेष--१५१ बतों एवं ४१ मंडल विधानों के नाम दिये हुये है।

१८६७. ज्ञतसार\*\*\*\*\*\*) पत्र सं०१। घा०१०% ४ इक्का। भाषा—संस्कृत । विषय—धर्म। र० वाल $\times$ । त० काल $\times$ । पूर्ण। वे० सं०६=१। आद्र भण्डार।

विशेष---केवल २२ पद्य है।

१८६- **ज्ञतेत्वापन्यशबकाचार**\*\*\*\*\* । पत्र सं०११३ । बा०१३८५ इ**ञ्च** । आया–संस्कृत । विषय– श्राचार शास्त्र । र०काल ४ । ले०काल ४ । पूर्ण । वे० सं०१३ । **च भष्टार** ।

१०६६. ज्रतोपवासवरीजः''''''। पत्र सं० ५७ । सा० १०४१ दक्का भाषा—हिन्दी। विषय–सावार सान्त । र० काल ४ । ले० काल ४ । सपूर्णा । वै० सं० ३३ ≈ । स्त्र भण्यार ।

विशेष--- ५७ से झागे के पत्र नहीं है।

**१९००. जतापवास**क्यर्णन ''''''। पत्र मं० ४। घा० १२४४ इ**ख**। आवासंस्कृत । विवय-पावार दासत्र । र० काल ४ । ते० काल ४ । ब्रपुर्ण । पे० सं० ४७६ । क्य अण्डार ।

११०१. प्रति संट २ । पत्र संट ४ । लेट काल 🔀 प्रपूर्ण । वेट संट ४७६ । व्या भण्डार ।

१९८२. **बट्डा**बस्यक (लचुनामायिक)—म**डाचन्द**। पत्र सं०३ । विषय–याचार धान्य। र० कान $\times$ । ने० कान सं०१९४० । पूर्ण। के० सं०२०३। **स** अध्यार।

१९८६ पट्चावश्यकविधान—पत्रालाला। पत्र सं०१४ । बा०१४८७३ इक्का । भाषा—हिन्दी। विषय-मावार बास्त्र । र०काल सं०१६३२ । ले०काल सं०१६३४ वैद्याल बुदी ६ । पूर्ण। दे०सं०७४४ । इस्मण्डार।

> १९०४. प्रति संट २ । पत्र सं०१७ । ले० काल सं०१६३२ । ते० सं०७४५ । इक अण्डार । १९०४. प्रति संट ३ । पत्र सं०२३ । ले० काल ४ । ते० सं०४७६ । इक अण्डार । विभेय—विद्रयमन बोधक के तुलीय व रच्चम उत्साल का हिल्ली अनुवाद है ।

१९०६. षट्कर्मीपदेशरस्त्रमासा (क्षक्रमीवस्य)—महाकवि समरकीर्ति । पत्र तं २ ते ७१। मा० १० $\frac{1}{4}\times \epsilon_0^2$  हक्ष । भागा-माभ ता । विषय-सावार शास्त्र । र० काल सं० १२४७ । ले० काल सं० १६२२ वैत्र सरी १३ । वे० सं० २५६ । व्य अध्यार ।

विशेष--नागपुर नगरमें सब्बेलबालान्वय पाटनीगीत्रवाले श्रीमतीहरषमदे ने ग्रन्थकी प्रतिलिपि करवायी थी ।

११०७. षट्कर्मोपदेशरकामालाभाषा — पांडे लाख्यक्य १ पत्र संख्या १२६ । मा० १२४६ इक्षा । भाषा-हिल्हो । विषय-माचार शास्त्र । र० काल सं० १८६८ साच सुदी १ । ले० काल सं० १८४६ शाके १७०५ भाषता सुदी १० । दुर्ण । वे० सं० ४२६ । का सम्बार ।

विशेष--ब्रह्मचारी देवकरण नै महात्मा मुरा से जयपुर में प्रतिलिपि करवायी।

११० म. प्रति सं०२। पत्र मं०१२६। ते० काल सं०१६६६ माच मुदी ६। वे० सं०६७। घ मण्डार। विशेष---पुस्तक मं० मदामुख दिस्तीवालों की है।

१९०६. यट्संहतनवर्णन—सकरन्द्र पद्मावित पुरवाला । पत्र सं० ६। झा० १०% ४५६ इत्र । भावा-हिन्दो। विषय-पर्म। र० काल सं० १७६६। मे० काल ४। पूर्ण। वे० सं० ७१४। क प्रधार।

१११० . चब्×्मक्तिसर्यो नः\*\*\* । पत्र सं०२२ से २६ । झा०१२×५ दृद्धाः भाषा⊸मंस्कृत । विषय⊸ मर्म। र०काल × । ते०काल × । झपूर्ण। वे०सं०२६६ । स्र भण्डार ।

११११. बोडराकारस्यभावनावर्शनयुक्ति—पं० रिावजिव्हस्स्यः। पत्र ५० ४६। जा० ११ $\times$ ५ स्छः। प्राया-प्राष्ट्रत, संस्कृतः। विषय-धर्मः। २० काल  $\times$ । ते० काल  $\times$ । पूर्वः। वे० सं० २००४। स्त्र अध्यारः।

१११२. योडयकारसभावना—पं० सङ्ग्रिखापत्र सं० ८०। झा० १२४७ इक्का भाषा हिन्दी गद्य। विषय-पर्यार ० काल ४ । ने० काल ४ । वे० सं० ६९८ । इस मण्डार ।

विशेष---रत्नकरण्डश्रावकाचार श्राषा में से है।

१११२. पोडराकारसम्भावना जयसाल— नयसता। पत्र नं०२०। झा०११२४५६ इ.स.। मापा-हिन्दी। विषय-भर्म। र०काल सं०१९२५ सावन सुदी ४। ले०काल ४। पूर्ण। वे०सं०७१९। इ. मण्डार।

१११४. प्रति सं० २ । पत्र सं० २४ । ले॰ काल 🔀 । वै॰ सं० ७४६ । 🖝 भण्डार ।

१११४. प्रति सं० ३। पत्र सं० २४। मे० काल 🔀 वे० सं० ७४६। क्र मण्डार ।

१११६. प्रति सं० ४। पत्र सं० १०। ते० काल 🔀 । अपूर्ण। वे० सं० ७५०। 🕸 भण्डार।

११९७. **पोडराकारग्रभावनाः**ःःः। पत्र सं०६४ । क्रा०१३३४४ दु**द्ध**ा भावा-हिन्दी । विषय-धर्म । र०काल × । ने०काल सं०१६६२ कालिक सुदी १४ । पूर्ण । वे०सं०७३३ । इक नण्डार ।

विशेष---रामप्रताप व्यास ने प्रतिसिपि की बी।

१११८. प्रति सं० २ | पत्र सं० ६१ । ने० कास 🗴 । नै० सं० ७५४ ] क्र मण्डार |

१९१६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६३ । से० साल 🔀 के र्यं० ७११ । 🗷 मध्यार ।

११२०. प्रति सं० ४। पत्र सं० ३०। नै॰ काल 🗴। अपूर्ल । वैं॰ सं० ६६।

विशेष-- ३० से आगे 'पत्र नहीं है।

१९२१: योडयकारम्आवना $\cdots$ ं पत्र संग्रेशः । आग् १९६ $\frac{1}{2}$ ८७ $\frac{1}{2}$ ६% । आयं $\sigma$ -प्राकृतः । विषय-वर्ष । रंगकास  $\times$  । संग्रेशः प्राप्त । त्रैन संग्रेशः (क) । क्षासम्बद्धाः ।

विशेष--संस्कृत में संकेत भी विथे हैं।

११२२, शीस्त्रवाव[ $e^{mmm}$ । पत्र तंत्र १। मात्र १० $\chi$ र्श्व क्षत्र । भाषा–हिन्ती । विवय–पर्म । शेवली-कल्प  $\chi$  । ने० काल  $\chi$  । पूर्ण । के० सं० १२२६ । **क्षत्रकार** ।

११२३, आद्धपर्विक-सर्ग्यसूत्रा''''''''''''''''''''''''' पत्र सं $\sigma$ ६। स्रा $\sigma$ १० $\times$ ४ $\frac{1}{4}$ ६ व्या । भाषा-प्राकृत । विषय-पर्म क्र र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । पूर्ण । वे० सं $\sigma$ १०१ । स्र कम्बार ।

विशेष—पं० जसवन्त के पौत्र तथा मार्गासह के पुत्र दीनामाथ के पठकार्थ प्रतिक्रिकि की गई थी। ग्रेजरासी टब्बा टीका महित हैं ।

१९२४, आवक्कप्रतिक्रमत्।आवा—पत्नात्कक्षः चौधरी । पत्र संग्रंगः। साग्रः १९३४ ८ स्त्रः। प्रावा— हिन्दी । विदय-धर्मः। र०काल संग्रंश्वेश भाव युदी २ । तेण्काल ४ । दुर्गः। वेण्लेण्येट स्त्रः। कुक्रमदारः।

विशेष--वाबा दुलीचन्दजी की प्रेरशा से शावा की गयी थी।

११२४. प्रति सं०२। पत्र सं० ७४। ते० काल् 🗴। कैं० सं० ६६७। व्ह अण्डार।

११२६, आम्रक्षध्रमेवर्शेन """। यद सं॰ १०। का॰ १०५% रक्क। काया संस्कृत । किनक आवक्ष प्रमे। र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । अपूर्ण । वे० सं॰ ३४६ । क्य क्षक्यार ।

११२७. प्रति सं० २ । पत्र सं० ७ । ते० काल 🗶 । पूर्व । वे० सं० ३४७ । 🖷 अन्धार ॥

११२८. आवक्प्रतिकसस्यः । यत्र सं $\circ$  २४.। सा $\circ$  १० $\frac{1}{2}$  $\times$ १ इक्ष.) काना-प्राकृतः । किय्या-पर्स । र $\circ$  कान $\times$ । ते $\circ$  कानासं $\circ$  १०२३ सातोज युक्के ११ । वे $\circ$  सं $\circ$  १११ । क्ष अण्यार t "

विशेष--प्रति हिन्दी टब्बा टीका लहित है। हक्मीकीवंस्क के ब्रहिपूर में प्रतिनिधि की थी।

११२६. आवक्यप्रिकसस्य  $\cdots$ । पद सँ० १५ । सा॰ १२imes६२ ६ इक्षः । वाद्य-संस्कृतः । विद्य-स्पर्धः । र० काल imes। ते० काल imes। देव संimes १८८ । इक्ष विकारः ।

११२० आवस्त्रामाध्यास्य — बीरस्तेन । पत्र तें ० ७ । या० १२×६ इ.स. । अवस-संस्कृत । विवय-वर्ण ॥ २० काल × । तें० काल सं० १८१४ । पूर्ण । वे० सं० १८० ।

विशेष---पं० पश्चालाल ने जयपुर में प्रतिलिपि की बी ।

६० ] अर्भे एवं आचार शास्त्र

११३१. आवका**षार—क्रमितिगति।** पत्र सं०६७। घा०१२ $\times$ ५ इक्का। आवा—संस्कृत। विषय— प्राचार सास्त्र। २० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । पूर्णावै० सं०६९४। क्रमध्यार।

विशेष--कही कही संस्कृत में टीका भी है। ग्रन्थ का नाम उपासकाचार भी है।

११३२. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३६ । ले० काल 🗵 । मपूर्ण | वे० सं० ४४ | च मण्डार ।

११३३, प्रति संट ३ । पत्र सं० ६३ । ले० काल 🔀 । झपूर्ण । वै० सं० १०६ । 🙊 भण्डार ।

११३४. आवकाचार— उमास्यामी। पत्र सं०२३। झा०११ $\times$ ५ इक्का। आपा—संस्कृत। विद्यय-धादार सास्त्र। र०काल $\times$ । ले०काल $\times$ । पूर्णावै० सं०२८२। इस अध्यार।

१९३४. प्रति संट२ । पत्र सं०३७ । ले० काल सं०१ ६२६ प्राथाढ़ सुदी२ । वे० सं०२६० । इप्र भण्डार ।

११२६. श्रावकाचार—गुराभूषरा।चार्यः । पत्र सं∘ २१ । झा० १०६४४६ इक्षः। आपा⊸संस्कृतः । विषय—प्राचार सास्त्र । र० काल ४ । ले० काल सं० १४६२ वैद्याल बुदी ४ । पूर्णः । वे० सं० १३६ । इद्य भण्डारः ।

विशेष-प्रशस्ति :

संबत् १५६२ वर्षे बेशास बुदी ४ भी मुनसंगे बनात्कारणणे तरस्वतीगच्छे भी हु वहु वाणार्थान्य भ० भी प्रमाण-विकास क्षेत्र त्यास्तरहे भ० भी प्रमाण-विकास क्षेत्र त्यास्तरहे भ० भी प्रमाण-विकास क्षेत्र त्यास्तरहे भ० भी प्रमाण-विकास क्षेत्र त्यास भागी नारंग्ये। तरपुत्र मिलदान तस्य भागी प्रमाण-विकास क्षेत्र त्यास भागी नारंग्ये। तरपुत्र मिलदान तस्य भागी प्रमाण-विकास क्षेत्र त्यास भागी नारंग्ये। तरपुत्र मिलदान तस्य भागी नारंग्ये। तरपुत्र मिलदान विकास क्षेत्र मिलदान क्षेत्र मिलदान विकास क्षेत्र मिलदान क्षेत्र मिलदान विकास क्षेत्र मिलदान विकास क्षेत्र मिलदान विकास क्षेत्र मिलदान विकास क्षेत्र मिलदान क्यास मिलदान क्षेत्र मिलदान

११६७. प्रति सं० (। पत्र सं० ११। ले० काल सं० १४२६ भावता बुदी १ । वे० सं० ५०१। छ। 'भण्डार।

प्रसस्ति—संबन् १५२६ वर्षे भाइपद १ पक्षी श्री मूलसंबे ४० श्री जिजवन्त्र त० नरसिष लंबेलवालान्ययं -सं० भालय भावी जैसी पुत्र हाम्य विकानवस्तु ।

११३८. आवकाचार—यद्मानित्। पत्र यं० २ ते २६ । या० ११५४ ६ इखा । आषा—संस्कृत । विषय— आवार शान्त्र । र० काल 🔀 । ले० काल 🔀 । प्रपूर्ण । वे० सं० २१०७ ।

विशेष--- ३६ से घागे भी पत्र नहीं है।

११३६ आयकाचार—चुन्यपाद् । पत्र सं०६ । बा० ६३ँ४६ इक्का । भाषा– संस्कृत । विषय–प्राचार शास्त्र । र०काल × । ले०काम बं० देवध वैशास सुकी ३ । पूर्णा वे० सं०१०२ । खभण्डार ।

विशेष---प्रत्य का नाम उपासकाचार तथा उपासकाध्यमन भी है।

११४०. प्रतिसंठ२ । यच सं०११० लेश्याल सं०१८ ८० पीप बुदी १४ । वेश सं०८६ । क्र भण्डारा ११४१. प्रतिसं ० ३ । पत्र सं० ४ । ले० काल सं० १८०४ प्राचाक कुकी २ । वे० सं० ४३ । च अच्छार ११४२. प्रतिसं ८ ४ । पत्र सं० ७ । ले० काल सं० १८०४ । आवस्या सुरी ६ । वे० सं० १०२ । इद्योगकार

११४३. प्रति संब ४ । पत्र संब ७ । लेव काल × । वेव संव २१४१ । ट अण्यार ।

११४४. प्रति संब ६ । पत्र संब ६ । ले॰ काल × । वे॰ संब २१४= । ट अण्डार ।

१९४४. आवकाचार—सकसकीित । वन सं० ६६ । या०  $= \frac{1}{2} \times \mathbb{C}_q^2$  हजा । आवा—संस्कृत । विषय— प्राचार शास्त्र । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । अपूर्ण । वे० सं० २०५८ । अप्र अध्यार ।

१९४६. प्रति संव २ । पत्र संव १२३ । लेव काल संव १८४४ । वेव संव ६८३ । का भण्डार ।

१९४७ आयकाचारआचा—पंठ आराचन्द्र। पत्र सं०१०६। घा०१२४८ दश्च। आया-हिन्दी गसः। विषय-प्राचार सास्त्र। र० काल सं०१६२२ प्राचाढ मुदी ८ । ले० काल ४ । पूर्ण। वे० सं०१८।

विशेष---धमितिगति श्रावकाचार की भाषा टीका है। प्रन्तिम पत्र पर महाबीराष्ट्रक है।

११४५६, श्रोवकाचारः''''। यत्र संस्था १ से २१ । घा० ११४५ इ.स. । भाषा—संस्कृत । विषय-प्राचार शास्त्र । रु. काल 🗡 । तेरु. काल 🗡 । बायुर्धा । वेरु संस्था १ ट. अण्डार ।

विशेष--इससे झागे के पत्र नहीं हैं।

१९४६. आवकाचारः\*\*\* । पत्र सं०७ । प्राठ १०६/४६६ इक्का । भाषा-प्राहृत । विषय-प्रावारशास्त्र । २० नाल × । ने० काल × । पूर्वी । वे० सं० १०६ । क्का भण्डार ।

विमेप---६० गाथाये है।

११४०. आयकाचारभाषा $\cdots$  $\cdots$ । पत्र सं० ५२ से.१२१ । धा० ६ $\frac{1}{4}$  $\times$ ५ इक्का । भाषा-हिन्दी । विषय-स्थापार शास्त्र । र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । खपूर्ण । वे० सं० २०६४ । व्यू भण्डार ।

विशेष---प्रति प्राचीन है।

११४१. प्रति सं०२ । पत्र सं०३ । लें० काल × । अपूर्णा वे० स० ६६६ । वह अण्डार ।

१९४२. प्रति सं०३ । पत्र सं०१९१ में १७४ । ले० काल 📐 । अपूर्ण। ते० मं० ७०६ । कृ भण्डार ।

११४६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ११६ । लेक कान सं० १६६४ भादया बुदी १ । पूर्णा । वे. सं० ७१० । क भण्डार ।

विभेष—पुराञ्चलक्त प्रावकाचार की साचा टीका है। संबद् १५२६ चैत मुद्दी ५ रविवार को यह व्यथ जिहासाबाद असिंहपुरा में लिखा गया था। उस प्रेति से यह प्रतिकिपि की गयी थी।

१९४४. प्रति सं ८ ४ । पत्र सं० १०८ । ले० काल 🗙 । प्रपूर्ता । वे० मं० ६८२ । च अण्डार ।

१९४४. शुरक्कासकर्याल ""। पत्र सं० व । सा० ११३ $\times$ ७३ हक्काः जावा—्हिती । विषय-धर्म । र० काथ  $\times$ 1 ते० काम  $\times$ 1 पूर्व । वे० सं० ७०१ । क जण्डार ।

१६४६. प्रति सं० २ । पत्र सं• ६ । ले० काल 🗴 । वे० सं० ७०२ । क भण्डार ।

११४७. स्वस्यक्वोक्तियीता.........। पत्र सं०२ । स्रा०१८४४ द्रवा । साथा—संस्कृत । विषय-धर्म । र० काल 🗴 । ने० काल 🔀 पूर्ण । वे० सं०१७४० । ट पण्डार ।

११४ स. समकितदाल — खासकरण । पत्र सं० १। सा०  $\mathbb{E}_{q}^{2} \times Y$  दश्च । माया – हिन्दी । विषय – धर्म । र० काल  $\times$  । ले० काल सं० १८२४ । पूर्ण । वै० सं० २१२४ । आवश्यार ।

११४६. समुद्धार्मभेदः ""। पत्र तं० ४। बा० ११४६ हजा। भाषा-नंस्कृत । विषय-सिद्धान्त । र० काल ४। ते० काल ४। ब्रधुर्स । वै० तं० ७०६। क्र जच्छार ।

११६०. **सम्बेल्पिसर महारूय—दीकित देवदुर्सा** पत्र सं० ८१ । आर० ११×६ डब्रा। भाषा— संस्कृत । र० काल सं० १६४४ । ले० काल सं० १८६० | पूर्ण | वे० सं० २८२ । **ब्रा**भण्डार ।

११६१. प्रति सं० २ । पत्र सं० १४७ । ले० काल 🔀 । वे० सं० ७१४ । 🖝 अण्डार ।

११६२, प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४० । ले० काल 🗴 । स्रपूर्ता । वे० सं० ३७५ । ज भण्डार ।

१९६६. सस्मेदिशिक्रस्महात्म्य— लाक्षचन्द्। पत्र सं० ६५ । घा०१३४५ । भाषा–हिन्दी (पष्ट)। विदय—धर्म। र०काल सं०१६४२ कामुण सुदी ५। ते०काल ४। पूर्ण। वे० सं०६९०। क अध्वार।

विशेष-अद्भारक श्री जगतकीर्ति के शिष्य लालवन्द ने देवाडी में यह ग्रन्थ रचना की बी ।

११६५. सम्प्रेवशिकासहारूय-मनसुकलाला। पत्र सं० १०६। सा० ११४४६ इ.स.। आपा-हिन्दी। विषय-पर्म। र०काल ४ । ले०काल सं० १६४६ साक्षेत्र दुवी १०। पूर्वाके नं०१०५६ । सा अपकार।

विशेष---रचना संवत् सम्बन्धी दोहा---

बान नेद शशिगये विक्रमार्क तुम जान । अस्वनि सित दशमी सुग्रुरु ग्रन्थ समापत ठान ।।

लोहाबार्य विरचित ग्रन्य की माथा टीका है।

११६४. प्रति सं०२ । पत्र सं०१०२ । ते० काल सं०१ ८६४ चैत सुदी २ । वे० सं०७ ८ । शाभण्डार । ११६६. प्रति सं०३ । पत्र सं०६२ । ने० काल सं०१८६७ चैत सुदी १५ | वे० सं०७६६ । इस् भण्डार ।

विशेष-स्योजीरामजी मांवसा ने जयपुर में प्रतिलिपि की ।

११६७. प्रतिसं**० ४ ।** पत्र सं० १४ २ । ले० काल सं० १६११ पीय बुदी १४ । वे० सं० २२ । अन्न अच्चार ।

११६म. सम्मोदशिकारविकास—केशारीसिंह। पत्र सं∘ ३। बा॰ ११र्-४७ इखा। मादा–हिन्दी। विद्यत—सर्म। र० काल २०वीं बताल्दी। ले० काल ×ा पूर्ण। ते० सं० ७६७। क्र मण्डार। ११६६. सम्बोदिसम्बर विसाद - देवामका। पत्र सं० ४ । घा॰ ११३४७३ हवा। भाषा-हिपी पत्र । विवय-धर्म । र० काल १२वीं सताव्यी । ते० काल ४ । पूर्ण । दे० सं० १६६ । सा सम्बाद ।

१९७०, संसारस्वरूप वर्शन ------। पत्र मं० प्राधा० ११×४५ इ.स.) जाया--संस्कृत । विश्वय--वर्ण । र०काल :/ । मं०काल :: । पूर्वावे वेर्लाव २२६ । च्या अण्डार ।

१९७१: सानारधर्माञ्चन—पं० चाशाधर। पत्र मं० १४३। मा० १२६/४७६ दक्ष। भागा-संस्कृत। विषय-आवकों के माचार धर्म का वर्णन। र० काल सं० १२६६। लं० काल सं० १७६६ मावना बुदी ४। पूर्ण। वै० सं० २२८। च क्यापर।

विशेष—प्रति स्वोपक मंस्कृत टीका सहित है। टीका का नाम भव्यकुष्ठस्वन्द्रिका है। महाराजा सवार्ध जर्यामहजी के शासनकास में क्रावेर से महारमा मानवी ने प्रतिकिति की नी।

१२७२. प्रति सं०२ । पत्र सं०२०६ । लेक काल सं०१ ८०६ कायुक्त सुवी १ । वेक सं० ७७५ । कः भण्डार ।

विशेष--- महात्या राषाकृष्ण किशनगढ वाले ने सवाई जवपूर में प्रतिलिपि की ।

११७३. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ५६ । ने० काल 🖂 । ने० मं० ७७४ । 🐔 अण्डार ।

१९७४. प्रति सं० ४ । पत्र मं० ४७ । ले० वाल 🗵 । वे० मं० ११७ । घ मण्डार ।

विशेष--प्रति संस्कृत टीका सहित है ।

११७४. प्रति सं० ४ । पत्र मं० ५७ । ले० काल 🖂 । वे० सं० ११८ । घ अण्डार ।

विशेष—४ ने ४० तक के पत्र किसी प्राचीन प्रति के है बाकी पत्र दुवारा लिखाकर प्रन्य पूरा किया गया है।

११७६. प्रति सं०६ । पत्र मं०१५६ । ले० काल मं०१८६१ आवता बुदी ५ । वे० मं०७८ । छ। भण्डार ।

वियोष —प्रति स्वोपन टीका नहित हैं । सागानेर में नोनदराम ने नेमिनांच **वैरक्तरूव** में स्वपक्रनार्च प्रति-निपि की थीं ।

११ अ.क. अपनि सां० ७ । पत्र सं० ६१ । ले० काल सं० १६२ ८ फायुक्त सुदी १० । के० सं० १४६ । आर भण्डार ।

विशेष-प्रति टब्बा टीका सक्षित है। रिक्सता एवं लेखक दोनो की प्रदास्ति है।

११७८ प्रति सं क द । पत्र सं ० १४० । ने ० काल × । वे ० मं ० १ । का भण्डार ।

विशेष--प्रति प्राचीन एवं गुद्ध है ।

१९७६. प्रतिसं**०६ । पत्र** सं०६६ । ले०काल सं० १५६५ फायुक्त सुदी २ । बे० सं०१ ८ । का कण्डार ।

विशेष-प्रसास्त-स्वेतवालाज्ये स्वमंसकोत्रे पांड सीवा तेन इदं धर्मासुतनामोप्रस्यवनं झाणार्थ नेनिवन्त्राय दत्तं । स० प्रमाचन्त्र देवस्तत् सिच्य संक धर्मचन्द्रात्माये । ११८० - प्रति सं०१० । पत्र सं०४१ । ले० काल × । अपूर्ण । वे० सं०१८ का अपवार । ११८६ - प्रति सं०११ । पत्र सं०१४१ । ले० काल × । वे० सं०४४६ । व्याक्ष्वार ।

विशेष-स्वोपन्न टीका सहित है।

११८२. प्रति सं २ १२ । पत्र सं० १६ । ते० काल 🔀 । वै० सं० ४५० । अर मण्डार ।

विशेष---मूलमात्र प्रति प्राचीन है,।

१९६६ - प्रति सं०१३ । पत्र सं०१६६ । ले० काल सं०१४६४ काग्रुण सुवी १२ । वै० सं०४०० । व्यापण्डार ।

विक्षेय-प्रवास्ति — संवत् १५६४ वर्षे फाल्युन सुवी १२ रिवयसरं युनर्वसुमक्षके शीसूलमंबे निन्दसंगे बलास्कारमत्ते सरस्वतीयच्छे श्री कुन्वकुन्वाबायांन्वये म० श्री पद्मानित तस्यृटे श्री शुभवन्द्रदेवातस्यृहे म० श्री जिनवन्द्र देवातस्यृहे म० श्री प्रमाचन्द्रदेवतस्त्रिय्यमण्डलाचार्ये श्री धर्मचन्द्रदेवास्तत्पुत्व्याविष्याचार्यः श्री नेमिचन्द्रदेवास्तिरियं भर्मानुतनामाशाधरआवकाचारदीका अध्यकुशुद्रविद्यकानाम्नी लिखापिनास्ययन्तार्यं ज्ञानावरत्यादिकर्मलयार्थं व ।

११वा४. प्रति सं० १४ । पत्र सं० ४० । तेर काल 🗴 । ब्रपूर्ण । वेर मंग्र ४०६ । व्य अण्डार !

विशेष--संस्कृत टिप्परा सहित है।

११८६४. प्रति सं०१४ । पत्र सं०४१ । ले॰ कालं 🗴 ी सपूर्ण । वे० सं०१६६५ । ट भण्डार ।

**११८६. प्रति सं०१६** । पत्र सं०२ से ७२ । ले० काल सं० १५६४ भाववा सुदी १ । प्रपूर्ण । वें√ संख्या २**११० । ट भण्यार ।** 

विशेष--प्रथम पत्र नहीं है । लेलक प्रशस्ति पूर्ण है ।

११८०. सातस्यसनस्याध्यायः....। पत्र सं० १। आ० १०४१ ६%। आपः निहन्दी। विषय-धर्म। र• काल ४। ते• काल सं० १७८०। पूर्ण। वे० सं० १६७३।

विशेष-स्पमन्तरी भी वी हुई है जिसके ग्राठ पदा है।

**११व्यः. साधुदिनवर्षाः....।** पत्र सं∙६। आ०१३४४३ इक्कः। आपा–आकृतः। विषय–प्राचार इ.स्त्र। र०काल ४। ले• काल ४ | पूर्णः। वे० सं०२७४।

विशेष-श्रीमत्तपोगरो श्री विजयवामसूरि विजयराज्ये ऋषि रूपा लिखितं ।

१६८६. सामायिकपाठ--- बहुमुनि । पत्र सं० १६ । मा० ८×५ दश्च । भाषा--प्राकृते, संस्कृत । विषय-- धर्मे । र० काल  $\times$  । के० काल  $\times$  । पूर्णे। वे० सं० २१०१ । इस मण्डार ।

विशेष-अस्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है-

इति श्रीबहुमुनिदिरवितं सामविकपाठ संपूर्ण ।

**११६०. सामायिकपाठ'''''' ।** पत्र संब २६ । आयः ⊏रे×६ दश्चः । आया–प्राकृतः । विदय–धर्मः । द०कासः ×। ने०कासः × । सपूर्णः । वे० सं० २०६६ । आर जण्डारः । १९६१. प्रति संट २ । पत्र सं० ४६ । ने०' काल 🔀 । पूर्णावे० सं० १६३ । 🖦 भण्डार । विशेष---संस्कृत में टीका भी दी हुई है ।

१९६६- प्रति संट ३ । पत्र संव २ । लेव काल × । वैव संव ७७६ । क अण्डार ।

१९६२. सामाधिकपाठ " "। पत्र सं॰ ४०। मा० ११ ${}^2_x \lor_y^2$  इक्का । जावा—संस्कृत । विषय—धर्म । १० काल x । ने० काल सं० १९४६ कॉलिक दृदी २ । पूर्ण । वे० सं० ७७६ । इस अध्वार ।

११६४. प्रति संट २ । पत्र सं०६ । ले० काल सं०१ न ६१ । वे० सं०७७७ । इस मण्डार । विकोय — उदयबन्द ने प्रतिक्षिपि की थी ।

१९६४ - प्रति संट ३ । पत्र संट १ । लेट काल 🗴 । अपूर्ण । केट संट २०१७ । इस अपडार । १९६६ - प्रति संट ४ । पत्र संट २६ । लेट काल 🗡 । लेट संट १०११ । इस अपडार ।

११६७. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६ । ते० काल × । वै० सं० ७७८ । क अण्डार ।

११६**८ - प्रतिसं**०६ । पत्र सं०५४ । ले० काल सं० १०२० कालिक **बुदी** २ । वे० सं० ६५ **। वर्** भण्डार ।

विशेष--- प्राचार्य विजयकी लिने प्रतिलिपि की थी।

१९६६. सामाधिक पाठ'''''''| पत्र लंश्य १ । घा० १०४४ ६ आहा। आषा–प्राकृत, संस्कृत । विषय– धर्मारः काल ४ । ते∘ काल संश्रध्य ३ । पूर्वा वे संश्रम् । इस्थण्यार ।

१२००. प्रतिसंट २ । पत्र संट १ लेट काल संट १७६० ज्येष्ठ सुदी ११ । वेट लंट ८१५ । इस् भण्डार ।

> १२०१. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १० । ते० काल 🔀 । प्रपूर्ण । वे० सं० ३६० । च अण्डार । विजय---पत्रो को चुर्हों ने चालिया है ।

१२८६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६ । ले० काल 🗵 । बपूर्ता । वे० सं० ३६१ । च भण्डार ।

१५०३. प्रति सं० ४ । पत्र सं० २ से १६ । ते० काल  $\times$  । प्रपूर्ण । वे० सं० ६१६ । क्र अण्डार ।  $\cdot$  १६०४. सामायिकपाठ ( स्रष्टु ) । पत्र सं० १ । प्राप्त १०३ $^2$  $\times$ ५ इ.स. । आधा—संस्कृत । विषय—अर्म । १० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० ३६८ । प्राप्तप्रदार ।

१२८४. प्रति संट २ । पत्र संट १ । ते० काल ४ । ते० संट १८६ । च अण्डार । १२८६. प्रति संट ३ । पत्र संट ३ । ते० काल ४ । ते० संट ७१३ क । च कच्डार ।

१२०७. सामाविकसाठभाषा—बुध सहाचन्द् । यत्र नं०६ । मा०११ $\times$ १२ूँ इंखा। भाषा—हिन्दी। विषय-धर्म। र०काल $\times$ । ते०काल $\times$ । पूर्ल। वे०सं०७०८। च भण्डार।

विशेष--- जौहरीलाल कत ग्रासोचना पाठ जी है।

१२० म. प्रति संब २ । यत्र संब ७ । तेव काल संव १९५४ सावन बुदी २ । वेव संव १६४१ । ट सम्बार । **१२०८. साबाविकपाठबाचा— जवक्यन् झाववा**। पत्र सं०⊏२ । बा०१२५ूं×५ इ**ब**। भाषा— हिन्दी गया विषय—पर्त्र। र०काल ×। ले०काल सं०१६३७। पूर्त्तावे०सं०७८०। **बालब्बार**।

१२१०. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४८ । ते० काल मं० १६५६ । ते० सं० ७८१ । द्वा अण्डार ।

१२११. प्रति सं० ३ । पत्र मं० ४६ । ते० काल × । वे० सं० ७८२ । व्या अण्डार ।

१२१२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४६ । ने० काल × । ने० मं० ७८३ । श्रा भण्डार ।

१२१३. प्रति सं । पत्र सं०२१। ते० काल सं०१६७१। वे० सं०८१७। इस भण्डार।

विभोष-श्री केशरलाल गोबा ने जयपुर में प्रतिलिपि की थी।

१२१४. प्रतिसां ६ । पत्र मं० ३६ । ले० कास मं० १८७४ फाग्रुगा मृदी ६ । वे० सं० १८३ । ज अथकार ।

. १२१४. प्रति संट ७ । पत्र सं० ४४ । ले० काल सं० १६११ बालोज मुदी = । वै० सं० ४६ । व्य अध्याद ।

१२१६. सामाविकपाठभाषा— भ० श्री तिस्रोक्षण=१। पत्र मंग्र ६४। मार्थर्र्स्स । भाषा— हिन्दी। विषय— भर्म। र॰ काल मंग्र १६६२। लेग्याल ४। पूर्णावेश्यं १०१०। चामण्डार।

**१२१७. प्रति सं०२ ।** पत्र सं० ७१ । त० काल यं० १८६१ मावन बुदी १३ । वे० सं० ७१३ । कामकार ।

१२१८. सामाविकपाठ भाषा''''''। यत सं∘ ४५ । बा० १२८६ ड बा। भाषा-हिन्दी गया। विषय-धर्म। र० काल ⋉ । ने० काल सं० १७६६ ज्येष्ठ सुदी २ । दूसगा वै० सं० १२६ । ऋ सम्बार।

१२.१६. प्रक्ति सं०२ । पत्र सं०५८ । तेश काम सं० १७४० बैघाला मुदी ७ । वेश सं०७०६ । च भण्डार ।

विशोध----महाल्यासावलदास वगद वालं ने प्रसिसिपि की थी। संस्कृत स्रथना प्राकृत छन्दो का ग्रथं दिखा हक्षा है।

१२२१. प्रति सं० २ । पत्र सं० ६ । से० कास 🔀 । वे० सं० ८१६ । च भण्डार ।

१२२२. प्रति सं०३। पत्र सं०१४। ते० काल ×। सपूर्ण। वे० सं०४८६। क्र मण्डार।

१९२६. स्वामा<del>विकायकाला</del> .......। यत्र सं०६०। धा० ६×४६ दश्च । भाषा–हिन्दी ( हुंबारी ) विवय-वर्ग । रचनाकाल × । ने० काल सं०१७६३ मंत्रसिर मुदी ⊏ा ने० मं० ७११ । च भण्डार । १२२४. सारसमुख्य —कुसाअनु । पत्र गं० १४ । बा० ११×४६ इस । भाषा-मंसका । विधय-मर्ग । र० काल 🖈 । ले० काल सं० १६०७ पीच बुदी ४ । वे० सं० ४४६ । झ मण्डार ।

विशेष--- मंडलाचार्य धर्मचन्द के जिल्ला ब्रह्मभाऊ बोहरा ने बन्य की प्रतिलिपि करवायी थी।

१२२४. सावयधम्म बोह्या—सुनि रामसिंह । पत्र मंग मा १०६/४५ इक्क । माया-सपर्श्रण ।' विषय-प्राचार शास्त्र । रंग काल 🗴 । नेश काल 🗴 । वेश मंग १४१ । पूर्ण । स्था प्रकार ।

विशेष--प्रति सति प्राचीन है।

१२२६. सिद्धों का स्थल्प $\cdots$ ापत सं०३८ । प्रा०४ $\times$ ३ डख्न । भागा-हिन्दी । विषय-धर्म । र० राज । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं०८ $\times$ ४ । क्र अध्यार ।

१२२७. सुद्रष्टितर्शियोध्याया—टेकचन्द्र। पत्र गं०४०६। झा०१६४८६, टक्का। आया—हिन्दी। विषय—पर्यार०काल गं०१८६८ मादगासुदी ११। वं०काल गं०१८६१ भादवासुदी ३। पूर्णावेश सं० ७५७। इस भण्डार।

विशेष---सम्तिम पत्र फटा हुमा है।

१२२६. प्रति सं०२ । पत्र मं०६०। मि०कान ४ । वै०मं०६१४ । क्या पण्डार । १२२६. प्रति सं०३ । पत्र सं०६११ । मे०कान मं०१६४४ । वे०मं०६१ । क्या पण्डार । १२३०. प्रति सं०४ । पत्र मं०३६१ । मे०कान मं०१८६३ । वे०मं०६२ । सांपण्डार । विमेष — स्योसाल साह ने प्रतिनिधि की थी।

१२३१. प्रति संट ४:।पत्र मॅं० १०५ से १२३ । लेऽ काल ४:।ब्रपूर्ण। के० मं० १२७ । घ भण्डार । १२३२. प्रति संट ६ ।पत्र मं० १६६ । लेऽ काल ४:।के० मं० १२० ।घ भण्डार ।

१२,३३. प्रति सांट ७ । पत्र म० ५,४५ । ले० काल सं० १८६८ आसोज सुदी ६ । वे० सं० सध्य । क भण्डार ।

विशेष --- २ प्रतियो का मिश्राग है।

भण्डार ।

१२३४. प्रतिसार मा । पत्र संरु १००। तिरुकाल संरु १९६० कालिक बुदी ४। वैरु संरु ५६०। क भण्डार।

> १२३४. प्रक्तिसंद ६ । पत्र सं०२०० । ले० काल ४ । ध्रपूर्ण । वे० स० ७२२ । घर भण्डार । १२३६. प्रक्तिसं०१० । पत्र सं०४३० । ले० काल सं०१६४६ वैत बुदी ≂ । वे० सं०११ । उ

१२३७. प्रति सं०११। पत्र सं० ६३६। ते० काल यं०१८३६ का**ग्रुए। बुरी ४**। ते० यं०८६। ४५ भण्डार।

१२३६ स. सुदृष्टिकरिमिश्रीभाषा ''' । पैत्रं सं० ५१ मे ५७ । बा० १२३ ४७३ डब्रा । भाषा-हिन्दी । विषय-धर्म । र० काल ४ । मे० काल ४ । बसूर्या | वे० सं० ६६७ । इस्मण्डार ।

धिर्म एवं आबार शास्त्र

£4 ]

१२<mark>२८. सोर्नागरपवीसी—आगीरथ</mark>। पत्र सं० द | ब्रा० ५३×८<mark>१ इज्र ।</mark> भाषा—हिन्दी। विषय— धर्म। **र० काल सं० १**द६१ ज्येष्ठ सुदी १४ | ले० काल × | वे० मं० १४७ । क्क वण्डार।

१२४०. सोसहकारणभावनावर्णन—पंश्रसदासुख। पत्र संश्व४६। आश्र १२४० ६८६। आपा-हिन्ती। निषय-वर्षा र काल ४। तेश काल ४। पूर्ण। वेश संश्वधर। खप्रख्यार।

१२४१. प्रति सं० २ । पत्र सं० ५३ । लेल काल 🗴 । वेल सं० १८८ । 🗷 अण्डार ।

१२४२. प्रति संब है। पत्र संब ४७। लेब काल संब १९२७ सावग्य बुदी ११। वैव संब १८८। छ भण्डार।

विश्रेष-सवार्ड जयपुर मे गरोशीलाल पांच्या ने फागी के मन्दिर मे प्रतिनिधि की थां।

६२४३, प्रतिसंठ ४ । पत्र सं० ३१ सं६६ । लंब्काल सब्देश्यः बाहसुदी २ । ध्यूर्णा । वैव्यंत १६० । इह भण्यार ।

१९४४. स्रोलहकारस्यभावना एवं दरालक्स्स धर्मे वस्त्रेत--पंट सदासुख । यत्र नं० १९४। नाटन १९३४ १ इज । भाषा-हिन्दी । विवय-भर्म । र० कान 🔀 । ने० कान मं० १९४१ मंगसिर मुदी १३ । पूर्स । ने० सं० १४ । ना भण्डार ।

१९४**४. स्थापनानिर्शय**\*\*\*\*\*\* पत्र सं०६। म्रा०१२,४६ डक्का भाषा-संस्कृत । विषय-धर्म। र० काल ⋌ाले० काल ×ा पूर्णावे० सं०६००। का भण्डार ।

विनेष--विद्वजनवीधक के प्रथम कांड का प्रष्टम उल्लास है। हिन्दी टीका सहित है।

१२४६, स्वाध्यायपाठः''''''। पत्र सं०२०। झा० १८६६ डक्का आया⊸आकृत, संस्कृत । विषय⊸सर्स। र०काल ४ । ले०काल ४ । पूर्ण। वे०सं०३३ । जामण्यार।

१२४७. स्वाच्यायपाठआया $\cdots$ ा पत्र सं०७ । सा० ११ $\frac{1}{2}$  $\times$ ७ँ इक्क । आया-स्थि । विषय-पर्म । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० ६४२ । क्र अण्डार ।

१२४ च. सिद्धान्सधर्मीपदेशमाला'''''''''''''''''''''''''' पत्र सं०१२। बा $oldsymbol{\epsilon}$ १२% दश्च । भाषा-प्राकृत । विषय-पर्म । र० काल  $\times$  । वे० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० २२१ । स्व भष्यार ।

१२४६. **दुयडायसर्पियाकालदोष—माय्यकपन्य**ो पत्र सं०६ । भाषा⊸हिन्दी | विषय⊸पर्म। र० काल ∡ । ले० काल सं० १६३७ । पूर्णा । वे० लं० ०५५ । कृत्रपटार |

विशेष---वाका द्लीचन्द ने प्रतिलिपि की थी।

## विषय--श्रध्यात्म एवं योगशास्त्र

१२,४०. ऋभ्यास्मतरंगिःशी—सोसदेव । पत्र सं०१० । आ० ११४४६३ इक्का आया–संस्कृत । विषय– क्रम्यान्य । र०काल ४ । ले०काल ४ । पूर्णावे ० सं०२० । क्कमण्डार ।

> १२.४१. प्रति संट २ । पत्र सं॰ ६ । ले० काल सं॰ १६३७ भावता बुदी ६ । वे० सं० ४ । कुभण्डार । विजेष- उत्पर नीचे लघा पत्र के दोनों और संस्कृत में टीका लिखी हुई है ।

१२४२. प्रतिसंठ ३ । पत्र सं०६ । ले० काल सं० १६३ स्त्रायाह बुदी १० । वे• सं० ६२ । उत्त भण्टार ।

िर्गंब —प्रति मंस्कृत टीका महित है । विवृध फतेलाल ने प्रतिसिपि की थी ।

रं॰४३. ऋभ्यासमञ्ज—कथ्यनन् छ्।नद्या। पत्र मं०७। झा० ६×४ डचा। भागा—हिन्दी (गवा)। र॰ कान १८वी बनाव्दी। मे० काम :: | पूर्णा वेऽ सं०१७। क भण्डार।

१२४४ . ऋभ्यासमाचनीमी—सनारसीदासः । पत्र सं०२ । मा० ६४४ इक्षाः त्राचानहिन्दी (पदा)। रिषय-प्रध्यानः । र०कालः १७वी बाताल्दी । ले०कालः ४ । पूर्णः । वे० सं०१३६६ । इस अच्छारः ।

१०५४. चप्यास्म बारहलाडी — कवि सुरत । पत्र संग्रैर । आग्रा १ $\frac{1}{2}$ ४ हक्का । भाषा-हिन्दी (40) । विषय-प्रभारम । रग्नान १७वीं बनाव्दी । नग्नान  $\times$  । पूर्ण । वेश्संग्रह । क्र पण्डार ।

१२४६. **अध्याहुद् — कुन्त्कु-द्राचार्य** । पत्र सं० १० मे २७ । आ० १०४५ ह**म** । आया-प्राकृत । विपय-सम्बन्धम । १० काल ४ । मे० काल ४ । अपूर्ण । वे० मं० १०२३ । आध्यादार ।

विशेष--- प्रक्ति जीर्ग है। १ में ६ तथा २४--२५वां पत्र नहीं है।

१२४७. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४० । ले० काल सं० १६४३ । वे० सं० ७ । का मण्डार ।

१२,४८०, श्रष्टपाहुकुभाषा—जयजन्द छ। बढ़ां । पन सं० ४३०। आ ० १२४०६ इ.स. । मामा-हिन्दी (गयः)। विषय—अध्यान्म । र०काल सं० १०६७ भावता मुद्दी १३। लंग्काल ४। पूर्ण। वेश्मं० १३। इ. भण्डार । विकेष —मूल प्रत्यकार प्राचार्यकृत्यकृद है।

१२.४६. प्रति सं • २। पत्र सं० १७ मे २४६। मे० काल 🗴 । अपूर्ग । वे० सं० १४। इ. मण्डार।

१२६८. प्रति संट ३ । पत्र सं० १२६ । ने० काल 🗡 ।। वे० सं० १४ । क अण्डार ।

१२६१. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १६७ । ते० काल 🔀 । वे० सं० १६ । क भण्डार ।

१२६२, प्रति संठ ४ । पत्र सं० ३३४ । ते॰ काल सं० १६२६ । वे० सं० १ । क जण्डार । १२६३, प्रति सं० ६ । पत्र सं० ४४१ । ते० काला सं० १६४३ । वे० सं० २ । क जण्डार । १२६४. प्रति संc ७ । पत्र मं∘ १६४ । ले० काल × । वे० मं० ३ । घ भण्डार ।

१२६४. प्रति संब्दापत्र मं० १६३ | लेब काल मं० १६३६ ब्रामील सृती १५ | वे० मं० ३८ | इर मण्डार ।

विश्वेष——६९ पत्र प्राचीन प्रति है। ६० से १२३ पत्र फिर लिलावे संस् है नधा १२४ से १६३ नक के पत्र किसी सन्य प्रति के हैं।

**१२६६ प्रति संब ६** । पत्र मं० २४३ । ले० काल मं० १९५१ ब्रायाढ बुदी १४ । दे० म० ३६ । इर भ**रहार ।** 

१२६७. प्रति सं०१०। पत्र मं० १६७। ते० काल . । वे० सं० ५००। च भण्डार !

**१२६८. प्रति सं०**११ । पत्र सं०१८८ | ले०काल सं०१८८० साथत बुदा १ । वै०स० २६ ' इक्क भण्डार |

१२६६. क्यास्मध्यान—बनारसीहास । पत्र गॅ० १ । ह्या०  $=\frac{1}{2}...$ ४ इक्क । भाषा $\rightarrow$ हन्ती (स्था । विवय—सम्मण्यात । २० कास x । ते० कास x । ते० सं० १२७६ । क्य भण्डार J

**१२.७०. आस्मप्रवोध— कुमारकवि** पत्र सं०१३ । ब्रा०१०<u>?</u>×८<u>२ टक्का</u> भाषा–संस्कृत । विगय– क्राध्यास्म । रुकताल ≿ । लेककाल > । पूर्णावेकसं०२४६ । क्का भण्डार ।

१२७१. प्रति संट २ । पत्र सं० १४ । लेल काल 🙏 । वेल संल ३६० (क) व्या भण्डार ।

१६७२. **कारससंबोधनकार्यः**\*\*\*\*\*। पत्र गँ०२७ । सा०१०,४) ट**वा**। भाषा–प्रपन्ने सः । थिएर– क्रम्मस्य । र०काल × । ते०काल × ) पूर्णावै० गँ०१६५४ । स्व भण्टार ।

१२७३. प्रति संट २ । यत्र सं० ३१ । ले० काल 🔍 । सपूर्मा । वे० स० ५२ । इ. भण्डार ।

१**२७४८ आस्यसंबोधनकाव्य**—**हानभूपरा** । पत्र न०२ ने २६ | घा०१०∫०८ | दश्च | भाषा— संस्कृत । विषय-प्रभावतम् । र०काल् ∧ । ने०काल् ∧ । प्रपूर्ण । वे० नं०१६=७ । का भण्डार ।

सस्ता । विषय-अध्यात । १९ कार ४ । ता कार्य ४ । ता १० ता १९ १८ । आ ता १९६८ । आ १९६८ १ ॥ । भाषा-

१२७४: ऋास्त्रावस्त्रोकन —वीपचन्द्र कम्मलीवाल । यत्र मं० ६६ । मा० १२६, ५६ र ऋ । भागा-हिन्सी (गद्य) । विद्यन-प्रध्यास्म । र० कान ⋉ । मे० कान मं० १७७४ प्राप्तन वृदी । वे० मं० २१८ । स्र भण्डार ।

विशोष--- कृन्दावन में दयाराम लच्छीराम ने चन्द्रप्रभ चैत्यालय में प्रतिनिधि की थी।

१२७६. आस्मानुशासन—गुक्तभद्वाचार्च। पत्र न०४२ । बा०१०.४ टक्का भाषा–संस्कृत । विषय–अध्यक्षम । र०कान ⋋ । ते०कान ⋋ । ते०सं०२२६२ । पूर्णाजीर्णाख्य भण्डार ।

१२००७. प्रति संट २ । पत्र सं० ७४ । ले० काल्य सं० १५६४ सामाक बुदी मा वि० सं० २६६ । इस भण्डार ।

१२.७८८. प्रति संट ३ । पत्र सं० २७ । ले० काल सं० १८१० मावसामुदी ४ । वै० सं० ३१५ । व्या भण्डार ।

१६७६. प्रति सर्व ४ | पत्र संव ३१ | लेव काल 🔨 ! त्रेव संव १२६= । ऋ भण्डार !

विभोष--प्रति जीर्ग एवं प्राचीन है।

८२६०, प्रति सं∠ ४ । पत्र सं० ३४ । ले० काल × । धपूर्सा । वे० सं० २७० । छा जब्दार । १२६१, प्रति सं० २ । पत्र सं० ३६ । ले० काल ∞ । वे० सं० ७६२ । छा जब्दार ।

१२६२. प्रति संट ७ । पत्र सं० २५ । ले० काल ४ । बै० सं० ७१३ । ऋ भण्डार ।

१२६३. प्रति संट ६ । पत्र सं० २७ । ने० काल 😕 । सपूर्स । वै० सं० २०६६ । 🖦 भण्डार

?२.इ.४. प्रतिसं≎ ६ । पत्र सं० १०७ । ले० काल सं० १६४० । वे० सं० ४७ । कः भण्डार ।

१२८४. प्रति संट १८ । पत्र संत ४१ । नेत काल मंत्र १८८६ । वेत संत ४६ । क भण्डार ।

१२६६, प्रति संः ११। पत्र संः ३६। ने० काल 📈 । वे० सं० १५। 🦝 मण्डार ।

१२८७. प्रसिद्धांट १२ । पत्र सं० ४३ । ले० काला सं० १८७२ चैत सुधीया । वे० सं० ४३ । इस अध्यार ।

िवकोग—िक्षरं। सर्व महित है। पश्चिम संस्कृत का हिन्दी सर्व तथा फिर उसका भाषार्थ भी दिया हुमा है। १०≒⊏. प्रति संद १३ । पत्र सं⇔ २३ । मे० काल सं० १७३० भाषवा युदी १२ । वे० स० ५४ । इस् सम्दार ।

विशेष- -प्रशालाल बाक्लीवाल ने प्रतिशिष की था।

१२८६६ प्रतिसं०१४ । पत्र मॅ०५६ । ने०काल सं० १६७० फाग्रुन मृदी २ । वं०मं० २६ । च भण्डार ।

विशंष—व्हित्मपुर निवानी चीचरी मोहल ने प्रतिलिंग करवायी थी ।

१२६०. प्रक्षि संब १४ ! पत्र सं० १६ । ते॰ काल सं० १६६५ संगविर सुवी ५ । वै० सं० २२० । इस भग्दार ।

विशेष--मंडलाबार्य धर्मचन्द्र के शासनकाल में अतिविधि की गयी की।

१२६१. क्यात्मातुशासनदीका—प्रभाषनद्वाचार्वे। पत्र सं० ४७ । बा० ११४४ इकाः वाषा–संस्कृत । विषय–प्रध्यासः। र० काल × । ने० काल सं० १८८२ काग्रुसः सुदी १० । दुर्षः । वे० सं० २७ः। वा भण्डार ।

> १२६२, प्रति सं०२। यत सं०१०३। ते० काल सं०११०१। वे० सं०४ द। क् बच्चार। १२६३, प्रति सं०३। यत सं०८४। ने० काल सं०१६६५ संबक्षित सवी १४। वे० सं०१३। छ

भण्डार ।

विशेष--वृन्दावती नगर में प्रतिलिपि हुई।

१२.६४. प्रतिसंब ४ । पत्र संब ४२ । लेव काल मंब १८३२ बैशाल बुदी ६ । वेव संब ५० । स्र भण्डार ।

विशेष-सवाई जबपुर में प्रतिलिपि हुई ।

१२६४. प्रति संट ८ । पत्र सं० ११० । ले॰ काल मं॰ १६१६ झावाड मुदी १ । वै० सं० ७१ । विकोष—साह तिहुस्य ध्रयवान गर्म गोलीय ने ग्रन्थ की प्रतिविधि करवायी ।

१२६६. **आस्मानुशासनभाषा—पंट टोडरमल**। पत्र संव चण । ब्राव १४८७ ड**छ**। भाषा-हिन्दी (मदा) विषय-प्रध्यास्य १० कास ४ । मेव काल संव १६६०। पर्यो । वेव संव ३७१। **छा अण्डा**र।

१२६७. प्रति संट २ । एव मं० १८६ । ते० काल सं० १६०८ । ते० स० ३६६ । ऋ अण्डार ।

विशेष---प्रति सुन्दर है।

१२६६. प्रति सं० है। पत्र सं० १४६। से० काल 💥। वे० स० ३६६। ऋ भण्डार।

१२६६ प्रति सं०४। पत्र मं०१२६। ले० काल सं०१६६३। वे० सं०४३४। अप्र अण्डार।

१९०९. प्रति सं०६ । पत्र सं० ३० था लेल काल सं० १६८० । कैल सं० ४६ । का मण्डार । १९०२. प्रति सं०७ । पत्र सं० १६ | लेल काल सं० १६८६ कालिक सुर्वा ४ | केल सं०४ । स्र

PARMETS I

१३०३. प्रति संट ⊏ापत्र सं०७। लेट काल ्ायपूर्णा वेट मंग्र ५६। इक्त भण्डार । १३०४. प्रति सर्व ६ । पत्र संट ६ से १०२। लटकाल ्रायपूर्णा वेट संट ६६। इक्त भण्डार । १३०४. प्रति संट १०। पत्र मंट १६। लेट काल ्रायपूर्णा वेट संट ६७। इक्त भण्डार । १३०६. प्रति संट ११। पत्र मंट १६१। लेट काल संट ११३३ ज्वेद्र बदी द। वेट मंट ६६। इक्

भण्डार ।

विषोष---प्रति संशोधित है।

१६०% प्रति सं०१२ । यत्र सं०१७ । ले० काल × । धपूर्ण । ले० सं०१६ । इन अण्डार । १६०८ प्रति सं०१३ । यत्र सं०११ से १६४ । ले० काल × । धपूर्ण । ले० सं०६० । इक अण्डार । १६०६ प्रति सं०१४ । यत्र सं०७१ से १८६ । ले० काल सं०१६२४ कालिक सुदी २ । प्रपूर्ण । १६१० प्रति सं०१४ । यत्र सं०१६ से १४३ । ले० काल सं०१६२४ कालिक सुदी २ । प्रपूर्ण । १८ । या भण्डार ।

१२११. प्रति सं० १६। पत्र सं० ६०। ते० काल ४ । अपूर्ण । वे० सं० ११५ । च भवार । १३१२. प्रति सं० १७ । पत्र सं० १५ । ते० काल सं० १६५४ प्रायस्य बुदी ५ । वे० सं० २२२ । ज भवार । विशेष---रायचन्द साहवाद ने स्वाठनार्थ प्रतिलिपि की थी ।

१३१३. प्रतिसंठ१६ । पत्र मं०१४ । ने०काल × । प्रपूर्णावे०मं०२१२४ । ट अण्डार । विकोष—१४ में प्राप्तेपत्र नहीं है।

१३१४. आध्यास्मिकशाधा— अटलाइशीयन्द्रायत्र नं०६। आ०१०×४ इका। आवा—प्रयप्ने स वियय-प्रथ्यास्य । रं०काल × । वे०काल × । पूर्ण । वे० सं०१२४ । व्याथण्डार ।

१६१**४. कार्णिके वानुप्रेका—स्वासी कार्णिकेया** । यन सं०२४ । बा०१२८५ दक्का । आवा–प्राकृत । विषय–संध्यानम । र०काल ४ । ने०काल सं०१६०४ । वूर्णावे० सं०२६१ । व्याप्तव्यान ।

१३१६. प्रति सं०२ । पत्र मं० ३६ । ले० काल 🗵 । वे० सं० ६२८ । अ भण्डार ।

विजेष-संस्कृत में पर्यायवाची कब्द विये हैं । १८६ गायाये है ।

१३१७० प्रति सद ३ । पत्र सं० ३३ । लं∘ काल ८ । त्रे० सं० ६१४ । ऋस्र सण्डार । विशेष— २८३ सामास्य है ।

१३१८. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६० । ले० काल × । वै० सं० ६४४ । क अण्डार । विशेष --मंस्कृत में गर्यायवाचा शब्द विये हैं।

१२१६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४६ । ले० काल मं० १६६६ । वे० सं० ६४५ । क अण्डार ।

विशेष--मेस्कृत में पर्यायवाची शब्द है ।

१३२०. प्रति सं०६ । पत्र मं०२० । ले० काल 🐦 । अपूर्ण । वे० सं०३१ । क्ष भण्डार ।

१३२१. प्रति सं० ७। पत्र सं० ३४। ले० काल 🗷 । अपूर्ण । वै० सं० ११४। 🖝 भण्डार ।

१३२२. प्रति सार 🗷 । पत्र मंग्र ३७ । लेश्याल मंग्र १६४३ मावसामुदी 🗸 । वेश संग्र ११६ । 🖝

भक्डार ।

१३२६. प्रति संद ६ । पत्र संब २६ में ७५ । बेंब काल संब १८८६ ा अपूर्ण । बेंब संब १९७ । अह

अवहार ।

१३२% प्रति संद १८ । पत्र मंत्र १० । लेव काल संव १६२४ पीप बुदी १० । वैव संव १९६ । का भवतन ।

विशेष-हिन्दी मर्थ भी है। मुनि रूपचन्द ने प्रतिलिपि की थी। .

१६२४. प्रति सं० ११ । पत्र सं० २८ । ने० काल मं० १९३६ । ने० सं० ४३७ । च भण्डार ।

१६२६. प्रति सं ८ १२ । पत्र मं ० २३ । ले० काल 🗡 । अपूर्मा | वे० सं० ४३८ । वा भण्डार |

१३२७. प्रति सं०१२ । पत्र मं०३६ । ले० काल मं०१८६६ सावरामुदी ६ । वे० सं०४३६ । च

मण्डार ।

रिस्स, प्रसि संब्दे १३ । पत्र संब्द्र १६ । नेव्यकास संब्द्र १६२० मावसा मुदी का वैव्यसंब्द्र अध्या । चा भण्डार । १३२६. प्रति सं० १४ । पत्र सं० १६ । ले० काल सं० १६१६ । वे० सं० ४४२ । व्य आपटार । विशेष - मंस्कृत में पर्यायवाची शब्द विवे हुये है ।

१२३०. प्रति सं०१४ । पत्र सं०४६ ! ने० काल सं०१६६१ आदवा बुदी १० । ने० सं०६० । छ् अस्टार ।

. १३२१. प्रति संट १६ । पत्र संट ६३ | लेंट काल 📐 | वेंट संट १०७ । ज अण्डार । विशेष—संस्कृत में टिप्परा दिया हथा है ।

१३३२. प्रति सं०१७। पत्र सं०१२। ले० काल < । सपुर्मा। वे० सं०१६। स्रुपण्डारः।

१३३३. प्रति सं ८ १८ । पत्र सं० ६ । में ० काल 🗸 । वे० मं० ५२५ । अर्फ अण्डार ।

१३२४. प्रति सं०१६ । पत्र सं०१०० । लेठ काल 🖯 अपूर्ण । तेरु सं०२०६१ । ट अण्डार ।

विशेष--- ११ से ७४ तथा १०० में आगे के पत्र नहीं है।

**१३३४ प्रतिसंट ३०** । पत्र संउ ३६ से ६४ । लेऽ कालः ,। प्रपूर्णा वे० संऽ २०६६ । ट अण्डार । विकेष— प्रति संस्कृत टीका सक्तित है ।

**१२२६. कार्षिकेयानुप्रेकाटीका** ''''''| पत्र गं० १४ | प्राठ १०४४ - द इक्का भाषा–संस्कृत । विषय– प्रथमाला । र**० काल** ⋌ । ले**० काल**ा, प्रपूर्ण । वेठ गं० ७३२ | खा भण्डार |

१३२.**७. प्रति सं०** र । पत्र मं० ६१ में ११० । ते० काल ⋌ । अपूर्ण । ते० स∞ ११६ । क्व भण्डार ।

१०२म. कार्सिकेयानुप्रेवाटीका-स्थाभवन्त्र । यम स० ४१० । ब्रा० ११३/४ इक्का । भाषा-सन्द्रन । विषय-प्रध्यान्य । र० काल सं० १६०० माच बुती १० । नं० कान स० १८५८ । पूर्ण । वे० सं० ८८३ । क भण्डार ।

१३३६. प्रति संब २ । पत्र संब ४६ । लेव काल 🗸 । वेव संब ११४ 🗇 सपूर्ण । हा अण्डार ।

१३४०. प्रति संद ३ । पत्र संद ३४ । लेव काल १ । प्रपूर्ण । वेद संद ४४१ । च भण्डार ।

१४४**९, प्रतिसंब्धः ४** । यत्र संब्धः ११ में १७२ । लंब काय संब्धः १८३० । झपूर्णः। वेश्मः ४४० । च भक्तरः।

१३४२. प्रति सं ७ ४ । पत्र सं ० २१७ । ने० कान गं० १६ २६ प्रामांत मुद्दी १२ । वै० सं० ७६ । इट् सम्बद्धाः

विश्रेष— मवाई अधपुर में मण्योतिह ने शासनकाल में चन्द्रप्रधु चैत्यास्य में एं० चोक्रचन्द्र में क्षिण्य रामकन्द्र ने प्रतिकृषि की थीं।

१२४६ प्रिद्धि संदर्भ। पत्र सं०२४८। ले० काल स०१८६६ आयात सुदी ८। वे०.सं०४०४। ह्य सम्दार।

१३४४८ कार्मिकेवानुमेक्ताभाषा— जयचन्द्र इत्तवहा । पत्र सं० २३७ । प्रा० ११.८६ इक्षा । सायाः हिन्दी (गवा) ! विषय्—सम्प्रान्य । र० काम्प् सं० १८६३ मावस्य सुदी ः। सं० कालासं० १०२६ । पूर्णा । वे० सं० ६४६ । इतसम्बद्धारः । १३४४. प्रति संघर । पण संघरा । वेक काल 🗶 । वेक संघर । १ विकार । १३४६. प्रति संघर । पण संघर । वेक काल संघर = वेक संघर । सामान्य । विशेष—कालुराम शक्त ने प्रतिनिधि करवायी थी ।

१३४७. प्रति संव ४। पत्र संव १०६। तेव काल 🗴 । अपूर्ण । वेव संव १२० | 🖝 मण्डार ।

१३४८. प्रति संबर्धायत्र संब १२६। लेव काल संव १८८४। वेव संव १२१। 🛎 मण्डार ।

१३४६. **कुरालागुर्विभिष्यवस्तु**रुप्तयुं\*\*\*\*\*\* । यत्र सं० = । आ० १०×४ द**व्य**ः। भाषा-प्रकृतः । विषय-ग्रम्थान्म । र०कालः × । वे०कालः × । वे०सं० १६८३ । ट मण्डारः ।

विशेष-प्रति हिन्दी टब्बा टीका सहित है।

इति कुशलाणुबंधिमञ्जुमणं समत्तं । इति श्री चतुत्रारणः टवार्ष । इसके प्रतिरिक्त राजमुख्य तथा विजयदान सूरि विरमित ऋवसयेव स्तुतियां सीर हैं ।

१२४०. चक्रवर्षिकीचारहभावनाः....। पत्र तं० ४। सा० १० $\frac{1}{2}$ ४१ स्त्रः। भाषा-हिन्दी (पश्च) । विषय-प्रध्यास्त । २० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० तं० ४४० । व्ह लच्छार ।

१३४१. प्रति सं०२। पत्र सं०३। ले० काल 🔀 । वै० सं० ५४१। 🦏 अण्डार।

१२६४२. चतुर्विश्वध्यानः\*\*\*\*\*। पत्र मंगरा झा०१०४४ई डक्काः भाषा—संस्कृतः। विषय—योगः। र०काल ८ | ने०काल ४ | पूर्णावे०सं०१४१ । **ऋ अच्छारः।** 

१२४२. चिद्विलास—दीपचन्द् कासलीवाल । पत्र तं ४२। षा० १२%६ दश्च । प्रापा-हिन्दी (गष) विषय-प्रध्यात्म । १० काल ४ । ते० काल सं० १७७१ । पूर्ण । वे० तं० २१ । ष्ट सम्बार ।

१३४४. जोशीरासो — जिनदास । पत्र सं०२ । मा० १० $\frac{1}{8}$ ४५ $\frac{1}{8}$  इक्का । भाषा—हिन्दी (पक्ष) । विषय— प्रध्यास्म । र० काल  $\times$  । मे० काल  $\times$  । पूर्वा । वे० सं० ५६१ । का सम्बार ।

ैदेश्रंस्. ज्ञानदर्यस्य साह दीपचन्द्र । यत्र सं० ४० । या० १२ $\frac{1}{2}$  $\times$  $\frac{1}{4}$  हजा । आया-हिन्दी (पर्य) । विवय-प्रध्यास्म । र० काल  $\times$  । वे० काल  $\times$  । वे० सं० २२६ । **क कावार** ।

१२४६- प्रति सं०२ । पत्र सं०२४ । ले॰ कक्त सं०१८६४ सावस्य बुदी ११ । वे॰ सं० २० । घ भण्डार ।

विशेष----महात्मा उम्मेद ने प्रतिसिधि की थी। प्रति दीवान व्ययस्थ्यकों के मन्दिर में विराजमान की गई।

१२४७.कालवावनी—वलास्सीवृक्षः । पत्र सं० १० । मा० १२ $\times$ ६५ ६८ । भाषा—हिन्दी । विषय—प्रध्यास्य । र० काल  $\times$  । के० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० ६३१ । क वच्छार ।

१२४८. झानसार—सुनि पद्मसिंह। पंत्र सं० १२। आ० १०६४४६ इस । वाया-प्राकृत । विषय— सम्यास्त्र । र० काल सं० १०६६ सावता सुनी १ । ते० काल ४ । पूर्वी । वै० वं० २१० । क्र सम्बद्धरः।

```
₹0€ ]
```

भवडार ।

MORIS |

भण्डार ।

क भण्डार ।

धिर्म एवं चाचार शास्त्र

```
विशेष-रचनाकाल वाली गाया निम्न प्रकार है-
                 सिरि विकामस्सव्यावे दशसमञ्जासी चु यमि वहमारोह
                 सावगासिय गावमीए श्रंवयगुपरीम्मक्यं मेसं ।।
           १६४६. ज्ञानार्शय--शभवन्दाचार्य । पत्र सं० १०४ । मा० १२३×४३ इज्र । भाषा-संस्कृत ।
विषय-योग । र० काल 🗴 । ले० काल सं० १६७६ चैत बूदी १४ । पूर्ण । वे० सं० २७४ । 🖦 भण्डार ।
           विजेष--वैराट नगर मे श्री चतरवास ने ग्रन्थ की प्रतिलिपि करवासी थी।
           १३६८. प्रति सं०२। पत्र सं०१०३। ले० काल सं०१६४६ भाववा सूबी १३। वे० सं०४२। ऋ
           १३६१. प्रति सं ३ । पत्र सं ० २०७ । से ० कास सं ० १६४२ पौष मुदी ६ । वे० सं ० २२० । क
           १३६२. प्रति सं ८ ४। पत्र सं० २६०। ते० काल 🗴 । अपूर्ण । वै० मं० २२१ । क भण्डार ।
            १३६३. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १०८ । ले० काल × । वै० सं० २२२ । कृ भण्डार ।
            १३६४. प्रति संद ६। पत्र संव २६४। लेव काल संव १८३५ ब्राचाड मदी ३। वेव संव २३४। क
           विशेष-प्रन्तिम मधिकार की टीका नहीं है।
            १३६४. प्रति संc ७ । पत्र सं० १० से दर । ले० काल ८ । मपूर्ण । वे० सं० ६२ । सा भण्डार ।
           विशेष---प्रारम्भ के १ पत्र नहीं है।
           १३६६. प्रति संट द्र। पत्र सं० १३१ । ले० काल × । वे० सं० ३२ । घा अण्डार ।
           विशेष--प्रति प्राचीन है।
           १३६७. प्रति संc ६ । पत्र संo १७६ से २०१ । ले० काल 🗴 । अपूर्ण । वे० संo २२३ । 🖝 भण्डार ।
           १३६८. प्रति संc १०। पत्र सं ० २६८ । ते ० काल × । वे० सं ० २२४ । प्रपर्ता । 🗷 भण्डार ।
           विशेष-शन्तिम पत्र नहीं है । हिन्दी टीका सहित है ।
           १३६६. प्रति सं० ११ । पत्र सं० १०६ । ते॰ काल × । वे॰ सं० २२४ । क्र अप्टार ।
           १३७०. प्रति सं० १२ । पत्र सं० ४४ । ले० काल × । सपूर्ण । वे० सं० २२५ । इस अण्डार ।
           १३७१. प्रतिसं० १३ । पत्र सं० १३ । ले० काल 🔀 अपूर्ण । वे० सं० २२६ । 🖝 भण्डार ।
           विशेष--प्राशायाम अधिकार तक है।
           १३७२. प्रति सं० १४। पत्र सं० १४२। ले॰ काल सं० १८८६। वै० लं० २२७। अस् अण्डार।
           १३७३. प्रति सं०१४। पत्र सं०१४०। ते० काल सं०१९४८ ब्रासोज बुवी सा वे० सं०१२४।
```

विशेष---लक्ष्मीबन्द बेक ने प्रतिनिधि की थी।

१३७४. प्रति सं०१६। पत्र सं०१३४। ते० काल ×। वे० सं०१४। स्ट्रू मण्डार।

विशेष--प्रति प्राचीन है तथा मंस्कृत में संकेत की विवे हैं।

१३७४. प्रति संट १७ । पत्र सं० १२ । ले० काल सं०१ स्यय साम सुदी ४ । ले० सं० २ स्ट२ । अङ् भण्यार ।

विशेष-वारह मावना मात्र है।

१३.७६. प्रतिसंट १६६ । पत्र सं० १७ । ने० काल सं० १५८१ कायुण, सुदी १ । वै० सं० २५ । ज भण्दार ।

प्रशस्ति निम्न प्रकार है-

नंवत् १५०१ वर्षे फायुल् सुद्री १ तुभवार दिने । सन् श्रीमुलसंचे बलात्कारगरी सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्द-कुन्दाचार्यान्वयं भट्टारक श्रीपधननिवदेवा तत्वट्टे भट्टारक श्रीयुज्ञचन्द्रदेवा तत्वट्टे वितीन्द्रय भट्टारकश्रीजिनचन्द्रदेवा तत्वट्टे सकलविद्यानिभानवमस्वाच्यावस्थानतरुरसकलशुनिजनवस्थलन्धप्रतिद्वाभट्टारकश्रीश्रवाचन्द्रदेवा । सांवेर गर्ण स्वानत् । कूरमवंने महाराजाभिराजपुन्धीराजराज्ये सम्बेलवालाच्ये समस्तगोठि पंचामत सास्त्रं ज्ञानार्यंव निसापितं वैपनिक्या-वर्तनिवनंबाड भनाद्योग्र प्रदापितं कम्मेक्षविनिमतं ।

१३७७. प्रति सं०१६। पत्र सं०११५। ले० काल 🗵 । वे० सं०६०। ऋ अण्डार।

१२७८. प्रति संट २०। पत्र सं० १०४। ले० काल ×। बे० सं० १००। का अण्डार।

१६७६. प्रतिसं०२१। पत्र स०३ से ७३ । ले० काल सं० १५०१ मात्र बुदी ३ । प्रपूर्ण। दे० सं० १५३ । का मध्यार ।

विशेष-बह्याजनदास ने श्री मनरकींति के लिए प्रतिलिपि की बी।

१३ स-८. प्रति संट २२ । पत्र सं०१३४ । ते० काला सं०१७८६ । वे० सं०१७० । आर्ज कण्यार । १३ स-१. प्रति संट २३ । पत्र सं०२१ । ते० काला सं०१६४१ । वे० सं०१६६२ । ट नण्यार । विशेष—प्रति हिन्दीटीका सहित है ।

१३८८. प्रति सं०२४। पत्र सं०६। ले० काल सं०१६०१। प्रपूर्ण। वे० सं०१६६३। द्वासम्बद्धाः विशेष—अति संस्कृत गण टीका सहित है।

१३८३. ज्ञालार्योषशयादीका—अनुसागर। पत्र सं०१४ । बा० ११८५ ६०६। प्राणा–संस्कृत। विषय–योग। र०काल ४। ले०काल ४। पूर्णावे०सं०११०। प्राप्तमारा। .

१३८४. प्रति सं• २ । पत्र सं० १७ । ते० काल × । वे० सं• २२४ । क अण्डार ।

१३८-४. प्रति सं०३। पत्र सं०६। ले० काल सं०१-२३ माच सुदी १० । वे० सं०२२६। क भग्वार।

१६८६. प्रति सं∙ ४ । पत्र सं०२ से ६ । ले० कास 🗴 । मपूर्या। वे० सं०३१ ां च जच्छार।

प्रभवसम्बद्धाः एवं योगवास्त्र

705 ]

१६८७. अप्रित संट ४ । पत्र संट १० । मेर काल संट १७४६ । जीसी । वेट संट २२८ । क मण्डार । विकेष---मोजमाबाद से प्रापार्य कनकवीति के विकय पंट नदाराम ने प्रतिसिधि की की !

१३६६ प्रति सं० ६। पत्र सं० २ ते १२। ते० काल ×। धपूर्ण । वे० सं० २२१। क अण्डार ।

१३८६. प्रति सं०७। पत्र सं०१२। ते० काल सं०१७८५ भारता। ते० सं०२३०। क भण्डार। विकोष—पंरासवन्त्र ने प्रतिनिधि की श्री।

१३६०. प्रति सं० दापत्र सं० १। ने० काल 🗴 । ने० मं० २२१ । स्व अण्डार ।

१३६१. क्कानार्यवटीका—पं० नय विकास । पत्र मं० २७६। मा० १३४८ इक्का । भाषा-मंस्कृत । विवय-योग । र० काल ४ | ले० काल ४ | पूर्ण | वे० सं० २२७ | क मण्डार ।

विवोध-अन्तिम पृथ्विका निम्न प्रकार है।

इति जुशक्दावार्षिवरिधतयोगप्रदीगोधकारे पं॰ नर्यावनामेन माह पाचा तत्पुन साह टोडर तत्कुलकमन-दिवक्करसाहन्द्रिवरसस्य अवलार्ष पं॰ जिनदायो धर्मनाकारापिता मोक्षप्रकरण समान्ते ।

१३६२ प्रति संट २ । पत्र संव ३१६ । लेव काल × । । वैव संव २२६ । का भण्डार ।

१३६३. झानार्योक्टीकाभाषा— लिखिक्सकारिया । पत्र मं० १४६ । झा० ११४६ । झा० राया— हिन्दी (पद्य) । विवय—मोग । र० काल मं० १७२८ मालोज मुदी १० । ले० काल मं० १७३० वैशाल मुदी ३ । पूर्ण । के० सं० १९४ । झा अच्यार ।

**१३६४. इसनार्याक्याया—जवकार् इस्वद्**षा पत्र संग्राहर । आग्राहरूप्य । अस्त्राहरूप्य (**यद्य) विक्य-प्रोय** । र०काल संग्राहरूप्य भागपुरी १ । ले०काल ्रापूर्य । वे०सं० २२३ । **इस्थाया**र ।

१३६४. प्रति सं०२ ) पत्र मं० ४२० । ले० काल × । ते० सं० २२४ । क भण्डार ।

१६६६. प्रति सं०३ । पत्र मं०४२१ । ले० काल मं०१८८३ सावसासुदी ७ । ते० मं०३४ । सा अध्यार ।

विकेष—माह जिहानाबाद में संतुताल की प्रेरणा ने आचा श्वना की गई। काबूरावर्जी बाह ने मोनपाल संकता से प्रतिविधि कराके चौचरियों के सन्वर में बढाया।

१३६७. प्रति सं० ४। पत्र सं० ४०८। ले० काल 🗵 । वे० सं० ५६१। 🗤 अण्डार।

१३६स. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १०३ से २१६ । ते० काल 🗙 । अपूर्ण । वे० सं० ५६६ । च भण्डार ।

१२६६. प्रति सं०६। पत्र नं० २६१। ले॰ काल सं० १९११ जालोज युवी द। अधूर्ण। वे० सं० ५६६। अक्ष अच्छार।

विशेष--- प्रारम्भ के २१० पत्र नहीं है।

१४००. तस्यवीधः''''''। यच सं०३। सा०१०×१ डखा। प्राया–संस्कृत | विषय–सध्यास्य | र० कक्त ×।ते० कक्त मं०१८८१ । पूर्ण। ३० सं०३ ३० । खप्तकारः। १४८१. त्रथोर्षिशतिका'''''' । यत्र सं०१३ । बा॰ १०३,४४६ इक्का । जाना–संस्कृत । विषय–सम्बन्धः । र०कामः ४ । ने०काल ४ । पूर्णा | वे०सं०१४० । चामण्यार ।

१४८२. व्योलपाहुडआचा''''''। पत्र सं० २६। घा० १०६×८ हुँ इक्षाः भाषा-हिन्दी (गर्ष)। विषय-. प्रथ्यास्य । र० काल × । से० काल × । पूर्ताः वे० सं० १८६। **व्ह वय्वार** ।

विशेष--- अष्ट्रपाहुड का एक भाग है ।

१५०३. द्वादशभाषना राष्ट्रान्तः । ज्ञादशभाषना राष्ट्रान्तः । वापा-प्रजराती । विषय-क्षस्थास्य । र०काल  $\times$  । ते०काल सं० १७०७ वैद्याल वृदी १ । वै० सं० २२१७ । इद्या प्रण्डार ।

विशेष----जालोर में भी हंसकुशल ने प्रतापकुशल के पठनार्थ प्रतिलिपि की थी।

१४०४. द्वाद्वाभावनाटीका......। पत्र सं० ६। झा० ११% ८ ६८६। भाषा-हिन्दी । विषय-झध्यहस्य। र० काल % । ले० काल % । अपूर्ण । वे० ले० १६५५ । ट चण्डार ।

विशेष---कृत्दकृत्दाचार्य कृत मूल गाथायें भी दी हैं।

१४८४. द्वादरास्त्रुप्रेण्याः\*\*\*\*\*। पत्र सं० २०। सा० १०३४४ इक्षाः भाषा-प्राकृतः। विषय-प्रध्यास्यः। ग्राकालः ४। ले० कालः ४। प्रपूर्णः। दे० सं० १६६५। ट अण्डारः।

१५०६. द्वादराजुमेक्सा—सकलकोति । पत्र सं०४ । मा०१०३-४५ इक्का । भाषा–संस्कृत । विषय— प्रध्यानम् । र० काल × । ने० काल × । पूर्णावेल सं० ५४ । क्या अध्यार ।

१५०७. द्वाइराानुमेलाः\*\*\*\*\* । पत्र मं०१। मा०१० $\times$ ४ दे दक्कः। भाषा-संस्कृतः। विषय-प्रध्यात्मः। १० काल $\times$ । वे० काल $\times$ । पूर्ण। वे० सं० ८४। इस मध्यारः।

१५: ८. प्रति संट २ । पत्र सं० ७ । ले० काल 🔀 । वै० सं० १६१ । क्रा अण्डार ।

१५०६. द्वादशातुमेला—कविक्तः। पत्र सं० ८२। मा० १२३/४५ इक्का | जाया–हिन्दी (प्रष्ट) । विवय–प्रध्यास्य । र० काल सं० १९०७ जाववा बुदी १३। से० काल 🗴 । पूर्ण । वे० सं० ३६ । क्र अण्वार ।

१४१०. द्वादसानुप्रेका—साह क्याल् । पत्र सं०४ । मा० ६ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3}$  इक्का । भाषा-हिन्दी । विषय— प्रध्यात्म । र० काल  $\times$  । न० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० १६०४ । द्वा अध्वार ।

१४११. द्वादराजुमेकाः\*\*\*\*। पत्र सं०१३। मा०१० $\times$ ४ दश्चः। भाषा-हिन्दीः। विषय-प्रध्यात्मः। र०काल $\times$ । से०काल $\times$ । पूर्वाः वे० सं०४२ । स्वन्यस्यारः।

१४१२, प्रति सं०२। पत्र सं०७। ले॰ काल 🗴 । वे॰ सं० ३३। 🕮 अध्यार ।

१४१३. पद्मतस्वधारसम्।''''''''''''''''''' । सा० ६२/४५ दश्चः। जाया-संस्कृतः। विश्वस-सोगःJर० कालः  $\times$ । कुर्यः। वै० सं० २२३२ । स्म जन्मारः।

त्रप्रधातम एवं योगशास्त्र

₹£6 ].

१६९% **एवड्डियो** \*\*\*\*\* प्रवस्तिक प्रतासिक प्रता

विसोध---भूषरदास कुत एकी मानस्तोत्र माना भी है।

१४१४. परमात्मपुरास् — दीप्रजन्दः। पत्र सं० २४ । मा० १२४६ इका। भाषा-हिन्दी (गय)। विषय-पध्यात्म । र०काल ४ । ते०काल सं०१ - ६४ सावन सुरी ११ । पूर्ण । च भण्डार ।

विशेष-महात्मा उमेद ने प्रतिलिपि की बी ।

१४१६. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ से २२ । ते० काल सं०१६४३ घासोज बुटी २ । सपूर्णा । वे० सं० ६२६ । चाभण्यार ।

१४१७. परमात्मप्रकाश—चोगीन्द्रदेव । पत्र मं॰ १३ मं १४४ । घा० १०४६ १ इवा । आया— प्रपन्न व । विषय-मध्यात्म । र० काल १०वी वाताच्यी । ले॰ काल सं॰ १७१६ आलोज मुदी २ । ब्रपूर्ण । वे० सं० २०६३ । क्षर मध्यार ।

विशेष--- ज्ञालचन्द चिमनराम ने प्रतिलिपि की थी।

१४१६ म. प्रति सं०२। पत्र सं०१७। ले० काल सं०१६३५। वे० सं०४४ । कृप्रकार। विभेव — संस्कृत में टीका भी है।

**१४१६. प्रति सं**ट ३ । पत्र सं∙ ७६ । ते० काल सं० १६०४ श्रावसा बुदी १३ । वे० सं० ५७ । घ भण्डार । संस्कृत टीका सहित हैं ।

विक्रेय-पान्य सं० ४००० श्लोक । जन्तिम ६ पृथ्वो मे बहुत बारीक लिपि है ।

१४४ फ. प्रति संद ४ । पत्र संव १४ । तेव काल ४ । सपूर्ण । वेव संव ४३४ । इट अध्वार । १४२**१. प्रति संव ४** । पत्र संव २ से १४ । तेव काल ४ । सपूर्ण । वेव संव ४३४ । इट अध्वार ।

१४५६ प्रसिद्धांट ६ । प्रव संग् २४ । लेक काल 🗴 । स्रपूर्ण । वेक संग् २०६ । 🗃 भण्डार विशेष —संस्कृत में पर्यासवाची सब्द दिये हैं ।

१४२२. प्रति सं०७ । पत्र सं०१६ । ले० काल × । घपूर्या । वे० मं०२१० । च अघडार । १४२४. प्रति सं०६ । पत्र सं०२४ । ले० काल सं०१६३० बैसाल बुदी ३ । वे० मं०६२ । दर मण्डार ।

विश्वेय — जयपुर में शुनक्यकाओं के शिष्य चोक्षक्य तथा उनके शिष्य 'पं॰ रामक्य ने प्रतिलिपि की । संस्कृत में पर्यापवाची सब्द भी दिये हुए हैं।

१४२.४. परतासमञ्ज्ञास्यतीकार—ज्यस्याचन्द्राचार्थः। यत्र संग् ६६ से २४४ । मा० १०३.४४ इजा । भावन-संस्कृतः । विषय-सभ्याच्या । र०कालः ४.। तं०कालः ४.। वष्ट्यां। वे० संग् ४६३ । क्र जपदारः । १४२६. प्रति संग् २ । यत्र संग् १३६ । ते०कालः ४.। वे० संग्रुप्ताः सम्बन्धाः । १४२७. प्रति-संट ३।यत्र सं०१४१। ले॰ काल सं०१७६७ पीच सुदी ४। वे सं०४४४। स्प भण्यार।

विशेष--मायाराम ने प्रतिलिपि की थी।

१४२८.. परमात्सप्रकाशाटीका—ज्ञासदेव । पत्र सं॰ १६४ । प्रा० ११४५ इक्का । ज्ञाणा—संस्कृत । विषय—सम्बद्धारम । र०काल 🗴 । ते० काल 🗴 । पूर्णा । ते० सं० १७६ । ऋष्र गण्डार ।

> १४२६, प्रति सं० २ | पत्र स० ८ मे १४६ । लं० काल 🔀 । स्पूर्ण । वे० सं० ८३ । ह्यू त्रण्डार । विशेष---प्रति सचित्र है ४४ वित्र है ।

१५३०. परमास्तप्रकाशाटीकाः "। पत्र सं० १६३ । घा० ११५४७ ६ छा। शावा—संस्कृतः। विवय– प्रध्यास्त । र०काल ४ । ले०काल सं० १६५० छि० घावसासुदी १२ । पूर्ता । वै० सं० ४४७ । क अध्वार ।

१४२१. परमास्मप्रकाराद्वीका  $\cdots$ ा पत्र सं०६७ । त्रा०१४×५ हम्रा । भाषा-संस्कृत । विषय-मध्यास्म । र०काल  $\times$  । ते०काल सं०१८६० कासिक मुद्दी २ । पूर्ण । वे० सं०२०७ । च पत्रवार ।

१४६२. प्रति सं० २ । वन सं० २६ ने १०१ । ने० काल  $\times$  । स्रूर्ण । ने० सं० २०० । या कम्बार । १४२३. परमास्त्रप्रकाशादीका  $\cdots$  । पन सं० १७० । सा० ११ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$  स्था । आया-संस्कृत । विषयं— सम्भाग्य । र० काल  $\times$  । ने० काल सं० १६६६ संगतिर सुदी १३ । पूर्ण । ने० सं० ४४६ । क सम्बार ।

बिशेष-लेखक प्रशस्ति कटी हुई है। विजयराम ने प्रतिलिपि की थी।

१४३४. परमात्मप्रकाशाभाषा—दौलतराम । यत्र सं० ४४४ । झा॰ ११%६ । मावा—हिन्दी । विवय— सप्यास्म । र० काल १८वी बाताब्दी । ले० काल सं० १६३६ । दुर्खा । वे० सं० ४४६ । क भण्डार ।

विशेष--- मूल तथा ब्रह्मदेव कृत नस्कृत टीका भी दी हुई है।

१४३.४. प्रति सं० २ | पत्र सं० २४० से २४२ | ले॰ काल 🗴 । बपूर्णा | वै॰ सं० ४३६ | उक्र कण्यार । १४३६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० २.४७ | ले॰ काल सं० १६४० | वै॰ सं॰ ४३७ | उक्र कण्यार | १४३७. प्रति सं० ४ | पत्र स० २० ने १६६ | ले॰ काल 🗶 | बपूर्णा | वै॰ सं॰ ६३ स् | वाज्यार |

१४३ 🖦 प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३२४ । ले॰ काल 🗴 । वे॰ सं० १६२ । छ भण्डार ।

१४२६. परमास्मप्रकाशाबालसाववोधिनीटीका≔सालावण्यः । पव सं०२४१ । घा०१२६४५ बचा। भाषा–हिन्दी। विषय≔षण्यास्म । र० काक्ष सं८१६३६ । दुर्गावै० सं०४४ = । कः सण्यारः ।

विसेच—यह टीका मुस्तान में भी पार्श्वनाय चैत्यालय में लिखी गई भी इसका उल्लेख स्वयं टीकाकार ने किया है।

रिक्षंत्रः परमास्म सकाव्यक्षाचा— नश्मस्म । त्य संः २१ । बाः ११-१४७ रख-। भाषा–हिसी (त्य) । विषय–प्रम्यास्य । रः काल संः १११२ मैंत्र दुवी ११ । तेः काल ४ । पूर्ण । वेः संः ४४४ । कः शम्यार ।

> १४४६ - प्रक्रि-संव २ । पत्र सं० १८ । से० कास सं० १८४० । वे० सं० ४४१ । कृत्रमण्यार । १४४२ - प्रति सं० २ । पत्र सं० ३० । ते० कार्क ४ । वे० सं० ४४२ । कृत्रमण्यार ।

१४४३. प्रति सं० ४ । पत्र सं० २ से १५ । ले० काल म० १६३७ । वे० सं० ४४३ । क अण्डार ।

रैप्ठप्तेप्तः परभात्मप्रकाराभाषा—सूर्वज्ञभान कोसवालाः पत्र सं० १४४ । बा० १२६ूं×ः इखः । जाषा—हिन्सी (गवा) । विषय-सध्यास्य । र० काल सं० १८४३ झावाढ बुदी ७। ले० काल सं० १९४२ संगतित बुदी १०। पूर्वी | दे० सं०ं,४४४ । क सथ्यार ।

१४४४. परमात्मप्रकाशभाषा\*\*\*\*\* पत्र सं०६१ । सा० १३×५ दश्च | माया-हिन्दी । विषय-स्रध्यास्य | र०कास × । ने०कास × । १०सं०११६० | स्वाप्यस्य |

१४४६. परमात्मप्रकाराभाषा''''''। पत्र सं०४६ । प्रा० ११४८ इक्का। भाषा–हिन्दी। विषय– क्रम्यास्य । र०काल ४ । ने०काल ४ | पूर्णा। वे०सं०६२० । च्या भण्डार।

१४४७. परमात्मप्रकाशभाषा'''''। पत्र सं० ६३ से १०=। झा० १०×४१ इक्का । भाषा-शिन्दी । विवय-सम्बद्धारम । २० काल × । ने० काल × । स्रपूर्ण । दे० सं० ४३२ । क्व मण्डार )

१४४८. प्रवचनसार—खाचार्यं कृन्दकुन्द् | पत्र सं०४७। घा०१२४४३ दक्क | आवा-प्राहत। विचय-खम्बास्स | र० काल प्रथम शताब्दी | ले० काल सं०१६४० माथ मुदी ७ | पूर्ण | वे० मं०४०८। कृभण्डार | विचये —संस्कृत में पर्यायवाची सन्द दिये हुये हैं |

१४४६. प्रति सं २ २ । पत्र सं० ३६ । ले० काल × । वं० मं० ५१० ।

१४ ४०. प्रति संब ३ । पत्र सं०२०। ले० काल मं०१८६६ भादवाबुदी ४ । वे० मं०२२८। च भण्यार।

> १४४५ प्रतिसं⊂ ४ । पत्र सं०२ ⊏ । ने० काल ४ । सपूर्णा। । ने० सं०२ ३६ । जा सण्डार । विभोष—प्रतिसंस्कृत टीका सहित है ।

१४४२, प्रतिसं०४ । पत्र सं०२२ । ले॰ काल मं०१८६७ बेझाल बुदी६ । वे० सं०२४० । प्र मण्यार ।

विकोष---परागदास मोहा वाले ने प्रतिनिधि की वी।

१४४३. प्रति संब ६। पत्र संब १३। लेव काल ×। वेव संव १४८। जा भण्डार।

१४४४. प्रवचनसारटीका—कस्त्रवम्द्राचार्य । पत्र मं० १७। घा० १४५ इक्का । भाषा-मंस्कृत । विवय-क्रम्यास्य । र० काल १०वी शतास्त्री । ले० काल ४ । पूर्ण । वे० मं० १०६ । क्क्र अण्डार ।

विशेष--टीका का नाम तस्वदीपिका है।

१४४४. प्रति संट २ । पत्र मं० ११८ । ले० काल 🔀 । वै० सं० ८५२ । श्रा भण्डार ।

१४ ६. प्रति संट ३ । पत्र संट २ से ६० । लेट काल 🗵 । प्रपूर्ण । बैठ संट ७८४ । प्रा भण्डार ।

१४४७. प्रति सं ८ ४। पत्र सं ० १०१। ले० काल 🗙 । के० सं ० कर । 🖼 नण्डार ।

१४४ स्. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १०६ । ले॰ काल सं० १६६६ । वे० सं० ५०७ । कु अध्यार । विकेष- अक्रास्त्रा देवकर्स ने अक्तगर में प्रतिविधि की थी । १४४६. प्रति सं०६ । पत्र मं०२३६ । ले० काल मं०१६३६ । वे० सं०१०६ । कः मण्डार । १४६०. प्रति सं०७ । पत्र मं०६७ । ले० काल ४ । वे० सं०२६५ । कः मण्डार ।

विशेष--प्रति प्राचीन है।

१४६१. प्रति सं० ≒। पत्र सं० २०२ । ले॰ काल सं०१७४७ फाग्रुला बुत्री ११ । वे॰ सं० ५१**१ ) इ**न् भण्डार ।

१४६२ प्रतिसंठ ६ । पत्र सं०१६२ । ले० काल सं०१६४० सादवा बुदी ३ । वे० सं०६१ । उत्र भण्डार ।

विशेष---पं० फतेहलाल ने प्रतिलिपि की थी।

१४६३. प्रवचनसारटीका ......। पत्र सं० ४१ । घा० ११×६ डक्सा भाषा—हिन्दी । विषय—घध्यास्त्र । र०काल ४ । सं० काल ४ । सपूर्णा वे०सं० ५१० । क्र भण्डार (

विशेष --- प्राकृत में मूल मंस्कृत में छाया तथा हिन्दी में अर्थ दिया हुआ है।

१४६४. प्रवचनसारटीका " " । पत्र सं० १२१ । आर्थ १२४४ दश्चा । आथा—संस्कृत । विषय— प्रध्यास्य । र०काल ⋌ानेव काल सं०१६५७ घाषाढ बुदी ११ । पूर्ण । वै० सं०५०६ । का अध्वार ।

१५६५. प्रवचनसारप्राभृतवृत्ति " ""। पत्र तं० ५१ मे १३१ । बा० १२×५३ दश्च । भाषा-संस्कृत । निषय-प्रध्यात्म । र० काल × । मे० काल सं० १७६५ । ब्रपूर्ण । नै० सं० ७६३ । क्या अण्डार ।

विशेष—प्रारम्भ-के, ५० पत्र नहीं हैं। सहाराजा जर्यासह के शासनशास में नेवटा में महास्मा हरिकुरूस ने प्रतिविधि की थी।

१४६६. प्रवचनमारभाषा — पांडे हेमराज । पत्र संग्व २०४ । माग्दर्र् ६ इक्का । साध-हिन्दी (गर्छ) । विषय-मध्यारम । रण्काल संग्देश्वर मात्र मुदी ४ । लेण्काल सग्दर्श । सपूर्ण । वेण्संग् ४२२ । व्यासम्बद्धर ।

विमेष--सागानेर मे ब्रोसकाल बूजरमल ने प्रतिलिपि की थी।

१५६७, प्रति सं०२। पत्र सं०२६७। ले० काल सं०१६४३। वे० सं०५१३। क भण्डार।

१४६८. प्रति सद ३ । पत्र सं० १७३ । ले० काल 🗶 । ते० सं० ५१२ । क अण्डार ।

१४६६. प्रति सं०४। पत्र सं०१०१। ते० काल सं०१६२७ फायुरा नुदी ११ । वे० सं०६३। ख मण्डार।

विशेष--प॰ परमानन्द ने दिल्ली में प्रतिलिपि की थी।

१४७०. प्रतिसंद ४ । पत्र संद १७६ । लेव काल संद १७४३ पीच सुदी २ । वेट संद ४१६ । इस् सम्बद्धार ।

१४७१. प्रति सं० ६ । पत्र सं० २४१ । ते० काल सं० १८६३ । वे० सं० ६४१ । वा अपदार ।

अध्यात्म एवं योगशास्त्र

१४७२, प्रति संब्धः। पत्र संब्धः। लेव काल संब्धः १८८३ कालिक बुदी २ । वेव संब्धः १६३ । छू भण्डारः।

१४७३. प्रवचनसारभाषा—जोघराज गोदीका । पत्र तं० २८ । सा० ११४६ इ.स. । भाषा–हिन्ती (पदा) | विषय-सम्पारम । र० काल सं० १७२६ । ले० काल सं० १७६० प्रावाद मुदी १४ । पूर्णा । वे० मं० ६४४ । व्य भण्डार ।

१४७४. प्रवचनसारभाषा— बुन्दाजनहास । पत्र मं० २१७ । बा० १२६४१ इक्का । भाषा–हिन्दी । विषय–धध्यानम । र० काल ⊁ । ले० काल मं० १६३३ ज्येष्ठ बुदी २ । पूर्ण । वे० मं० ४११ । कः भण्डार ।

विशेष---प्रन्थ के भन्त मे वृन्दावनदास का परिचय दिया है।

१४७४. प्रवचनसारभाषा\*\*\*\*। पत्र सं० ६६ । ब्रा० ११. ६ हु इक्का भाषा-हिन्दी । निषय-प्रध्यास्म । ए० काल  $\times$ । प्रपूर्णी के० सं० ५१२ । क्र भण्यार ।

१४७६. प्रति संट २ । यथ सं० ३० । ले० काल २ । अपूर्ण । वे० सं० ६४२ । च अण्डार । विशेष— प्रत्तिम पत्र नहीं है ।

१४७७. प्रयचनसारमाषा $\cdots$ ा पत्र सं० १२ । या० ११ र $\epsilon'_0$  इक्स । आषा-तिस्यी (गण्) । विषय-सम्प्रात्म । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । प्रपूर्ण । वे० मं० १६२२ । द्यापणार ।

१५७८, प्रयुचनसारमापा $^{mm}$ । पत्र मं० १८५ मं १८६ । आ० ११ $\frac{3}{5}$  $\times$  $\frac{3}{5}$  इक्ष । भाषा-हिन्दी (गक्ष) । विषय-मध्यारम । र० काल  $\times$  । ले० काल सं० १८६७ । स्पर्गा । ये० मं० ६८६ । च भण्डार ।

१५७६. प्रवचनसारमायाः''''''। पत्र सं० २३२ । द्या०११ .५ डक्का। भाषा—हिन्दी (गद्य) । विषय— क्रम्यास्म । र० काल ४ । ते० काल सं० १६२६ । वे० सं० ६४३ । चुभण्डार ।

१४८०. प्रास्त्राश्वासद्शास्त्र''''''। पत्र गं∘६ । घा०६५ै४४ डक्का। आषा–संस्कृत । विषय–योगसास्त्र । र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्णा। वे०सं०६४६ । का अण्डार ।

१४५२ श्वाह आवना—रङ्घू । यत्र सं० १ । घा० ५ $_2$ % डक्का। आवा—हिन्दी । विषय—षघ्यात्म । र० काल  $\times$  । दुर्गा। वे० सं० २४१ । छः घण्डार ।

विशेष—ितिषकार ने रहधू कुत बारह आवना होना लिखा है। प्रारम्भ—धुनवस्त निश्चल सदा सधुआव परजाय। स्कंदरूप जो देखिये पुद्मल तरहो विश्वाय।।

द्धान्तिम— श्रकथ कहाणी ज्ञान की कहन सुनन की नाहि। श्रापनहीं में पाडये जब देखें घटमाहि ।। इति श्रीरक्ष्मुकत बारह भावना संपूर्ण । १% = २. बारहभावना $\cdots$ ः । पत्र सं०१ थ्रं। ब्रा०६ $\frac{2}{5}$  $\times$ थ इक्का। भाषा—हिन्दी । विषय—ियन्तन । र०काल  $\times$ । भे०काल  $\times$ । भपूर्ण। वे०सं० थरे। क्र मण्डार ।

१५८३. प्रति स≎ २ । पत्र सं• १ । ले० काल × । वे० सं० ६८ । स्तुमण्डार ।

ं ४८४. बारहभावना—भूबरदासः । पत्र सं०१ । ग्रा० ६५ँ×४ इखा । माघा-हिन्दी । विषय-चितन । र० काल × ! ले० काल × । वे० सं०१२४७ व्या मण्यार ।

विशेष---पादर्वपुरासा से उद्धृत है।

१४८४. प्रति संट २ । पत्र सं०३ । ले० काल × । वे० सं०२५२ । स्व भण्डार ।

विशेष-इसका नाम चक्रवित्त की बारह भावना है।

१४८६ बारहसायना— नशलकिया। पत्र सं०२। बा० ८×६ इका। प्राथा–हिन्दी । विषय–वितन । र०काल ×। ले०काल ×। पूर्या। वे०मं० ४३०। इक मण्डार।

१४८०. वोधप्राश्चन—च्याचार्य कुंद्कुंद् । पत्र सं०७ । बा० ११ $\times$  $t_g^2$  दक्क । माषा—बाहुत । विद्यन-बध्यारम । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० ५३५ ।

विशेष-सस्कृत टीका भी दी हुई है।

१४ मन. असवैदास्यशतकः \*\*\* । पत्र सं०१५ । बा०१०४६ इक्का वाचा-प्राकृत । विषय-प्रध्यास्य । र०काल ४ । ले०काल सं०१ ८२४ साम्रुस सुदी १३ । पूर्ण । वे०सं०४५५ । ब्या अस्वाद ।

विशेष--हिन्दी अर्थ भी दिया है।

१४८६ आवनाद्वार्धिशिका """। यत्र सं० २६ । आ०१० $\times$ ४५ दश्च । आपा-संस्कृत । विषय-प्रध्यास्म । र० काल  $\times$  , न० काल  $\times$  ) पूर्ण । वे० स० ४५७ । क अध्वार ।

विशेष—निम्न गठो का संग्रह भीर है। यतिभावनाष्ट्रक, प्रधनश्चिपवांवशतिका भीर तस्वार्थमूत्र। प्रति स्वर्णाक्षरों में हैं।

१४६०. भावनाद्वात्रिशिकाटीकाः'''''। पत्र सं० ४६ । मा० १० $\times$ ५ इक्का । भाषा-संस्कृत । विषय-मध्यास्म । र० काल  $\times$ । पूर्णा । वै० सं० ५६६ । क्र मध्यार्थ ।

१४६१. भावपाहुड— कुन्दकुन्दाचार्थ। पत्र सं०६ । झा०१४×४६ दक्का श्रामा–प्रकृत । विषय– प्रध्यान्य । र०काल × । ले०काल × । पूर्णावे० सं०३३० । जालप्टार ।

विशेष---प्राकृत गाथामो पर संस्कृत श्लोक भी है।

१४६६ मृत्युमहोत्सव"''''। पत्र तं० १ । धा० ११६ ४ र इखा। भाषा–संस्कृत । विषय्– प्रध्यात्म । र०काल ४ । ले०काल ४ । पूर्ण | वै०सं० ३४१ । इस अण्डार !

१४६३. सृत्युमहोत्सवभाषा — सदासुसा। पत्र स० २२ । झा० ६३-४५ इच्च। भाषा-हिन्दी । विषय-सभ्यात्म । र० काल सं० १६१० सावाद मुदी ४ । से० काल ४ । दुर्ला । वे० सं० ⊏० । च अण्डार ।

१४६४. प्रति सं० २ । पत्र सं० १३ । ते० काल 🗴 । वे० सं० ६०४ । 🛊 सप्छार ।

१४६.४. प्रति सं०३। पत्र सं०१०। ले० काल ×। वे० सं०१८४। ह्यु भण्डार।

१४६६. प्रति सं०४ । पत्र सं०११ । ले० काल × । वे० सं०१८४ । छ मण्डार ।

१४६७. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १० । ले० काल × । वे० सं० १६४ । स्त भण्डार ।

१४६८, योगविंदुप्रकरण-चा० इरिभद्रस्रि । यत्र सं० १०। घा० १०४४, इ.स.। भाषा-संस्कृत । विषय-योग । र० काल ४ । से० काल ४ । पूर्ण । ने० सं० २६२ । ठा मण्डार ।

१४६६. बोगअक्ति \*\*\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०६ । द्या० १२ $\times$ ५५ इंच । भाषा–प्राकृत । विषय–सोग । र० काल  $\times$  । त्रेण । वे० सं०६ १५ । इक भण्डार ।

१४००. योगझास्त्र—हेसचन्द्रसृदि। पत्र सं०२४। झा०१० $\times$ ४२ हंच। आया–संस्कृत। विषय— सोग। र०काल  $\times$ । ले०काल  $\times$ । पूर्ण। वे० सं०६६। इस अध्यार।

१४८१, योशशास्त्रः $\cdots$ ापत्र सं०६४ । बा०१०४४, दंव । आवा—संस्कृत । विषय-योग। र० काल  $\times$ । ते० काल सं०१७०५ बायाद बुदी १०। पूर्ण। वे० सं० =२६ । इत्र अण्डार।

विशेष-हिन्दी में धर्य दिया हुआ है।

१४०२. योगासार—योगीसद्वेष । पत्र सं० १२ । झा० १८४ इच्च । आगा⊸घपप्रशः । विषय− अध्यास्म । र०काल ⋉ । ले०काल सं०१६०४ । अपूर्ण । वे० न० ६२ । ऋ जण्डार ।

विशेष----सूलराम खाबड़ा ने प्रतिलिपि की थी।

१४०३. प्रति सं०२। पत्र सं०१७। लं० काल सं०१९३४। वे० मं०६०६। क भण्डार! विशेष —संस्कृत छाया सहित है।

१५०४. प्रति सं• ३। पत्र सं० १५। ले० काल 🗵 । वे० मं० ६०७। क मण्डार।

विशेष-हिन्दी अर्थ भी दिया है।

१४०४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १२ । ले० काल मं० १८१३ । ते० मं० ६१६ । कु अण्डार ।

१४८६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० २६ । ले० काल 🔀 । वे० सं० ३१० । 🕏 भण्डार ।

१५०७ प्रतिसं०६ । पत्र सं०११ । ले० काल सं०१८८२ चैत्र मुदी४ । त्रे० सं० २८२ । च सम्बार ।

१५०६. प्रति सं०७ । पत्र सं०१० । से० काल सं०१८०४ घासीज बुधी ३ । वे० मं० ३३६ । छ। सम्बार ।

१४०६. प्रति सं० ५ । पत्र सं० ५ । ले० काल 🗵 । अपूर्ण । वे० सं० ५१६ । व्य भण्डार ।

१४१०. योगसारभापा—नन्दरास । पत्र सं० ५७ । घा० १२ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$  हक्ष । भाषा–हिन्दी । विषय— सम्मान्स । र० काल सं० ११०४ । ले० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० ६११ । क अण्डार ।

विशेष---मागरे में ताजगन्न में भाषा टीका लिखी गई थी।

१४९१. योगसारभाषा—पत्नालाल चौधरी । पत्र सं०३३ । मा० १२४७ इक्क । माया–हिन्दी (नक्क) | विषय–मध्यात्म । र०कान सं०१६३२ सामत्र सुवी ११ । ले०कान ४ । पूर्वा १३० सं०६०६ । इक्र मध्यार । १४१२. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३६ । ले० काल × । वे० सं० ६१० । क अण्डार ।

१४१३. प्रति संट ३। पत्र सं० २८। से० काल ४। वे० सं० ६१७। इक अण्डार।

१४१४. योगसारभाषा — पं० बुधजन । पत्र सं० १० । झा० ११×७३ इखः । नाषा-हिन्दी (पद्य)। विषय-प्रप्यात्म । र० काल सं० १०६५ सावण सुदी २ । ते० काल × । पूर्ण | वे० सं० ६०८ | कृष्ट प्रपद्यार |

१४१४, प्रति सं०२। पत्र सं०१। ले० काल 🔀 । वै० सं० ७४१। चा मण्डार।

१४१६. योगसारआश्वा $\cdots$ ायत्र सं०६। मा०२१ $\times$ ६६ दश्च। आया-हिली (पर्य)। विषय- प्रस्थास्य। र०काल $\times$ । ले०काल $\times$ । प्रपूर्य। के०सं०६१०। क्रमण्डार।

१४१७. योगसारसंब्रह्णःः।। पत्र सं० १०। ब्रा० १०×४६ दश्च। आया-संस्कृत । विषय-योग । र० काल  $\times$ । ते० काल सं० १७५० कालिक मुदी १०। पूर्ण। वे० सं० ७१। ज्ञ अण्डार ।

१४१८. रूपस्थध्यानयस्थिनः\*\*\*\*। पत्र सं०२। आ०१०५४५५ दश्च। आवा-संस्कृत । विषय-योग । र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । पूर्ण । वे० सं० ६५६। क अण्वार ।

'धर्मनायंस्तुवे धर्ममयं सद्धर्मसिद्धये ।

भीमता भर्मदातारं धर्मचक्रप्रवर्त्तकं ॥

१४१६. लिंगपाहुङ् — आचार्य कुन्दङ्क्र्य । पत्र सं०११। मा० १२imes१६ द्वाः। भाषा-प्राहतः। विषय-सम्पारमः। र०कालः imes। ले०कालः सं०१८६४ । युर्णे। वे०सं०१०३ । हर अध्यारः।

विशेष--शील पाहुड तथा ग्रुरावली भी है।

१४२०, प्रति सं०२। पत्र सं०२। ते० काल 🔀 । अपूर्ण। वै० सं० १६६। ३६ अध्वार।

१४२१. बैराज्यस्तरु—भर्मुहृद्दि। पत्र सं॰७ । बा० १२ $\times$ १ रह्या ज्ञावा—संस्कृत । विषय—प्रध्यास्त्र । ए० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० ३३६ । च्या प्रध्यारः ।

१४२२. प्रति सं०२ । पत्र सं०३६ । ले० काल सं०१८८५ सावरण युवी ६ । के० सं०३३७ । च भण्डार ।

विशेष-वीच में कुछ पत्र कटे हुये हैं।

१४२३. प्रति सं०३। पत्र सं०२१। ले॰ काल ×। वै॰ सं०१४३। व्य अवहार।

१४२४. यटपाहुड (प्राञ्चत)—काचार्य कुन्युकुन्द् । पत्र सं०२ से २४ । झा० १०४४३ हवा । प्राया-प्राकृत । विषय-सम्माल । र०काल × । से० काल × । सपूर्ण । वे० सं०७ । का सम्बार ।

१२२४. प्रति सं०२। पत्र सं०५२। ते० काल सं०१८५४ मंगसिर सुदी १५। वे० सं०१८८। इस भण्यार।

१४२६. प्रति सं०३ । पत्र सं०२४ ६ ले॰ काल सं०१८१७ नाम बुदी ६ । के॰ सं०७१४ । क्र

विशेष---नरामगा ( जयपुर ) में पं॰ रूपचन्दजी ने प्रतिलिपि की थी।

१४२ **७. प्रति सं**८ ४ । पत्र सं० ४२ । ते० काल सं० १८१७ कार्तिक बुदी ७ । दे० सं० १६५ । स्व मण्यार ।

विषोष-संस्कृत पद्यों में भी भर्य दिया है।

१४२८. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६ । ले० काल 🗴 । वे० सं० २८० स्त मण्डार ।

१४२६. प्रति सं०६। पत्र सं० ३५। ले० काल ×। वे॰ सं० १६७। स्त्र भण्डार।

१४२०. प्रति संट ७ । पत्र सं० ३१ से ५५ । ले० काल 🗴 । बपूर्ण । वे० सं० ७३७ । उक्त भण्डार ।

१४३°- प्रति सं०६ । पत्र सं०२६ । ले० काल ×ा ब्रपूर्ण । वे० सं०७३८ । ऋ भण्डार ।

१४२२. प्रति सं०६ । पत्र सं०२७ से ६५ । ले० काल 🗵 । अपूर्ण । वे० सं० ७३६ । 🗷 भण्डार ।

१४.३३. प्रति स्रं०१०। पत्र सं०१४ । ले० काल ४ । वे० सं०७४० । इक भण्डार । १४.३४. प्रति सं०११ । पत्र सं०६३ । ले० काल ४ । वे० स०३४७ । चापण्डार ।

विशेष---प्रति संस्कृत टीका सहित है।

१.४.२४. प्रतिसं∗१२ । पत्र सं०२०। ले० काल सं०१४१६ चैत्र बुदी१३ । वे० सं०३८० । इस् कथ्यार ।

१४३६. प्रति सं०१३ । पत्र सं० २६ । ले० काल 🗵 । वे० सं० १८४६ । द भण्डार ।

१४३७. प्रति सं०१४ । पत्र सं०५२ । ले० काल सं०१७१४ । वे० सं०१८४७ । ट भण्डार ।

विकेष---नथनपुर में पार्श्वनाथ चेंत्यालय में ब्र० मुखदेव के पठनार्थ मनोहरदास ने प्रतिलिति की थी।

१४६ = . प्रति सं० १४. । पत्र सं०१ से ८३ । ते० काल ४ । सपूर्णा वे० सं०२०८४ । टअप्यार । विषेत— निस्न प्राप्तत है– दर्शन, सुत्र, चारित्र ! चारित्र प्राप्तत की ४४ गाया से सागे नही है। प्रति

माचीन एवं संस्कृत टीका सहित है।

१४२६. षट्पाहुडटीकाः ""। पत्र सं० ४१ । झा० १२४६ इझा। भाषा–संस्कृत । विषय–प्रध्यात्म । र०काल × । ते०काल × । पूर्ण । वे० सं० ४६ । इस अध्यार ।

१४४०. प्रति सं०२ । पत्र सं०४२ । से० काल 🗴 । वे० सं० ७१३ । क अण्डार ।

१४५९. प्रति संट ३ । पत्र सं० ४१ । ले० काल सं० १८८० फाएएए सुदी ६ । वे० सं० १९६ । स्व भण्यार ।

विशेष--पं ॰ स्वस्पबन्द के पठनार्थ भावनगर में प्रतिलिपि हुई ।

१४४२ - प्रति सं०४ । पत्र सं०६४ । तेश काल सं०१८२५ ज्येष्ठ सुदी १०। वे० सं०२५८ । इव त्रव्यार । चाध्वात्म एवं योगशास्त्र ]

१४४२. चटपाहुडटीका—शुतसागर। पत्र सं० २६४। बा० १० $\frac{1}{2}$  $\times$ ४ इक्र। आयर-पंकृतः। विचय-ब्राच्यात्म । र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । यूर्ण। वे० सं० ७१२। क्र मण्डार।

१४४४. प्रति सं०२। पत्र सं०२६६। ते० काल सं०१८६३ माह बुदी ६। वे० सं०७४१। क भग्वार।

१४४४. प्रतिसंट ३ । पत्र सं०१४२ । ले० काल सं०१७६५ साहबुदी १० । वै० सं०६२ । छः अध्यार ।

विशेष---नरसिंह भग्नवाल ने प्रतिलिपि की थी।

ः ४४६. प्रति स०४ । पत्र सं०१११ । ले॰ काल सं०१७३६ द्वि० वैत्र सुदी १५ । वे० सं०६ । व्या विशेष—श्रीलालवन्द के पठनार्थं झामेर नगर में प्रतिलिपि की गई थी ।

१४४७. प्रति सं० १ । पत्र सं० १७१ । ले॰ काल सं० १७६७ श्रावण नुदी ७ । वे॰ सं॰ ६८ । स्व भण्यार ।

विशेष---विजयराम तोतूका की धर्मपत्नी विजय शुक्रदेने पं० गोरचनदास के लिए बन्च की प्रतिनिधि करायी थी।

१४४ - संबोधकान्यवाबनी— यानतराय । पत्र सं० ५ । आ०११४५ इका । आषा-हिन्दी । विवय-प्रभ्यात्म । र०काल × । ले०काल × । पूर्ण । वे०सं० ६६० । च ज्व्हार ।

१४४६. संबोधपंचासिका—गौतसस्वासी । पत्र सं ४ । सा० ८×४३ रख । आवा-आकृत । विवय-प्रध्याग्य । र० काल × । ते० काल सं० १८४० बैशास सुरी ४ । पूर्य । वे० सं० ३६४ । च भव्यार ।

विशेष-बारापुर मे प्रतिलिपि हुई थी।

१४४०. समयसार—कुन्युकुन्दाचार्य। पत्र सं० २३। प्रा० १०४४ इक्रा। भाषा-प्राकृत। विषय— धर्म्यास्म । र० काल × । ले० काल सं० १४६४ काष्ट्रसा मुदी १२ । पूर्सा | वृत सं० २६३ सर्वभवित । वे० सं० १८१। इस मण्डार।

विश्रीय-प्रशास्ति—संवत् १५६५ वर्षे कात्मुनमाते शुक्राको १२ डावधीतियाँ रवीवाकरे पुनर्वशुनकाने को पूलसंग्रे नंदिसंग्रे बलात्कारगरो सरस्वतीगच्छे औकुत्यकुन्तावार्धान्यये अद्वारकभीपधनन्दिवस्तरपट्टे म० श्री ग्रुअवन्द्र-वेवास्तरपट्टे म० श्रीजनवन्द्रदेवास्तरपट्टे स्व

१४.४१. प्रति सं०२ । पत्र सं०४० । ले० काल × । वे० सं०१ द६ । द्या मण्डार ।

१४४२. प्रति सं• ३ । पत्र सं• २६ । ले॰ काल ४ । वे॰ सं॰ २७३ । ऋ मण्डार ।

विशेष संस्कृत में पर्यायान्सर दिवा हुमा है। दीवान नवनिभिराम के पठनार्थ ग्रन्थ की प्रसिलिप की गर्द थी।

१४४३. प्रति संद ४ । पत्र संव १६ । लेक काल संव १६४२ । वैव संव ७३४ । क अध्वार ।

भण्डार ।

१४४४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४१ । से० काल 🗴 । वे० सं० ७३४ । क भण्डार ।

विशेष---गाथाओं पर ही संस्कृत में अर्थ है।

१४४४. प्रति सं०६। पत्र सं० ७०। ले० काल 🗴। वे० सं० १०६। घ मण्डार।

१४४६. प्रतिसंट ७ । पत्र सं०४६ । ले० काल सं०१८७७ वैशास बुदी ४ । वे० सं०३६६ । च

विशेष--संस्कृत में पर्यायवाची शब्द दिये हुये हैं।

१४४७. प्रति सं ० म । पत्र सं • २६ । ले • काल × । मपूर्ण । वे ० सं ० ३६७ । स भण्डार ।

विशेष--यो प्रतियों का मिश्रस है। प्रति संस्कृत टीका सहित है।

१४४८. प्रति संट ६ । पत्र सं० ५२ । ले० काल × । वे० सं० ३६७ क । च भण्डार ।

विशेष--संस्कृत में पर्यायवाची शब्द दिये हुये है ।

१४४६. प्रति सं० १० । पत्र सं० ३ से १३१ । ले० काल 🔀 । प्रपूर्ण । वे० सं० ३६८ । च मण्डार ।

विशेष-संस्कृत टीका सहित है।

१४६०. प्रति सं० ११ । पत्र सं० ६४ । ले० काल 🗴 । अपूर्ण । वे० सं० ३६८ क । आ अण्डार ।

विशेष-संस्कृत टीका सहित है।

१४६१. प्रति सं० १२ । पत्र सं० ७ । ले० काल × । वै० सं० ३७० । च अण्डार ।

१४६२, प्रति सं० १३ । पत्र सं० ४७ । ले० काल 🗴 । वे० सं० ३७१ । चा अण्डार ।

विशेष-संस्कृत टीका सहित है।

१४६३. प्रति सं०१४। पत्र सं०३३। ले० काल सं०१४६३ पीय बुदी ६। वे० सं०२१४०। ट

मण्डार ।

१४६४. समयसारकलशा—ऋमृतचन्द्राचार्य । पत्र सं० १२२ । घा० ११×४६ दश्च । मापा—संस्कृत । विषय—सम्यास्म । र० काल × । से० काल सं० १७४३ घासोज सुदी २ । पूर्ण । वे० सं० १७३ । का मण्डार ।

प्रसारित—संबत् १७४३ वर्षे प्रासोज मासे सुद्धायो द्वितिया २ तिची गुरुवासरे भीमकामानगरे भीरवेता-म्बरसाखायां श्रीमद्विजयगच्छे अट्टारक भी १०६ श्री कल्यागुसागरसूरिजी तत् शिष्य ऋषिराज भी अयवंतजी तत् शिष्य ऋषि लक्ष्मग्रीन पठनाय लिपिचक्रं गुजं अवत् ।

१४६४. प्रति सं०२। पत्र सं०१०४। ले॰ काल सं०१६१७ घाषाव सुवी ७। वे॰ सं०१३३। घर मण्डार।

विशेष---महाराजाधिराज वर्षीसङ्जी के वासनकाल में झानेर में प्रतिलिधि हुई थी। प्रशस्ति निम्न प्रकार है-संवत् १६६७ वर्षे स्रवाह वदि सतस्यां शुक्रवाहरे महाराजाधिराज श्री जैसिङ्जी प्रतापे झंबावतीमध्ये लिखाइसं संबी जी मोहनदासजी पठनायें। लिखितं जीसी झालिराज। १४६६. प्रति सं० ३ | पत्र सं० १८ | ले० काल × | वे० सं० १८२ । क्य प्रण्डार | १४६७. प्रति सं० ४ | पत्र सं० ४१ | ले० काल × | वे० सं० २१४ | क्य प्रण्डार । १४६ म. प्रति सं० ४ | पत्र सं० ७६ | ले० काल सं० १६४३ | वे० सं० ७३६ । क्य प्रण्डार | विषीय—सरल संस्कृत में टीका दी है तथानीचे ब्लोकों की टीका है | १४६६. प्रति सं० ६ | पत्र सं० १२४ | ले० काल × | वे० सं० ७३७ | क्य प्रण्डार । १४७०. प्रति सं० ७ | पत्र सं० ६४ | ले० काल सं० १०६७ आ दवा सुदी ११ | वे० सं० ७३० | क्य

#### भण्डार !

विशेष— प्रश्नुष्ट में महास्मा देवकरण ने प्रतिसिधि की बी |
१४७९, प्रति संक द्वा पण संक २३। तेक काल × । देक संक ७३६। क्य सम्कार ।
विशेष—संस्कृत टीका भी दी हुई है |
१४७२, प्रति संक १ । पण संक ३४ | तेक काल × । देक संक ७४४ | क्य सम्बार ।
विशेष—कलायो पर भी संस्कृत में टिप्पण दिया है |
१४७३, प्रति संक १० । पण संक २४ । तेक काल × । देक संक ११० । च्य सम्बार ।
१४७४, प्रति संक १९ । पण संक ७६ । तेक काल × । व्यक्त टीका नहीं है तेक देक ११ । च्य सम्बार ।
विशेष—प्रति संस्कृत टीका सहित है परन्तु पण ४६ से संस्कृत टीका नहीं है तेक देक १० । च्य सम्बार ।
१४७४, प्रति संक १२ । पण संक ९ से ४७ । तेक काल ४ । प्रपूर्ण । देक संक ३७६ । च्या सम्बार ।
१४७६, प्रति संक १२ । पण संक २६ से ४७ । तेक काल ४ । प्रपूर्ण । देक संक ३७२ । च्या सम्बार ।

# अवसार ।

दिशोष— उज्जैन में प्रतिसिषि हुई थी। १५७७. प्रति सं० १४। पत्र सं० ५३। ले० काल ⋉ा दे० सं० ⊏७। ज सम्बार। दिशोप—प्रति टीका सहित है। १५७८≂. प्रति सं० १४। पत्र सं० ३६। ले० काल सं० १६१४ पीच ददो ⊏। दे० सं० २०४। ज

# भण्डार ।

1

विशेष——बीच के ६ पत्र नवीन सिक्ते हुये हैं। १.१४७६. प्रति सं० १६। पत्र सं० ५६। ते∙ काल ×।वै० सं० १६१४। ट अण्डार। १४५५०. प्रति सं० १७। पत्र सं० १७। ते० काल सं० १६२२।वै० सं० १६६२।ट अण्डार। विशेष—च० नेतसीदास ने प्रतिनिधि की थी।

१४८२. समयसारटीका (आत्मक्वाति)—अमृतकन्द्राचार्ये। पत्र सं॰ १३४। बा॰ १०२ $\times$ १ इक्ष माया-संस्कृतः। विषय-प्रप्यात्म। र० काल  $\times$ । ले॰ काल सं॰ १६३३ माह बुदो १। पूर्णः। वे॰ सं॰ २। क्ष भव्यारः।

भण्डार ।

[क्षणेय—प्रवास्ति :-सं० १७०३ वर्षे वंदाक्ष कृष्णादशस्या तिथी लिक्षितम् ।
१४८८६ः प्रति सं० ६ । पत्र सं० ३१६ । ले० काल सं० १६३ ८ । वे० सं० ७४० । क्र मण्डार ।
१४८८७ः प्रति सं० ७ । पत्र सं० १३८ । ले० कात सं० १६५७ । वे० सं० ७४१ । क्र मण्डार ।
१४८८८ः प्रति सं० ८ । पत्र सं० १०२ । ले० काल सं० १७०६ । वे० सं० ७४२ । क्र मण्डार ।
विशेष—भगवंत दुवे ने सिरोज ग्राम से प्रतिसिधि कांधी ।
१४८८६ः प्रति सं० ६ । पत्र सं० ५३ । ले० काल ४ । वे० सं० ७४३ । क्र मण्डार ।

१४८६ - प्रतिस्ति ६ । पत्र संत्र १६ | लाल काल ४ । वेश्सतः ७४४ । का भण्डार । १४६० - प्रतिस्तंत्र १० । पत्र संत्र १६४ । लेश्काल ४ । वेश्संत्र ७४४ । का भण्डार । विशेष—प्रतिप्राचीन है ।

१४६१. प्रति सं०११ । पत्र सं०१७६ । ले० काल सं०१६४८ दैशाल सुदी ४ । वे० सं०१०६ । घ भण्डार ।

> 'पांडे खेतु सेठ तत्र पुत्र पाडे पारमु पांची देहुरे। घाली सं० १६७३ तत्र पुत्रु बीसाखानन्द कवहर।

बीच में कुछ पत्र लिखवाये हुये है।

१४६२. प्रति सं०१२ । पत्र सं०१६८ । ले० काल गॅ॰ १६१८ माथ सुदी १ । वे० सं० ७४ । ज मच्चार ।

विशेष--संगही प्रप्तालाल ने स्वपठनार्थ प्रतिलिपि की थी। ११२ मे १७० तक नीले पत्र है।

**१४६३. प्रति सं०१३**। पत्र सं०२४। लेश काल सं०१७३० संगक्तिर सुदी १४। वे० सं०१०६। का मच्छार।

१४६४. समयसार वृत्तिः\*\*\*\*। पत्र सं० ४ | मा॰ ८३८४ इका । बावा-ब्राइटत । विषय-प्रध्यातम । र• काल ४ | मि॰ काल ४ | म्यूर्ग्स | वे० सं० १०७ | च बर्ग्धार |

१४६४. समयसारटीकाः'''''। एव सं० दरे । घा० १०६४५ इक्च । आवा—संस्कृत । विषय—ह्यारम । र० काल × । ते० काल × । घपूर्ता । वे० सं० ७६६ । क जल्बार । का भण्डार ।

१४६६. समयसारनाटक—बनारसीदास । पत्र सं∘ ६७। बा∘ ६५४६ इक्का । जाना–हिन्दी । विषय—बम्बालम । र०काल सं∘ १६६३ बासोज सुदी १३। ले०काल सं० १⊏३८ । पूर्ण । वे०सं० ४०६ । क्का अक्कार ।

१४.६७. प्रतिसं०२ । पत्र सं० ७२ । ले० काल सं०१८६७ फाग्रुल लुदी ६ । वे० सं०४०**६ । व्य** मण्डार ।

विशेष-- आगरे में प्रतिलिपि हुई थी।

१४६≒. प्रति सं० ३ | पत्र सं० १४ । ने० काल × । सपूर्ण | ने० सं० १०६६ । इय सम्बार | १४६६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४२ । ले० काल × । सपूर्ण | ने० सं० ६०४ | इय सम्बार | १६००. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४ से ११४ । ने० काल सं० १७=६ काग्रुण सुदी ४ ।'ने० सं० ११२<

१६०१ प्रति सं०६। पत्र सं०१ द४। ले० काल सं०१६३० ज्येष्ठ बुदी १५। वे० सं० ७४६। क भण्डार।

विश्रेष—पद्यों के श्रीव में सदानुख कासलीवाल इति हिन्दी गय टीका भी दी हुई है। टीका रचना सं• १९१४ कॉलिक सुदी ७ है।

> १६०२. प्रति सं० ७ । पत्र स० १११ । ले० काल सं० १६४६ । वे० सं० ७४७० । का मण्डार । १६०३. प्रति सं० म । पत्र सं० ४ ले ४६ । ले० काल × । वे० सं^ २०म । का मण्डार । विशेष—प्रारम्भ के २ पत्र नहीं हैं ।

१६८४. प्रति सं० १ । पत्र सं० ६७। ते० काल सं० १८२७ माय बुदी ६ । ते० सं० ६४ । राजध्यार । १६०४. प्रति सं० १० । पत्र सं० ३६६ । ते० काल सं० १६२० वैद्याल सुदी १ । दे० सं० ६४ । रा भण्यार ।

विशोष——प्रति बुटके के रूप में हैं। लिपि बहुत सुन्दर है। प्रकार मोटे है तथाएक पत्र में ४ लाइन स्रीर प्रति लाइन में १ = प्रकार हैं। पद्यों के नीचे हिन्दी सर्घभी है। विस्तृत सूचीपत्र २१ पत्रों में है। यह ग्रन्थ सनसुक्त सोनों का है।

१६८६ मित संट ११ । पत्र सं० २ स्ते १११ । ले० काल सं१७१४ । मधूर्या। वे० सं० ७६७ । इस् भण्डार ।

विशेष-- रामगोपाल कायस्य ने प्रतिलिपि की थी।

१६०७. प्रति सं०१२ । पत्र सं०१२२ । ले० काल सं० १६४१ चैत्र सुदी २ । वे० सं०७६८ । इस्स्वार ।

विशेष-म्होरीलाल ने प्रतिसिधि कराई थी ।

१६० म. प्रति सं० १३ । पत्र सं० १०१ । ते० काल सं० १६४३ अंगसिर बुदी १३ । वे० सं० ७६९ । क मच्चार ।

```
148 ]
```

### ि काध्यातम एवं योगशास्त्र

विशेष--- लक्ष्मीनारायस्य वाह्यस्य ने जयनगर में प्रतिलिपि की थी।

१६८६. प्रति संट १४। पत्र सं० १६० | ले० काम सं० १६७७ प्रथम सावता सुदी १३ | वे० सं०

# ७७० । क भण्डार ।

विशेष--हिन्दी गद्य में भी टीका है।

१६१०. प्रति सं० १४ । पत्र सं० १० । ले० काल 🗙 । ब्रपूर्ण । वे० सं० ७७१ । 🖝 मण्डार ।

१६११, प्रति सं०१६। पत्र सं०२ से २२। ले∙ काल ×। प्रपूर्ण। वे० सं०३५७। इत भण्डार।

१६१२. प्रति सं ०१७। पत्र सं ०६७। ले० काल सं ०१७६३ ग्रायाद सूदी १४। वै० सं० ७७२।

# क्ष भण्डार ।

१६१३. प्रति सं० १८ । पत्र सं० ६० । ले० काल सं० १८३४ मंगसिर बुदी ६ । वे० सं० ६६२ । प

### भण्डार ।

विशेष---पांके नानगराम ने सवाईराम गोधा से प्रतिलिपि कराई।

१६१४. प्रति सं० १६ । पत्र सं० ६० । ते० काल 🔀 । प्रपूर्ण । वे० सं० ६९५ । स्व भण्डार ।

१६१४, प्रति सं० २०। पत्र सं० ४१ से १३२। ले॰ काल × । प्रपूर्ण । वै० सं० ६६४ (क) । प्र

#### अध्यार ।

१६१६, प्रति सं ० २१ । पत्र सं • १३ । ले० काल × । वे० सं० ६९५ (स) । च भण्डार ।

१६१७. प्रति सं० २२ । पत्र सं० २६ । ले० काल 🗴 । वे० सं० ६९५ (ग) । च भण्डार ।

१६१८. प्रति सं० २३ । पत्र सं० ४० से ५० । ले० काल सं० १७०४ ज्येष्ठ सुदी २ । प्रपूर्ण । वे•

# सं०६२ (म) । ह्यू भण्डार ।

१६१६. प्रति सं० २४ । पत्र सं० १८३ । ले॰ काल सं० १७८८ प्राचाढ बुदी २ । वे॰ सं० ३ । ज

#### भण्डार ।

विशेष---भिण्ड निवासी किसी कायस्य ने प्रतिलिपि की थी।

१६२०. प्रति सं० २४ । पत्र सं० ४ से =१ । ले॰ काल × । अपूर्ण । वै० सं० १५२१ । ट भण्डार ।

१६२१. प्रति सं० २६ । पत्र सं० ३६ । ले० काल 🔀 । प्रपूर्ण । वे० सं० १७०६ । ट भण्डार ।

१६२२, प्रति सं० २७। पत्र सं० २३७। ले० काल सं० १७४६। वै० सं० १६०६। ह अपहार ।

विशेष-प्रति राजमझकुत गद्य टीका सहित है।

१६२३. प्रति सं०२६। पत्र सं०६०। ले० काल 🗴। वे० सं०१८६०। ट मण्डार।

१६२४. समयसारमापा- जयबन्द् छाबङ्ग । पत्र सं० ४१३ । मा० १३×८ इक्क । भाषा-हिन्दी (गष्ट) । विषय-मध्यात्म । र० काल सं० १८६४ कालिक बुदी १० । ले० काल सं० १९४६ । पूर्ण । वे० सं० ७४८ ।

# क भण्डार ।

१६२४. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४६६ । ले० काल 🗙 । वे० सं० ७४६ । क सम्बार ।

१६२६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० २१६ । ले० काल × । वे० सं० ७५० । कृ अण्यार ।

१६२७. प्रति सं०४ । पत्र सं० ३२४ । ले० काल सं०१ स्ट३ । वे० सं०७४२ । क अण्डार । विशेष—सदासलयी के पुत्र स्पोचन्द ने प्रतिसिधि की थी ।

१६२८. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३१७ । ले० काल सं० १८७७ प्राचाइ बुदी १५ । वे० सं० १११ । घ भण्डार ।

विशेष——वेनीराम ने लवनऊ में नवाब गखुरीह बहादुर के राज्य में प्रतिलिपि की | १६२६. प्रति सं०६ । पत्र सं० ३७४ । ले० काल सं० ११४२ । वे० सं० ७७३ । इक भण्डार । १६३०. प्रति सं०७ । पत्र सं०१०१ से ३१२ । ले० काल ४ । वे० सं० ६१३ । च्या भण्डार ।

१६३१. प्रति सं० ६ । पत्र सं० ३०५ । ले० काल 🗙 । वे० सं० १४३ । जा मण्डार ।

१६३२. समयसारकलशाटीका ः ः । पत्र सं० २०० से ३३२ । बा० ११ $rac{1}{2}$  $\times$ ४. श्र्वा । भाषा-िल्दी । .

विषय-मध्यारमः । र० काल × । ले० काल सं० १७११ ज्येष्ठ बुदी ७ । सपूर्णः । वे० सं० ६२ । छ सम्बारः । विशेष---वंध मोक्ष सर्वे विशुद्ध ज्ञान और स्याद्धार दुलिका वे चार स्राधकार पूर्णः है । शेव स्राधकार नहीं है । पहिले कलना विशे है फिर उनके नीचे हिन्दी में सर्षे हैं । समयसार टीका स्लोक सं० ४४६४ हैं ।

१६३३. समयसारकलगाभाषा<sup>...</sup> । पत्र सं०६२। झा० १२×६ इ**छ**। भाषा-हिन्दी (गद्य)।

विषय-प्रध्यातम । र० काल 🗴 । ले० काल 🗴 । अपूर्ण । वे० सं० ६६१ । 🖷 अण्डार ।

१६३४. समयसारवचिनिका "" । पत्र सं० २६ | ले० काल 🗙 | वे० सं० ६६४ | च भण्डार |

१६३४. प्रति सं०२। पत्र सं०३४। ले० काल ×। वे० सं०६६४ (क)। च भण्डार।

१६३६. प्रतिसं०३ । पत्र सं०३८ । ले॰ काल ⋉ । वे॰ सं॰ ३६६ । चा भण्डार ।

१६३७. समाधितन्त्र—पूज्यपाद् । पत्र सं० ४१। मा० १२६४५ इक्का आचा-संस्कृत । विषय-योग शास्त्र । र० काल ४ | ले० काल ४ | पूर्ण | वे० सं० ७४६ । क्क अण्डार ।

१६३ द. प्रति सं∙ २ । पत्र सं० २७ । ते० काल × । वे० सं० ७५ द । इक्र भण्डार ।

१६३६. प्रति सं०३ । पत्र सं०१६ । ले० काल सं०१६३० बैदालासुदी ३ । पूर्या। वे० सं०७ ५६ । इक्र भण्डार ।

१६४०. समाधितन्त्र $\cdots$ ापत्र सं॰ १६ । बा० १०imes४ इक्का । आया—संस्कृत । विषय—योगशास्त्र । र० काल imes । ले० काल imes । पूर्ण । वे० सं० ३६४ । का सम्बार ।

विशेष-हिन्दी प्रर्थ भी दिया है।

१६४१. समाधितन्त्रभाषा\*\*\*\*। पत्र सं० १३८ से १६२ । ब्रा० १० $\chi$ ४ देख । भाषा-हिन्दी (नद्य) । विषय-पोगशास्त्र । र० काल  $\chi$  । ले० काल  $\chi$  । ब्रपूर्ण | वे० सं० १२६० | क्रा भण्डार ।

विशेष---प्रति प्राचीन है। भीच के पत्र भी नहीं हैं।

१६४५. समाधितन्त्रभाषा—मायाकषान्त्र । पत्र सँ० २६ । मा० ११४५ इक्का । भाषा-हित्यो विषय-मोगशास्त्र । र० काल × । ते० काल × । पूर्यो । वै० सँ० ४२२ । ब्रा अध्वर ।

विशेष---मूल प्रन्य पुज्यपाद का है।

```
१२६ ]
```

चिष्यात्म एवं योगशास्त्र

१६४३ प्रति संदर्भ पत्र संव ७४ । लेव काल संव १६४२ । वेव संव ७४४ । का भण्डार ।

१६४४. प्रति सं०३ । पत्र सं०२ दाले० काल 🗴 । वे० सं०७५७ । कृत्रण्डार ।

विशेष--हिन्दी अर्थ ऋषभदास निगोत्या द्वारा शुद्ध किया गया है।

१६४४. प्रति सं०४ । पत्र सं०२०। ले० काल 🗴 । वे० सं०७६ । क मण्डार ।

१६४६. समाधितन्त्रभाषा-नाथूराम दोसी । पत्र सं० ४१५ । बा० १२३ँ×७ इऋ । भाषा-हिन्दी ।

विषय-योग । र० काल सं० १६२३ चैत्र सुदी १२ । ले० काल सं० १६३६ । पूर्ग । वे० सं० ७६१ । क अण्डार ।

१६४७. प्रति सं०२ । पत्र सं०२१० । ले० काल 🗵 । वे० सं०७६२ । क भण्डार ।

१६४८. प्रति संट है। पत्र सं० १६८। ले० काल सं० १९५३ द्वि० ज्येष्ठ बुदी १०। वे० सं० ७८०।

#### 😸 भण्डार ।

१६४६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १७४ । ले० काल 🗙 । वे० सं० ६६७ । च भण्डार ।

**१६४०. समाधितन्त्रभाषा--पर्वतभर्मार्थी । पत्र सं० १८७ । आ० १२५**×५ इ**छ । भाषा-**गुत्रराती

लिपि हिन्दी । विषय-योग । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वे० सं० ११३ । घ मण्डार ।

विकोष— बीच के कुछ पत्र दुवारा लिखे गये है। सारंगपुर निवासी पंठ उधरण ने प्रतिलिपि की थी। १६४१. प्रति संठ २ । पत्र संठ १४८ । लेठ काल संठ १७४१ कालिक सुदी ६ । वेठ संठ ११४ । घ

भण्डार

१६४२. प्रति सं≎ ३ । पत्र सं० ४१ । ले० काल × । अपूर्ण । वै० सं० ७⊏१ । इस भण्डार ।

१६४3, प्रति सं० ४। पत्र सं० २०१। ले० काल ×। वे० सं० ७६२। अस अण्डार।

१६४४. प्रति सं । पत्र सं० १७४ । ले० काल सं० १७७१ । वे० सं० ६६८ । च भण्डार ।

विशेष-समीरपुर में पं॰ नानिगराम ने प्रतिलिपि की थी।

१६४४. प्रति सं० ६। पत्र सं० २३२। ले० काल ४। प्रमूर्ण । वे० सं० १४२। ह्यू प्रण्डार । १६४६. प्रति सं० ७। पत्र सं० १२४। ले० काल सं० १७३४ पीच सुदी ११। वे० सं० ४४। ज

भण्डार ।

विशेष—पार्थे ऊर्थालाल काला ने केसरलाल जोशी ते बहिन नाथी के पठनार्थ सीलोर में प्रतिलिधि कर-वार्थी थी। प्रति ग्रुटका लाइज है।

१६५७. प्रति सं० ६ । पत्र सं० २३ ६ । ले० काल सं० १७८६ झावाड सुदी १३ । वे० सं० ५६ । आ भणवार ।

**१६५**स्न. ससाधिसरसु\*\*\*\*\*\*\*\*। पत्र सं०४ । झा० ७२०६३ दश्च । आया–प्राकृत । विषय–प्रस्थास्य । 'र० काल × । ते० काल × । पूर्व | वै० सं०१३२६ |

१६४६. समाधिमरसुमावा—द्यानतराय । वत्र सं० ३ । घा॰ ८५४४५ दश्च । जावा-हिन्दी । विवय-प्रध्यासम् । र॰ काल ४ | ने॰ काल ४ । पूर्ण । वै० सं॰ ४४२ । द्या मण्डार ।

> १६६०. प्रति सं०२। पत्र सं०४। ले० काल 🗴 । ते० सं०७७१। द्या भण्डार । १६६१. प्रति सं०२ । पत्र सं०२। ले० काल 🗴 । ते० सं०७८३ । द्या मण्डार ।

१६६२. स्समाधिसस्र्यभाषा—पत्रालाला चौधदी। पत्र सं० १०१ । बा०ः १२१४६ रखा। माना— हिन्दी। विषय—प्रध्यास्य। र० काल ×। ले० काल सं० १९६३। पूर्ण | वे० सं० ७६६। क मण्डार।

विशेष---बाबा दुलीचन्द का सामान्य परिचय दिवा हुमा है। टीका बाबा दुलीचन्द की प्रेरेखा से की गई थी।

१६६३, समाधिमरस्यभाषा—सूर्चंद् । पत्र सं० ७ । ब्रा० ७३,४१, उक्क । भाषा-हिन्दी । विषय— प्रध्यात्म । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । वे० सं० १४७ । क्क सम्बन्धाः ।

१६६४. समाधिमरणुभाषा'''''''। पत्र सं०१३ । झा०१३३ $\times$ ५ इक्का । जाषा-हिन्दी । विषय-झध्यात्म । र०काल $\times$ । ले०काल $\times$ । दूर्सा । वै०सं०७=४ । क्रु जण्डार ।

१६६४. प्रति सं०२। पत्र सं०१४। ले० काल सं०१८८३। वे० सं०१७३७। ट अण्डार।

१६६६. समाधिमरणस्यरूपभाषा''''''। पत्र सं० २५ । झा० १०६४५ इ**स्न** । माषा-हिन्दो । विषय— प्रध्यास्य । र० काल  $\times$  । से० काल सं० १८७८ मंगसिर बुदी ४ । पूर्ण । वे० सं० ४३१ । क्य मण्डार ।

१६६७. प्रति संट२ । पत्र सं०२ ५ । ले० काला सं०१ दद ३ मंगसिर बुदी ११ । वे० सं०द ६ । ग भण्डार ।

विशेष--कासराम साह ने यह ग्रन्थ लिखवाकर चौधरियों के मन्दिर में चढाया ।

१६६८, प्रति सं० ३। पत्र सं० २४। ले॰ काल सं० १८२७। ते० सं० ६९६। च भण्डार।

१६६६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १६ । ले० काल सं० १६२४ बादवा सुदी १ । वे० सं० ७०० । ज भण्डार ।

१६७०. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १७ । ले० काल सं० १८८४ भारता बुदी ८ । वे० सं० २३६ । ह्य भण्डार ।

१६७१. प्रति सं०६। पत्र सं०२०। ले॰ काल सं०१८५३ पौष बुदी १। वे• सं०१७४। ज भव्यार।

विकोष--हरवंश जुहाड्या ने प्रतिलिपि की थी।

१६७२. समाधिशतकः—पूच्यपाद । पत्र सं० १६ । घा० १२ $\times$ ४ ६६६ । भाषा—सस्कृत । विषय— मध्यारम । र० नाल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्वो । वे० सं० ७६४ । इस भण्यार ।

१६७३. प्रति सं०२ । पत्र सं० १२ । ले० काल × । वे० सं० ७६ । जा भण्डार ।

विशेष--प्रति संस्कृत टीका सहित है।

१६७४. प्रति सं०३ । पत्र सं०७ । ले० काल सं०१६२४ वैशाल बुदी६ । वै० सं०७७ । ज मण्डार ।

विशेष-संगृही पन्नालाल ने स्वयठनार्थ प्रतिलिपि की बी ।

१६७४. समाधिरातकटीका—प्रभावन्त्राचार्य । पत्र तं० ४२ । घा० १२८४ र ऋः । भाषा–संस्कृत । विषय–प्रध्यात्म । र० काल × । ते० काल सं० १६३४ थावरा। युदो २ । पूर्ण । वे० सं० ७६३ । क भण्डार ।

१६७६. प्रति संद २ । पत्र सं० २० । ले० काल 🗴 । वे० १ 🔳 ७६४ । क भण्डार ।

१६७७. प्रति सं० ३। पत्र सं० २४। ते० काल सं० १९५८ कायुरा बुदी १३। वे० सं० ३७३। ख विशेष—प्रति संस्कृत टीका सहित है। जयपुर में प्रतिलिपि हुई थी।

१६७८. प्रति स० ४ । पत्र सं० ७ । ले० काल × । वे० सं० ३७४ । च भण्डार ।

१६७६. प्रति सं० ४। पत्र सं० २४। ले० काल ×। वै० सं० ७८५। क सण्डार।

१६८०. ससाधिशतकटीका $\cdots$ ापत्र सं० १५ । मा० १२ $\times$ ५ै रख । भाषा-संस्कृत । विषय- सम्मारम । र०काल imes । ले०काल imes । पूर्ण। वे० सं० ३३५ । स्त्र भण्डार ।

१६८२. संबोधपंचासिका—गौतसस्वासी । पत्र सं० १६ । झा० ६५ ४४ दश्च । भाषा–प्राकृत । विवय-प्रज्यास । र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्णा वै० सं० ७८६ । क्र वण्डार ।

विशेष--संस्कृत में टीका भी है।

१६=२. सबोधपंचासिका—रह्यू । पन सं० ४। बा० ११×६ हवा। माषा—घपभंस । र० काल ×। वे॰ काल सं० १७१६ पौष सुरी ४। पूर्ण । वे० सं० २२६। का मण्डार ।

विशेष---पं० बिहारीदासजी ने इसकी प्रतिलिपि करवायी थी। प्रशस्ति--

संबत् १७१६ वर्षे भिती पौस विदि ७ सुम विने महाराजाधिराज श्री जैसिहजी विजयराज्ये साह श्री इंसराज तत्पुत्र साह श्री गेपराज तत्पुत्र त्रयः त्रयम पुत्र साह राइमलजी। द्वितीय पुत्र साह श्री विलिक्सी तृतीय पुत्र साह देवसी। जाति सावदा साह श्री रायमलजो का पुत्र पवित्र साह श्री विहारीशसजी तिस्तायते।

> दोहडा-पूरव श्रावक की कहे, गुगा इकवीस निवास । सो परतिक पेलिये, श्रीम बिहारीदास ॥

लिखतं नहात्मा हूं गरसी पंडित पदमसीजी का चेला खरतर गच्छे वासी मीजे मीहाएग्त् मुकाम दिक्की मध्ये। १६८३. संबोधरातक—चानतराय । पत्र सं∘ ३४। घा० ११%७ दश्च ! भाषा–हिन्दी । विषय– प्रथ्यास्य। र० काल ⋉। ते० काल ⋉ | पूर्ती। वे० सं० ७८६। इक अण्डार।

विकोष---प्रथम २० पत्रों में चरचा शतक भी है। प्रति दोनों झोर से जली हुई है।

१६८४. संबोधसत्तरीः\*\*\*\*\*। पत्र सं०२ से ७। बार ११४४६ इक्का। भाषा-प्राकृत। विषय- क्रम्यास्य। र०काल  $\times$ । ले०काल  $\times$ । ब्रपूर्ण। वे०सं०८ । क्रा भण्यारः।

१६८४. स्वरोदयः\*\*\*\*\*। पत्र सं०१६। छा॰ १०४४३ दश्च । भाषा-संस्कृत । विषय-योग। र० काल  $\times$ । ले॰ काल सं०१८३ संगतिर सुदी १४। पूर्ण । वे० सं०२४१। स्व अध्वार।

ल • काल सं० १०१३ मगासर सुदा १५ । पूरा । व ० स० २४१ । आह अण्डार । विशेष----प्रति हिन्दी टीका सहित है । देवेन्द्रकीर्ति के बिष्य उदयराम ने टीका लिखी थी ।

१६८६. स्वातुअथवर्षस्य—नाबूराम । पत्र तं० २१ । घा० १३४८६१ दश्च । आषा हिली (गव)। विषय—सम्यास्त । र० काल सं० १६४६ चैत्र सुदी ११ । ने० काल ⋉ । पूर्ण । वे० सं० १८७ । ह्यू पण्डार ।

१६८७. हठयोगदीपिका $\cdots$ । पत्र सं० २१। बा० ११×५५ दश्च । आया-संस्कृत । विषय-योग । र० काल  $\times$ । से० काल  $\times$ । बहुसी । वे० क्ष्रुं ४४४। च अण्यार ।

# विषय-न्याय एवं दर्शन

3724111

१६८८. खध्यात्मकसलसार्शयह—कवि राजसङ्खा । पत्र सं० २ से १२। ब्ना० १०४४) द**ह**ा. प्राया-संस्कृत । विषय-जैन <u>वर्धतः</u> । २० काल ४ । के० काल ४ । प्रपूर्ण । वे० सं० १९७४ । **व्या क्यार** ।

१६स-६. ज्यष्टराती—ज्यकतंकृदेव । पत्र सं० १७ । आ० १२×४१ स्त्रः । आधा-संस्कृत । विश्वय∞ जैन दर्शन । र० काल × । ले० काल सं० १७१४ मंगसिर बुदी = | पूर्ल । वै० सं० २२२ । का मध्यार ।

विशेष-देवागम स्तोत्र टीका है । पं व सुखराम ने प्रतिलिपि की भी ।

१६६०. प्रतिसं०२ । पत्र सं०२२ । ले० काल सं०१ वर्ध्य फाग्रुन सुदी ३ । वे० सं० १५६ । उक्क भण्डार ।

१६६१. ऋष्टसहस्त्री—साचार्य विद्यानस्ति । पत्र सं० १६७ । झा० १०×४३ दश्व । मापा-संस्कृत, । विदय-जैनदर्यन । र० काल × । ले० कान सं० १७६१ संगसिर सुदी ४ । पूर्ण । वे० सं० २४४ । आ अव्यार ।

विशेष—प्रेवागम स्तोत्र टीका है। लिपि सुन्दर है। सन्तिम पत्र पीछे, निश्वा गया है। पं॰ वोक्सवन्त्र ने सपने पठमार्थ प्रतिनिधि कर्सा । प्रशस्ति—

भी भूरामल संव मंदरमणिः, भी कुल्बकुलालये भीवेद्यीगणाण्यपुस्तकविया, भी वेदवंबासणी संबन्धवे चंद्र रांध्र पुनीदुमिते (१७६१) मार्गशीर्यमाते शुक्राको पंबच्यां तियौ चोववरेश विदुवा शुर्म पुस्तकम्हसहरूयाससम्बन् ऐन स्वकीयरवनार्यमामतीकृतं ।

> पुस्तकमष्टसहरूया व चोलचंद्रीरा धीमता। ग्रहीतं गुद्धमावेन स्वकर्मक्षमहेतवे ॥१॥

१६६२. प्रति सं० २। पत्र सं० ३६। ने० काल 🗵 । मपूर्ण । ने० सं० ४० । 🖝 मण्डार ।

१६६३. आप्तपरीज्ञा—विद्यानन्ति । पत्र सं० २४७ । सा० १२४४३ इका । नाया-संस्कृत । विश्वय-वेत न्याय । र० काल 🗴 । ते० काल सं० १९३६ कार्तिक सुरी ६ । पूर्ण । वे० सं० ४८ । क भवार ।

विशेष--लिपिकार पन्नालाल चौधरी । भीगने से पत्र विपक गये हैं ।

१६६४. प्रति सं० २। पत्र सं० १४। ते० काल 🗴। वे० सं० ५१। क सम्बार।

विशेष--कारिका मात्र है।

१६६४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ७ । से० काल 🗴 । बै० सं० ३३ । प्रपूर्ण । च प्रण्डार ।

१६६६. च्यातमीमांसा—समन्तभद्राचार्य। पत्र सं० ⊏४। द्या० १२६४५ इक्क। भाषा-संस्कृत। विषय—जैन त्याय। र० क.स ४। ले० काल सं० १६३५ घाषाड सुदी ७। पूर्ण। वे० सं० ६०। कृ अण्डार।

विशेष---इस ग्रन्थ का दूसरा नाम 'देवागमस्तोत्र सटीक श्रष्टशती' दिया हथा है ।

१६६७. प्रति संव २ । पत्र संव १०१ । लेव काल 🗴 । वैव संव ६१ । का मण्डार ।

विशेष---प्रति संस्कृत टीका सहित है ।

१६६८. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ३२ । ले० काल 🗴 । वे० सं० ६३ । क भण्डा(।

१६६६, प्रति संट ४। पत्र सं० १८ | ले० काल × । वे० सं० ६२ । क भण्डार ।

१७००. **कालभीमांसालंकृति—विद्यानन्दि।** पत्र सं०२२६ । आर०१९४७ इ**ख**। भाषा—संस्कृत । विषय—स्याय । र०काल ४ । ले०काल सं०१७६६ भादवा सदी १४ । वे० सं०१४।

१७०१. प्रति सं २ । पत्र सं० २२४ । ले० काल 🗵 । वे० सं० ८६६ । क अण्डार ।

विशेष---प्रति बड़ी साइज की तथा मुन्दर लिखी हुई है। प्रति प्रदर्शन योग्य है।

१७८२, प्रतिस्ं २३ । पत्र सं०१७२ । मा० १२×४ दृद्धा। ले०काल सं०१७५४ श्रावण सुरी १०। पूर्णावै० सं०७२ । इक मण्यार ।

१७०३, क्यासमीसांसामापा— जयचन्द् छ।वड़ा। पत्र सं० ६२। झा० १२४५ इक्च। भाषा-हिन्दी। विवय-स्थाय। र० काल सं० १८६६। से० काल १८६० । पूर्ण। वे० सं० ३६५। क्या भण्डार।

१७८४. ऋशकापपद्धति—देवसेन । पत्र सं० १०। बा० १०६४५ ६ऋ। भाषा-संस्कृत । विषय-वर्षान । १० काल × । ने० काल × । पूर्ण । वे० सं० १०। ऋ। मण्डार ।

> विकोय-- १ पृष्ठ से ४ पृष्ठ तक प्राप्नृतमार ४ से ६ तक सप्तमंग ग्रन्थ ग्रीर हैं। प्राध्नतसार---मोह तिमिर मार्लंड रियजनन्दिपंच वाक्तिकदेवेनेदं कथितं।

१७०४. प्रतिसं०२ । पत्र सं०७ । ले॰ काल बं॰ २०१० फायुसाबुदी ४ । वे॰ सं०२२७० । स्वा अभ्यार ।

> विशेष--- प्रारम्भ में प्राष्ट्रतसार तथा सतभंगी है। जयपुर में नाष्ट्रभास जज ने प्रतिलिपि की थी। १७०६. प्रति सं० ३। पत्र सं० ११। ते॰ काल ×। वे० सं० ७६। व्ह अण्डार। १७०७. प्रति स० ४। पत्र सं० ११। ते॰ काल ×। प्रपूर्ण। वे० सं० ३६। व्ह अण्डार। १७०८. प्रति सं० ४। पत्र स० १२। ते॰ काल ×। वे० सं० ३। व्ह अण्डार।

१७०६. प्रतिसंदर्भापत्र संव १२ । लव्काल 🗶 । वेव संव ३ । चुभण्डार । १७८६. प्रतिसंद ६ । पत्र संव १२ । लेव्काल 🗶 । वेव संव ४ । क्षा प्रण्डार ।

विजेष -- मूलसम के भाषार्य नैमियन्द्र के पठनार्थ प्रतिसिवि की गयी थी।

१७१०. प्रतिस**्ट ऽ। पत्र सं०७ से १४। से० काल सं० १७**६६ । स्यूर्णाः वे० सं०४ १४। त्र भण्डार।

> १७११. प्रति सं० सः। पत्र सं० १० ले० काल 🔀 । वै० सं० १८२१ । ट भण्डार । विशेष—प्रति प्राचीन है ।

१७१२, हैश्वरवाद '''''। पत्र सं∘३ । झा० १०४४ देखा । मावा–संस्कृत । विषय-दर्शन । र० काल ४ । पूर्ण । वे∙ सं०२ । इस भण्डार ।

विशेष - किसी न्याय के ग्रन्थ से उद्धृत है ।

१७१३. गर्भवडारचक-देवलंदि । पत्र सं०३। बा०११×४६ इखा । भवा-संस्कृत । विषय-दर्शन । र०काल × । के०काल × । दर्शन वि० सं०२२७ । स्कृषण्डार ।

१७१४. ज्ञानदीपकः\*\*\*\*\*। पत्र सं०२४ । आर०१२४५ इ.आः । आया–हिन्दी। विषय-स्याय। र०काल  $\times$ । ले०काल  $\times$ । पूर्वावै० सं०६१ । स्वामण्डार ।

विशेष-स्वाध्याय करने योग्य ग्रन्थ हैं।

१७१४. प्रति सं० २। पत्र सं० ३२। ले० काल 🗴 । वे० सं० २३। अर भण्डार ।

१७१६, प्रति संट ३ । पत्र संट २७ से ६४ । लेट बाल संट १८५६ चैत बुदी ७ । सपूर्ण । वैट संट १५६२ । ट भण्डार ।

विशेष--धन्तिम पृष्पिका निम्न प्रकार है।

इसो ज्ञान दीपक श्रुत पढो सुराो चितथार। सब विद्या को मूल ये या विन सकल सभार।।

इति ज्ञानदीपक नामा न्यायश्रत संपूर्ण ।

१७१७. द्वानदीपकर्युक्त .... पत्र सं० द । द्वा०  $\mathcal{E}_{X}^{*} \times \mathbf{x}$  इक्क । आवा-संस्कृत । विषय-न्याय । र• काल  $\times$  । ले॰ बाल  $\times$  । पूर्वी । वे॰ सं० २७६ । क्क अण्यार ।

विशेष-प्रारम्भ-

नमानि पूर्णिनिद्रूपं नित्योदितमनाकुतं । सर्वाकारावावित्रा शक्त्या लिगितमीत्र्यरं ।।१।। ज्ञानदीयकमादाय कृति कृत्वासवासरै: । स्वरस्नेकृत संयोजयं ज्वालयेकृतराबरै: ।।२॥

१७५⊏. तर्कप्रकरस्य '' '' । पत्र सं० ४० । बा० १०४४ ३ इक्काः भाषा—संस्कृतः। विषय—स्यायः। र० काल × । ले० काल × । ब्रयूर्णः । वै० सं० १३४० । क्यां विषया ।

१७१६. तर्कत्विष्किः  $\cdots$ ायत्र सं०१४। सा०१४ $\times$ ४ है इत्राः आया—संस्वतः विषय—स्याय। र०काल $\times$ । ले॰ काल सं०१८२२ सह सुदं १३। वे॰ सं०२२४। ज अध्यार।

१७२० . तर्कप्रसारगु '' ''' । पत्र सं० ६ से ५० । घा० ६१ ४४ हु इक्का । भाषा—संस्कृत । विषय—स्याय । २० काल 🗙 । ले० काल 🗙 । घपूर्ण एवं जीर्घा। वै० सं० १६४४ । इस अध्वार ।

१७२२. तर्कश्चाषा — केटावासिका पत्र सं०४४। घा०१०४४ दृद्धा प्रापा—संस्कृत । विषय— स्वासा १० काल ४ । ने० काल ४ । वे० सं० ७१ । इस सम्बद्धार ।

१७२२, प्रतिसं०२ । पत्र सं०२ से २६ । ले० काल सं०१७४६ बादवा बुदी १० । वे० सं०२७३ । अरुकार।

१७२३, प्रतिसं०३ । पत्र सं०६ । मा०१०×४३ इच्छा । ले० गाल सं०१६६६ ज्येष्ठ बुदी २ । वै० सं०२२५ । जा मध्यार ।

१७५४, तर्कभाष।प्रकाशिका—चालचन्द्र । पत्र सं॰ ३४ । झा० १०४३ इक्का। भाषा–संस्कृत । विदय-न्याय । र०काल ४ । ले०काल ४ । वे०स० ४११ । काणघ्डार ।

१७२४. तर्करहस्यदीपिका—गुरारसस्रि । पत्र सं०१३४ । मा०१२४५ इक्का । भाषा-संस्कृत । विषय-न्याय । र०कास ४ । से०कास ४ । सपूर्ण । वे०सं०२२६४ । का भण्डार ।

१७२६. तर्कसंब्रह— कश्मेभट्ट । पत्र सं०७ । बा० ११६४६ इक्का । भाषा-संस्कृत । विषय-न्याय । र०काल 🗴 । ले० काल 🗡 । पूर्ण । वै० सं० ६०२ । 🐿 भण्डार ।

१७२७. प्रति सं०२ । पत्र सं०४ । ले∘काल सं०१ द२४ भादवा बुदी ४ । वै० सं०४७ । ज

भण्डार ह

निशेष---रावस मूलराज के शासन में लच्छीराम ने जैससपुर में स्वपठनार्थ प्रतिलिपि की थी।

१७२८. प्रति सं०३। पत्र सं०६ । ते० काल सं०१८१२ माह सुदी ११। वे० सं०४ ८। उन अध्यार।

विशेष---पोथी माशकनन्द जुहाख्या की है। 'लेखक विजराम पौष बुदी १३ संवत् १८१३' यह भी लिखा

हुमा है।

१७२६. प्रतिसं० ४ । पत्र सं० ८ । ले० काल सं० १७६३ चैत्र सुदी १५ । वे० सं० १७६५ । इ

भण्डार ।

विशेष—मामेर के नेमिनाथ चैत्यालय में अहारक जगतकीति के शिष्य (छात्र) दोदराज ने स्वपठनार्थ प्रतिर्तिगि की यी।

१७३०. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४ । ले० काल सं० १८४१ मंगसिर बृदी ४ । दे० सं० १७६८ । 🖝

भण्डार ।

विशेष---चेला प्रतापसागर पठनार्थ ।

१७३१. प्रति सं० ६। पत्र सं० १। ते० काल सं० १०३१ | वे० सं० १७२१ | द्व प्रच्यार । विषोय-सवार्द माथोपुर में महारक सुरैन्द्रकीलि ने सपने हाच से प्रतिनिधि की । मोट—उक्त ६ प्रतियों के प्रतिरिक्त तर्कसंबह की खा गण्डार में तील प्रतियां (वे० सं० ११व, १८व१, २०४६) का भण्डार में एक प्रति (वे० सं० १११) का भण्डार में एक प्रति (वे० सं० ११८) का भण्डार में २ प्रतियां (वे० सं० १९६, ४६, ३४०) ट मण्डार में २ प्रतियां (वे० सं० १७६, १८व२) और हैं।

१७३२. तर्कसंब्रहटीकाः ""|पत्र सं०६ | ब्रा० १२६/४५ इक्का | आपा—संस्कृत | विषय—स्याय | र०काल × | ले०काल × | पूर्ण | वै०सं०२४२ | का बण्डार ।

१७३३. तार्किकशिरोसिय्—रघुनाथ । पत्र सं० ८ । बा॰ ५ $\times$ ४ इक्क । आषा—संस्कृत । विषय—स्थाय । र० काल  $\times$ । प्रेर्ग । वे० सं० १५६० । इस अध्यार ।

१७२४, दशैलसार—देवसेन । पत्र संर ४ । प्रारं १०६ँ $\times$ ४६ँ इख । माया-प्राकृत । विषय-द<u>र्खन</u> । $\sqrt{A}$   $\mathcal C$  र० काल सं० ६६० माय गुदी १० । ले० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० १८४८ । प्रा मण्डार ।

विशेष----ग्रन्थ रचना धारानगर में श्री पाश्वनाथ शैत्यालय में हुई थी।

१७३४. प्रतिसं०२ । पत्र सं०२ । ले० काल सं०१६७१ साथ सुदी ५ । वे० सं०११६ । अङ् भण्डार ।

विशेष—पं॰ बस्तराम के शिष्य हरवंश ने नेमिनाथ चैंत्यालय ( गोधों के मन्दिर ) अयपुर में प्रतिलिधि की थी।

१७३६. प्रति सं०३। पत्र सं०७। ते० काल ४। वे० सं∙ २८२। ज सम्बार।

विशेष---प्रति संस्कृत टब्बा टीका सहित है।

१७३७. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३ । ते० काल 🗴 । वे० सं० ३ । व्य अण्डार ।

१७३६. दशैनसारभाषा—नथसला । यत्र सं० ८ । घा० ११४५ इखा । भाषा—हिन्दी पद्य । विषय— ५७ तित् दर्शन् । र० काल सं० १६२० प्र० शावरण दुरी ४ । ते० काल ४ । पूर्णे । वे० सं० २६४ । क अव्हार ।

१७४०. दर्शनसारभाषा—पं० शिवजीसाला। पत्र सं० २८१। मा० ११४८ इक्षा | भाषा—हिल्सी ।/ (गदा)। विषय—<u>वर्</u>तन्। र०काल सं० १६२३ नाषु सुदी १०। ले०काल सं० १६३६। पूर्ण। वे० सं० २६४। इक मध्यर।

१७४१. प्रति सं० २ । पत्र सं० १२० । ले० काल ४ । वै० सं० २८६ । इक सण्डार । १७४२. वर्शनसारभाषा'''''''। पत्र सं० ७२ । सा० ११३/४५ है इस । प्राया-हिन्दी । विषय-दर्शव । र०काल ४ । ले० काल ४ । सपूर्ता । वै० सं० ८० । स्त्र प्रण्डार ।

१७४२ - द्विजवयनव्योदा। पत्र सं० ६। आ० ११×५ इ.स. । आया–संस्कृत । विषय-स्याय। ए० काल  $\times$ । ते० सं० २०२। इस सम्बद्धार।

१७४४. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४ । ले० काल × । वे० सं० १७६⊏ । ट भण्डार । विशेष—प्रति प्राचीन है ।

१७४४. **लयचक**—देवसेल। पत्र सं० ४१। मा० १०३%७ इक्का शावा-प्राकृत । विषय-सात नयो का वर्सान । र० काल × । ले० काल सं० १९४२ पीय सुरी १४ । पूर्स । वे० सं० ३२४ । कु मण्डार ।

विद्योग—मन्य का दूसरा नाम सुलवीधार्थमाना पद्धति भी है। उक्त प्रति के प्रतिरिक्त कृत्रण्यार में तीन प्रतियां (वै० सं० १४३, १४४, १४६) चुछु भण्डार में एक एक प्रति (वै० सं० १७७ व १०१) प्रीर हैं।

१७४६ , नयचक्रभादा—हैसराज । पत्र सं० ४१ । बा० १२ र्पू ४६ ई. इख्र । बाषा—हिन्दी (गछ) । विषय—सात नयो का वर्शन । र० काल सं० १७२६ फाग्रुण सुदी १० । ने० काल सं० १६६ ≒ापूर्ण। दे० सं० १४७ । का मण्डार ।

१७४७. प्रति संट २ । पत्र संव ६० । लेव काल संव १७२६ । वेव सव ३५० । क मण्डार ।

विशेष--७७ पत्र मे तत्त्वार्य सूत्र टीका के प्रमुसार नय वर्णन है।

सीट— उक्त प्रतियों के प्रतिरिक्त क, छ, छ, भ, भण्डारों में एक एक प्रति (वे० सं० ३४४, १८७, ६२३, ८१) इक्स्यतः भीर हैं।

१७४८ म्म नामक समामा मा । पत्र सं०१०६ । सा०१०१×४३ ६%। आषा –हिन्दी। र० गाल × । ति० काल सं०१९४६ घाषाड बुदी ६। पूर्ण। वै० सं०३४९। क अण्डार।

१७४६ नयचकमावप्रकाशिनीटीका—निहाल्लचन्द्रकामवाला । पत्र सं० १३७ । घा० १२८७ । इक्का साथा—हिन्दी (गद्य) । विषय—न्याय । १० काल सं० १८६७ । ले० काल सं० १८४४ । पूर्वा । वे० सं० ६६० । क्का सम्बद्धाः

विशेष--- यह टीका कानपुर केंट में की गई थी।

१४.४०. प्रति सं०२ । पत्र सं०१०४ । ले० काल ४ । वे० सं०३६१ । क भण्डार । १७४१. प्रति सं०३ । पत्र सं०२२४ । ले० काल सं०१६३⊏ फाप्रुसा सुदी६ । वे० सं०३६२ । क

भण्डार ।

विशेष-जयपुर में प्रतिनिधि की गयी थी। क्यों में लिये स्वाम स्वाम

5 भी में १७४२. स्यायकुषुद्वनद्रीयम् भट्ट व्यक्तिकदेव । पत्र सं० १४ । मा० १०३×४३ द्वश्च । भाषा-संस्कृत । विषय-दर्शन । र० काल × । वे० काल × । पूर्णी वे० सं० ५७ । का मध्यर ।

विशोष— 98 १ से ६ तक न्यायकुमुब्बन्द्रोदय ५ परिच्छेद तथा शेष पृथ्वों में शृहुम्बलंक्यवर्शकानुस्मृति प्रव-वैन प्रवैश्व है।

१७४६ - प्रतिसंट २ । पत्र संब्दा सेवकाल संब्दाया सुदी ७ । वेबसंब्दाया भणतर।

विशेष--सवाई राम ने प्रतिलिपि की थी।

न्याय एवं दशन ] 

१७४४. न्यायकुमुद्चन्द्रिका-प्रभाचन्द्रदेव । पत्र सं० ४८८ । मा० १४६४ श्रा । भाषा-संस्कृत । विषय-न्याय। र० काल X। ले० काल सं० १६३७ । पूर्ण। वै० सं० ३६६ । क सम्बार। स्त्री प्रतासन्य शिरुल म विशेष—सङ्ख्लिक कृत न्यायकुष्ट्रचन्द्रोदयुकी टीका है।

१७४४. न्यायदीपिका-धर्मभष्यायति । पत्र सं० ३ से व । मा० १०३×४% इस । भाषा-संस्कृत ।

विषय-न्याय । र० काल × | ले० काल × | पूर्ण । वै० सं० १२०७ । ऋ मण्डार ;

MORIT I

नोट---उक्त प्रति के प्रतिरिक्त क अण्डार में २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ ३६७, ३६०) घ एवं **स्व भण्डार** में एक २ प्रति ( वे० सं० ३४७, १८० . आह अण्डार में २ प्रतियां ( वे० सं० १८०, १८१ ) तथा ज अण्डार में एक प्रति (वे० सं० ५२) भीर है।

१७४६, न्यायदीयिकाभाषा-स्वासस्य कासलीवाल । पत्र सं० ७१ । बा० १४×७३ इ**स** । भाषा-हिन्दी | विषय-दर्शन । र० काल सं० १६३० । ले० काल स० १६३० बैशा त सुदी ६ । पूर्ण । वे० सं० ३४६ । क

१७४७. न्यायदीपिक:भाषा-संघी पञ्चालाल । पत्र सं० १६० । घा० १२३×७ दृ हु । भाषा-हिन्दीः विषय—त्यायः। र० काल सं० १६३५ । ले० काल सं० १६४१ । पूर्णः। वे० सं० ३६६ ः कः मण्डारः।

१७४८. न्यायमाला-परमहंस परित्राजकाचार्य श्री भारती तीर्धमृति । पत्र सं० ६६ से १२७ । मा० १०३×१३ इक्ष । भाषा-संस्कृत । विषय-न्याय । र० काल × । ले० काल सं० १६०० सावरा बुदी १ । मपूर्ण । वे० सं० २०६३। इस भण्डार।

१७४६, स्यायशास्त्र : ... । पत्र सं० २ से ४२ । बा० १०३×४ इब । भाषा-संस्कृत । विषय-स्याय । र० काल × । ले० काल × । अपूर्ण । वे० सं० १६७६ । ऋ भण्डार ।

> १७६०, प्रति सं० २ । पत्र सं० ४ । ले० काल 🗴 । अपूर्ण । वे० सं० १९४६ । 🖦 मण्डार । विशेष---किसी न्याय ग्रन्थ में उद्भूत है।

१७६१. प्रति संट ३ । पत्र संट ३ । लेट काल 🗴 । पूर्ण । बैट संट १५ । ज भण्डार ।

१७६२. प्रति संव ४। पत्र संव ३। लेव काल 🔀 । ब्रपूर्ण । वेव संव १८६८ । ट अण्डार ।

१७६३. न्यायसार---माधवदेव ( लहमग्रदेव का पुत्र ) पत्र सं० २८ से ८७ । धा० १०३×४३ इंब । भाषा संस्कृत । विषय-न्याय । र० काल सं० १७४६ । अपूर्ण । वै० सं० १३४३ इस भण्डार ।

१७६४. स्थायसार''' '''। पत्र सं० २४ । चा० १०×४ इक्क । भाषा-संस्कृत । विषय-न्याय । र० काल 🗶 । ले० काल 🗶 । पूर्ण । वै० सं० ६११ । 🖼 भण्डार ।

विशेष--- प्रागम परिच्छेद तर्कपूर्ण है।

१७६४. न्यायसिद्धांतमञ्जरी-जानकीनाथ । पत्र सं० १४ से ४६ । आ० ६३×३% इस । भाषा-सस्कृत । विषय-न्याय । र॰ काल 🗙 । से॰ काल सं० १७७४ । मधुर्ग । वे० सं० १५७८ । स्त्र मण्डार ।

१७६६. न्यायसिद्धांतमञ्जरी—भट्टाचार्यं चृद्धामित्य । पत्र सं०२८ । मा०१३×६ इत्र । माषा-संस्कृत । विषय-न्याय । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वै० सं०५३ । ज मण्ड.र ।

विशेष-सटीक प्राचीन प्रति है।

१७६७. न्यायसूत्रा'''''' पत्र सं०४। सा०१०४४ ई इख्र । जाया-संस्कृत । विषय-न्याय । र० काल ४ । ले० काल ४ । पूर्णा वे० सं०१०२६ । का जण्डार ।

विशेष-हिम व्याकरण मे से न्याय सम्बन्धी सूत्रों का सब्रह किया गया है। ब्राशानन्द ने प्रतिसिधि की थी।

१७६⊏. पट्टरीति—विष्णुभट्ट। पत्र सं० २ से ६। ब्रा० १०३,४३६ इक्का। भाषा—संस्कृत । विषय— व्यास । र० कात × । से० काल × । षपूर्यां। वे० सं० १२६७। का मण्डार।

१७६६. पत्रपरीचा—विद्यानंदि । पत्र सं०१५ । या० १२६ँ×६ इक्का आषा—संस्कृत । विषय⊸ग्याय । र०काल × । ले०काल × । सपूर्ण । वे० सं०७⊏६ । इस अव्दार ।

१७७० मित सं०२ । पत्र सं०३ १। ते० काल सं०१६ ३७ धासोज बुदी १। वे० सं०१६४ ६। ट भण्यार ।

विशेष--शेरपुरा मे श्री जिन चैत्यालय में लिखमीचन्द ने प्रतिलिपि की थी।

१७७१, पत्रपरीक्षा—पात्र केश्वरी । पत्र सं० ३७ । बा० १२३४६ इख । आवा—संस्कृत । विषय— स्थास । र० काल ४ । से० काल सं० १६३४ ब्राहोत्र सदी ११ । पर्या । वै० सं० ४४७ । क प्रणदार ।

१४७२, प्रति सं०२ । पत्र सं०२० । ले० काल 🗴 । वे० सं० ४५० । व्ह भण्डार ।

विशेष-संस्कृत टीका सहित है।

१७७३, परीज्ञासुख—सास्प्रक्यमंदि । पत्र सं० ५ । मा० १०×५ रखः । भाषा—संस्कृत । विषय—स्वास । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० ४३६ । क भण्डार ।

१७७४. प्रति सं०२ । पत्र सं०१ । ले॰ काल सं०१०६६ मादवा सुरी१ । वे॰ सं०२१३ । च भव्यार ।

> १७७४. प्रति सं० ३। पत्र सं० ६७ से १२६। ले० काल 🔀 प्रपूर्ण। वे० सं० २१४। च भण्डार। विशेष—संसकत टीका सहित है।

१७७६. प्रति सं ० ४ । पत्र सं० ६ । ले० काल × । वे० सं० २८१ । छ मण्डार ।

१७७७. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १४ । ले० काल सं० १६०८ । वे० सं० १४४ । ज मण्डार ।

लेखन काल बच्टे ब्योम क्षिति निधि यूमि ते बाहमासगे )

१७अ८. प्रति संट ६ । पत्र संट ६ । ले॰ काल 🗴 । वे॰ सं॰ १७३६ । ट मण्डार ।

१७७६. परीज्ञासुल्यभाषा—अथवन्द् खावज्ञा। पत्र सं० ३०६। द्वा० १२४७६ वद्या । यापा-हिन्दी (तद्य)। विषय—त्याव। र० काल सं० १८६३ मावादः सुदी ४। ते० काल सं० १८४०। पूर्णः। वे० सं० ४४१। क अध्यार।

१७=०. प्रति संः २ । पत्र सं० ३० । ते० काल × । वे० सं० ४५० । क भण्डार ।

विशेष—प्रति सुन्दर प्रक्षरों में हैं। एक पत्र पर हाशिया पर मुन्दर वेलें हैं। बन्य पत्रों पर हाशिया कें केवन रेकायं ही दी हुई हैं। लिपिकार ने प्रन्य अपूरा छोड़ दिया प्रतीत होता हैं।

१७८२. प्रतिसं०३ । पत्र सं०१२४ । ले० काल सं०१६३० मंगसिर सुरी २ । वे० सं०४६ । अ कप्तार ।

१ अन्न २. प्रति सं० ४। पत्र सं० १२०। बा॰ १०६ ४१ हुँ हुः । ले० काल सं० १८७८ श्रावसा बुडी १ | पूर्ण | वे० स० ५०५ | क्रथव्यार |

१७८३. प्रति सं० ४ । पत्र सं० २१८ । ते० काल × । वे० सं० ६३१ । च मण्डार ।

१७८४. प्रति सं०६। पत्र सं०१८४। से० काल सं०१८१९ कार्तिक बुदी १४। वै० सं०६४०। का भण्डार।

१७=५. पूर्वभीसांसार्थं प्रकरण्-संबद्ध—कोगाविभास्कर। पत्र सं∘ ६। बा॰ १२६ूं×६६ इच्च । भावा-संस्कृत। विषय-दर्शन। र०काल ४। ले०काल ४। पूर्णी वै० सं० ५६। जा अण्डार।

१७८६, प्रमास्त्तयतत्त्वालोकालंकारटीका—रलप्रसस्ति । पत्र सं० २८८ । साः १२४४६ स्त्र । प्राया-संस्कृत । विषय-दर्शन । र०कान ४ । नै० काल ४ । पूर्ण । के० सं० ४६६ । क प्रस्तार ।

विशेष--टीका का नाम 'रत्नाकरावतारिका' है । मुनकर्ता वादिदेव सरि है ।

१७८८७ प्रसास्मितीयाः'''''' पत्र सं०६४ । झा०१२३,४४ दक्का । भाषा—संस्कृत । विषय-वर्शन । र∙काल र । ले∍काल × । पूर्स | वे०सं०४६७ | कृभण्डार |

१७८८. प्रसायपरीहार—क्या० विद्यानंहि । पत्र तं॰ ६६ । बा॰ १२४४ इक्स । जाया–संस्कृत । विषय-स्याय । र० काल ४ । ते॰ काल सं॰ १६३४ झासोज सुधी ४ । पूर्ण । वे॰ गं॰ ४६६ । क मध्यार ।

१७८६. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४८ । ले० काल × । वे० सं० १७६ । ज भण्डार ।

विशेष—प्रति प्राचीन है। इति प्रमास परोक्षा समाता। मितिराणाढमासस्वपक्षेत्वामलके तिथी तृतीवार्खा प्रमानस्य परोक्षा निविता सञ्ज ॥१॥

१७६०. प्रसास्परिकाभाषा—भागचन्द् । पन तं॰ २०२ । मा॰ १२३४७ इक्का । माचा-हिन्दी (नका) । विषय—साय । र० कात सं० १९१३ । ते० काल सं० १९३६ । पूर्ण | वे० सं० ४९९ । क्का सम्बद्धार ।

१७६१. प्रति संट २ । पत्र सं० २१६ । ते काल 🗙 । वे० सं० ४०० । 🚓 मण्डार ।

१७६२. प्रसायाप्रसेयकतिका—नरेन्द्रसंत । पत्र सं० ६७ । ब्रा० १२४५३ इस । बाला-संस्कृत । विषय-त्याव । र० काल ४ । ते० काल सं० १६३६ । पूर्ण । वे० सं० १०१ । क्र जम्बार ।

AMERIC I

१७६६, प्रसास्त्रसीसांसा—विद्यानन्ति । पत्र मंग्या । ३११-४७३ इच्च । नापा—संस्कृत । विवय-स्याय । ए० काल ४ । के० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० ६२ । क मण्डार ।

१७६५, प्रसास्थ्रीमांसा'''''' पत्र सं० ६२। घा० ११३४८ इक्का भाषा-संस्कृत । विषय-स्थाय । र• काल 🗙 । से० काल सं० ११५० श्रावण सुदी १३ । पूर्ण । वै० सं० ५०२ । क भण्डार ।

१७६४. प्रमेयकमलमार्गरह—च्याचार्य प्रभाचन्द्र । पत्र म० २७६ । मा० १३४५ इक्का । भाषा-संस्कृत । विषय-दर्शन । र० काल × । मे० काल × । चयुर्ण । वै० मं० ३७६ । का मण्डार ।

विशेष--पृष्ठ १३८ नथा २७१ मे आगे नहीं है।

**१७६६. प्रतिस**्ट स्थापन संग्रह इस्ता लेश कालासंश्र १९४५ ज्येष्ठ बुदी ४ । वेश संग्रह । क संकार ।

> १८६७. प्रति संठ ६ | पत्र सं० ६६ । ले० काल × । प्रयूगा ! वै० ग० १०४ । क. भण्डार । १७६म. प्रति संठ ४ । पत्र सं० ११६ । ले० काल × । वे० सं० १६१७ । ट भण्डार । विशेष— ४ पत्रों तक संस्कृत टोका भी है। सर्वेज सिद्धि संस्वेदलादियों के लण्डत तक है । १७६६. प्रति संठ ४ । पत्र सं० ४ में ३४ । बा० १०.४ ई डक्का ं ले० काल √ । प्रपूर्ण । वे० सर

(उदर, नाय संघर, प्राप्त कर कर्म का मार्थ (४८६६ आ) पार्थ का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त ११४७ । र भवार । १८००, प्रमेयस्त्रमाला—व्यनस्तरीय । पत्र में १४६। एफ १२४४ इक्का आया-सम्बन्ध विश्वास

१८०० . प्रस्यरह्मसाला—स्थनसम्बद्धा । पत्र म∘ १४६ । घण् १२४५ इक्षा । आया-सस्टन । त्यारः... स्थाय | रंक काल ४० १४ - काल मंक १४४ भारता सुरी ७ । वे० मंक ४४३ । का भण्डार । विशेष—परिकासक को टोका है।

> १८८१. प्रति संट २ । पत्र मं∗ १२७ । ले० काल सं० १८६८ । ते० सं० २३७ । स्व अव्हार । १८०२. प्रति संट ३ । पत्र मं० ३३ । ले० काल मं० १७६७ साम बुदी १०। ते० स० १०१ : छ्

विजेष---तक्षकपुर मे रत्नऋषि ने प्रतिस्मिपि की थी।

१८०३. वालावीधिजी— शंकर अस्मति । पत्र सं०१३। स्ना० ८४४ डक्का। भाषा–संस्कृत । (वयस– स्वास । १० काल ४ । वे० कल्प ४ । दुर्सा। वै० सं०१३६२ । का सप्टार ।

१६०४. आयतीपिका—कुष्ण हार्मा । पत्र सं० ११ । मा० १३×६५ इ**श** । आया—संस्कृत । विगय्-न्याम । र• कास × । से० कास × । सपूर्ण । वे० सं० १८६४ । ट अथ्यार ।

विशेष--सिद्धानमञ्जरी की व्याख्या वी हुई है।

१८०५. सहाविद्याबिटम्बन'''''। पत्र सं० १२ से १६ । बा० १०६ ४४६ उद्याः भाषा-संस्कृतः । विवय-न्यायः । र०कालः ४ । ले० कालः सं० १४६३ फामुरा सुदी ११ । ब्रमूर्यः । वै० सं० १६८६ । ब्रम् पण्डारः ।

विजीय-संबद् १४४२ वर्षे केसुन्छं सुरी ११ सोमे बर्षाहं श्रीनसम्बन्धे एकत् पत्रासिः लिक्तिन सम्पूर्णीयः। १८०६. युक्त्यनुशासन—काषार्थे समन्तभक्ष । पत्र सं० ६। मा० १२६ूँ×७२ ६ वा । भाषा—संस्कृत । विषय—स्याय । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वे० सं० ६०४ । क अध्यार ।

१८०७, प्रतिसं० २ । पत्र सं० ४ । ले० काल 🗴 । ६०४ । 🖝 अण्डार ।

१८०८. युक्त्यनुरा।भनटीका—विद्यानन्दि । पत्र सं०१८६ । बा० १२६४५ रखा। त्रापा⊸संस्कृत । विदय—स्याय । र० काल ४ । ने० काल सं०१६३४ पीत्र सुरी ३ । पूर्ण । वै० सं०६०१ । कृत्रस्वार ।

विशेष-सावा दुलोचन्द ने प्रतिनिपि कराई थी।

१८८६, प्रति सं० २। पत्र सं० १६। ले० काल ×। बै० सं० ६०२। ब्हु सण्डार।

१६१०, प्रति सं० ३। पत्र सं० १४२। लेण काल सं० १९४७। वे० सं० ६०३। क अण्डार।

१८(१. दोतरागस्तोत्र—स्त्राव्हेसचन्द्र । पत्र संश्काश पाव १११,४४३ दश्च । प्रापा–संस्कृत । ंतपय-दर्शन । रव्हान ४ । सेव्हाल संव्हेश्वर सामाज सुदी १२ । पूर्ण । वेव संव २४२ । स्त्र भण्डार ।

विशेष—विशक्त दुर्गमे प्रतिलिपि की गई वी। संवद् १४१२ वर्षे मानोज सुदी १२ विने श्री विश्वकृत इंगर्ड-स्वतः।

१८५२. शीरडाफ़िशतिका—हेसचन्द्रसूरि । यत मं० ३३ । घा० १२४४ इ**छ ।** भाषा—संस्कृत । विषय– दशन । र० कान imes । ते० कान imes । घूपूर्ण । वे० सं० ३७७ । **छ मण्डार** ।

विशेष---३३ में झाने पत्र नहीं है।

१८१६. पहुद्शीनवार्त्ता' ''' । पत्र सं० २८ । आर० ८४६ इक्का । आया–संस्कृत । विषय–वर्धन । र०काल । ने॰काल ४ । प्रपूर्ण । वै० सं० १४१ । ट अण्यार ।

१=१४. पट्ट्रांसविचार.....। पत्र सं० १०। सा० १०३/४४ है इ.स.। आपा–संस्कृत । विषय– दर्शन। र०काल ४ | लेककाल सं० १७२४ माह सुदी १०। पूर्ण। वैठ सं० ७४२ । क सम्बार।

विशेष---सागानेर में जीवराज गोदीका ने स्वपटनार्थ प्रतिलिपि की थी। स्लोकों का हिन्दी प्रर्व श्री दिया हम्रा है।

्रिपेश. यहदरीनसमु**षय—हरिशद्रस्**रि । पत्र सं∘ ७ । खा० १२३×१ प्रंच । विषय—वर्षन । र० काल ६ | न० काल × । पूर्ण । वै० नं० ७०६ | क्रां अथकार ।

१६१६. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४ । ते० काल 🗴 । ते० सं० १६ । घ बण्डार ।

विशेष--प्रति प्राचीन गुद्ध एवं संस्कृत टीका सहित है।

१८९७, प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६ । ले० काल × । वे० सं० ७४३ । इस अवदार ।

१८१८. प्रति सं०४ । पत्र सं०६ । ले॰ काल मं॰ १५७० जावना सुदी २ । वै० मं० ३६६ । इस भण्डार ।

१८१६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ७ । ते वजन 🗙 । वे० सं० १८६४ । ह मण्डार ।

१८२०. वहवर्शनसमुख्युचि—गखरतनसृष्टि। वच वं० १८४। मा० १३४८ इ.च.। मावान्संस्कृतः। विचय-वर्गन । २० काल ४ । ले० काल सं० १९४७ डि॰ वाववा सुरी १३ । पूर्वः। वे० सं७ ७११ । क यच्यारः। १८०१. पढ्दरोतसमुख्यटीका''''''| पत्र सं∘ ६० | घा० १२३४५ १'व । भाषा-संस्कृत | विवय-दर्शन | र०काल × | के०काल × | पूर्ण | के० सं० ७१० । क अण्डार |

१६२२. संश्विप्तवेदान्तरास्त्रपक्षिया ...... | पत्र सं० ४६ | बा० १२४६ इ.च | आवा-संस्कृत । विषय-वर्षन १२० काल ४ | ते० काल सं० १७२७ | ते० सं० ३६७ | का अण्डार |

१८२२. समनवायकोष-मुनि नेत्रसिंह। पत्र सं० ६। प्रा० १०४४ इ.वं। भाषा-संस्कृतः। विषय-वर्षान (सत्त नमें का वर्षान है)। र० काल ४। स० काल सं० १७४४। पूर्णः। वे० सं० २४६। अर्थ मण्डारः।

प्रारम्भ — विनय-मृति-नयस्याः सर्वभावा भृतिस्था ।

जिनमत्कृतितम्या नेतरेवा सुरम्याः ॥ उनकृतपुरुवादास्तेव्यमाना सदा मे । विद्यस्यु सुकृषाते कृत्य सरम्यमाग् ॥१॥ सावदेवं प्रसुप्तावो सतनयावकोषकं बं श्रत्या येन मागस्य मण्डात्त मुख्यो जनाः ॥१॥

इसके पश्चात टीका प्रारम्थ होती है। नीयते प्राप्यते प्रयोऽनेनेति नयः शीअ प्रापशे इति यननान ।

व्यक्तिश—

तत्पुष्यं मुनि-धर्मकर्मनिधनं मोक्षं फलं निर्मलं । सन्धं येन जनेन निश्वयनयात् श्री नेत्रृसिधोदित: ॥

स्याद्वादमार्गाश्रमिणो जनाः ये श्रोप्यति शास्त्रं मुनयावबोधं । मोन्यंति चैकांतमतं नृदोधं मोक्षं गमिष्यंति सुक्षेन श्रम्याः ॥

इति श्री सप्तनयावबोधं शास्त्रं मुनिनेतृसिहेन विरविनं शुभं वेयं ॥

१ष्टरे**४. सप्तरहार्थी<sup>™™™</sup>।** पत्र सं• ३६। झा० ११×५ इ'व । आपा—संस्कृत । विषय-वेत मतानुबार सात पदार्थी का वर्रात है। से० काल × । र० काल × । स्पूर्ण | वे० सं० १८८ । स्प्रकटार ।

१८२४. सप्तयदाधी—शिवादित्य । पत्र सं• ४ । बा० १०%४४ हु इ व । प्राचा—सस्कृत । विषय— देशीयक न्याय के बनुसार सस पदार्थों का वर्रात । र० काल ४ | ले० काल ४ | पूर्ण । वे० सं० १११३ । द अपदार । विषय—अवपूर में प्रतिसिंधि की थी ।

१८२६. सम्मतितर्क-मुलकर्ता सिद्धसेन दिवाकर । पत्र सं० ४६ । झा० १०४४) इ.च. । आधा-संस्कृत । विवय-न्याय । र० कान × । के० कान × । बहुर्या । वै० सं० ६०३ । व्य वण्यार ।

१६२७. सारसंग्रह—सरहराज । पत्र सं $\circ$  २ से ७३ । या $\circ$  १० $^\circ$  $\times$ ४३ इ'च । मापा—संस्कृत । विचय—सर्वत । र $\circ$  काल imes । ते $\circ$  काल imes । सपूर्ण । ते $\circ$  सं $\circ$  ६५१ । क्र पण्यार ।

१७२मः, सिद्धानसमुक्ताबितिका—सहावेषसष्ट्रा पत्र तं० १०। या० ११४४ ३ इंगः। सावा— तंत्रकाः विषय-स्थाय । र०काल ४ । ते०काल यं० १७४६ । वे० सं० ११७२। का वस्त्रारः।

विशेष---जैवेतर प्रमा है।

१६२६. स्थाद्वाहचूतिका-----। पत्र सं० १४। बा॰ ११ $\chi$ ४ इ'व । बावा-हिन्दी (पद्य) । विषय-दर्यात । र० काल  $\chi$ । ले० काल सं० १६३० कालिक बुदी  $\chi$ । वे० सं० २१६। बर बण्डार ।

विषेय-सागवाङ्ः नगर में ब्रह्म तेजपाल के पठनार्थ लिखा गया था। समयसार के कुछ पाठों का ध्रेय है। १८२०. स्याद्वादसखरी ---सक्रियेग्रासुरि। पत्र गं० ४। बा० १२३/४१ इ.च.। जावा-संस्कृत ।

बिचय-दर्शन। र० काल ×। ले० काल ×। पूर्ण । वै० सं० दरेश । द्या अण्डार ।

१८२१. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४४ ने १०६ । ते० काल सं० १४२१ माघ सुदी ४ । सपूर्ण । ३० सं० ३६६ । का मण्डार ।

१८६२. प्रति सं०३ । पत्र सं०३ । आर्थ १२×५३ इंच । लेक्काल 🗴 । पूर्वा विकसंक ८६१ । स्रामण्डार ।

विशेष-केवल कारिकामात्र है।

१=३६. प्रति सं ८ ४ । पत्र सं० ३० । ते • काल 🗴 । अपूर्ण । वे • सं० १६० । आ अध्यार ।



# विषय - पुरासा साहित्य

१८२४. व्यक्तितपुराया—पंडिसाचार्यव्यक्त्यप्रसित्। पत्र सं०२७३। सा०१२८४६ द्याः साधा— सैनक्तः। विक्च-पुराखः। र०कालः सं०१७१६ । से०कालः सं०१७८६ ज्येष्ठ सुपी १। पूर्णः। ये० सं०२१८ । व्य सभ्यारः।

भ्रशासित-संबद्ध १७६६ वर्षे सिती केट युद्धी १ । जहानाज्ञादमध्ये लिखापितं द्वाबार्य हर्षकीर्तिजी मयाराम स्वपञ्जार्थे ।

१८३४. प्रति सं०२। पत्र सं०१६। ले० काल ×। प्रपूर्ण। वे० सं०१७। छु भण्डार।

विशेष--१६वें वर्ष के ६४वें इलोक तक है।

१८६६ माजितनायपुरास्य — विजयसिंह। पत्र सं० १२६। मा० ६३४४ इक्का। भाषा-सप्त्र सः । विषय-पुरास्त्र । र॰ काल सं०१४०४ कार्तिक सुदी१४। ले॰ काल सं०१४६० चैत्र मुदी४ । पूर्वावे॰ सं०२२६। मा भव्यार ।

विशेष--सं० १५८० में इब्राहीम लोबी के शासनकाल में सिकन्दराबाद में प्रतिलिपि हुई थी।

१८२७. व्यतन्तताथपुरास्य – गुराभद्राचार्यः पत्र संग्टः । साग्र १०६४ ४ इत्रः । सात्रा–संस्कृतः। विचय-पुरास्यः । र०काल × । लेग्कृतः संग्रहे । प्रस्तानुसी १० । पूर्णः । वेग्स्यः ५४ । स्र सम्बारः ।

विशेष---उत्तरपुरासा से लिया गया है।

१८२६. च्यामासीलेसंटरालाकापुरुषसर्शनः'''''। पत्र सं० ८ ते २१। मा० १२!४६ इ**स ।** जापा– हिन्दी । विचय–पुरासा । र० काल × । ले० काल × । कपूर्सा । वे० सं० ३८ । व्या मण्डार ।

विभेष-एकसी उनहत्तर पुष्य पुरुषों का भी बर्एात है।

१-२६. चाहिपुरास्स — जिलसेनाचार्च। यह सं० ४२७ । सा० १०६४ ४ इख । आया-संस्कृत । विचय-पुरासा । र० काल ४ । ले० काल सं० १५% अर्था हुन्हीं। के० सं० ६२ । का मण्डार ।

विशेष--जयपुर में पं॰ बुझालबन्द्र ने प्रतिस्थि की थी।

रैन्डिंग प्रति संव २ । पत्र संव १०६ । लेव काल संव १६६४ । वेव संव ११४ । का अध्वार ।

१८८१. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४० । ते० काल 🗴 । अपूर्ण । वे० सं० २०४२ । आस्र अण्डार ।

१८४२. प्रति सं०३ । पत्र सं०४८१ । ते० काल सं०१६५० । ते० सं०४६ । क मण्डार ।

१८६३. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४३७ । ले० काल × वे० सं० १७ । क भण्डार ।

विमोष--देहसी में सन्तमातजी की कोठी पर प्रतिसिपि हुई थी।

१८५४ - प्रति सं०४ । यत्र वं॰ ४७१ । ले॰ काल वं॰ १६१४ वैशाख सुदी १० । वे॰ सं०६ । घ भण्यार ।

बिशेष--हाथश्स नगर मे टीकाराय ने प्रतिलिधि की थी।

° १८४४. प्रतिस्रांट ६ । पत्र सं०४६१ । से० काल सं०१८६४ चैत्र सुदी ४ । वे० सं० ६५० । आह भण्डार ।

विनोध-—मेठ चन्नाराम ने ब्राह्मरण स्वामलाल गौड़ से बयने पुत्र पौतादि के यठनार्थ प्रतिनिधि करायी। प्रयस्ति काफ़ी बड़ा है। अरतलब्ध का नवशा भी है जिस पर सं॰ १७६४ जेठ शुदी १० सिखा है। वहीं कही कठिन सबसे का संस्कृत में मर्थ भी दिया है।

१८८४६. प्रतिसंट ७ । पत्र सं० ४१६ । ले० काल 🗴 । जीर्रा। वै० सं० १४६ । व्या अध्यार ।

१८४७ प्रतिसंब्दायत्र सं•१२६। के॰ कास सं०१६०४ मंगासर बुदी टावै॰ सं०२५२। स्म भण्यार।

१८८५८. प्रतिसंव ६ । पत्र संव ४६० । केव काल संव १८०४ पीव बुदी ४ । वेव संव ४५६ । अप मण्डार ।

विशेष---नैरममागर ने प्रतिलिपि की थी

१८४६. प्रति सं० १०। पत्र म॰ २०६। ले॰ काल 🔀 । अपूर्ण । वै॰ सं॰ १८८८ । ट भण्डार ।

विशेष—— उक्त प्रतियों के सितिरिक्त का अच्छार में एक प्रति (वे० सं० २०४२) का अच्छार में एक प्रति (वे० सं० ५,५) का अच्छार में एक प्रति (वे० सं० ६६) चा अच्छार से ३ सपूर्ण प्रतियां (वे० सं० २०, ३१, ३२.) आह अच्छार में एक प्रति (वे० सं० ६०६) स्प्रीर है।

१८४०. ऋादिपुरास्स टिप्पस्स—प्रभावणद्वा पण तं०२७ । झा०११३८४ इक्का। आस्त्रा—संस्कृतः। भिषस–पृक्षस्य । र०काल ⋉ । मे०काल ⋉ । सपूर्यो । वै०सं० ८०१ । इस मध्यार ।

१८४१. प्रति सं २२ । पत्र सं० ७६ । ले० काल 🗴 । अपूर्ण । वै० सं० ८७० । ऋ भण्डार ।

१८४२. क्यांदिपुराखाटिग्यस्स्-प्रश्नांचन्द्रः । यत्र तं० ५२ से ६२ । बा० १० $\frac{1}{2}$ ४४६ हज्रा । भाषा-संस्कृत । विषय-पुरास्स् । र० काल  $\times$  । के० काल  $\times$  । सुपूर्ण । वे० सं० २१ । च भण्डार ।

विशेष--प्रादन्त कृत बाविपुराख का टिप्पख है।

१८=४३. च्यादिपुरायु—महाकवि पुष्पदन्त । पत्र तं∘ ३२४ । घा० १०५४ ५ इक्का । माषा–सपर्शवः। विषय—पुराया । र० काल × । तं० काल तं० १६३० माववा सुदी १० । पूर्तः। वे० तं० ४३ । कृत्रस्वार ।

१८४४. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३६६ । हेर काला 🗴 । मपूर्ण । वे० सं० २ । हा सामग्रार ।

विद्येष — वीज में कई पत्र नृष्टी हैं। मूहि क्षेत्रधीन है। सहा व्यवहाल ने पंत्रमी ब्रद्धोस्थानार्थ कर्मक्षम विभिन्न यह पत्र लिखाकर महास्मा क्षेत्रकार को गेंट किया।

१पध्यः प्रति संक है। अक्रक्षेत्र वेश्कृतकेश्वास्त्र अतिलक्ष्यां वेश संक प्रश्ना स्वास्त्रार ।

१८८६, प्रति सं० प्र। पत्र सं० २६५ । ले० काल सं० १७१६ ' ते० सं० २६३ । का अण्डार । विशेष — कही कही कठिन सब्दों के धर्मभी दिये हुये हैं।

१८६४ ७. क्यादिपुरासु—संट दौलतराम । यत्र सं० ४०० । म्रा० १४८६ दश्च । प्राया-हिन्दी मणा । विवय—पुरासु । १० काल सं० १८२४ । ले० काल सं० १८६३ माचसुरी ७ । पूर्णाः वे० सं० ४ । सामन्यार ।

विशेष-कालूराम साह ने प्रतिलिपि कराई थी।

१८४८. प्रति संट २ । पत्र सं० ७४६ । ले० काल 🗴 । वे० सं० १४६ । छ भण्डार ।

विशेष-प्रारम्भ के तीन पत्र नवीन लिखे गये हैं।

रिस्थ६ प्रतिसंट ३ । पण सं० ५०६ । ते० काल सं० १८२४ घासोज बुदी ११ । वै० सं० १४२ । इक्ष पण्डार ।

विगेष—उक्त प्रतियों के प्रतिरिक्त ग मण्डार में एक प्रति (वै० मं० ६) कर भण्डार में ४ प्रतिया (वे० मं० ६७, ६८, ६८, ७०) चा भण्डार में २ प्रतियां (वे० मं० ११८, ११६) छ भण्डार में एक प्रति (वे० मं० १५५) क्षेत्रा क्रा मण्डार में २ प्रतियां (वे० मं० ८६, १४६) धौर है। ये सभी प्रतिया प्रपूर्ण हैं।

१८६०. उत्तरपुरास्—गुस्पश्चाचार्य। यत्र सं० ४२६। घा० १२४५ इंचः सावा—संस्कृतः। विवय-करासः । र०काल ४ । ने०काल ४ । पूर्सा। वै०सं० १३०। का सम्बराः

१६६**१. प्रतिसंट २** । पत्र सं०३६३ । ले॰ काल स॰ १९०६ ब्रासीज सुदी १३ । वेठ संठ६ । घ

नुष्कार ।

भण्डार ।

विशेष—चीच मे २ युष्ठ नये निवाकर रले गये है। काष्ट्रासंघी माष्ट्रगन्यां भट्टारक श्री उद्धरनंत हो वर्ध प्रवास्ति दी हुँ है। जहांगीर बारवाह के बासनकाल में चीहारणाराज्यान्तर्गत स्रलाजपुर (समवर) के तिसारा नामक बाज में भी साविनाच चैरवालय में श्री गोरा ने प्रतिसिधि की थी।

१८६२, प्रति संट ३ । पत्र सं∘ ४४० । ले० काल सं∘ १६३५ बाह मुद्दी ४ । वे० सं० ४६० । इस् सम्बद्धार ।

विशेष-संस्कृत मे संकेतार्थ दिया है।

१६६३. प्रति स० ४। पत्र सं॰ ३०६। से॰ काल सं० १६२७। वे० सं० १। छ भण्डार।

विशेष—धवाई जयपुरने महाराजा कृष्यीसिंह के शासनकाल में प्रतिसिधि हुई ) सार हंगराज ने संतोषराम के शिष्य वस्तराम को मेंट किया । कठिन सन्यों के संस्कृत में सर्च भी दिये हैं ।

१८६४. प्रतिसं० ४.। पत्र सं० ४६३। ने० काल सं० १८८८ सावसासुदी १३। वे० सं०६। इद्

विशेष--सांगानेर में नोनदरान ने नेमिनाव चैत्यालय में प्रतिलिपि की थी।

१८६४. प्रतिसं०६ । यत्र सं० ४८४ । <sup>क्रे</sup>॰ काल सं०१६६७ चैत्र बुदी है । वे॰ सं० ८३ । इस् सम्बद्धार ।

विशेष--- अट्टारक जयकीरित के किया बहु।करवालुसागर ने प्रतिनिधि की थी।

१८६६, अति सं० ७। यह सं० २१६६। मे० कास सं० १००६ काम्रक्ष सुनी १०। मे० सं० ३२४। का मण्डार।

विशेष--पांडे गोर्डन ने प्रशिक्तिप की भी । कही कही कठिन सब्दों के सर्व भी दिये हुने हैं ।

१८६७. प्रति सं०६ । पत्र सं० ३७२ । ले॰ काल सं० १७१८ जादवासुदी १२ । वै० सं०६७० । स्रामण्यार ।

विशेष---उक्त प्रतियों के श्रतिथिक का, का भीर का अञ्चय में एक-एक प्रति (वेश सं० १२४, ९७३, ७७) भीर हैं। सभी प्रतिया धपूर्ण हैं।

१८६८ - उत्तरपुराण्टिपयम् — प्रशासन्द्रः । यत्र तः १७ । घा० १३४५) इस् । शासन्त्रांस्यः । विषय-पुराण् । र०कान सं० १०८० । ते०कान त० १५७६ भादवानुदी ४ । पूर्णः । वे०सं० ५४ । स्म स्ट्रस्टरः ।

विशेष---पूष्पदन्त कृत उत्तरपुराए। का टिप्पस् है। केलक प्रक्रस्ति---

श्री विक्रमादित्य नंबत्तरे वर्षाशामग्रीस्वीषक सङ्ख्ये बहापुरास्मृत्विष्करविषयरसामग्रीसम्बद्धातात् परि-ताय पूनिटिप्रस्ताना वावकोत्तव इत्तविवं सञ्चल्लाटिप्स्तां । श्रवस्तवितीतेन श्रीवद् व्यक्तात्कारसम्बद्धार्थयार्थं सत्कवि विप्येस्त श्रीवन्त्रपृतिना त्रिज दौर्वकानिक्तरिप्रसम्बद्धानिकाः श्रीकोत्तवेषस्य ॥ १०२ ॥

इति उत्तरपुरागृटिरागुकं प्रभावन्त्रावार्यविश्वितंत्रमार्यः ।। सय संवत्तरिस्तन् सी गूपविक्रमादित्यातास्य संवर् १५७१ वर्षे भावया युदी १ बुधिदने कुरकांगमध्ये मृतितान सिकंबर पुत्र कुलियानकाहित्युराज्यप्रवर्तमाने श्री काह्या-संवे मायुराज्यये पुत्रकरान्ते अनुतारक नीयुर्णभद्रसूरियेवाः तवाज्यस्य वैक्षवाद्व वर्षे अणसी पृष्ठ को टोडरसल्यु इवं उत्तरपुराया टीका निक्सारितं । गुभं भवतु । ज्याक्यये वर्षात लेकक पाक्रस्योः ।

क्ष्यदेश, प्रति पांट २ । क्य बांठ देश । केठ काल 🗙 । केठ लंड १४४ । का प्रथमर ।

ंबिमीय---श्री वर्यासहरेवराञ्चे व्योशक्षात्रकारिका परापरमिष्टिमण्डानोवाजिताससपुव्यानिराह्तता।व्यासमस्य संसंकेन श्रीमन् प्रभावन्द्र पंढितेन महापुराख टिन्स्एकं सतश्चिषक सहस्रवय प्रमाला कृतविति ।

१८७०. प्रति सं० ३। पत्र सं० १६। ले० काल 🗴 । वै० लं० १८७६। ट मण्डार ।

१८०१. उत्तरपुराखभाषा— खुरालाष्यन्य । पत्र सं० ११० । मा० ११४८ रखा । मावा-हिन्दी पुष्ट । विषय-पुराख । र० काल सं० १७८६ मंगसिर सुरी १० । ले० काल सं० १६२८ मंगसिर सुरी ४ । पूर्ण । वे० सं० ४५ । क प्रधार ।

विशेष-प्रवस्ति में बुशानजन्त का १३ पद्यों में जिस्तृत परिहरू हिना क्रिया है। बस्त्रावस्ताल ने जयपुर में प्रतिसिपि की थी।

१८७२. प्रति सं ८२ । यत्र सं ०२२० ते० काल सं० और ६३ है हिस्स हुती ३ १ है। सं०७ । श

विशेष-कालुरास साह के प्रक्रिकिशि करकाती और।

484

१ ं १८७३. प्रति सं०३ । पत्र सं०४ १६ । ले० काल सं०१८६ मंगसिर सुदी १ । वै० सं०६ । च सम्बार ।

१८७४. प्रति सं० ४। पत्र सं० १७४। ते० काल सं० १८५८ कार्तिक बुदी १३। वे० सं० १८। क भण्यार।

१८७४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४०४ । ले० काल सं० १८६७ । वे० सं० १३७ । मः भण्डार ।

विशेष---- अण्डार में तीन अपूर्ण प्रतियां ( वे॰ सं॰ ५२२, ५२३, ५२४ ) ग्रीर हैं।

१८०६, उत्तरपुराकुभाषा—संघीषक्रालाला। पत्र सं० ७६३। प्रा० १२४८ इक्का । त्राष्य-हिन्दी गद्या विषय-पुराला। र०काल सं० १८३० सामाक सुदी ३। ते०काल सं० १८४४ संगतिर बुदी १३। पूर्ण। वै० सं० ७४। क अण्डार।

> १८०७. प्रति संट ३ । पत्र संट ५३५ । लेट काल 🗴 । धपूर्ण । वेट संट ६० । क्क भण्डार । विशेष—-५३४वा पत्र नहीं है । कितने ही पत्र नवीन लिले हये हैं ।

१८७८. प्रति सं० ४। पत्र सं० ४६६। ले० काल ×। वे० सं० ८१। क भण्डार।

विशेष——प्रारम्भ के १६७ पत्र नीलं रंग के है। यह संघोधित प्रति है। इस भण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ ७६) व्याभण्डार में दो प्रतियां (वे॰ सं॰ ५२१, ५२५) तथा ह्य भण्डार में एक प्रति मीर है।

हैन है. चन्द्रप्रसपुरास्य म्हीरालाला। पत्र सं० ३१२ मा० १३×५ इक्का। भाषा-हित्सी पर्या। विशय-पुरास्य। पर काल सं० १६१३ भाववा बुदी १३। ले० काल 🗴 । पूर्स। वै० सं० १७६। क भण्डार।

१८८८. जिनेन्द्रपुराण्-अहारक जिनेन्द्रभूषण्। पन सं०६००। प्रा०१६४६ डब्रा। भाषा-संस्कृत । विषय-पुराण्। र० काल ४० ते० काल सं०१८४२ फायुण वृदी ७। वे० सं०१४। वर भण्यार ।

विश्रोय--जिनेन्द्रभुक्त्या के प्रशिष्य बहुम्हर्यसागर के आईये। १९५ प्रधिकार है। पुराण के विभिन्न विषय हैं।

१८८२ विषष्टिस्मृति—सदापंडित काशाधर। पत्र सं०२४। प्रा०१२४६६ दश्चा आपा-संस्कृत। विवय-पुराख। र० काल सं०१२६२। ले॰ काल सं०१८६४ सक सं०१६८०। पूर्ण। वे॰ सं०२३१। इस सम्बद्धार।

विशेष—नलकण्डपुर में श्रीनेशिजिनचैत्यालय में ग्रन्य की रचनाकी गई थी। लेखक प्रचस्ति विस्तृत है।

े १८८२. त्रिवष्टिरास्ताकापुरुववर्षेत्रगण्णा पत्र संव्येष्ठ। साव १०३×१५ दश्च । आवा-संस्कृत । विवय-पुरास्तु । रवकाल × । लेवकाल × । सञ्जूर्ण । वैव्यंत १६९५ । ट अध्यार ।

ं विशेष---३७ से बागे पत्र नहीं हैं।

१प्पन्न ने नेमिनायपुराया---आगचन्त्र । पत्र वं ० १६६ । सा० १२६४८ रख । माया-हिन्दी नख । विवय-पुराया । र० काल वं० १६०७ साथन बुदी ४ । ते० काल 🗴 । पूर्व । वे० सं० १ । क्ष मच्यार । १८८८ . नेसिनाधपुरास्य — अरु० जिनदास । पत्र सँ० २६२ । बा० १४×५३ ६ अर्था भाषा – संस्कृत । विषय – पुरास्य । र० काल 🗴 । से० काल 🗴 । पूर्ण । वै० सं० ६ । इद्यू सम्बर्गाः ।

१८८८ . निमिपुरास्स् (हरिबंश धुरास्तु) – जझाने मिद्ता। पत्र सं०१६०। झा०११४४ हुँ हझा। सावा– सं-कृत। विषय – पुरस्सः। र०काल ४ । ले०काल सं०१६४७ ज्येष्ठ सुदी११। पूर्सः। जीर्सः। वे सं०१४६ । उद्य मण्डारः।

विशेष---लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है।

संवत् १६४७ वर्ष च्येष्ठ सुदी ११ बुधवासरे श्री मुलसंचे नंद्यान्यये बलाकारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्दकुन्दा-वायांन्यये भट्टारक भीरपानित्व दंशतररहु अ० श्रीकुभक्त्रदेवा तरस्ट्र अ० श्रीजिनवन्नदेवा तरस्ट्र अ० श्रीभाषनद्वेवा द्वितीय शिष्य मंदलावार्थ श्री राजवीतिदेवा तत्र्यित्य मंदलावार्यं श्रीकुवनकीतिदेवा तत्रश्चित्य मंदलावार्थं श्रीवक्षत्रीतिदेवा द्वितीयशिष्य मंदलावार्थं श्रीविवावक्षीतिदेवा तत्र्यित्य मंदलावार्यं श्रीलक्षीवन्ददेवा तरस्ट्र मंदलावार्थं श्रीवक्षत्रीतिदेवा तत्रत्य मान्य प्रवास श्रीवं श्रीवक्षत्रकीतिदेवा तत्र्यक्षित्य मंदलावात्यये श्रीणवार्थे श्राह्यं लाग्य अर्था श्रुष्टा तयी पुत्राः यंव । प्रयम पुत्र सा. लेता तत्रत्य भावां नाताही तयोः पुत्रावयः अवभपुत्र वि० सिरवंत द्वितीयपुत्र वि० मांगा स्तियपुत्र वि० वतुरा । दितीयपुत्र नाह पूना तस्य भावां नाताही तयोः पुत्रावयः अवभपुत्र वि० सिरवंत द्वितीयपुत्र वि० भागा स्तियपुत्र का. नातु तस्य भावां नात्यगष्टी तथो पुत्रो हो प्रवम पुत्र ता. वोतिवा तस्य भावां नात्र्यं सुत्र वि० धर्मवास द्वि० पुत्र वि० मोहत्वसः । सा. ओरणातस्य वतुर्वपुत्र ता. मल्यू तस्य भावां नीवाही तयोपुत्राः त्रय प्रवमपुत्र सा. तस्य त्रास्ति मराजविद्या त्वयं पंत्रमपुत्र सा. साह्य तस्यभार्या होसाही तयोपुत्र वि० सावलदाल तस्यभार्या पुत्र तिवा सम्य वार्य भागवेतरे वास्त्रं हरिवंवपुरासाक्षत्र ज्ञानावरणीक्रमेव्यतिनित्तं संदलतावार्य श्री श्री श्री लक्ष्मीवन्यतस्वविद्या प्रविवक्ष श्रीष्टा वास्त्र हरिवंवपुरास्त्रकावानिक्तं ।

१८८८ ६. प्रति सं०२ । पत्र सं०१२७ । ले० काल सं०१६६३ बासोज सुदी ३ । वै० सं०३६७ । इस अभ्यार ।

विशेष---नेसक प्रशस्ति वाला पत्र विलकुल फटा हुमा है।

१८८५ प्रतिसंट ३ । पत्र सं०१५७। लेल्काल सं०१६४६ साथ बुदी १ । वेल्सं०१८६ । आप भण्डार ।

विशेष—-यह प्रति श्रम्वावती (ग्रामेर) में यहाराजा मार्गासह के शासनकाल में नैमिनाव चैद्यास्थ से तिली गई थी। प्रशस्ति प्रपूर्ण है।

१----- प्रतिसंद्धापत्र संदर्भाषा संदर्भाषा स्वाप्त १०० हे । इत्राप्त संदर्भाषा सुदी १२ । वे० संदर्भाषा

विशेष — इसके मनिरिक्त का मच्चार में एक प्रति (वै० सं० २३८) का मच्चार में एक प्रति (वे० सं० १२) तथा का मच्चार में एक प्रति (वै० सं० ११३) और हैं। सम्बार ।

. १८८६ वदापुरास् — रिवेदेशाचार्य । वत तं ० ८०१ । झा० ११४५ इक्ष । आया—संस्कृत । विषय— पुरस्स । र० काल ४ | ले० काल संब १७०६ चैत सुधी ६ । पूर्ण । वे० सं० १३ । व्य पण्डार ।

> वित्तेष—टोटा प्राम निवासी साह बॉविभी ने प्रतिसिधि कराकर पं० श्री हवं नस्थाए को भेट निया। १८६०. प्रति सं०२। पत्र वं० १६४। ते० काल सं०१८८२ सासोज बुदी १। वे० सं०१२। ग

विशेष--जैतराम साह ने सवाईराम गोधा से प्रतिलिपि करवाई थी।

१८६६ १. प्रति सं• ३ । पत्र सं• ४४ ४ । ले॰ काल सं• १८८५ आदवासुदी १२ । वै॰ सं॰ ४२२ ' कांसफार ।

। १८६२ प्रति संदर्भ। पत्र संद ७६८ | लेंद्र काल संद १८३२ सावरण मुदी १०० वेद मं१८२ । प्र ।... : अफ्टार ।

विशेष--- चौधरियों के चैत्यालय में पं॰ गोरधनदास ने प्रतिलिपि की थी।

.. १८६६, प्रति संदर्भाषण संव ४८१। लेव काल संव १७१२ ग्रामोज मुदी । वेबसंव १८३। আ आरम्बार ।

विशेद--मध्याल जातीय विसी आवक ने प्रतिलिपि को थी।

्र समके प्रतिरिक्त का भण्यार में एक प्रति (वै० सं० ४२६) तथा व भण्यार में यो प्रतिया (वे० सं० ४२६, ४९४) भीर हैं।

१८६४. **पोसपुरास (रामपुरास) — अष्टारक सोमसेन** । यत्र सं० १२० । मा० ६३८४ **६आ । प्राथा— अंक्ष्ट्रत १ विषय-मुरासा । र० काम सक सं० १६६६ भावसा सुरी १८। मे० काम मं० १८६८ प्राथास मुरी १८। पूर्वा विक सं० २४ । का भण्डार ।** 

· र्याटेशः प्रशिक्षिकं २ । पण मं॰ १५३ । जै० नगस सं॰ १०२१ व्यष्ट जुदी ऽऽ । वे० म० ४२१ । कः प्रण्यार ।

विकोच — योगो महेन्द्रकीर्ति के प्रसाद ते यह रचना की गई ऐसास्थ्ये लेखक ने लिला है। लेखक प्रशस्ति किटी हुँहैं है। १८८६ ६ प्रति सं० वै । पच सं० २००। ले० काल सं० १०३६ वैशास सुर्वा ११। ये० मं० ६। इट

रम्हरः आतं सार्व व । पत्र तर परणा तर्ण तात्र एवर् बशास सुदा ११। वर्ण संर ह। ह्य जिस्तरः ।

विशेष-सामानेर में वीको के बन्दिर ने प्रतिकिप हुई।

. . . . 4

[ \$8F

१८६८. प्रति सं० ४। पत्र सं० २५७। ने० काल सं० १७६४ वासीज बुरी १३। वै० सं० ३१२। व्य अण्डार।

विशेष--सांगानेर में गोधों के मन्दिर में मदूराम ने प्रतिलिपि की थी।

इसके मतिरिक्त क भण्डार में २ प्रतियां (वे॰ सं॰ ४२४, ४२६) आह नण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ २०४) तथा क्र भण्डार में एक प्रति (वे० सं० ५६) और हैं।

१८६६. पदापुरास्म — अरु धर्मकीितः । पत्र सं० २०७ । घा० १३×६६ दश्च । भाषा—संस्कृतः । विषय— पुरस्सः । र०काल सं० १९३५ कार्तिक सुदी १३ । वै० सं० ३ । क्वः मण्यारः ।

विशेष---जीवनराम ने रामगढ नगर मे प्रतिलिपि की थी।

१६००. पद्मपुरास्स् (उत्तरस्वस्कः) '''''' | पत्र सं∘१७६ । घा० १४४ <mark>१ इक्राः। भाषा–संस्कृतः।</mark> विवय–पुरासः। र० काल् X । ले० काल् X । घपुर्सः। वैक् सं०१६२३ । ट अण्यारः।

विशेष---वैद्याव पद्मपुराग है । बीचके कुछ पत्र चुहोंने काट दिये हैं । सन्त में बीकुव्या का नर्यान भी है ।

१६८१. पद्मपुराग्।भाषा—पं० दौलतराम । पत्र सं∙ ४६६ । मा० १४×७ दक्ष । माषा–हिन्दी गणः । र० काल सं० १८२३ माघ सुदी ६ । ते० काल सं० १९१व । पूर्ण । वे० सं० २२०४ । च्या व्यवार ।

विश्रोय—महाराजा रामसिंह के बासनकाल में पं॰ विवयीनजी के समय में मोतीलाल गोदीका के पुत्र भी प्रमरवन्द ने बीरालाल कासलोवाल से प्रतिनिधि कराकर पाटीवी के मन्तिर में बढाया।

१६०२. प्रति सं०२ । पत्र सं० ४४१ । ले॰ काल सं०१८८२ खालोज सुदौ ६ । वै० सं० ४४ । ग्र भण्यार ।

विशेष--जैतराम साह ने सवाईराम गोधा से प्रतिलिपि करवायी थी ।

१६०३, प्रति सं० ३। पत्र सं० ४५१। ले० काल सं० १८६७। वे० सं० ४२७। 🕿 भण्डार ।

विशेष—इन प्रतियों के प्रतिरिक्त का मण्डार में दो प्रतियों (वै० सं० ४१०, २२०३) का घीर हा मण्डार में एक एक प्रति (वै० सं० ४२४, ४३) वा मण्डार में २ प्रतियों (वै० सं० ४४, ४६) वा घीर का मण्डार में दो तथा एक प्रति (वै० सं० ६२३, ६२४, व २४२) तथा अक्त मण्डार में २ प्रतियों (वै० सं० १६, ६६) घीर हैं।

१६०४. पद्मपुरासामाचा—खुराखाचन्द्र । पत्र सं०२०६ । सा०१०४५ इ.स. । आया—हिन्दी पत्र । विषय—पुरासा । र०काल सं०१७६३ । से०काल ४ । सप्तर्सा । वे० सं०१०६७ । इस अच्छार ।

हैं हैं है . प्रति सं० २ | पत्र सं० २०६ से २१७ | ले॰ काल सं० १८४५ सावरण बुदी रू । वै॰ सं० ७८२ | का मण्डार |

> विशेष----प्रत्य की प्रतिक्षिप सहाराजा प्रतायिंतह के बासनकाल में हुई की। इसी सम्बर्ग में (के० सं० ३४१) पर एक प्रपूर्ण प्रति और है।

**१६०६. पायडवपुराग् — अहारक शुअचन्द्र**ा पत्र सं०१७३। झा० ११४६ इ**झ**। जाना—संस्कृत । विवय—पुराग् । र० काल सं०१६० ⊏ । ले० काल सं०१७२१ काग्रुल बुदी ३ ) पूर्ण । वे० सं०६२ । इय अग्वार । विवय—सन्य की रचना श्री याकवाटपुर में हुई थी। पत्र १३६ ०या १३७ बाद में मं०१ ⊏ व्ह में पुत्र.

सिसे गये हैं।

भण्डार ।

१६.०७. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ ०० । ले० काल मं०१८२ ६ । वै॰ सं०४६ ४। क मण्डार । विशेष— प्रत्य बह्म आरोपाल की प्रेरणाले लिखागयाथा। महावन्द्र ने इसका संबंधित किया। १६.०६. प्रति सं०२ । पत्र सं०२०२ । ले० काल सं०१६१३ चैत्र बुटी १०। वै० सं०४४४ । क

विशेष-एक प्रति द्व अण्डार में (वे॰ सं॰ २०६०) और है।

**१६०६. पायडवपुराग्-भा० श्रीभूषण् ।** पत्र सं० २४६ । झा० १२४५ दृडक्का । भाग्-संस्कृत । विवय-पुराग्**ा र० काल सं० १६५० । ले० काल सं० १८०० भंग**सिर बुडी ६ । पूर्ण । वे० मं० २३७ । आ भण्डार । विवोद—लेखक प्रचस्ति विस्तृत है । पत्र बठकरों है ।

१६१०. पांगडबपुराया— यहाःक्रीचिं। पत्र सं० ३४० । घा० १०१४४३ डक्का। भागा–घरफांग । विषय—पुराया | र०काल ४ । सेव् काल ४ । सपूर्ण | वे०सं० १६ । घ्य पण्डार ।

्रे**६१२. थायडबपुराग्रभाषा — जुलाकी दास**ापत्र सं०१४६ । द्वा०१३८६ १ दयः , भाषा-जिल्ला पद्यः | विषय-पुराग्र**ा र० काल सं०१७४**४ | ले० काल सं०१द२ | पूर्णावेक सं०४६२ ' द्र्य भण्डार ।

विशेष-- अस्तिम १ पत्रों में बाईस परीयह वर्गन आया में है।

क्स भण्डार में इसकी एक अपूर्ण प्रति (वे॰ सं॰ १११६) और है।

१६१२. प्रति सं०२ । पत्र सं०१५२ । ले० काल सं०१८८६ । वै० मं० ५५ । रा भण्डार ।

विशेष-कालूराम साह ने प्रतिलिपि करवायी थी।

१६१३. प्रति सं० ३ । पत्र सं० २०० । लेल काल × । वे० सं० ४४६ । क भण्डार ।

१६९४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १४६ । ले० काल 🗴 । वे० सं० ४४७ । ङ भण्डार ।

. १६१४. प्रति सं० ४। पत्र सं० १५७। ले० काल सं० १८६० संगमिर बुदी १० । वर्र सं० ६२६।

े १६१६ वायंब्रवपुरासा—वन्नात्वाल जीघरी। पत्र सं॰ २२२। प्रा॰ १३५८३ इस । आवा-हिन्दी सक्त । विषय-पुरासा। रे॰ काल सं० १६२३ वैशाल बुदी २। ले॰ काल सं० १६३७ पोय बुदी १२। पूर्ता ।वे० सं० ४६३ विकासकार ।

रैं ६ रैंथ. प्रति सं०२ । पत्र सं०३ २०। ले० काल सं०१६ ४६ कालिक मुद्दी १४। के० मं० ८६४। इक मण्यार ।

> विशेष---रामरत्न वाराहार् ने प्रतिकिपि की थी । अप्रकार में इसकी एक प्रति (वै० सं० ४४० ) और है ।

१६१म. पुरागुसार—श्रीचन्द्रसुनि । पत्र तं० १०० । झा० १०६४५ इक्का । आया—संस्कृत । विषय-पुरागु । र० काल सं० १०७७ । ले० काल सं० १६०६ खावाड़ सुदी १३.। दूर्य । वै० सं० २३६ । इस व्यकार ।

विशेष---धामेर ( बाझगढ़ ) के राजा मारामल के बासनकाल में प्रसिकिपि हुई थी।

१६१६. प्रतिसं०२ । पत्र सं०६ । ले० काल सं०१४४३ फालगुराबुदी १०। वै० सं०४७**१। रू** भण्डार ।

१६२०. पुराससारसंग्रह—अ० सकलकी कि । यत्र सं० १४६। बा० १२४६३ इक्का। साया-यंस्कृत । विषय-पुरासा । र० काल ४ : से० काल सं० १०४६ मंगीवर बुदो १ । पूर्सा वे० सं० ४६६ । क मण्यार ।

१६२१. बालपदापुरास्स्—पं प्रभावतल बाकलीबाल । पत्र सं०२०३ । मा० ब×६६ इ**वा ध्रमा**-हिन्दी पत्र । विषय-पुरास्स । र० काल × । ले० काल सं० १६०६ चैत्र सुदी १६ । कूर्स । वे० सं० ११३६ । इस भण्डार ।

विशेष---लिपि बहुत मृत्दर है। कलकने में राममधीन ( रामादीन ) ने प्रतिलिपि की थी।

१६२२, आगवत द्वार्शम् स्कंध टीका  $\cdots$  । पत्र तं० ३१ । प्रा० १४%७३ इक्ष । भाषा-संस्कृत । 4व्यय-पुराता । र० काल  $\times$  । के० काल  $\times$  । धपूर्ण । दे० मै० २१७५ । ट मण्डार ।

तिशेष---पश्रो के बीच में बूल तथा ऊपर नीचे टीका दी हुई है।

१६०३. भागवतसहापुरास्स् (सनसम्बद्धाः) ''''''' पत्र सं०६७ । बा०१४३८७ इक्का । नाणा-पंस्कृत । विवय-पुरास्स । र०काल ४ । ले०काल ४ । कुर्स | वे० सं०२०६६ । क्व बच्चार |

१६२४. प्रति सं०२ (पष्टम स्कंघ)\*\*\*\*\*। पत्र मं० ६२। ले० काल 🗴 । सपूर्ण । वै० सं० २०२६ । ट मण्डार ।

विशेष---बीच के कई पत्र नहीं हैं।

ı

१६२४ . प्रति सं० ३ । (प्रश्चास स्कंब ) ... ...। पत्र सं० ८३ । ले० काल सं० १८६० वैत्र सुरी १२ । वै० सं० २०६० । ट अण्डार ।

विशेष--चौबे सरूपराम ने प्रतिलिपि की ची।

१६२६. प्रतिस०४ (ऋष्टस स्कंथ)......। पत्र सं∘११ से ४७ । ले० काल ४ । अपूर्ता। वै० सं० २०११ । ट पण्डार।

१६२७. प्रति सं० ४ (तृतीय रक्तंष)'''''''। पत्र सं० ६७ । ले० काल 🗷 । प्रपूर्ण । वे० सं० २०६२ । ट मध्यार ।

विशेष---६७ से भागे पण नहीं हैं।

दै॰ सं॰ २८६ से २०१२ तक वे सभी संबंध श्रीधर स्वामी कृत संस्कृत होका सिहत हैं।

१६२८ सागवतपुराया'''''''' वन तै॰ १४ ने ६३ । बा॰ १०३४६ इका । विशेष-संस्कृत । विविद-'पुरीसा । र०'कोल' ४ । ते॰ काल १४'। बेबूसी | वे॰ तं॰ ११०६ । द्व संस्वार ।

विशेष-- ६०वा पत्र गहीं है।

१६२६. प्रति सं० २ | पत्र सं० १६ | ले० काल × । वे० सं० २११३ । ट भण्डार ।

विशेष-दितीय स्कंब के तृतीय अध्याय तक की टीका पूर्ण है।

१६६०. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४० से १०५ । ले॰ काल × । प्रपूर्ण । वे॰ मं॰ २१७२ । ट भण्डार । विशेष--- मुतीय स्कंच है ।

१६६१. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६ । ले० काल ४ । धपूर्णा। वे० मं० २१७६ । ट भण्डार । विशेष—प्रथम स्वंच के डितीय धष्याय तक है ।

१६३२. सिह्नाथपुराया—सकलकी चिं। पत्र सं०४२। मा०१२४४ डब्रा। माया–संस्कृत । विषय– चरित्र। र०काल ४ । ने०काल १८८८ । वेठ रो०२०८ | क्री मच्छार |

विशेष---इसी अध्वार में एक प्रति ( वे॰ मं॰ ८३६ ) और है।

१६३३. प्रति संट २ । पत्र संट ३७ । नेट कान संट १७२० माह मुदी १४ । वेट सन ५७१ । क

भण्डार ।

१६३ ४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४ २ । ले० काल सं० १८ १० फाग्रुण मुदी ३ वि० स० १३ १ । स्व

मण्डार |

१६३६. प्रति सं १ । पत्र सं ० ४५ । लेब काल मं० १८८१ मावसा मुदी ८ । वेब संब १३६ । स्व

मण्डार ।

**१६३७. प्रति सं०६। पत्र** सं०४५। ते० काल मं० १८६१ सावसा सुदी ८। ते० सं० ५८७। **इ** 

मण्डार ।

विशेष--जयपुर में शिवलाल गोध। ने प्रतिभिपि करवाई बी।

१६३८. प्रति सं० ७ । पत्र सं० ३१ । ले॰ काल सं० १८४६ । वे० सं० १२ । छ अण्डार ।

**१६३६. प्रति सं∘ = । पत्र सं∘** ३२ । ले० काल सं० १७६६ चैत्र सुदी ३ । वे• सं० २१० । अर्फ

अण्डार ।

१६४०. प्रति सं०६। पत्र सं०४०। ले० काल सं०१८६१ भादवा बुदी ८। वे० सं०१५२। व्य

अवडार ।

विशेष--शिवलाल साहू ने इस ग्रन्थ की प्रतिसिपि करवाई यी।

१६५१. सक्किताअपुरायभाषा—सेवाराम पाटनी । पत्र सं० ३६ । झा०१२८७३ इख । भाषा— कृत्वी नखा विषय—परिज । र०काल × । ने०काल × । अपूर्ण । वे० सं० ६८६ । का भण्यार ।

१६४२. सहापुराया (वंभित )\*\*\*\*\* । पत्र सं• १७ । घा० ११×४३ दश्च । माषा-संस्कृत । विश्वस-पुराया । र० काल × । वे० काल × । बधुर्या । वे० सं० १०१ । क्र जण्यार । १६४३. सहायुरास्-जिनसेनाचार्य । पत्र सं० ७०४ । घा० १४% दश्च । जाश-संस्कृत । विषय-पुरास । र० काल 🗴 । ते० काल 🗴 । पूर्ण । वै० सं० ७७ ।

विशेष---ललितकीर्ति कृत टीका सहित है।

घ भण्डार में एक बपूर्ण प्रति (वे॰ सं॰ ७८) और है।

१६५४: सहायुरास्य — महाकवि पुष्पदन्त । पत्र सं∘ ११४ । बा० १६ै४४६ दश्चा। आया—सपभांश । विषय—पुरास्। र० काल ४ । ले० काल ४ । प्रपूर्ण । वै० सं० १०१ । इस सम्बार ।

विशेष-बीच के कुछ पत्र जीर्ग होगये हैं।

१६४४. सार्केटडेयपुरासाः'''''' वन सं० ३२। मा० ६imes३ इ**छ। भावा**—संस्कृत । विषय—पुरासा । र० काल imes1 ले० काल सं० १८२६ कार्तिक बुदी ३। पूर्ण । वे० सं० २७३। **छ अध्यार** ।

विशेष--- ज अण्डार में इसकी दो प्रतियां ( वै० सं० २३३, २४६, ) धीर हैं।

१६५६. मुनिसुन्नतपुराया— नक्कवारी कृष्ण्यदासः । पत्र सं० १०४ । झा० १२४६ इक्का भाषा— संस्कृत । विषय-पुराया । र० काल सं० १६६१ कार्तिक सुदी १३ । ले० काल सं० १८६१ । पूर्णा । वे० सं० ५७८ । कृभण्डार ।

१६४७. प्रति सं०२। पत्र सं०१२७। ले० काल 🗴 । वे० सं०७। छ भण्यार।

विशेष-किंव का पूर्ण परिचय दिया हुमा है।

१६४८. मुनिसुन्नतपुराण्—इन्द्रजीत । यत्र सं० ३२। बा० १२%६ इख । भाषा-हिन्दी यद्य । विषय-पुराण् । र० काल सं० १६४५ पीच बुदी २। ने० काल सं० १६४७ बाषाढ बुदी १२। वै० सं० ४७५ । व्य अण्डार । विशेष—रतनलाल ने वटेप्पुर में प्रतिलिपि की थी ।

१६४६. सिंगपुरास्य '''''''। पत्र सं० १३। घा० ६४४६ दश्च । भाषा—संस्कृत । विषय्—जैनेतर पुरास्य । र० काल  $\times$  । पूर्स । वै० काल  $\times$  । प्राप्त । प्त । प्राप्त । प्त । प्राप्त । प्त । प्राप्त । प्र

१६४०. वर्द्धमानपुराया—सकलकीर्ति । पत्र तं॰ १४१ । मा॰ १०६४५ इस्र । बाया—संस्कृत । विषय—पुराया । र॰ काल imes । ते॰ काल तं॰ १८७७ झासोज युदो ६ । पूर्ण । वे॰ सं॰ १० । स्त्र जण्डार ।

विशेष-जयपुर में महात्मा शंभुराम ने प्रतिलिपि की थी।

१६४१. प्रति सं०२। पत्र सं०१३०। ते० काल १८७१। वे० सं०६४६। क मण्डार।

१६४२. प्रति सं०३। पत्र सं०६२। ते० काल सं०१६६८ सावन सुदी ३। वे० सं०३२८। च नकार।

> १६४६. प्रति सं० ४। पत्र सं० ११६। ते० काल सं० १०६२। वे० सं० ४। क्यू जम्बार। विशेष-सांगानेर में पं० नोतवराम ने प्रतिनिधि की थी। १६४४. प्रति सं० ४। पत्र सं० १४६। ते० काल सं० १८४६। वे० सं० १। क्यू जम्बार।

taus ]

वराण साहित्य

ः १३.४४. प्रति सं०६।पत्र सं०१४१।ले० काल सं०१७८५ कालिक बुदी४। वे० सं०१४। আ मध्यार।

> १६४६, प्रति सं० ७। पत्र सं० ११८। ले० काल ×। वे० सं० ४६३। व्य प्रण्डार। विशेष—-प्रा• शुभवन्द्रजी, चोखचन्द्रजी, रायचन्द्रजी की पृस्तक है। ऐसा लिखा है।

१६४७. प्रति सं० कः । पत्र सं० १०७ । ले० काल सं० १८३६ । वे० सं० १८६१ । ट प्रण्डार । विगेष— सवाई माधोपुर वें प्र∙ सुरेन्द्रकीर्ति ने धादिनाय वैत्यालय मे लिखनायी थी ।

१६४८. प्रति सं०६ । पत्र सं०१२३ । ले० काल सं०१६६८ भादवासुदी १२ । वै० सं०१८६३ । इ. सण्डार ।

विशेष—वागड महादेश के सागपत्तम नवर में अ० सक्लवन्द्र के उपदेश से हुबडहानीय बाजियाया गोज बाले साह आका आर्था बाई नायके ने प्रतिसिलिपि करवायी थी।

इस सन्य की घसीर च अच्छार में एक एक प्रति (वे॰ मं० ८६, ३२६) व्याभण्डार ये न्प्रतिया (वे० सं० ३२, ४६) और हैं।

१६४६. **वर्जमानपुरा**स्य-पं**रेक्शिसिंह।** पत्र सं०११त । आ०११×त इक्का । आसा-किन्दी गरा । विषय—पुरासा । र० काल सं०१ तक्षासुस्य सुदी १२ । ले० काल × । पूर्या | ते० सं०६४७ ।

विशेष—— वालचन्दजी छ।वड़ादीवान जयपुर के र्राण झानचन्द के झाग्रहपर इस पुराग की भाषारचन। की गई।

च मण्डार में तीन समूर्ण प्रतियां (वे॰ सं॰ ६७४, ६७६) छ; मण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ १४६) और हैं।

**१६६०. प्रति सं० २** । पत्र सं० ७८ । ले० काल सं० १७७३ । वे० सं० ६७० । क्र भण्डार ।

**१८६१. वास्पुर्वज्ञपुरास्माः**ःःः। पत्र सं०६। प्रा०१२ $\frac{1}{4}$ ४० दक्का। भाषा-हिन्दी गणः। विषय-पुरासाः। **र०काल**  $\times$ । प्रितः। वैर्काणः  $\times$ । प्रितः। क्कालः  $\times$ । प्रितः। क्कालः।

रैटर्ने२. विश्वलनाश्चरुरागु—नवाकुष्यादास । पत्र सं० ७४ । घा० १२४५३ दश्च । याया-संस्कृत । विवय-पुरासा । र० काल सं० १६७४ । ले० काल सं० १६२१ वैद्याल गुरी ४ । पूर्णा वे० सं० १३१ । घ्रा यण्डार ।

१६६३. प्रतिसं०२ । पत्र सं०११०। ते०काल सं०१८६७ चैत्र बुदी सावै० सं० ६६ । घ अध्यार ।

रैड ६४ - प्रति संव देन पत्र संव १०७ । लेक काल संव १६६६ उथेड बुदी ६ । देव संव १८ | छ। अध्यार ।

किसेय-पायकार का बाम तक इन्स्राजिच्छु भी दिया है। प्रशस्ति निन्न प्रकार है--

र्तवत् १६२६ वर्षे ज्येष्टमाते इन्यापको भी वेषणस्का बहुतवरे भी धाविनाव बेल्यासको भीमत् काष्टासंबे नंदीतटमच्ये विकासको सहारक भी कावतेमानक्ये सहस्कृष्टमेस ४० भी समञ्जूषण तस्हुं ४० भी वसकीत् ४० भी नगलावज स्थिति राष्ट्रियों को केशवसेन तत् तिष्योगाच्याय की विश्वकीर्ति तत्पुरु त्रा॰ व॰ की वीपकी बहुत की राजवागर युक्तै तिक्तिं स्वज्ञानावर्णं कर्मक्षयार्थं। य॰ की ५ विश्वसेन तत् जिप्य मंदलावार्य की ५ जवकीर्ति पं॰ वीपकव्य पं॰ क्याचंद युक्तै सारम पठनार्थं।

१६६४. शानितनताथपुरासः—सहाकवि ऋशागा। पत्र सं०१४३। सा०११४५ इक्का | भाषा—संस्कृत। विषय-पुरासः। र०काल शक संवत् ६१० | ले०काल सं०१५५३ भाववा बुदी१२ । पूर्णी। वै०सं०६९ । का क्षकार।

विशेष-प्रशस्ति—संवत् १४१३ वर्षं भारता बिंद बारीस रवी मार्च ह भी गंधारमध्ये सिक्सिं पुस्तकं लेखकः
गठकारी विशंतीयात् । भी मूलसंवे श्री कुंदकुत्वावार्ध्यात्वये सरस्वती गच्छे बलास्कारगणे महारक भी पमानंदिवेवास्तरहें
भहारक भी मुजवारवेवास्तरहें भट्टारक जिजवारवेवाख्रिय मंद्रणावार्थ्य भी रालकीत्तिदेवास्तिष्क्रस्य व. लाला पठनावें
हुवव न्यातीय भे० हागा भार्य्या गंद्रीरत श्रुत श्रेष्टि चना सं० बाबर सं० सोमा श्रेष्टि चना तस्य पुत्र वीरसास मा० बनावे
नयी पृत्रः विद्यायर दितीयः पुत्र चर्मायर एतेः सवैः शास्तिपुरायं लखान्य पात्राय वसं ।

ज्ञानवान ज्ञानदानेन निर्श्वयोऽभयवानतः। सप्तदानान् मुखी निर्त्यं निर्स्यांधी भेषजाद्भवेत ॥१॥

१६६६. प्रतिसं०२ । पत्र सं०१४४ । ले० काल सं०१ ८६१ । वे० लं० ६८७ । का अच्छार । विशेष—इस सम्य को क, स्व स्रोर ट अच्छार में एक एक प्रति (वे० लं० ७०४, १६, १६३४ ) और हैं। १६६७. शास्तिलाधपुरास्य—खुशास्त्रचन्द्व । पत्र सं०४१ । सा० १२५,४ ८ इक्का । प्राथा–हिन्दी पक्ष ।

त्ववय-पुरामा। १० काल × । ले॰ काल × । पूर्ण । वे॰ सं॰ १५० । स्न भण्डार ।

विशेष--उत्तरपुरासा में से है।

ह भण्डार में एक भपूर्ण प्रति ( के० सं० १८६१ ) और हैं।

१६६८, हरिबंरापुरास्य — जिनसेनाचार्य । पर सं० ११४ । मा० १२४५ इ.स. । काशा-संस्कृत । विक्य-नुरास्य । र० काल सक सं० ७०५ । ले० काल सं० १८६० नाथ सुदी १० पूर्ण । वे० सं० २१६ । वस अध्यार ।

विशेष—-२ प्रतियों का सम्मिश्यस है। अथपुर नगर में पंश्वह गरसी के पठनार्थ सन्द की प्रतिसिधि की महीं वी।

इसी भण्डार में एक अपूर्ण प्रति ( वै० सं० ६६८ ) और है।

१६६६. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३२४ । के० काल सं० १८३६ । वे० मं० दश्र । क अध्यार ।

रैक्कारः प्रश्निस्कृते । प्रयासंक रेक्काः जीव कालासंक रूपर्यः व्यक्ति सुनीक संक रृहर्। स्व सम्बद्धाः

विकोष---गोपानम् नगर वें सक्षापंजीतकात्रर के अधिकिय की की ।

है ७ १ . प्रति संब्ध । पत्र संब्ध २ ४२ से ४१७ । लेब्बल संब्ध १६२४ कॉलिक मुदी २ । प्रपूर्ण । वेब् संब्ध ४४७ । व्यापनार ।

विशेष-श्री पूरएमल ने प्रतिलिपि की थी।

इसी भण्डार में एक प्रति (वे० सं० ४४६ ) और है।

१६. श्रित सं० ४ । पत्र सं० २०४ मे ३१३, ३४१ मे ३४३ । ले० काल सं० १६०३ कालिक बुदी १६ । सपूर्ता वे ने सं० ७६ । छाभण्यार ।

१९७३. प्रतिसंव ६ । पत्र संव २४३ । लेव काल संव १६४३ चैत्र बुदी २ । वेव संव २६० । छ। अभ्यार ।

विश्रोय---महाराजाधिराज मानसिंह के शासनकाल में मागानेर में भादिनाय जैत्या नय में प्रांतिर्लिप हुई बी। लेकक प्रशस्ति भपूर्ण है।

उक्त प्रतियों के मतिरिक्त का मण्डार में एक प्रति (वे० सं० ४४ है) ह्यू मण्डार मंदा प्रतिया (वे० सं० ७६ में) और हैं।

१६७४: हरिवंशपुरास्य — जहाजिलवासः । पत्र मं० १०८ । ब्रा० ११९०५ इक्षाः भाषा—संस्कृतः । विषय—पुरास्य। र०काल ×ाले० काल सं०१ स्द०। पूर्यः। वै० सं०२१३ । ब्र्यः प्रपटारः।

है L ⊍ ४. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ ५७ । ले० काल मं०१६६१ ग्रामोत्र बुदी६ । ते० म०१३१ । घ सम्बार ।

विशेष—देवपक्षी सुभस्याने पार्श्वनाय वैत्यालये काष्टासंघे नंदीतटपञ्छे विश्रागणे रामसंसान्वयेगः .... भ्राचार्यं कस्याराकोत्तिना प्रतिनिधि कृतं ।

> १९७६. प्रति सं० २ । पत्र सं० २४६ । ने० काल सं० १८०४ | वे० सं० १२३ | घ प्रण्डार । विवोध—वेहली में प्रतिलिपि की गई थी । लिपिकार ने महम्मदबाह का बासनकाल होना लिखा है ।

१६.७७. प्रति सं० ४ । यत्र सं० २६७ । में ० काल सं० १७३० । वे० सं० ४४६ । च मण्डार । १६.७८. प्रति सं० ४ । यत्र सं० २६२ । ले० काल सं० १७६३ कालिक सुदी ५ । वे० सं० ६६ । स्व

मेचार।

विशोष—साह मल्लूकचन्दनी के पठनार्थ बीली बाग में प्रतिलिधि हुई थी। वर्श जनदास भग्नकतकीर्ति के क्रिया थै।

१९.७६.प्रति सं०६ । पत्र सं०२ १८ । ले० काल सं०१ १३७ पीय बुदी ३ । वे० सं०३३३ । का जन्मार ।

विशेष-प्रवास्ति—सं• १५३७ वर्षे पीच बुदौ र सीवे श्री मूलमंचे बलात्कारगले मरस्वतीमच्छे श्री

पुराण साहित्य ]

ि १५७

कुन्यकुन्दानार्यान्वये भ० सकलकीत्तियेवा भ० भ्रुवनकीत्तियेवाः भ० श्री शानभूवरोन शिष्यमुनि जयनंदि **पठनार्य । ह्रंबड्** मातीय······।

१६८८. प्रतिसं०७ । पत्र सं०४१३ । ते० काल सं०१६३७ साह बुदी १३ । वै० सं०४६१ । स्म सम्बर्गः।

विशेष---प्रन्थ प्रशस्ति विस्तृत है।

उक्त प्रतियों के प्रतिरिक्त क, कर एवं का भण्डारों में एक एक प्रति (वै० सं० < १, १०६, १७) और हैं।

१६८२१. हरिबंशपुरास्य—श्री अनूषस्य । पत्र सं० ३४४ । सा० ११४५ ६**व्य** । सावा—संस्कृत । विषय— पुरास्य । र० काल × । ले० काल × । सञ्जर्म । वे० सं० ४६१ । व्य प्रण्डार ।

१६.≔२. डिरबेशपुरासा— अरु सकलको चिं। पत्र सं०२७१ । आर्थः ११३,४४ इका । भाषा—संस्कृतः । विषय—पुरासः । र०काल × । ने०काल सं०१६४७ वीत्र धुदी १०। पूर्णः । वे०ती० ⊏४० । का मण्डारः ।

विशेष---लेखक प्रशस्ति फटी हुई है।

१६=३. हरियंशपुरासा—धवला। पत्र सं∘ ५०२ ते ५२३ । सा० १०×४-१ दक्का। भाषा—सपर्भाः । विषय—पुरासा। र० काल × । ले० काल × । सपूर्शा। वै० सं० १९९६ | इद्र भण्डार ।

१६स्प्र. हरिवंशपुरास्य—यशःकीर्ति । पत्र सं॰ १९६ । सा० १० $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$  स्त्राः साथा—सपन्न सः। विश्वस्य-पुरास्य । र० काल  $\times$  । ले० काल स० १४७३ । कासुस्य सुदी १ । पूर्वा । वे० सं० ६८ ।

विशेष—तिजारा ग्राम में प्रतिलिपि की गई थी।

प्रथ संदल्तरेज्ञस्मिन् राज्ये संदत् १४७३ वर्षे काल्युरिए द्युदि ६ रविवासरै श्री तिजारा स्थाने । घ्रलाव-लक्षां राज्ये श्री काष्ट्र .......... प्रपूर्ण ।

१६⊏±. हरिजंशपुराया—सहाकवि स्वयंभू। पन सं० २०। बा० ६४४६ै। जावा—सपभांश । विवय— ३. पुरासा । र० काल ४ | ले० काल ४ । सपूर्ता । वे० सं० ४५०। वा जण्डार ।

१६८६. हरिबंशपुराग्यआपा—दौलतराम । पत्र सं० १०० से २०० । झा० १०४८ दश्या आपा— हिन्दी गढा | विषय-पुराग्य । र० काल सं० १८२६ चैत्र सुवी १४ । ले० काल ४ । झपूर्ण । वे० सं० ६८ । श सण्डार ।

१६८७. प्रति सं०२। पत्र सं०१६६। ने० काल सं०१६२६ बादवा सुदी ७। ने० सं०१०६ (क) क सच्यार।

> १६८६. प्रति सं० ३। पत्र सं० ४२४। ने० कान सं० १६०६। ने० सं० ७२६। च अच्चार। १६८६. प्रति सं० ४। पत्र सं० ७०६। ने० कान सं० १६०३ बासोज सुवी ७। ने० सं० २३७। ह्र

विशोध — उक्त प्रतियों के प्रतिरिक्त क्षु मध्यार में तीन श्रीतयां (वे० सं०१६४, १६१) इस, तथा ऋ मध्यार में एक एक प्रति (वे० सं०६०६, १४४) घोर हैं। १६६०. हरिवंशपुरायाभाषा—स्बुशास्त्रचन्द्र। पत्र सं० २०७ । ग्रा० १४४७ इक्का । प्रापा−हिन्दी पद्म । विषय-पुराया । र० काल सं० १७८० वैशास सुदी ३ । ले० काल सं० १८६० पूर्ण । वे० सं० ३७२ । इस मध्यार ।

विशेष-दो प्रतियो का सम्मिश्रण है।

१६६१. प्रति सं०२ । पत्र सं०२०२ । ले० काल सं०१८०५ पोष बुदी ८ । मपूर्गी। वै० सं०१५४ । इद्यागनारा

विशेष---१ से १७२ तक पत्र नहीं हैं। जयपुर मे प्रतिलिपि हुई थी।

१६६२. प्रति सं० ३ । पत्र सं० २३४ । ले० काल 🗵 । वै० म० ४६६ । व्य भण्डार ।

विशेष---धारम्भ के ४ पत्रों में मनोहरदास कृत नरक दल वर्गन है पर अपूर्ण है।

१९६६, हरियंशपुरायाआया''''''''' पत्र सं०१४०। झा० १२×४, इक्का । भाषा-हिन्दी । विषय-पुराया । र० काल × । ले० काल × । सपूर्ण । वे० सं०१०० । क भण्यार ।

विशेष---एक अपूर्ण प्रति । (वे० सं० ६०८) और है।

१९६४. हरियंशपुरासभाषा\*\*\*\*\* । पत्र स० ३८१ । झा० ८३४४, डखा । भाषा-हिन्दी गख ( राजस्थानी ) । विषय-पुरासा । र० काल × । ले० काल सं० १६७१ आसोज बुदी ८ । पूर्णा । वै० स० १०२२ । इस अध्यार ।

विशेष---प्रथम तथा चन्तिम पत्र फटा हुआ है।

श्वादिभाग—पय कथा सम्बन्ध लीकीयह छई। तेलां कालेलां तेलां लबांग्यं समत्तो आयंत महानीरे रायोहं समीसरीये तेहीज काल, नेही ज सजड, ते अगर्वत श्री बार वर्डमानं राज्यही नगरी बावी समीसर्गा। ने किसा छह वीतराम वडतीस प्रतिस्व करी सहित, परंतीस वयन वालो करी सोमित, वडवहत्त माथ छनीस सहस परवर्षा । प्रतेक अविक अविव अतिस्वादा और निर्माण करीस प्रतिस्व परवर्षा । प्रतेक अविक जीव अतिस्वादा और निर्माण करा । तिवारहं वनपाली बावी राजा श्री नेरिएक कनतः । व्यावस्त विश्वी । सामी बाज श्री वर्डमान प्रावी समीसर्गा छह । लेलिक ने वात सोमली नई वधानरी प्रति राज्यती प्राप्त प्रतिस्व वातं वातं वातं ना प्रत्य प्रतिस्व व्यवस्व प्रतिस्व वातं । प्रविद् वित् स्व प्रतिस्व वातं । प्रतिस्व वातं । अतुरिनिती सेना सन्वस्री । रास राला प्रतिस्व क्षान्य सामत्व वादरिया प्रतिस्व प्रत्य वातंत्र क्षान्य सामत्व वातंत्र वातंत्र वातंत्र सामते वात्रप्तिया……..।

एक ऋन्य उदाहरशा- पत्र १६०

तिस्मी धनोध्यान उहेनरथ राजा राज पाले खर्द। तेह राजा न द धारस्मी राम्मी खहातेह न उनाव धर्म्य उपरि थराउ खदा। तेहनी कुणि सें कुनर परसह उसनी। तेह न उनाम बुष्कीस जास्मित्व। ते पुणु कुमर जास्मे सिस समान खर्द। हम करता ते कुंपर जोवन भूरिया। तिकारदं पिताई तेह नई राज बार बाप्यउ। विवारदं तेन जाना नुष भोगवता काल धरिकमार्द खर्द। बसी जिस्स न उपर्य बस्मु कर दुं खर्द।

## पुरास साहित्य ]

पत्र संख्या ३७१

नागश्री थे नरक गई की । तेह नी कया सांशनवं । तिग्गी नरक माहि थी । ते जीवनीकिनियरं । पख्ड स्मरी रोइ सर्प्य प्रया । सर्यन्सू रमिण द्वीपा नाहि । पख्ड ते तिहा पार करिया लागव । पख्ड बली तिहां वको मरख पार्यो । बीजें नरक गई तिहा तिन सागर प्रायु भोगवी । खेवन भेवन तारन चुक योगवी । बली तिहां वकी ते निकलिन्य । ते जीव पख्ड चंपा नगरी माहि बांडाल उद चरि पुत्री उपनी तेहा निचकुस प्रवतार पान्यवं । पख्ड ते एक बार कम माहि तिहां जबर बीखीया लागी ।

## श्चन्तिस पाठ-पत्र शंस्या ३८०-८१

श्री नेमनाय तिन त्रिश्वरण तारणहार तिर्णी सामी बिहार क्रम कीयउं। पछ्क देस विदेस नगर पाटणाना भवीन भोज प्रवीधीया। बलीविणी सामी समक्ति कान चारित तव संपनीयव दान दीमव। पछ्क निरात्त साम्या। रिहा समोसर्या। पछ्क स्वार्त स्वार्य अध्यान के स्वार्य प्रवाद स्वार्य अध्यान के स्वार्य प्रवाद स्वार्य प्रवाद स्वार्य प्रवाद स्वार्य प्रवाद स्वार्य प्रवाद स्वार्य स्वर्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार स्वार्य स्वार्य

मंबन् १६७१ वर्षे घासोज मासे कृष्णुपक्षे घष्टमी तिथी। तिस्तितं पुनि कान्हवी पावसीपुर मध्ये। विज्ञ ···· क्षिष्यणी प्रार्था सहवा पठनावें।



## काव्य एवं चरित्र

१९६५. व्यक्तसङ्ख्यरित्र—नाधूराम । पत्र सं० १२। झा॰ १२४७ इक्ष । जादा-हिन्दी । दिवय-जैनाचार्य क्रकतङ्क,की बीदन कथा । र० काल 🗙 । ले० काल 🗴 । पूर्ण । वे० सं० ६७६ । इत्र अध्वार ।

१६६६, स्थक्तक्कुवरित्रः''''''| पत्र सं०१२। झा०१२६ँ×द इक्का भाषा-हिन्दी गण । विषय-वरित्र । र०काल × । ले०काल × । पूर्ण । वे०सं०२ । इस्मण्डार ।

१६६७. क्ससङ्शतकः\*\*\*\*\*। यत्र सं० ६। बा० १० $\frac{1}{6}$  $\times$  $Y_{2}^{2}$  ६ऋ । जाया-संस्कृत । विषय-काव्य ।  $\tau$ ० कल्ल  $\times$  । त्रेण काल  $\times$  । यूर्ण । वे० सं० २२६ । ज जण्डार ।

१९६६. सञ्जयसंदेशारूयश्रमण्यः''''। यत्र संग्दा शांव ११२४५ इक्का । भाषा—संस्कृत । विषय— काल्य । रंग्काल × । तेण्यात संग्रेण १९७६ । पूर्ण । वेण संग्रेण । वा मण्यार ।

१६६६. ऋषभनाधावरित्र— भे० सकत्तकींचि । पत्र तं० ११६ । बा० १२४६3 इस्र । आया—संस्तृत । विखय-प्रवस तीर्वक्कर आदिनाय का जीवन चरित्र । र० काल  $\times$ । ले० काल सं० १४६१ पीय बुदी ऽऽः पूर्ण । वं० त्रै । २०४० 3 स्त्र प्रवस्तार ।

विकोष---प्रत्य का नाम बादिपुराल तथा वृषभनाथ पुराल भी है।

मण्डार ।

प्रशस्ति — १५६१ वर्षे थीच बुढी ऽऽ रवी । श्री मुलसंबे सरस्वतीगच्छे बलास्कारमारो श्रीकृन्दकृत्वाचार्यः व्यये ४० श्री ६ प्रमाचन्द्रदेशः २० श्री ६ पद्मनिदिदेशः २० श्री ६ सक्तकीतिदेशः २० श्री ६ पुगतकीतिदेशः २० श्री ६ प्रमाचन्द्रदेशः २० श्री ६ विजयकीतिदेशः २० श्री ६ शुगवन्द्रदेशः २० श्री ६ मुगतिकीतिदेशः स्वविराचार्य श्री ६ श्रेवकीतिदेशस्तरिक्षित्र श्री १ श्रीवंत ते शिष्य बह्य श्री नाकरस्वेद पुस्तकं पठनार्थं ।

> २०००. प्रति सं०२ । पत्र सं०२०६ । ले० काल सं०१६८० । वे० सं०१५० । ऋ मण्डार ; इस अथ्यार में एक प्रति (वे० सं०१३५) और है।

२००१. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १६० । ले० काल शक सं० १६६७ । वे० सं० ५२ । क अण्डार । एक प्रति वे० सं० ६६६ की और है ।

२००२. प्रतिसं०४ । पत्र मं०१९४ । ने० काल सं०१७१७ फाष्ट्रसा बुदी १० । वे० सं०६४ । इक

२००२). प्रतिसं० ४ । यथ सं०१८२ । ले० काल सं०१७८३ ज्योह बुदी६ । दे० सं०६५ । इस् अभ्यार । काव्य एवं चरित्र ] [ १६१

२००४. प्रति सं०६। पत्र सं०१७१। ले॰ काल सं०१८५५ प्र॰ मानरा सुवी द । वै॰ सं॰ ३०) इक्र मण्डार।

विशेष--- विमनराम ने प्रतिलिपि की थी।

२००४. प्रति सं० ७ । पत्र सं० १८१ । ले० काल सं० १७७४ । वे० सं० २८७ । व्य भण्डार ।

इसके म्रतिरिक्त स्व भण्डार में एक प्रति (वै॰ सं०१७६) तथा ट मण्डार में एक प्रति (वै० मं० २१=३) म्रीर हैं।

२००६. ऋतुसंहार—काक्षिदासा। पत्र सं० १३। मा० १०×२३ इंच। भाषा—संस्कृत । विषय—काष्य । र० काल × । ले० काल सं० १६२४ मास्रोज सुवी १० । वे० सं० ४७१। का अण्डार ।

विशेष- प्रशस्ति—संवत् १६२४ वर्षं प्रश्वति मृदि १० दिने श्री सलधारगच्छे मट्टारक श्री श्री श्री मानवेष मृरि तर्जुशियमावदेवेन लिखितास्वहेतवे ।

२८०७. करक सङ्ख्नात्र—सुनि कनकासर। पत्र सं०६१। मा०१०३,×१६००। साथा—मपप्रसः। विषय—चरित्र। र०काल ×। ने०काल स०१ ५६६ कासुसाबुदी १२। दूर्सादै० लं०१०२। का मण्डार।

विशेष--लेखक प्रशस्ति वाला ग्रन्तिम पत्र नही है।

२०८८. करकृष्युचरित्र---भ० गुभाषान्द्र । पत्र सं० ८४ । झा० १०४५३ इझ । जाणा-संस्कृत । विषय-चान्त्र । र० काल सं० १६११ । ले० काल सं० १६५६ मंगसिर सुदी ६ । पूर्ण । वे० सं० २७७७ । झा अण्डार ।

विशेष-प्रशासित-संवत् १६५६ वर्षे मागसिर मुद्धि ६ भीके सोअंता (सोजत ) ग्रामे नेसनाथ चैत्यालये श्रीमत्वाष्टामचे अ० श्री विश्वमेन तत्रहुं अ० श्री विद्यानुषण् तत्रशिष्य अष्ट्रास्क श्री श्रीभूषण् विजिरामेस्तत्शिष्य इ० नेमनागर स्वस्तेत विज्ञितं।

धानार्यावराचार्य श्री श्री चन्द्रकीतिजी ततृशिष्य शानार्य श्री हर्षकीतिजी की पुस्तक ।

२००६. प्रति सं०२। पत्र सं० ४६। ले० काल 🗴 । वे० सं० २८४। बर अण्डार।

२०१०. कविप्रिया—केशवदेव । पत्र सं० २१ । आ ० १imes६ इक्का । जान-हिन्दी । विवय-कान्य (ऋकार) । र॰ काल imes । ले॰ काल imes । प्रश्नणं । वै० सं० ११३ । ऋ अण्डार ।

२०११. कादम्बरीटीकाः'''''। पत्र सं∗१४१ से १८३। था० १०-३४४ई इक्का भाषा-संस्कृत । विवय-काव्य । र॰ काल × । ले॰ काल × । प्रपुर्ण । वै॰ सं० १९७७ । का सण्डार ।

२०१२. काट्यप्रकाशसटीक \*\*\*\*\*। पत्र सं० द२। बारु १०६X४ $^2_{\theta}$  हंच । भाषा-संस्कृत । विषय-काट्य । र० काल  $\times$  । से० काल  $\times$  । बयुर्ण । वेरु सं० ११७६ । का भण्यार ।

विशेष--टीकाकार का नाम नही दिया है।

२०१३. किरातार्जु नीय--- सहाकवि आरवि । यत्र सं०४६ । सा० १०५४५६ च । माया--संस्कृत । विषय-काल्य । र० काल  $\times$  । के० काल्य  $\times$  । सपूर्ण । वे० कं० १०२ । का जन्मार ।

२०१४. प्रति सं०२ । पत्र सं०२१ से ६३ । ले० काल 🗴 । झपूर्ण । वै० सं०३५ । स्त्र भण्डार । विशेष—प्रति संस्कृत टीका सहित है ।

२०१४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ८७ । ते० काल सं० १५३० भावना बुदी ८ । वे० सं० १२२ । क

भण्डार । भण्डार ।

२०१६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६६ । ले० काल सं० १८४२ आदवा बुदी । वे० सं० १२३ । क

विशेष--सांकेतिक टीका भी है।

२०१७. प्रति स्पे० ४ । पत्र सं० ६७ । ते० काल सं० १८१७ । ते० सं० १२४ । क्र मण्डार । विशेष— जयपुर नगर में मार्घोसिहची के राज्य में यं० ग्रुमानीराम ने प्रतिनिधि करवायी थी । २०४८. प्रति सं० ६ । पत्र सं० ६६ । ते० काल ४ । ते० सं० ६६ । व्या मण्डार । २०१६. प्रति सं० ७ । पत्र सं० १२० । ते० काल ४ । ते० सं० ६४ । क्ष मण्डार ।

विशेष---श्रति विश्वनाथ कृत संस्कृत टीका सहित है।

इसके मिडिएक का अध्वार में एक प्रति (वै० सं० १३६) का मण्डार में एक प्रति (वै० सं० ३५) का भण्डार में एक प्रति (वै० सं० ७०) तथा इस मण्डार में तीन प्रतिमां (वै० सं० १४, २५१, २५२) भीर है।

२०२०. कुमारसभ्य — महाकवि काकिशस । यत्र सं∘ ४१ । बा० १२४५ इंच। भागा-संस्कृत । विवय-काव्या १० काल् ४ । ले० काल सं० १७६३ मंगसिर सुदी २ । पूर्णा वे० सं० ६३९ । का अण्डार।

विशेष-पृष्ठ विपक जाने से धक्षर सराब होगये हैं।

९०२१. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ ३ । से० काल सं०१७४७ । वे० सं०१ ६४४ । ओर्सा स्थायार । २०२२. प्रति सं०३ । पत्र सं०२७ । ते० काल ४ । वे० सं०१२४ । इस् अपदार । द्वाइस सर्गपर्यंत । इसके प्रतिरिक्त च्या पूर्व कु अपदार से एक एक प्रति (वे० सं०११६०, ११३) च्या अपदार से दी प्रतिसां (वे० सं०७१, ७२) का अपदार में दी प्रतिसां (वे० सं०१३६, ३१०) तथा इस अपदार से तीन प्रतिसां

(वै० सं॰ २०४२, ३२३, २१०४) धीर हैं। २०२३: कुमारसंभवटीका — कनकसागर। पत्र सं॰ २२। धा॰ १०४४ दृषंव। भाषा-संस्कृतः विषय-काल्य। र० काल ४। के० काल ४। दुर्सी। वै० सं॰ २०३६ | क्रा अवदार।

विशेष---प्रति जीर्रा है।

°०२४. सन्न-चूडामसिं — वादीअसिंह । पन सं० ४२ । ग्रा०११४४३ इंच । प्राया—संस्कृत । विवय—काष्य । र० काल सं० १६८७ सावशा बुझी थे । पूर्णा। वै० सं०१३३ । क्र अच्छार ।

विशेष--इसका नाम जोबंधरः वरिक्र औः है ।

२०२४. प्रतिसंट २ । पत्र संब्ध १ । लेक्न्सल-संब्ध १८६१ बादवा- बुदी ६ । वैश्व-सब्ध ३ । व्य भव्यसः ।

विशेष---वीवान ग्रमरमन्त्रची के मानुलाम वैश्व के पास प्रतिलिय की वी।

च भण्डार में एक बपूर्ण प्रति (वै० सं० ७४) और है।

२०२६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४३ । ले॰ काल सं० १६०५ माथ सुदी थे। वे० सं० ३३२ । इस् भण्यार ।

२०२७. स्वयद्वप्रशस्तिकाब्यः''''' । पत्र सं०३ । झा० ८३ ४ १, इ.च । आचा-संस्कृत । विचय-काव्यः । २० काल 🗴 । ले० काल स० १८७१ प्रयम आदवाबुदी ४ । पूर्णः । वे० सं० १३१४ । इस्र मध्यार ।

विशेष—संवाहराम गोधा ने वयपुर में धंवावती वाधार के आदिनाय वैत्यालव ( मन्दिर वाडोबी ) में प्रतिलिपि की वी।

यन्त्र में कुल २१२ स्नोक हैं जिदमें रचुकुलमिए। भी रामभन्नश्रीकी स्पुतिकी गई है। भेते प्रारम्त में रचुकुल की प्रयंसाफिर दशरव राम व सीता सादिका वर्णन तथा रावए। के मारने में राग के पराक्रम का वर्णन है। स्रत्यिम प्रियका—इति भी खंडप्रसस्ति काल्यानि संपूर्णा।

२०२८. राजसिंहकुमारचरित्र-विस्वचन्द्र सूरि । यत सं० २३ । बा० १०६/४४ दृ दश्च । धाणा-थंन्छत । विषय-चरित्र । र० काल 🗴 । वे० काल 🗴 । बादुर्ल । वे० सं० १३४ । 😰 वण्डार ।

विशेष---भालरापाटन में गौड बाह्मण पंडा भैरवलाल ने प्रतिलिपि की थी।

२०३०. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३१ । से० कास सं० १८४४ । वे० मं० १८२६ । ट अण्डार ।

विषेष-अट्टारक सुरेत्वकीति ने प्रतिसिध करवायी थी।

इसी भण्डार में-एक ध्रपूर्ण प्रति ( वै॰ सं॰ १७४६ ) धीर है।

२०३१. गोतसस्यासीचरित्र—मंडलांचार्यं श्री धर्मचन्द्र। पत्र सं० ५३। झा०६३४५ इचा। श्रावा— सन्दर्भ विषय—चरित्र। र० काल सं० १७२६ क्येष्टं दुवी २। ले० कांस ४ । पूर्वं। वे० सं० २१। इस सम्बार्

२०३२. प्रति सं०२ । पत्र सं∙६० । ते० काल सं०१⊏३६ कालिक सुदी १२ । दे० सं०.१३२ । इस प्रथमार ।

२०३३. प्रति सं ०३ । पत्र सं०६० । के० काल सं०१८६४ । वे० सं०४२ । छु अण्डार ।

२०२४: प्रति सीठ छै। पत्र सीँ० प्रेंचें। सीँ० कॉल सं० १६०६ कालिक सुदौ १२। वै० सं० २१। क अभ्यार।

२०३४. प्रति सं ध । पत्र सं ०३० । से ० काल 🗶 । वे ० सं ० २५४ । व्यं अव्यार ।

२०२६ मीतंसस्वामि वरिक्रमाथ - प्रशासास वीधरी । प्रण तं ० १०० । बार १३४४ इसा । माना-हिन्दी । विषय बरिज । रू कार्न ४ । वर्ष कार्न ४ १ वर्ष कार्म पर १६४५ मंगांवर दुवी ४ । पूर्व । वर्ष तर १६३ । क मध्यर । विकेष-मुक्तकन्त्रका बावार्ष वर्षक्य है । रचना तथ्य १४२६ दिया है जी डीक स्रतित बही होता । २०३७. घटकपैरक्षाध्य—घटकपैर । पत्र सं $\circ$  Y। घा॰ १२ $\times$ ४ $\frac{1}{4}$  इक्षा । आवा—संस्कृत । विषय—काल्य । र॰ काल  $\times$  । ले॰ काल सं $\circ$  १६४ । पूर्ता। वे० तं॰ २३० । द्या अपदार ।

विशेष--- चम्पापुर में भाविनाम चैत्यालय में ग्रन्थ लिखा गया था।

ছা और इन अण्डार में इसकी एक एक प्रति (वे० सं०१५४८, ७५) भीर है।

२०३८. चन्यनाचरित्र—अट शुभाचन्द्र। पत्र सं० ३६। बा० १०४६ इक्का आया-संस्कृतः विषय—वरित्र। र० काल सं० १६२४। ले० काल स० १८३३ आदवा दुरी ११ः। पूर्याः वे० सं० १८३। का वष्यार।

.. २०३६. प्रति सं०२ । पत्र सं०३ ४ । ले० काल सं०१८२ ४ माह बुदी३ । ले० सं०१७२ । क भण्डार ।

१०५०, प्रति स्र०३ । पत्र सं०३ काल सं०१ स्टक्ष्म डि॰ आवसा। वै॰ सं०१६७ । इर अल्बार ।

२०४१. प्रसि सर्वे० ४ । पत्र सं०४० । ले० काल सं०१ द३७ माइ बुदी ७ । वं० सं० ४४ । इट्र अभ्यारः।

विशेष--सांगानेर में पं० सवाईराम गोधा के मन्दिर में स्वपठनार्थ प्रतिनिपि हुई थी।

२०४२, प्रतिसंब्धापित संब्धापित संब्धापित संब्धापित । वेश्माप्यास्य स्थापित । वेश्माप्यास्य स्थापित । वेश्माप्य अवस्थार ।

इसी भण्डार में एक प्रति (वे॰ स॰ ५७) ग्रीर है।

२०४३, प्रतिसंठ६ । पत्र मंग्रीया निकास संग्रीय स्वरी १। वेश्मंग्रीय । स्वर्मात्रा

२०४४. चन्द्रप्रभवरित्र—कारनदि । पण त० १२० । सा० १२×५ इ.च.। प्राथा—सस्कृत । विषय-चरित । र० काल × । ते० काल सं० १५८६ पीच सुरी १२ । पूर्ण । वे० सं० ६१ । इस प्रवहार ।

विशेष---प्रशस्ति अपूर्ण है।

े २०४४. प्रति सं०२। पत्र सं०१०६। वे० काल सं०१६४१ संगत्तिर बुदी १०। वे० सं०१७४। इ. मच्चार।

२०४६. प्रति सं०३। पत्र सं०८७। ले॰ काल सं०१४२४ घादवा बुदी १०। वे० सं०१६। घ क्षमार।

विशेष---पन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है---

सी मारवेडल यो विद्रुष मुनि बनागंदर्वदे प्रसिद्धं क्यानामिति वाषुः सक्तप्रविमनवालनेक प्रवीत्। सप् स्थरतस्त्रपुत्रे जिनवर वचनारायको वानत्यास्तेनव बाक्काव्यं निजकरिविक्तिं चन्द्रनायस्य सार्वं सं० ११२५ वर्षे आसवा वर्षी ७ प्रण्य विकितं कर्मक्रवानिमत्तं।

[ RAK

२०४७. प्रतिसं० ४ । पत्र सं० ४७ से ७४ । ले० काल सं० १७८५ । स्प्रूपी । दे० सं० २१७७ । ट मण्डार ।

विशेष---प्रशस्ति निम्न प्रकार है---

संबत् १५६५ वर्षे फाग्रुण बुद्धे ॥ इतिवास्तरे श्रीसूलसंगे इत्तरकारमञ्जे श्री कुल्यकुन्दावार्यान्त्रये यहारक श्री पद्मानिदेवा तत्त्रहे अहारक श्री देवेन्द्रकीत्तियेवा तत्त्रहें बहुम्यक श्री श्रिष्ठुववकीतित्रीवातत्त्रहें बहुम्यक श्री श्रह्मवकीति वेवातित्राच्य तः संजैयति हदं शास्त्रं ज्ञानानुरस्क्षी कर्मिक्या विभिन्नां विवासिक्या क्रीकुरवारस्थालो .......

इन प्रतियों के प्रतिरिक्त का अण्डार में एक प्रति (कै० लॅ॰ १४१) का एवं ट अण्डार में दी प्रतियां (कै० सं० १०, यत्र) ज अण्डार में तीन प्रतियां (कै० सं० १०६, १०४, १०४) का एवं ट अण्डार में एक एक प्रति (कै० सं० १९४, २१६०) और हैं।

२०४⊏, बन्द्रप्रभक्तात्र्वपंक्रिका—टीकाकार गुणुर्जन्द् । पत्र तं० द६ । झा० १०४४ इ'व । भाषा– संस्कृत । विषय–काल्य । र० काल ४ । ले० काल ४ । वै० तं० ११ । का भण्डार ।

विशेष-पूलकर्ता बाबार्य वीरनंदि । संस्कृत में संक्षिप्त टीका बी हुई है । १ व सर्गों में है ।

२०४६. चंद्रप्रभावरित्रपश्चिका """। पत्र सं० २१ । बा० १०३४४ हुँ इस्त्र । प्रावा—संस्कृत । विवय— वरित्र । र० काल ४ । ले० काल सं० १४६४ धालोज सुवी १३ । वै० सं० ३२४ । उत्त प्रम्वार ।

२०४०. चन्द्रप्रभचरित्र—चशास्त्रीर्ति । पत्र संग १०६। बाग १०२४६ इवा। माया-स्वपन्नंता। विवय-प्राठवें तीर्षक्कर चन्द्रप्रभ का जीवन चरित्र । र० काम 🗴 । ते० काल संग १६४१ पीच सुबी ११ । पूर्ता । वै० मं० ६६ । क्र मण्डार ।

विशेष-प्रय संवत् १६४१ वर्षे पोह श्रुवि एकावशी बुधवासरे काष्ट्रासंवे मा ( अपूर्ण )

२०४१. चन्द्रप्रभाषित्—भद्गारक शुभ्राचन्द्र। यत्र सं० ६५ । बा $\bullet$  १६४४ ई. इ.स.। जाजा-संस्कृतः। विवय-चरित्रः। र $\bullet$  काल् $\times$ । ते $\bullet$  काल् सं० १८८४ कालिक बुदो १०। पूर्णः। वै $\circ$  सं० १। स्थ्राचन्यारः।

विश्वेष---वसवा नगरे बन्द्रप्रज बैत्यालय में झावार्यवर भी नेक्कीत्ति के विषय पं० पर्श्वरामणी के शिष्य नंदराम ने स्वपठनार्थ प्रतिलिपि की थी।

२०४२. प्रति सं०२। पत्र सं०१६। ले॰ काल सं०१८६० कॉलिक सुदी १०। पे० सं० ७३ | क्रु. अच्छार।

२०४३. प्रति सं० ३। पत्र सं० ७३। ले० काल सं० १८६५ जेठ सुदी ८। वे० सं० १६१। क्र मण्यार।

इस प्रति के प्रतिक्ति सा एकं ट मण्याक में सुक एक व्यति ( कै० सं० ४०, ३१६६ ) सीर हैं।

२०४४. वक्कानक्षिक स्थित स्थापक क्षिक सर्वका है। वक्ष कं वक्ष है। या १०६ ४४६ वक्ष है। वक्ष कं १८० वक्ष

विशेष---पादिमाग-

35 नमः । श्री परमात्मने नमः । श्री सरस्वत्यै नमः ।

श्रियं चँद्रप्रभो नित्यां बंद दश्चन्द्र लांखनः ।

ारियां अप कुमुबनंद्रीवश्वंद्रप्रभो जिनः कियात् ॥१॥ कुवासनवची चुडजगतारसहेतते ।

तेन स्ववाक्यसूरीस्नैद्धं मपोतः प्रकाशितः ॥२॥ युगादी येन तीर्थेशाधर्मतीर्थः प्रवस्तितः । तमहं बुषभं बंदे बुषदं बुषनायकं ॥३॥ चकी तीर्धकरः कामो मुक्तित्रियो महावली । शांतिनायः सदा शान्ति करोत् नः प्रशांति कृत् ।।४।।

यन्तिय भाग-

सुमुत्नेत्र। बल (१७२१) श्रधाधरांक प्रमे वर्षेऽतीते नवमिदिवसेमासि भाद्रे सुयोगे।

रम्ये ग्रामे विरिचतिवदं श्रीमहाराष्ट्रनाम्नि नामेयस्वप्रतरभवने मूरि शोमानिवासे ॥ ६४॥

रम्यं चतुः सहस्राश्चि पंचदशयुतानि वै

श्रनुष्टुपैः समास्यातं क्लोकेरिदं प्रमास्ताः ॥६६॥

इति श्री मंडलसूरिश्रीमूच्या तत्पट्टगच्छेस श्रीवर्मचंद्रशिष्य कवि वामोदरिवरिवते श्रीचन्द्रप्रस वरिते निर्वाम गमन वर्गानं नाम सप्तविवाति नामः सर्व ॥२७॥

इति श्री बन्द्रप्रमचरितं समाप्तं । संबत् १८४१ श्रावण द्वितीय कृष्णपक्षे नवस्यां तिश्री सामवासरे सवार्ध जयनगरे जोधराज पाटोबी कृत मंदिरे सिसतं पं • बोसचंद्रस्य शिष्य सुरारामजी तस्य शिष्य कर्त्यारावरासस्य तत शिष्य स्प्रधालचंद्रे गा स्वहस्तेनपूर्णीकृतं ।।

२०४४. प्रति सं० २ । पत्र सं० १६२ । ले॰ काल सं० १८६२ पौष बुदी १४ । वे० सं० १७४ । क BUEIT !

अवसार ।

२०४६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १०१ । ले॰ काल सं० १८३४ शवाड सुदी २ । ते० सं० २४५ । द्य विशेष---पं० बोसाबन्दजी शिष्य पं० रामचन्द ने ग्रन्च की प्रतिसिपि की बी ।

२०४७. चन्द्रप्रसंबरित्रसाया-जयवन्य आवदा । पत्र सं । १२ पा १२ पर । मावा-हिन्ती । विषय-चरित । र॰ काल १६वी शताब्दी । ले॰ काल सं॰ १९४२ ज्येष्ठ सुदी १४ । वे॰ सं॰ १६५ । क अफहार ।

> विशेष--केवल दूसरे सर्ग में काबे हुवे त्याब प्रकरश के बसोकों की बाचा है। दसी जव्हार में तीन प्रतियां ( कै॰ सं॰ १६६, १६७, १६= ) बोर है।

100

1.1

२०४८. चाक्क्यक्क्यहित कत्व्यक्तकिती । पत्र सं॰ १८। मा॰ १०  $\frac{1}{6}$   $\times$  ४६ स्था। भाषा-हित्यी। विषय-संठ चास्त्रत का चरित्र वर्षीन। र० काल सं॰ १६६२। ले॰ काल सं॰ १७३३ कालिक बुदी ६। प्रपूर्श। वे॰ सं० ८७४। का वण्यार।

विशेष —१६ से बासे के पत्र नहीं हैं। बन्तिय पत्र मौजूद है। बहादुरपुर वाम में पं॰ बसीचन्द ने प्रकि-निर्मिद की ची।

बादिशान--- ॐ नम: सिद्धे च्यः श्री सारदाई नम: ।।

श्राविजनश्राविस्ततु श्रेति श्री महानीर ।
श्री गौतन गराभर नमु विल नारति ग्रुरागेमीर ॥१॥
श्री मूलसंवमहिमा वर्गो तरस्वतिगद्ध गर्र नार ।
श्री सक्तकीति ग्रुर श्रमुक्कीम मंग्रुश्रीपचर्गति मनतार ॥२॥
तस ग्रुर श्राता श्रुभवित श्री देवकीति मुनिराम ।
नारवत्त श्रेष्ठीत्रश्रो प्रबंध रच्च नमी राम ॥३॥

तम--- " """ अट्टारक सुबकार ।।

सुलकर सोभागि मति विचक्षण वदि वारण केशरी। मद्रारक श्री पद्मनंदिचरसकंज सेवि हरि ॥१०॥ एसह रे गछ नायक प्रसामि करि देवकीरति रे मूनि निज ग्रुह सन्य परी। धरिषित्त बरले निम क्ल्यालकीरति इस मली। बारुदसकुवर प्रबंध रचना रजिमि बादर बल्ति ॥११॥ रायदेश मध्य रे जिलीह इंवर्स निज रचनाबि रे हरिपुर निहसि हसि धमर कुमारनितिहां धनपति वित्त विलसए। प्राथाद प्रतिमा जिन प्रति करि सकुत संबए ।।१२।। स्कृत संचि रे वत वह भाषरि वान महोहबरे जिन बुजा करि करि उद्दव गाम बंध्रव् चन्द्र जिन प्रासावए । बावन सिकार सोष्ठामसा ध्वज कनक कमक विलासए ।।१३।। गंडप मध्य सम्बद्धारता तोति भी-जिम विवरे मनोहर जन बोहिन।

बोहि जिनमन पवि उन्नत मान्स्तंत्रीत्रप्रामप् । सिद्धां विजयस्य विलात सुन्दर जिन्त्रासन इक्षपालए ।।१४।। सहां चोमासि रे रचनां करि

खोलबांसा पिर बासी मृतुसरि ।

अनुसरि श्रासी शुक्स पंचमी श्रीसुत चरएएस्थ्य धरि ।

करपाएकीरति कहि सञ्चन अस्त्री स्रास्त करि ।।११॥

दोहा—धादर वहा संघ जीतिगा विनय सहित शुक्कार । हे देखि चास्यरत नो प्रनंध रच्यो मनोहार ॥१॥ भारत द्वारी शादर करि याचक निदिय दान । इ.डो जस्मो एवं से सहित समर दीपि सहुयान ॥२॥ इस्ते ची चारत्यरा गर्वच सवासः ॥

विश्रोष—संवत् १७३३ वर्षे कास्तिक वदि ६ गुरुवारे तिवितं वहातुरगुरवामे श्री वितामनी वैत्यालये भट्टा-रक बी ५ धम्प्रैपूत्रग्रा तरपट्टे सट्टारक भी ५ देविज्ञकीर्त तद्वितामा एंडित समीचंद स्वहस्तेन लिवितं ।

।। श्री रस्तु ॥

२०४६. चास्वदाचारित्र— भारासङ्खा। पत्र सं० ४०। झा० १२४० इक्षा। नाया-हिन्दा। विषय-चरित्र। र० काल सं०१६१६ सावन बुदी ४। ले० काल ४ पूर्णी। वे० सं० ६७६। ऋ स्वस्तार।

२०६०. चारुद्त्ताचरित्र—वहबसाला । यत्र सं० देशः समः १३३४८ दक्षः । आया-हिन्ती गण विषय-चरित्रः। र०काल सं० १६२६ सम्ब युदी १। ले०काल ४। वे० सं० १७१। छ अपवारः।

२०६१. जल्मूस्थान्नीचरित्र—ऋ० जिलदासः । यन बं० १०७ । मा० १२४४ई इत्राः भागा—संस्कृतः विषय—वरित्रः। र०कसः ४ । से० काल सं० १६३३ । पूर्णः। हे० सं० १७१ । का सम्बारः ।

२०६२. प्रति सं०२ । पत्र सं०११६ । ते॰ काल सं०१७६६ काछुए। बुदी ४ । वे० सं०२५५ । का

२०६२. प्रति सं०३ । पत्र सं०११४ । लेश्काल सं०१६२३ व्यवस्थासुदी१२ । देश सं०१६४ । इस् सम्बार ।

1 262

२०६६. प्रतिसं०६ । पत्र सं०१०४ । ले० काल सं०१८६४ पीष सुदी १४ । वै० सं०२०० । स्थ भण्यार ।

२ ६७. प्रति सं०७ । पत्र सं०६७ । ते० काल सं०१६६३ चैत्र बुदी ४ । वे० सं०१०१ । च सम्बार ।

विशेष--- महात्मा शम्भूराम ने सवाई जयपुर में प्रतिलिपि की थी।

२०६८, प्रति संट द । पत्र सं० १०१ । से० काल सं० १८२४ । वे० सं० ३४ । छ अण्डार ।

२०६६. प्रति सं०६ । पत्र सं०१२३ । ले० काल × । वे० सं०११२ । व्या भण्डार ।

२८७०. जम्बूस्यामीचरित्र—पं० राजसङ्गः । पत्र सं० १२६ । झा० १२६ ४५६ इ**छ ।** भाषा<del>-संस्कृत</del>ः । विषय-चरित्र । र० काल सं० १६३२ । ले० काल ४ | पूर्तः । वे० सं० १६५ । क अध्वारः ।

विशेष---१३ सगों में विभक्त है तथा इसकी रचना 'टोडर' नाम के साधु के लिए की गई थी !

२८७१. जन्यून्यामीचरित्र—विजयकीर्ति । पत्र तं०२०। सा०१३४ ८ इक्का आचा–हिन्दी पछा। विषय–चरित्र । र०काल तं०१८२ ७ फाइन दुदी ७ । ले०काल ४ । पूर्णावे० तं०४०। क्राभण्डार ।

२०७२. जस्त्रृत्वामीचरित्रभाषा—पद्मालाल चौधरी। पत्र सं० १०३। माण १४३/४५ हवा। माषा-हित्दी गय। विषय-चरित्र। र० काल सं० १९३४ फायुरा सुदी १४। ले० काल सं० १९३६। वे० सं० ४२७। इस भव्यार।

२०७३. प्रति सं० २ । पत्र सं० १६६ । ले० काल 🗵 । वे० सं० १८६ । क अध्वार ।

२०७४: जम्मूस्वाश्रीचरित्र—नाधूराश । पत्र तं०२० । द्वा० १२५४० इक्स । माषा—हिन्दी यथ । विषय–परित्र । र० काल imes। ते० काल imes । वे० तं०१६१ । ह्व सम्दार ।

२०७४. जिनचरित्र'''''''। पत्र सं॰ ६ से २०। मा० १० $\times$ ४ दक्का आसा—संस्कृतः । विषय—परिण । र॰ काल  $\times$ । के० काल  $\times$ । प्रपूर्ण । वे० सं० ११०५ । इद्र अध्वारः ।

२०७६. जिनवृत्तवरित्र—गुराभद्राचार्य । पत्र सं० ६५ । बा० ११८५ ६ छा । भाषा-संस्कृत । विवय-वरित्र । र० काल ४ । से० काल सं० १४६५ क्येष्ठ बुढी १ । पूर्ण । वे० सं० १४७ । व्या वण्यार ।

२०७७. प्रति सं०२ । पत्र सं०३२ । ले० काल सं० १८१६ साथ सुवी ४ । वे० सं० १८६ । क जनकार ।

विशेष--लेखक प्रशस्ति फटी हुई है।

२०७८. प्रति सं०३ । पत्र सं०६६। ते० काल सं०१०८३ कालुख बुदी १। दे० सं०२०३। क अध्यार।

२०७६. प्रति संब ४ । पत्र संब ११ । तेश साम संब ११०४ बासोच सुदी २ । देश संब १०३ । च प्रकार । े दे≎⊏०. प्रति सं• ४ । पत्र सं• ३४ । ते० काल सं० १८०७ मंगसिर सुदी १६ । वे० सं० १०४ । च प्रकार ।

विद्येय-यह प्रति पं॰ चोलचन्द एवं रामवंद की वी ऐसा उल्लेख है।

📺 भण्डार में एक मपूर्ण प्रति ( वे॰ सं॰ ७१ ) मीर है।

२०=१. प्रतिसं०६ । पत्र सं०५७ । ते० काल सं०१२०४ कालिक बुदी १२ । वे० सं०३६ । व्य प्रकार ।

विशेष-मोपीराम बसका वाले ने फागी में प्रतिनिपि की थी।

२०६२, प्रति सं०७ । पत्र सं०३६ । ले० काल सं०१७६३ मंगसिर दुवी दावे० सं०२४३ । स्म अभ्यार ।

२०⊏३. किमदत्त्वचित्रभाषा—पनालालाचौधरी । पत्र सं∘ ७६ । मा० १३८५ इक्का । साया–हिन्दी वर्षः । विषय–चरित्र । र० काल सं० १८३६ साथ सुदी ११ । ले० काल ४ । पूर्णा वे० सं० १६० । क सण्डार ।

२८८४. प्रति सं०२ । पत्र सं०१ • । ले० काल × । ले० सं०१६१ । क भण्डार ।

२००६४. जीवंधरव्यरिज-भट्टारक शुभ्यजन्तु। पत्र सं०१२१। घा०११४४ हुँ इक्षः। प्रापा-संस्कृत। विवय-वारिषः। र०काल सं०१४६६। ले०काल सं०१८४० काष्ट्रस्य पुर्वा १४। पूर्वा। वे०सं० २२। इद्र विवयार।

इसी अध्वार में २ अपूर्ण प्रतियां ( वे॰ सं॰ ८७३, ८६१ ) और है।

रं≎=६. प्रति सँ० २ । पत्र सं० ७२ । ले० काल सँ० १=३१ भाववा बुधी १३ । वे० सं० २०६ । क भण्डार ।

विशेष-संसक प्रसस्ति फटी हुई है।

२०८७. प्रति सं०३ | पत्र सं०१७ । ले॰ काल सं०१८६८ फागुल बुवी ८ । वे० सं०४१ । इङ् सम्बद्धाः

विशेष—सकाई जयनगर में महाराजा जमतीतिष्ठ के शासनकाल में नेमिनाथ जिन सैत्यांलय ( गोधो का मिन्यर ) में बक्तराज फुराफ्ट ने प्रतिनिधि की बी.।

२०८८ प्रतिसंब्धः। पत्र संब्धः। लेश्काल संब्द्धः स्टब्ड्येष्ट बुदी ४ । वेश्वः संब्धः। वेश्वः अच्चारः।

२० मध्य. प्रति सीचं ४ १ वन सँचं ११ । तेल काल संव १८६३ वैद्याल सुदी २ । वेल संव २७ । ज भव्यार ।

२०६०, जीवंबरमारिकं नामाकं विश्वासाः। वर्ष सं० ११४ । मा० १२१×६३ इकाः जावा-हिन्दी । विवय-परित । २० काल सं० १२४० । ते० काल सं० १२४६ । पूर्ण । ते० सं० ४१७ । का गणदार ।

मण्डार ।

२०६१. प्रति सं०२। पत्र सं०१२३। लेश्काल सं०१६३७ चैत्र बुदी १। देश सं०५४६। च भण्डार।

२०६२, प्रतिसं⊂ ३ । पत्र सं० १०१ मे १४१ । ते० कोल × । बपूर्शी वे० सं० १७४३ । ट कपदार ।

२०६३. जीवंधरचरित्र--पन्नलाल चौधरी । पत्र सं० १७० । घा० १३×५ इझं । भाषा-हिन्दी गण । विषय-चरित्र । र० काल सं० १९३५ । ते० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० २०७ । क अच्छार ।

> २०६४. प्रति सं०२। पत्र सं०१३५। ले॰ काल 🗴 । वे॰ सं०२१४। इस भण्डार। विजेष----भन्तिम ३५ पत्र चुर्हों द्वारा लाये हुये हैं।

> २०१४. प्रति संद ३ । पत्र सं० १३२ । ले० काल × । वे० सं० १६२ । आह्र अण्डार ।

२०६६. जीवंधरचरित्रः......। पत्र स० ४१ । धा० ११ $\frac{3}{6}$ र $\frac{1}{6}$  हक्क । माया-हिन्दी गर्थ । विषय-चरित्र । २० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । धपूर्श ) वै० सं० २०२६ । इस भण्यार ।

२८६७. शोमिए।डचरित्र—कविरक्ष काबुच के पुत्र लक्ष्मसाहेव। पत्र सं० ४४। घा० ११ $\times$ ४६ रह्या। भाषा-पपर्भ सः। विषय-चरित्र। र० काल  $\times$ । ले० काल सं० १४३६ शक १४०१ । पूर्ण । वे० सं० ६६ । क्यं भण्यार।

२०६८. स्त्रीसियाहचरिक् च्यासीहरू । पत्र सं० ४३ । धा० १२×४ दख । आया-अपभंश । विषय-काव्य । र० काल सं० १२८७ । ले० काल सं० १४८२ मादवा सुदी ११ । वे० सं० १२५ । व्य भण्डार ।  $\Delta t \circ R_s \sim N$  ं विशेष—चंदेरी ने धावार्य जितवन्द्र के शिष्य के निमित्त लिखा गया ।

२०६६. जेसठरालाकापुरुषचरित्रः'''''। पत्र सं० ३६ से ६१। घा० १०३/४४३ ईच। मावा⊷प्राकृत । विषय-चरित्र । र०काल × । के०काल × । सपूर्णा | वे० सं० २०६० । च्या सम्बार |

२०००. तुर्घटकाठ्यः'''''। पन सं०४ । मा०१२८४१ इक्काः आया—संस्कृतः । विषय—काव्यः । र० काल ४ । ते० काल ४ । रे० सं०१८५१ । ट अथ्यारः ।

३००१. द्वाश्रयकाम्य-हेमचन्द्राचार्य। तत्र सं० ६। या० १०४४ दे इक्षा। भाषा-संस्कृत । विचय-काव्या। र० काल ४ | ते० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० १०३२ । ट अच्टार । ( दो सर्ग हैं )

२००५. द्विसंघानकात्य-धनस्त्रया । पत्र सं० ६२ । बा० १०६४ ५३ दश्च । बावा-संस्कृत । विवय-काव्य । र० काल × । ले० काल × । बहुर्सा । वै० सं० ८५३ । का बच्छार ।

विशेष— नीच के पंच हुट गये हैं। ६२ से बाले के पत्र नहीं हैं। इसका नाम राजव पाण्डवीय काल्य मी है।

> २००२. प्रति सं० २ । पत्र सं० २२ । ते० काल 🗴 । बपूर्ण | वे० सं० २३१ । क जण्डार । २००४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ५६ । ते० काल सं० १४७७ जावना बुदी ११ । वे० सं० १५८ । 🐒

विशेष--गौर गोत्र वाले भी लेक के पूत्र प्रवारण ने प्रतिलिपि की वी ।

३००४. हिसंधानकाव्यदीका — विश्वयाणका । पत्र सं० २२ । ग्रा० १२३×५३ इख । भाषा-संस्कृत । विषय-काव्य । र० कास × । से० काल × । पूर्ण । ( पंचम सर्ग तक ) वे० सं० ३३० । क भण्डार ।

३००६. द्विसंधानकाब्यदीका — नेमिचन्द्र । पत्र सं० ३६१ । विषय-काव्य । भाषा-संस्कृत । र० काल × । से० काल सं० १६४२ कालिक सुरी ४ । पूर्ण । वे० सं० ३२६ । क जण्डार ।

विशेष-इसका नाम पद कौमुदी भी है।

३००७. प्रतिसं०२ । पत्र सं०३ ४ द । ले० काल सं०१ ८७४ माच मुदीद । वै० सं०१ ४७ । क अध्यार ।

 ३००८. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ७० । ले० काल सं० १५०६ कालिक सुदी २ । वै० नं० ११३ । स्र अध्यार ।

विशेष—लेखक प्रशस्ति सपूर्ण है। योपाचल (स्वालियर) म महाराजा हूगरेंद्र के वासनकाल मे प्रतिलिपि की गई थी।

३००६. द्विसंघानकाच्यटीका $\cdots$ ांगत्र सं० २२४्। मा० १० $^2$ ४८ इ**म** । माया-मकृत । विषय-काच्य । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० ३२८ । क सम्बग्ध ।

३०१०. अस्यकुमारचरित्र — चा० गुस्तुभद्र । पत्र सं० ४३ । आ० १०४४ इक्का । भाषा-सस्कृत । विचय-चरित्र । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वे० सं० ३३३ । कः भण्यार ।

३०११, प्रति सं०२ । पत्र सं०२ से ४४ । ने० काल सं०१४६७ आसोज मुदी १०∃ अपूर्णावित सं•३२४ । क भणकार |

३०१२. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ३६ । ने० काल सं० १६४२ डि० ज्येष्ठ बुदी ११ । वे० सं० ४३ । छ

क्षणार | विशेष—ग्रन्थ प्रचस्ति दी हुई है । आमेर में प्रादिनाथ चैत्यालय मे प्रतिलिपि हुई । लेखक प्रशस्ति अपूर्ण है |

२०१३. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३४ । ले० काल सं० १६०४ । वे० सं० १२८ । व्य प्रवहार ।

३०१४. प्रति सं० ४। पत्र सं० ३३। ले० काल ×। वे० सं० ३६१। का प्राथार।

२०१४. प्रति सं० ६ । यत्र सं० ४८ । से० काल सं० १६०३ भारता सुदी ३ । वे० सं० ४४८ । स

विशेष---बाविका सीवायी ने शन्य की प्रतिमिपि करके सुनि श्री कमलकीर्त्ति को भेंट दिया था।

२०१६. सन्यकुमारचरित्र—सन् सकसकीति । पत्र सं॰ १०७ । झा० ११४४६ दश्च । माया-सस्कृत । विवय-चरित्र । र० कस 🗴 । से० कास 🗴 । समूर्यो । वै० सं॰ ६३ । द्या सम्बार ।

विशेष--- चतुर्व समिकार तक है

३०१७. प्रति सं०२ । पत्र सं०३६ । ते० काल सं०१ दश्र० जानाक तुरी ११ । वै० सं०२ ५७ । व्य मण्डार ।

विशेष--- २१ से ३६ तक के पत्र बाद में शिलकर प्रति को पूर्ण किया गया है।

३०१≖, प्रतिसं०३ । पत्र सं०३३ । के० काल सं० १८२४ मात्र सुदी १ । वै० सं० ३१४ । का भण्डार ।

३०१६. प्रति संब्धापत्र संब्धा लेश्याल संब्धाल आवशासुकी ४ । क्यूर्ण | वेश्याल ११०४ । क्यामण्डार ।

विशेष--१६वां पत्र नहीं है। इ॰ मेबसायर ने प्रतिलिपि की बी।

३०२८. प्रतिसंदरीपत्र सं०४१। तेश कालासः १८१३ जादवा बुदीय । वैश् सं०४४। छ। अपकार।

विश्रेष —देविगरि (दौसा) में पं॰ बक्तावर के पठनार्थ प्रतिक्षिप हुई। कठिन शब्दों के हिन्दी में मर्च विथे है। कुन ७ स्राथकार है।

३०२१. प्रति सं० ६। पत्र सं० ३१। के॰ काल 🗴। वे॰ सं० १७। व्य अवकार।

२०२२. प्रतिसं० ७। पत्र सं॰ ७०:। ले॰ काल सं॰ १६६१ वैद्याल सुदी ७। वे० सं॰ २१८७। ट मण्यार।

विशेष—संवत् १६८१ वर्षे वैद्यास सुदी ७ पुष्पमक्षत्रे वृष्टिनाम कोने पुरवासरे नंद्यान्नाये बलात्कारमणे सरस्वती गच्छे\*\*\*\*\*\*\*\*।

३०२३. धन्यकुमारचरित्र— क० नैसिद्चा। यत्र तं० २४ । सा० ११ $\times$ ४३ इंच । प्रापा—संस्कृत । विषय–पित्र । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० तं० ३३२ । कः भव्यार ।

विशेष---प्रति प्राचीन है।

२०२४ - प्रतिसं०२ । पत्र सं०४२ । ते० काल सं०१ **१०१ पीप कुरी** ३ । दे० सं० ३२७ । स्व अथ्यार ।

विशेष--फोजुलाल टोग्या ने प्रतिसिपि की बी ।

३०२.४. प्रतिसं०३ । पत्र सं०१ ⊏ । ले० काल सं०१७१० व्यावसासुदी ४ । वे० सं० ६६ । स्थ अथ्यार ।

विशेष-भट्टारक देवेन्द्रकीरित ने प्रमते शिष्य मनोहर के पटनार्थ सन्य की प्रतिस्थिप की थी।

्र दे०२६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ११. । ले० काल सं० १८१६ फासूस्य सुद्धी ७ । वे० सं० ६७ । स्व सण्डार ।

विशेष- सवाई जवपूर में प्रतिविधि हुई, की ।

६०९कः जन्यक्रारायहितः—कुराक्ष्यंत्र । नक्ष तं । कः । कः १४४० वःच । अव्यानहित्ये एव । विचय-वरित्र । रक्षकार अ।के..ककः,% ।कुक्की।के. तं के ६७४ । कःजवाहः। ६०२ स्. प्रति सं०२ । पत्र सं०६ । ते० काल ४ । ते० सं०४ २२ । सामण्डार । २०२६ - प्रति सं०६ । पत्र सं०६ २ । ते० काल ४ । ते० सं०३३४ । कामण्डार । ३०३० - प्रति सं०४ । पत्र सं०३६ । ते० काल ४ । ते० सं०३२६ । कामण्डार । ६०३१ - प्रति सं०४ । पत्र सं०४४ । ते० काल सं०१६६४ कार्तिक तुरी १ । ते० सं०४६३ । स

भव्हार ।

३०६२. प्रति सं० ६ । यज सं० ६० । ले० काल सं० १०५२ । वे० स० २४ । म्न भण्डार ।
६०६३, प्रति सं० ७ । यज सं० ६६ । ले० काल ४ । वे० सं० ४६४ । ब्रा भण्डार ।
विशेष—संतीषराम खावड़ा मीजमाबाद वाले ने प्रतिलिधि को थी । बन्य प्रणानित काकी विस्तृत है ।
इनके प्रतिरिक्त चा भण्डार में एक प्रति (वे० सं० ४६४) तथा छ ग्रीर म्न भण्डार में एक एक प्रति
(वे० सं० १६० व १२) ग्रीर हैं ।

२०२४: अन्यकुमारचरित्र"""। पत्र सं० १० । घा० १० $\times$ ८ दृ डक्कः। भाषा–हिन्दी । विषय–कवा । र० काल $\times$ । जे० काल $\times$ । प्रपूर्ती । वे० सं० २२३ । क्र भण्डार ।

३०३४. प्रति सं० २ । पत्र सं• १८ । ले० काल 🔀 । प्रपूर्ण। वे० सं० ३२४ । 🖝 भण्डार ।

२०६६. धर्मरासांभ्युदय—सहाकवि दृष्टिन्द् । पत्र सं $\circ$  १४३ । घा० १० $^2_i$ × $^2_i$  इञ्च । आषा—संस्कृत । विषय—काष्ण । र $\circ$  काल  $\times$  । ते $\circ$  काल  $\times$  । पूर्ण । वे $\circ$  मं $\circ$  ११ । ऋ अण्डार ।

३०२०. प्रति सं०२ । पत्र सं०१ द७ । ले० काल सं०१६३ द कॉलिक मुदी द। वे० सं०३४ द । क भण्यार ।

विशेष-नीचे संस्कृत में संकेत दिये हुए हैं।

२०३५. प्रति सं० १ । पत्र सं० द५ । ते० काल ४ । ते० सं० २०३ । च अण्डार । विशेष---इसके प्रतिरिक्त चा तथा क अण्डार मे एक एक प्रति ( वे० सं० १४८१, २४६ ) प्रांत है ।

३०३६. घमेरामा भ्युत्पदीका —यदाःकोचि । पत्र सं०४ ने ६६ । या०१२४६ इझ । भारा— संस्कृत । निषय—काल्य । र०काल ४ । ते०काल ४ । सपूर्ण । ते० सं० =४६ । स्त्र भण्यार |

विशेष-टीका का नाम 'संदेह ब्वांत दीपिका' है ।

२०४०. प्रति सं०२ । पत्र सं०३०४ । ले० काल सं०१६५१ बालाड बुदी १ । पूर्ती । वे० सं०१४७ । क सम्बर्गः

वियोष----कः सम्बार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ ३४१ ) की प्रीर है।

यज सं॰ १ से ३१ ४५, ४६ तथा ६२ से ७२ नहीं हैं। यो यज बीच के स्रोर हैं जिन पर यज सं॰ नहीं है। विसेष—इसका नाथ 'जनायन महाकाव्य' तथा 'कुबेर दुरान' भी है। इसकी रचना सं॰ १४६४ के पूर्व हुई थी। जिन रत्नकोव में अव्यकार का नाम माणिक्यदूरि तथा माणिक्यदेव रोजों दिया हुसा हैं। प्रशस्ति निम्न प्रकार है---

संबत् १४४५ वर्षे प्रथम फान्युन वदि द शुक्के लिखितमिदं श्रीमदर्शाहिलयत्तने ।

३०४२. ललोड्यकाब्य—कालिदासांपत्र संब ६ । धा॰ १२४६३ इ'व । आपा—संस्कृत । विषय– काल्य । र० काल ४ । ते० काल संब १ दश्ध । पूर्ण। वै० संब ११४३ ।। आद्र अण्डार ।

३०४३. त्यस्त्रकाट्य $^*$ "ः। पत्र सं०२। आ०११ $\times$ ५३ इंव। आया-संस्कृतः विषय-काष्यः रक्काल $\times$ । ले० काल $\times$ । पूर्णः केल सं०१०६२। इत्र अण्डारः।

विशेष--विक्रमादित्व के नवरत्नों का परिचय दिया हुआ है।

३.४४. प्रति सं०२। पत्र सं०१। ले॰ काल ×। वै॰ सं०११४६। इस अध्वार।

३०४४. नाराकुमारचरित्र—सिन्नपेस स्ति। पत्र सं०२२। धा० १०६×६३ संग भाषा-संस्थ्य । विषय-चरित्र। र० काल  $\times$ । ले० काल सं० १४६४ भावदा सुदी १४। पूर्स्स। वे० सं० २३४। ऋ मण्डार।

विशेष--लेखक प्रशस्ति विस्तृत है।

संबद् १९६५ वर्षे भारवा सुरी १८ सोमदिने थी भूतसंवे नंद्यान्नाये बलात्कारण से सरस्वतीगच्छे कुंब्रुवा-सामान्यये म० भी पमनंदियेना त० म० भी सुमयन्द्रदेशा त० म० भी जिनवन्द्रदेशा त० म० भी म्रभावन्द्रदेशा तथान्नावे कप्येलवालान्त्रये साह जिल्लास तद्धायो जयवादे त० साह सांगा दि० सहसा सुत्र कुंबा सा० सांगा मार्या सुह्यदे दि० भूगारदे तृ० पुरताल्यदे त० सा० माला, पल्पाल भासा मार्या हंकारदे, चल्लासा भायां सारादे । दि० सुहागदे सहसा मार्या स्वरूपदे त० सा० पाला दि० महिराल । पाला मार्या सुप्रमुखे दि० पाटमदे त० काल्हा महिराल "व्यहिनादे । कुंबा भार्या बावल्यदे तस्त्यपुत्र सा० वासा तद्धायां वाविषये तस्त्यपुत्र नरसिंद्व एतेवां मध्ये माला मार्या महंकारदे इदंबास्य ति ०नंद्रलाव्याये भी पम्मवदाय ।

३०४६. प्रतिसं०२ । पत्र सं०२४ । ले॰ काल सं०१ ८२२ धीव सुदी ४ । वे॰ सं०३६४ । क कम्बार ।

२०४७. प्रतिसं०२ । पत्र सं०३ ४ । ले० काल सं०१ ८०६ चैत्र बुदी ४ । दे० सं०४० । घ भण्यार ।

विशेष—प्रारम्भ के १ पत्र नवीन लिले हुने हैं। १० से ११ तथा ३२वां पत्र किसी प्राचीन प्रति के हैं। धन्त में निम्न प्रकार लिला है। पांडे रामकन्त के मार्चे पघराई पोची। संबत् १८०६ चैत्र वदी ५ सनिवासरे विक्री।

३०४८. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १७ । ले० काल सं० १४६० । वे० सं० ३५३ । 🖝 अण्डार ।

३०४६. प्रतिसं० ४ । पत्र सं० २४ । से० काल सं० १६४१ साथ बुदी ७ । वे० सं० ४६६ । व्य वष्टार ।

> विशेष---तक्षकगढ में कस्वागुराज के समय में बार भोपति ने प्रतिलिपि कराई थी। १०४०. प्रति सं० ६ पण संर २१। तेर काल 🔀 । बचुर्सा । केर संर १८०७ । ह अच्चार ।

२०४१ - सम्पद्ध-सारचरित्र—पं० धर्मधर । पत्र सं० ४४ । ग्रा० १०२/४४ इ.च.। प्राया-संस्कृत । विषय-वरित्र । र•काल सं० १४११ श्रावण सुदी १४ । ने०काल सं० १६१६ वैद्याल सुदी १० । पूर्ण । वे० सं० २६० । घर संख्यार ।

२०४२ . नागकुमारचरित्र'''''''। पत्र सं० २२ । सा०११ $\times$ ५ इ'व । आया-संस्कृत । विषय-चरित्र । र० काल  $\times$ 1 ते० काल सं० १८६१ मावता बुती द । यूर्ता । वे० सं० द । ज थण्डार ।

वै०४वै. नास्यकुमारयम्पितदीक्या—टीकाकार प्रसाचन्द्र । यत सके २ से २० । बार १०४८ ई इ'व । नाया-संस्कृत । विषय-मरित्र । र० कास ४ । से० वास ४ । स्पूर्ण । वे० सं० २१८८ । ट सम्बार ।

विशेष--प्रति प्राचीन है। बन्तिम पृष्टिका निम्न प्रकार है-

श्री जयस्त्रिण्डेवराज्ये श्रीसद्वारामिवासिनो परापरमेष्ट्रिशमारगोपाजितसलपुण्यनिराङ्कतास्त्रिलकलंकेन श्रीमरप्रभा-कृत्वरस्थितेन श्री सर्पत्रकी टिप्स्एकं इतिसति ।

२०४४. लागकुमारचरित्र—उदयक्ताला । पत्र सं०३६ । आ०१३×० इच्चा आया-क्रियो । त्रवय-चरित्र । र०काल × । ले०काल × । पूर्वा । दे० सं०३४४ । क्र मण्डार ।

३०४४. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३४ । ले० काल × । वे० सं० ३५४ । अक्स अध्यार ।

ै देट\६. लागकुमारचरित्रआषा......। पत्र सं०४६ । घा०१३४६ इ**वा**। आचा-.हन्यी । विषय-चरित्र । रं• काल ४ । ले॰ काल ४ । पूर्ण । वे० सं०६७७ । कुर अध्दार ।

३०४७, प्रति सं०२। पत्र सं०४०। ते० काल ×। वे० सं०१७३। हा अण्डार।

३०४.व. नेकियी का चरित्रकारणस्द । पत्र सं० २ से ४ । सा० १४४३ दश्चा । मामा-हिस्सा । विग4-चरित्र । ए० कामर सं० १८०४ फाप्रुसा सुदी १. । ले० काम सं० १८११ । प्रपूर्त । ३० सं० २२४७ । स्त्र मध्वार ।

विशेष-मन्तिम भाग---

नेम तस ताझ समझ मध्ये १ रहा। ज कद आवो।

परत पाल्ये सात सारे सहस बरसना घाव।।

सहस मरसना धावज पूरा जिल्लवर करुडी मोरुडी।

साठ कम कीचा मकदूरा पांच सख तास समात पूरा जो।

मंद्रस रैन मिक्रोलर फहुल बाल मंक्कार।

सुद्द पंचमी,समीखर रैन सोगो चरित उदारो।।

कीची चरत उदार बार्यरा हम जरुली हाम्में प्रकृत्वा।

कम न सहुद पिरानंबा महत्व चन सह नेम जिल्लेवा।।१२॥

हिस बी नेमजी को मरिज वसाला।

र्ष ॰ १०११ केसाले श्री श्री जोजरात की लिखतं करपाराजी राजगढ कच्चे । बाचे नेमिकी के नव जब दिये हुये हैं।

. 240

२१४६. नेमिनाथ के त्राक्षणः । पत्र र्ष० ७ । धा० ६ $\times$ ४ $\frac{1}{4}$  ह्र्ज्य । आवा-हिन्दी । विषय-चारण । र० कान  $\times$  । ने० कान सं० १९१० । वे० सं० २४४ । का अण्डार ।

२१६०. ने सिद्गुतकाब्य — सहाकथि विक्रमा। पत्र सं०२२। धा०१३४५ ६०६। नाषा—संस्कृतः। विषय—काथ्यः। र०कालः 🗴 । ले०कालः 🗴 । पूर्शावे० सं०३६१। क्रायण्डारः।

विशेष --कालिदास कृत मेघदूत के श्लोकों के मन्तिम चरण की समस्यापूर्ति है।

२१६१. प्रति सं०२। पत्र सं०७। ले० काल ×। वे० सं०३७३। आहु अण्डार।

२१६२. नेसिनाथचरित्र—हेसचन्द्राचार्षे । पत्र सं० २ से ७८ । बा० १२४४६ इक्षा । प्रापा-संस्कृत । विवय-काष्य । र० काल ४ । ले० काल सं० १४∈१ पीच सुदी १ । ब्यूपर्स । वै० सं० २१३२ । ड अच्छार ।

विशेष---प्रथम पत्र नहीं है।

२१६३. नेसिनिर्धा— महाकवि बाग्भष्ट। पत्र सं० १०० । सा० १३×५ इखा। आया–संस्कृतः। विषय-नेमिनाय का जीवन वर्णन । र०काल × । ले०काल × । पूर्ण। वै० सं० ३६०। क अण्डार ।

२१६४. प्रति सं०२। पत्र सं० ४४। ले॰ काल सं० १८२३। बे॰ सं० ३८८। क मण्डार !

विशेष-एक प्रपूर्ण प्रति क अण्डार में (वें सं ३ द १) और है।

२१६४. प्रति सं० ३। पत्र सं० ३४ । ले० काल 🗴 । अपूर्ण । वै० सं० ३८२ । 🐲 मण्डार ।

२१६६. नेमिनिविधिएपैजिका''''' । पत्र सं० ६२ । धा० ११६्×४ इंथ । आया–संस्कृत । विषय– काश्राःरः काल × । से० काल × । ब्रपूर्सः । वे० सं २६३ इप अध्वारः ।

विणेष-- १२ से भागे पत्र नहीं हैं।

प्रारम्य-धत्वा नेमियवरं चित्ते लक्कवानंत चतुष्ट्यं ।

कुर्वेहं नेमिनिर्वाशमहाकाव्यस्य पंजिका ॥

२१६७. नैवधयरित्र—हर्यक्रिया । यत्र सं०२ से ३० । ब्रा० १०३ $\times$ ४३ इंच । ब्राया-संस्कृत । विषय—काव्य । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । ब्रयूर्ण । ते० सं०२ ११ । ब्रु मण्डार ।

विशेष--पंत्रम सर्ग तक है। प्रति सटीक एवं प्राचीन है।

२१६म. पद्माचरित्रसार'''''''। पत्र सं∘ १ । सा० १०×४ र्नु इंच । भाषा–हिन्दी । विषय–वरित्र । र० काल × । त० काल × । सपूर्ता । वै० सं० १४७ । क्क्ष्मच्यार ।

विशेष-परापुरासा का संक्षित भाग है।

२९६६. पर्यूष्यम्बस्य .....। पत्र सं० १०० । सा० ११३ ×४ इ.च । जापा-संस्कृत । विषय-चरित्र । २० काल × । ते० काल सं० १६६६ । स्रमूर्ण । वै० सं० १०६ । इस सम्बर्गर ।

विशेष--- १३ वा तथा १५ से ११ तक पर्य नहीं हैं। श्रुतस्कंध का दवा सध्याय है।

प्रशस्ति—तं ॰ १६९६ वर्षे बुनताराज्यये जुवाबक सोतू तत् बच्च हरसी शत् सुता मुनक्सरी वेज्जु धवाहहे वज्र तेन एवा प्रति पं॰ भी राजकीतिमाराजां बिहरेर्जेपता स्वयुन्ताव । **२१७०. परिहाष्ट्रपवै**\*\*\*\*\*\*\*। पण संबंध्यत से स्वर्ग स्थाउ १०द्वे $XY_{\psi}$  इंग् । जाया—संस्कृत । विषय—
चरित्र । रच्छात्र X । तेन काल संब्ध्य १६७३ । स्यूर्ण । वेश्वसंब्ध्य १९८० । स्वायम्ब्यार ।

विशेष--६१ व ६२वां पत्र नहीं है । बीरमपुर नगर मे प्रतिक्रिप हुई थी।

**२१७१. पवनद्गकाव्य---वा**व्चिन्द्रस्ति । पत्र सं $\circ$ १३ । ब्रा $\circ$ १२ $\times$ १३ : डांब । आया-संन्कृत । विवय-काष्य । र $\circ$  काल imes । से $\circ$  काल सं $\circ$  १९४१ । पूर्ण । के ल $\circ$  ४२१ । क अण्डार ।

विशेष—सं० १९४५ में राव के प्रसाद से भाई दुलीचन्द के धवलोकनार्थ ललितपुर नगर मे प्रतिलिपि हुई |

२१७२. प्रति सं ६२। पत्र सं०१२। मे० काल 🗴। वे० सं०४५६। क मण्डार।

**२१७३. पार्यडम्बरिय—सालवर्द्धन ।** पत्र सं० १७ । सा० १०३,४४३ इ.च । अध्या-क्रियो पर्य । विषय—विषय । र०काल सं० १७६० । के० काल सं० १८१७ । पूर्ण । वे० सं० १९२३ । ट अप्टार ।

२१७४. पार्वनाथचरित्र—बादिराजसूरि। पत्र सं० १६। ग्रा० १२८१ इ.च.। आण-संन्हत | विवय-पार्वनाय का जीवन वरित्र । र॰ काल वक सं० ६४७। मे॰ कान सं० ११७७ फागुल बुदी १। पूर्ण । प्रत्यन्त जीली । के सं० २२६८। का सम्बार ।

> विशेष---पण फटे हुवे तथा गले हुवे हैं। प्रन्थ का दूसरा नाम पार्थ्युरास भी है। प्रकारत निस्त प्रकार है---

ांतन् १४७७ वर्षे फाल्युन बुदी ६ वो मुन्यसंगे बसात्कारगरो सरस्वतीयच्छे नंचान्नाथे अहारक श्री प्यानंदि सरस्हे अहारक श्री शुम्रचंदरेवास्तरहे महारक श्री शुम्रचंदरेवास्तरहे अहारकश्रीमाव्यवदेवास्तरहे मात्रु गांत्रे साह काचिल तस्य मार्ची कांचलदे सची: पुत्र चंचाइरा करूपहुल: साह बच्चा तस्य मार्ची पदमा तथी: पुत्र पंचाइरा तस्य मार्ची वात्रारे संबोधकः स्वानंदर्भ स्वीवदः स्वानंदर्भ स्वानंदर्भ स्वीवदः स्वानंदर्भ स्वानंदर्भ स्वीवदः स्वानंदर्भ स्वीवदः स्वानंदर्भ स्वीवदः स्वानंदर्भ स्वानंदर्भ स्वानंदर्भ स्वानंदर्भ स्वीवदः स्वानंदर्भ स्वानंदर्ध स्वानंदर्भ स्वानंदर्धर्य स्वानंदर्भ स्वानंदर्धः स्वानंदर्धः स्वानंदर्धः स

२१७४. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ । ति० कान × । धपूर्णा। वे० सं०१०७ । स्व अच्छार । विशेष—२२ से स्नामे पत्र नहीं हैं।

२१७६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १०४ । नै० काल सं० १४६४ काल्युरा सुदो २ । वे० मं० २१६ । च भण्यार ।

विशेष---नंबक प्रशस्ति वाला पत्र नही है।

२९७७% प्रति सं०४ । पत्र सं०३४ । ने० काल सं०१ ८७१ थेत्र सुवी१४ । ने० सं०२१६ । च जनवार ।

> २९७८. प्रति संब १/। पण संब ६४। लेव काल सब १६६१ सामाझा वेब संब १६। ह्यू पण्डार । २९७६. प्रति संब ६। पण संब ६७। लेव काल संब १७८१। वेब संब १०४। ह्यू अपदार । विशेष-कृष्यालकी में सारिताल कैलालवा ने बोर्कन ने प्रतिकृष्टि की की १

२(त०. पार्श्वनायचरित्र—अङ्ग्रिष्कं संखंककीर्तिः । पत्र सं० १२०। धा० ११×५ इ'व । प्राचा— संस्कृत । विषय-पार्श्वनाय का जीवन वर्षान । र० काल १५वीं शताब्दी । के० काल सं० १८८८ प्रयम वैशास सुकी ६ । पूर्ण । वे० सं० १३ । का यस्त्रार ।

२१८१. प्रति सं०२ । पत्र सं० ११० । ले० काल सं० १८२३ कालिक बुदी १० । वे० सं०४६६ । का सम्बार ।

२१८२, प्रति सं० ३ । पत्र सं० १६१ । ने० काल सं० १७६१ । ने० सं० ७० । स्न प्रण्यार । २१८३, प्रति सं० ४ । पत्र सं० ७४ से १३६ । ने० काल सं० १८०२ कामुल बुदी ११ । सपूर्ण। ने० सं० ४४६ । क्र प्रण्यार ।

विशेष-प्रशस्ति-

संबत् १८०२ वर्षे फाल्तुनमासे इच्यापने एकावसी बुवे निम्नतं बीजवयपुरनगरमध्येषुत्रावक-पृथ्यप्रभावक- 🖵 श्रीदेवगुरुमिक्तारक भीक्षयक्तवपुलद्वावश्रावकारक साठ भी बीस्तरावणी पठनार्षं ।

२१८४. प्रति सं० ४। पत्र सं० ४२ से २२६। से० काल सं० १८५४ मंगसिर सुदी २। प्रपूर्ण। के० २१६। सामण्डार।

विशेष---प्रति दीवान संगद्री जानवन्त्र की थी।

२ : म्प्रे. प्रति सं०६ । पत्र सं० = १ । ले० काल सं० १७=१ प्र० वैशाख नुदी = । वै० सं० २१७ । च भण्डार ।

विशेष--प्रति खेनकर्मा ने स्वपठनार्थ दुर्गादास से लिखवायी थां।

२१८६. प्रतिसं० ७ । पत्र सं० ११ । ले० काल सं० १८५२ श्वावरण सुदी ६ । वे० सं० १५ । इक् मण्डार ।

> विशेष—पं व्योगीराम ने बपने शिष्य नौनदराम के पठनार्थ संगादिष्णु से प्रतिनिधि कराई। २१८७, प्रति सं २ ८। पत्र सं १२१। ने० काल 🗙। .पूर्ण। वे० सं० १६। व्यू सप्यार। विशेष—प्रति प्राचीन है।

२१८८. प्रति सं ८ ६। पत्र सं ० ६१ से १४४ । ले॰ काल सं० १७८७ । सपूर्ण । वे० सं० १६४५ । इ. सन्दार ।

विश्वेच—इसके प्रतिरिक्त का मण्डार में ३ प्रतियां (वै० सं० १०१३, ११७४, २३६) का तथा घ मण्डार में एक एक प्रति (वै० सं० ४६६, ७०) तथा का मण्डार में ४ प्रतियां (वे० सं० ४४६, ४४६, ४४७, ४४०) का सथा ट मण्डार में एक एक प्रति (वै० सं० २०४, २१८४) और हैं।

२१८६. पारर्वनायवरिक—रईर्थु। पत्र सं० ⊏ से ७१ । घा० १०६ँ×४ इंच। भाषा—घरभंता। विकस—करित्र। १० काल ४ । से० काल ४ । धपूर्वी। वे० सं० २१२७ । ट अध्वार।

२१६०. पार्श्वनाथपुराया----शूक्षरहास । मन सं० १२ । मा० १०६/४५ १ जा । माना-हिन्दी । विवय-पार्श्वनसम्बद्धाः निवन वस्ति । १० काम सं० १७६६ वालाव सुनी ५ । से० काल सं० १८३३ । पूर्ण । वे० स० ३५६ । का क्ष्मार । t=0 ]

काठ्य एवं चरित्र

١,

२१६१. प्रति सं०२ । पत्र सं० दृष्ट् । ले० काल सं० १९२६ । वे० सं० ४४७ । इस अण्डार । विकोच—सोन प्रतियां धीर हैं।

२१६२. प्रति सं० ३। पत्र सं० ६२ । ते० काल सं० १८६० माह बुदी ६ । वे० सं० ५७ । म

मण्डार ।

भण्डार ।

२१६३. प्रति सं ८ ४ । पत्र सं ० ६३ । ले० काल सं ० १८६१ । वे० सं० ४५० । ऋ भण्डार ।

२१६४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १३६ । ले॰ काल सं० १८६४ । वे० सं० ४५१ । ऋ भण्डार ।

२१६४. प्रति सं०६। पत्र सं०१२३। ले॰ काल सं०१८८१ पौष सुदी १४। वे० सं०४४३। अर

रे१६६. प्रति सं०७ । यत्र सं०४६ ते १३० । ते० काल सं०१६२१ सावन बुदी १ । वे० तं० १७४ । इ. अच्छार ।

. २१६७. प्रति सं० = । पत्र सं० १०० । ते० काल सं० १८२० । वे० सं० १०४ । ऋ अपदार । २१६= प्रति सं० ६ । पत्र सं० १३० । ते० काल सं० १८५२ फाग्रुस बुदी १४ । वे० सं० १० । छ

भण्डार ।

विधोय—जबपुर मे प्रतिक्षिप हुई थी। सं०१०५२ में झूलकरल गोघाने प्रतिक्षिप की। २१६६. प्रति सं०१०। पत्र सं० ४६ से १५४। से० काल सं०१६०७। प्रपूर्ण। ये० सं०१०४। स्म अप्यार।

२२००. प्रति सं०११ । यत्र सं०६२ । से० काल सं०१८६ घाषाड बुदी १२ । बे० सं०१८ । स्र भण्यार ।

विशेष--फतेहलाल संबी दीवान ने सोनियों के मन्दिर में सं० १६४० आदवा सुदी ४ को बढाया।

इसके प्रतिरिक्त का अण्डार में तीन प्रतियां (वे० सं० ४४४, ४०६, ४४७) जा तथा ज अण्डार में एक एक प्रति (वे० सं० ६६, ७१) के अण्डार में तीन प्रतियां (वे० सं० ४४६, ४४२, ४४५) ज अण्डार मे ४ प्रतियां (वे० सं० ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४) का अण्डार में एक तथा जा अण्डार में २ (वे० सं० १४६, १, २) तथा ट अण्डार में वो प्रतियां (वे० सं० १६१६, २०७४) घोर हैं।

२२०१. प्रशुक्तचरित्र—पं क्ष्महासेनाचार्यै । पत्र सं० ४६ । स्ना० १० $_{\pi}^2 \times \pi^2$  इक्षा । मृत्या-संस्कृत । विवय-चरित्र । र०काल  $\times$  । के० काल  $\times$  । सपूर्त्य । वे० सं० २३६ । या अध्वार ।

२२०२. प्रति सं० २ । पत्र सं० १०१ । ले० काल 🗴 । वे० सं० ३४४ । व्य अण्डार ।

२२०२. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ११० । ते० काल सं० १४६१ ज्येष्ठ बुदी ४ । वे० सं० १४६ । स्मृ भण्यार ।

विशोष—संवत् १४६५ वर्षे ज्येष्ठ दृषी चयुर्वीकि हुस्वास्तरे सिडियोगे मूलनक्षत्रे श्रीमूलसंबे नंधान्ताके बसारकारगरोः सरस्वतीगच्छे श्रीकुंबकुंदावार्धान्यवे व० श्रीचमर्गविदेवास्तरपट्टे म० श्रीशुभवन्तदेवास्तरपट्टे भ० भीजिलार्थस देवास्तररष्ट्रे २० श्री प्रभावन्त्रदेवास्तिष्ठिष्य पंडणावार्य श्रीवर्षवन्द्रदेवास्तदाग्नाये रामसरनगरे व्यविद्यमवैत्यासये व्यवेत-वालाव्यये कांटरावालगोने सा० वीरमस्तद्रमार्या हरपण् । तत्पुत्र सा० वेता तद्भार्या बीस्त्रा तत्पुत्री ही प्रथम साह सर्वा द्वितीय साह पूना । सा० दामा तद्भार्या गोगी तथोः पुत्रः सा० वोदिष तद्भार्या हीरो । सा० धूना तद्भार्या कोइन तथोः पुत्रः सा० वरहत् एतेषां मध्ये नित्रपूत्रापुरदरेश सा० वेलास्थेन इदं श्री प्रश्नुम्न वास्त्रविकास्य झानावरशीकर्म्य समावि निमित्तं सरपात्रायमं श्री पर्म गटाय प्रदत्त ।

०२०४८ प्रयुक्तचरित्र — प्राचार्य सोमकीश्वि । पत्र सं०११४ । घा० १२४५३ रखा । जावा—संस्कृत ! विद्रय—चरित्र । र० काल सं०१४३० । ले० काल सं०१७२१ । यूर्ण । वे० सं०१४४ । का अध्वार ।

विशेष—रवना संवत् 'क्र' प्रति में से है। संवत् १७२१ वर्षे आसीज विद ७ शुक्र दिने लिस्तिनं भावह ( प्रापेर ) मध्ये लि आरि प्रावार्थ भी महोचंद्रकोतिनी । लिखितं जोलि श्रीघर ॥

२२०४. प्रति स० २ । पत्र सं० २४४ । के० काल सं० १८८६ संयक्तिर सुदी ४ । वे० सं० १११ । आ भण्डार ।

विशेष-लेखक प्रसस्ति प्रपूर्ण है।

भट्टारक रलभूषण् की साम्नाय में कासलीवाल गोत्रीय गोवटीपुरी निवासी श्री राजलालजी ने कर्मोद्य 💐 ऐलिक रूर साकर हीरालालजी से प्रतिलिधि कराई ।

२२०६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १२६ । ते० काल 🗴 । सपूर्ण । वै० सं० ६१ । वा अण्डार ।

२२०७. प्रति सं० ४। पत्र सं० २२४। ले॰ काल सं० १८०२। वे॰ सं॰ ६१। घ अध्वार।

विगेय-हांसी (फांसी ) वाले श्रेया श्री डमझ मयवाल आवक ने ज्ञानावर्शी कर्म क्षवार्च प्रतिविधिं करवाई थी। एं० जयरामदास के शिष्य रामचन्द्र को समः शु की गई।

२२०८.प्रति सं० ४ । पत्र सं० ११६ से १६५ । ले० काल सं० १८६६ सावन सुदी १२ । वै० र्स० ४०७ । इक मण्डार ।

विशेष—निक्यतं पंडित संग्रहीकी का मन्तिर का महाराजा भी सवाई जगतसिंहजी राजमध्ये सिक्षी परिवर गोर्द्ध नदासेन म्रात्मार्थ ।

२२०६. प्रति संट ६ ! एक सं० २२१ । ले॰ काल सं० १८३३ आवरण बुद्धी ३ । वे० मं० १६ । छ। भण्डार ।

.विशेष — पंक्ति सवाईराम ने सांगानेर में प्रतिखिप की थी । वे ब्रा॰ रत्नकृतित्वी के शिष्य थे।

२२४८. प्रतिसं० ७ । यम सं० २०२ । ले० काल सं० १०१६ मार्गामीये सुदी १० । वे० स० ६३१५। अरुप्तारा

विशेष---वसतराम ने स्वयक्तार्थ प्रतिक्रिप की बी ।

ME WORLD !

्र २२११. प्रति सं० मः। पत्र सं० २७४ । ते० काल सं० १८०४ भावता बुरी १ । वे० सं० ३७४ । स्य सम्बद्धार १

विशेष--- सगरचन्दजी बांदवाइ ने प्रतिसिधि करवामी थी।

. इसके स्रतिरिक्त का अच्छार में तील अतियां ( वे॰ सं॰ ४१६, १४८, २०८६ तथा क अच्छार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ १०८ ) धौर है।

२२१२. प्रशुक्तचरित्र "ापत्र सं० ४०। या०११×४ ईच। प्राया-संस्कृत । विषय-चरित्र । र०काल ×ो ते०काल ×। प्रपूर्ण। वे०सं० २३४ । च अच्छार ।

२२१३, प्रयुक्तचरित्र—सिंहकवि । पत्र सं॰ ४ से ८१ । सा० १० $^3_2$ ४४ है इंच । आया-स्रपर्धं सः विषय—चरित्र । र० काल × । ले० काल × । स्पूर्णं । वे० सं० २००४ । क्ष अध्वार ।

२२१४. प्रयुक्तचित्रभाषा—सकालाला। पत्र सं॰ र०१। मा॰ १३४१ इझा। भाषा-हिन्दी (गय)। विषय-चरित्र। र॰ काल सं॰ १८१६ ज्येष्ठ हुदी ४। ले॰ काल सं॰ १८३७ वैशाल हुदी ४। पूर्णा । वै॰ सं॰ ४९४। इ. भष्यार।

२२१४८. प्रति सं०२ । पत्र सं०३२२ । ले० काल सं०१६३३ यंगसिर सुदी २ । वे० सं०४०६ । अक सम्बार ।

> २२१६. प्रति सं० १ । पत्र सं० १७० । ले० काल 🔀 । वे० सं० ६३८ । च अण्डार । विशेष—-रविता का पूर्ण परिवय दिया हुन्ना है ।

२२१७. प्रशुक्तव्यरित्रभाषा\*\*\*\*\*\*। पत्र सं० २७१ । मा० ११३%७३ इत्र । भाषा-हिन्दी गण । विषय-वरित्र । र॰ काल ४ । से० काल सं० १६१६ । पूर्ण । वे० सं० ४२० । आ जण्डार ।

२२१८. श्रीतिकरचरिच— ज्ञरु नेसिब्सा। यत्र संग्रहरा। झा० १२×६ इंच। साथा-संस्कृत। विषय-चरिच। रुकाल ४। ले० काल संग्रहरा संग्रीर दुवी ६। पूर्ण वैश्वंत १२१। इस अध्यार।

२२१६. प्रति संट २ । पत्र संव २३ । लेव काल संव १८६४ । वेव संव ५३० । क भण्डार ।

२२२०. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ३४ । ले० काल 🗙 । सपूर्ण । वे० सं० ११६ । सा अण्डार ।

विशेष--- २२ से ३१ पत्र नहीं हैं। प्रति प्राचीन है। दो तीन तरह की लिपि है।

२२२१. प्रति सं० ४ । पत्र सं० २० । ले० काल सं० १८१० बैशाला । वे० सं० १२१ । सा प्रण्यार । २२२२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० २६ । ले० काल सं० १६७६ प्र० व्यावसा सुदी १० । वे० सं० १२२ ।

२२२३. प्रतिसं०६ । वन सं०१४ । ले० काल सं०१८३१ आवसः सुदी७ । दे० सं०११ । इस कच्चारः

विक्रेय---पं० कोक्सक्त के विक्रम पं० रामकन्त्रती ने जयपुर में प्रतिसिधि की की 1 इसकी दो प्रतियां का क्षकार में ( वे० सं० १२०, २८६ ) और हैं। २२२४. प्रीतिकरचरित्र—जोघराज गोदीका। पत्र सं०१०। घा० ११४८ रखा। नापा-हिन्दी। वयर-वरित्र। र०काल सं०१७२१। ले०काल ४। पूर्ण। वे० सं०६=२। आर जम्बार।

२२२४. प्रति सं० २ । पण सं० ११ । ले० काल × । वे० सं० १४६ । ह्यू अण्डार |

२२२६. रति संट ३ : पत्र सं० २ से ६३ । ले॰ काल ×ा अपूर्ण । वै॰ सं० २३६ । छ अवहार ।

२२२७, अनूबाहुचरित्र — स्क्रानित् । पत्र सं० २२ । झा० १२×४३ इंब । भाषा-संस्कृत । विषय-वरित्र । र० काल × । से० काल सं० १८२७ । पूर्ण । वै० सं० १२८ । झा मण्डार ।

२२२८. प्रति सं २ । पत्र सं० ३४ । ले॰ काल 🗴 । वे॰ सं० ५५१ । क अण्डार ।

२२२६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४७ । ले॰ काल सं० १६७४ पीय सुदी द । वै॰ सं० १६० । स्व सम्बार ।

विशेष—प्रथम पत्र किसी दूसरी प्रति का है।

२२३ . प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३४ । ले० काल सं० १७८६ वैद्याल बुदी १ । वे० सं० ४५८ । च्य जण्डार ।

विशेष---महात्मा राधाकृष्ण (कृष्णगढ) किशनगढ वालों ने सवाई जयपुर में प्रतिलिपि की थी।

२०३% प्रतिसं० ४ । पत्र सं० ३१ । ले० काल सं० १८१६ । वै० सं० ३७ । इद् मण्डार ।

विशेष--- बलतराम ने प्रतिलिपि की थी।

२२३२. प्रति सं०६ । पत्र सं०२१ । ले० काल सं०१ अध्३ मालोज मुद्दी १० । वै० सं०४ १७ । व्या अपकार ।

विशेष---क्षेमकीर्ता ने बीली ग्राम में प्रतिलिपि की बी।

२२३३. प्रति सं० ७। पत्र सं० ३ से १५ । ले० काल ×ं। सपूर्ता । वै० सं० २१३३ । ट मण्डार ।

२२३४, अद्भवाहुचरित्र - तम्बस्यक्रिक्षे । पत्र सं० ४८ । धा० १२६४८ इक्षा । भाषा-हिन्दी । विवय-वरित । र० काल ४ । ले० काल सं० ११४८ । पूर्ण । वे० सं० १११ । क्र वण्यार ।

२२३४. अहबाहुचरित्र—चंपाराअ । पन ले॰ १० । बा॰ १२३४० इता । वापा-हिन्दी गवा । विवय-वरित्र । र० काल ले॰ आवस्स सुरी १४ । ते॰ काल ४। वे॰ ले॰ १६४ । हा वण्यार ।

२२३६. अञ्चलाहुणरिखः\*\*\*\*\*। पत्र सं०२७। या०१३ $\times$ द इखः। जाला-हिन्दी। विषय-वरित्र। १० कलः  $\times$ । सं० कलः  $\times$ । पूर्ण। वे० सं०६ $\times$ । प्राजणारः।

६२३७. प्रति सं०२ । पत्र तं०२०। घा० १६४८ इद्धाः नावा–हिन्दोः | विषय–परित्र । १० काव ४। प्रे॰ काव ४। प्रर्थाः वे॰ सं०१६६। द्वा बच्चार ।,

१२३६. सरतेश्रमें सबः  $\cdots$ ः पठ सं $\circ$  १। सा $\circ$  ११ $\times$ ४ $\frac{1}{2}$  इसः 1 सारा-हिली नसः 1 विषय-विषय : र $\circ$  कातः  $\times$  । तुर्ज । वै $\circ$  सं $\circ$  १५६ 1 सं स्वयार ।

े ए२३६. अविष्यवृक्तवरित्र—यं श्रीधर्। पत्र सं० १००। बा॰ २३४४३ इत्र । श्रामा—संस्कृत । विषय-वरित्र । र॰ काल 🗶 । के॰ काल 🗶 । पूर्ण । वे॰ सं० १०२ । व्या सम्बार ।

विशेष--- ब्रन्तिक पत्र फटा हुवा है। संस्कृत में संक्षिप्त टिप्प्रसा भी दिया हुवा है।

द्दिश्च०, प्रति सं०२ । पत्र सं०६४ । ते० काल सं०१६१४ माघ बुदी ६ । वे० सं०५५३ । क

मध्दार ।

विशेष—प्रत्य की प्रतिनिधि तक्षकगढ में हुई थी। लेखक प्रयस्ति वाला प्रतिम पत्र नहीं है। २२५१. प्रति संठ ३ । पत्र सं० ६२ । ले० काल सं० १७२४ वैशास बुदी १। वे० सं० १३१ । स्र

भवदार ।

विश्वीय—मेहना निवासी साह श्री ईसर सोगाओं के बंध में ने ना॰ राहचन्द्र की आर्या रहणादे ने प्रति-स्थित करबाकर अंडलाबार्य श्रीभूपण के शिष्य कावन्द को कर्मकायार्थ निमित्त दिया।

२२५२ , प्रति सं० ४ । पत्र सं० ७० । ले० काल सं० १६६२ जेठ सुदी ७ । वे० सं० ७४ । घ भवतार ।

विशेष--- मजमेर गढ मध्ये लिलितं मर्जु न-त जोशी सूरदास ।

दूमरी बोर निम्न प्रशस्ति है।

ं हरसार मध्ये हाजा श्री सावलदास राज्ये सम्बल्धालान्यय साह देव मार्या देवलदे ने ग्रन्य की प्रांतिलिपि करवामी थो ।

ः निरुद्धनः प्रति स्तृति क्षा पण सं० ३६ । लेश्यास्त सं० १०३७ आसोज सुदी ७ । पूर्ण । वै० सं० ५६६ । अस्यार ।

विनेष---लेखक पं० गोवर्द्ध नदास ।

श्रद्धप्त. अति सं• ६। पत्र सं• ८६। ते॰ काल ×। वे॰ सं॰ २६३। **च** अध्यार।

२२.४.४. प्रति सं**० ७। पत्र** सं० ५०। ले० काल ×। वै० सं० ५१। सपूर्ण। इद्या अण्डार।

विशेष-कही कही कि शब्दों के मर्थ दिये गये है तथा बन्त के २४ पत्र नही लिखे गये है।

२२४६. प्रति सं० ≒। पत्र सं० ६४ । ले० काल सं० १६७७ प्राक्षात सुदी २ । वे० सं० ७७ । स्व कर्मार ।

विशेष-साधु लक्ष्मेरा के लिए रचना की गई थी।

... ररेक्षणः अति संबद्धायत्र संवद्धाः तेव काल संव १६६७ आसोज सुक्षी है। वेव संव १६४४ । ट मध्यार ।

२२४८. अविष्यदत्तचरित्रआया—पत्नालाल चौधरी । पण सं १००। सा० ११३४७६ हुँ हुँ । आक्ट-क्रिकी (पद्य) । विशव-व्यक्तिया । रू. साल सं० १६६७ । ते० काल सं० १६६० । वूसी । वै० र्क० ४४४ । क्र जनवार । २२४६. प्रतिसं०२ । पत्र सं०१३४ । ले० काल × । वे० सं०४४४ । का मण्डार ।

२२४०. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १३= । से० काल सं० १६४० । वे० सं० ५४६ । क मण्डार ।

२२४१. ओज प्रयन्य—पंदितप्रवर बङ्गालाः पत्र सं०२६। छा०१२ $^*_4$  $\times$ ५ इंगः। मावा—संस्कृतः। विषय—काम्यः। र०कालः  $\times$ । ले०कालः  $\times$ । पूर्णः। वे०सं०४७७। क्रम्बस्थारः।

२२४२, प्रतिस०२ । पत्र सं०४२ । ले० काल सं०१७११ घासोज बुदी ६ । वे० सं०४१ । ब्रपूर्ता। स्र सम्बद्धाः

२२४३. भौमचरित्र—भ०रह्नचन्द्र । पत्र स०४३ । धा०१०४५ हम्र । भाषा-संस्कृत । विषय-वरित्र । र०काल ४.। ते०नाल सं०१६४६ फागुल बुदी १ । पूर्ण । वे०सं०४६४ । इत्र अध्वार ।

२२४४. संगलकलशमहामुनिचतुष्पदी—रंगिवनयगिषा । पत सं० २ से २४ । सा० १०४४ इक्स नः भाषा-हिती (राजस्थानी) विषय-चरित्र । र० काल सं० १७१४ बावरा सुदी ११ । से० काल सं० १७१७ । सपूर्ख । वे० मं० =४४ | इस क्षण्यार ।

> विशेष-चोतोड़ा शाम में भी रंगविनयगरिंग के शिय्य स्थामेर श्रुनि के बाबनार्थ प्रतिनिधि की गयी सी । राग भन्यासिरी--

> > एह वा मुनिवर निसदिन गाईवह, मन सुधि ध्यान सनाइ। पुष्प पुरूषणा प्रसा बुसातां सतां पातक दूरि पुलाइ ।।१।। ए० ।। शांतिवरित्र थकी ए वजपई कीथी निज नित सारि। मंगलकलसमुनि सतरंगा कहा। ग्रुण भातम हितकारि ॥२॥ ए० ॥ गर्क करतर युग वर ग्रुस आगलंड श्री जिनराज सुरिंद । तमु पट्टबारी सूरि विरोवस्त्री भी जिनरंग मुल्लिस ॥४॥ ए० ॥ तालु सीस मंगल सुनि रायन्त करित कहेउ स सनेह। रंगविनय बाबक मनरंग सु जिन पूजा फल एह ॥५॥ ए०॥ नगर धभयपुर प्रति रलिखामणुउ जहा जिन गृहचउसाल । मोहन मुरति बीर जिएांदनी सेवक जन सु रसाल ।।६।। ए० ।। जिन यनद्रवित सोवत भ्रणी बुला देवल ठाम । जिहां देवी हरि सिख नेह नहइ पूरइ बंद्धित काम ॥७॥ ए० ॥ निरमल नीर भरववं सोहदं वर्षा ऊंग महेरवर नाम। भाप विभाता अमि भवतरी कीचड की मृति कामु सद्मा ए॰ ॥ ः जिहां किए। भावक समुख विरोमणी बरन गरंग नउ जासा । मी नारावणुदास सराहिवइ मानइ जिलावर बाला ।।१।। ए० ।।

सासु तएएइ सासह ए चउपई कीथी अन उज्जात । सिकन्ड उद्धा वे इहां मासियन निम्ना हुन्कर ताल ।।१०।। ए० ।। सासएा नायक भीट असार थी चउनी वसीय प्रमाए ।। मिएस्साई सुलिस्साई ने नर मानसु धारवाई तासु क्ल्याए।।११।।ए०।। ए संबंध सरस रस सुल जरवड मान्य विस्तृताल ।।११।।ए०।। एह वा प्रनिवर निस्ति विन गाईयह सर्व गामा हुहा।। १२१।।

इति श्री संगलकलसमहाधुनिषउपही संपूर्तिसम्यस्य सिक्षिता श्री संवत् १७१७ वर्षे श्री सासीज सुदी विवय इसभी वासरे श्री वीतोडा महाबासे राजि श्री परताप्तिहत्री विजयराज्ये वाचनाचार्य श्री रंगविनस्याणि विज्य सिम्बह ब्यामेट सुनि सारमभेयसे सुनं जवतु । कत्वारामस्तु लेकक पाठकयोः ।।

२२४ ४. सदीपालाचरित्र — वादित्रभूष्या। पत्र सं०४१। बा०११६ ४६ इक्का। भाषा-संस्कृत। विवय-वरित्र। र०काल सं०१७३१ श्रावरण सुदी१२ (छ)। ले०काल सं०१-१८ कालुण सुदी१४। पूर्ण। वे० सं०१६६। कालप्यार।

विशेष--- जाँहरीसाल गोदीका ने प्रतिसिपि करवाई ।

२२४६. प्रति सं ० २ । पत्र सं ० ४६ । ने ० काल 🗴 । वे० सं० ४६१ । 🖝 भण्डार ।

२२४७. प्रति सं०३ । यत्र सं०४२ । ले० कालासं०१६२८ कालगुरा सुदी१२ । वे० सं०२७१ । व्य सक्तार ।

विशेष--रोहराम वैद्य ने प्रतिलिपि की थी।

२२४८. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४४ । ले॰ काल 🗴 । वे॰ सं॰ ४६ । छ प्रवहार ।

२२४६. प्रति सं० ४। पत्र सं० ४५ । ले॰ काल 🗴 । वे॰ सं० १७० । ह्यू भण्डार ।

२२६०. सदीपाकाचरित्र—अभ० रक्तनन्ति । पत्र सं० ३४ । सा० १२४६६ इक्काः आया—संस्कृतः । क्रियस—परित्र । र०कालः ४ । से०काल सं० १०३६ आध्या दुरी ६ । पूर्णः । वे० सं० ५७४ । क्रुप्पदार ।

२२६१. महीपासचरित्रभाषा— नषमला। पत्र सं०६२ । मा०१३४१ इ.स. । आषा-हिन्दी गणः । विस्त-चरित्र । र०काल सं०१६१८ । वे०काल सं०१६३६ आवसायुदी ३ । वे०सं०५७४ । क्रमध्यार ।

विशेष-पूलकर्ता चारित्र सूबसः।

२२६२. प्रति सं० २ । पत्र शं॰ १६ । ते॰ काम सं॰ १६३१ । ते॰ सं॰ १६२ । क सम्बार । विशेष----प्रारम्भ के ११ नये पत्र सिके हुए हैं ।

कवि प्ररिक्य-नमनम समामुक काथलीनाल के विष्य थे। इनके पिताबह का नाम दुलीकन तथा पिता का नाम विकल्पन था। २२६३. प्रति सं० ६। पण सं० ५७। लेव काल सं० ११२६ व्यवस्य सुवी ७३ पूर्ण। वै० सं० ६६३। भाजपतार।

२०६५. मेघदूत-काक्षितासा । पत्र सं० २१ । सा० १२४५ है इत्र । नावा-संस्कृत । विषय-काव्य । १० काल ४ । ते० काल ४ । सपूर्ण । वे० सं० ६०१ । क सम्बार ।

२२६४. प्रति सं०२ । पत्र सं०२२ । ले० काल ×ः वे० सं०१६१ । का अण्डार ।

विजेष---प्रांत प्राचीन एवं सस्कृत टीका सहित है। पत्र जीर्रा है।

२२६६. प्रति स० ३ । पत्र सं• ३१ । ले० काल 🗵 । सपूर्ण । वे॰ सं० १६६६ । ट अण्डार ।

विशेष--प्रति प्राचीन एवं संस्कृत टीका सहित है।

२२६७. प्रति सः ४ । पत्र सं०१६ । ले॰ काल सं०१६४४ वैद्याल सुदी २ । वे० सं० २००४ । ह प्रथार ।

२२६८. मेघदूनटीका—परमहंस परिजाजकाचार्य 1 पत्र संग्या । माग १०३४४ इ**स** । माग-संस्कृत । निवय-काव्य । र० काल संग्रेथ४ भावता सुवी ७ । पूर्ण । ते० संग्रेथ १६१ । का अण्डार ।

२२६६. यशान्तिसक चन्यू—सोस्रदेव सूरि। पत्र सं०२४४। आ० १२६४६ इ.स.। आवा-संस्कृत गच पप । विवय-राजा यशोधर का जीवन वर्शन । र० काल श्वक सं० ६०६१ ले० काल  $\times$ । सपूर्य । वे० सं० ६५१। का अध्वार ।

विशेष-कई प्रतियों का मिश्ररण है तथा बीच के कुछ पत्र नहीं हैं।

२२७०. प्रति संट २ । पत्र सं• ५४ । ले• काल सं० १६१७ । वे० सं० १८२ । द्या अध्यार ।

२२७१. प्रतिसं० ३ । यत्र सं० ३५ । ते० काल सं० १५४० कालुए। सुदी १४ । वे० सं० ३५६ । इस सम्बार ।

विशेष-करमी गोधा ने प्रतिनिधि करवाई थी। जिनवास करमी के पुत्र वे।

२२७२. प्रति सं० ४ । पत्र सं॰ ६३ । ले॰ काल 🗴 । वै॰ सं॰ ६६१ । 🖝 अपकार ।

२२७३. प्रति सं० ४। पत्र सं० ४५६। ते० काल सं० १७५२ मंगलिर बुदी ६। वे० सं० ६५१। क्र सम्बार।

विशेष-—यो प्रतियों का निक्षण है। प्रति प्राचीन है। कहीं कहीं किटन सकों के प्रयं दिये हुये हैं। संवादती में नेमिनाय चैत्यालय में य॰ बगल्कीर्ता के विषय पं॰ दोदराज के पठनायें प्रतिलिपि हुई थी। २२७४. प्रति सं० ६। यच सं० १०२ से ११२। ले॰ काव प्राम्मपूर्ण। वै० सं० १८०८। ट

तम्बार । १९७४: करास्तिवसम्बन्धु दीका-भृतस्तारार । पत्र सं० ४०० १ मां० १२×६ ४वा । माना-संस्कृत । विचय-काम्य । २० काल × । ते० काल सं० १७१९ वासीय सुधी १० । पूर्व । वै० सं० १३७ । का मान्यार ।

विश्वेष-मूत्रवर्ता होवदेव सुरि ।

२२७६. बरास्तितसकाचन्युरीका """ । पत्र सं० ६४६ । बा० १२३% ७ इक्क । आवा—संस्कृत । विषय-काम्य । र० काल 🗶 । ले० काल सं० १६४१ । पूर्ण । वे० सं० १६६ । क जण्डार ।

२२७७. प्रति सं० २ । पत्र स॰ ६१० । ते० काल × । वे० सं० ५८१ । क अण्डार ।

२२७८. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ३०१ । ले॰ काल × वै० सं० ४१० । क अण्डार ।

२२७६. प्रति सं०४ । पत्र सं०४०६ से ४१६ । ले० काल सं०१६४ ⊂ । ब्रपूर्ण । वै० सं०४ ८७ । का सम्बर्गः

२२८०, धरोधरचरित—सहाकवि पुस्पदस्त । पत्र तं० ६२ । धा० १०४४ इक्का । भाषा-धरफांश । विषय—विष्य । र० काल ४ । ले० काल तं० १४०७ सालोज सुदी १० । यूर्ण । वे० तं० २४ । इस मण्डार ।

िष्णेव संवस्तरिकार १४०० वर्षे प्राथितमार्ग जुक्राको १० नुष्णवासरे गरिमन वन्त्रपूरीपुर्गहालीपुरिवरावकाने महाराजाधिराज्यसमस्तराजावसीनेज्यमस्त विकानीव उद्योक्तक मृरिजाण्यतस्युद्धाहिराज्ये तहिजयराज्ये श्रीनाहाः
सैवें प्रायुर्गानिये पुण्तराज्ये महारक भी वेसेन वेदास्तराष्ट्रं महारक भी वेसेन वेदास्तराष्ट्रं महारक भी वेसेन वेदास्तराष्ट्रं महारक भी व्यवस्ति वेदास्तराष्ट्रं महारक भी कावनेन वेदास्तराष्ट्रं महारक भी सहक्षाति वेदास्तराष्ट्रं महारक भी सहक्षाति वेदास्तराष्ट्रं महारक भी अवनेन वेदास्तराष्ट्रं महारक भी सहक्षाति वेदास्तराष्ट्रं महारक भी सहक्षाति वेदास्तराष्ट्रं वेदास्तराच्यानाये प्रतिकानयो मंतिनामोवे सात्रु भीवस्ता सात्रिक्त प्रतिकानये मंतिनामोवे सात्रु भीवस्ता सात्रिक प्रतिकानये भीवस्ता नेत्रिक प्रतिकानये महित्रा सात्रिक प्रतिकानये महित्रा सात्रिक प्रतिकानये महित्रा सात्रिक प्रतिकानये स्वाधिक प्रतिकानये स्वाधिक प्रतिकानये स्वाधिक प्रतिकानये सहस्ता हरियेण्येदा, वर्षा पठनार्थं । विश्वत पं विज्ञानस्त्रीक स्त्रु स्त्रिक स्त्रिक स्वाधिक ।

२२८२१. ब्रिसिस्ट २ । पत्र सं०१४४ । ले० काल सं०१९३६ । वे० सं०४६८ । क्रमण्डार । विशेष—क्हो कही संस्कृत में टीकाभी वीहुई हैं।

२२ स्ट२. प्रति **सं०३ ।** यत्र सं०६० से ६८ । ले० काल सं०१६२० भादोग्गा प्रपूर्ण । दे० सं०२ ८८ ८ । व मध्यार ।

विक्रीय — प्रतिविधि झामेर मे राजा भारतल के झालनकाल में नेबीश्वर जैल्लालय में की यई थी। प्रशस्ति अपूर्ण हैं।

१२८३. प्रति सं० ४ । तम सं० ६३ । ले० काल सं० १८२७ खासोज सुवी २ । वे० सं० २८६ । च अच्चार ।

२२ च ४ प्रति सं०४ । पत्र सं० ६६ । ले॰ काल सं० १६७२ मंत्राहिर सुदो १० । के सं० २८७ । च अभ्यार ।

३२-४. प्रति संव ६ ! एव संव कर ! मे व काम X.1 वे कांव २१२६ ! ह अध्यार !

देशम≒. यक्सोधरणरिय—अ० संख्याकीरिया। वन तं० देश । मा० १०≩×४ १व्य । जाया-संस्थ्य । विषय-राजा मंत्रीचर का जीवन वर्सन । र० नान × । ते० काल × । युर्जी कि संक १व४ । व्य निर्धार । २२००. प्रति सं० १ । पत्र सं० ४१ । ते० काल 🗴 । वै० सं० ४१६ । क अव्हार ।

न्दम्म, प्रतसं २ ३ । पत्र सं०२ से ३७ । से० काल सं०१७६४ कालिक सुदी १३ । प्रपूर्ण । वैद सं०२ पर । चायचार ।

२.५८६. प्रतिसं २ । पत्र सं० ३८ । ले० काल सं० १८६२ आसोज सुदी ६ । वै० सं० २८६ । वर्ष कच्चार ।

विशेष-पं नोनिधराम ने स्वपठनार्थ प्रतिसिध की बी।

२२६०. प्रतिसं० ४ । पत्र सं० १६ । ले∘ काल सं० १६ ५५ मासोब सुदी ११ । वे∘ सं० २२ । इङ् अच्छार ।

२२६१. प्रति संब्धायम तंब्दा तेब काल संब्दर फाउरण सुबी १२ । पेब संब्दर प्रमाण भण्यार ।

> भ-२६२. प्रति सं०६ । पत्र सं०६६ । ति० काल 🗶 । वै० सं०२४ । 🜉 अध्वारः । विलेष-----प्रति प्राचीन है ।

२२६२. प्रति सं० छ । पत्र सं० ४६। कै० कान सं० १७७५ चैत्र बुद्धी ६। वे० सं० २५। ह्यू प्रथमर।

विशेष----प्रशस्ति-- संबस्तर १७७१ वर्षे विशी वैत्र वृत्ती ६ वेबक्यार । बहारक-विरोध्त बहुएक थी जी १०६। थी देनेटकीस्तिनी सस्य प्रामाधिकायि मात्रार्थं भी क्षेत्रकीस्ति । यंश्व वोक्षकत्व ने बसई प्राप्त में प्रतिसिद्धं की की-मन्त में यह प्रीर विका है---

संबत् १३%२ मेली भौते प्रतिष्ठा कराई सरवता में तविस्थी स्टीडसाजता उपजो ।

२२६४. प्रति सं० मा । यत्र सं० २ से ३मा ले॰ काल सं० १७म० सायात बुदी २ । अपूर्ण । दे० वं० २६ । का अच्छार ।

२२६४. प्रति सं० ६ । पत्र सं० ११ । ते० काल × । वे० सं० ११४ । व्य जल्हार ।

नियेष---प्रति समित्र है। ३७ मित्र हैं, गुगककालीन प्रवाद है। ४० गोवर्ड नजी के शिश्य ४० टोडरमल के लिए वैकिकिय करवार्द थी। प्रति वर्कतीव है।

२२६६. प्रति सं०१० । पत्र सं० १२। के० काल सं० १७६२ वेष्ठ सुवी १४। प्रपूर्ण । के० सं० ४६३। स्र नकार ।

विशेष--- बाचार्य गुजवन्त्र ने टॉक में प्रतिसिपि की बी 🌃 🗥 🗥 🗥 .

च्च नम्बार में एक प्रति ( वे॰ वे॰ १०४ ) क नम्बार में वी प्रतिमां ( वे॰ १०६ , ११० ) बोर है। वर्षर ७. वरी वर्षरिक चार्यक बेग्रानामां | पंच संदे ७००। बोर ११४४ देखे। माना-संस्कृत ।

विषय-विषय । १० काल 💢 । तें व काल सं ० १=३२ वीच चुरी १२ । वै० सं ० १६२ । के मध्यारे ।

स्परका स्वीत संद स्ता प्रति संह हम् । लेल मान संद १४८४, सातन सुदी हरे । वेल संव १४२ । स विशेष-वह ग्रन्थ पौमसिरी से बाचार्य भ्रवनकीति की शिष्या बायिका मुक्तिश्री के लिए दयासन्दर से सनाया तथा, वैद्याल सुरी १० सं० १७६५ को मंडलानार्य श्री धनन्तकीत्तिजी के लिए नायरामजी ने समेपित किया। श्रद्ध. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४४ । ते० काल × । वे० सं० ६४ । घ मण्डार । \* .SX10 विशेष-प्रति नवीन है। भ्रे २००, प्रति सं० प्र । पत्र सं० स्थ । से० काल स० १६६७ । वै० सं० ६०६ । क मण्डार । विशेष-मानसिंह यहाराजा के शासनकाल में बामेर में प्रतिलिपि हुई। - 130% म ११९ ् २३०१. प्रति संक क्षेत्र के १३१ ते काल संव १०३३ वीय सुदी १६। वे० संव २१ । छ 4,1,04 मन्दार । विशेष---समार्थ-असार् सें.पं • असकराम, ने.नेमिनाम चैत्यालय, मे.प्रतिनिधि की.भी । . २३०२. प्रति संव ६। पत्र संव ७६। तेव काल संव भारता बुदी १० वि≉ संव ६६ । वा भण्डार । 🔭 🔻 🖓 . विशेष--शेवहसूलवी:के प्रद्वार्थ पांडे बो,स्थनकास ने प्रतितिपि कराई थ्री । महासूनि ग्रुएकीर्ति के उपदेश के सत्थकार ने यन्य की रचना की थी। 1513.84 ंके के कार्**वेदेकके, सरोधारकरिश्चलकाविराजस्**रित पद्मारं २ से ३२ । तमान ११४४, दश्च ते सामा-संस्कृत । विका-करियानात्राः वास्तुः अन्यः संक करवात्रां १०३६ त वपूर्याः वेत्रतां व पश्चनात्रां अध्यारः । . . . . . २३८% प्रति संट २ । पत्र संट १२ । लेट काल १८२४ । वेट संट १६५ । व्हें प्रवाह । हैं अ २३०४. प्रतिस्तंक केतालक क्रंड (क्रिके १६ क्रिके काल संबंध धीम अस्पूर्ण । वेट संट पर । च West & Breiter in विशेष-लेखक प्रशस्ति दापर्ग है। २३०६. अकि संव ४ । पत्र संव २२ । नेक माल ४ । वेव संव २१३६ । ट. भण्डार । ... २३०७. वरोधरचरित्र-प्रतादेव । पत्र सं० ३ ते २० । तमारू १०४४} दम । सामान्संस्कृतः। १ निवयु-बरिष १ र० कास 🗙 १ से० कास 🔀 । सपूर्ण । जीर्ण । वे० सं० २५१ । च अध्यार 🚻 २३८८. वराधिरचरित्र-वासवसेन । पत्र सं० ३१ । बा० १२×४ हे हवा । जावा-संस्कृत । जियमा विषय । इ<u>० काल सं० १४६५ वाच सुदी १२ । पूर्ण । वै० सं० २०४ । व्य</u>ावस्थार । स्वित्य । १० काल सं० १४६५ वाच सुदी १२ । पूर्ण । वै० सं० २०४ । व्यावस्थार ।

वित्त देश्य वर्षे नावनाने कृष्णुक्ये हाववीवित्रने बृहस्तविवासरे वृत्तकाने राव बीतासरे राज्यावर्त-प्राप्त के प्रत्या के प्रत्या के कृष्णुक्ये हाववीवित्रने वृत्तकाने राव बीतासरे राज्यावर्त-प्रत्या के बीताने प्रतास वाचील नाव कररे शीवावितान निर्णुक्तासरे कीत्रकानेकालकारको जाराज्या नावनानेकाले के प्रतास की बीताने प्रतास वाचील नाव कररे शीवावितान निर्णुक्तासरे कीत्रकानेकालकारको जाराज्या नावनानेकाले नंबामनामे धीकंदकंदावार्यान्वये महारक श्रीपपानंदि देवास्तरपृहे भ ्श्री शुभवन्द्रदेवस्तरपृहे भू० श्री जिलावन्द्रदेवास्त-राष्ट्रे य० थी मुमाबद्भवेवास्त्वास्मावे इंदेलहालान्ववे दोशीवोत्रे या. तिहुत्या तुम्मार्ग होली त्योप्रवास्त्रयः स्वयम सार इसर दितीय टोहा तृतीय सा. उत्हा ईसरभार्या मृज्यिको तुथोः पुत्राः चुत्वारः प्रृह्, सार बोह्य द्वितीय सा. प्रूणा तृतीय सा. ऊपर चपुर्व सा. देवा सा. लोहट प्राया लिलताने तथी: पुत्राः पंत्र प्रयम वर्षनसा हितीय सा. भीरा हतीय खुणा बतुर्व होना पंत्रम राज्य सुणा आंची प्रणासिर तथीपुत्र नगराज साम्र ऊपर नाया उपनिशे तथी: पुत्री ही प्रयस साला हितीय खरहथ- सां देवा भावा शासिरि तेवा पूत्र बनिते विक धर्मदास मार्वा धर्मश्री विरंजी धीरा भावा रसावी सा. टीही भाके हैं बृहद्भीला केंबी सुहार्की तरपुंच्यान पुष्ये शीलवान सा. नाल्हा तद्भीवी नेवंका श्री सार्व उत्हा आर्था बाली तयोः पत्र सा. डालु सञ्चार्या डलसिटि 'ऐतिवामध्ये' बनुविधदान' वितरसीशार्कनिर्विध बार्शतक्रां कर्या प्रति-पालक शावधानेनः जिल्लाका प्रश्नं हरेता सदरारुपयेकः निर्वाहवेन संगपति साह श्री शोहानामध्येन प्रशं कारणं जिल्लाका पात्राय घटापितं जानाकर्की कर्मक्षय निश्चितं । 1 है। · · क्ष्म्वर्ट्स प्रति सेट वने पर्यातं र ४ से ५४ में लेक कील 🔀 अध्यपूर्ण । वैक्सेंट २०७३ । का अध्यार । िर्देशके प्रति सेंक है । पत्र सेंक हैप । लिक काल सेंक १६६० बैठाल बदी १६ । बैठ सेंक प्रते है । क्र २३११. सुरोधर नरिया ... । पत्र सं ० १७ ते ४४ । प्रा० ११×४% इम । भाषा-संस्थत । विश्वयन्त रित्र। र० काल 🗶 । ले० काल 🗶 । अपूर्ण । ले० सं० १९६१ । 🕊 मण्डार । ्राम्य प्राप्त होते हरे. प्रति, स्रोत हो । पत्र सं ० हैं के श्री के स्रोत के अध्यार के प्राप्त का कार प्राप्त होते क्रमात्रात् । निकेश नेक्रमा**विकारकारक-मारकश**स्त्र । एक्स संश्रासक नामक तुर्×१० दक्कण श्वासंस-सिर्णण प्रतास्त्र विक्रय-मस्ति । स्वामाना व देशवर प्रमाता सुदी देश । के काल संव १६३० मंगसिए सुवी १६१। कुर्य । केंग्र संवर्ध Region, he surped to make his said to be a sub- free number see २३१४. वशोधरचरित्रभाषा-खुशासचंद । पत्र सं ०३७ । बा० १२×५३ हम् १, प्राता-दित्री, प्रवाद विषय-परित्र । र० काल सं० १७८१ कालिक सुदी ६ । मे० काल सं० १७१६ ब्रासीज सुदी १ । पूर्ण । वे० सं० F 17 WITH WE BUT " W . 1" 12 PO Love | at marte ! of the small becomes the large विशेष----प्रशस्ति--मित्री के प्राप्त के प्रमुख्य किया परिवास के स्थापन के प्रमुख्य के प्रमुख्य के प्रमुख्य के प्रमुख्य के प्रमुख्य विष्येन निविद्धतं पं • , ब्रुस्मान वंद् ,सी. वृतविद्योगकी, के वेद्वहें, पूर्व कर्तन्यं , कारता ... १९०० ते .. १०० विवासी विवर्धा की देवस दिवासी आद्. 10 300 3 ( 3000 2 निश्चि विवासी बनाइये कर्च दिवासी बाह्य है।

र्थं १११८. वंशीवं≮वरिम—पत्राताला। पत्र तं∘ ११२। सा० ११८५ इक्षा । प्रापा–हिन्दी गणा। विकास—विदित्त । र०कालं तं० १६३२ सावन बूदी ऽऽ | ले०काल ४ । पूर्ता | १० तं० ६०० । का पण्डार ।

विशेष--पुष्पवंत कृत यशोधर चरित्र का हिन्दी अनुवाद है।

३३१६, प्रति संs २ | प्रत संo ७४ | लेक काल × | वेक संo ६१२ | क भण्डार |

२३१७. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६२ । ले॰ काल 🗴 । वे॰ सं॰ १६४ । छ अण्डार ।

२०१६. वशोक्षरचरित्र— भृतसागर । पत्र सं०६१ । ब्रा० १२×५६ इक्षा । जावा—संस्कृत । विवय— चरित्र । १० काल × । ले० काल सं०१४६४ फाछुस सुदी १२ । दूर्गा वै० सं०५६४ । क्व प्रव्यार ।

५३००, यशोधरव्यस्त्रि— अहारक झालकीचि । पत्र सं०६३ । सा०१२४४ दश्च । जाया-संस्कृत । विषय-वरित्र । र०काल सं०१६४६ । ले०काल सं०१६६० धानोत्र बुदी ह । पूर्ण । वे०सं०२६४ । इस भण्डार ।

विशेष—संबत् १६६० वर्षे मालोजनाते इच्छापले नवन्यांतियो सोमवासरे म्रादिनाववैत्यालये मोजमावाद वास्तव्ये राजाधिराज महाराजाधीमानांत्तपराज्यस्वते धीजूनसंवेदतात्तरात् ने साम्नायेसरस्वतीमच्छे श्रीहुंद्रदृंदावार्यान्त्रये सत्तारहुं महारक भीजपनंदिदेवातरहुं महार श्री सुक्षपद्भवेदा तरहुं महारक श्री जनवन्द्रदेवा तरहुं भीजन्द्र-कीति देवासरवान्त्राये स्केतवालये पान्यक्रमाने सह हीरा तस्य मार्या हात्यस्य । त्यो पुत्रावस्वार । प्रथम पुत्र साह तालु क्रस्यमार्या नीलावे पुत्र वस्ता अध्यक्ष साह तालु तस्य मार्या नामकर्ते तथापुत्रा हो प्रथम पुत्र विर्वाणक्ष साह विरायपुत्र साह विरायपुत्र साह विरायपुत्र सह व्यवस्य साम्यप्त्र सह विरायपुत्र सह विरायपुत्र सह विरायपुत्र सह विरायपुत्र सह विरायपुत्र सह विरायपुत्र साह वर्षणा एत्यपुत्र साह वर्षणा प्रयोग स्वयपुत्र सह वर्षणा स्वयप्त्र सह वर्षणा स्वयप्त्र योगमन्त्र योहित तेनदेवारम योगपत्र स्वयप्त्र स्वयप्ति सम्य वर्षणितं ।

. २३२१. प्रति सं०२। पत्र सं०४६। ले॰ काल सं०१५७७। वे० सं०६०६। का आपडार। विवोच—मद्रा मतिसागर ने प्रतिलिपि की थी।

२२२२. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४८ । ते० कान सं० १६४१ अंगतिर बुदी २ । बै० सं० ६१० । क्र

विशेष—साह श्रीतरमस के पठनार्थ जोशी जगकाण ने मौजमाओद में प्रतिमिधि की थी। · · · · · · · · व क प्रष्टार में २ प्रतियों (वै७ सं८ १०७, ६०=) सीर है।

२३२३. यशोधरचरित्रटिलंग्स्—सभावांद्रं । पत्र संबंधरा । ता १०३८४६ इ.स. । तापा-संस्कृतः । विषय-वरित्र । रक्ताल × । ते≉काल संव ११८५४ वीच बुंदी ११ । पूर्णः । वे० संव ६७६१ । क्षांकालीरः । काव्य एवं चरित्र ]

F39 ]

विशेष--पुण्यरंत इत यशोधर वरिव का संस्कृत टिप्पण है। बादशाह बाबर के वासनकाल में प्रतिसिधि की गई थी।

२३२४. रघुषंशमहाकाव्य-महाकवि कालिहास । पत्र सं० १४४ । बा० १२६×४ । बबा । माया-संस्कृत । विषय-काव्य । र० काल × । ने० काल × । बपूर्ण । वे० सं० ६४४ । ब्रा मण्डार ।

विशेष—पत्र सं० दर से १०५ तक नहीं है। पंचम सर्गतक कठिन सब्दों के सर्प संस्कृत में दिवे हुँगे हैं। २३२५८ प्रति सं० २ । पत्र सं० ७० । ले० काल सं० १६२५ काली बुदी ३ । वै० सं० ६४३ । अग्र प्रण्यार ।

विशेष-कडी प्राम में पांड्या देवराम के पठनार्थ जैतली ने प्रतिलिपि की बी।

२३२६. प्रति संट ३ । पत्र सं० १२६ । ले० काल सं० १८४४ । वे० सं० २०६६ । आ अण्डार ।

२३२७. प्रति सं० ४। पत्र सं० १११। ले॰ काल सं० १६८० भावना सुदी द। दे॰ सं॰ १६४। ख भण्डार।

२३२८. प्रति सं०४ । पत्र सं०१३२ । ते॰ काल सं० १७८९ मंगतर सुदी ११ । वै॰ सं०१४५ । व्यापनार ।

विशेष—हाशिये पर चारों धोर सम्बार्च दिये हुए हैं। प्रति मारीठ में पं॰ मनन्तकीति के शिष्य उदयराव ने स्वपठमार्च निक्षी भी।

२३२६. प्रति सं०६। पत्र सं०१६ से १३४। ले॰ काल सं० १६१६ कार्लिक बुदी ६। सपूर्य। वै॰ मं०२४२। इह अध्वार।

२३३०. प्रतिसं• ७ । पत्र सं० ७५ । ते० काल सं० १८२८ पीच बुदी ४ । वै० सं० २४४ । इङ् भण्डार ।

२५३१. प्रति सं० ⊏। पत्र सं० ६ से १७३। से० काल सं० १७७३ मंगसिर सुदी ४ । अपूर्यः। वै० सं० १९९४। ट भण्डारः।

विशेष-प्रति संस्कृत टीका सहित है तथा टीकाकार उदयहर्व है।

इनके स्रतिरिक्त का भण्डार में प्र प्रतियां (के सं० १०२८, १२६४, १८६४, १८६४, १८६४, १८६४) का भण्डार में एक प्रति (के सं० १४४ [क])। का भण्डार में प्र प्रतियां (के सं० ६१६, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२४)। चा भण्डार में को प्रतियां (के सं० २८६, २६०) का स्रोर सं भण्डार में को प्रतियां (के सं० २८६, २६०) का स्रोर सं भण्डार में को प्रतियां (के सं० २६३, १८६५) और हैं।

२३३२ रघुवंशदीका----मिक्कनाथसूरि। न्यत्र वं०२३२ । बा० १२×५ दृष्ट्यः । त्राचा--संस्कृतः । विवय--काव्यः र०कावः × । ते०कावः × । ३० वं०२१२ । ज्ञाचण्यारः ।

१३३३. प्रति सं० २ । पत्र सं० १० से १४१ । ते० कास × । अपूर्वा | वे० सं० ३६० । वा प्रवहार ।

रेने देश: रचुनात्रीका—पं० सुमति विजयसम्भा । पत्र सं० ६० से १७६ मा० १२×१३ हजा। सावा— संस्कृत । विषय-काम्य । २० कास × । ते० कास × । वसूर्य | वे० सं० ६२७ ।

वियोग--टीकाकाल--

निर्विषहंरस समि संवत्तरे फाल्युनसिर्वेकादस्यां विषी संपूर्णा श्रीरस्तु संगल सदा कर्नुः टीकायाः । विकृतः पुर में टीका की गयी वी ।

२३२४. प्रति सं० २ | पण सं० १४ से १४७ | ले० काल सं० १८४० चैत्र सुरी ७ । सपूर्ण | वे० सं० इत्यत । इक प्रकार ।

विशेष-प्रमानीराम के शिष्य पं० शस्मुराम ने ज्ञानीराम के पठनार्थ प्रतिलिपि की थी।

विशेष-- इन अण्डार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ ६२१ ) और है।

२३२६. रष्टुबंशटीका—समयपुन्दर । पत्र सं०६ । घा० १०१,४५ इक्षा । आया–संस्कृत । विषय– कृष्य । १० काल सं०१६२२ । ले० काल ४ । क्रपुर्ण । वे० सं०१ = क्षा अण्डार ।

विशेष-समयपुन्दर इत रघुवंश की टीका इयार्थक है। एक प्रयं तो वही है वो काव्य का है तथा दूसरा पर्य जैनहिक्ती खासे हैं।

२३३७. प्रति सं० २ । पत्र सं० ५ से ३७ । ते० काल ४ । ध्रपूर्ण । वे० सं० २०७२ । ट भण्डार । २३३८. रचुकंशटीका—गुर्यश्वितवस्यक्षि । पत्र सं० १३७ । ध्या० १२४५३ दश्च । साथा–संस्कृत । विदय–काल्य । र० काल ४ । ते० काल ४ । वे० सं० ६६ । का भण्डार ।

विशेष् — सरतरगच्छीय वाचनाचार्य प्रमोदमाशिष्यगीश के शिष्य संस्थवनुष्य श्रीमत् जयसोमगीश के शिष्य प्रशासनयगीश ने प्रतिनिधि की थी।

२३३८. प्रति सं० २ । पत्र सं० ६६ । ले० काल सं० १८६४ । वे० सं० ६२६ । क भण्डार ।

इनके प्रतिरिक्त का सम्बार में दो प्रतिया (वेश संग् १३४०, १०८१) घोर हैं। केवल का अण्डार की प्रति ही, क्रुखिनसम्बद्धि की टीका है।

२३५०, रासकुष्याकाञ्य—दैवझ पंठ सुर्ये। पत्र सं० ३०। बा० १०४४ इक्का आया–संस्कृत । विवय–काल्य। र० काल ४। मे० काल ४। बसूर्या। वे० सं० १०४। का वस्वार।

२२४१. श्रमचिन्नका—केशवदासः। पत्र सं० १७६। झा०६×५३ हश्च। माषा-हिन्दी। विषय-काव्यः। र० काल ×। सं० कास सं० १७६६ वायसः वृदी १५। पूर्णः। वे० सं० ६५५। क वण्डारः।

२३४२. वरांगाचरित्र—अ० वर्द्धमानदेव। पत्र सं०४६। मा० १२४१ रखा। भाषा-संस्कृत । विषय-राजा वरांच का जीवन परित्र । र० कास ४ । ते० काल सं०१४६४ कॉलिक सुदी १०। पूर्ण . वे० सं०३२१। का सम्बद्धाः

## निपोय-ऋगस्ति---

सं॰ १४९४ वर्षे वाके १४४६ कार्सियमाते युक्ताके दाम्भीविवते वानेत्व्यस्तात् वानिव्यस्तात् में नहस्त्रेते. प्राचा नाम बहानवारे राव वह सुवेतिया राज्यमन्तिमाने कवर वी द्वरयानक्षमयात्रे वी वानिवृत्त्व जिनवेत्वात्रवे बीसून त्रकृ ब्हुमकारकार, प्रस्कृतीय को श्रे शृंकृता स्मांलाई, दृश् धीममहंबि वेशक्कारहें क्र श्रीकृत्वन स्वेवतरहें का भी जिए वंगवेदेव स्तरपट्टे चार भी प्रमान स्वरंदिकारिकाला क्र व्हिक्ट्रेन क्ष्मेत्र स्वरंदेत हरता ग्राम्य से क्षाक्र कर से प्रमान के संस्थान पति साह भी राम्य तद्भावीं रेपारे तथी पुत्राक्तमाः प्रवन सं भी बीमा तद्भायें के अक्ष्मा के, बेमन दे डितीमो मुहान के तरु शहनार अमर्थ कि सभारण डिंग बोकरण सूरीम वर्षसा । डितीम सं वेद्या तद्भायें के अपना विमान कि हिंग नीमारे । तृतीय सं हूं गरसी तद्भायों बाक्योदे एतेसां मध्ये सं विमान दे दे सहस्रं निकास्य जसम्पाना वस्त मानावर्णी कर्माया निमान ।

२२४२ - प्रति सं०२ । पद्ध सं०६४ । ते० काल सं०१८६६ आसमा सुकी: १४ । के० तं० ६६१ । क भगवार ।

२३४४ - प्रति सं०३ । पत्र सं०७४ । ले० काल सं० १८६४ संगक्षिर सुदी द । दे० सं०३३० । चा प्रकार ।

२३४४. प्रतिसं०४ । पण सं०४ ६ । ले॰ काल सं॰ १८३६ फाग्रुस सुदी १ । वे॰ सं०४६ । इङ् भण्यार ।

विशेष--- जमपुर के नेमिनाय वैत्यालय में संतोषराम के शिष्य वस्तराम ने प्रतिसिपि की थीं।

२३४६. प्रतिसं० ४ । पत्र सं०७६ । ले०काल सं०१८४७ वैद्याला सुदी१ । वे० सं०४७ । इद भण्डार ।

विशेष--संगावती (सांगानर) में गोलों के वैत्यालय में पंश्ववाहराण के शिष्य नीर्निकराण ने प्रति-लिपि की थी।

२२४७. प्रति सं०६। पत्र सं० ३८। ले० काल सं०१८२१ झावाड सुदी ३। दे० सं०४६। इस भण्डार।

विशेष--जनपुर में चंद्रप्रम बैत्यासम में एं० राम्रजंद ने प्रतिनिधि की की 🖟

२२४८. वरांगचरित्र—अर्तुं हरि। पत्र तं ० ३ से १० । घा० १२ $\frac{1}{2}$  $\times$ ५ रख्न । भाषा—संस्कृत । विषय—वरित्र । २० काल  $\times$  । के० काल  $\times$  । बहुर्यों । वे० सं० १७१ । ब्लू जर्म्बर ।

विशेष--प्रारम्भ के २ पत्र नहीं है।

२२४०. वर्डमानकाञ्च—सुनि जी वसून्द्रिः। यत्र सं० ४० । वा० १०%४ दसः। वृत्रवा—संस्कृतः। विवय-काष्यः। र० कालः ४ । ले० काल सं० १४१८.। पूर्णः। वै० सं० ३६४.। बद्धः समुद्राहः।

इति त्रो वर्ड नान कवानतारे जिन्द्रानिवतमहास्त्यप्रवर्धके दुनि श्री प्रसर्तीर विश्वीत सुसुद्रामा विने श्री वर्ड माननिर्वारागमन नाम दिलीय परिच्छेदः २२.४१. वर्डमानकथा—अध्यक्षित्रहला।पत्र सं०७३।धा०६२,४५ द्वा।आया—यपप्रंथ।विषय— आवम्बार०काल ×।ते०काल सं०१६६६ वैद्याल सुत्री ३।पूर्ण।वे०सं०१४३।ध्राभणार।

विशेष---प्रशस्ति--

२९४२ प्रक्ति सं⇔ २ । पत्र सं∘ ४२ । ले० काल × । वे० सं॰ १६५३ । ट भण्डार ।

२३४३. बर्द्धमानचरित्र''''''। पत्र सं०१६६ से २१२ । आः० १०४४३ दश्च । भाषा-संस्कृत । विषय-चरित्र । र०काल ४ । से०काल ४ । ग्रपूर्ण । वे०सं०६८६ । का मण्डार ।

२३४४. प्रति सं०२ । पत्र सं०६१ । ले० काल × । प्रपूर्ण । वै० सं०१६७४ । व्या भण्डार ।

२३४४. बर्द्धमानचरित्र— केशरीसिह। पत्र सं० १८४। झा० ११४४ इक्का। भाषा-हिन्दी पत्र । विषय-चरित्र। र० काल सं० १८६१ से० काल सं० १८६४ सावन बुदी २। पूर्ण । वे० सं० ६४८। क्र अण्डार।

विशेष-सवास्त्रजी गोधा ने प्रतिलिपि की थी।

. २९४६. विक्रमचरित्र—याचनाचार्यं क्रमयसोत । पत्र सं० ४ ने ४ । बा० १०४५ इक्का आवा-हिन्ती । विषय-विक्रमादित्य का जीवन । र० काल सं० १७२४ । लं० काल सं० १७८१ धावरा बुदी ४ । घपूर्ण । वे० सं० १९६ । का मण्डार ।

विशेष-उदयपूर नगर में शिष्य रामचन्द्र ने प्रतिलिपि की थी।

२३४७. विद्रश्यसुस्तंडन—बौद्धाचार्य घर्महास । पत्र सं• २०। धा• १०३४५ इझ । आया-संस्कृत । विषय-काल्य । र० काल ४ । ते० काल सं० १०५१ । पूर्ण । वे० सं० ६२७ । का अण्डार ।

२३४व. प्रति संट २ । पत्र सं० १व । ते० काल × । ते० सं० १०३३ । का अवहार ।

२३.४.६. प्रति सं०३ । पत्र सं०२७ । ले० काल सं०१८२२ । वे० सं०६५७ । क भण्डार ।

विशेष--जयपुर मं महाचन्द्र ने प्रतिनिधि की थी।

२३६०. प्रति सं० ४। पत्र सं० २४। ते॰ काल सं० १७२४। वे॰ सं० ६५८। क मण्डार।

विशेष--संस्कृत में टीका भी दी है।

२३६१. प्रति सं० ४ । पत्र सं० २६ । ले॰ काल ४ । वे॰ सं॰ ११३ । छ मण्डार ।

विषोव---प्रति संस्कृत टीका सहित है।

प्रयम व अस्तिम पत्र पर गोल मोहर है जिस पर निका है 'श्री जिन नेवक साह वाविराज जाति सोमास्त्री पीमा सत्त । २३६२, प्रतिसं०६ । पत्र सं०४७ । ते० काल सं १८१४ वैत्र सुदी ७ । दे० सं० ११४ । छ सम्बार ।

विशेष--गोघों के मन्दिर में प्रतिलिपि हुई थी।

२२६२. प्रतिसं०७ । पत्र सं०२३ । ले० काल सं०१ यद १ पौप बुदी ३ । वै० सं०२७ या आर भव्यार ।

विशेष—संस्कृत टिप्पण सहित है।

२३६४. प्रति सं• क्षापत्र सं• ३०। ले॰. काल सं• १७४६ संगधिर बुदी क्षा वै॰ सं• ३०१। आप अच्छार।

वियोष-प्रति संस्कृत टीका सहित है।

२३६४ प्रति सं०६ । पत्र सं०३ व | ते० काल सं०१७४३ कार्तिक बुदी २ । वै० सं०४०७ **। ज** अभ्यार ।

५०७) भीर है।

२३६६. विदुश्यमुख्समंडनटीका—विजयस्त्र । पत्र सं० ३३ । मा० १०६×४३ द्वा । भाषा-संस्कृत । विषय-राज्य । टोकाकाल सं० १४३४ । ते० काल सं० १६८३ मालोज युदी १० । वै० सं० ११३ । क्षु अध्यार ।

२३६७. विश्वारकारय--कालिदास । पत्र सं०२ । आ०१२४५३ इत्य । आवा-संस्कृत । विवस-काव्य । र०काल × । ले०काल सं०१८४६ | वे०सं०१८५३ । इस अव्यार ।

विशेष-जयपुर में चण्डप्रम चैत्यालय में महारक सुरेन्द्रकीलि के समय में लिखी गई थी।

२३६८. रांबुप्रसुन्नप्रबंध—समबसुन्दरगिष्ण । पत्र सं॰ २ से २१ । बा॰ १०३/४५ इंच । बाबा-हिन्दी । विवय-भोहत्व्या, संबुद्धमार एवं प्रसुन्त का जीवन । र० काल × । ले० काल सं॰ १६१६ । बपूर्त्य । वै॰ मं ७०१ । क सम्बार ।

## विशेष-प्रशस्ति निम्न प्रकार है।

संबद् १६५८ वर्षे विश्वयद्यान्यां भीस्तंत्रतीर्मे भीद्युरुसरतराण्याणीयार भी विक्षीपित पातिसाह जलासद्दीव सक्वरसाहित्रदत्तपुगत्रपानगदपारक भी ६ विजवनसूरि, सूरस्वराणां (सूरीधराखां) साहित्यवस्वस्तरूपापिता पावार्यभीनिर्नीतहसूरियुर्गरकराणां (सूरीस्वराणां) विष्य युव्य पंक्ति सक्तपन्तराणि तण्याम्य वा॰ समयपुण्यस्यस्थित भोजेससमेद वास्त्रस्य नानाविच सास्त्राविचाररिक्षिक सो॰ सिवरीय समस्यपंत्रणा कृतः सी संबंधसम्प्रसम्य प्रवयः संदः।

WALK !

्षेष्टि. शामिनवाथपरिज-व्यक्तिसम्भद्दि । पत्र तंत्र १६६ । सा० ६३४४३ श्रव्ध । शापा-संस्कृत । विषय-परिण । र० कास × । ते० कास × । सपूर्ण । वे० सं० १०२४ । वा प्रव्यार ।

विशेष---१६६ से मागे के पत्र नहीं हैं।

२१.७०, प्रति सं०२ । पत्र सं०६ ते १०६ । ते० काल सं०१७१४ पीष बुदी १४ । सपूर्या । दे० "०१६२० । इ. सम्बार ।

२२.वर्षः, शान्तिनाथवरित्र---अट्टारक सकतकीति । वत्र तं ० १९१ । ता ० १२४३ इस । जावा--संस्कृतः । विवय-वरित्रः । देव काल अ । केव काल सं ० १७०६ चैत्र सूत्री ४ ा सनूर्तः । वेव सं ० १२६ । का प्रधारः ।

२६७२. प्रति सं०२। पत्र सं०२२६। ने० कास ४। वे० सं०७०२। इक अण्डार।

विगेष-तीन प्रकार की सिपियां हैं।

रेदे ७३. प्रति से० ३ । पत्र सं० २२ १ सि० कोल सं० १८६३ माह बुदी ६ । वे० सं० ७०३ । इक् कम्बार ।

२३.७४. प्रति सं०४ । पत्र सं०१८७ । ते० काल सं०१८६४ काग्रुल बुदी १२ । वे० सं०३४१ । च कथार ।

विशेष-वह प्रति वयोजीरामजी वीवान के मन्दिर की है।

२२ ७४. प्रति सं ० ४ । पत्र तं ० १५६ । ले० कास सं ० १७६६ कार्तिक सुदी ११ । ले० सं० १४ । छ

विशेष---सं ॰ १८०३ चेठ दुदी ६ के दिन उदयरात ने इस प्रति का संशोधन किया था।

२३७६. प्रसिद्ध स्टब्स् । पत्र सं०१७ वे १२७। से० काल सं०१ सदय वैद्यास सुदी २। प्रपूर्ता । वे० सं०४६४ । स्टब्स्स मध्यार ।

विसेष--- महास्था पत्रासाल ने सवाई जयपुर में प्रतिसिधि की थी।

इनके मितिरिक्त सं, का तथा द मण्डार में एक एक प्रति ( वे० सं० १३, ४०६, १६२६ ) और है।

२२५७. शास्त्रिमहचौपई—मतिसागर। एव सं∘ । बा०१०६×४६ द्याः भाषा—हिन्दीः । तिथय— चरितः। र० काल सं०१६७८ धासीज बुदी ६ । ते० काल × । बपूर्णः। वे० सं०२१४४ । का सच्छारः।

विशेष--प्रथम पत्र साथा फटा हुसा है।

२३७८. प्रति सं∘ २ । पत्र सं० २४ । ते० काल × । ते० सं० ३६२ । वर अवसार ।

२२.- हासिम्बद्ध चौचर्डू """। यज तं ० ५ । मा $\circ$  = $\times$ ६ इश्च । जायन्-हिन्दी । विवय-चरित्र ho कल्ल  $\times$  । क्रुक्तां । दे॰ तं ० २६० ।

विशेष--रचना में ६० पद्य हैं तथा समुद्ध मिली हुई है : बन्तिम पाठ नहीं है :

HICKH-

भी सासरा नारक युगरिये वर्ड मान जिनमेर । अलीइ विचन दुरोहरं सभी प्रमानंद ।।१।।

२६८०. सिक्षुप्राक्षवश्रास्त्रकारिक साथे। पत्र संग्राम् ११६४५ इक्षाः। नावा-संस्कृतः। विदय-कान्यः। र०काल् ४ । तेरुकाल् ४ । सपूर्णः। दे० स्०१२६३ । व्याजनवारः।

क्केस्टर. प्रति सं० २ । पत्र सं० ६३ । ते० काल × । वै० सं० ६३४ । स्थ अध्यार ।

विशेष---पं • तस्मी क्रम्द के पठनार्थ प्रतिक्षिपि की गई थी।

. २३,८२. शिह्युपासस्य टीका—संक्षिताससूरि। पत्र सं०१४४। सा०११६/४५३ इका। माया— संस्कृत । विषय-कृष्ट्य । १० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । वे० सं०१३२ । का प्रस्तार

विशेष--- ह सर्व हैं । अध्येक सर्व की पत्र संस्था धालगं अलग है ।

२६८२, प्रति सं०२ । पत्र सं०१७ । ले॰ काल × । वै॰ सं०२७६ । आर अण्डार । विशेष—केवल प्रवेस सर्वतक हैं।

२३८४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४३ । ले० काल × । वे० सं० ३३७ । आ अण्डार ।

२६८४. प्रति सं०४ । पत्र सं०६ से १४४ । से० कृत्य सं०१७६६ ) सपूर्ण । वे० सं०१४४ । स्थ अध्वार ।

२३=६. अवस्प्रमुचस् — नरहरिस्ट । पत्र बं∘ २४ । साक, ६२३×४ दक्का । वाषा-संस्कृत । विषय-काल्य । र० काल × । के काल × । पूर्ण । वे० सं० ६४२ । ऋ सम्बार ।

विशेष--विदम्धमुसमंडन की ब्यास्या है।

प्रारम्भ-द्यों नमी वार्खनाचाव ।

हरवंत्त्व किमंत्र किम् तव कारता तत्त्व बांदीकता हर्म कि बारजन्माक मन पार्टवाक र स्मावित तातः । कृष्यति वृद्धतावित विद्धाराहर्ष्टु स्त्यां क्यागाकाने जवति प्रसापित कर स्तंत्रमामणी ।।१।।
यः वाह्यस्युर्वेद्धर्तर्द्धर्तः स्त्यान्त्रक्ताः ।
कृष्यते वैवाद्यम् प्रसाप्त्यमं विरूप्तयुक्तमं प्रमाप्त्रक्ता ।।२।।
प्रकाराः सेतु बृद्धनो विरूप्तयुक्तमंत्रम् ।।३।।
समापि मत्कृतं सादि युक्तं प्रसुष्ट-कृष्णं ।।३।।

शन्तिम पुष्टिका—इति की नरहरअहुविरिचते वक्तानुक्तो चतुर्वः परिच्छेवः संपूर्णः ।

**२६००. श्रीपालकरिय—म० नेसिव्स**ायत्र सं० ६० । झा० १०३४५ एंच । जावा-संस्कृत । विवय-वर्षिय । ए० काल सं० १५०५ । ते० काल सं० १६४३ । पूर्ण । वे० सं० २१० । **छा** प्रवार ।

विक्षेष--- लेखक प्रशस्ति कपूर्ण है। प्रशस्ति---

> २६ म्म. प्रति सं०२ । पत्र सं०६ ६ । ते० काल सं०१ ८४ । ते० सं०६२ । क जण्डार । २६ म. प्रति सं०३ । पत्र सं०४ २ । ते० काल सं०१ ८४ ४ ज्येष्ठ सुदी३ । वे० सं०१२२ । आह

विशोष——मासवदेश के पूर्णांसा नगर में बादिनाय वेत्यालय में उत्त्व रचना की गई थी । विजयराम ने सक्षकपुर (टोडारामॉसह ) में बपने पुत्र विश् टेकवन्य के स्वाध्यावार्ष इसकी तीन दिन में प्रतिनिधि की थी ।

यह प्रति पं • सुकलाल की है । हरिदुर्ग में यह प्रत्य मिला ऐसा उल्लेख है ।

२३६०. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३६ । ले० काल सं० १८६४ मासोज सुदी ४ । वे० सं० १६३ । स

भण्डार । विशेष-केकड़ी में प्रतिलिपि हुई थी।

२३६१. प्रति संब्धापत्र संब्धित से अरि से अरि काम संब्धित सावन सुदी ४ । वेब संब

क्षं भण्डार ।

मच्यार १

भण्डार ।

विशेष--वृत्वावती में राम बुधसिंह के शासनकास में प्रत्य की प्रतिलिपि हुई थी।

२३६२. प्रति सं०६। पत्र सं०६०। लें० काल तं० १८३१ फायुरा बुदी १२। वे० सं०३८। ह्य

विशेष--सवाई जयपुर में खेलाम्बर पंडित मुक्तिविजय ने प्रतिलिपि की थी।

२३६३. प्रति सं ७ ७। पत्र सं० १३। ले॰ काल सं० १०२७ वैत्र सुदी १४ । वे० सं० ३२७। ज

HUIT I

विशेष—सवाई जयपुर में पं॰ ऋषभवास ने कर्मकावार्ष प्रतिलिपि को की। २३६४, प्रति सं० स । पत्र सं० ४४। ले॰ काल सं० १८२६ माह सदी स । वे० मं० १ । वा अध्यार ।

२३,६४८ प्रात् स० ६ । पत्र स० ४४ । ल० काल स० १६२६ माह सुदा ६ । वे० म० ६ । का अध्वार विकोद---पं० रामचन्दजी के शिष्य सेवकराज ने जयपुर में ब्रितिलिपि की बी ।

२३६४. प्रति सं०६ । पत्र सं० ४६ । ले॰ काल सं० १६४४ आववा सुवी ५ । वे० सं० २९३६ । ट

मण्डार ।

विशेष—हनके स्रतिरिक्त क्य शब्दार में २ प्रतियां (के तं॰ २३३, २४६) का, ह्य तया क्य अव्दार में एक एक प्रति (के॰ सं॰ ७२१, ३६ तवा न्य्र) सीर हैं।

२३६६. श्रीपास्त्रचरित्र—अ० सकलकीचि । पत्र सं० ११ । बा० ११×४६ व स्त्रा । साया-संस्कृत । विषय-चरित्र । र० काल ४ । ते० काल सक सं० १६१३ । पूर्ता । वे० सं० १०१४ । क्रा अच्यार ।

विशेष--बहुप्रधारी मास्त्रक्षंद ने प्रतिनिधि की बी ।

२३६७. प्रति सं०२ । पत्र सं०३२ ⊏। ले० काल सं०१७६५ कालुन बुदी १२ । वैं∘ सं०४० । इङ् कच्छार ।

> विशेष—तारसपुर में अंबलावार्य राजकीति के प्रशिष्य विष्णुक्य ने प्रतिक्रिय की थी। केंद्रस्ट, प्रति संब है। प्रच संब २६। तेल काल 🗴 । वेल संब १६२। जा प्रकार।

विशेष---यह प्रत्य विरंजीलाल बोक्या ने सं० १६६३ की जादवा बुदी द को बढाया था।

२३६६. प्रतिसं० ४ । पत्र सं० २६ (६० से ८८) लेक्काल 🗴 । पूर्ण । वै० सं० ६७ । अक्र अथवार ।

विशेष---पं० हरलाल ने वाम में प्रतिलिपि की बी।

२४८०. श्रीपालाचरित्रः\*\*\*\*। पण सं० १२ से ३४। बा $\circ$  ११ $_{\mathbf{x}}^{*}$ × $_{\mathbf{y}}^{*}$  इक्कः। जाया-संस्कृत । विचय-चरित्र । ए॰ काल  $\times$  । ते॰ काल  $\times$  । सपुर्यो । वै॰ सं॰ १८६३ । क्का जम्बार ।

२.४०१. श्रीपालावरित्रः\*\*\*\*। पत्र सं०१७ । सा० ११३ $\times$ ५ इ.स. । आया-स्थपभंस । विषय-वरित्र । १० काल  $\times$  । सपूर्ण । वे० सं०१६६६ । स्राज्यस्य ।

२४०२. श्रीपालाचरित्र—परिशक्षा । यम सं० १४४ । सा० ११४८ इंच । श्रावा-हिल्सी (पद्य) । विश्वय— वरित । र॰ काल सं० १६४१ । सावाह बुदी द । ते॰ काल सं० १९३३ । पूर्व । वे० सं॰ ४०७ । ब्ह्र सम्बद्धार ।

२४०३. प्रति सं०२ । पत्र सं०१६४ । ले० काल सं०१८६८ । वे० सं०४२१ । ऋस मण्डार ।

व्यटन्द्र प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४२ से १४४ । से० काल सं० १८४६ । वे० सं० ४०४ । सपूर्ण । ऋ अभवार ।

विशेष---महास्मा ज्ञानीराम ने जबपुर में प्रतिलिपि को बी। दीवान शिवकन्द्रजी ने प्रन्य लिखवाना था। २५०४. प्रति सं० ४। यम सं० १६। ले॰ काल सं० १८८१ पीच बुवी १०। दे० सं० ७६। स भग्नार।

विशेष---ग्रम्ब धागरे में ग्रासमगंज में लिखा वा ।

२४०६ मित सं०४ । यम सं०१२४ मि० काल सं०१≪६७ वैद्याला सुदी ३ । वे० सं०७१७ । ॐ मध्यार ।

विशेष--- महात्मा कासूराम ने सवाई जबपुर में प्रतितिपि की वी ।

Lough ...

NUETE !

मुश्क प्रति सं ६ । पुत्र सं ० १०१ । ते० काल सं० १८१७ बालीज बुदी ७ । वे० सं० ७१६ । क

विशेष--- अभवराम गोधा ने जवपूर में प्रतिलिपि की बी।

२४० द. प्रति सुंख् था पत्र संब १०२ । लेव काल संब १८६२ माघ बुदी २ । वेव संब ६८३ । चु

मण्डार ।

भण्डार ।

२५०६. प्रतिसंट दापव संट दंधा सेट काल संट १७६० पीव सुदी२ |वेट संट १७४ | छ् १००. १ ५ ६ १ -

वियोव—पुटका साइज है। हिएतैंड में प्रतिसिदि हुई थी। प्रत्निम ५ पनो में कर्मप्रकृति वर्णन है जिसका दें । पर्याप्तिक क्षेत्र कर्मा स्वीप्तिक क्षेत्र के स्वापनिद में क्ष्यानी महदान ने कान्हजीवास के पठनार्थ लिखा था।

२४१०. प्रति सं• है । यन सं• १३१ । ले॰ काल सं• १८८२ सावन बुढी ४ । वे॰ सं॰ २२८ । अक्र

विशेष---दो प्रतियों का निश्रण है।

विकोच— इनके व्यतिरिक्त का सम्बार में २ प्रतिया (वे० सं० १०७७, ४१०) या प्रम्डार में एक प्रति (वे० सं० १०४) का सम्बार में तीन प्रतियां (वे० सं० ७१५, ७१०, ७२०) छ, या घीर हा सम्बार में एक एक वित्ती के सं० २१५, २२६ और १६१व ) और हैं।

२४११. श्रीपालाचरित्रःःःःः। पण सै० २४। मा० ११६४८ इसः। भाषा–हिन्दी गणः। विषय–चरित्रः। २० कात्रः ४। सै० काल सै० दिवदशे। पूर्णः। वै० सै० १०३। घ जम्बारः।

२४१२. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४२ । ले० काल 🗴 । वे० सं० ७०० । 🖡 भण्डार ।

**२४१३. प्रतिसं०३ । पत्र स० ४२ । ले० काल सं०१६२६ पीव मुदी ८ । बै० सं० ८० । ग** 

**२४१४. प्रति सं० ४**)। पत्र सं∙६१। ले० काल सं०११३० फाग्रुए। मुद्दी ६ | वे० स० ६२ | बा अच्चार ।

२४१४. प्रति सं्० ४ । पत्र सं० ४२ । ते॰ काल सं० १६३४ फाग्रुन बुदी ११ । वे० सं० २५६ । ज

मध्दार |

मण्डार !

. ...

विशेष--- बजालास पापडीवाल नै प्रतिलिपि करवायी थी।

२४१६. प्रति सं०६ । पत्र सं०२४ । ते० काल × । वे० सं०६७४ । का जव्यार । २४१७. प्रति सं०७ । पत्र सं०३३ । ते० काल सं०१६३६ । वे० सं०४४० ) का जव्यार ।

**AMETY I** 

२४४६. श्रीपाक्षचरित्र'''''' पृष्ठ युं० २४ | बां० ११६४८ हुझू । जाना- हिन्दी | विषय-चरित्र । र० काल 🗴 । से० काल 🗴 । बहुर्यो । वै० सं० ६७६ |

> विशेष--- २४ से बाये पत्र नहीं हैं। हो प्रतियों का निष्युत्त हैं। २४१६. प्रति सं० २। पत्र सं० ३६। ले० काल ×। कै० सं० ०१। ग वण्यार । विशेष--- कालूरान साह ने प्रतिनिधि की बी ।

२४२०. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ३४ । ते० काल 🗴 । अपूर्ण । वे० सं० ६८४ । 🖷 मण्डार ।

२४२१. श्रेसिकस्परित्र $\cdots$ ा पत्र सं० २७ से ४०। आ० १०imes१० स्था स्वान-प्राकृत । विषय-परित्र । १० काल imes। संपूर्ण । वै० सं० ७३२ । क्र प्रकार (

२४२२. श्रेषिकचरित्र— संग्रसकताक्षिति । पत्र संग्रहः । साग् ११४६ इक्षाः नाया-संस्कृतः। विवय-चरित्र । रण्काल 🗴 । सेण्काल 🗴 । समूर्ति । वेण्डार्यः । च्याच्यारः ।

२४२३. प्रति सं०२। पत्र सं०१ एकः। ते० काल सं० ६०६७ क्ष्र्यूकृष् सुदी । सपूर्ण । दे० सं०२७। इद्र भण्डार ।

विकोष-वो प्रतियो का मिश्र्या है।

२४२४. प्रति सं० है। यम सं० ७० ६ ने० कृत्व् 🗙 । दे० सं० २व । 🕊 भण्डार ।

विशेष--दो प्रतियों को मिलाकर ग्रन्थ पूरा किया गया है।

२४२४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० द१ । ते० काल सं० १८१व । वे॰ सं॰ २६ । ह्यू अण्डार ।

२५२६, नेव्यक्तवस्त्रि—सङ् ग्रुपुत्रनङ्का । पत्र नुंश्चर । साङ १२५६ इंत्र । सण्या-संस्कृत । विषय-वरित्र । रङ्काल 🗴 । लेङकाल संङ १८०१ ज्येष्ट्र बुद्धी ७) दूर्य । वेङनुंश २५६ । व्य मृत्यूगर ।

विशेष--टोंक में प्रतिलिपि हुई थी। इसका दूसरा नाम मिक्यत् परानामपुराण् भी है

२४२७. प्रति सं० २ । पत्र सं० ११६ । ते० काल सं० १७०८ वैत्र बुदी १४ । वे० सं० १६४ । स

२४२६. प्रति सं० २ | पत्र सं० १४६ | ते० काल सं० १९२६ | ते० सं० १०५ | च मण्डार । २४२६. प्रति सं० ४ | पत्र सं० १३१ | ते० काल सं० १००१ | ते० सं० ७३५ | क मण्डार । विशेष—महात्मा फकीरवास ने लक्ष्योही में प्रतिनिधि की थी ।

२४३०. प्रति सं० ४। पत्र सं० १४६ ने० कास सं० १६६४ माबाह सुदी १०। वे० सं० ३४२। च

अच्यार। १४३१. प्रतिसंग्दापत्र संग्धर। लेग्काल संग्रह्म ध्यावसा बुदी १। वेश्चर पू अच्छार। विशेष-वयपुर में उदयर्थंद जुहाड़िया ने प्रतिलिपि की थी।

२४३२. अधिक वरित्र—सद्वारक विजयकीरित्त । यत सं∘ १२६ । मा॰ १०४५ ई इंच । मावा-वित्ती । विवय-वरित्त । र० काल सं॰ १८२० कावुछ दुवी ७ । ले० काल सं॰ १६०३ पीच शुरी ३ । पूर्ण । वै० सं० ४३७ । का मण्यार ।

विशेष---प्रत्यकार परिचय-

विजयकीति अट्टारक जाल, इह माचा कीची परमाख । संवत स्रदारात कीच, काप्तुख बुदी साते तु जगीस ॥ कुष्यार इह पूरण मई, स्वाति नक्षण बुद्ध जोग सुपर्ध । गोत पाटली है जुनिराय, विजयकीत्त कट्टारक याथ ॥ तसु पटचारी भी जुनिजानि, वक्षणावानु गोन पिछाणि । चिकाकेन्द्रकीत्तिरिपराज, नितर्मत साचय सातम कांव ॥ विजयसृति विचि दुरित सुजाल भी बेराव देश तसु भाषा । स्वयंवन्त सहारक नाल, ठोल्या गोत वरच्यो समिराम । सक्षयकेट विधासस्य मही, कारंजय पट सोमा नहीं ॥

२४३२. प्रति सं०३ । पत्र सं० ७६ | ले० काल सं०१ यय ३ ज्येष्ठ सुवी ४ । वे० स॰ यहे । श सम्बद्धाः

२४३४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० व६ । ले॰ काल 🗙 । वे॰ सं॰ १६३ । ऋ भण्डार ।

२४२४. श्रेसिक्चरित्रभाषा''''''। पत्र सं० ११ । आ० ११४६६ इंच । भाषा–हिन्ती । विषय-चरित्र । र० काल ४ । से० काल ४ । सदुर्ला । वै० सं० ७३३ । क भण्यार ।

२४३६, प्रति सं० २ । पत्र सं० ३३ से ६४ । से० कास 🔀 । अपूर्ता । वे० सं० ७३४ । 🖝 भण्डार ।

२४३७. संभवजिद्यासाहणदिक (संभवनाय चरित्र ) तेजपाकः। पत्र सं० ६२ । मा० १०४५ इंच । प्राचा-मध्यप्रं सः विषय-चरित्र । र०काल ४ । मै०काल ४ । वै० सं० ३६५ । च जव्यार ।

२४३६. सागर्यसम्बद्धि—दीरकृषि । पत्र सं॰ १६ से २० । बा० १० $\times$ ४ है इंच । आया-कृष्यी । विषय-विषय । र० काल सं॰ १७२४ सासाज सुवी १० । से॰ काल सं॰ १७२७ कालिक सुवी १ । प्रपूर्ण । वे० सं॰ ८६६ । क्षा अध्यार ।

वियोग-प्रारम्भ के १७ पंत्र नहीं हैं।

ढाल पबतालीसमी ग्रुव्वानी--

1729 संवत् वेद युग जाराीय मुनि शक्ति वर्ष उदार ।। सुगुरा नर सांभलो० ।। मेदपाढ माहे निक्यो विजइ दशिम दिन सार ।। १ १। सुगुरा। गढ जालोरइ युग तस्युं लिखीउए प्रधिकार । श्रमृत सिषि योगइ सही श्रयोदसी दिनसार ।। ६ ।। सु० भाइय मास महिमा घली पूरल करवी विचार। भविक नर सांभ्रलो पचतालीस ढाले सही गाथा सातसईसार ।। ७ ।। सु॰ सूंकइ गच्छ लायक बती बीर सीह जे जाल। गुरुं भांभरण श्रुत केवली विवर ग्रुखे बोसाल ।। ६ ।। सु० समरथियद नहा मुनी सुंदर रूप उदार । तत विष भाव वरी भग्रह सुग्रह तग्राह झाधार ।। ह ।। सु० उछी अधिक्यों कह्यो कवि चातुरीय किलोल। मिथ्या दुःकृत ते होज्यो जिन सालइ चउसाल ।। १० ।। यु० सजन जन नर नारि जे संभली लहइ उल्हास । नरनारी धर्मातिमा पंडित म करो को हाल ॥ ११ ॥ सू० दुरजन नइ न सुहाबई नहीं मानइ कहे दाय। माली बंदन नादरइ प्रसुवितिहां क्लि जाय ।। १२ ।। सुक प्यारो लागइ संतमइ पामर चित संतोख। ढाल भली २ संभली चिते थी ढाल रोष ।। १२ ॥ सु० भी गच्छ नायक नेजसी जब लग प्रतपो भागा। हीर मुनि बासीस बद्द हो ज्यो कोडि कल्यारए ।। १४ ॥ सु० सरस ढाल सरसी कथा सरसो सह प्रधिकार । होर मुनि पुरु नाम थी बार्एाद हरव उदार ।। १५ ।। सु०

इति श्री दाल सागरवल चरित्र संपूर्ण। सर्व गाया ७१० संबत् १७२७ वर्षे कारितक बुदी १ दिने लोम-भासरे लिखतं भी धन्यशी ऋषि भी केसवजी तत् शिष्य प्रवर पंडित पूज्य ऋषि श्री ४ गामाजातदेतेवासी लिपिकृतं श्रुनिसावलं प्रात्मार्थे। जोधपुरसम्बे। सूर्वं अवतु ।

२४३६. सिरिपासचरिय—पं नरसेन। पत्र सं० ४७। बा० ६५ ४६६ इ.च.। नाया-मप्रश्नेतः। विषय-राजा श्रीपास का जीवनं वर्णनः। र० कालं ४। ते० कालं सं० १६१४ कार्तिक सुदी ६ । पूर्ण। वे० सं० ४१०। व्यासभ्यारः।

विशेष--प्रनितम पत्र जीर्सी है। तक्षकगढ नगर के बादिनाथ चैत्यालय में प्रतिलिपि हुई बी।

२४४०. सीताचरित्र—कवि समयन्द् (बालक)। पत्र सं०१००। बा०१२×० रख । भाषां— ँ हिन्दी पद्य । विषय-वरित्र । र०काल सं०१७१३ मंगलिर सुदी ५। ते०काल ×े। पूर्ण । वै० सं०७००।

विशेष---रामचन्द्र कवि बालक के नाम से विख्यात थे।

२४४१. प्रति सं०२ | पत्र सं०१ द० | ले० काल × । वे० सं०६१ | ग भण्डार ।

२४४२ - प्रति सं०३ । पत्र सं०१६६ । ले० काल सं०१८८४ कालिक बुदी १ । वे० सं०७११ । च भण्यार ।

विशेष--प्रति सजिल्द है !

२४४२२. सुक्कमालाचरिक— आधिर । पत्र सं० ६१ । बा० १०४४ है दखा। जाया–घपत्रंपा। विषय– सुकुमाल सुनि काओवन वर्सान । र० काल × । ले० काल × । सपूर्सावे ० सं० २८६ । ल. भण्डार ।

विशेष-प्रति प्राचीन है।

२४४४. सुकुमालाव्यरित्र—अ० सकलकोत्ति । पत्र सं० ४४ । मा० १०×४६ इका । मावा-संस्कृत । विषय-वरित्र । र० काल × । ते० काल सं० १६७० कार्तिक सुदी ⊏ं। पूर्ण । वे० सं० १४ । व्या मण्डार ।

विशेष---प्रशस्ति निम्न प्रकार है-

संबन् १६७० जाके १४२७ प्रवर्तमाने महायांगत्वप्रकारिक्याले छहुम्या तियो सोमवामरे नागपुरमध्ये श्रीचंद्रप्रवर्तालये श्रीचंद्रप्रवर्तालये श्रीचंद्रप्रवर्तालये श्रीचंद्रप्रवर्तालये श्रीचंद्रप्रवर्तालये श्रीचंद्रप्रवर्तालये श्रीचंद्रप्रवर्तालये श्रीचंद्रप्रवर्तालयहे ये श्रीचंद्रप्रवर्तालयहे वित्राय ये श्रीचंद्रप्रवर्तालयहे ये श्रीचंद्रप्रवर्तालयहे ये श्रीचंद्रप्रवर्तालयहे ये श्रीचंद्रप्रवर्तालयहे ये श्रीचंद्रप्रवर्तालयहे ये श्रीचंद्रप्रवर्तालयहे वित्राय श्रीचंद्रप्रवर्तालयहे ये श्रीचंद्रप्रवर्तालय

२४४४. प्रति सं०२ । पत्र सं०४ मा ने० काल सं०१७ मा ने० सं०१२५ । इस मण्डार । २४४६. प्रति सं०३ । पत्र सं०४२ । से० काल सं०१ मध्य ज्येष्ठ बुदी१४ । वे० सं०४१२ । इस मण्डार ।

200

विशेष---महात्मा राधाकृष्णा ने जयपुर में प्रतिसिपि की थी।

२४४७. प्रति सं०४ । पत्र सं०२६ । ले० काल सं०१८१६ । वे० सं०३२ । छ अण्डार ।

विशेष---कहीं कहीं संस्कृत में कठिन शब्दों के सर्थ भी दिये हुए हैं।

२४४≖. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३४ । ले० काल सं० १८४६ ज्येष्ठ बुदी ४ । वे० सं० ३४ । छू जब्दार । विशेष—सोगानेर में सवाईराज ने प्रतिसिधि की बी ।

२४४६. प्रति सं०६। पत्र सं०४४ । ले० काल सं० १६२६ पीच सुदी ऽऽ। वै० सं० ८१। स्त्र अण्डार।

विशेष--पं० रामचन्द्रजी के शिष्य सेवकराम ने जयपुर में प्रतिलिपि की थी।

इनके म्रतिरिक्त का, का, का, स्म, सवाका प्रण्डार में एक एक प्रति (वै० सं० = ६५, ३३, २, ३३४) स्रीर है।

२४४०. सुकुमालचरित्रभाषा—पं० नाधृकाल दोसी । त्रत्र सं० १४३ । झा० १२३८४६ रखा। भाषा—हिन्दी गण । विषय—चरित्र । १० काल सं० १६१८ सावन सुदी ७ । ले० काल सं० १६३७ चैत्र सुदी १४ । पूर्ण । वे० सं० ८०७ । क अच्छार ।

विशेष---प्रारम्भ में हिन्दी पद्य में है इसके बाद वसनिका में हैं।

२४४१, प्रति सं० २ । पत्र सं० दर्श कि० काल सं० १६६० । वे० सं० द६१ । इन मण्डार ।

२४४२. प्रति सं० ३। पत्र सं० ६२। ले० काल 🗙 । वे० सं० ८६४। 🖝 भण्डार ।

२४४२. मुकुमालचरित्र—हरचंद रागवाला । पत्र सं० १४२। मा० ११४५ इ.स.। जावा-हिन्दी पद्य । विषय-चरित्र । र०काल सं० १६१८ । ते० काल सं० १६२६ कालिक सुदी १५ । पूर्वा । वे० सं० ७२० । च भण्डार ।

२४४४. प्रति सं० २ । पत्र सं० १७४ । ले० काल सं० १६३० । वे० सं० ७२१ । व अण्डार ।

२४४.स. सुकुमालचरित्र''''''' । पत्र सं०३६ । स्ना०७ $\times$ १ इ.स. । आया-हिन्दी । विषय-चरित्र । र०काल  $\times$ । ले०काल सं०१८३३ । दूर्या। वे० सं००६२ । क्रांत्रप्रार ।

विशेष--फतेहलाल भावसा ने अयपूर में प्रतिलिपि की थी। प्रथम २१ पत्रों में तत्वार्धसूत्र है।

२४४६. प्रति सं० २ | पत्र सं० ६० से ७६ | से० कास × | अपूर्ण | वै० सं० ६६० । क मण्डार |

२४४७. सुक्षतिथान—कवि कामलामः । पत्र सं० ४१। मा० ११३/४५ इमा । भाषा—संस्कृत । विवय—चरित्र । र० काल सं० १७०० मालोज मुर्वी १० । ले० काल सं० १७१४ ] पूर्ण । वे० सं० १९६ । इस सम्बन्धाः ।

विशेष--प्रशस्ति निम्न प्रकार है।

```
₹0# }
```

कारुय एवं सहित

```
संबद् १७१४ फाल्युन सूबी १० बीजाबाद ( मोजबाबाद ) मध्ये भी ब्राहीश्वर श्रैत्यालये लिखितं पं
 वामोवरेता ।
             २४४८. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३१ । के० काल सं० १८३० कालिक सुदी १३ । वे० सं० २३६ । व
 मुख्यार ।
             २४४६. सुदर्शनचरित्र--अ० सकलकीर्ति । पत्र सं० ६० । आ० ११×४% इक् । भाषा- संस्कृत ।
विवय-वरित्र । र० काल 🗴 । ले॰ काल सं० १७१५ । प्रपूर्ण । वे॰ सं॰ 🛭 प्र मण्डार ।
             विशेष--- ५६ से ५० तक पत्र नहीं हैं।
             प्रशस्ति निम्न प्रकार है-
            संबत १७७५ वर्षे मात्र शुक्लैकावस्थांसोमे पुरुकरज्ञातीयेन मिश्रजयरामेखोदं सुदर्शनचरित्रं लेखक पाठकयोः
धर्म भ्रयातः ।
            २४६०. प्रति सं० २ । पत्र सं० २ से ६४ । ते० काल × । सपूर्ण । वे० सं० ४१४ । च भण्डार ।
            अधि हैं?. प्रति सं० है। पत्र सं० २ से ४१। से० काल ×। प्रपूर्ण। वे० सं० ४१६। च भण्डार।
            २४६२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ५० । ते० काल × । वै० सं० ४१ । छ मण्डार ।
            २४६३. सदर्शनचरित्र- ऋश नेमिदन्त । यह संव ६९ । ग्राव ११×५ इश्व । माषा-संस्कृत । विषय-
परित्र । र॰ काला × । ले॰ काला × । पूर्वा। वे॰ सं० १२ । का प्रण्डार ।
           २४६४. प्रति सं० २ । पत्र सं ६६ । ते० काल × । वे० सं० ४ । का अध्वार !
           विजेप-- प्रसस्ति अपूर्त है । यह १६ से १८ तक तथीन निसे हए है ।
           ALCEN. प्रति सं0 ३ । पण सं० १६ । ले॰ काल सं० १६४२ फायुण नुवी ११ । वे॰ सं० २२६ । स्व
HUEST !
           विसेय-साह मनोरय ने मुक्ववास से प्रतिनिधि कराई थी।
           नीचे- सं० १६२६ में अवाह बूबी १ को पं व तुलसीवास के पठमार्च ली गई।
           २४६६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३६ । ले॰ काल सं॰ १०३० चैत्र बुदी ६ । वे॰ सं० ६२ । व्य
MERIT !
           विशेष--- रामचन्त्र ने अपने शिष्य सेक्कराम के पठनार्थ सिसाई ।
           २४६७. अति सं० ४ । पत्र सं० ६७ । ले॰ कास 🗴 । वे० सं० ३३१ । का अध्यार ।
           वस्त्रहरू. अति संबद्धा पण संबध्ध । से काल संबद्ध सम्बद्ध सुन्नी २ । वे संबद्ध हरू । द
MORIE !
           विशेष-लेखक प्रशस्ति विस्तृत है।
```

305

२४६६. सुर्शनचरित्र-सुमुजु विद्यानदि । यत्र तं० २७ मे ३१ । घा० १२५४६ दश्च । आया-संस्कृत । विदय-चरित्र । र० काल ४ । ले० काल ४ । सपूर्ण । वै० सं० ८६३ । क भण्डार ।

> २४७८. प्रति सं०२। पत्र सं०११६। ले॰ काल सं०१६६। वे॰ सं०४१६। च भण्डार। २४७१. प्रति सं०३। पत्र सं०११। ले॰ काल ४। प्रपूर्ण। वे॰ सं०४१४। च भण्डार।

२४७२. प्रति सं०४ । पत्र सं०७७ । ले० काल सं०१६६१ प्रावता बुदी ११ । वे० सं०४६ । ख् भण्डार ।

विशेप---प्रशस्ति निम्न प्रकार है--

प्रया संबन्तरित श्रीपनृति (श्री नुपति) विक्रमादित्यराज्ये गताव्य संवत् १९६५ वर्ष मार्थौ बृदि ११ पुर-वासरे छुःगारते मर्था लागुरदुर्ध गुभस्याने प्रश्वातिगत्रपतिराजनय मुद्राधिपतिश्रीमन्साहिसलेमराज्यप्रवर्तमाने श्रीमत् काष्टामंथे माधुराज्ये पुष्कररागो लोहाचार्यांत्र्ये श्रष्टारक श्रीमलक्कीत्तिदेवास्तरपट्टी श्रीष्ठणम्रदेवातरपट्टी श्रृहारक श्री भानुकीनिरंवा तररही सद्वारक श्री कुमारथिणिस्तदानाये इक्बाक्बुंधी जैसवालान्यये ठाकुराशियोत्रे पालंब सुभस्याने नि

२५७३. प्रतिसं० ४ । पत्र सं० ७७ । ले० काल सं० १८६३ बैदाला बुदी ४ । वे० सं० ३ । स्म भण्डार ।

विशोध—वित्रकृटेगढ़ में राजाधिराज राणा श्री उदयिवहजी के शासनकाल में पार्वनाथ वैस्पालय में म० जिनवन्द्रदेव प्रभावन्द्रदेव मादि शिष्यों ने प्रतिसिधि की । प्रशस्ति सपूर्ण है ।

२४७४. प्रति सं ८ ६ । पत्र सं ० ४५ । ले० काल × । वे० सं० २१३६ । द्व अण्डार ।

२४७४. सुद्दीनचरित्रः'''''। यत्र सं० ४ से ४६ । घा० ११६ै×४ हु इक्का । आया-संस्कृत । विषय-चरित्र । र० काल ४ । केंक्ल ४ । बपूर्ता | वे० सं० १६६६ | इम्र अध्वार ।

> २४७६. प्रति सं०२ । पत्र सं०३ से ४० । ०ले काल ४ । अपूर्णा। वे० सं०१६६४ । ऋस अण्डार । विशेष—पत्र सं०१,२,६ तथा ४० से आरोगे के पत्र नहीं हैं ।

२४७७. प्रति सं० ३। पत्र सं० ३१। ले० काल 🗴। सपूर्ण। बै० सं० ८५६। 🖝 भण्डार।

२४७५. सुद्देशेलचरित्र<sup>........</sup>। पत्र सं∘ ४४ । आ० १३४८ इ.ख.। आया–हिन्दी गद्य । विषय–वरित्र । र०काल × । ले०काल × । पूर्ण । वे० सं० १६० । इह मण्डार ।

२४७६. सुभौ सम्बरित्र—अश्वरतनचन्द्रः । यत्रः तंश्वः । आरः ६३४४ इक्काः। भाषा—संस्कृतः । विषय-सुभौग मक्कपत्तिका जीवन चरित्रः। रश्काल संश्रद्धः आदवासुदी ४ । तेश्वकाल संश्रद्धः । पूर्णः। वेश्संश्रद्धः । द्धः भण्डारः।

विशेष—विवुध तेजपाल की सहायता से हेमराज पाटनी के लिये प्रन्य रचा गया । पं० सवाईराम के शिष्य गीनदराम के पठनार्थ गंगाविष्णु ने प्रतिलिधि की वी । हेमराज व अ० रतनकांट का यूर्ण परिचय दिया हुआ है । 336 ] -ामाम । हर रेड्न ्र प्रति सं० रे.1 पत्र सं० रेप 1 से काल सं० १८४० वैदाल सुदी १ । वे० सं० १४१ । व ्विशेष हेमराज पाटनी के सिये टोजराज की सहायता से ग्रन्थ की प्रतिलिपि हुई थी । ्र २४८९. हनुमञ्जरित्र ज्ञा अजित । पत्र सं० १२४ । आ० १०३×४३ दश्च । आवा-संस्कृत । विवय-वरित्र । र० काल × । ले॰ काल सं० १६८२ वैशास बुदी ११ । पूर्ग । वे॰ सं० ३० । ऋ मण्डार । 2 1 22 . Ib . T विशेष-- मृतुक-खप्री में श्री नेमिजिनासय में ग्रन्थ रचना हुई। प्रशस्ति निम्न प्रकार है-संवत् १६८२ वर्षे वैद्यासमासे वाहनपक्षे एकादश्यांतिथी काव्यवारे । निस्तापितं पंडित श्री शावल इदं बास्त्रं लिखितं जोधा लेखक ग्राम वैरागरमध्ये । ग्रन्याग्रन्थ २००० । २४६२. प्रति सं०२ । पत्र सं०६४ । ले० काल सं०१६४४ चंत्र बुदी ४ । वे० सं०१४६ । ऋ अध्हार । २४८३. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १३ । ले० काल सं० १८२६ । वे० सं० ८४८ । क भण्डार । २४८४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६२ । ले० काल सं० १६२८ वैशास सुदी ११ । वे० सं० ८४६ । क 7 21 4 . 3, 3 कंपडार'। २४८४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ५१ । ले० काल सं० १८०७ ज्येष्ठ सुदी ४ । वे० सं० २४३ । स्व विशेष---तुलसीवास मोतीराम गंगवाल ने पंडित उदयराम के पठनाय कालाबेहरा ( कृष्णपहर ) में प्रति-लिपि करवायी थीं 🛗 . रश्चिद् प्रतिव्हां ६ । पत्र संव ६२ । तेव काल संव १८६२ । तेव संव १६१ वा अवदार । २४८७. प्रति सं० ७। पत्रं सं० ११२। ने० काल सं० १५८४। वे० सं० १६०। छ अध्डार। . \*\*\* P विशेष ← लेखक प्रवस्ति महीं है 4 २४८८. प्रति सं० ८ । पत्र सं० ३१ | ते० कॉल 🗴 । प्रपूर्ण | वे० सं० ४४४ | 🖶 अव्हार । विशेष-र-प्रति प्राचीन है। ) को कर मिल से प्रति संबंध । स्था संब कहाँ सेव जान 🔀 । वेव संब १० कि अध्वार 🕂 विशेष---प्रति प्राचीन है। 1.15 , ११.... ामप्रधक्त प्रति संट १० । पत्र सं० ६७ ४से० काल संग १६३३ कॉलिक सुरी, ११ ) हे॰ सं० १०८ सः। · # 30[3 5 विशेष---लेखक प्रशस्ति काफी विस्तत है। अट्टारक पचनंदि की बाम्नाय में संदेशवाल कातीय साह गोत्रोत्पन्न साधू श्री वोहीय के वंश में होने वाली

बाई सहसालदे ने तीसहकारण ब्रतीबापन में प्रतिसिप कराकर बढाई।

भण्डार ।

। ४४६ के वि ४ हिन्दू है कि स्वीत प्रकृत के कि एक है है कि एक है है कि सुद्धि है के स्वीत है कि स्वीत है के स्व

न्तरायका वापानको विकास में क्षा के स्वाप्त करने के बिला में प्रतिक्रित क्षित्र करने के स्वाप्त करने के स्वाप्त करने वा प्रतिक्ष करने कि स्वाप्त करने कि स्व

प्रशेष के प्रति के प

२४६४, प्रति सं २ । पत्र सं २ ११ । ते० काल सं २ १८२४ । वे० सं ५ १४६१ क्रिक्कि संब्वार है <sup>178</sup>ः २४६६, प्रति सं २ ३ । पत्र सं २ ५४, ११ के० काल सं ० १३५०२ सम्बद्धान्त्रतीय १४ जैन्स् १० १७ । ग

भारता । २८६२०, प्रति, तां ४८ पत्र तां १ से.इ. १ तेष्ट्र स्मृत्य पंत्र १९ १९ के स्थान १९८ के स्थान १९८ वर्ष

सण्डारः।

प्राप्त क्षेत्रकार राज्यका प्राप्तिक ने स्वरंगित प्राप्तिक की स्वरंगित स्

रिक्षेट्स, प्रति सं० ४ । पत्र सं० २०। से० काल सं० १७६१ कालिक सुदी ११ । बे० सं० १०३। क

विशेष-वनपूर ग्राम में घासीराम ने प्रतिलिपि की थी।

२४६६. प्रति सं०६। पत्र सं०४०। ले० काल ×। वे० सं०१६६। छ भण्डार।

२४००. प्रति सं० ७। पत्र सं० ६४ । ते कालुक् । अपूर्ण । वे० सं० १४१ । म्ह अण्डार ।

विशेष--अन्तिम पत्र नहीं है।

२४०१, हाराविता—महासहोयाध्याक्ष्याः । पत्र सं० १३ । घा०११४५ इच्च । प्राथा— संस्कृत । विषय—काव्य । र० काल  $\times$  । सं० काल  $\times$  वर्षः सं० ८५३ । क जप्यार ।

२४०२. होलीरेसुकाचरित्र—पं० जिल्लाचित्र पत्र सं० ४६। झा० ११४५ इखा। नाया-संस्कृत । वियय-चरित्र । र० काल सं० १६०६ । ले० काल सं० १६०६ व्येष्ठ सुदी १० । पूर्ण । वे० सं० १४ । का पण्डार ।

विशेष---रवनाकाल के समय की ही प्राचीन प्रति है मत: महत्वपूर्ग है। लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है-

२१२ ] [ काव्य एवं चरित्र

२.४०३. प्रति सं०२ । पत्र तं०२० । ते० काल ४ । वे० तं०२६ । इस अपडार । २.४०४. प्रति सं०३ । पत्र तं०४४ । ते० काल तं० १७२६ माघ मुदी ७ । वे० तं० ४५१ । वा अपकार ।

विशोष——गह प्रति पं॰ रायम् के द्वारा कुष्वावती ( कृती ) में म्यगठनार्थ बन्द्रप्रभु जैत्यान्य में लिखी गई थी। कवि जिनदास रायथंभीरगढ के समीप नवसक्षपुर का रहने काला था। उसने गेरगुर के शान्तिनाथ भेत्यालय में सं॰ १६०८ में उक्त प्रत्य की रचना की थी।

> ६.४०४. प्रति सं०४ । पत्र सं०३ से ३४ । ले० काल 🗴 । सपूर्ण। वै० सं०२१७१ । ट भष्टार । विशेष—प्रति प्राचीन है।



## कथा-साहित्य

२४८६, श्रक्तलंकदेवकथा<sup>……</sup>।पत्र सं∘ ४ ।धा० १०४४३ दखा। प्राया–संस्कृत । विषय–कथा। १० काल × । ले∘ काल × । सपूर्ण ।वे० सं० २०४६ । ट सण्डार ।

२.५०७. ऋज्ञ्यनिधिसुष्टिकाणिश्रातकवा"""। पत्र सं० ६। सा० २२×६ इक्का । भाषा-संस्कृत । विपय-कवा । र०,वर्त्तर्भ × । ते० कात × । क्यूप्रा । वै० सं० १८३४ । ट अण्डार ।

्र्रेश्रेष्टः, व्यठारहलाते की कथा—ऋषि लालावन्द्रः। पत्रः सं०४२। बा०१०४५ इक्काः। मावा— हिन्दीः। विवय—कथाः। र०काल सं०१८०५ माह सुदी ४। ले०काल सं०१८८३ कालिक बुदी दः। वे० सं०६६८। का भण्यारः।

विशेष--धन्तिम भाग-

संबत घठारह पचडोतर १८०५ जी हो माह हुदी पांचा गुरुवार। भएाय मुहुरत सुभ जोग मैं जी हो कथरए कह्यो सुवीचार ।। धन धन ।।४६६।। श्री चीतोड तल्हटी राजियो, जी हो ऋषि जीनेश्वर स्थाम। श्री सीध दोलती दो वर्णी जी हो सीव की पूरी जे हाम ।। माहा मुनि॰ धन॰ ।।४७०॥ तलहटी भी सींगराज तो, जी हो बहुलो खब परीवार । बेटा बेटी पोतरा जी हो अनधन अधीक अपार ।। माहा मुनि० धन० ।।४७१।। श्री कोठारी काम का भएगी, जी हो खाजड सो नगरा सेठ। था रावत सुरात्मा त्मोखरु दीपता जी हो ओर बाच्या हेठ ।। माहा सुनी० धन० ।।४७२।। भी पून्य मग छुगीडवी महा जी हो भी विजयराज वांसांसा। पाट चरागर मांतर जी हो ग्रुए। सागर ग्रुए। सारा ।। नाहा मुनी० धन० ।।४७३।। सामागी सीर सेहरो जी हो साग मुरी कल्यासा । परवारा पूरो सही जी हो सकल वातां मु बीयाए।। माहा सुनी० भन० ।।४७४॥ धी बीजबेगर्छ गीडवोष्णी जी हो भी भीम सागर पुरी पाट। की तीलक सुरंद बीर जींबज्यो जी हो सहसग्रगों का बाटै ।। माहा युनी व धनव ।।४७५।। साथ सकल में सोमती जी, हों ऋषि लालबन्द सुसीस ! मठारा नता चोबी कनी जी हो ढाल भागी इसतीस ।। माहा सुनी अने । १४७६।। ईती भी वर्मडपदेस बाठारा नाता वरीत्र संपूर्ण समाप्ता ॥

क्षित्रतु चेती सुवकुवर जी धारज्या जी धी १० द धी धी थी भागाजी तत् सवस्ती जी धी धी बमब्जा . भी रामकुवर जी। धी सेवकुवर जी धी वंदनसाजी बी दुस्हडी नसतां सुसतों संपूर्ण ।

संबत् १८८२ वर्षे साके वर्षे मिती बासोज (काती) वदी द में दिन बार सोमरे। बाम संप्रामगडमध्ये संपूर्ण, बोमासी तीजो कीचो ठाए। १।। की बो छो जदी लखीइ छ जी। ओ श्री १०८ थी श्री मासत्या जी क प्रसाद लखेइ छ सेम्रली।। थी भी मासत्या जी वांचवाने घरण। बारफा जी वांचवान घरण ठाएए।। ६ ।।

२४८६. अपनत्तवसुर्वेशी कथा—नद्या झानसागर। पत्र सं० १२ । घा० १०% १ इझा। आषा-हिन्दी। विषय-कथा। १० काल ४। ले० काल ४। पूर्ण । वै० सं० ४२३। द्या अध्यार।

२.४१०. श्रनन्तचतुर्देशीकथा—सुनीन्द्रकीर्ति । पत्र सं० १ । झा० ११×४ इख । भाषा-प्राष्ट्रत । विषय-कथा । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वे० सं० ३ । च मध्यार ।

२.४११. व्यनन्तचतुर्दृशीक्थाः''''''| पत्र सं० ३। आर० १.४६ दश्च। आया–संस्कृत । विषय–कथा। र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । पूर्ण | वे० सं० २०५ । स्नुष्ण रा

२.५१२. कालस्तक्रतियानकथा—सदनकीसि । पत्र सं० ६ । या० १२ $\times$ ५ इक्क । जाया—संस्कृत । विषय—कथा । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  ) पूर्ण । वे० सं० २०५६ । ट मण्डार ।

२.४१३. ऋनन्तव्रतस्था— श्रुतसागर्। पत्र सं०७। झा०१०×४५ इक्का। भाषा-संस्कृतः। विषय-कथा। र०काल ×। ले०काल ×ो पूर्णावे० सं०६। स्राज्यव्यार।

विशेष-संस्कृत पद्यों के हिन्दी अर्थ भी दिये हुये हैं।

इनके स्रतिरिक्त सांभण्डार में १ प्रति (वै० सं०२) क भण्डार में ४ प्रनिया (वे० सं० ८, १, १०, ११) क भण्डार में १ प्रति (वे० सं० ७४) मीर हैं।

२४**१४. श्रमन्तन्नतकथा—अ० पद्मानन्दि**। यत्र सं०४। मा०११×५६ इत्रा । माया-संस्कृतः | विदय-कथा। र०कान ×। ते०काल सं०१७६२ सावन वृदी १। वे० सं०७४। छ सण्यारः ।

२.५५ ४. श्रमन्तक्रक्शा \*\*\*\*\*\*\* । पत्र सं• ४ । घा० ७३  $\times$ ५ ६ द्या। भाषा—संस्कृत । विषय—कथा। र०काल  $\times$ । के०काल  $\times$ । अपूर्ण। के० सं० ७ । उरु भण्यार।

२४१६. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ । ले० काल 🔀 । अपूर्ण । वे० सं०२१८० । ट भण्डार ।

२४१७. चानन्तऋतकथाः''''''। पत्र सं॰ १०। ब्रा० ६imes३ डक्क्षः। प्राया—संस्कृतः। विषय—कथाः (जैनंतर) र० कालः imes1 ले० कालः सं० १०३० प्रायास्त्रीः ७। वे० सं० १५७। इत्र अवदारः।

√्रश्रेष. व्यनन्तक्षतकथा— खुराक्षवन्य । पत्र सं० प्र। झा० १०×५३ इका । याग—हिन्दी । तियय— कवा । र० काल ×। ने० काल सं० १८३७ झातोज नुदी ३ । पूर्ण । वे० सं० १९१ । व्या सम्बार ।

ि २१४

२४१६. कांजनचोरकथा'''''''। पत्र सं0, ६। बा0 0 $\frac{1}{2}$ XX $\frac{1}{2}$  स्क्र । आया-हिन्दी । विषय-कथा । र0काल X । ले0काल X । अपूर्ती । वे0 सं0 १११४ । 2 अध्यार ।

२,४२०, ऋषाडएकाट्शीसहाल्या $\cdots$  $\cdots$ । पत्र सं॰ २ । सा॰ १२imes६ इक्का । नाषा-संस्कृत । विषय-कथा । र॰ काल imes । ले॰ काल imes । गूर्ण । वे॰ सं॰ ११४९ । इस जण्डार ।

विशेष---यह जैनेतर ग्रन्थ है।

२४२२. श्रष्टांगसस्यर्व्शनकथा—सकत्नकीत्ति । पत्र सं० २ से ३६ । प्रा० ७६४६ इत्र । मापा-गंतकत । विषय-कथा । र० काल × । से० काल × । अपूर्ण । ने० सं० १६२१ । ट मण्डार ।

विशेष--कुछ बीच के पत्र नहीं हैं। माठों मङ्गों की मलग २ कथायें हैं।

२४२२. ऋष्टांगोपारुयान—पंग्नेभावी । पत्र संग्रदा माग्रद्दिर्थ, इ.चा।आवा—संस्कृत । विदय—क्या । र•काल ४ । तेरुकाल ४ । पूर्ण । वेश्व संग्रदा । च्या अच्छार ।

२४९३. काष्टाहिकाकथा— सञ्जासचेत्र । पत्र सं० ८ । सा० १० $\times$ ४५ इका । साथा—संस्कृत । विषय— तथा । र० नाल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० ३०० । का सम्बग्धार ।

विशेष— क्य जण्डार में ३ प्रतियां (वे० सं० ४०५, १०७०, १०७२) वा सण्डार में १ प्रति (वे० सं० ३) क्र मण्डार में ४ प्रतियां (वे० सं० ४१, ४२, ४३, ४४) वा सण्डार में ६ प्रतियां (वे० सं० १५, १६, १७, १८, १६, २०) तथा क्र सण्डार में १ प्रति (वे० सं० ७४) और हैं।

्रश्ररक्षः ऋष्टाह्निकाकथा—नयसस्त्र। पत्र सं०१६ । सा०१०३४५ इक्का । भाषा-क्रियी गया । विषय— कया । र० काल सं०१६२२ फाप्टुस्स मुदी ५ । ले० काल ४ । पूर्सा | वे० सं०४२५ | इद मण्डार ।

विशेष-पत्रों के चारों भोर बेल बनी हुई है ।

ससके मितिरिक्त का प्रण्यार में ४ प्रतिमां (वै० सं० २७, २५, २६, ७६३) गा प्रण्यार में १ प्रति (वे० सं० ४) का प्रण्यार में ४ प्रतिमां (वे० सं० ४४, ४६, ४७, ४५) चा मण्यार में ४ प्रतिमां (वे० सं० ५०६, ५१०, ५११, ५१२) तमा क्व प्रण्यार में १ प्रति (वे० सं० १७६) भीर हैं।

इसका दूसरा नाम सिद्धचक व्रतकथा की है।

२.४२४. डाष्ट्राह्विकाकौश्चदी\*\*\*\*\*\* । पत्र सं० ४ । बा० १०×४३ दश्च । भाषा-संस्कृत । विषय-क्या। र० काल × । ने० काल × । बपूर्ण । वै० सं० १७११ । ट वण्डार ।

२.५२६. ऋष्टाह्निकात्रतकथा'''''''। पत्र सं० ४३ । सा० १.४६२ द्व्या । भाषा-संस्कृत । विषय-कषा । र० काल  $\times$  । से० काल  $\times$  । सपूर्ण । वे० सं० ७२ । कुलायार ।

विशेष--- इद्र भण्डार में एक प्रति ( वे० सं० १४५ ) की और है।

श्चेश्चः, स्थानिकात्रतकथायां स्व $-गुणाचन्द्रस्रि । यत्र सं०१४ । स्रा०१<math>\stackrel{4}{\sim}$  रखः । भाषा-संस्कृतः । विषय-नत्या । र० काल्  $\times$  । से० काल्  $\times$  । पूर्णः। वै० सं० ७२ । क्षः प्रवारः।

२४२.स. करोकरोहियोकथा— श्रुतसागर । पत्र सं∘ ६। था० १० र्र.४१ इक्षा आया–संस्कृत । विषय–कथा । र० काल ४ । से० काल सं० १८६४.। पूर्ण । के० सं० ३५ । क्र अण्डार ।

र्र-१४२६. क्रासोकरोहियोत्रतकथाः\*\*\*\*। पत्र सं० १८ । मा० १०६४४. दक्का । जावा-हिन्दी गर्छ । विदय-कथा । र० काल ४ । ले० काल ४ ) पूर्ण । वे० सं० ३६ । इक वण्डार |

्रश्रेरु. क्यारोकरोहिणीव्रतकथा'''''''| पत्र सं० १० | झा० ६२,४६ इंच । आया-हिन्दी गर्छ । र० काल सं० १७६४ पीय बुदी ११। पूर्ण | वे० सं० २६१। ऋ अध्यार |

२४३१. खाकाश्यंबसीव्रतकथा— श्रुतसागर । पत्र सं० ६ । द्वा० ११३imes६ $rac{1}{2}$ रंव । भाषा-संस्कृत । विषय-कथा । र० काल imes । ते० काल सं० १६०० आवस्य सुदी १३ । पूर्ण । वे० सं० ५१ । क भण्डार ।

२४३२. **श्र कारापंचभीकथा**\*\*\*\*\* पत्र सं॰ १ से २१। आ॰ १० $\times$ ४६ हंच। भाषा-संस्कृत। विषय-क्या। १० काल  $\times$ 1 ले॰ काल  $\times$ 1 अपूर्ण। वे॰ सं॰ ५०। इन सम्बार।

२५२३. आराधनाकथाकोष"""। पत्र सं० ११८ से २१७ । बा० १२×५३ रख । भाषा—मंग्कृत । विषय—कथा । १० काल × । के० काल × । अपूर्ण । वै० सं० १९७३ । खा अण्डार ।

विकोय— आप भण्डार में १ प्रति (वै० सं० १७) तथा ट मण्डार में १ प्रति (वे० सं० २१७४) और है तथादीनों की अपूर्ण हैं।

२५२५. ब्यारधनाकस्याकोशा''''''' पत्र सं० १४४। ब्या० १०१८५ इ'व । आपा—संस्कृत । विषय-कृषा । र० काल × । ले० काल × । बदुर्सा । वै० सं० २०६ । ब्यू सम्बद्धाः

विशेष--- = ४वी कथा तक पूर्ण है। ग्रन्थकर्ता का निम्न परिचय दिया है।

श्री प्रवसंवे बरभारतीये गच्छे बनास्कारवाग्रीत रब्ये । श्रीकुंबहुंदास्यपुनीप्रवंशे जातं प्रभावन्यसहायतीन्द्रः ।।१।। देवेंद्रबंदार्कसम्मान्तिन तेन प्रभावन्द्रमुनीश्वरेशा । यापुवहार्ये रावित सुनावयेः धारावनासारश्याप्रवन्धः ।।६।। तेन क्रमेशीव यया स्वधनस्या स्ताकैः प्रसिद्धैःश्वनिमयते सः । मार्गन कि बासुकरप्रकाथे स्वलीवया गच्छति सर्वलोकः ।।।।।

प्रत्येक कथा के अन्त में परिचय दिया गया है।

२४२४. श्वाराधनासारमर्थध—प्रभावन्द्र । पत्र तं० १४६ । सा० ११×४ इ'व । भाषा-संस्कृत । विवय-कवा । र० काल × । ले० काल × । स्रपूर्ण । वै० सं० २०६४ । ट अण्डार ।

विभोष--- १६ से आमे तथा बीच में भी कई पत्र नही है।

२४२६. च्यारामसीभाकमः।''''''। पत्र सं०६। मा०१० $\times$ ४३ १ व । यावा-संस्कृत । विवय-कवा। र० काल  $\times$ । ते० काल  $\times$ । पूर्ण (वै० सं० ८३८। का सम्बार ।

विशेष--जिन पूजाफल कथायें हैं।

प्रारम्भ---

सन्बरा श्री महावीरस्वामी राजपृहेपुरे समयासर्वुचाने सूची छुएा विज्ञानिये ॥१॥ सद्धर्ममूलसम्बरस्वं नैमेंत्यकराहो सदा । बतम्बन्धित तीचेवा चल्तियेवास्वर्वदि ॥२॥ वेयपुजादियोराज्यसंबर्ध सुरसंबर्ध । विवयुजादियोराज्यसंबर्ध सुरसंबर्ध । विवयुजादियोराज्यसंबर्ध सुरसंबर्ध सन्। ॥३॥

मन्तिम पाठ--

वावर् वी पुते राज्यं नाज्या व्यवयुंवरे |
वियानि सफले तावरकरिष्यामि निजं जनु ॥७३॥
पूरि नत्या गुरे गत्वा राज्यं जिल्ला निजानते |
प्रारानयोक्ष्यापुत्ते राजकितपुरावरे ॥७६॥
प्रार्थे वर्षसिद्धातं संविक्ष्यपुरावंदुते ।
एवं वर्षसिद्धातं संविक्ष्यपुरावंदुते ।
एवं वर्षसायवामास्य ग्रीलराज्यं निवि पर्व ॥७०॥
गीतायां त्रवारामक्षामायं ग्रुरापुत्वये ।
प्रवित्तायं त्रावात् व्रवस्तवृक्षुल्यां त्रवाः ॥७०॥
प्रवित्तायं त्रावात् वृक्षस्तवृक्षुल्यां त्रवाः ।।
वियवद्धाविष स्वर्यसंपर्वं प्रायतुर्वरं ॥७६॥
सत्यव्यव्यव्यव्यावर्षः क्ष्यतां त्रवाः ।
स्वान् कतियवान् प्राप्य शास्वर्तां सद्विवय्यतः ॥६०॥
एवं मोरत्यार्थक्ष्यतः क्ष्यवाक्ष्यं पूर्वरः ।
कार्यस्तकरुपेषकं क्ष्याविः प्रयव्यव्यव्या ॥६०॥
पर्वं मोरत्यार्थक्ष्याः क्ष्याव्याः ।।६१॥
।। इति जिल्ल्युवा विषये बारामकोष्णकवा ।।६१॥

संस्कृत वक्ष संस्था २८१ है।

२४२.८. उपांगलितिर्मतक्षा""""। 'पम सं $\circ$  '१४ । 'क्या  $\sim \frac{1}{2}$ '× इंव । आया-संस्कृत । विषय-कर्षा ( जैनेतर ) १० काल  $\times$  । क्षे $\circ$  क्या  $\times$  । क्षुक्षी । बै० सं $\circ$  २१२१ । क्षा जण्डार ।

२५२८. ऋससंबंधक्या—स्वयंधक्युताियाः। पत्र सं०४। सा० १०४५३ रंव। भाषा–प्राकृत । विवय-कथा । १० काल ४ । ने० काल सं० १६६२ ज्येष्ठ बुदी १ । पूर्ण । वे० सं० ८४० । ऋ अध्वार ।

> विशेष-धार्यवरामपुरुष्णा सीवेण सनवर्षवर्षाण्याय शाहणवन्द्रपुत्रार्था कहाकिसं स्थारवनरसए ।।१२।। इति रिष्ण संबंधे छ ॥१॥ श्री भी पं० भी भी पार्णवर्षित्रमय पुनिष्किलेखि । श्री किहरीरमध्ये संवत् १६२२ वर्षे जेठ वदि १ दिने ।

२४३६. ऋौषधदानकसा—त्र० नेश्चिद्तः । यत्र सं०६। ग्रा०१२imes६ इंच। आया-संस्कृतः । विषय-क्या। र०कालimes। लेककालimes। स्पूर्णः वे०सं०२०६१। ट अय्यारः ।

विशेष--- २ से ५ तक पत्र नहीं हैं।

२४४०. कठियारकानकरीचौपई—सानसागर । पत्र सं० १४। झा० १० $\times$ ४५ इंच । आपा-हिन्दी । विषय-कथा । २० काल सं० १७४७ । ते० काल  $\times$  । पूर्ण | वे० सं० १००३ । का अव्हार ।

विशेष---प्रादि माग ।

भी गुरुम्योनमः ढास जंबुद्धीप मकार एहनी प्रवम—

शुनिवर ब्रायंसुहस्तिकिए। इक ब्रवसरद नयद उजेरती मावियारे ।

बरण करण जतभार गुण्यमीए प्रामर बहु परिवारे परिवस्थाए ॥१॥

वन वादी विश्राम लेह तिहां रह्मा बोह शुनि नगर पठाविया ए ।

थानक मांगए। काज गुनिबर मान्हता महानदः बिर बाविया ए ॥२॥

नैठानी कहे ताम विष्य तुम्हे केहनास्यै काजे माच्या इहां ए ।

मार्थसुहस्तिना सील कम्हे सां शाविका उद्याने सुरु से तिहाए ॥३॥

श्वन्तिम---

सत्तरें सैताले ससे म. तिहां कीचो चौबास 11 मं० 11 सब्दुष्ट भी परसाद ची म. पूरी मन की चाल 11 म० 11 मानसागर मुख संबदा म. बित सागरतिए सोस 11 मं० 11 सागुरतए। दुएयानदार्ग म. पूरी मनह चरीत 11 दिन पट कथा कोस ची म. रचीतो ए सिक्सार 1 मिन को को वाचीतों में. लिखा दुकर सहर 11 नवनी काल सोहामकी मंठ गीडी राख सुरंत 1 मानसागर की सामागर की सामागर से सामागर सिम सिम स्वय चुकर 1 सामागर से सामाग

इति श्री सीस विषय कठीबार कानवरी जीपई संपूर्ण ।

२४४१. कथाकोरा—हरिवेसाचार्य । पत्र सं० ४६१ । बा० १०×४६ इ'व । जावा-संस्कृत । विवय-कथा । र० काल सं० ६८६ । ले० काल सं० १४६७ पोष सुदी १४ । वे० सं० ६४ । का प्रण्डार ।

विशेष-संघी पदारम ने प्रतिलिपि करवायी थी।

२.४४२. प्रतिसं०२ । यत्र सं०३१६ । घा• १०४५ ई. इंच । ले० काल १८३३ आयवा बुदीऽऽ । वे० गं०६७१ । इक्र अध्यार ।

२५५३. कथाकोश--धर्मचन्द्र । पत्र सं॰ ३९ से १०९ । झा० १२४६३ इंच । जावा-संस्कृत । विषय-कथा । ए० काल ४ । ले० काल सं० १७६७ झवाड बुदी ६ । स्मूर्ण । वे० सं० १९६७ । का जण्डार ।

विशेष-- १ से ३८, ५३ से ७० एवं ८७ से ८९ तक के पत्र नहीं हैं।

लेखक प्रशस्ति---

संबत् १७६७ का घासाडमासे कृष्णपदी नवस्मा क्षत्रिवार स्वकेराच्ये नगरे पातिस्याहाजी प्रहमवस्याहजी
महाराजाधिराज राजराजेस्वरमहाराजा श्री उभैतिहजी राज्यप्रवर्तमाने श्रीमृलसंधेवरस्वतीगच्छे वकात्कारगरी नंबाम्माये
कुंवकुंदाचार्यान्यये संकलाबार्य श्रीरत्नकीतिची तत्पट्टे मंडलाबार्य श्रीविद्यार्थिको तत्पट्टे मंडलाबार्य श्रीव्यार्थिको तत्पट्टे मंडलाबार्य श्रीव्यार्थिको तत्पट्टे मंडलाबार्य श्रीव्यार्थिको तत्पट्टे मंडलाबार्यं श्रीव्यार्थिक स्वत्यार्थे श्रीव्यार्थेक स्वत्यार्थेक स्वत्यार्येक स्वत्यार्थेक स्वत्यार्थेक स्वत्यार्थेक स्वत्यार्थेक स्वत

२४४४. कथाकोश (क्याराधनाक्त्याकोश)— त्रक नेभिवृत्तः । पत्र सं०४६ ते १६२ । सा० १२६४६ ंग । भाषा-संस्कृत । विषय-कथा । र॰ कास 🗙 । ते० कास सं०१ व०२ कार्तिक बुदी ६ । सपूर्णः । वै० सं० २२६६ । क्रा अच्छार ।

२.४४४. प्रति सं०२ । पत्र सं०२०३ । ते० काल सं०१६७४ सावन बुदी ११ । वै० सं०६ म । क भण्डार ।

विशेष---लेलक प्रशस्ति कटी हुई है।

হনके प्रतिरिक्त कर मण्डार में १ प्रति (वै० सं० ७४) च मण्डार में १ प्रति (वै० सं० २४) क्र् मण्डार में २ प्रतियां (वे० सं० ६४, ६५) और हैं।

२.४४६. कथाकोशः । पत्र तं० २५ । मा० १२imes१३ इंच । माथा—संस्कृत । विषय—कथा । र० काल imes । मार्था । वै० सं० ४६ । या मण्यार ।

विशेष—— चानण्यार में २ प्रतियां (वै० सं० ४७, ४०) टानण्यार में २ प्रतियां (वै० सं० २११७ २११६) फ्रोर हैं।

२.४४%. कश्चाकीशः\*\*\*\*\* पत्र सं०२ से ६८ । आ ०१२ $\times$ १३ इंच । आया-हिन्दी । विवय-कवा । र०कास  $\times$  । ते० कास  $\times$  । सपूर्या । वै० सं०६६ । क अध्वार ।

्रेप्रिक्ष क्रमीरक्रसोंगर नीर्र्चिन् । येथं रं १ । येथं १०१×१३ वश्च । प्राया-संस्कृत । विषय-क्या । र० काल्  $\times$  । सैं $\delta$  कैस्तें  $\times$  । पूर्त । वेर्ध सं॰ १२१४ं । व्या प्रव्यार ।

विशेष---वीच के १७ से २१ पत्र हैं।

्रेटेंटेंट. कंबार्समह्-क्रब्यक्षानसंतार । पत्र सं० २५ । बा० १२×६६ इक्का । मात्रा-हिन्दी । विषय-क्या । र० काल × । ते० काल सं० १८५४ बैद्याल बुदी २ । पूर्ण । वे० सं० ३६६ । ब्रा अण्डार ।

| नींम कथां              | पंत्रं     | पश्च संख्या |
|------------------------|------------|-------------|
| [१] त्रैलीवर्य तीज कथा | १ से व     | **          |
| [२] निसस्याष्ट्रमी कवा | ४ से ७     | 44          |
| [३] जिन रात्रिवत कया   | ७ से १२    | € €         |
| [४] मष्टाङ्किका वत कथा | १२ से १४   | ४२          |
| [४] रक्षत्रभन कथा      | १४ से १६   | ७६          |
| [६] रोहिसी वत कथा      | १६ से २३   | 8.7         |
| [७] प्रावित्यवार क्या  | रेवे से २% | ₹ø.         |

विश्वेष--१०४४ का वैवासनासे कृष्युगर्या तिषां २ पुरुवासरे । लिब्यंतं महान्या स्यंष्ट्रसम् सर्गादं जयपुर सच्ये । लिखायतं विरंजीव साहणी हरचंदणी जाति श्रीसा पठनार्ये ।

२४.४०, कथासंग्रह्\*\*\*\*\*\*\* पत्र सं०३ से ६। मा०१० $\times$ ५ इस्र । आया-प्राकृत हिन्दी। विदय-कवा। र०कालimes। ते०कालimes। दे० सं०१२६३। प्रपूर्त्त। इद वष्टार।

२.४८१. कमासंबद्ध\*\*\*\*\*\*। पत्र सं०१४ । सा० १२.४७३ इंच। भाषा–संसकृत हिल्दी। विषय–क्या। र०काल ४ । ते∙काल ४ । पूर्ती। वे०सं०११ । कामण्डार |

विशेष-जत कपायें भी है। इसी अध्डार में एक प्रति ( वै० सं० १०० ) और है।

रैंद्रेटेर, केवीसिंग्रह्णः पत्र सं० ७६ । बारु १० $^{1}$ ×५ दश्च । जाला-संस्कृत । विषय-नथा । २० काल × । तुर्था । वे० सं० १४४ । का जण्डार ।

२४४२. प्रति सं ६ २ । यत्र सं० ७६ । ते० काल सं० १४७८ । वे० सं० २३ । त्व भण्डार ।

विकोष--३४ कथाओं का संग्रह है।

२५४४. प्रति सं० २ । वंत्र सं० ६ । ले॰ काल 🗴 । ब्रपूर्ण । वे॰ सं० २२ । ल भण्डार । विशेष---निम्म कवावें हो हैं ।

- १. वीडशकार्रणकमा- नवाप्रभदेव ।
- २. रत्नवयविवानववा-राजकीति ।

क्क भण्डार में एक प्रति ( वे० सं० १७ ) भीर है।

२.४.४४. कववन्नाचौषई—जिनचंद्रस्रि । पत्र तं० १४ । द्वा० १०६ ४४) इंच । जावा-हिन्दी (रातस्वानो ) । विषय-कवा । र०काल सं० १७२१ । ले०काल सं० १७६१ । पूर्णा । वे० सं० २४ । स्त्र अण्डार । विकेश —चयनविजय ने कामणाव में प्रतिचिषि की ची ।

२४४६६ कर्मीविपाकः\*\*\*\*\* । पत्र सं∘१६ । झा० १०४४ ईव | आधा—संस्कृत । विवय–कत्रा। र० काल ≿ । ले० काल सं०१६१६ संगतिर दुरी १४ । वै० सं०१०१ । छ अच्छार ।

विशेष---शन्तम पृष्पिका निम्न प्रकार है।

## इति श्री सूर्वास्लासंबादरूपकर्मविपाक संपूर्ण ।

२४४७. कबलाचन्द्रायसम्बद्धाःसम्बद्धाः चित्रकं ४। बा०१२४५ इक्का। भाषा⊸संस्कृतः।विषय⊸ तथा।र०काल ×ाले०काल ×ापूर्णीवे०सं०३०४। व्याच्यासम्बद्धाः

वियोष—क अध्वार में एक प्रति (वै० सं० १०६) तथा का अध्वार में एक प्रति (वै० सं० ४४२) स्रोर है।

२५४८.. कृष्ण्यत्तिसर्योभेगलः —यदसमगतः । यत्र सं० ७३ । झा० ११क्रू४४, इंच । आया-हिन्दी । विषय-नथा। र॰ कान ४ । ते० काल सं० १ = ६० । वै० सं० ११६० । पूर्ण । इस जण्डार ।

विशेष---प्री गत्येगाय नमः। श्री गुरुम्यो नमः। श्रम श्रमाण संपत्त लिसते।
यादि कीयो हरि पदमयोजी, श्रीयो विवास्य श्रित्तकरि श्रीकृम्य की जी, तीयो ह्युरी गुनाय।।
याना नाय्यो पदमयोजी, जहां बढ़ा क्कम्यणी जाहुराय।
का। करी हरी अगत ये जी, पीतामर पहराय।।
श्राय्यादि हरि मगत ये जी, पीतामर पहराय।।
श्राय्यादि हरि मगत ये जी, दी द्वमराष्ट्री जाहि।।
नरनारिश संगल सुती जी, ते समरापुरि जाहि।।
नरनारिश संगल सुती जी, हरिकरण जितलाय।
वे नारी हंत्र की सपखरा जी, ने नर बैंगुंड जाय।।
व्याह केल आगीरिश जी सीता सहसर नाय ।
गावती समरापुरी जी पाय(त्र)न होय सव गांव।।
वोते राखी क्लमीय जी, सुरुक्यो नगित सुदरखा।
या क्लार रित केशी तखी, ती, वेसकीर करोजी बचारा।।
वो संगल परगट करो जी, सत की सबस विचारि।
वीडा शीयों हरी अगत से जी, क्लाओ क्ल्य स्परि।।

पुर पोविंद में बिनवा जी, व प्रीपनासी जी देव।
सन मन तो मानै बरा जी, कराजी दुरां की जी सेव।।
पुरु पोविंद बताइमा जी, हरी बावै बहुमंड ।
पुरु पोविंद के सरने माने, होजो कुल की लाल सन पेली।
कुरुण क्रूपा तें काल हमारो. सराता पदन मो तेली।)

पण ४० - राग सिंघू I

सिंसपाल राजा बोलियो जो मुश्चि जे राज कवार ।
जो जांदु जुब झायसी, तो भीत बजाऊ सार ।।
ये के सार बार कर वैरला, जाला वहें सपार ।
गोला जालि सनेक छूटै सारप्यां री मार ।।
काहसतरिंगु फोजे मली पर साथ मुश्चिज्यों राज्य के बार ।।
मूच बतलाइसाइ जी.........

माला करी नै प्रश्रुणी रो झारितो जोनि दान दत होय।
ध्यवण सत प्रर साभनो, दोष न नार्ग कीय।।
ध्योक्रयण की ध्याहनी, युणे सकल चितनाय।
हरि पुरवे सा के समना, मगति मुकति फलदाय।।
हाराशिंत सा के समना, मगति मुकति फलदाय।।
काराशिंत सा समित्रया, सीगासिल जावतिस्र।।

क्कमरिए जी मंगल संपूर्ण ।।

संबत १८७० का साके १७३५ का माहपदमासे शुक्कारको पंचम्यां चित्राभीमनकात्रे द्वितीयचरणे तृत्याल्यनेयं समाप्तोयं ।। द्वातं ।।

२४४६. कौमुदीकथा—काचार्य धर्मकीचि । पत्र तं० ६ ने ३४ । मा० ११४४ हक्ष । भाषा— संस्कृत । विषय-क्या । र० काल ४ । वे० काल सं० १६६३ । प्रपूर्ण । वे० सं० १३२ । क्र प्रवहार ।

विशेष-- बहा हुं गरसी ने लिखा। बीच के १६ से १० तक के भी पत्र नहीं है।

विशेष--- अंत मे और भी रागिनियों के पद विथे हुये हैं।

२.४६१. चतुर्वशीविधानकंक्षा'''''''' पत्र सं०११। झा० न×७६ व । आया–संसकत । विषय⊸कथा। र०काल ×। ते०काल ×। पूर्तावे कं० च७। च कंप्यार।

२२३

२.५६२. चंद्रकुंबर की वार्ती—प्रतापसिंह । पत्र सं०६ । सा०११,४४६ इ.च । आवा-हिन्दी पद्य । विषय-कथा। र०काल 🗴 । ते०काल सं०१ मध्य । पूर्णावे कर्स०१७१ । ज्ञा अध्यार ।

विशेष--- १६ पद्य हैं। पंडित मन्नालाल ने प्रतिलिपि की थी।

प्रन्तिम---

प्रतापत्तिच चर मन बसी, कविजन सदा सुहाइ। जुग जुग जीवों चंदकुवर, बात कही कविराय।। २६।

्र २.४६३. चन्दनसत्त्रयागिरीकथा—अद्रसेन । पत्र सं० ६ । झा० ११×४६ इंच । भाषा-हिन्दो । थिपय-रुथा । र० काल × । ते० काल × । पूर्णे । वै० सं० ७४ । छु गण्डार ।

विशेष-प्रति प्राचीन है। सादि संत भाग निम्न प्रकार है।

प्रारम्भ-- स्वस्ति भी विक्रमपुरे, प्रसामी श्री जगदीस ।
तन मन जीवन मुख करसा, पूरत जगत जगीस ॥१॥
वरदाइक श्रुत देवता, मित विस्तारसा मात ॥
प्रसामी मन चरि मोद माँ, हरें विचन संचात ॥२॥
भव उपकारी परमपुर, पुरा मात्रा दातार ।
वंदे ताके चरसा चुन, भद्रमेन मुनि सार ॥३॥
कहां चन्दन कहा मलवागिरि, कहां सावर कहां नीर ।
कहिये ताकी वारता, सुरों सबै वर वीर ॥४॥

स्रन्तिस— कुमर पिता पाइन खुनै, भीर निन्ने पुर संग । स्रांसुन की धारा खुटी, मानो न्हावस्य गंग ।। १०६॥ दुन सुमन में सुक मयो, मागी विरक्ष विज्ञोग । स्रानन्त की स्वारों निन्ने, सबो प्रपूरत जोग ।। १०७।।

गाहा-- कच्छवि वंदन रागा, कच्छव मलयागिरिविते । कच्छ जोहि पुष्पवस होई, विद्वता संजोगी हवह एव ॥१८८॥

कुल १८८ पद्य हैं। ६ कलिका है।

रेश्चरेशः चन्युनसक्षयाधिरिकया— ज्ञच्यरः । पत्रः सं०१० । बा० १० रेऽ४४ दश्च । भाषा-हिन्दी । विषय-कथा । र० कास सं०१७०१ । ते० काम × । पूर्ण । वे० सं०११७२ । क्या मण्डारः ।

बन्तिम ढाल---वाल एहबी साम्रनुस् ।

किन माहाबरत राज ही इत रांजीहि लोह बतर सुजारा ।। जनुकरमङ सुज प्रासीयाजी, पास्त्रो अमर विमासा ॥ १ ॥ ग्रागुवंता साधनम् ॥

बुखा दान सील तप भावना, व्या रे घरम प्रधान ।। सुधद्द चित्त जे पाल इ.जी पासी सुख कल्याए। । २ ।। ग्रुए० ।। स्रतियाना गुए। गावता जी जावह पातिग दूर ।। भली भावना भावइ जी जाइ उपसरग दूर ।। ३ ॥ गुरा० ॥ संमत सत्रासइ इकोत्तरइ जी कीधो प्रथम स्थास ।। वे नर नारी सांभलो जी तस मन हाइ उलास ।। ४ ।। गुरा० ।। राखी नगर सो पावरहों जी वसइ तहां सरावक लोक ।) देव ग्रुरा नारा गाया जी लाजइ सघला लोक ।। ५ ।। ग्रुए० ।। गुजराति गच्छ जासीयइ जी भी पूज्य जी जसराज ।। **बाचारइ करो सोभतो जी सं......वीरज स्पराज ।। ६ ।। गुरा**० ।। तस गछ माहि सोभता जी सोभा थिवर सूजारा ।। मोहला जो ना जस घरा। जी सीव्या बुद्धि निधान ।। ७ ।। गुरए० ।। बीर वचन कहइ वीरज हो तस पाटे धरमदास ।। भाऊ विवर वरवासीयइ जी पंडित ग्रुगृहि निवास ।। ८ ।। ग्रुग् ।। तस सेवक इस वीनवइ जी चतर कहइ चितलाय।। युराभराता प्रसाता भावसूजी तस मन वंद्यित थाय ।। ६ ।। गुरा • ।।

### ।। इति श्रीचंदनमलयागिरिचरित्रसमापतं ।।

२४६४. वर्ग्यनविश्वकथा—जश्रुतसागर। पत्र सं०४ । बा० १२४६ दश्चा। आपा---गंग्यनः। विषय-कथा।र० कथा।र० कल ४।के० कल ४।पूर्णावे० सं०१७०।क अध्दार।

विशेष-- क भण्डार में एक प्रति वे॰ सं॰ १६६ की और है।

२५६६. चन्त्नवश्चिककथा"""। पत्र सं∘२४। बा० ११×५ इंच। आषा–संस्कृत । विषय–कथा। र॰काल ×। ले॰काल ×।पूर्णाविक सं०१६। घत्रण्डार।

विशेष---मन्य कथायें भी हैं।

२८६७. जन्दनपश्चित्रतरुपाभाषाः स्तुरालचंद काला। पत्र तं० ६। मा० ११ $imes \chi_{\zeta}^{2}$  इंस । विषय-क्या। र० काल imes । ते० काल imes । पूर्ण । वे० तं० १६९ । क सच्दार ।

्र×६म. चंत्रहंसकी कथा—टीकस । पत्र त० ७० । बा० १×६ इंच । सावा—हिन्दी । विषय—कथा । ८० काल सं० १७०८ । ते० काल सं० १७३३ । पूर्ण । वै० सं० २० । व अच्छार ।

विशेष---इसके मतिरिक्त सिन्दूरशकरण एकीमाय स्तोत्र मादि मौर हैं।

િ ૨૨૪

२√६६. चारसिजों की कथा— व्यज्जवराजा। पत्र सं∘ ४,। ब्रा० १०६/४४ इंग। भाषा–हिली। विषय–कथा। र० काल सं० १७२१ ज्येष्ठ सुदी १३। ले० काल सं० १७३३। पूर्णी वे० सं० ४५३। चू अच्छार ।

२.४७०. चित्रसेन इथा । । पत्र सं०१०। प्रा० १२.४५ दुंव। भाषा संस्कृत । विषय-कथा। र०कान ४। ले०काल सं०१ द२१ पीप बुदो २। पूर्ण। वे० सं०२२। का भण्डार।

विशेष---वलोक संख्या ४६४ ।

र्देश्वरः चौद्याराथनाउद्योतककथा—जोधराज । पत्र सं० ६२ । स्रा० १२५ं×७३ इंच । प्रापा– हिन्दी । विषय–कथा । र० काल × । से० काल सं० ११४६ संगसिर सुदी व । पूर्णा वे० सं० २२ । च प्रण्डार ।

विशेष---सं० १८०१ की प्रति से लिखी गई है। जमनालाल साह ने प्रतिलिपि की थी।

सं०१८०१ बाक्स्" इतना क्योर लिखा है। यूल्य- ५) ३) ।।) इस तरह कुल ४।।३ लिखा है।

२४७३. जिनगुणसंपत्तिकथा"""। पत्र सं०४ । घा० १०३,× रक्का । माषा-संस्कृत । विषय⊸ कथा । र० काल × । ले० काल सं० १७⊏४ चैत्र दुवी १३ । पूर्ण । वे० सं० ३११ । ख्रा मण्डार ।

विशेष—क अण्डार में (वे॰ सं॰ १८६) की एक प्रति ग्रांट है जिसकी जयपुर में सांगीलाल बज ने प्रतिलिपि की थी।

२.४७४. जीवजीतसंहार—जैतराम । पत्र सं० ५। आ० १२४८ ६ 'व । आथा–हिन्दी पद्य । दिवय– कथा । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । दे० सं० ७७६ । इस मण्डार ।

विशेष-इसमें कवि ने मीह भीर चेतन के संग्राम का कथा के रूप में वर्शन किया है।

२.४.७४. व्योष्टलिनवरकथाः......। यत्र तं० ४ । झा० १३.४४ इ'च । आषा—संस्कृत । विषय—कथा। र०काल × । ते०काल × । पूर्ण । वै० तं०४०३ । का वण्डार ।

विशेष--इसी अण्डार में (वै॰ सं॰ ४८४) की एक प्रति और है।

्र १४०६. वयेष्ठजिनवरकथा— जसकीित् । पत्र सं० ११ से १४ । था० १२×४३ इ.च । भाषा— हिन्दी । विषय—कथा । १० काल × । ते० काल सं० १७३७ झासीज बुदी ४ी झपूर्ण । वे० सं० २०८० । ख्र भण्डार ।

विशेष-असकीति देवेन्द्रकीति के शिष्य थे।

२४७०, डोलामारूवणी चौपई — कुरालकाभगियाः पत्र सं०२ स्थाप ०८४ इक्षा आचा-हिन्दी (राजस्वामी) । विषय-कवा। र०कान ×। ते०कान ×। पूर्णा वे० सं०२३ स्। क्र अध्वार। २.५५-- डोक्ससाक्यीकीबाल । पत्र सं० २ ते ७० । बार ६८८ ई व । जावा-हिन्दी। " विवय-क्या। २० काल ४ ) ते० काल सं० १६०० बावाड सुदी व । बपूर्ण। वे० सं० १५६१ । ट वण्यार }

विशेष---१, ४, ५ तथा ६ठा पत्र नहीं है।

हिन्दी नथा तथा दोहे हैं। हुल ६८८ दोहे है जिनमें डोलामारू की बात तथा राजा नल की विपक्ति साबि का दर्शन है। सन्तिम आग इस प्रकार है—

माक्ष्मी पीहरने कावद लिखि प्रोहित नै तीख बोनी। ई पाति नरवत को राज करें हैं। मारूनी की कूंब क्षंतर लिखकरण स्थेष जी हुवा। मालवरण की कूंकि कंबर बोरभाएं जी हुवा। दोस पंवर दोला जी कहुवा। दोला जी की मारूनी को भी महादेव जी की किरपा सुक्षमर जोड़ों हुई। लिखनए स्थंग भी कंबर मुंगीलाद कुखाहा की नाली। कोला कूंराजा रामस्थंग जी ताई पीढ़ी एक सोवस हुई। राजाधिराज महाराजा श्री सवाई ईसरीसिंहनी तीडी पीढ़ी एक सी बार हुई।।

पत्र ७७ पर कुछ, शृंगार रस के कवित्त तथा दोहे हैं। बुधराम तथा रामचरण के कवित्त एवं गिरधर की कुंडलियों भी हैं।

२४.५६. दोलासारुणी की बात $\cdots\cdots$ । पत्र तं० ६। सा०  $-\frac{1}{2}\times$ ६ रख्यः। भाषा-हिन्दी पर्यः। विषय-कवा। र० काल  $\times$ । वे० काल  $\times$ । सपूर्ण। वे० सं० १४६०। ट सप्यारः।

विशेष-- ५२ पछ तक गदा तथा पछ मिश्रित है। बीच बीच मे दोहे भी दिये गये है।

 २४८०. शासीकारसंत्रकथा'''''। पन सं० ४२ ने ७१ । घा० १२६ँ ४६ इंच । भाषा—हिल्ली । विषय— कथा । र० काल ४ । ने० काल ४ । सपूर्णी । वै० सं० २३७ । क्र अण्डार ।

विशेष---गुमोकार मन्त्र के प्रभाव की कवाये हैं।

२.४८२१. त्रिकाल चौबीसीकथा (रोटतीजकथा)—पं० क्याअदेख । पत्र सं०२ । धा० ११ $$\times$2$  इ.स. । भाषा—संस्कृत । विषय—कवा । र॰ काल  $\times$  । ने० काल सं० १८२२ । पूर्ता । वे० सं० २६६ । इस्र मण्डार ।

विकोष-इसी मण्डार मे १ प्रति (वे० सं • वे० प ) की और है।

२४८२. त्रिकालयौबीसी (रोटतील ) कथा—गुणुतन्दि । यद सं०२ । द्या०१०६४४ इ"व । भाषा-संस्कृत । विषय-कथा । र०काल × । ते०काल सं०१६६ । दूर्ख । वे० सं०४६२ । स्त्र प्रवार ।

२.४.⊏३. त्रिलोकसारकथा''''''। यत्र सं०१२ । बा० १०३,४.५ दंव । जाया–हिन्दी। विषय–कथा। र०काल सं०१६२७ । ते०काल सं०१ द४० ज्येष्ठ सुधी ७ । पूर्णावै० सं०३ द७ । इद्र अध्यार।

विशेष-लेखक प्रशस्ति-

सं० १८५० साके १७१४ मिती ज्येष्ठ खुक्का ७ रिविदिने लिखासित यं० जी श्री भागवन्तजी साल कोटे पथारमा बह्मचारीजी शिवसागरजो चेलान लेवा । वश्यभाकीर उंभाई के राडि हुई सुवादार तकूजी आग्यो राजा जी की कते हुई । लिखितं गुरुजी मेथराज नगरमध्ये ।

२.४८५८. दुत्तान्नवः''''''। पत्र सं०३६ । सा० १३३,४६३ इक्का। आषा—संस्कृत । विषय—कवा। र० र०काल ४ । ले०काल सं०१६१४ । पूर्सा । वे०सं०३४१ । उत्र अध्यादा ।

्रश्र–४. दशीनकथा—सारासञ्जापव सं०२३। सा०१२×७६ दक्षा आया–हिन्दीपसः। विषय– कथा।र०काल ×। ते०काल ×।पूर्णीवेर सं०६०१। स्रायण्यार।

विश्वेच—इसके व्यतिरिक्त इद्या सम्बार में एक प्रक्षिः (के० सं० ४१४) क भण्यार में १ प्रति (के० सं० २६३) इद्र भण्यार में १ प्रति (के० सं० ३६) च्या भण्यार में १ प्रति (के० सं० ४८६) तथा जा भण्यार में ३ प्रतिया (के० स० २६४, २६६, २६७) प्रीर हैं।

२४८६. व्यर्गतकश्चाकोशाः\*\*\*\*। पत्र सं०२२ से ६०। ब्रा०१०३४४३ इक्का । आया-संस्कृत । विषय-कवा। र०कास imes। से०कास imes। सपूर्ती। वे०सं०६ । क्का ज्यारा

२.४८०. इ.स.मुर्जोकी कथा\*\*\*\*\* । पत्र सं० ३१ । छा० १२४१३ इ.ख. । आया-हिन्दी। विवय-कथा। र०काल ४ । ते०काल सं० १७४६ । पूर्णाचे कंतरे २१० । इस्थायार।

२.४८८. दशलाक्याकथा—लोकसेन । पत्र तंश्दर । झा० ६३,४४ इंच। भाषा⊸संस्कृत । विषय⊸ कथा। र०काल ४ । ले०काल संश्रद्धर । पूर्ण। वैश्वरंश ३.४०। इस अध्यार ।

विशेष-घ अण्डार में वो प्रतियां (वै० सं० ३७, ३८ ) और हैं।

२५८६. दशक्तव्यक्तकथाः\*\*\*\*\*। पत्र सं> १। वस्र ११ $\times$ ४ इंच। जाजा-संस्कृत । विषय-कथा। र>काल  $\times$ । पूर्ण। वे० सं>१२ । व्यापन्यार ।

विशेष—क मण्डार में १ त्रसि (के० सं० ३०२ ) की और है।

२.४६०. दरासाच्याजनकथा — जुनसागद्द । पत्र सं $\circ$  ३ । द्वा $\circ$  १८ $\times$ ५ दंव । मावा-संस्कृत । विषय-कथा । र $\circ$  काल  $\times$ । ने $\circ$  काल  $\times$ । नुर्खा,। वे $\circ$  सं $\circ$  १०७ । द्वा $\times$ । ने $\circ$  काल  $\times$ । न

्र १९१९. ब्रानक्शा—आरामक्का । पत्र सं∘ १८। का १९१४८ इक्का । प्राचा-हिन्दी पत्र । विषय-कवा । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० ४१६ । का वण्डार ।

विश्रेष—इसके प्रतिरिक्त का मण्डार में १ प्रति (वे० सं० ६७६) का मण्डार में १ प्रति (वे० सं० ६०४) का मण्डार में १ प्रति (वे० सं० ३०४) का मण्डार में १ प्रति (वे० सं० १८०) तथा जा मण्डार में १ प्रति (वे० सं० २६८) प्रोर हैं।

२४६२, हातरीलतपभावनाका चोडाल्या—समयधुन्दरगिष् । पत्र सं० ३। म्रा० १० $imes t_i'$  संग भाषा—हिन्दी । विषय—कया । र० काल imes । ले० काल imes । पूर्ण । वे० सं० imes २ । क्या भण्डार ।

विशेष—हसी अण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ २१७६) की सीर है। जिस पर केवल दान शांन तय भावना ही दिया है।

२४८३. देवराजवरुद्धराज चौष $\xi$ —सोमदेवसृरि । पत्र तं०२३ । आ०११ $\times$ ५३ दश्च । भाषा- हिन्दी। विषय—क्या। र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । यूर्ण। वे० सं०३०७ । इट प्रण्डार।

२४६४. देवलोक्सकथा"" । पत्र सं०२ मे ४ । घा० १२ $\times$ ५ है इंव । आया-संस्कृत । विषय-कथा । र० काल  $\times$  । ले० काल सं० १७५३ कॉलक सुदी ७ । प्रपूर्ण । वे० सं० १९६१ । क्रा भण्डार ।

२ अर्थ. द्वावराजनकथा — पंठ काञ्चदेव । पत्र तं० ७ । घा० १ $\times$ ५३ दश्च । आषा—संस्कृत । नियय—कवा । र० काल  $\times$  । तं० काल  $\times$  ) पूर्ण । वे० सं० २२५ । कः भवदार ।

विशेष-छ भण्डार में दो प्रतियां (वै॰ सं॰ ७३ एक ही वेष्ट्रन ) ग्रीर हैं।

्र २.४६६. द्वादशलतकथासंग्रह्—क्रावण्ट्रसागर । पत्र सं०२२ । घा० १२ $\times$ ६३ इक्कः । भाषा-हिन्दी । र० काल  $\times$ । ते० काल सं०१ २५४ वैद्याल सुदी ४ । पूर्ण। वे० सं०३६६ । क्रा चण्डार ।

विशेष---निम्न कथायें और हैं।

२४६७ द्वाद्शलतकथाः\*\*\*\*\*। पत्र सं॰ ७। छा० १२ $\times$ १ इखा। जाला-संस्कृतः। विषय-कथा। र $\epsilon$ काल imes। ते० काल imes। पूर्ण। वे० सं० २००। छा अध्यार।

विशेष---पं अभदेव की रचना के आधार पर इसकी रचना की गई है।

स्य भण्डार में ३ प्रतियां ( वे॰ सं॰ १७२, ४३६ तथा ४४० ) और हैं।

र्प २४६६. धनदस्त सेठ की कथा....... पर्व रं १४। बाठ १२५४७३ इंच । आया-हिन्दी । विषय-कथा । रु काल सं० १७२४ । ते० काल ४ । वै० सं० ६८३ । ब्रा अध्यार ।

२.४६६. अझाकथानकः\*\*\*\*\*) पत्र सं॰ ६ । बा॰ ११ $\frac{1}{4}$  $\times$ ५ इक्कः । शावा—संस्कृत । विषय—कथा। र॰ काल  $\times$ । ने॰ काल  $\times$ । पूर्ण। वै॰ सं॰ ४७ । घा अध्वार।

विशेष—प्रति सचित्र है। सुगलकालीन कलाके ३० सुन्दर चित्र है। २४ से झागे के दण नहीं हैं। प्रति प्रथिक प्राचीन नहीं है।

९६०१. धर्मेषु**द्विचौपई— लाखचन्द्र ।** पत्र सं• ३७ । सा० ११३/×४‡, इख्र । विषय—कया । प्रावा— जिन्दी पत्र । र० काव सं० १७३६ । ले० काल सं० १०३० आवता सुरी १ । पूर्ण | वे० सं० ६० । स्त्र प्रण्यार ।

विशेष —लारतरणच्छपति जिनचन्द्रपूरि के शिष्य विजैराजनित्य ने यह ढाल कही है । ( पूर्ण परिचय दिवा हुमा है ।

२६०२. पर्मेचुद्धिपापञ्चुद्धिकथा\*\*\*\*\*\* पत्र सं०१२। बा०११४५ दशाः जाया-संस्कृतः।विषय-कथाः।र०कासः ४ । ने०काल सं०१८५६। पूर्णः। वे०सं० २१ । स्व अध्वारः।

९६०३. घर्मेबुद्धिसन्त्रीक्ष्या—बुन्दाबन । पत्र सं० २४ । सा० ११×५६ दश्च । भाषा−हिन्दी पख । विषय−कथा । र० काल सं० १८०७ । ते० काल सं० ११२७ सावस्य बुदी २ । दूर्सा । वे० सं० ३३६ । क्र मण्डार ।

नंदीश्वरकथा— संरु हुमचन्द्र । पत्र संरु ६ । धारु १२% ६ इक्ष । भाषा—संस्कृत । विषय—कवा । रु काल  $\times$  । क्षेर् काल  $\times$  । पूर्ण । वेरु संरु ३६२ ।

विशेष-सांगानेर में ग्रन्थ की प्रतिलिपि हुई बी।

क्ष् भण्डार में १ प्रति ( दे० सं० ७४ ) सं० १७८२ की लिखी हुई बीर है।

२६०४. नंदीन्करविधानकथा—दस्विधा पत्र तं∘ १३ । झा०११९ै४१ दश्चा भाषा-संस्कृत । विषय-कत्रा । रे॰ काल ४ । ते॰ काल ४ । पूर्णा वे॰ तं॰ ३६४ । कृत्रक्यार ।

२६०६ नंदी-करविधालकवां\*\*\*\*\*। पत्र सं०३। सा०१०६×४६ इंचा प्राथा–संस्कृत । विषय– कथा। र०काल ×ा के०काल ×ा पूर्ती। वे० सं०१७७३। ट जच्छार।

२६०७. लागमंता $\cdots$ ाण्य सं० १०। जा० १२ $\times$ ४ $\frac{1}{2}$  इंग । आया-हिन्दी (राजस्थानी) । विषय-कथा। र० काल  $\times$ । के० काल  $\times$ । पूर्वी। वे० सं० ३६३ । ब्रा सम्बग्धाः विशेष-धादि अंत भाग निम्न प्रकार है।

#### भी नागमंता लिख्यते-

नगर हीरापुर पाटसा असीयइ, माहि हर केशरदेव। नमिए। करइ वर नाम लेई नइ', करइ तुम्हारी सेव ।।१।। करइ तुम्हारी सेवनइ, वसिगराइ तेडावीया । काल कंकोडनइ' तित्यगिक्त'यर, धवर वेग बोलावीया ॥२॥ नाद वेद आर्गंद अधिका, करइ तुम्हारी सेव । नगर हीरापुर पाटला भर्गीयड, माहि हर केशरदेव ।।३।। राउ देहरासर बड्ठउ, ब्राग्ते निरमल नीर । डंक गयउ भागीरथी, समुद्रह पहलइ तीर ।।४।। नीर लेई ढंक मोकल्यउ लागी मृति घरावार । मापं सवारय पडीउ लोभइ, समुद्रइ पहलेपार ॥४॥ सहस्र धारधासी जिहां देवता. जाई तिराविन पडठत । मंगा तराउ प्रवाह व भागउ, राउ देहरा सरवह छउ ॥६॥ राम मोकल्या छे वाडीये, माले सुर ही जाह। भागो सुरही पातरी, भागो सुरही भाइ ॥७॥ बारो सुरही बाइ नइ, बारो सुगंधी पातरी। माकतूल छीनइ पाषची, करि क्ल बीर सुरातडी ।। ना जाइ बेउल करगाउ, केबडो राइ मच कूंद व सारी। पुष्फ करंडक भरीनइ, आयो राहमो कल्याख़इ बाडी ।।१।)

2) **64—** 

एक कामिए। सबर बाली, निखोही भरतार । उंक तराह बिर बरसही, ताल्ह्ए समी संबारि ।। ताल्ह्ए समीस संबारि, मुक्त प्रिम बरद सबूटद । बाजि सहरि विव पंचालिउ, ताल्ह पवस नई उठह दरन करद मुक्त बाह हुउं सु सनेहा हाली ।। विद्योही वरतार एक कामिए। सक बाली ।।३१। डाक्संडा कस बावही, बहु कोसी स्मकार । चंद्र रोहित्सी जिन मिलिर्ज, तिम चस्स मिली मरतार नष्ट् ||
तित्य गिरांसाउ तृठउ बोलह, धरीयविष गयउ खंडी ।
ढंक तत्स्य चिर बृठउ, उठिउ जाह हुई मन संती ।।
पू'च मंगलक खाजह,.....|
बहु कांसी अभकार डाक छंडा कल वाजह ।)
हति की नागमंता संपूर्णस्थ । ग्रन्यायन्य २००७

पोबी झा॰ मेस्कीलि जी की ।। कवा के रूप में है। प्रति प्रशुद्ध लिखी हुई है।

२६०८. नागश्रीकथा—जझनेथिदत्त । पत्र सं०१६। सा०११३४१ इंच । नाथा-संस्कृत । विषयः— कथा। र० काल ४। ने० काल सं०१८२३ चैत्र सुदी १। पूर्ण । वे० सं०३६६। क सण्यार ।

विशोध—- इसी मण्डार में एक प्रति (वे० सं० ३६७) तथा आप मण्डार में १ प्रति (वे० सं० १०६) की स्रोर है।

ज भण्डार बाली प्रति की गरूढमलजी गोधा ने बालपुरा में प्रतिलिपि की थी।

्र २६०६. नागश्रीकथा—िकरानर्सिह । यत्र सं० २ ७५ । सा० ७३/२६ डंच । माया-हिन्दी । विषय— कया । र० काल सं० १७७३ सावरण सुदी ६ । ते० काल सं० १७८५ पीच बुदी ७ । पूर्ण । वे० सं० ३५६ । इस् भण्डार !

विशेष---- ओबनेर में सोनपाल ने प्रतिसिपि की थी। ३६ पत्र से आये शहबाहु चरित्र हिन्दी में है किन्तु धनुर्यों है।

२६१०. जि:शल्याष्टमीकथा<sup>.......</sup>। पत्र सं०१ । झा०१०%४३ दश्च । आया⊸संस्कृत । विषय⊸कया । र० कास × । ते० कास × पूर्णावे० सं० २११७ । इस अध्यार ।

२६११. निशिभोजनकथा—ज्ञानिशिद्यां। पत्र सं०४० में ११। या०  $\pi_{i}^{i} \times \S_{i}^{i}$  इक्का | याया—संस्कृत । विषय—क्या । र० काल  $\times$  । से० काल  $\times$  । सपूर्ण । वे० सं०२०६७ । का अण्डार ।

वियोष — स अध्यार में १ प्रति ( वे० सं० ६८ ) की घोर है जिसकी कि सं० १८०१ में बहाराजा ईश्वर सिंहजी के शासनकाल क्रें बसपुर में प्रतिजिधि हुई थी।

२६१२. लिशियोजनकामा $\cdots$ ापण सं०२१। सा०१२ $\times$ ५३ हजा। जाया-हिन्दीयसः। विषय-कथा। र०कास  $\times$ । ते०कास  $\times$ । पूर्वावै० सं०३=३। का जण्डार।

२६१६. नेसिक्याहुको'''''''। पत्र सं० ३। झा० १०%४ इंच । जाला-हिन्दी । निवय-कथा। र० काल × । ते० काल × । सपूर्ती । वे० सं० २२१४ । का जम्बार । विशेष---आरम्स--

नस्तरीपुरी राजिबाहु समयिज्य राघ चारो । सस नंदन भी नेमजी हुं सावल वरसा सरीरी ।। यन धन धदे थी ज्यो तेव राजसदरसरा करता । यालदरनासे जीनमो सो सोरजी हु हुतो ।) समदवज्जी रो नंद धतेरों ले धावसा जी । हतो सावली हुं औ रो नमें करवासा सु पादसों जी ।।

प्रति प्रशुद्ध एवं जीर्स है।

र्थहर्थः नेमिराजलस्याहलो—गोपीकुच्छा। यत्र सं०६ । या० १०×४६ दश्च । आया-हिन्दी। विषय-कथा। र० कान सं०१=६६ त्र० सावरण बुदी ४ । ते० कान ×ा सपूर्ण। वे० सं० २२४० । व्य भण्डार।

प्रारम्भ---

श्री जिल्ला चरता कमल नमी नमी घलागार । नैमनाच र ढाल तली ज्याहुव चहुं शुक्रदाय ।। हारामती नगरी मली सोरळ देत मफार । चन्द्रपुरी सी ऊपमा चुंदर बहु विस्तार ॥ चौडा मो जोवला तिहां लावा वारा जाला । साठि कोठि चर माहि रे वाहर चहलर प्रमाल ॥२॥

धन्तिम---

राजल नेम तरणो व्याहलो औ गावकी जो नरनारी। मरण प्रया मुरासी मलो जी पावसी सुख मपार ॥

কলহা---

भवम तावए। चोच सुकती बार मंगतवार ए । संबद् भठारा बरस तरेसठि मांग खुल मुक्तार ए । श्री नेम राजन कसन गोपी ताल बरत बलानद । सुतार सीका ताहि ताहि माली कही कथा प्रमारा ए ।।

इति श्री नेम राजन विवाहली संपूर्ण।

इसमे आगे नव अब की ढास दी है वह अपूर्ण है।

२६१४. पंचास्थान—श्रिष्णु हार्मी । पत्र सं०१ । आ०१२६४४ देश्या । भाषा—संस्कृत । तिपक् कमा। र०काल × । ले०काल × । अपूर्णै। के सं०२००६ । वस्र प्रवेदार ।

विशेष--केवल १३वां पत्र है। इस सम्बार में १ प्रति (के सं० ४०१) अपूर्ण और है।

२६१६, परसरासकथा''''''। पत्र सं∘६ । सा० १०६/४४ देव झा। भाषा-संस्कृत । विषय-कथा। र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्णावै० सं०१०१७ । का मण्डार ।

२६१७ पत्यविधानकथा—स्तुरास्त्रचन्द्राः पत्र सं०२१। मा०१२४५ डब्राः भाषा-हिन्दी पयः। विषय—कदाः र०काल सं०१७८७ फाप्तुन बुदी १०। पूर्णः। वै० सं०२०। अप्त मण्डारः।

२६१=, पहरविधातम्रतोपास्थानस्था- श्रुतसागर । पत्र सं० ११७ । मा० ११५×५ इम्र । भाषा-संस्कृत । विषय-कथा । २० काल × । के० काल × । पूर्ण । वै० सं० ४५४ । क पण्डार ।

विशोष — व भण्डार में एक प्रति (वे० सं० १०६) तथा ज मण्डार में १ प्रति (वे० सं० ६३) जिसका ं ले० काल सं० १६१७ शांके हैं और हैं।

०६१६. पात्रहातकथा— ब्रह्मा नेसिद्ता। पत्र सं० ५ । सा० ११×४३ इचा। मापा—संस्कृत । विषय— कथा । र० काल × । लं० काल × । पूर्णावे ० सं० २७६ । इस सण्डार ।

विशेष - आमेर मे पं० मनोहरलालजी पाटनी ने लिखी थी।

६६२८. पुरयाश्रवकथाकोरा— सुसुद्ध रामचन्द्र । पत्र सं० २०० । आ० ११×४ इंच । आया–सस्कृत । विषय–कथा । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वे० सं० ४६८ | क भण्डार ।

विशेष—क भण्डार में एक प्रति (वे० सं० ४६७) तथा छ् मण्डार में २ प्रतियां (वे० सं० ६६, ७०) स्रोर है किन्तुतीनों हो सपूर्यों है।

२६२१. पुरवाश्यकथाकोशः—हैलतराम । पत्र सं० २४८ । बा० ११३/४६ इ**छ ।** आया-हिन्दी गण । विषय-कथा । र० काल सं० १७७७ आदवा मुदी ४ । ले० काल सं० १७८८ मंगसिर बुदी ३ । पूर्ण । वे० सं० ३७० । का मण्डार ।

२६२२. पुरुषाश्रवकञ्चाको शः ''''' । पत्र सं०६४ । सा० १६×७३ इक्का । साथा–हिन्दी । विषय–कथा। रंकाल × । ते० काल सं०१ ८८५४ ज्येष्ठ सूदी १४ । पूर्ण। वै० सं०४ ५ । ग्रायण्डार ।

विशोध——कान्नुरास साह ने शन्य की प्रतिविधि जुझालवन्त के पुत्र सोनपास से कराकर वीधरियों के सीदर में चडाई। इसके मितिरिक्त कर मण्डार में एक प्रति (वै० सं० ४६२) तथा उन्न मण्डार में एक प्रति (वै० सं० २६०) [धपूर्यों] मीर हैं। र्-६२३. पुरुषाक्षककथाकोशः—टेकचन्द्रायत्र संव ३४१ । द्वाव १११,४८ इक्षाः भाषा–हिन्दीययः। विषय–कथा। र०काल संव १६२६ । ले०काल ×1 पूर्ण। वै० संव ४६७ । कंपच्यारः।

२६२४. पुरुषाश्रवकथाकोराकी सूची .....। पत्र सं०४ । द्रा० १, ४४ ६ छ । भाषा-हिन्दी। विषय-कवा। र०काल ४ । से०काल ४ । पूर्णावे० मं० ३४६ । इस सण्डार।

२६२<u>४. पुष्पांजलीव्रतकथा</u>—श्रुतकीिला। पत्र सं० १। ब्रा० ११४५ इक्का। भाषा–संस्कृत । विषय– कथा। र०कान ४। ले०काल ४। पूर्ण। वै०सं० १४६। ख्या घण्यार।

विभेष--ग भण्डार मे एक प्रति (वे० सं० ४६) और है।

२६२६. पुष्पांजलीक्षनकथा—जिसदासः । पत्र सं०३१ । स्ना०१०°८ू ४ स्रंृद्धाः भाषा-संस्कृतः । विषय-कथाः । र०काल ४ । ले०काल सं०१६७७ फागुल बूदी ११ । दूर्सा । के०सं०४७४ । सः भण्यारः ।

विशेष— यह प्रति वागड देश स्थित घाटसल नगर में भी वामुपूर्य चैत्यालय में ब्राह्म टावरमी के जिप्स मरावाल ने लिखी थी।

२६२७. पुष्पांजलीव्रतिविधानकथा∵ "'। पत्र सं∘ ६ से १० । बा० १०४८ ई् इख्रा । भाषा–संस्कृत । विषय–कथा। र० काल ४ । ले॰ काल ४ । धपुर्ण । वै० सं० २२१ । च भण्डार ।

र्य-६६२=, पुष्पांञ्जलोब्रतकथा—खुशालचन्द् । पत्र सं०६ । द्वा०१२४५३ इक्ष । भाषा-हिन्दी पद्य । विषय-कथा । र०काल × । ले०काल सं०१९४२ कालिक बुदो ४ । पूर्ण । वे० सं०३०० । ख यण्डार ।

विशेष—ज अध्डार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ १०६ ) की धीर है जिसे सहारमा जोशी पन्नालाल ने जयपुर में प्रतिलियि की थी।

२६२६. वैतासायविक्तिः  $\cdots$ ापत्र सं० ४४ । झा०  $= \frac{1}{2} \times x$  इक्का । आया=मंतकृत । विषय=कथा । र॰ काल  $\times$  । सपूर्ण । वै० सं० २४० । चा अध्वरा ।

र् २६३८. सकासरस्तोत्रकथा—नथमला। पत्र सं० ८६। बा० १०२४ १ व । भाषा-हिस्दी। दियस-कथा। र० काल सं० १८२६। ने० काल सं० १८५६ फाल्मुला बुदी ७। पूर्ला। के० सं० २१४। क घण्डार।

विशेष-च मण्डार में एक प्रति (वै॰ सं॰ ७३१) भीर है।

र् २६६१. सक्तासरको त्रकथा—विनोदीलाला । पत्र सं० १४७ । सा० १२३४७३ ४ छा । सावा-हिन्दी पद्य । विषय-क्या । र० काल सं० १७४७ सावन सुदी २ । ले० काल स० ११४६ । झपूर्यो । वे० सं० २२०१ । इस भण्डार ।

विशेष—बीच का केवल एक पत्र कम है।

इसके प्रतिरिक्त क भण्डार में २ प्रतियां (वे० सं० ४१३, ४४४) छ भण्डार से २ प्रतियां (वे० सं० १८१, २२६) तया क्रा भण्डार में १ प्रति (वे० सं० १२६) की घीर है कथा साहित्य ]

"र्द्देश्य, भ्रकामरस्तोत्रकथा—पत्रालाला चौधरी। पत्र सं० १२०। मा०१३४४ दश्च। भाषा-हिन्दी। विषय—कथा। र० काल सं० १६३१ फाग्रुण सुदी४। ले० काल सं० १६३० | पूर्णा वै० सं० ५४०। क भण्यार।

२६३३. भोजप्रबन्ध $\cdots$ ापत्र सं०१२ से २५। घा० ११ $\frac{1}{2}$  $\times$ १ $\frac{1}{2}$ =1 शावा-संस्कृत । विषय-कर्या। र०काल  $\times$ । ले०काल  $\times$ । ध्रुर्यो। वे० सं०१२५६ । क्रा पण्डार ।

विशेष--- क भण्डार में एक प्रति (वै० सं० ५७६) की गौर है।

२६२४. सञ्जकैटअवध (सहिवासुरवध)······। पत्र सं∘ २३। बा० दर्४४६ डखा। भाषा-संस्कृत । विषय–क्या । र० काल ४ । ते० काल ४ । बयुर्यो । वै० सं० १३५३ । का मण्यार ।

२६३४. सञ्जसालती स्थाः चतुर्युं जदाम । एव सं० ४८ । ग्रा० २.४६५ इंच । सारा-हिन्दी । विषय-कवा । र० काल  $\times$  । ने० काल सं० १६२८ फाग्रुस बुदी १२ । पूर्स । वै० सं० ५८० । क्र भण्डार ।

विशेष—प्यासं०६२ दासरदारमल गोधाने सवाई जयपुर में प्रतिक्षिणिकी थी। श्रन्त कंध्र पत्रों मे म्युति दी हुई है। इसी भण्डार में १ प्रति [ सपूर्ण] ( के० सं० ५ दर ) तथा १ प्रति ( के० सं० ५ द२ ) की [पूर्ण] भीर हैं।

२६३६. सुगापुत्रचडढाला''' | पत्र सं०१ | झा०६र्\४४ इक्का | भाषा–हिन्दी | क्विय-क्वा | र०काल ४ | लंककाल ४ | पूर्णावेश्वरुक्त इरु० । इक्ष प्रष्टार |

विशेष--मृगारानी के पुत्र का बौढाला है।

२६३७. साथवानलाइधा—कानन्द्। तत्र सं० २ से १०। बा०११×४३ दक्षः । भाषा–संग्रहतः । विदय–कथा। र०काल × । न०काल × । बपूर्णः । वै०सं० १८०१ । ट भण्डारः ।

२६६ म. सानतुंगमानवित्वीपई — मोहनविजय । पत्र सं० २६ । मा० १०×८२ रखाः भाषाः हिन्दी पयः । विवय-कवा । र० काल × । ने० काल सं० १८५१ कास्तिक मुत्री १ । पूर्णा । ने० सं० ५३ । क्र भष्वार ।

विशेष-प्रादि अंतभाग निस्न प्रकार है-

षादि---

म्हण्य जिलांव पश्चेत्रं, सबुक्त करी लीन । धामम छुल सोइसवर, स्रति सारव थी लीन ।।१।। यान पान सम जिनकम, ताराल भवितिष्ठ तांव । धाप तर्या तारे सवर, मेहने प्रणानि होड ।।२।। भावें प्रणप्तुं भारती, वरवाता मुविवाग । वावन सम्बद्ध की मरली, सबस समागो जास ॥३॥ शुक्त करया केई शनि चका, एह वीजे हनी शक्ति। किम मुकाइ तेहना, पद नीको विषे अक्ति।।४।

द्धन्तिम-- पूर्ण काय मुनीबद्र सुप वर्ष, बृद्धि मास खुवि पक्षे है । ( धागे पत्र फटा हुआ है ) ४७ ढाल हैं ।

२६३६. युकाविविञ्चतकथा—श्रुतसागर् । पत्र सं०४ । प्रा०११४४ इंच । भाषा–संस्कृत । विषय⊸ क्या । र० काला × । ले० काला सं०१८७३ पौष बुदो ४ । दुर्गी । वे० सं०७४ । इड भण्डार ।

विशेष-यति दयाचंद ने प्रतिनिधि की थी।

२६५८. मुक्तावित्रज्ञतकथा—सोमप्रभः। पत्र सं०११ । घा०१०३,४५३ ६ च । भाषा–संस्कृतः। विदय-कथा। र० काल × । ले० काल सं०१ द ५६ सावन मुदी २ । वे० मी० ७४ । छः मण्डारः।

विशेष-- जयपूर में नेमिनाथ चैत्वालय में कानूलाल के पठनार्थ प्रतिलिपि हुई थी।

२६५१ सुक्ताविसिधासकथा'''''। यत्र सं० ६ ते ११ । बा० १०४४ ( इंच । भावा- सपन्नंता । विवय-कथा । र० काल × । ले० काल सं० १४४१ फाल्युन सुदी १ । सपूर्ता । वे० सं० १९९८ । व्या भण्डार ।

विश्वेद —संवत् १५४१ वर्षे फाल्युन सुरी ५ श्रीमूनवंथे बलात्कारवाणे सरस्वतीयच्छे श्रीषु दाकुंदावायांत्वये अष्ट्रारिक श्रीप्यमंदियेव। तत्सहु अट्टारिक श्रीयुमचंद्रदेवा तत्सिच्य प्रृति जिनवप्रदेवा खंदेनवालात्वये आवसायोशे संवती खेता आर्थी होली तत्पुत्राः संवती वाहद, प्राथन, कानू, जानप, लक्षमण, तेवा मध्ये संवती कालू आर्थी कोलसिरी तत्पुत्रा हेमराज रिवासस्त तैने तौ साह हेमराज आर्थी हिमसिरी एलं रिवा दिलिग्युमाव्यतिकवानकं लिखायतं।

न्द्रभुरः, मेधमालाज्ञतोषापनकथाः ः । पत्र सं∘ ११ । घा०१२×६३ इ'व । भाषा⊸संस्कृत । विषय–कथा। र० काल × । ते० काल × । पूर्णा वै० सं० ⊏१ । च भण्डार ।

विशोध-च भण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ २७६) और है।

२६५३. सेघमालाझतकथा " " । पत्र सं० १ । मा० ११४५ इंच । भाषा⊸संस्कृत । विषय⊸तथा । र०काल × । ते०काल × । पूर्ण । वे०सं० ३०६ । इस अण्डार ।

विशेष---- स्त्र भण्डार में एक प्रति (वै० सं० ७४) की धीर है।

२६४४. मेशमालाश्रतकथा— खुशालाचंद् । पत्र सं० ४ । मा० १०३,४४३ इंच । भाषा—हिन्दी । विषय—कदा । र० काल ४ । ले० काल ४ । पूर्णी । वै० लं० ४६९ । क अण्डार ।

२६४४. सीनिव्रतकथा—्गुराशद्रः । यन सं०४ । सा०१२×४३ इंख । साथा—संस्कृत । विषय— कथा । र०काल × । ले०काल × । पूर्ता | वे०सं०४४१ । व्यायकार । २६५६. सीनिझतकथा''''''। यत्र सं०१२ । बा०११३,×५ इ.च.। जाया—संस्कृतः । विषय—क्याः। र०काल ×। ते०काल ×। पूर्णः। वे०सं० ⊏२ । ख. जम्बरः।

२६४७. यमपालमातंगक्षीकथा''''''। पत्र सं० २६ । झा० १०४१ इ'व । आषा-संस्कृत । विषय-कथा । र० काल ४ : ले० काल ४ । पूर्ता । वे० सँ० १५१ | आह्र बण्डार ।

विशेष—इस क्या से पूर्वपत्र १ से १ तक पधारण राजा दृष्टांत कमा तथा पत्र १० से १६ तक यंच नमस्कार कपा दी हुई है। कही २ हिन्दी सर्थभी दिया हुमा है। कथार्थे कथाकोश से से शी गई है।

्रवेरिष्ट. रहावंधनकथा— नाधूराग्नः। पत्र तं० १२। झा० १२३४० इंच। आवा–हिल्दी गण्यः। विषय–कथा। र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्णा वे० सं० ६८१ । और प्रथमार ।

२६४१. रहावन्धनकथा''''''।पत्र सं०१ | घा० १०३८५ इ.च.। भाषा—संस्कृत | विषय—क्या। र०कान ४ । ले०काल म. १८३५ सावन सुदी २ ।वै० सं० ७३ | क्क्रू अफ्टार ।

२६४८. रज्ञन्नयगुगुकथा—पं० शिषजीलाखः। पत्र सं० १०। बा० ११५४५ ३ इ'व । भाषा- संस्कृतः। विषय–कथा । र० काल ४ । ले० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० २७२ । ब्हा अध्वारः।

विशेष-स्व भण्डार मे एक प्रति (वे० सं० १५७ ) भीर है।

२६४% रज्ञप्रविधानकथा—शृतसागर। पत्र सं॰ ४ । शा॰ ११३,४६ इ'त। जाता-संस्कृत। रियय-कथा। र० काल ४ । ये० काल सं० १९०४ धावरा बुदी १४ | पूर्ण | वे० सं० ६५२ | इस्काब्यार |

विशेष-- इस मण्डार में एक प्रति (वे० सं० ७३) और है।

२६४२. रज्ञाविज्ञतकथा—जीशी रामदासः । पत्र सं०४ । या० ११४४६ इंचा नावा—संस्कृतः । विषय—कथा । २० काल ४ । ले० काल सं० १६६६ । यूर्ण । वे० सं० ६३४ | कृषक्वारः ।

२६४३. रविश्रवस्था— श्रुतसागर। पत्र सं०१६। मा० ६५,४६ इंच। माला—संस्कृत । विषय—कना । र०काल ४ । ले०काल ४ । पूर्णा वे० सं०११। आर मण्यार ।

र्<६४४. रविज्ञतकथा— देवेन्द्रकीचिं। पत्र सं∘ १८ । सा∘६४३ इंच∣भाषा—हिन्दी । विकय-कवा। र० काल सं० १७६५ प्रयेष्ठ सुरी १ कि काल ४ । पूर्ती वै० सं० २४० । क्कं बच्चार ।

ॅर्नि×४. रिशिव्यतकथा— भाऊकिया। पत्र सं०१०। घा० ६३ ४६३ इ.च.। बाया–हिन्दी पद्यः विषयं– कथा। र०काल ४ | ले० काल सं०१७६४ । दूर्या वैं० सं०६०। बद्ध बच्छार |

विशोष—इं सम्बार में एक प्रति (वै० सं० ७४), खं सम्बार में एक प्रति (वै० सं० ४१), स्कृतम्बार में एक प्रति (वै० सं० ११३) तथा ट सम्बार में एक प्रति (वै० सं० १७६०) झीर हैं। २६५६. राठीडरतनसदेशदरोच्सी " ""। पत्र सं०३ से का झा०६५४४ इंचा जाया–हिन्दी • [राजस्वाणी] विषय–कथा। र०काल सं०१५१३ वैशाख सुक्का ६। ले०काल ४ । सपूर्णा वै० सं०६७७ । का कथार ।

विशेष---धन्तिम पाठ निम्न प्रकार है---

दाहा---

साविजी उपया श्रीया प्राणे साम्ही शाई ।
शुंदर तोचने, इंदिर लड्ड बचाद ।।१।।
ह्रुया धविल मंगन हरच बचीया नेह नवल ।
सूर रतन सतीयां सरीस, मिलीया जाद महल्ल ।।२।।
धी सुरमर फुरउचरे, वेंकुंठ कीघावास ।
राजा रमणायरतणी, चुन धविचल जस वास ।।३।।
पक्ष मैशाकह तिथि नवमी पनरीतर वरस्स ।
वार खुकल श्रीयाधिहद, हीद्र तुरक वहस्स ॥।४।।
वोदि मणे लिडीमी जगै, राशो रतन रसाल ।
सूरा पूरा संभन्न, भंड मोटा मूपाल ।।१।।

विश्री राज वाका उजेर्गी रासाका व्यार तुगर हिसी कपि बात कैसी।। इति श्री राठोडरतन नहेस बासोत्तसरी वयनिका संपूर्ण ।

्रदे६४.७. रात्रिभोजनकथा—भारामका। यत्र सं∘ दा सा०१११,४ द इंचा भाषा–हिली पर्या विकास-कर्मा। र०काल ४ । से०काल ४ । पूर्णाके० सं०४१४ । का सम्बार।

२६४८. प्रति सं•२ । पत्र सं०१२ । ले० काल 🗵 । वे० स०६०१ । च अण्डार ।

विशेष-इसका दूसरा नाम निशिमोजन कथा भी है।

्र६५८. रात्रिमोजनकमा—किरानसिंह। पत्र सं० २४। झा० १२४४ इंच। भाषा-हिन्दी पष्ट। विषय-कचा। र० काल सं० १७७३ श्रावस्य सुदी ६। ते० काल सं० १६२८ मादवा बुदी ४। पूर्ण। वे० सं० ६३४। क सन्दार।

विशेष—— गंप्रकार में १ प्रति और है जिसका ले॰ काल सं॰ १८८३ है। कालूरास साहने प्रतिलिपि कर्रात्वी।

२६६०. रात्रिओ लानकसाः\*\*\*\*\*\* । मा० १०३\ प्रदंशः आला-संस्कृतः। विषय-कणः। र०कालः  $\times$ । से०कालः  $\times$ । सपूर्णः। वे०लं० २६६। स्त्र जल्दारः।

विमेच--- अ अच्छार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ १६१ ) और है।

ì

١

२६६१. रात्रिभोजनवीपई......। पत्र सं $o \in I$  सा $o \circ e \times V$ ्र दश्च । माषा-हिन्दी । विषय-कवा । रo काल  $\times$  । दर्श । वेo संo स्दं । इस मण्यार ।

- २६६२. ह्रपक्षेतचरित्रः......। पत्र सं०१७ । बा०१०४४ ई. इंच । आवा–संस्कृत । विषय–कवा । र०काल ४ । ते०काल ४ | यूर्ण । वै०सं०६६० । इक अण्वार ।

२६६३, रैद्वतककथा—देवेन्द्रकीर्थित । पत्र सं०६ । झा०१०४५ इंच । झावा⊸संस्कृत । विषय–कवा । र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्ण । वै० सं०३१२ । क्या सम्बार ।

२६६४. प्रतिसं०२ । पत्र सं०३ । ले॰ काल सं०१ द३५. ज्येष्ठ बुदी १ । वै॰ सं० ७४ । अह भण्यार ।

विगेष--- अश्कर ( जयपुर ) के मन्दिर में केशरीसिंह ने प्रतिलिपि की थी।

इसके प्रतिरिक्त का जण्यार में एक प्रति (कै॰ सं॰ १८५७). तया का जण्यार में एक प्रति (कै॰ सं॰ ६६१) की और है।

२६६४. रैंदक्रतक्यां'''''''''''' पत्र सं० ४ । या० ११×४३ संव । आया-संस्कृत । विषय-कवा । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० ६२६ । क अध्यार ।

विशेष——क्राजण्डार ने १ प्रति (वे० तं० ३६४) की है जिसकाले० काल सं०१७८४ स्नासीज सुदी ४ है।

२६६६. रोहियोत्रतरथा—श्वाचार्य आलुकीर्शनः। यत्र सं०१ । घा॰ ११२४५३ इ'व । आवा-मस्तुतः। विवय-कवा । र० काल × । ते० काल सं० १८६६ जेष्ठ सुदी ३ । वे० तं० १०६ । व्या प्रध्यार ।

विकोष—— इसी मण्डार में एक प्रति (वै॰ तं॰ ५६७) इह मण्डार में १ प्रति (वै॰ तं॰ ७४) तथा इस मण्डार में १ प्रति (वै॰ तं॰ १७२) और है।

२६६७. रोहिस्सीझतक्तक्षा''''''''' पत्र सं०२। सा०११४८ इ'च। भाषा—हिन्दी। विषय—क्या। र० काल ×। ले० काल ×। पूर्वा वैक सं०६२२। इस अच्छार।

विशेष—क अण्डार में १ प्रति (वे० सं० ६६७ ) तथा क्र अण्डार में १ प्रति (वे० सं० ६५ ) जिसका ने० काल सं० १८१७ वैद्याल युवी ३ और हैं।

२६६=. लब्बिविधानकथा—पं० काश्चरेत । पत्र सं० १ । बा॰ ११४४३ इका । माया—संस्कृत । विषय—कथा । र० काल ४ | ले० काल सं० १६०७ जाववा युदी १४ । पूर्ति | वे० सं० ३१७ । व्य प्रवार ।

विवोष---प्रसस्ति का संक्षित निम्न प्रकार है---

संबत् १६०७ वर्षे भाववा सुवी १४ तोमवासरे श्री ग्राविनावचैत्यालये तक्षानगढमहादुर्गे महाराज

कथा-साहित्य

श्रीरामचंदराज्यप्रवर्तमाने थी मूलसंवे बलारकारगरो सरस्वतीगच्छे कुंदकु दावार्यानवेगः "मंदलावार्यं धर्मबन्द्राम्नावे सम्बेसवालान्वये प्रवर्षरायोत्रे सा. पद्मा तद्वार्था केतमदेगाः " सा. कालू इदं क्या " मंदलावार्यं धर्मबन्द्राय देलें ।

२६६६. रोहियोविधानकथा ''''''। पत्र सं० द । बा० १०×४३ इक्का । भाषा—संस्कृत । विषय—क्या । र० काल × । से० काल × । पूर्ण । वे० सं० ६०६ । च्या मण्डार ।

२६७०. लोकप्रत्याख्यानचंमिलकथा""। यत्र सं०७ । आर० १०४५ दंव । आषा–संस्कृत । विषय− क्या । ते० काल ⋌ । र० काल ⋌ । पूर्ण । वै० सं० १०४० । इस अध्वार ।

विवोष--- बलोक सं० २४३ हैं। प्रति प्राचीन है।

२६७१. वारिवेशामुनिकथा—जोघराजगोदीका। पत्र सं० ४। सा० ६८५ इ'वं। आया-हिन्दी। विषय-कथा। र० काल ४। ले० काल सं० १७६६। पूर्ण। वे० सं० ६७४। इर प्रण्डार।

विक्रेष -- पुहासल विलाला ने प्रतिलिपि की गयी थी ।

२६७२. विक्रसचीबोलीचौपई—अध्ययनस्त्रि। पत्र सं० १३। ब्रा० १४४३ इ.च. आपा-हिन्ती।विषय—कवा। र०काल सं०१७२४ ब्राचात बुदी १०।वे० काल 🗵 । पूर्ण। वे०सं० १६२१। ट अध्यार।

विशेष--- मतिसुन्दर के लिए ग्रन्थ की रचना की थी।

२६७३: विद्युकुमारमुनिक्या—जुतसागर । पत्र सं० ५ । या० ११४५ इ.व । आया–संस्कृत । विवय-कवा । र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० ३१० । च्या अप्यार ।

२६७४. विद्याकुमारमुनिक्शा" । पत्र सं $\circ$  ४। घा०२० $\times$ ४२ इंव । प्राथा—संस्कृत । विषय— कया। र॰ काल  $\times$ । ते० काल  $\times$ । युर्ण। वे० सं $\circ$  १७४ । खु अण्यार।

. २६७४. वैदरभीविवाह—देमराज्ञा। तत्र सं०६। मा०१०४४३ इ.च। भाषा--ोहत्यो। तिपय-कथा। र०काल ×। ते०काल ×। पूर्वा वे० सं०२२४४। व्यायण्यार।

विशेष-भादि भन्तभाग निम्न प्रकार है-

दोहा--

जिला बरम माही दीपता करी घरम सुरंग।
सी राघा राजा रालोड उस्त मनडु रंग।।१।।
रंग बिलुरस्य न मनबी किंवता करी निवार।
बढता सबि मुस संपर्ध हुरस मान हानडू थाव।।
सुस मामले हो रंग महस्य ने निस मार पोडी सेजबी।
दोष मतना उक्तमा बालोबवार विश्वीराक्त मेहली।।

| and culture                                                                     | L    | ~0   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| कर्मनाव सुजाए हैं विदर्श वैस्वार ।                                              |      |      |
| सुल बर्मता भीगिया बेले हुवा प्रशामार ॥                                          | •    |      |
| ्र कर : , अवान देई वास्ति लीयो होता तो अब असकार । ' - " " "                     |      |      |
| पेमराज ग्रुठ इस अस्पीत मुक्त समा तत्काल १६ :: 💉 🔭 🛌                             | y-1° |      |
| मणे पुरा के सामली विदरमी त्या विवाह ।                                           |      |      |
| भएए। तास वे सुस संपवे पहुत्या मुकत मकार।                                        |      | A    |
| इति वैदरमी विवाह संपूर्ण ।।                                                     |      |      |
| प्रन्य जीर्सा है। इसमें काफी डालें लिखी हुई हैं।                                |      | ,    |
| ्रदे§ब⊊् ज्ञतकयाकोश—श्रुतसागर। पत्र सं० ७६ । मा० १२×५३ इ.इ.। भाषा–संस्कृ        | ता   | विषय |
| कथा। र० काल, ⋉ । ले० काल ⋉ । यधूर्या । वै० सं०ृ मध्यः,। द्या भण्डार । , , , , , |      |      |

्रेड्- प्रति सं०२ । पत्र सं०६० | ले० काल सं०१६४७ कालिक सुदी ३ । ते० सं०६७ । आह् भण्डार ।

प्रशास्त —संबत् १९४७ वर्षे कालिक सुदि ३ बुधवारे दर्ष पुस्तक विश्वायत वीमद्काहासंत्रे नंदीसरमञ्ज्ञी विद्यागरी भट्टारक श्रीराममेनान्वये तरपुक्ति नेतृहारक श्रीसीमकीलि तरपुट वर घरंग्या कि तरपुट वर घरंग्या कि तरपुट वर धीजयुवनकीति तद्याच्या ब्रह्मवादि और नदवत वर्ष पुस्तका विश्वापित खंडेक्वसंस्वतायीय कासलीवाल गाने साह केवाव भागां लाडी तरपुत्र ६ बृहर-पुत्र कीनो कार्यो जमनादे । डिंड पुत्र केवादी तस्य भागां के-तदे तुरु पुत्र कार्य तस्य भागां महंकारदे, वर्ष्युष्ट पुत्र नाम्न तस्य भागां नामकेव, पत्र मुद्द सुत्र क्ष्य कार्या नामकेव, पत्र मुद्द सुत्र क्ष्य कार्या नामकेव कार्य भागां कर्त्य तस्य भागां कर्त्य कार्य कार्य कार्य क्ष्य प्रस्ति क्ष्य कार्य तस्य भागां निकार कर्ता कर्मा कर्य कर्मा कर्या कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा

संवत् १७४१ वर्षे माहा सुदि ५ सोमवासरे भट्टारक श्री ५ विश्वतेन तस्य शिष्य मंडलावार्य श्री ३ जय-कीत्ति पं॰ वींपर्वद पं॰ जवार्षंद कुक्ते ।

्रह्ण्यः प्रति सं० ३ । पत्र सं० ७३ ते १२६ । ले० काल १४६६ कालिक सुदो २ । प्रपूरा । वै० सं० ७४ । इस सम्बार ।

्र६७६. प्रति सं० ४। पत्र सं० ००। ले॰ काल सं० १७६५ कास्तुण हुदी १। वे० सं० ६३। स्व भण्यार।

इनके प्रतिस्ति क मण्यार में 'श्रेमियें' (कें सं क्षेत्र, 'इंग्रेस्) क मण्यार में १ मित ('के सं क्ष्म ) तथा ट मण्यार में २ मित्यां (के सं कें २० केंग्रेस्) श्रेमेर हैं कि

२६६०. ज्ञतकवाकोश्य-भंक पृथ्वीवृर । तमं तंत्र ह $^{i}$  सांक १२ $\times$ ६ प्रृथ्यः। वाव-भंतक्तः। विषय-क्या । रक्त्या  $\times$ । तेत्र कांत्र  $\times$ ो पूर्वी  $^{i}$ वैके तें के पेकिए के कांवार $^{i}$  $^{i}$  २६६८१. जतकथाकोरा—सकलाकीर्ति । पत्र तं∘ १६४। ब्रा० ११४५ इक्का । मागा—संस्कृत । विवय-कथा। र० काल × । ले० काल × । ब्रपूर्ण । वे० सं० ६७६ ) का मण्डार ।

विशेष—क्षु मण्डार में १ प्रति (वे० सं० ७२) की और है जिसका ले० काल सं० १८६६ सावन बुदी ५ है। ब्वेताम्बर क्रुजीराज ने उदयपुर में जिसकी प्रतिनिधि की बी।

२६८२. ज्ञतकथाकोशा—देवेन्द्रकीश्चि । पत्र सं० ८६ । बा० १२४५ दश्च । भाषा—संस्कृत । विषय— कया । र० काल ४ । ले० काल ४ । ब्रपूर्ण । वे० सं० ८७७ । छा मण्डार ।

विशेष— बीच के अनेक पत्र नहीं हैं। कुछ कचार्य पं० दामोदर की भी हैं। कु अण्डार में १ अपूर्ण प्रति ( वे० सं० ६७४) मोर है।

२६ न्द्रे श्रेतकथाकोशः '''''। पत्र सं०३ से १०० । घा० ११×५३ दंव । आया–संस्कृत घपक्रंस । विषय–कथा। र०काल × । ले०काल सं०१६०६ फाग्रुल वृदी ११ । घपूर्ला। वे० सं० ८७६ । इय अध्यार ।

विशेष--- शीच के २२ से २५ तथा ६५ से ६६ तक के भी पत्र नहीं है । निम्न कथाओं का संग्रह है---

१. पृष्पांजिविधान कथा .....।

- संस्कृत पत्र ३ ने ५
- २. श्रवसद्भादशीकथा—चन्द्रभूवस के शिष्य पं० श्रश्चदेव " " ५ से ८

चान्तिम चंद्रभूषण्डिच्येण कथेयं पापहारिणी। सस्कृता पंडिताओं ए कृता प्राकृत सत्रतः।।

- रत्नत्रयविधानकथा—पं० रत्नकीर्त्त "" नंस्कृत गदा पत्र = से ११
- ४. बोहराकारसाकथा—वं० अभ्रदेव ' "" प्रव ... ११ से १४
- ४. जिनरात्रिविधानकथा''''। "" " " १४ से २६ °
- २६३ पदा हैं। ६. मेघमालाश्रतकथा ......। .... , गर्थ ,, २६ से ३१
- दशासाम्यिककथा—लोकसेन। "" " " ३१ से ३४
- प. सुर्गाधदशमीत्रतकथा<sup>......</sup>। "" ॥ ॥ ३५ से ४०
- E. त्रिकालचावनिसिकया--- अभादेव। ···· "पर्य "४० से ४३
- १०. रत्नत्रयविधि-- आशाधर "" ॥ गव ॥ ४३ से ५१

प्रारम्भ भीवर्द्ध मानमानस्य गौतनावीर्व्यसद्धुरून् ।
रत्नत्रयविधि वस्ये यथाम्नामविद्युद्धये ॥१॥ य

चन्तिम प्रशस्ति— साघो भेडितवानवंशपुगुर्गः सन्जैनवृहामसेः । मानास्थरमपुतः प्रतीतमहिमा बीनागरेयोऽनवत् ॥१॥ कथा-साहित्य ]

ि २४३

यः सुक्कादिपदेषु मालवपतेः सात्रातियुक्तं शिवं । श्रीसल्लक्षणुयास्वमाश्रितवसः का प्रापयनः श्रियं ॥२॥ श्रीमत्केशवसेनार्यवर्यवाक्यादुपेयुषा । पाक्षिकमावकीमावं तेन सासवसंहले ॥ सङ्ग्रक्षरापुरे तिष्ठन् गृहस्थानार्यक्रंजरः । पंडिताकाखरी अक्त्या विज्ञाः सम्यगेकदा ११३११ प्रायेश राजकार्येऽवरुद्धम्मीश्रितस्य मे । भाद्र' किविदनुष्टेयं बतमादिश्यतामिति ॥४॥ ततस्तेन समीको वै परमागमविस्तरं। उपविष्टसतामिष्टस्तस्यायं विधिसत्तमः ॥५॥ 20 तेनान्येष्य यथायक्तिर्भवश्रीतैरनृष्टितः । ग्रं थो बुधाशाधारेगा सद्धम्मार्थमधी कृत: ।।६।। ८३ १२ विक्रमार्कव्यक्षीत्यग्रहादशान्दशतात्यये । दशम्यापश्चिमे कृष्णे प्रथतां कवा ११७।। पत्नी श्रीनागदेवस्य नंद्याद्धम्में ए। नायिका । यासीव्रत्नत्रयविधि चरतीनां पुरस्मरी ॥५॥ m इत्याशाधरविर्विता रत्नत्रयविधिः समाप्तः ॥

| <b>१</b> १. | पुरंदरविधानकथा'''''।        | संस्कृत पच   | ५१ से ५४ |
|-------------|-----------------------------|--------------|----------|
| १२.         | रज्ञाविधानकथा'''''।         | गद्य         | ५४ से ५६ |
| ₹₹.         | दशलक्षाज्यमाल-रहधू।         | वपन्न'श      | ५६ से ५८ |
| १४.         | परुयविधानकथा ·····।         | संस्कृत पद्य | ५८ से ६३ |
| <b>٤</b> ٤. | अनथमोश्रतकथा—एं० हरिचंद्र । | मपभं श       | ६३ से ६९ |

धगरवाल वरवंसि उप्पन्ताइ' हरियंदेल । मत्तिए जिल्लायसूपं सुवेषि पयडिन्ड पद्धन्तियाखंदेसः ।।१६॥

| ₹Ę. | चंदनषष्ठीकथा —      | . "     | **      | ६६ से ७१ |
|-----|---------------------|---------|---------|----------|
| ₹७. | <b>मुखावलोकनकथा</b> |         | संस्कृत | ७१ से ७४ |
| ₹5. | रोहिणीचरित्र-       | देवनंदि | वपभं व  | ७६ से द१ |
| ₹٤. | रोहिसीविधानकथा      | •       |         | द१ से द४ |

|               | २०.         | <b>अस्</b> यनिधि | विधानकथा '                          |                    | संस्कृत               | दर्शे दद       |                  |
|---------------|-------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|               | २१.         | मुकुटं सप्तर्भ   | क्यां-पं क                          | भदेव' ' '''' ''    | "                     | दद से दह       |                  |
|               |             |                  |                                     | Gran Same          |                       | ह० से ६४       |                  |
|               | ₹₹.         | रुक्मिशिवि       | धानकथा- क्ष                         | सिम 🗥 🕟            | 🗥 संस्कृत पद्य        | <b>१</b> 00    | [ धपूर्ग ]       |
| बे।           | संबत्       | १६०६ वर्षे       | फाल्युस्स वर्दि १                   | सोमवासरे श्रीमूल   | संवे बलात्कारगर्      | सरस्वतीगच्छे   | कुंदकुंदानार्या- |
|               | २६५         | डे. व्रतकथान     | ोश'''''। पत्र-                      | संक १५२ । मार्क    | .२×३ इ <b>छ ।</b> भाप | I—संस्कृत ) वि | षय-कथा। र०       |
| स्र<br>स      | ০ কাল       | ×। पूर्ण।        | वे॰ सं॰ हंर । इ                     | क्षं मण्डार।       |                       |                |                  |
|               | २६८३        | ८ व्रतकथार्थ     | ोश—खरालच                            | विद् । पत्र सं० ६१ | । आर० १२३×६           | হল ৷ সাজা-     | बिन्दी। विकास    |
| मा । र० व     |             |                  |                                     | । काल ×। पूर्ण ।   |                       |                | 6.41 1 1444-     |
|               |             | —१८ कवार्थे      |                                     |                    | 1-1-4401              | अन् गण्डार ।   |                  |
|               |             |                  |                                     | m 7 s 2s           |                       |                |                  |
| ************* | হ্বণ<br>• ল | भातारक थ         | मण्डारम एक प्रा<br>१७६०) श्रीद हैं: | ति (बै॰ सं॰ ६१)    | ) इन अण्डार स १ :     | बीत (वे० स     | ০ ६८६ ) নথা      |
| MARIC .       |             |                  |                                     |                    |                       |                |                  |
|               | २६=         | २ अतकथाव         | ाशाः । पत्र                         | सै॰ ३०। घा० १०     | ×१३ इख । भाषा         | -हिन्दी। भि    | पय~कथा । र०      |
| स्त×।ले       | ০ কাল       | × । अपूर्व       | वे० सं• १८३३                        | ≀ंदं मण्डार । '    |                       |                |                  |
|               | विशेष       | निम्न कथा        | मों का संग्रह है-                   |                    |                       |                |                  |
|               |             | नाम              | • त                                 | ,                  |                       | विशेष          |                  |
|               | ज्येष्ठा    | जेनबरव्रतकः      | ॥— खुशाक                            | चंद                | , ţo                  | काल सं०१७      | कर               |
|               |             | त्यवारकथा-       |                                     |                    |                       | ' x            |                  |
|               | समुर        | वेत्रतंक्या-     | ँ 'त्र० हान                         | सागर               |                       |                |                  |
|               | सप्तप       | (मस्थानब्रतेव    | यां— खुराल                          | बन्द               |                       | 1              |                  |
|               | मुकुट       | सप्तमीकथा-       |                                     | 5.                 | , , £8.               | कांसे सं० १७   | =3               |
|               | अस्य        | निधित्रतकथ       |                                     | n 12 + 1+ ,        |                       | _              |                  |
|               |             |                  |                                     | at the comm        | F 1 - 1 - 14          | _              |                  |
|               |             | ालाञ्चतकथा-      |                                     |                    |                       | -              |                  |
|               |             | नवंदठी व्रतकश    |                                     | •                  | Sk #2" garst          |                |                  |
|               | लंडिय       | विधानकथा-        |                                     |                    | 26 4 E 45 PT          |                |                  |
|               | जिनपृ       | जापुरंवरकथ       | <u> </u>                            | 32002              | 1 / - B               | <i>ا</i> میراد |                  |
|               | 70          | inital           |                                     |                    | F. 61                 |                |                  |

नास कर्ता विधेष् पुष्पांजसिवतकथा-- खुरास्रथन्द --बाकाशपंचसीकथा-- % र० कास सं० १७६५ सुकावसीवतकथा-- %

## पृष्ठ ३६ से ५० तक दीमक लगी हुई है।

२६८७, व्यवक्षमसंबद्धरःःःः।पत्र तं∘६ से ६०। सा०११∄×५६ दक्षा आसा–संस्कृत } विषय– कथा।र० काल ×।ने० काल ×। सपूर्ती। वे० तं० २०३६। ट प्रण्यार ।

विशेष-- ६० से भागे भी पत्र नहीं हैं।

ं २६८८. अतस्थासंब्रहः\*\*\*\*\*। यत्र सं० १२३ । या० १२ $\times$ ४२ इक्ष । साया-संस्कृत व्यपन्न स । विषय- ं कथा । र० काल  $\times$  । ते० काल सं० १९१८ सात्रस्य बुदी १४ । पूर्या । वे० सं० ११० । या मण्डार ।

विशेष---निम्न कथाओं का संब्रह है।

| नाम                        | कर्त्वा         | भाषा       | विशोष |
|----------------------------|-----------------|------------|-------|
| सुगन्धद्शमीत्रतकथा''''     | )               | सपभ्र'ख    | _     |
| जनन्तव्रतकथा <sup></sup> । |                 | **         | _     |
| रोहिस्सिवतकथा              | ×               | **         | _     |
| निर्दोषसप्तमीकथा           | ×               | 29         | _     |
| दुधारसविधानकथामु           | निविनयचंद् । 🕝  | 99         | - ,.  |
| सुखसंपत्तिविधानकथा-        | -विमलकीर्चि ।   | **         | •     |
| निर्मरपद्ममीविधानकथा       | —विनयचंद्र ।    | 29         | _     |
| पुष्पांजलिविधानकथा-        | पं० हरिखन्द्र । | <b>n</b> : |       |
| अवराद्वादशीकथापं०          | अभ्रदेव।        | 99         | _     |
| षोडशकारणविधानकथा-          | - 99            | ,,         |       |
| शुतरकंधविधानकथा            | **              | 99         |       |
| रुक्मियाीविधानकथा          | क्षत्रसेन।      | 19         |       |
|                            |                 |            |       |

प्रारम्भ — जिने प्रशास्य नेमीशं संसारासीवतारकं। कृष्णिस्यायाचितं वस्ये सम्बानां बोक्कारसं।।

धन्तिम पुष्पिका- इति ख्यानेन विद्यालिता नरदेव कार्यपिता कविनासि विधानकथा समाप्ती ।

| पल्यविधानकथा           | ×              | - | संस्कृत                      |   |
|------------------------|----------------|---|------------------------------|---|
| दरालक्ण्विधानकथा- स    | तेकसेन         |   | 27                           | _ |
| चन्द्रनषष्ठीविधानकथा   | ×              |   | <b>ध</b> पभ्र <sup>*</sup> श |   |
| जिनरात्रिविधानकथा      | ×              |   | •                            |   |
| जिनपूजापुरंदरविधानकथा- | -श्रमरकीर्त्ति |   | n                            |   |
| त्रिचतुर्विशतिविधान-   | ×              |   | संस्कृत                      |   |
| जिनमुखायलोकनकथा        | ×              |   | ,,                           | _ |
| शीलविधानकथा            | ×              | - | ,,                           |   |
| बज्यविधानकथा           | ×              | _ | 27                           |   |
| युवसंपत्तिविधानकथा     | ×              |   | "                            |   |
|                        |                |   |                              |   |

नेवक प्रवास्ति—संवत् १४१६ वर्षे जावल बुदी १४ श्रीमुलवंधे सरस्वतीनक्त्रे बलात्ताराली ४० श्रीपध-नेविदेवा तस्युट्टे ४० श्रीमुभक्त्रदेवा तस्युट्टे ४० श्रीकानकृत्येवा । स्ट्रारक श्रीपधानीदि लिष्य मुनि मदनकीति लिष्य इ० नर्रावह निमित्तं । स्टेक्नवासान्यये दोसीयोत्रे संबी राजा भागी देउ सुयुत्र खोखा आर्या गलोपुत्र कासु वदमा धर्मा झाल्मः कर्मक्रमार्वं इर्षे शास्त्रं लिकाप्य ज्ञान पात्राद्वतं ।

२६८८. व्रतकश्वासंग्रह्णणाः।पत्र सं∘ ८८ । श्रा०१२×७२, दश्च | भाषा–संस्कृत । विषय–कत्वा। र•काल × । ते० काल × । पूर्ण ।वै० सं०१०१ । इक अध्यद्वार ।

विशेष--निम्न कथाओं का संग्रह है।

| द्वादरावतकथ                   | पं॰ अञ्चदेव ।     | संस्कृत |   |
|-------------------------------|-------------------|---------|---|
| कवलचन्द्रायग्त्रतक            | था                | **      | - |
| <b>बन्द् नवष्ठी व्रतक्</b> था | — खुराालचन्द् ।   | हिन्दी  |   |
| नंदीश्वरव्रतकथा               |                   | संस्कृत |   |
| जिनगुणसंपत्तिकथा-             | -                 | 33      |   |
| होली की कथा-                  | ब्रीतर ठोलिया     | हिन्दी  |   |
| रैदन्नतकथा                    | <b>म</b> ० जिनदास | ,       | - |
| रत्नावतित्रतकथा               | गुखनंदि           | n       |   |

२६६०. जनकथासंग्रह—ज॰ सहितसागर । पत्र सं॰ २७ । घा॰ १०×४२ । भाषा-हिन्दी । विषय-कथा । र॰ कास × । से॰ कास × । पूर्वा । वै॰ सं॰ ६७७ । क जन्दार । ्र २६६१. जतकश्चासंत्रहः\*\*\*\*\*। पत्र सं०४। सा० प्र४४ दश्च । जापा-हिन्दी । विषय-कथा। र० काल ४। प्रर्ण। वे० सं०६७२। क जण्डार।

विशेष---रविश्वत कथा, म्रष्टाश्लिकावतन्त्र्या, पोडशकारणुक्तकथा, दशलक्षरांवतकथा इनका संग्रह है पोडश-कारणुवतकथा गुजराती में है।

२६६२, ब्रतकथासंब्रहः\*\*\*\*\*। पत्र सं० २२ से १०४। आः० ११ $\times$ ५६ दश्चा। भाषा-हिन्दी। विषय-कया। र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । सपूर्णी वै० सं० ६७६। क अण्डार।

विशेष--- प्रारम्भ के २१ पत्र नहीं हैं।

२६६३, योद्धश्कारत्यविधानकथा—पं० क्यभ्रदेव । यत्र सं०२६। आ०१० ${}_{1}$ ४५५ इस्र । आण-संम्कृत । विषय—कथा । र० काल  $\times$  । ले० काल सं०१६१० भादवा सरी ४ । वै० सं०७२२ । इ. मण्डार ।

विशेष—इसके प्रतिरिक्त भाकाक्ष पंचमी, श्लिमशीकया एवं धनंतव्रतक्या के कर्ताका नाम पं॰ मदनकीर्ति है। ट भण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ २०२६) और हैं।

२६६४. शिवरात्रिष्यापनविधिक्षा— शंकरभट्ट । पत्र सं० २२ । मा॰ १४४ इस्र । भाषा—संस्कृत । विषय-कथा (जैनेतर) । र० काल × । ले० काल × । मणूर्ता । वै० सं० १४७२ । ऋ मण्डार ।

क्रिगेय-- ३२ से झागे पत्र नहीं है। स्कंधपुराएए में से है।

रिहर्स, शोलकथा—आरासङ्का । पत्र सं०२० । प्रा०१२ $\times$ ७५ इक्का । आया-हिन्दी पद्य । र० काल  $\times$  । प्रं । वे० सं०४१३ । का अध्यार ।

विकोष — इसी अण्डार में २ प्रतियां (वै० सं० ६६६, १११६) क अण्डार में एक प्रति (वै० सं० ६६२) च भण्डार में एक प्रति (वे० सं० १००), क्व भण्डार में एक प्रति (वे० सं० ५०००), क्व भण्डार में एक प्रति (वे० सं० १०००), क्व भण्डार में एक प्रति (वे० सं० १८६७) और हैं।

२६६६. शीलोपदेशमाला — मेरुपुन्दरगिष्ठा । पत्र सं० १३१ । आ० ६ $\times$ ४ इ'व । आषा-पुजराती निर्पि हिन्दो । विषय-कवा । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । स्पूर्णः । वे० सं० २६७ । ह्यू भण्डार ।

विशेष-४३वी कथा ( धनश्री तक प्रति पूर्ण है )।

२६६७. सुकसप्ति " ""। यत्र सं०६४ । झा० ६६ँ ४४ है इंब । आया—संस्कृत ! विषय—कवा। र०काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । सपूर्ण । वै० सं०३४५ । चुणच्यार ।

विशेष-प्रति प्राचीन है।

२६६८. आवराह्याद्दरीविषास्त्रवान\*\*\*\*\*\*। पत्र सं० ३। बा० १०६/४४,१ इ'व । जावा—संस्कृत । विषल— कवा ( जैतेतर ) । र० काल × । तेर काल × । पूर्णी । वै० सं० ६८० । ब्यू अवदार । . २६८६. आसयाद्वादशीकक्षा'''''' पत्र सं०६८। मा० १२×५ इ'व। माना-संस्कृत गर्छ। विषय-

कथा। र० काल × | ले० काल × | शपूर्ण | वे० सं० ७११ । क्र मण्डार ।

२०७०. श्रीयालकस्त्रा $\cdots$ ायत सं०२०। स्ना०११ $\times$ ० $\frac{1}{2}$  इंच। साया-हिन्दी। विषय-क्या। २० कास  $\times$ । से० काल सं०१६२६ वैदाल द्विषि ७। पूर्ण। वे० सं०७१३। क मण्डार।

विशेष-इसी अध्दार में एक प्रति ( वे० सं० ७१४ ) और है।

२७०१. श्रेष्णिक चौपई — क्रूंगा बेंदा पत्र सं०१४। झा०६५४४३ इंचा भाषा-हिन्दी। विषय-कवा। र० काल सं०१०२९। पूर्ण। वै० सं०७६४। का मण्डार।

विशेष--कवि मालपुरा के रहने वाले थे।

**श**थ खेरिंगक चौपई सीखते----

सादिनास संदी सगदील । जाहि सदित वे होई जगीस ।।

दूजा संदी गुर निरमंत । भूला अध्य दीखावरा गंव ।।१।।

तीजा सासु सर्वे का पाइ । चीचा सरस्वती करी सहाय ।

जहि तेवा वे सन बुधि होन । करी चीचई मन शुधि जोई ।।२।।

साता हमने करी सहाई । अध्य तहार सादो माई ।

विश्विक चदित नास मैं नहीं । जैसी जाएी चीचई कही ।।३।।

रास्त्री सहां चेचना जाएं। धर्म जैनि बेवे मनि सारिए ।

रास्त्री सहां चेचना जाएं। धर्म जैनि बेवे मनि सारिए ।

रास्त्री सहां चेचना जाएं। धर्म जैनि बेवे सनि सारिए ।

रास्त्री सहां चेचना जाएं। धर्म जैनि सेवे सन्ति सोह ।।४।।

पत्र ७ पर-दोहा---

जो भूठी मुख वे कहै, ग्रंखवीस्या दे दोस । जे नर जासी नरक मैं, मत कोइ बाखी रोस ।।१५१॥

भीपर्द--- कहे जती इक ताह जुवाए । वावए एक पळा बांत प्रास्त । ज़ह की पुत्र नहीं को बाय । तवें न्योल इक पत्थो जाय ।।१२२। वेटो करि राज्यो निरताह । हुवैव पाव एक पें बाह । वांत्रएती सही जाइयो पुत । पत्नी वावें जाएंत बदव ।।१३।। एक दिवस वांक्या विचारि । पाएंति नेवा बाली वारि । पासूरा वालक वेल्ही तहां । न्योल वचन ए बाली वहां ।१४४।। चन्तिम-

भेद भलो जाएगे इक सार । वे सिशासी ते उत्तरै पार । हीन पद बजर जो होय। जकी सवारी ग्रिशिवर लोग ॥२८६॥ मैं म्हारी बुधि सारू कही ! ग्रुणियर लोग सवारी सही । जे ता तको कहै निरताय। सूक्ता समला पातिम जाइ।।२१०।। सिखिबा बाल्यो सुख नित सही, जै साथा का ग्रुग यो कही। यामै भोलो कोइ नहीं, हुमै वैद चौपइ कही ।।६१।। वास भलो मालपुरो जाग्छि । टौक मही सो कियो बखाछ । जठै बसै माहाजन लोग। पान फूल का कीजै भोग।।६२।। पौरिए छतीसौँ लीला करै। दुख ये पेट न कोइ भरै। राइस्यंघ जी राजा बसारिए । बीर बनाहन राखे भारिए ।।१ ३।। जीव दया को प्रशिक सुभाव । सबै मखाई साथै डाव । पतिसाहा बंदि दीन्ही छोडि । बूरी कही भवि सुरी बहोडि ।।१४।। धनि हिंदवासो राज वसासि । जह मैं सीसोची सो जारिए। जीव दया को सदा वीचार। रैति तर्गौ राखे बाधार ।।६४।। कीरति कही कहा समि जारिए । जीव दवा सह पालै झारिए । इह विधि सगला करे जगीस। राजा जीज्यौ सौ प्रव बीस ।।१६।। एता बरस मै भोलो नहीं । बेटा पोता फल ज्यो सही । दुस्तिया का दुस टाले भाष । परमेस्वर जी करै सहाय ।।६७।। इ पुत्य तरहीं कोइ नहीं पार । बैदि सलास करे ते सार । बाकी बरी कहै नर कोड़ । जन्म बापली बाले खोड़ ।।१ =।। 🏄 संबत् सौलह से प्रमास । उपर सही इतासी जारा । निन्यासने कह्या निरदीय । जीव सबै पावै पोष ।। १६।। भाइव सुदी तेरस सनिवार । कडा तीन से वट प्रशिकाय । इ सुलता सुन पासी देह । बाप समाही कर सनेह ।।३००।।

इति श्री श्रीएक चौपह संपूरण गीती कालिक सुधि १३ सनीसरवार कर्के ४० १८२६ काडी बाले लीखतं सकतसागर बांचे जहते निम्सकार नमोस्तं बांच ज्यो जी।

२७०२, सम्परमस्थानकथा—सावार्वे बन्द्रकीति । पत्र तं०११ । या०६३४४ इतः । यावा-संस्कृतः । विषय-कथाः । र०काल ४ । ते०काल तं० १६८६ मात्रोज बुदी ११ । पूर्णः । वे० तं०३५० । व्य कथारः ।

कथा-साहित्य

२७०३, सहस्यसनकथा—साचार्य सोसकीचि । पत्र सं० ४१ । बा० १०३४५½ हंब । भाषा-संस्कृत । विषय-कथा । र० काल सं० १५२६ माव सुदी १ । ले० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० ६ । का अध्दार ।

विशेष--प्रति प्राचीन है।

२७०४. प्रति सं०२ । पत्र सं०६४ । ते० काल सं०१७७२ थावरा बुदी १३ । वे० सं०१००२ । इस अभवार ।

प्रयस्ति— सं० १७७२ वर्षे श्रावस्तुमासे कृष्णुयक्षे त्रयोदस्यां तिथी धर्कनासरे विजेरामेस् निषिचक्रे प्रकल्पपुर समीचेषु केरवायामे !

२७०४. प्रति सं०३ | पण सं०१४ । ले॰ काल सं०१ द६४ भारता मुदी ६ । वे० सं०३६३ । च अध्यार ।

विश्रोष--नेवटा निवासी सहात्मा होरा ने जवपुर में प्रतिनिधि की थी। दीवाण संगही ग्रमरवदशी सिन्दूका ने प्रतिनिधि दीवाण स्योगीराम के मंदिर के सिए करवाई।

२,७०६. प्रति सं**०४ । पत्र** सं०६४ । ले॰ काल सं०१७७६ माथ मुदी १ । वै० सं०६६ । स्त्र सम्बार ।

विमेष--पं व नरसिंह ने श्रावक गोविन्ददास के पठनार्थ हिण्डीन मे प्रतिलिपि की थी।

२७८७. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६४ । ले० काला सं० १६४७ घासोज मुदी ह । वे० सं० १११ । व्य अवकार ।

२७०६. प्रति सं•६। पत्र सं•७७। ले॰ काल सं॰ १७४६ कार्त्तिक बुदी है। वै॰ सं॰ १३६। स्न अभक्तर।

विशेष--पं॰ क्यूरबंद के वाचनार्व प्रतिसिधि की गयी थी।

इनके प्रतिरिक्त घ अण्डार में एक प्रति (वे० सं०१०६) इत् अण्डार मे एक प्रति (वे० सं०७४) कोर हैं।

२७०६, सप्तस्यसम्बद्धा— आरासङ्का। पत्र सं० ६६। ग्रा० ११५/४५ इंच। प्राथा–हिन्दी पदा। विवय—कवा। र० काल सं० १६१४ माधिन सुदी १०। पूर्ण। वै० सं० ६६६। साम्प्रदार।

विशेष--पत्र विशके हुवे हैं। अंत में कवि का परिचय भी दिया हुआ है।

२७१०. सप्तब्यसनक्याआया $\dot{m}$ । यत्र सं० १०६। या० १२×८ इंच। प्राथा–हिन्दी। विषय–१४१). २० कल्प ×। ते० काल ×। पूर्ण। वै० सं० ७६३। क वण्यार।

> विकोच---सोमकीर्त्त इन्त सप्तव्यसनकथा का हिन्दी यनुवाद है। च अवहार में एक प्रति ( वै० सं० ६५१ ) और है।

२७११. सम्मेद्रिकरसङ्ख्यात्का-न्द्राख्यात्का । यत्र सं० २६ । आ० १२४५, रंब । आपानिहत्ती । विषय-कवा । र० काल सं० १६४२ । ले० काल सं० १६६७ सायाह द्वी भागे । वे० सं० ६६ । रा अण्डार ।

विशोध — साल क्षांच शहारक व्यवकर्शित के सिष्य थे । देवाड़ी (पक्कांच) के रहते वाले थे और वहीं लेकक ने इसे पूर्ण किया।

२७१२, सस्यक्त्सकौधुरीकथा—गुराशकरसूरि । पत्र सँ॰ ४८ । बा॰ १०४४ इंच । भाषा-सँस्कृत । विषय-कथा । १० काल सं० १५०४ । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० ३७६ । च भण्यार ।

२७१३, सम्यक्त्यकीपुदीकथा—स्वेता। पत्र सं० ७६। झा० १२४५३ इ'व। आषा-संस्कृत। विषय-कथा। र० काल ४। ले० काल सं० १८३३ माच सुरी १। पूर्ण। वे० सं० १३६। का सम्बार।

विशेष— भाभण्डार में एक प्रति (वै० सं०६१) तथा का मण्डार में एक प्रति (वै० सं०६०) और है।

२७१४. सस्यक्त्यकौसुरीकथा\*\*\*\*\*\*। वन सं० १३ ते ३३ । मार्ग १२×४६ वं गः नावा-सस्कृत । विषय-कवा । २० काल × । ते० काल सं० १६२५ मात्र बुदी ६ । सपूर्ण । वे० सं० १६१० । ट अण्वार ।

. २०१४. सम्यक्त्वकीसुरीकथा\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* । यत्र सं० <६। सा० १०३×४ इ'व । नावा-संस्कृत । विषय-क्या। र० काल ×। ते० काल सं० १६०० चैत सुरी १२। पूर्ण। वै० सं० ४१। स्न अण्डार ।

वियोध---संबत् १६०० में क्षेटक स्थान में बाह धानम के राज्य में प्रतिनिधि हुई। त० धर्मवास प्रधवास गोयल गोत्रीय महलागापुर निवासी के बंध में उत्पन्न होने वाले साधु श्रीदास के पुत्र स्नावि ने प्रतिक्षिप कराई। लेखक प्रशस्त ७ प्रक्र लम्बी है।

२७१६. प्रति सं० २ । पत्र सं० १२ से ६० । ले० काल सं० १६२८ बैगाल सुदी ४ । अपूर्ण । वे० सं० ६४ । का मण्डार ।

श्री हूं गर ने इस ग्रंब को ब॰ रायमल को मेंट किया था।

ध्यम संस्तरिक्तन श्रीतृपतिकिक्वावित्यसम्भ संबत् १६२८ वर्षे येवनाते क्रव्यपक्षपंत्रनेतिन भट्टारक श्रीभानुकीत्तित्तरात्नाचे धगरबात्ताच्ये मित्तत्वाचे बाह् दासू तस्य मार्या गोली तथापुत्र ता. वोची ता. वोचा । ता. वोची तस्य नार्या मोनो तथो पुत्र ता. भावन साह उवा ती. मावन आर्या दूरदा वाही तस्य पुत्र तिचरवाच । साह उवा तस्य भार्या मेचवही तस्यपुत्र हूं वरसी सास्य-क्रम्यक्त कीनदो हांच ब्रह्मचार रायनंत्रह्मद्वात् चठनार्थं सानावर्णी कर्मक्षयहेतु । युगं भवतु । लिक्ति जीवास्यव गोपालवास । जीवन्त्रप्रचु वैत्यालये महिद्वरसम्ब । २७१७. प्रति सं०२ । यन सं०६८ । क्षेत्र काल सं०१७१९ पीव बुदी १४ । पूर्ण । वे० सं०७६९ । असम्बद्धाः ।

् २००१ स. प्रति सं० ३ । पण सं० घ४ । ते० काल सं० १८३१ नाघ सुदी ४ । वे० सं० ७५४ । क भण्यार ।

विशेष--काकूराम साह ने जयपुर नगर में प्रतिलिपि की थी ।

इसके ब्रतिरिक्त का अध्वार में २ अतियां (वै० सं० २०१६, ६६४) छ जण्डार में एक प्रति (वै० सं० ११२), का जण्डार में एक प्रति (वे० सं० ६००), का जण्डार में एक प्रति (वे० सं० ६७), का जण्डार में एक प्रति (वै० सं० ६१), का जण्डार में एक प्रति (वे० सं० ३०), तथा ट जण्डार में २ प्रतियां (वे० सं० २१२६, २१३०) [वोनों सपूर्त | बौर हैं।

२७१६. सम्यक्तकोसुरीकसाभाषा—वितोदीलाला । पत्र सं० १२०। मा० ११४५ इंच । भाषा— हिन्दी एकः । विवय-कवा । र० काल सं० १७४६ । ले० काल सं० १८६० सावन बुदी ६ । पूर्ण । वे० सं० ८० । म भण्यार ।

२७२०, सम्यक्तवकोमुदीकथामाथा—जगतराय । पत्र सं०१११ । बा०११४१३ इंच । भाषा-हिन्ती पद्य । विषय-कथा । र० काल सं०१७७२ माच सुदी १३ । ले० काल × । पूर्या । वे० सं०७४३ । क नव्यार ।

२७२१. सम्यक्तवाकीयुदीकथाभाषा—जोषराज गोदीका । पत्र सं० ४७ । बा० १०५ ४७६ दंव । नावा-दिन्ती । विवय-नवा । र० काल सं० १७२४ फाउएस बुवी १३ । ले० काल सं० १८२४ ब्रासोज बुदी ७ । दूसी । वै० लंक ४३४ । का मण्यार ।

विकोद---नैनसागर ने भी बुलावचंदजी गोदीका के वाचनार्थ सवाई जयपुर में प्रतिस्थिप की थी। सं॰ १ द६द में पोची की निखरावित दिवाई पं॰ बुख्यालनी, पं॰ ईसरदासजी गोदीका सूं हस्ते नहास्मा कताह्ने आई र० १) दिया।

२७२२. प्रतिसं०२ । पत्र सं०४६ । तेश्कात सं०१६६ नाम बुदी २ । देश सं०२११ । अप प्रथमरा

२७२३. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६४ । ते० काल सं० १८८४ । ते० सं० ७१८ । क अध्वार । २७२४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६७ । ते० काल सं० १८६४ । ते० सं० ७०३ । च अध्वार ।

२०२४. प्रतिसं०४ । पत्र सं०४४ । ते० काल सं०१८३४ चैत्र बुदी १३ । वे० सं०१० । सह सम्बद्धाः

्रमके प्रतिरिक्त चानकार में एक प्रति (वे० चं० ७०४) ट जमकार में एक प्रति (वे० सं० १५४३) स्रोर हैं।

२७२७. संबोगपंचतीकथा—धर्मचन्द्र । पत्र सं० ३। धा० ११३ $\times$ १३ ६ व । भाषा—संस्कृत । विषय—कषा । र० काल  $\times$  । ते० काल सं० १८४० । पूर्ण । वे० सं० ३०६ । का सम्बार ।

विशेष-- क भण्डार में एक प्रति (वे॰ सं० ६०१) और है।

२७२८. शालिसद्रधकानीचौपई—जिनसिंहसूरि। पत्र सं० ४१। बा० ६४४ रंच। जाणा-हिन्दी। विषय-कथा। र० काल सं० १६७८ बासोज बुदी ६। ले० काल सं० १८०० चैत्र सुदी १४। बपूर्ण। वै० सं० ८४२। क भणार।

विशेष -- किशनगढ में प्रतिलिपि की गई बी।

२७२६. सिद्धचककथा''''''। पत्र सं० २ से ११ । बा० १०४४६ इंच । बावा—हिन्दी । विषय-कथा । २० काल ४ । ले॰ काल ४ । ब्रपूर्स । वे० सं७ ६४६ । इस् बच्चार ।

२७३०, सिंह्यसम्बद्धीसी\*\*\*\*\*\*\* पत्र सं०११ के ६१। ब्रा०७ $\times$ ४ $\frac{2}{3}$  हेव । साथा-हिन्दी। विषय-क्या। र०कास  $\times$ । ते०कास  $\times$ । ब्रपूर्ण। के० सं०१४९७। ट अप्बराः।

विशेष--- ५वें अध्याय से १२वें अध्याय तक है।

२७३१. सिंहासनद्वाप्तिशिका—सेसंकरमुनि । यत्र सं० २७ । घा० १० $\times x_s^2$  ह'व । माथा—संस्कृत । वियय–राजा विकमादित्य की कृया । र० काल  $\times$  । से० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० २२७ । स्व वण्डार ।

विशेष---प्रति प्राचीन है । अन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है ।

श्रीविक्रमादित्वनरेश्वरस्य शरिनमेतत् किविभिनवदः । पुरा महाराष्ट्रपिक्रमावा मयं महारवर्यकरेनराणां ॥ क्षेत्रंकरेल् धुनिना वरपद्यमध्येषेनपुक्तिकृतसंस्कृतवपुरेल । विक्लोपकार विस्तत् युणुकीतिनामयक विरादयरपंडितहर्षहेतु ॥

२७३२. सिहासलड्डार्जिशिका''''''। पत्र तं० ६३ । बा० १४४ ईव । बाया-संस्कृत । विषय-कवा । र० काल ×। ते० काल सं० १७६८ पीच सुदी ४ । पूर्छ । वै० सं० ४११ । व्य मण्यार ।

विशेष---लिपि विकृत है।

२७३३. युक्तमालयुनिकस्थाः.....। पर्वसं०२७ । सा०११३,४७३ व व । भाषा-हिन्दी गद्य । विषय-कथा । र० काल × । ते ० काल सं०१ च्यर नाह युदी १ । पूर्वा वे० सं०१०३२ । स्व भण्डार ।

विशेष-- बयपुर में सवासुकाओ गोधा के पुत्र सवाईराम गोधा ने प्रतिलिपि की थी।

२७३५. सुराम्यदरासीक्याः\*\*\*\* । यत्र सं $\circ$  ६। आ० ११ $_2^*$  $\times$  $\circ$  $_2^*$  इं थ । आवा-संस्कृत । विषय-कथा । र $\circ$  काल  $\times$  । पूर्ण । वे॰ सं $\circ$   $\sim$ ०६ । क्र अण्डार ।

विशेष--- उक्त कथा के चतिरिक्त एक और कथा है जो अपूर्ण है।

२७३४. सुरान्धदरासीक्षतकथा—हेसराज । पत्र सं० ४। ब्रा $_0$  न् $_2$  $\times$ ७ इ.च । भाषा—हिन्दी । विषय-कबा । र० कास  $\times$ । सं० काल सं० १६८५ आवस्स सुदी ४। पूर्ण । वे० सं० ६६५ । क्य भण्वार ।

विशेष---भिष्ट नगर में रामसहाय ने प्रतिलिपि की थी।

## प्रारम्भ---धय सुगन्धदशमी ब्रतकथा लिख्यते--

नोपर्द— वर्ड मान बंदी मुलदाई, ग्रुर गीतम वंदी वितलाय ।
सुगत्ववकामीयत सुनि करा, वर्ड मान परकाली यथा ॥१॥
पूर्ववेक राज्यक्ष गांव, भीगक राज कर प्रमिराम ।
नाम चेलना ग्रुह्पटरानी, चंदरीहिस्सी रूप समान ।
मुप सिहासन बैठी करा, वनमाली करा स्वामी तदा ॥२॥

श्रन्तिय-- सहर गहे खोड तिम बात, जैनधर्म को करेंप्रकास ।। सब श्रावक वत संगम घरे, दान पूजा सो पातिक हरे । हेमराज कवियन यों कही, विस्त्रपूषन परकासी सही । सो नर स्वर्ग झमरपति होय, मन वच काय गुनै जो कोय ।।३८।। इति कथा संपूरण्य

बोहा-- श्रावरण श्रुका पंचमी, चंद्रवार श्रुम जान।
श्रीजिन श्रुवन सहावनी, तिहां भिला वरि प्यान।।
संवत् विक्रम श्रुप को, इक नव बाठ सुनान।
ताके उत्तर पांच ब्रावि, लीजे चतुर सुनान।।
वेस अदावर के विजे, जिंद नगर श्रुम ठाम।
ताही मैं हम रहत है, रामसाय है नाम।।

२७२६. **सुद्ययम्बद्धसर्थक्विमाकी चौपई**— सुनि केराव । पत्र तं० २७ । सा० २४५३ इंच । साथा-हिन्दी । विषय-कमा । र० काल सं० १६१७ । ते० काल सं० १६२७ । ते० सं० १६४१ । ट सम्बद्धाः

विशेष--कटक में विका बया।

२०२७. सुद्रशैलसेठकीडास (कथा)  $\cdots$ ा पत्र सं० १। घा० ६२ $\times$ ४२ इ.च । भाषा-हिल्दी । विषय-कथा । र० काल  $\times$  । से० काल  $\times$  । पूर्व । वे० सं० ६८१ । का कब्दार ।

ें २०३६. सोसरामाँबारिवेद्यक्तवा\*\*\*\*\*\* । वत्र तं० ७। सा० १०×३३ ईच । चाया-नेस्हत । विषय-कवा। र० काल ×। ते० काल ×। पूर्वः। वै० तं० ५२३। व्य वस्त्रारः।

२०२६. स्रोभाग्यपंत्रमीकवा —सुन्द्रविक्यगरित । वन तं० १ । मा० १०४४ इ'व । नामा-संस्कृत । विषय-कमा । २० काल तं० १६२६ । ते० काल तं० १६११ । पूर्ण । वे० तं० २२६ । वर कवार ;

विशेष--हिन्दी में अर्थ भी दिया हुआ है।

२०४०. हरियंशस्त्रांतः......। दन तं॰ २०। वा० १० $\frac{1}{6}$  $\times$ ५३ हंच। वाषा-हिन्दी। विवय-कवा। र॰ कल्ल $\times$ । ते० काल $\times$ । यपूर्ण। वे० सं० ८३६। का सम्बर्ण।

२०४१. होलिकाकथा''''''। पत्र सं० २। सा० १०३/५५ इंच । यापा-संस्कृत । विषय-कथा। र० काल  $\times$ । ते० काल सं० १९२१। पूर्ण । वै० सं० २९३। **ध्य** जम्बार ।

२७४२. होलिकाचौपई—चूंगरकवि । पत्र सं० ४ । बा० ६४४ इ'व । माबा-हिन्दी पत्र । विषय-कया । र० काल सं० १६२६ चैत्र इदी २ । ले० काल सं० १७१⊏ । बपुर्या । वे० सं० १४७ । **क्रू** वण्यार ।

विशेष ---केवल अन्तिम पत्र है वह भी एक बोर से फटा हुआ है । अन्तिम पाठ निम्न प्रकार है---

सोलहसइ गुरातीसइ सार चैत्रहि वदि दुतिया बुधिवार ।

नगर सिकंदराबाद-----पुराकरि बागान, वाचक मंडरा भी खेमा साथ ॥५४॥

तामु सीस हूं गर मति रली, अण्यु चरित्र ग्रुए। सांत्रली।

वे नर नारी मुखस्यइ सवा तिह घरि बहुती हुई संबदा ।। ६५।।

इति श्री होलिका चउपई । ग्रुनि हरचंद विशिक्षते । खेळाडू १०१८ वर्षे \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* विश्वपहर्ता। रचनामं कुल ०५ पद्य हैं। चीचे पत्र में केवल व पद्य हैं वे और पुरे नहीं हैं।

२०४३ होलीकीकथा—झीतर ठोलिया। यह सं०२ । या० ११३/४३ इंच। भाषा—हिली | वियय—कथा। २० काल सं० १६६० कानुस्स सुधी १४ | ले० काल ४ | दुर्सा । वे० सं० ४५८ । इस अध्यार |

२७४४, प्रति सं०२ । पत्र सं०४ । ते० काल सं० १७४० । ते० सं० ६४६ । का मण्यार ।

विशेष--- लेखक मौजनाबाद [ जयपुर ] का विवासी वा इसी गांव में उसने ग्रंब रचना की वी ।

२७४४. प्रति सं० ३। पत्र सं० द। ते० काल सं० १८८३। वे० सं० १६। म अण्डार।

विशेष--कालुराम साह ने प्र'य लिखवाकर चौषरियों के मन्दिर में बढाया।

२.७४६. प्रति सं०४। पत्र सं०४। ते० काल सं० १८३० कातुरा बुदी १२। वे० तं० १६४२। द्व २.ण्यारः

विशेष--पं रामचन्द्र ने प्रतिक्षिप की बी ।

**कथा-साहित्य** 

२७४७. होबीकथा—बिन्सुन्ब्रस्त्रि । यत्र तं० १४ । गा० १०३×४३ इ'व । माया—संस्कृत । विषय-कवा  $\times$  । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० तं० ७४ । क्षु मध्यार ।

विशेष--इसी भण्डार में इसके बतिरिक्त ३ प्रतियां वे॰ सं० ७४ में ही और हैं।

२०% भन्न होलीयर्थकमा''''''। पत्र सं∘ ३ । सा० १० ४४ है इंब । बाबा-संस्कृत । विषय-कया। र० काल × । ले० काल × । पूर्णावै० सं० ४४६ । व्यावण्डार ।

२.७४६. प्रति संठ२ । पत्र सं०२ । ले० काल सं०१ ८०४ मात्र मुदी३ । बै० सं०२ ८८२ । स्व भव्यार ।

विशेष---इसके स्रतिरिक्त क अण्डार मे २ प्रतियां ( वे० सं० ६१०, ६११ ) ग्रीर हैं।



# व्याकरगा-साहित्य

२७४०. श्रमिटकारिकाः\*\*\*\*\*। पत्र सं॰ १। बा॰ १०३×५५ इ.च । जावा-संस्कृत । विषय-व्याकरस्य । र॰ काल ×। ते॰ काल ×। पूर्यः । वै॰ सं॰ २०३३ । ब्रा कम्बार ।

२७४१. प्रति सं०२ । पत्र सं०४ । लं० काल 🗴 । वे० सं०२१४६ । ट अण्डार ।

ै २७४२. श्रानिटकारिकावशूरि''''''। पत्र सं० ३। सा० ,१३ $\times$ ४ इंव । भावा-संस्कृत । विषय-स्थाकरस्स । र० कान  $\times$  । ने० कान  $\times$  । सूर्स्स । वै० सं० २५० । स्य भण्डार ।

२७४२. कारुययाकरखः । पूर्णः। यत्र सं० १ । मा० ११ $\frac{1}{4}$ ४५ $\frac{1}{4}$  इंच । माथा—संस्कृत । विषय-व्याकरखः । र० कान  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्णः। वे० सं० २०१८ । क्षा मण्डारः ।

२०४४. स्वरुपयार्थः """। पत्र सं० ८ । सा० ५ $\times$ ६  $\xi$  दंश । जावा -संस्कृत । विषय-स्थाकरल् । र० काल  $\times$  । ते० काल सं० १८४८ । यूर्ण । वे० सं० १२२ । कु जण्डार ।

२७४.४. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ । ले० काल 🔀 । ब्रपूर्ण । वे० सं०२०२१ । ट प्रण्डार । विशेष—प्रति दीमक ने लारली है ।

२७५६. उष्णादिसूत्रसंगद--संग्रहरूपी-उब्ब्बब्स्सः। पत्र सं० ३८ । घा० १०४५ इंच । माषा-संस्कृत । विषय--म्याकरणः। र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्णः। वे० सं० १०२७ । इस अम्बारः।

विशेष-प्रति टीका सहित है।

२७४७. उपाधिक्याकरसुग्गाना वत्र सं• ७ । सा० १०४४ इ.च.। माना—संस्कृत । विवय-व्याकरसु । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वै० सं० १८७२ । सद्र अच्छार ।

२०४८. कातन्त्रविश्रमस्तृत्रावजूरि—चारित्रसिंद् । पत्र सं०१२ । धा०१०२४४३ दंव । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । र० काल 🗙 । ले० काल सं०१६६६ कार्तिक लुबी ४ । पूर्ण । दे० सं०२४७ । इय मण्डार ।

विशेष-धादि धन्त माग निम्म प्रकार है-

नत्वा जिनेंद्रं स्वगुरुं च अस्त्वा तत्त्तःअसादाससुसिद्धिशक्त्या । सत्त्वंत्रदामादवसूर्णिमेतां निकामि सारस्वतसूत्रगुक्त्या ॥१॥ प्रायः प्रयोगासुर्वे याः किलकांतंत्र विश्वमी । वेषु मो युद्धाते श्रेष्ठः शाब्निकोऽपि यया जडः ।।२।) कातंत्रसूत्रविसरः स्वयु साप्ततं । यशाति प्रसिद्ध इह चाति जरोगरीयायः ।। स्वस्थेतरस्ये च युवोधविवद्वंनार्थो । ऽरंग्स्यत्यं ममात्र सफलो जिलन प्रमासः ।।

द्यश्तिम पाठ---

गीति

बाएगाश्चियविद्युमितं संव्यति ययनत्यकपुरवरे समहे ।
श्रीकारतरगएगुक्करसुदिवापुष्ट्यकाराएगा ।।११।
श्रीजिनमाशिक्यामित्रसुरीएगं सक्तसार्वश्रीमानां ।
पट्टे करे विजयिषु श्रीमिज्जनचंद्रसुरिराजेषु ।।२।।
वायकस्यतिमद्रगरोः शिष्कस्यदुपास्यवासपरमार्थः ।
वारिजसिहसायुर्व्यद्यवद्यसूर्णिमिहं सुगमा ।।३।।
सिक्षाक्तं मतिमाधासपूर्वं प्रमानत्तरेन किंबिद्यि ।
तारसम्बन् प्राक्षवरे, शोर्चं स्वपरोपकाम । ४।।
इति कार्तविक्रममावयुरिः संप्रणां निकनतः ।

सावार्य श्रीरत्नञ्चरएस्तन्त्रिक्य पंडित कैशवः तेनेयं लिपि कृता ब्रास्मपटनार्यः । शुभं भवतु । संवत् १९६६ कृषे कार्तिक सुरी १ तिथी ।

२७४६. कातन्त्रद्वीका\*\*\*\*\*\*। यत्र सं० ३ । झा० १०३% ४३ इ'व । भाषा-संस्कृत । विषय-स्थाकरस्य । र० काल  $\times$  । सपुर्सा । वै० सं० १९०१ । ट सम्बार ।

विशेष--प्रति संस्कृत टीका सहित है।

२७६०. कातन्त्रक्षपमालाटीका—दौर्गीसिंह। पत्र सं० ३६४। धा० १२ $\xi \times v_{\xi}^2$  इ'व। प्राथा—संस्कृत । विवय—व्याकरण । र० काल  $\times$ । त्रे० काल सं० १६३७। पूर्ण । वे० सं० १११। क्र प्रथार ।

विशेष-टीका का नाम कलाप व्याकरण भी है।

२.७६१. प्रति सं०२ । पत्र सं०१४ । ले० काल ४ । घपूर्ण | वे० सं०११२ । कः भण्डार । २.७६२. प्रति सं०३ । पत्र सं०७७ । ले० काल ४ । घपूर्ण । वे० सं०६७ । चः भण्डार । २.७६२ कालक्नक्समाझाद्वीतः ........। पत्र सं०१४ सं दश्शाः १४४ इंच । आधा-संस्कृत ।

विवय-व्याकरसा । र० काल 🗴 । ते० काल सं० १४२४ कार्तिक सुदी ४ । अपूर्ण । वै० सं० २१४४ । ट अच्डार ।

श्रवास्ति—संबत् १५२४ वर्षे कार्तिक सुरी १ दिने श्री टॉक्यसने सुरमाणुकलावदीनराज्यप्रवर्तमाने श्रो मूनसंवे बलात्कारगणे सरस्वतीयच्छे श्रीकुंदकुंबाबार्यान्वये महारक श्रीपधर्नदिवेबास्तरपट्टे महारक श्रीकुमवंददेवारतरिहें भृहारकश्रीजनबन्ददेवास्तर्तृशिष्य ब्रह्मतीकम् निमित्त । खंडेलवालान्वये पाटणीगोने सै० यक्षा भागी बनवी पुत्र सं. दिवराजा, दोवा, मूलाममुतयः एतेबांकर्ष्ये सा. दोवा इदं वृस्तकः श्लानावरणीकम्मेक्षयनिमितः लिखान्य क्षानपोत्राय वसे ।

२७६५. कातन्त्रव्याकर्ग्या—शिववर्षा । पत्र सं० ३५ । मा० १०×५३ इंच । माणा-संस्कृत । विषय-व्याकरम् । र० काल  $\times$  । से० काल  $\times$  । प्रपूर्ण । वै० सं० ६६ । च पण्डारः ।

२.७६५. कारक श्रीक्रया<sup>…</sup> …। पत्र सं० ३। झा० १०३,×३, इंचा जावा-संस्कृतः । विषेष-स्थावरता । र०कानः ×। ते०कालः ×। पूर्णः । वै० सं० १४३ । इस वण्डारः ।

२७६६. कारकविवेचनः .....। पत्र सं० ८ । घा० ११×५३ इ'व । वाया-संस्कृत । विवय-व्याकरसः । २० काल ×। ते० काल × । पूर्सा । वे० सं० ३०७ । जा वण्यार ।

२७६७. कारकसमास्त्रकर्याः $\cdots$ ा पत्र सं० १ । आः० ११ $\times$ १ ईव । मावा-संस्कृत । विषय-व्याकरस्य । र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । पूर्स । वे० सं० १३३ । का अण्वार ।

२७६६. कुदन्तवाठ  $\cdots$  । वत्र सं॰ ६। सा॰ ६३ $\times$ १ इंच । भाषा—संस्कृत । विषय-व्याकरण । र $\bullet$  काल  $\times$  । सं॰ काल  $\times$  । संपूर्ण । वै॰ सं॰ १२६६ । का अण्डार ।

विशेष-- तृतीय पत्र नही है। सारस्वत प्रक्रिया में से है।

२.७६६. ग्रह्मपाठ—वादिराज जगजामा । पत्र नं∘ ३४ । मा० १०३,४४३ दंवं । भाषा–संस्कृत । विषय—स्याकरणः । र०काल × । ते०काल × । पूर्णी । वै० सं० १७६० । ठ चण्यार ।

२०७०. चंद्रोन्सीलन \*\*\*\*\* । पत्र सं० ३० । झा० १२४६६ इंच । माया-संस्कृत । विषय-स्थाकरता । २० काम × । ते० काम सं० १६३४ काष्ट्रन बुदी १ । पूर्वी । वे० सं० ६१ । ख मण्यार ।

विशेष-सेवाराम बाह्यसा ने स्वपठनार्थ प्रतिसिधि की थी।

२७७१. जैनेन्द्रव्याकरण्—देवनन्दि । पत्र सं॰ १२६। ग्रा॰ १२४३ इंच। आया-संस्कृत । विषय-व्याकरण् । र॰ काल 🗴 । ते॰ काल सं० १७१० काप्रुण् सुदी ६। पूर्ण । वे॰ सं० ३१।

विशेष—पंचका नाम पंचाध्यायी भी है। देवनन्ति का दूसरानाम पूज्यपाद भी है। पंचयस्तुसकः। सीलपुर नगर में श्री भगवान जोशी ने पं० श्री हर्षस्या श्रीकल्यासा के लिये प्रतिसिधि की थी।

संबद् १७२० मालोज बुदी १० को पुनः अनैकल्याए व हर्षको साहश्री क्रूए। बयेरवाल द्वारा घॅट की नसी वी। २०७२. प्रतिसं०२ । पत्र सं०३१ । ने० काल सं०१६६३ फायुन सुदी १ । वे० सं०२१२ । क भण्यार ।

२०७६२, प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६४ मे २१४ । ले० काल सं० १६६४ माह बुदी २ । धपूर्ण । वे० सं० २१३ । का सण्डार ।

२००४. प्रति सं०४ । पत्र सं०६० । ले० काल सं०१८६६ कालिक मुदी ३ । वै० सं०२१० । क सम्बद्धार

विशेष-संस्कृत में संक्षिप्त संकेतार्थ दिये हुये है । पन्नालाल भीसा ने प्रतिलिपि की थीं ।

२००४. प्रति संदर्भापत्र संव ३०। नेव काल संव १६०८। वेव संव ३२८। ज भण्डार।

२०७६. प्रति सं०६ । पत्र सं०१२ ४। ले० काल सं०१८ ८० वद्याल सुदी१४ । वे० सं०२०० । व्य भण्डार ।

विशेष—हनके ब्रांतिरिक्त च भण्डार में एक प्रति (वे० सं० १२१) व्या भण्डार में २ प्रतिया (वे० स० ३२३, २०८) भीर हैं। (वे० सं० ३२३) वाले ग्रन्थ में सोमदेवसूरि इत शब्दार्ग्य विदेशता नाम की टाका भी है।

२७७७ जैनेन्द्रमहाष्ट्रचि—ऋभयनंदि। पत्र सं०१०४ मे २३२ । सा० १२३% ६ इझ । भागा— संस्कृत । विषय-व्याकरणः । र० काल 🗙 । ले० काल 🗙 । मर्पूर्णः । वे० सं०१०४२ । इस भण्डारः ।

• २०७६ प्रति सं०२ । यत्र सं०६६० । ले० काल सं०१६४६ भादवा बुदी १० । वे० सं०२११ । क भव्यार ।

विशेष-पन्नालाल चौधरी ने इसकी प्रतिलिपि की थी।

२०७६. तद्धितप्रक्रिया \*\*\*\*\* । पत्र सं॰ १६ । घा० १०४५ इक्ष । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरतः । र•काल ४ । ते॰ काल ४ । पूर्ण । वे॰ सं॰ १८७० । का अच्छार ।

२०४०, घातुपाठ—हेमचन्द्राचार्यं। पत्र सं०१२। झा०१०imes६६ द्वा आया-संस्कृत । विषय—स्थाकरणः। र० कालः imes। ले० कालः सं०१७९७ श्रावणः सुदी ५। वे० सं०२९२ । ह्व भण्डारः।

२.४-२. घातुपाठः\*\*\*\*\*। पत्र सं-० ४१ । मा०११४४ ६%। आगा-संस्कृत । विषय-व्याकरए। र० काल 🔀 । ले० काल 🗡 । मनूर्यों । ने० सं० १६० । इस अध्यार ।

विशेष-धातुमों के पाठ हैं।

२.७≔२. प्रति सं०२ । पत्र सं०१७ । ले॰ काल सं०१५१४ फाग्रुए। सुदी १२ । वे० सं० १२ । स्व भण्डार।

विशेष--आवार्य नेमिबन्द्र ने प्रतिसिपि करवायी थी )

इनके प्रतिदिक्त का भण्डार में एक प्रति (वै० सं०१२०३) तथा स्व सम्प्रार में एक प्रति (वे० सं० २६०) और हैं। २७८३, झानुरूपावक्ति\*\*\*\*\*\*। पत्र सं∘ २२ । सा॰ १२×१३ इक्का। मत्रा-संस्कृत । विषय-स्थाकरसा। र० काल × । ने० काल × । सपूर्ण। वे० सं० ६ । का सम्बार।

विशेष--शब्द एवं धातुओं ने रूप हैं।

२०८४: घातुप्रत्वय<sup>……</sup>। पत्र सं० ३ । प्रा० १०४४-३ इ**ख** । त्राया—संस्कृत । विषय-स्थाकर**ण ।** र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० २०२० । ट भण्डार ।

विशेष--हेमशब्दानुशासन की शब्द साधनिका दी है।

२.७८८४. पंचसंधि \*\*\*\*\*'। पत्र सं० २ ते ७ । धा० १०४४ इ.च. । बाषा–संस्कृत । विषय–व्याकरता। रंग्काल ४ । तेण्याल सं० १७३२ । धपूर्ण । वेण्यं० १२६२ | व्याकण्यार ।

२.४६६, पंचिकरण्वाचिक-पुरेश्वराचार्य। पत्र सं० २ से ४। सा० १२४४ इ**स**। आवा-संस्कृत । विवय-स्थाकरण् । र० काल ४ | ले० काल ४ । सपुर्ता। वे० सं० १७४४ । ट मण्यार ।

२७=७. परिभाषासूत्र\*\*\*\*\* । पत्र सं० १ । सा० १०३/४५ इ.झ. । जावा-संस्कृत । विषय-व्याकरस्य । र० काल ४ । ले० काल सं० १५३० । पूर्ण । वे० सं० १६५४ । ट. जण्डार ।

विशेष--अंतिम पुष्पिका निम्न प्रकार है--

इति परिभाषा सूत्र सम्पूर्ण ।।

प्रशस्ति निम्न प्रकार है-

सं॰ १५३० वर्षे श्रीक्षरतरगच्छेत्रीजनसागरमहोपाध्यायशिष्यश्रीरत्तचन्द्रोपाध्यायशिष्यश्रीक्तसाझगरितन जिल्ला गाविता च ।

२.७५५. परिभाषेग्दुरोलर---नागोजीअट्ट। पत्र सं० ६७। घा० १imes१६ इ.स. भाषा-संस्कृत । विषय-ध्याकरण । र० काल imes। ले० काल imes1 पूर्ण । वे० सं० १८ । सा सम्बार ।

२७८६. प्रति सं० २ । पत्र सं० ५६ । ते० काल 🗴 । वे० सं० १०० । ज अण्डार ।

२७६०. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ११२ । ले॰ काल 🗴 । वे॰ सं० १०२ । जा भण्डार ।

विशेष-वो लिपिक्लांग्रों ने प्रतिलिपि की थी । प्रति सटीक है । टीका का नाम भैरवी टीका है ।

२.७६१. प्रकियाकौमुदी''''''। पत्र सं० १४३ । बा० १२४५ इझ । भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरतः । र० काल 🗡 । ते० काल 🗡 । भपूर्ण । वै० सं० ६५० । ज्या नण्डार ।

विवोच--१४३ से झाने पत्र नहीं हैं।

२७६२. पासिनीयङ्याकरस्य—पासिकी । पत्र सं० ३६ । सा० ८३/२३ ६८६ । आपा-संस्कृत । विषय-व्यक्तरस्य । र० काल 🔀 । ले० काल 🔀 स्पूर्ण । वै० सं० १६०२ । इ. सम्बार ।

विशेष--- प्रति प्राचीन है तथा पत्र के एक कोर ही लिखा गुया है।

ि व्याकरण-साहित्य

े २७६६, प्राकृतरूपमाला — श्रीराममट्ट शुत वरदराज । पत्र सं० ४७ । मा० ६३ ४४ ६ छ । भाषा — प्रकृत । विषय-व्याकरस्य। र० काल ४। ले० काल सं० १७२४ घावात बुदी ६ । पूर्या । वे० सं० ४२२ । उट प्रकृत ।

विशेष--- आवार्य कनककीरित ने द्रव्यपुर (मालपुरा) मे प्रतिलिपि की थी !

२७६४. प्राकृतरूपमाला''''''। पत्र सं० ३१ रे ४६। भाषा-प्राकृत । विषय-व्याकरण । र० काल 🗙 । से० काल 🗙 । प्रपूर्ण । वे० सं० २४६ । च अण्डार ।

विशेष-संस्कृत में पर्यायवाची शब्द दिये है।

२०६४. प्राकृतन्याकरसा—चंद्रकवि । पत्र सं०६ । घा० ११३ $\times$ ४३ द्ववा । आया–संस्कृत । विवय— व्याकरसा । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूर्स । वे० सं० १६४ । च्या अध्वार ।

२७६६. प्रति सं २ । पत्र सं० ७ । ले० काल सं० १८६६ । वे० सं० ४२३ । क भण्डार ।

२.७६.७. प्रति सं०३ । पत्र सं०१६ । ले० काल सं०१ ८२३ । वे० सं०५२४ । कः भण्डार ।

वियोष--इसी मण्डार में एक प्रति ( वे० स० ५२२ ) ग्रीर है।

२.७६८ प्रति सं०४। पत्र सं०४०। ले॰ काल सं०१८४४ मंगसिर सुदी १५ | वे॰ सं०१०८। ह्यू अच्छार।

विशेष-जमपुर के गोधों के मन्दिर नेमिनाथ वैत्मालय मे प्रतिलिनि हुई थी।

२७६६. प्राक्तत्वयुत्पत्तिविधिका—सौभाग्यगायि । पत्र सं० २२४ । प्रा० १२३ $\times$ ५ दे इस । माया—संस्कृत । विवय—स्याकरस्य । र० काल  $\times$  । ले० काल सं० १८६६ प्रासीय सुवी २ । पूर्स्स हे ० १२७ । क्रमण्यार ।

२८००. साध्यप्रदीप—कैटस्ट । यत्र सं०३१। घा० १२ $_{0}^{2}$  $\times$ ६ इंत्र । साधा–संस्कृत । विषय–स्थाकरण । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । प्रपूर्ण । वै० सं० १५१ । ज सध्यप्र ।

२६०१. रूपमाला''''''। पत्र सं० ४ ते ५०। बा० ६ $\frac{1}{2}$ ४ दश्च । आवा—संस्कृत । विषय—ब्याहरता । र॰ काल  $\times$  । वेप काल  $\times$  । बपूर्ता। वेध सं० ३०६। चा मण्डार ।

वियोष-धात्मों के रूप दिये हैं।

इसके मतिरिक्त इसी मण्डार में २ प्रतियां ( वे० सं० ३०७, ३०८ ) भीर हैं।

२८०२. त्रापुण्यासकृतिः\*\*\*\*\*। वार् १०४४ हो वा आया-संस्कृत | विषय-व्याकरण । र॰ काल × । ले॰ काल × । सपूर्ण । वे॰ सं० १७७६ ट अव्वार ।

ि २६३

२८०३. समुख्यसर्गेष्ट्रीसः''''''''''''''''''''''''''''''''''' १०३८ १०३८ १ ६ अट । भाषा-संस्कृतः । विषय-व्याकरस्य । र०काल 🗴 । से०काल 🗴 । पूर्सः । वै०सं० १९५६ । ट सच्छारः ।

२८८४. लाधुशाब्दैन्दुशोलर $\cdots\cdots$ । पत्र सं० २१४ । मा० ११ $\frac{1}{2}$ ×५ $\frac{1}{2}$  रखा । माषा-संस्कृत । विषय— व्याकरण । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूर्ण । बे० सं० २११ । ज मण्डार ।

विशेष--प्रारम्भ के १० पत्र सटीक हैं।

२८०४. लघुसारस्वत—अनुभूति स्वरूपाचार्य । पत्र सं० २३ । प्रा० ११४५ इ**छ** । भाषा—संस्कृत । विषय—स्याकरसा । र० काल 🗴 । ले० काल 🗴 । पूर्ण । वै० सं० ६२८ । **छा** मण्डार ।

विशेष-इसी अण्डार में ४ प्रतियां ( वे॰ सं॰ ३११. ३१२, ३१३, ३१४ ) भीर हैं।

२८०६. प्रति सं०२।.....। पत्र सं०२०। सा०१११-५४१-है इक्काले काल ४। पूर्णाके सं० ३११। च भण्डार।

२८८७. प्रतिसं० ३ । पत्र सं० १४ । ले० काल सं० १८६२ बाह्यद शुक्का दावे० सं० ३१३ । च भण्डार ।

विशेष-इसी भण्डार में दो प्रतियां ( वे॰ सं॰ ३१३, ३१४ ) झौर हैं।

६८०८. लघुसिद्धान्तकौ मुद्दी—वरदराज । पत्र सं० १०४। बा० १०४४ई रखः। जाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । र० काल ४ । वेल काल ४ । पूर्ण । वे० सं० १६७ । स्व अण्डार ।

२८८६. प्रतिसं०२ । पत्र सं० ३१ । ले० काल सं०१७८६ ज्येष्ठ बुदी ५ । वे० सं०१७३ । जा भण्डार ।

विशेष--भाठ भध्याय तक है।

च मण्डार में २ प्रतियां ( वे० सं० ३१५, ३१६ ) सौर हैं।

२८१०. लघुसिद्धान्तकौस्युथः''''''। पत्र सं० ११। झा० १२४५} दश्च । जावा—संस्कृत । विषय⇒ व्याकरण । र० काल × । ले० काल × । सपूर्ण । वे० सं० २०१२ । ट गण्डार ।

विशेष--पाशिनी व्याकरण की टीका है।

२०५१, वैद्याकरणभूषण्—कोहनभट्ट। पत्र सं० ३३। घा० १०४४ इक्षाः साया-संस्कृतः । विवय-व्याकरणः। र० कालः ४। ते० कालः सं० १७७४ कालिकः पुरी २। पूर्णः। वे० सं० ६०३। क्र सम्बारः।

२८१२. प्रति सं०२ । यत्र सं०१० ४ । ते० काल सं०१६०५ कालिक बुदो २ । दे० सं०२८१ । क भण्डार ।

२८१३. वैटबाकरणभूषयाः\*\*\*\*। यत्र सं०७। मा०१०३×५ इज्रा भाषा-संस्कृत । विषय-व्याकरण । र० काल × । ते० काल सं०१८६६ योच सुवी द । पूर्ण । वे० सं०६८२। इट अध्यार । . १६६९४. प्रति संव २ | यत्र संव ४ | केव काल संव १८६६ चैत्र बुवी ४ | वेवर्सव ३२६ । ज संस्थार ।

विशेष---मारिएक्सचन्द्र के पठनार्थ ग्रन्थ की प्रतिलिपि हुई थी।

२८२४. ठ्याकरसा\*\*\*\*\*। पत्र सं० ४६ । झा० १०३/४४. इक्का भाषा—संस्कृत । विषय-स्थाकरसा । रि•काल × । ते० काल × । पूर्वा | वे० सं० १०१ । क्का सम्बार ।

६८१६, ठ्याकरण्टीका''''''। पत्र सं०७। मा०१०४४३ इज्रा। प्रापा-संस्कृत । विषय-व्याकरण् । र• काल ४ । ते॰ काल ४ । पूर्ण । वै० सं०१३६ । इस पण्डार ।

**२०१७. ड्याकरणआपाटीका**\*\*\*\* । पत्र तं॰ १८। द्या० १०४५ **इक्ष**ा भाषा-संस्कृत हिन्दी। **विवय-स्थाकरण** । र० काल  $\times$ । तं॰ काल  $\times$ । सपूर्ण। वे॰ सं॰ २६८। ह्यू भण्डार।

२८१८. शब्दशोभा —कवि नीलकंठ । पत्र तं० ४३। सा० १०३४१ इखा । माया-संस्कृत । विषय− म्याकरसः । र० काल सं० १६६३ । ले० काल सं० १८७६ । पूर्ण । वे० सं० ७०० । इ. मध्यार ।

विशेष--- महारमा लालचन्द ने प्रतिलिपि की थी।

२८६६. हास्ट्रहरायक्ती $\cdots$ ापत्र सं०८६ । आः०६ $\times$ ४ इ.ख.। भाषा—संस्कृत । विषय—व्याकरणः । २० कान  $\times$ । ते० कान  $\times$ । पूर्ति। वै० सं०१३६ । सः भण्डारः ।

२८२०. शब्द्रस्पियी—आवार्य वरहिच । पत्र संग्रह १७। झा० १०१×३३ इक्का आया-संस्कृत । विवय-व्याकरण । र० नाल × । ने० काल × ) पूर्ण । वे० संग्रह १२ । इस सम्बार ।

२८२१. शब्दानुशासन—हैमचन्द्राचार्थ। पत्र सं० ३१। ग्रा० १०४४ इक्कः। भाषा—संस्कृत। विषय—स्याकरसा । र० काल  $\times$ । ते० काल  $\times$ । सपूर्ण। ते० सं० ४८८ । स्राभव्यार।

२८२२, प्रति सं०२ । । पत्र सं०१० । बा० १०३×४३ इ.स. । ले० काल  $\times$  । सपूर्ण । ने० मं० १८६६ । ब्यायण्डार ।

विशेष—क मण्डार में ६ प्रतियां ( वे० सं० ६८१, ६८२, ६८३, ६८३, (क) ६८४, ४२६ ) तथा का मण्डार में एक प्रति ( वे० सं० १८८६ ) और है।

२६२३. राज्यानुसासनयुष्ति—देवजन्द्राजार्थं। पन सं० ७६। सा० १२ $\times$ ४३ इत्र । आया-संस्कृत । विषय-स्थानस्सा । र० काल imes । ते० काल imes । प्रयूपी । वै० सं० । २२६३। स्व प्रप्यार ।

विशेष-अत्य का नाम प्राकृत ब्याकरण भी है।

रेप्टर्स. प्रतिसं०२ । पत्र सं०२० । ते० काल सं०१८६६ चैत्र बुदी ३ । वे० सं०४२४ । क्रमणंता ।

विशेष-कामेर निवासी पिरायदास महुमा वाले ने प्रवित्तिपि की को ।

## व्याकरण-साहित्य ]

२८२४. प्रतिसं०३ । पत्र सं०१८ । ले॰ काल सं०१८६६ चैत्र बुदी १। वे॰ सं०२४३ । च भण्डार ।

विशेष-इसी भण्डार में एक प्रति (वे॰ सं० ३३६) धीर है।

२८२६. प्रतिसं० ४ । पत्र सं०८ । ले० काल सं०१४२७ चैत्र बुदो ८ । वे० सं०१६४० । ट मण्डार ।

प्रमस्ति—संवत् १५२७ वर्षे चैत्र विद ६ भीने गोराचलदुर्गे महाराजाधिराजशीकीर्तिसिहरेदराज-प्रवर्तमानसमये श्री कालिवास पुत्र श्री हरि बहाँ ......।

२५२७. शाकटायन ज्याकरण्-शाकटायन । २ मे २० । बा० १४<math> imes५ इक्ष । माषा-संस्कृत । विषय-स्थाकरण् । र० काल imes। ले० काल imes। बपूर्ण । वे० सं॰ २४० । बप्र मण्डार ।

२८२८. शिशुबोध—काशीनाथ । पत्र सं०६। मा० १०४४३ इख । भाषा—संस्कृत । विषय-व्याकरण । र० काल ४ । ले० काल सं०१७३६ माघ सुदी २ । के० सं०२८७ । छ त्रव्यार ।

प्रारम्भ-भूदेवदेवगोपालं, नत्वागोपालमीहवरं ।

क्रियते काशीनायेन, शिशुबोधविशेषतः ।।

२८२६. संज्ञात्रक्रिया\*\*\*\*\*\* पंतर्वतः ४। द्वा० १०३४४३ द्वज्ञः। जाया-संस्कृतः। विषय-ध्याकरतः। र०काल ४। ले०काल ४। पूर्तः। वे०सं०२८५। इद्यापदार।

२८३० सम्बन्धविष् $= \cdots = 1$  विषय-ध्याकरण् । र० २४ । याः  $\mathbb{E}_{X}^{2} \times \mathbb{F}_{X}^{2}$  रखा । भाषा-संस्कृत । विषय-ध्याकरण् । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । वै० सं० २२७ । ज अण्डार ।

२८६१. संस्कृतसञ्जरी\*\*\*\*\* । पत्र सं०४ । सा० ११४५३ इक्का । आपा-संस्कृत । विषय-स्थाकरण । र०काल ४ । ते०काल सं०१ ६२२ । पूर्ण । वे० सं०११९७ । च्या सम्बार ।

२८६२. सारस्वतीभातुपाठ\*\*\*\*\*। पत्र सं० ५। बा॰ १०३×४६ इख । नापा—संस्कृत । विषय— स्थाकरण । र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । पूर्ण। वै० सं० १३७। ख्राभण्डार।

विशेष--कठिन शब्दों के धर्य भी दिये हुये हैं।

. २८६३. सारस्वतपंचर्सियः  $\cdots$ । पत्र सं०१३। सा०१० $\times$ ४ इण्डा आया-संस्कृत। विवय-स्थाकरस्य। र०काल  $\times$ । ते०काल सं०१६५५ माघ सुवी ४। पूर्ण। वै० सं०१३७। छु नण्डार।

२०२४: सारस्यतमिकया— कानुस्रृतिस्यरूपाचार्ये। यम सं० १२१ से १४४। घा० ०३×४६ स्त्राः प्राया-संस्कृत | विषय-स्थाकरण । र० काल ४ | के० काल सं० १८४६ । सपूर्ण। वै० सं० १३६४। स्त्र मण्डार । २०२४: प्रति सं० २ | यम सं० १७ | के० काल सं० १७८१ | वै० सं० १०१। स्त्र मण्डारे | र् मदे६, प्रति सं० २ । पत्र सं० १ द । ले० काल सं० १ द६ । ले० सं० ६२१ । का मण्डार । २ मदे७, प्रति सं० ५ । पत्र सं० ६३ । ले० काल सं० १ द ३ १ : ले० सं० ६४१ । का मण्डार । वियोज—भोलवंद के शिष्य कृष्णुदाल ने प्रतिलिपि की थी ।

ं २८८२ ६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६० से १२४ । ले० काल सं० १८२८ । झपूर्ण। ते० सं० १८५ । इस सम्बद्धार ।

बार्ड (बस्सी) नगर में प्रतिलिपि हुई थी।

२. इ.स. प्रति सं० ६ । पत्र सं० ४३ । ले॰ काल सं० १७४६ । वै० सं० १२४६ । का अण्डार । विवोध---चन्द्रसागरगरिया ने प्रतिलिपि की थी ।

२८८४ ८. प्रति सं०७ । पत्र सं०४७ । ले० काल सं०१७०१ । वै० सं०६७० । का सण्डार । २८८४ ९. प्रति सं०६ । पत्र सं०३२ से ७२ । ले० काल सं०१८५२ । प्रपूर्ण । वै० सं०६३७ । का

भण्डार ।

भण्डार ।

١

२८४२ प्रति संब ६ । पत्र संब २३ । लेब काल 🗙 । सपूर्ण । वैब संब १०४५ । ऋ मण्डार । विशेष—चन्द्रकोर्ति हृत संस्कृत टीका सहित है ।

२८८४२. प्रति सं०१०। पत्र सं०१६४। ले० काल सं०१८२१। ते० सं० ७६०। क प्रण्डार। विशेष---विननराम के पठनार्थ प्रतिलिपि हुई थी।

६ मध्यः, प्रति सं०११ । पत्र सं०१४६ । ले० काल सं०१८२ ०। वे० सं०७६१ । कः अण्यार । २ मध्यः, प्रति सं०१२ । पत्र सं०६ । ले० कालः सं०१८४६ माघ सुदी१४ । वे० स० २६६ । स्व

विशेष—पं० जगरूपदास ने दुलीचन्द के पठनार्थनगर हरिदुर्गमे प्रतिक्षिपि की यी । केवल विकर्ण सैंबि तक है।

२८८६ प्रति सं०१३ । पत्र सं०६४ । ले० काल सं०१८६४ श्रावस सुदी ४ । वे० सं० २६६ । इस मण्डार ।

> २८४७. प्रति सं० १४ । पत्र सं० ६६ । ले० काल सं० १७\*\*\*'। वे० सं० १३७ । ह्य अध्वार । विशेष---दुर्गाराम शर्मा के पठनार्थ प्रतिलिणि हुई वी ।

 है क्ये, ह्यह , ह्यह, ह्यह, ह्यल्ड, ह्यल्ड, ह्यह , ह्यह, ह्यह , ह्यह ,

उक्त प्रतियों में बहुत सी अपूर्ण प्रतियां भी हैं।

२८४०. स्नारस्वतप्रक्रियाटीका—महीमट्टी। पत्र सं० १७ । झा० ११४४ इक्का। भाषा–संस्कृत । विषय-व्याकरण । र० काल × । ते० काल सं० १८७६ । पूर्ण । वे० सं० द२४ । इस्म्यार ।

विशेष---महात्मा लालबन्द ने प्रतिलिपि की थी।

२८-४१: संझाप्रक्रिया"""। पत्र सं०६। सा०१०३,४५ ईव। भाषा–संस्कृतः। विवय–स्थाकरतः। र०कान ४। ने०काल ४। दुर्सः। वे०सं०३०० । स्राथण्डारः।

२८४२. सिद्धहेमतन्त्रवृत्ति —जिनप्रभस्ति । यत्र सं०३ । घा० ११४४३ हक्का आया-संस्कृत । विषय-व्याकरण । र० काल । ले० काल सं० १७२४ ज्येष्ठ सुदी १० । पूर्वी । वै - सं० ------ ज अण्डार ।

विशेष-संवत् १४६४ की प्रति से प्रतिलिपि की गई थी।

२८४३. सिद्धान्तकौसुरी—अट्टोजी दीक्षित । पत्र संब्दा प्राव्ध ११४५३ दश्च । नाया-संस्कृत । विषय-व्याकरसा । रव्काल  $\times$ । लेव्काल  $\times$ । सप्रस्तं । वेव्कंट ६४ । ज सम्बद्ध ।

२-४४. प्रति स० र । पत्र सं० २४० । ले० काल 🗴 । वै० सं० ६६ । ज भण्डार ।

विशेष-पूर्वार्ट है।

२८४४. प्रति सं० ३। पत्र सं० १७१। ने० काल ४। ने० सं० १०१। ज मण्यार । विशेष — उत्तरार्द पूर्ण है।

इसके प्रतिरिक्त का जण्डार में २ प्रतियों (वे॰ सं॰ ६४, ६६) तथा ट अण्डार में २ प्रतियों (वे॰ सं॰ १६३४, १६६६) और हैं।

२०.५६, सिद्धान्तको,पुरी''''''''पत्र सं० ४३ । मा॰ १२६४६ इंच । माया-संस्कृत । विषय-व्याकरस्य । र० काल × । प्रपूर्ण । वे० सं० ४४७ । क वण्यार । विशेष—म्निरिक्त क, चतवाट भव्वार में एक एक प्रति (वेश संश्मप्रभः) २०५२) मीर हैं। २८५७. सिद्धान्तकी मुदीटीका """। पत्र संश्दाश्या ११३४६ इंव । भाषा-संस्कृत । विवय— व्याकरण । रण्काल ४ । लेश्काल ४ । पूर्ण । वेश संश्दार ।

विक्षेत्र-पत्रों के कुछ ग्रंश पानी से गल गये हैं।

२०८४८. सिद्धान्तविद्वका—रामवद्राक्षमः । पत्र तं∘ ४४ : बा०११८४१ दश्वः । भावा–संस्कृतः । विषय–स्थाकरस्य । र०कालः × । ले०कालः × । पूर्णः | वे०तं०११४१ । व्यः जण्यारः ।

२८४६. प्रति सं० २ । पत्र सं० २६ । ते॰ काल सं० १८४७ । ते॰ सं॰ १९४२ । स्त्र अण्डार ।

विशेष-कृष्णगढ मे भट्टारक सुरैन्द्रकीर्त्त ने प्रतिलिपि की थी।

२०६०, प्रति संo ३ । पत्र संo १०१ । लेल काल संo १८४७ । वेल संo १९५३ । का अध्वार ।

विशेष—हसी मध्यार मे १० प्रतिया (वे० सं० १६व१, १६४४, १६४६, १६४७, १६४५, १६४५, १६४५, १६४५, १६४५, १६४५, १६४७, १६५५, १६५७, ६१६, २०२व) कोर है।

रम्परिः, प्रति सं० ४ । पत्र सं६४ । सा० ११६/४१२ इंच । ले० काल स० १७०४ समास बुदी १४ । वै॰ सं० ७५२ । क्र प्रस्तार ।

२०६२. प्रति सं०६। पत्र सं०२६। ते॰ काल सं॰ १७४२ चैत्र बुटी १ वे० सं०१०। ह्यू प्रव्यार । विशेष— इसी बेहन मे एक प्रति सीर है।

रम्परिः प्रतिसं०७ । पत्र संध्यः। ले० काल सं०१ ८८४ आयाम् बुदो ६ । वे० सं०३ ५२ । जा भण्यार ।

विशेष—प्रथम वृत्ति तक हैं। संस्कृत ने कही सन्दार्थ भी हैं। इसी अध्यार ने एक प्रति ( के० सं० ३५३) भीर हैं।

हसके प्रतिरिक्त का भकार में १ प्रतियां (वै० सं० १२८४, १६४४, १६४४, १६४४, १६४५, १६४५, ६०८, ६१७,६१व) का भकार में २ प्रतियां (वै० सं० २२२, ४०८) का तथा का भकार में एक एक प्रति (वै० सं० ६०, वेश्व प्रोर हैं। का भक्कार में २ प्रतियां (वै० सं० ११७७, १२६६, १२६७) सपूर्ण। का भक्कार में २ प्रतियां (वै० सं० ४०६, ४१०) का भक्कार में एक प्रति (वै० सं० ११६) तथा जा भक्कार में ३ प्रतियां (वै० सं० वे४४, वे४८, वे४८, प्रोर है।

ये सभी प्रतियां प्रपूर्ण है।

T 258

२८६४. सिद्धान्तवन्द्रिकादीका—क्षेकेशकर । पत्र सं० १७ । बा० ११३/४४३ इंव । जावा-संस्कृत । विवय-स्थाकरसा । र० कास ४ । के० कास ४ । एसं । वै० सं० ८०१ । क अण्वार ।

विशेष-दीका का नाम तत्त्वदीपिका है ।

२८६६ प्रति सं०२ । पत्र सं०६ मे ११ । ले० काल X । बपूर्ण। वै० सं०३४७ । उत्र जण्डार । विवोद—असि प्राचील है ।

२८६७. सिद्धान्तचित्रकाबृत्ति—सराजनस्यायि । पण सं० १७३ । बा० ११ $\times$ ४ $\frac{2}{5}$  दश्च । जाया— संस्कृत । विषय—व्याकरस्य । रः काल  $\times$  । वे० काल  $\times$  । वे० सं० ८१ । क्यू जण्यार ।

विशेष-टीका का नाम सुबोधिनीवृत्ति भी है।

२८६८. प्रतिसं०२ । पत्र सं०१७६ । ले० काल सं०१८६६ ज्येष्ठ हुवी ७ । वे० सं०१५१ । ज सम्बर्गः ।

विशेष---पं । महाचन्द्र ने चन्द्रप्रश्न चैरवासय में प्रतिसिप की बी ।

२८६६. सारम्यतवीयिका—चन्द्रकीसिस्पृरि । पत्र सं० १६० । मा० १०४४ इंच । जावा-संस्कृत । विषय-व्याकरमा । र० वःल सं० १६४६ । ले० काल × । पर्या । वै० सं० ७४४ । वस्र अव्यार ।

> २६८४ ८. प्रतिसंट २ पत्र सं०६ से ११६ । ते० काल सं०१६४७ । वै० सं०१६४ । क्यू सम्बरा | विगेय — चन्द्रकीति के शिष्य प्रवैकीति ने प्रतिलिपि की वी ।

२८७१. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ७२ । ते० काल सं० १८२८ । के० सं० २८३ । इह अव्यार ।

विशेष--मुनि चन्द्रभारा लेतसी ने प्रतिलिपि की थी। पत्र जीर्स हैं।

२८७२. प्रति सं० ४ पत्र सं० ३। ले० काल सं० १६९१। वै० सं० १६४३। ट मण्डार।

विशेष—स्तर्ने अतिरिक्त का वासीर टामकार में एक एक प्रति (वै॰ सं॰ १०४४, ३६६ तवा २०६४) भीर है।

२८७३. सारस्यतद्शाध्यायीः\*\*\*\*\*। पत्र तं॰ १०। प्रा॰ १०३ $\times$ ४३ रखः। प्राणः-संस्कृत । विषयः-ध्याकरस्य । र॰ काल  $\times$ । ते॰ काल तं॰ १७६० वैद्याख बुधी ११ । वे॰ तं॰ १६७ । ख्र जण्यार ।

विभेव -- प्रति संस्कृत टीका सहित है। कुम्लुदास ने प्रतिसिपि की बी।

२०७४. सिद्धान्तव्यन्त्रिकाटीका $\cdots$ । पत्र सं॰ १६ । या॰ १० $\times$ ६६ १ स्त्र । जाना-संस्कृत । विषय-व्याकरस्य । र॰ काल  $\times$ । से॰ काल  $\times$ । सपूर्त । वै॰ सं॰ ५४६ । क पण्यार ।

विशेष--इति जीमरररमहंस परिज्ञाबकावार्य श्रीविश्वेषय सरस्वती भगवत्याद शिष्य श्रीमधुपूदन सरस्वती विरोषितः सिद्धान्तविषुत्समातः ॥ संवत् १७४२ वर्षे ग्राधिनमाशं कृष्णुपत्रो त्रयोदस्या बुधवासरे बगरूनाम्निनगरे मिश्र श्री स्वास्त्रस्य पुत्रेण सगवशान्ना सिद्धान्तविषुरतेखि । सुभवस्तु ॥

२०६६ सिद्धान्तसंजुविका—नागेशभट्ट। पंत्र सं० ६३ | बा० १२८,४६३ ईच | माया—संस्कृत | विवय-व्याकरणः । र० काल × | ने० काल × | सपूर्णः | के० सं० ३३४ | ज भण्यार |

२००० सिद्धानसुक्तावती—पचानम् अष्टुाचायै । पत्र सं० ७० । सा० १२४५ है १व । साधा-संस्कृत । विषयं-स्थाकरण । ४० काल ४ । ने० काल सं० १८३३ आस्वा बुदी ३। वे० सं० ३०८ । ज अध्वार ।

२८७८. सिद्धान्तसुक्ताबक्षी ......। यत्र सं०७०। धा० १२ $x\chi_{\psi}^2$  दंव | आया-संम्हत | विषय—स्थाकरए। र० काण x। ले० काल संर्ं १७०५ चैत तुरी ३। पूर्वी। वे० सं० २८६। ज अण्डार |

ें रेक्ष्ण्ट. हैसनीबुहदृदृष्टिगः\*\*\*\*। वान सं० ४४ । बा० १०४४ इंच । आवा-संस्कृत । विषय-स्माकरणः। रंक्षाल ४ । से० काल ४ । समूर्ता । वे० सं० १४६ । स्म सम्बार ।

ं २००५ हेसस्थाकरख्दुति—हेसचम्द्राचार्यः। पत्र तं० २४ । ग्रा० १२४६ इ.च । आवा-संस्कृतः। विवस-स्थाकरखः। र० काल ×। ते० काल ×। पूर्णः। वै० सं० १८४४ | ट अव्हारः।

२६८२ हेसीच्याकरस्य —हेसचन्द्राचार्य । तत्र सं० ६३। सा०१० $\times$ ४३ इंच । आवा-संस्कृत । विषय-व्याकरस्य । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । सपूर्ण । के० सं० ३५६ ।

विक्रीय-वीय में अधिकांश पत्र नहीं हैं। प्रति प्राचीन है।



## कोश

२८८२. कालेकाश्रेथ्वलिसंवारी—प्रदीक्षप्रयाकि । पत्र सं० ११ । बा० १२४५३ इंच । माया— संस्कृत । विषय-कोश । र० काल  $\times$  । से० काल  $\times$  । वे० सं० १४ । क पण्डार ।

२८८३, कानेकाधीश्वनिसक्कारीग्गाम्मावत्र संत्र १४ । बात्र १०४४ इ.च.। शादा-संस्कृतः । विवय-कोबाः र० काल 🗴 । ले० काल 🗙 । बायूर्यः । वे० संत्र १९१४ । ट वण्यारः ।

विशेष-- नृतीय अधिकार तक पूर्ण है।

्रद्धः स्वतंकार्धसञ्ज्ञती—नन्द्यसः । पत्र सं० २१ । सा०  $\pi_2^2 \times r_2^2$  ईच । प्राया—संस्कृतः । विषय— कोशः । र० कालः  $\times$  । लेऽ कालः  $\times$  । सपूर्यः । वे० सं० २१८ । स्कृष्णस्यारः ।

२८८४. व्यत्तेकार्थशत-भट्टारक वर्षकीचि । पत्र सं० २३ । बा० १०३४४३ ईव । बाधा-संस्कृत । विषय-कोछ । र० काल ४ । से० काल सं० १६६७ बैशास बुदी ४ । पूर्ण । वे॰ सं० १४ । क सम्बार ।

२८८६ अनेकार्थसंग्रह्—हेमचन्त्राचार्थे। पत्र सं०४। मा०१०४५ इंच। माण-संस्कृतः। विचय-कोता। र० काल  $\times$ । ले० काल सं०१६६६ स्रवस्त्र दुवी ४। पूर्णे। वे० सं०३८। इक सण्वारः।

२ ८८% अर्थनेकार्थसंग्रहः\*\*\*\*\* । पत्र सं० ४१। बा॰ १०४४ है इ'च। वीषा-संस्कृत । विषय-कोकाः र॰ काल ४ । ते॰ काल ४ । ब्रपूर्ण । वे० सं० ४ । जा भण्यार [

विशेष-इसकां दूसरा नाम महीपकोश भी है।

२८८८, असियानकोष—पुरुषोत्तसम्बन्धः। पत्रसै० ३४ । सा० ११५४६ इ.च.। भाषा—संस्कृतः। निवय—कोतः। र०काल ४ । के०कॉल ४ । पूर्णः। वै०सं० ११७१ । आर अस्वारः।

२८८६. स्रमिधानिसामियानीसामासा— हेर्मचन्द्राचार्वं । यत्र ते ६ । सा० ११x४ १ व । माया— संस्कृत । विषय—कोसा । र० काल  $\times$  । से० काल  $\times$  । पूर्णः। वे० तं० ६०४ । स्र वण्यारः।

विशेष--केवल प्रथमकाण्ड है।

२०८०. प्रतिसं• २ । पत्र सं० २३ ४ । ते० काल सं० १७३० घाषाड सुदी १० । वे० सं० ३६ । इक अभ्यार ।

विशेष-स्वोपन्न संस्कृत टीका सहित है। महाराएग राजसिंह के बासनकाल में प्रतिनिधि हुई थी।

कोश

रैम्म्सरै. प्रति सं०३ । पत्र सं०६६ । से० काल सं०१ त०र ज्येष्ठ सुदी १० । वे० सं०३७ । कः ' कल्बार ।

विषोध-स्वीपश्चवृत्ति है ।

२८६२. प्रतिसं० ४ । पच सं० ७ मे १३४ । से० काल सं० १७८० ब्रासीज सुरी ११ । प्रपूर्ण । वै० सं० ४ । चाजण्यार ।

२८८६. प्रतिसं**० ४ । पत्र सं० ११२ । ले**० काल सं० १९२६ सामाळ बुदी २ । वै० सं० स्४ । अप्र प्रण्यार ।

२८८५ प्रतिसं०६ । पण सं ५६ । ते० कास सं० १८१३ बैगाला सुदी १३ । वे० सं० १११ । जा प्रथार ।

विशेष--पं० भीमराज ने प्रतिलिपि की बी।

२.६६४. क्यमिथानरह्नाकर—धर्मवनहूनास्या । पत्र सं०२६ । सा० १०×४३ इ'व । आया-संस्कृत । विवय—कोसा । र० काल × । ते० काल × । सपूर्ण । ३० सं० २२७ । क्य सण्डार ।

२८६६. इस्तिथानसार—र्षं० शिवजीकाला। यत्र सं०२३। धा०१२ $\times$ ६५ इंख। साग्र—संस्कृतः। विचय—कीमा। र०काल $\times$ । ते०काल $\times$ । पूर्वा। दे०सं०८। स्वः अध्वरः।

विशेष-देवकाण्ड तक है।

२८६७. **चसरकोश-- मसर्सिह** । यत्र तं० २८ । घा० १२% ६ इ.च. । बावा-संस्कृतः । विषय-कोशः । १० काल × । ते० काल संगर्देद०० ज्येष्ठ नुसी १४ । यूर्ण । वे० संगर्देशः । घा पण्यारः ।

विशेष--इसका नाम लिंगानुशासन भी है।

विस्तर, प्रति सं० २ । पत्र सं० ३८ । ते० काल सं० १८६१ । वे० सं० १८११ । का सम्बार । १८६८. प्रति सं० २ । पत्र सं० १४ । ते० काल सं० १८११ । वे० सं० १२२ । का भण्यार ।

२६००. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १व से ६१ । ते० काल सं० १८८२ झासोज सुबी १ । सपूर्ण । के० बं• ६२१ । इस सम्बार ।

२६०१. प्रति सं० ४.। पत्र सं० १६ | ले० काल सं० १८६४ | वै० सं० २४ | क प्रण्यार | २६०२. प्रति सं०६ | पत्र सं० १३ से ६१ | ले० काल सं० १८२४ | वे० सं० १२ | प्रपूर्ण | आस्थार | २६०३, प्रतिसं० ७ । पत्र सं०१६ । ले० काल सं०१८८ सालोज मुदी १ । वै० सं०२४ । इस् भण्डार ।

विशेष-प्रवसकाण्ड तक है। अन्तिन पत्र फटा हुआ है।

२६८४. प्रतिसंट ⊑ाप्य सं०७७ । ले॰ काल सं॰ १८८३ प्राप्तोज नुवी ३ । वे० लं० २७ **। क** भण्यार ।

विशेष---जबप्र मे दीवारण ग्रमरवन्दजी के मन्दिर में वालीराम साह ने प्रतिलिपि की वी ।

२६०४, प्रतिसंब्धापत्र संब्दा। तेव काल संब्दिय कालिक बुदीया। देव संब्द्धा आपकार। भण्डार।

निर्णय—ऋषि हेमराज के पठनार्थ ऋषि भारमक्क ने जचतुर्थ में प्रतिलिपि की बी। सं०१ न२२ झावाड पुर्रा२ में ३) कुठ देकर पं० रेवतीसिंह के शिष्य रूपवन्द ने बवैतास्वर जती से ली।

२६०६. प्रति सं०१०। पत्र सं०६१ से १३१। ले० काल सं०१८३० आयाद बुदी ११। अपूर्णी। वे० सं०२६५। इद मण्यार।

विशेष — मोलीराम ने जयपुर में प्रतिलिपि की बी।

२६०७ प्रति सं०११। यत्र सं०६४। ले० काल सं०१६६१ वैशास सुदी १४। वे० सं०१४४। ज भण्डार।

विजेष---कही २ टीका भी दो हुई है।

न्द्रः प्रति संट १२ । यत्र सं∘ ४६ । ले० काल सं० १७६६ संगक्षिर सुरी ५ । वै० सं० ७ । स्त्र सम्बद्धार ।

विशोध-विभेत वंशोद्भव श्री महीधर श्री कीर्तिसहदेव की बाजा से टीका लिखी गई।

२६१०. प्रति स० २ । पत्र सं० २४१ । ले० काल × । ब्रपूर्ण । वे० स० ७ । च मण्डार ।

२६११. प्रति सं 0 है। पत्र सं ० ३२। सं० काल ×। वै० सं० १८८६। ट भण्डार।

विशेष---प्रथमसम्बद्ध तक है।

२.६१२, २.६० स्वरकोश — सूपस्यकः । यत्र सं०४ । झा०११८५३ इ.च. भाषा-सम्कृत । विषय-कोशः । र०काल ४ । से०काल ४ । पूर्णः । वे० सं०६२ । इ. मण्डारः ।

२६१२ै. प्रतिसं०२ । पत्र सं०२ । ले० काल सं०१८८६ कालिक सुदी ४ । वे० सं० ४१ । ज जम्मार ।

२.६१४. प्रति सं**०३ । पत्र** सं०२ । ले॰ काल सं०१६०३ चीत बुर्स ६ । वे० सं० १५५ । ज भणकार ।

विशेष---पं • सदासुखजी ने अपने शिष्य के प्रतिबोध।र्थ प्रतिनिधि की थी।

**२६१४. एकाइएरीकोरा—वरक**चि । पत्र सं०२ । घा० ११\$ $\times$ १ $\frac{1}{2}$  इंच । भाषा-सम्ब्रत । विषय-कोदा । र॰ काल  $\times$  । से॰ काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं०२०७१ । इस भण्डार ।

२६१६. गकाक्सरीकीशां ""। पत्र सं०१०। झा०११८५ डंचा सादा—संग्इतः। विषय—कोसः। र० काला X | तै० काला X । सपूर्णावे० सं०१३००। खासण्डारः।

२६१७. एक ाझरनामसाला '''''। पत्र सं०४ । घा० १२५% ,६ इ.च. भाषा- संस्कृत । विषय⊸कोण । र०काल × । ते०काल सं०१६०३ वैत्र बुर्ता है। पूर्ता वे० सं०११४ । जा अध्यार ।

विकेष-सवाई असपुर में महाराजा रामसिंह के शासनकाल में भ० देवेन्द्रकीर्ति के समय में पं॰ सदासुलजी के सिक्ष करीलाल ने प्रसिक्तिय को थी।

२६१८. त्रिकारडरोपसूची (इससरकोश)—कसरसिंह। पत्र त० १४। झा०११३ $\times$ ४, इंच्  $_1$  स्राज्य-चंसकत | विषय-कोश। र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । पूर्ती। वे० सं० १४१। च जच्चार।

वियोष—समरकोस के काण्यों में आये वाले सक्यों की स्लोक संख्या वी हुई है। प्रत्येक स्लोक का प्रारम्भिक अंत भी विवाहसाहै।

इसके मतिरिक्त इसी मण्डार मे ३ प्रतियां (वै॰ सं॰ १४२, १४३, १४५ ) घोर हैं।

मण्डार ।

202

२६१६. ब्रिकायकरोगाभिशास—की पुरुषोत्तामदेव । पद सं०४३ । या०११८५ इंव । शावा— संस्कृत । विषय—कोशा | र०काल 🗙 । से०काल 🗴 । पूर्ण । वै० सं०२८० । 🖝 सम्बार ।

२६२८ प्रक्रियं २ । पत्र सं० ४२ । ले० काल × । वे० सं० १४४ । चामण्डार ।

२६२१. प्रति संव ३। पत्र संव ४५ । लेव काल संव १६०३ ब्रासीय बुदी १ । वेव संव १८६ ।

विशेष----वयपुर के महाराजा राणसिंह के शासनकाल में पं॰ सदायुक्तजी के शिष्य फरोहनाम ने प्रतिसिधि की थः।

२.६२२, ताससाला— धनंजया। पत्र सं०१६ । घा० ११४४ इ.च. आया-संसकृतः । विषय—कीका। र०काल ४ । ले०काल ४ । पूर्णा वे०सं०६४७ । इस अण्डार ।

२८२३. प्रति सं०२ । यम सं०१३ । ले० काल सं०१८२७ फाग्रुला सुदी १ । वै० सं०२८२ । आद्र भण्डार ।

विशेष---पाटोदी के मन्दिर में खुशालचन्द ने प्रतिलिपि की थी।

इसके मतिरिक्त का भण्डार में ३ प्रतियां ( वे० सं० १४, १०७३, १०८६ ) और हैं।

२६२४. प्रतिसं० ३ । पत्र सं० १४ । ले० काल सं० १३०६ कालिक बुदी द । वे० सं० ६३ । इस अध्यार ।

विशेष--- क अण्डार में एक प्रति ( वे० सं० ३२२ ) भीर है।

२.६२.४. प्रतिसंc ४ । पत्र सं॰ १६ । ते० काल सं० १६४३ ज्येष्ठ सुदी ११ । वे० सं० २४६ । इद भण्डार ।

विशेष---पं० बारामझ ने प्रतिसिपि की थी।

इसके प्रतिरिक्त इसी अण्डार में एक प्रति (के० सं०२६६) तथा ज अण्डार में (के० सं०२७६) की एक प्रति भौर है।

> २.६२६. प्रतिसं० ४. । पत्र सं० २७ । ते० काल सं० १८१६ । वे० सं० १८१ । व्यापणार । २.६२७. प्रतिसं०६ । पत्र सं० १२ । ते० काल सं० १८०१ काछुल सुरी १ । वे० सं० १२२ । व्या

२६२८. प्रति सं०७ । पत्र सं०१७ से ६६ । ते० काल 🔀 । सपूर्वः। वे० सं०१६०६ । ट जम्बारः। विशेष—सम्के स्रतिरिक्त का जम्बार में ३ प्रतियां (वे० सं०१०७३, १४, १०६६) क, इत्तवाजा अम्बार में १-१ प्रति (वे० सं०१२२, २६६, २७६) और हैं। २६२६. जासमाला'''''''' पत्र सं० १२ । सा० १०×१३ ईच । भाषा—संस्कृत । विषय-कोष । र० . काल × । से० काल × । सपूर्ण । वे० सं० १६२८ । द्व गण्यार ।

२६६०. नाससाला—चनारसीट्रसः । पत्र सं०१४ । झा० द×४ इक्का । बाया—हिन्दी । विषय कोशः । रिकाल ४ । तेरुकाल ४ । पूर्ण । वै० सं०१४ । इस अध्यार ।

२६६१ कीलाक (कोश).......। पण सं∘ २३ । बा० ६५ ४४६ इंच। भाषा–हिन्दीः। विषय–कोशः । देशकाल ४ । सेश्वकाल ४ ) पूर्वा | वेश्वसं० १००४ । अस्र अध्यारः ।

विशेष-विमलहंसगरिए ने प्रतिलिपि की थी।

२८६२. सालसक्कारी—र्जददास । पत्र सं० २२ । घा०  $= \times$ ६ इंच । मापा–हिन्दी विषय-कोश । र० काल  $\times$  । ले० काल सं० १८५५ काछुए। एसी ११ । पूर्ण । वे० सं० ४६३ । इक पण्डार ।

विशेष--- वन्द्रभान बज ने प्रतिलिपि की थी।

२६६३. मेदिनीकोशः । पत्र सं०६४ । मा० १०३ ४४६ हंच । जाला—संस्कृतः । विगय-कोणः । १० कालः  $\times$  । से० कालः  $\times$  । पूर्तः । वै० सं०५ ५२ । काणस्याः ।

२६३४. प्रति सं० २ । पत्र सं० ११६ । ले० काल × । वै० सं० २७८ । च अण्डार ।

२६३४. रूपसञ्जरीनासमाला—गोपालदास सुत रूपचन्द् । पत्र सं∘ ६ । ग्रा० १०∵४ इक्का भाषा—संस्कृत । विषय—कोशः । र० काल सं० १६४४ । ले० काल सं० १७६० चैत्र सुदी १० । पूर्ण । वे० सं० १८७६ । का यण्यार ।

विशेष-प्रारम्भ में नाममाला की तरह श्लोक हैं।

२६६६. **लघुनासमाला**— हर्षकी सिस्**रि**। पत्र सं०२३। झा० ६×९३ इ**ख**ा शाया–सम्इतः। विषय– कीवा। र० काल ×। ले० काल सं०१८२८ ज्येष्ठ बुदी १। पूर्ता । ३० स०११२। खांभवार ।

विशेष-सवाईराम ने प्रतिलिपि की बी।

२६३७. प्रति सं०२ : पत्र सं०२० | ले० काल × वे० सं०४६८ | व्य मण्डार |

२६३ ⊏. प्रति सं०३ । पत्र सं० ६ से १६, ३७ से ४४ । ले० काल × । प्रपूर्ण । वे० सं०१४ ८४ । ट कच्छार ।

२६६६. सिंगानुरासनाः\*\*\*\*\*। पण संग्राधाः शार्थः १०४४३ इकाः आवा-संस्कृतः । विषय-कोसः । रंग्काल ४ । लेश्काल ४ । सपूर्णः । वेश्वालः १६१ । इस अध्यारः ।

विशेष--- १ से बागे पत्र नहीं हैं।

२६४०. सिंगालुशासन--हैसचल्ड्र। यत सं०१०। बा०१०४४ है इखा। आया-संस्कृत । विषय-कोसा । र०कास ४ | से०कास ४ । पूर्ण। वै०सै० ६०। खा अध्यार |

विशेष-कहीं २ शन्दार्च तथा टीका भी संस्कृत में दी हुई हैं।

२६५१. विश्वप्रकाश-चैष्याज सहैरवर । पत्र सं० १०१ | बा० ११८४६ ब्रह्म । जाषा-संस्कृत । विषय-कोच । र० काल 🗶 । ले० काल सं० १७६६ ब्रासीज सुरी ६ । पूर्ण । वै० सं० ६६३ । क प्रण्यार ।

२६४२, प्रति सं०२। पत्र सं०१६। ले० काल ×। वे० सं० ३३२। क मण्डार।

२६४३, विश्वकोचन—धरसेन । पत्र सं०१०। आ०१०३ $\times$ ४३ हक्र । आजा-संस्कृत । विषय-कोस । र० काल  $\times$ । ले० काल सं०१४६० । पूर्ण । वै० सं०२७४ । च अण्डार ।

विशेष---प्रत्य का नाम मुक्तावली भी है।

२६४४. विश्वलोचनकोराकीराक्यानुक्रमस्थिका""" वत्र तं० २६। झा० १०४४ ई. ई.च.। आया-संस्कृत । विषय-कास । २० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० ६८७ । इस अच्छार ।

२६४४. हातकः\*\*\*\*\*। पत्र सं०६। मा० ११४४३ इक्का । जाया-संस्कृत । विषय-कोश । र० काल  $\times$  । स्पूर्ण । वे० सं० ६९६ । क्रथण्यार ।

२६४६. राज्यसभेद व धातुमभेद—सकत वैद्य चूडामसि श्री सहैन्द्रर। पन सं॰ १६ । घा० १०×५३ इंच | प्राचा-संस्कृत | विषय-कोश | र० काल × | ले० काल × | बयुर्ल | वे० सं० २७७ | खा गण्यार |

२६५७. शब्दर्जः 1पत्र सं० १६६ । बा० ११×५३ २ व्याः नाया-संस्कृतः । विषय-कोसः। १० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । अपूर्णः। वे० सं० ३४६ । अर्थाष्टरः।

२६४८. शारदीनासमाला'''''''। पत्र तं० २४ ते ४७ । मा० १०३,४४३ रखः । भाषा-संस्कृत । जियस-कोशः । र०काल ४ । ते० काल ४ । बपूर्ण । वै० तं० १०३ । च्यू पण्डारः ।

२६४६. शिलो व्यक्तोश—किव सारस्वत । पत्र सं∘ १७ । ग्रा० १०३४६ इखा । आवा—संस्कृत ।

ववय-कोशः । र० काल ४ । पूर्ण । ( तृतीयलंड तक ) वै० सं० ३४३ । व्य अव्हार ।

विशेष—रवना समरकोण के सावार पर की गई है जैसा कि कवि के निस्न पदों से प्रकट है ।

कनेरमहाँसहस्य कृतिरेचाति निर्मसा। श्रीचन्द्रतार्कुं सूमानामांस्यानुषासनम्। पयानिबोध्यस्यक्कैः शास्त्रात्ति कुक्ते कविः तस्त्रीरमनभस्येतः संतस्त्रवन्तितवृद्यसाः।।

## सूनेध्वयरसिंहेन, नामसिनेषु वासिषु। एव वाजुमसब्देषु शिलोंछ क्रियते गया।)

२६४०. सर्वाश्वसायनी—अहबरहिष । पत्र सं०२ ते २४। मा० १२४४ इक्का | काणा-संस्कृत । विषय—कोषा । र० काल ४ । ले० काल सं० १४६७ संगतिर दुवी ७ । मञ्जूर्ण । वे० सं० २१२ । स्व अण्डार । विषय—हिसार पिरोज्यकोट में कहयद्वीयण्डक के देवसुंदर के पट्ट में श्रीशिनदेवसूरि ने प्रतिनिधि की थी ।



## ज्योतिष एवं निमित्तज्ञान

२६४१. द्यरिहंत केवली पाशा\*\*\*\*\*\*। यत सं०१४ । द्या० १२४६ इंव । माया-संस्कृत । वयय-ज्योतिय । र० काल सं०१७०७ सावन सुदी ४ । ले० काल ४ । पूर्ण । वै० सं०१४ । क भण्डार ।

विशेष---प्रन्थ रचना सहिजानन्दपुर में हुई थी।

२६५२, छारिष्ट कर्ता """"। तम सं० ३ । मा० ११४४ ६ च । भाषा-संस्कृत । विनय्-ज्योतिष • काल ४ । ते • काल ४ । यूर्ण । वे • सं० २५६ । सा मण्डार ।

विशेष---६० वसोक है।

२६५२, द्यस्तिहाश्याय"""" । पत्र सं० ११ । झा० व×५ । जावा-संस्कृत । विषय⊸व्योतिय । र०काल × । ते०काल सं० १व६६ मैदास्त सुदी १० । पूर्ण । वे० सं० १३ । सामन्दार ।

विशेष—प० जीवणुराम ने शिष्य पत्रामाल के लिये प्रतिलिपि की । ६ पत्र से झागे भारतीस्तीत्र दिया हुआ है।

२६४४. व्यवजद् केवली\*\*\*\*\*\* । पत्र सं० १० । आा० ८४४ इ'व । जावा–संस्कृत । विषय–बाकुत सास्त्र । र०काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० १४६ । का जब्बार ।

२६.४.४. उच्च सङ्क् प्राप्तः । पत्र सं० १। झा० १०३.४७३ इंव । जावा—संस्कृतः । विवय-ज्योतिक १० कालः  $\times$ । वे० कालः  $\times$ । पूर्णः । वे० सं० २६७ । झा प्रकारः ।

२६४६. करस्याकौतुहत्ता\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०११ । मा० १०३४४ है इ'व । भाषा–संस्कृत । विषय—ज्योतिव । र०काल ४ | ले०काल ४ । पूर्ण । वे०सं०२१४ । का जव्यार ।

२६४७. करतावस्त्रायाः.....। पत्र सं० ११ । घा० १०६४४. इ'त । नामा-प्राक्ततः । विषय-ज्योतितः । र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्णः | वे०सं० १०६ । कः अध्यारः ।

विशेष--संस्कृत में पर्यायवाची सब्द दिये हुए हैं। माशिक्यचन्द्र ने बुन्वावन में प्रतिलिपि की।

२६४म. कर्षुरवकः—। पत्र सं० १। बा॰ १४-३×११ इ'व । मावा-संस्कृतः। विषय-ज्योतियः। र० काल ×। ते० काल सं० १=६६ कार्तिक बुदी ४ । पूर्ण । वै० सं० २१६४ । बर अध्वारः।

विशेष—वक सबती नगरी से आरम्भ होता है, इसके बारों ओर देश वक है तथा उनका फल है। रं बुकाल ने अमपुर में अतिकिषि की थी। २६.४६. प्रति सं० २ । पत्र सं० १ । ले० काल सं० १८४० । वे० सं० २१८६ छा भण्डार । विकोष--- मिश्र धरणीयर ने नागपुर में प्रतिलिपि की वी ।

२६६०. कसेराशि फक्स (कसे विवाक )\*\*\*\*\*\* पत्र सं० ३१। घा० स्ट्रे×४ इ'व । भाषा-संस्कृत विवय-अयोतिय । र० काल × । ले० काल × । पर्ण × । वे० सं० १६६१। इस अध्वरद ।

२.६६१. कर्स विषाक कर्साः । पत्र संग्रह । साग्रह्म १ अथा हिन्दी । विषय-व्योतिष  $\mathbf v$  कास  $\mathbf x$  । से॰ काल  $\mathbf x$  । पूर्वी वै॰ संग्रह १ ॥ अथार ।

विशेष--राशियों के अनुसार कमों का फल दिया हुआ है।

२६६२. कालक्कान—। पद सं०१। धा०६ $\times x_4^*$  दंव। आया—संस्कृत । विषय—ज्योतिय । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० लं०१८५६ । का अध्वार ।

६६६६ कोल्ल्झान"""। पत्र सं∘२ | बा∘१० हे-४३ इंच। आया–संस्कृत। विषय–ज्योतिष। र०काल ×। ते०काल ×।पूर्ता। के० सं०११६६। इस ज्यव्यार।

२६६४. कौतुक लीलावती\*\*\*\*\*\*। पत्र सं॰ १। बार १०३ $\times$ ५ देव । साया-संस्कृत । विषय-ज्योतिक । र० काल  $\times$  । ते० काल सं० १०६२ । वैशाल सुदी ११। पूर्ण । वै० सं० २६१ । सामध्यार ।

२६६४. च्रेत्र अवबहार......। पत्र सं॰ २०। मा० महे×६ इंच । नाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिष । र० काल × । ते० काल × । महर्षा । वै० सं० १६९७ । ट अध्यार ।

२६६६, रागैसनोरमा'''''। पत्र सं० ७। सा० ७३/४३ इ'व । भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिष । र• काल × । ले॰ काल सं० १८८६ | पूर्वा | वे० सं० २१२ । अस्त मध्यार |

२६६७. सर्गसंहिता—सर्गेऋषि । पत्र सं० ३ । आ ० ११×४६ इ'च । आपा—संस्कृत । विषय—ज्योतिष र०काल × । ते०काल सं० १८८६ । अपूर्ण । वै० सं० ११६७ । इस अध्यार ।

२६६ म. प्रहृ दशावर्षील \*\*\*\*\*\* । पत्र सं०१ रामा•६४४ इ.चाभाषा--संस्कृतः । विषय-ज्योतिषः । र०कालः ४ । ते०कालः सं०१ स्६६ । पूर्णावे ० सं०१ ७२७ । टामण्डारः ।

विशेष---महो की दशा तथा उपदशामों के मन्तर एवं फल दिये हुए है।

२६६६. प्रदुफ्तः'''''। पत्र सं∘६ । झा० १०३/४५ इंच । आया⊸संस्कृत । विषय⊸व्योतिष । र० काल × । जे० काल × । सपूर्ण । वे० सं० २०२२ । ट सप्यार ।

६६७०. प्रह्माचय-गायोरा हैवस्त्र । पत्र सं०४ । प्रा०१० $\frac{1}{2}$ ×५ $\frac{1}{2}$  हेय । प्राथा-संस्कृत । विषय-क्यांतिय । र० काल × । से० काल × । सपूर्ण । वै० सं० ४४ । स्त्र वण्डार ।

२६७८. चन्द्रनाडीस्थिनाडीकथण----। तथ सं- १–२६। सा० १० $\times$ र्ध् रंव । नावा-संस्कृत । एक स्न  $\times$ । से० काल  $\times$ । सपूर्ण । वै० सं- १६८ । क नण्डार ।

विशेष--इसके झाने पंचात प्रमाख सक्षरा भी हैं।

२६७६. चसत्कार्षितासिष्यः\*\*\*\*। पत्र सं॰ २-२। प्रा॰ १०४४३ इ.च.। सावा-संस्कृत । विचय-ज्योतिष । र॰ काल × । ते॰ काल सं॰ × । १८१८ काकुल बुवी ४ । पूर्ण । वै० सं॰ ६३२ । व्य सम्बार ।

२६८०, व्यसस्कारविष्सासयिषः\*\*\*\*। वाच सं०२६। सा०१०४४ इ'व। भाषा-संस्कृतः। विवय-ज्योतिव। र०काल ×। ते०काल ×। पूर्णः। वे०सं०१७३०। ट सम्बरारः।

२६८२१, इताबायुरुषतक्क्याः पान सं०२ । झा० ११ $\times$ २५ इ.च । बाषा-संस्कृत । विषय-सामृद्रिक लाल्य । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । दुर्श । वै० लं० १४४ । इड बण्डार ।

विशेष---नौविषराम नै प्रतिलिपि की थी।

२६८२. जन्मपत्रीप्रदृषिचार $\cdots$ ः। पत्र सं $\circ$  १। मा $\circ$  १२X१ $\xi$  इंच। माना—संस्कृत। विचय— ज्योतिय। र $\circ$  काल X। ते $\circ$  काल X। पूर्ण। वै $\circ$  सं $\circ$  २२१३। इस सम्बार।

२६६२, जम्मपृत्रीविचार्\*\*\*\*। पत्र सं०३। मा० १२ $\times$ १३ इंच। मारा-संस्कृत। विवय-ज्योतिव र०काल  $\times$ । लेककाल  $\times$ । पूर्ण। वे० सं०६१०। का बच्चार।

२६८४. जन्मप्रदीय—रोमकाचार्ये । पत्र सं० २-२०। झा० १२×५३ इ'च । वाचा-संस्कृत । विचय-ज्योतिय । र० काल × । ले० काल सं० १-३१ । बपूर्ण । वै० सं० १०४८ । व्या बच्चार ।

विशेष--शंकरभट्ट ने प्रतिसिपि की भी।

६६८६. अस्मपक्का"" । पत्र सं०१ । झा०११५३४६३ इंचा आपा-संस्कृत । विषय-ज्योतिक । र०काल × । ते०काल × )पूर्ण । वे०सं०२०२४ । इस मध्यार ।

२६८% जातकपद्धति—केहाव । रत्र सं० १० । मा० ११×५३ इ'व । मार्चा-संस्कृत । विवय-ज्योतिव १० काल × । ते० काल × । पूर्य । वे० सं० २१७ । ज जम्मार ।

२६.मम. जातकश्वद्धति''''''। पण्तं रहा झा० =×६६ । श्रापा–संसकृत । र० काल × । ले० काल × । सपूर्ती दे० सं०१७४६ । इ. सम्बद्धार ।

विशेष-प्रति हिन्दी टीका सहित है।

252

स्थूस्य, आत्रकामरस्य—दैवकक् द्विराजा। पत्र सं०४३ । झा० १०३४४३ इत्या जावा-संस्कृत ।. विवय-ज्योतिया। र० काल × । ते० काल सं०१७३६ प्रादवा सुदी १३ । पूर्ण । वे० सं० स्१७ । का अध्वार ।

विशेष---नागपूर में पं॰ सुसक्शलगरिं। ने प्रतिनिधि की वी।

२६६०. प्रति सं०२। पत्र सं०१००। ते० काल सं०१८४० कार्तिक मुदी ६। वे० सं०१५७। स जन्मार।

विशेष--- मद्र गंगाधर ने नागपुर में प्रतिलिपि की थी।

२६६१. जातकालांकार------। पत्र सं∘१से ११ । घा० १२४४, इंच । जापा–संस्कृत । विषय– क्वोतिय । र०काल × । ते॰ काल × । सपूर्ण । वै० सं०१७४४ । ट जण्डार ।

२६६३. प्रति सं०२ । पत्र सं०३५ । ले० काल × । वे० सं०१५४ । ज अण्डार ।

विशेष---प्रति संस्कृत टीका सहित है।

ृष्ट <mark>स्थातिकसस्त्रिमाला'''''' केहाल ।</mark> पत्र सं∘ प्रते २७ । ब्रा० १-३/४४ ३ इंच । साथा—संस्कृत । विकास—क्योतिक । र**ः** काल × । जे० काल × । पूर्णा । वे० सं० २२०४ । इस सम्बद्धार ।

२६६४. अ्योतिवक्तक्तप्रेथ\*\*\*\*\*\*। पत्र सं∘ १। घा० १०३/४४ है इंचा भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिव र०कक्त ४ । के॰ काल ४ । पूर्ण । वे० सं० २१४ । ज अच्छार ।

२६६६. ज्योतिकसारआयार—क्रपाराम । पत्र सं∘ ३ से १३ । ब्रा॰ १३/६ इ.चा । आया-हिन्दी (पद्य) । विषय-ज्योतिकार र॰ काल × । लें॰ काल सं॰ १५४१ कालिक बुदी १२ ∣ ब्रपूर्ण । दे० सं॰ १५१३ । सम्बद्धार |

विशेष-फतेराम वैदा ने नोनिधराम बज की पुस्तक से लिखा।

धादि भाग---( पत्र ३ पर )

धव केंद्रश्या त्रिकीए। वर की मेद---

संदरियो बोची अवन सपतम दसमा जान ! यंचम घर नोमों अवन येह जिकोश स्वान ॥६॥ तीची वसटम ब्यारमो खर दसमी वर सेसि । इन को उपने कहत है सबै मूंच में हेसि 11011 मन्तिम---

बरव लम्मी जा प्रसास से होई विक बित चारि । वा दिन उतनी मडी जुपल बीते लग्न विचारि ॥४०॥ लग्न निकें ते गिरह जो जा चर बैठो प्रामा । ता चर के फल सुफल को कीचे लिंत बनाय ॥४१॥

इति श्री कवि कुराराम कुत भाषा ज्योतियतार संपूर्ण ।

२६६७. ज्योतियसारलप्रचिन्द्रका—काशीनाथ। पत्र सं० ६३। झा०६२,४४ इंच। जाया-संस्कृत।विषय-ज्योतिय। र०कान ४। नै०कान सं०१८६६ पत्रि सुदी २। पूर्ण। वे०सं०६३। साम्रकार।

२६६८. क्योतिपसारस्मृत्रटिप्यग्-नारचन्द्रः। पत्र सं०१६। झा०१०४४ इक्कः। नावा-संस्कृतः। विवय-ज्योतिषः। र० कालः ४। ने० कालः ४। पूर्यः। दे० मे० २०२। का नण्यारः।

विशेष---मूलग्रन्थकर्ता सागरचन्द्र हैं।

२६६६. ज्योतिषराञ्चारमा पण सं० ११। सा० ४८४ इक्का जाया-संस्कृत । विषय-ज्योतिय । २० काल ८ । ले० काल ८ । पूर्ण । वै० सं० २०१ । क्क जण्डार ।

३०००, प्रति सं० २ । पत्र सं० ३३ । ते० काल × । वै० सं० ४२१ । का मण्डार ।

२००१, ज्योतिषशास्त्र $\cdots\cdots$ ापत्र सं० ५ । सा० १०×५ $\frac{1}{6}$  इक्का । भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिक । र० काल  $\times$  । सपूर्ण । वे० लं० १६५४ । Z जण्डार ।

३००२. च्योतिषरास्त्रः''''''। यत्र सं∘ ४८ । सा∘ १४६३ इक्का। ज्ञाया–हिन्दी। विषय–ज्योतिष । र० काल ४ । ले० काल सं० १७६८ ज्येष्ठ सुदी १४ । दुर्सा। वे० सं० १११४ । इस अध्यार |

विशेष--ज्योतिष विषय का संग्रह ग्रन्थ है।

प्रारम्य में कुछ ब्यक्तिमों के जन्म टिप्पश् दिये गये हैं इनकी संख्या २२ है। इनमें मुख्यक्य से निम्न नाम तथा उनके जन्म समय उल्लेखनीय हैं—

महाराजा विधानसिंह के तुल महाराजा जयसिंह जन्म सं० १७४४ संवित्तर
महाराजा विधानसिंह के द्वितीय पुत्र विजयसिंह
महाराजा सवार्स जयसिंह की राणी गाँकि के पुत्र
राजवन्त (कन्म नाम फॉक्स्पन ) सं० १७१५ फाइला सुत्री २
दीलतरासवी (जन्म नाम केवराल ) सं० १७४६ सावाद सुत्री १४

194

२००२े. ताजिकसमुख्यां पत्र सं० ११। सा० ११.४३ इंच। आया—संस्कृतः। विषय— क्योतिकः। र०कालः ४। ते० कालः सं० १०१६। पूर्णा वे० सं० २१४। सः अध्यार

विशेष-वडा नरायने में भी पार्श्वनाथ चैत्यालय मे जीवराराम ने प्रतिसिपि की थी।

२००४ तात्कालिकचन्द्रशुआशुअफलः'''''। पत्र सं∘ ३। झा० १०१×४१ दश्चः। नाषा—संस्कृतः। विदय-क्योतिका र० काल ×। ते≉ काल ×। पूर्णः। ते० तं० १२२। छ नव्यारः।

३००४ त्रिपुरमंत्रसुदुर्तः'''''''|पत्र सं०१। सा०११×४ इक्का नापा–संस्कृतः विषय–ज्योतिय । १० कास × । से० कास × । पूर्णी वै० सं०११८६ । इस वण्यार )

३००६. त्रीकोक्सप्रकाराः\*\*\*\*। पत्र सं०११ । बा०११×४ इत्र । प्राथा-संस्कृतः । विषय-स्थोतिषः । १० काल × । ते० काल × । युर्षः । वै० सं०६१२ । का जण्यारः ।

विशेष—— १ से ६ तक दूसरी प्रति के पत्र है। २ से १४ तक वाली प्रति शामीन है। दो प्रतियो का सन्मिश्रशाहै।

२००७. वृशोठसमुहूर्सः |पत्र सं०३। आर० ७३/४४ रखा। आधा-संस्कृतः विषय-ज्योतिषः र०काल x। ते०काल x। पूर्तः। वे०सं०१७२४। अत्र ज्ञानः ।

**३००%. लक्षत्रविषार**\*\*\*\*\*\*\*। पत्र सं० ११ । आ० क $\times$ १ $^{\prime}_{4}$  इक्कः । आया-हिन्दी । विषय-ज्योतिय । १० काल  $\times$  । ते० काल सं० १६६८ । पूर्ण । वे० सं० २७६ । भूभ भण्डार ।

विशेष--- खींक बादि विचार भी विये हुये हैं।

निम्नलिखित रचनायें भीर हैं---

विशेष---भाल चिरमी का सेवन बताया गया है दिसके साथ लेने से क्या घसर होता है इसका वर्शन वैद्योहों में किया गया है।

२००६. नक्षत्रवैषपीढाङ्कालःःःः। पत्र सं॰ १। ग्रा० १०५ $\times v_v^2$  दश्च । भाषा--संस्कृत । विषय--स्थातिय । र०काल  $\times$  । पूर्वा । २० सं॰ यह ४। इद्या स्थार ।

२०१०. नक्षत्रसत्रः  $\cdots\cdots$ । पत्र तं० ३ से २४ । आ० १×६ $\frac{1}{2}$  हक्षा । भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिष  $\frac{1}{2}$  र० काल  $\times$  । ते० काल सं० १००१ भैनसिर सुरी = । अपूर्ध । ने० सं० १७३६ = का अकार

३०११. नरपतिक्रयाचर्याः—नरपति । यत्र सं० १४० । या० १२३४६ ईष । मार्था-संस्कृत । विषय-ज्योतिक । र० काल सं० १४२२ चैत्र युवी १४ । बे० काल 🗡 । यपूर्वी । वै० चै० ६४६ । का सम्बार ।

विशेष-४ से १२ तक पत्र नहीं हैं।

३०१२. नारचन्द्रस्थोतिषराास्त्र—नारचन्द्रः। पत्र सं० २६। धा० १०×४३ दश्च। वाषा-लंकेतं। विवय-न्योतिष । र० काल × । से० काल सं० १६१० गंगीतर वृत्ती १४ । पूर्वः। वे० सै० १७२। व्या अध्यारः।

३०१३. प्रति सं० २ । पत्र सं० १७ । ले० काल × । वै० सं० ३४५ । का अण्डार ।

२०१४. प्रतिसं०३ । पत्र सं०३ । ते० काल सं०१ ८६५, फाग्रुण सुदी ३ । वे० सं०६५ । स्व भण्डार ।

विशेष-प्रत्येक पंक्ति के नीचे धर्य लिखा हुमा है।

३०१४. निमित्तक्कान ( अद्रवाह संहिता )—अद्रवाह । पत्र सं० ७७ । बा० १०३४६ दर्ख । वेग्यान संस्कृत । विषय-ज्योतिष । र० काल 🗙 । ने० काल 🗙 । पूर्ण । वे० सं० १७७ । व्या वण्यार ।

२०१६. निर्वेकाध्याययुक्ति ''''''। यत्र सं०१द । झा० द×६६ँ इखा। नाषा—संस्कृत । विषय—ज्योधिय | र०काल × । ते०काल × । सपूर्ता । वे०र्स० १७४६ । ट अच्छार |

विजेष---१८ से झाने पत्र नहीं हैं।

२०१७. नीतकंठताजिक--नीतकंठ। पत्र सं० १४। झा० १२४६ दश्च। शाया-संस्कृत । विषय-ज्योतियः। र० काम 🗶 । ते० काम 🗶 । सूर्यतः। वे० सं० १०४६ । स्त्रः वस्थारः।

३०१८. पञ्चाशप्रदोधः'''''। पत्र सं० १० । आ०० ८४४ इ'व । आवा—संस्कृत । विवस—ज्योतिय । रं० काल × । ले० काल × । पूर्णी। वे० सं० १७३५ । ट अण्डार ।

३०१६. पंचांग-चयद्व । छ मण्डार ।

विशेष--- निम्न वर्षों के पंचान हैं।

संबत् १८२६, ४२, ४४, ४६, ४६, ४६, ६१, ६२, ६४, ७१, ७२, ७३, ७४, ७६, ७७, ७६, ७०, ६०, ६०, ६१, ६३, ६७, १६।

२०२०. पंचांगा $\cdots$ । पत्र सं०१३ । बा $\circ$  ७ $\frac{1}{2}$  $\times$ १३ । जावा-संस्कृतः । विषय-ज्योतिय । र $\circ$ काल  $\times$ । ते $\circ$ काल सं०१२२० । यूर्णं। वे $\circ$  सं $\circ$ ,२४७ । ब्रुः जन्दारः ।

३०२१. पंचीगसाधन—गर्धेश (केशवपुत्र )। यत्र सं० ४२। झा० १८४ इ'च। माचा–संस्कृत । विषय-ज्योतिच। र० कस्तर ×ाके० कस्त्र सं० १८०२। के० सं० १७३१ । द्व संख्याद । २०२२. परुविष्वार्\*\*\*\*\*। यत्र सं० १ । सा० ९ $^{\circ}_{\pi} \times Y_{\pi}^{0}$  इस्त । प्राथा-हिन्दी । विषय-शकुन शास्त्र  $\}$ - ए० साल  $\times$  । से० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० ९५ । ज जण्यार ।

२०२३. परुविधार''''''। पत्र सं०२। झा० १ $_{\pi}^{+}$  $\times$  $_{\pi}^{+}$  इंच। भाषा-संस्कृत। विषय-सङ्ग्तसास्त्र। १० काल  $\times$ । पूर्ण। वे० सं०१ वृद्दः। इस बच्छार।

२०२४. पाराशरी'''''''। पत्र सं०३ । मा० १२ $\times$ ५% दंब । माषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिष । र० काल  $\times$  । के० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० ३२२ । जा अध्यार ।

२०२४. पारागरिस्खलनर् कनीटीका\*\*\*\*\*\*। पत्र सं०२३ । बा०१२४६ इक्षाः प्राया-संस्कृतः । विषय-म्पोतिषः । र०कालः ४ । ते०कालः सं०१≈३६ ब्रात्सोजः सुरी २ । पूर्विलः सं०६३३ । च्या प्रवारः ।

२०२६. पाराक्षेत्रस्ती— गर्मेश्चित् । पत्र शं० ७ । मा० १०३×४ इ'त्र । आया—संस्कृत । विषय–निर्मात सारुत्र । रु० काल × । ले० काल सं० १०७१ । पूर्ता । वे० सं० ६२४ । छ, मण्डार ।

विशेष--प्रत्य का नाम शकुनावली भी है।

२०२७. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४ । ते० काल सं० १७३२ । जीर्सा । वे० सं० १७६ । ऋ अण्डार । विशेष—ऋषि मनोहर ने प्रतिलिपि की थी । श्रीचन्द्रसुरि रचित नेमिनाच स्तवन भी दिया हुणा है । २०२६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ११ । ते० काल × । वे० सं० ६२३ । ऋ अण्डार ।

२०२६. प्रतिसं० ४ । पत्र सं०६ । ले० काल सं०१ ८१७ पीष सुदी १ । वे० सं०१ ८ । छ। भणवार ।

विशेष—निवासपुरी (सांगानेर) में चन्द्रप्रभ वैत्यालय में सर्वाईराम के शिष्ट्य नौनगराम ने प्रतिनिधि की थी।

२०२०. प्रति सं० ४। पत्र सं० ११। ले० काल ×। वे० स० ११८। छ् भण्डार।

दै०देरे प्रति सं०६। पत्र सं०११। ते० काल सं०१८६६ वैशास्त्र बुदः १२। वे० सं०११४। छू सम्बर्धः । विशेष—स्यापन्य गर्गने प्रतिकृषि की थी।

३०३२. पाशाकेवली— ज्ञानभास्कर । पत्र सं० ४ । मा० १×५३ इश्च । भाषा-संस्कृत । विषय-

निमित्त झास्त्र । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वै० सं० २२० । ख अध्वार । वै०२२. पाशाकेवली'''''''। पत्र सं० ११ । छा० ४४४ रख । सम्बर्ध

३०३३. पाशाकेबली'''''''। पत्र सं०११। झा० १×४३ इक्षः। भाषा–सस्कृतः । तिषय–निश्निससस्त्रः । र०कालः ४। ते०कालः ४ । पूर्णः। वे०सं०१६४६ । इस सम्बारः ।

२०२४. प्रति सं०२। पत्र सं०६। ले० काल सं०१७७५ फाएएए बुदी १०। वे० सं०२०१६। ध्र सण्डार। विशेष---पंडे बसाराम सोनी ने ब्रामेर में प्रक्रियाच वें प्रतिक्षिप की थी।

? ২৭৩

इसके स्रतिरिक्त का भाष्यार में ३ प्रतियां (वै० सं० १०७१, १००८, ७६०) आर भाष्यार में १ प्रति (वै० सं० १०८) आह्न भाष्यार में ३ प्रतियां (वै० सं० ११६, ११४, ११४) ट माध्यार में १ प्रति (वै० सं० १८२४) स्रोर हैं।

६०६४. पाशाकेवली''''''। पत्र सं० ४ । मा० ११६४४ इक्का । माया-हिन्दी विषय-निमित्तवास्त्र । र० काल × । ले० काल सं० १६४१ । पूर्वा वे० सं० ३६४ । का मण्डार ।

विशेष--पं० रतनचन्द्र ने प्रतिलिपि की बी ।

३०३६. प्रति सं०२। पत्र सं० ४। ले० काल 🗴 । वे० सं० २४७ । जा अण्डार ।

३०३७. प्रति सं० ३ । पत्र सं० २६ । ले० काल 🗴 । वै० सं० ११६ । ब्यू मण्डार ।

३०३६. पाशाकेबली'''''''। पत्र सं०१३ । मा० रहे×५३ इक्का । भावा-हिन्दी गद्याः विषय-निमिक्त सास्त्र । र०काल × । ले०काल सं०१ क्यरं। क्यूप्रं। वे० सं०१ दा क्य यण्डार ।

विशेष--विशनलाल ने जयपूर में प्रतिलिपि की बी। प्रथम पत्र नहीं हैं।

३०४०. पुरस्वरण्**विधिः''''''। वन सं०४ । झा०१०४४३ इंव ।** माद्या–संस्कृत । विषय–ज्योतिक । र०काल × । ले०काल × । पूर्ण। वे०सं०६३४ । इस अण्डार ।

विशेष-प्रति जीर्ण है। पत्र भीग गये हैं जिसमे कई जगह पढ़ा नही जा सकता।

२०४१. प्रस्तजुडासिंगुःःःः। पत्र सं०१३। प्रा०६×४ $\frac{1}{2}$  इस्र । आषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिष । र० तात्र  $\times$  । ते० ताल  $\times$  । पूर्व । वै० सं०१३६६ । स्त्र अध्यार ।

३८४२. प्रतिसं०२ । पत्र सं०१६ । ते० काल सं०१८० द्यासोज सुदौ १२ ः। सपूर्ण । ३० सं० १४४ । इङ्जणकार ।

विशेष---तीसरा पत्र नहीं है विजैराम झजमेरा बाटसू वाले ने प्रतिलिपि की थी।

३०४३ प्रश्नविद्याः''''''। पत्र सं०२ ते ४.। धा० १०४४ इक्का। भाषा⊸संस्कृत । विषय⊸ज्योतिक [ र० काल × | ते० काल × | धपूर्णावै० सं० १३३ । ह्या घण्डार ।

२०४४. प्रश्नविनोदः''''''। पत्र सं०१६ । घा०१०×४३ ईच। भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिक । र०काल ×।पूर्णावै०सं०२व४।इडकचारी

२०४४. प्रश्नसनीरमा—गर्गे। पत्र सं० ३। मा० १३४४ इक्का आवा—संस्कृतः। विवय—ज्योतिव । र• काल ४। ते॰ काल सं० १६२८ पाववा सुदी ७। वै॰ सं० १७४१। ट बच्चारः। देश्क्षंद्र, प्ररक्तसम्भा'''''''। पत्र सं० १० । आ० १८४३ इंज । आया-हिन्दी । विषय-ज्योतिय । र० ' कम्म X । ते० काल X । प्रपूर्ण | के० सं० २०१४ । क्या प्रध्यार ।

३०४७. प्रश्नसुरानाविक्तरस्यः $\cdots$ । पत्र सं०४। स्ना०६ $rac{1}{2}$ ४५ इंद। आया-हिन्दी। विवय $\sim$  क्योंतिकः १ र० कालः  $\times$ । ते० कालः  $\times$ । युर्तः। वे० सं०४६। सुः प्रण्यार।

३०४ =, प्रश्नावितः\*\*\*\*\* । प्राप्तः १८४३ | इंच। भाषा—संस्कृतः | विषयं ज्योतिषः । र∙ कासः × । से० कालः × । प्रपुर्धः । वे० सं० १०१७ । व्या जण्डारः ।

विशेष---धन्तिम पत्र नहीं हैं।

३०४६. प्रश्नसार् $\cdots$ ा पत्र सं॰ ११ । बार १२ $\xi$ ४६ इंज । भाषा-संस्कृत । विषय-श्रमुत वास्त्र । १० काल  $\times$ 1 तेर काल सं॰ १९२६ कायुल दुवी १४ । वै॰ सं॰ ३३६ । जा सण्डार ।

३०४०. प्रश्नसार—हमप्रीय। पत्र सं०१२। ग्रा०१(xx; इंच। भाषा–संस्कृत। विषय-शकुन सास्त्र। रुकाल x। ते० काल सं०१९११ वै० सं०३३३। जा मण्डार।

विशेष---पत्रों पर कोष्ठक वने हैं जिन पर झक्षर लिखे हुये हैं उनके झतुसार शुप्राशुभ फल निवलता है।

२०४१. प्रश्लोचरमाणिक्यमाला—संबद्धकर्यात्र० ज्ञानसागर । पत्र सं० २७ । घा० १२४४३ इ'च । भाषा—संस्कृत । विषय—ज्योतिय । र०काल ४ । ते० काल सं०१द६० ं। पूर्वा । ते० सं० २६१ । स्व भव्यार ।

> देट ४२, प्रति सं०२ । पत्र सं० १७ । ले॰ काल सं०१ द६१ चैत्र बुदी १० ] झपूर्सा। वे० सं०११० | विशेष—सन्तित पूर्ण्यका निम्न प्रकार है ।

इति प्रकारित माणिक्यमाना महामन्त्रे म्हारक श्री करणारिक मणुकरोपमा ह० ज्ञानसागर संबर्हाते श्री जिमनाभित प्रथमोभिकार: ११ अम्म पत्र नहीं है ।

२०४६, प्रस्तोत्तरसाला $\cdots$ ापत सँ० २ ते २२। ब्रा० ७ $\frac{2}{3}$ ४ $\frac{2}{3}$  इंच। भाषा-हिन्दी। विषय-ज्योतिच। र० काल  $\times$ । ते० काल सँ० १ वश्र्य। ब्र्यूर्ण। वे० सं० २०१४। ब्र्यूर्ण। वे० सं० २०१४।

विशेष--श्री बलवेव बासाहेडी वाले ने बावा बालमुकुन्द के पठनार्थ प्रतिनिधि की थी।

२०४४. प्रतिसं०२ । पत्र सं० ३६ । ले० काल सं०१८१७ स्नामोग सुदी ४ । वे० सं०११४ । अप अध्यार ।

२०४४. अवानीबाक्यः गामा वत्र संग्रा बान्ह $\times$ ५६ इंचा नाषा-हिन्दी। विदय-ज्योतिय। एक काल  $\times$ । पूर्वा २ के तंर २२ वर्ष सम्बद्धाः

विशेष---सं० १६०५ से १६२६ तक के प्रतिवर्ष का अधिक प्रल विधा हुया है।

. २०४६. सङ्ख्ली''''''। पत्र सं०११। बा॰ १४६ इ'च। बाया-हिन्दी । विदय-ज्योतिच । र० काल ×। ते० काल ×। पूर्वा । वे० सं०२४०। इद्याच्यार ।

३०४८. प्रति संब २ । पत्र संब ७ । तेव काल 🗴 । वेव संव २६४ । च अण्डार ।

२०४६. सुवलदीपिका\*\*\*\*\*। पत्र सं०२२ । झा० ७६ ४४ देव । जावा--संस्कृत । विषय--ज्योतिक । र० काल ४ । ते० काल सं०१९१४ । पूर्ण। वै० सं०२४१ । जामध्यार ।

६०६०. सुबनदीपक-पद्मप्रससूरि । पत्र सं० ४८ । सा० १०३,×१ इंब । आया-संस्कृत | विवय-क्यों तेषः र॰ काल × । के० काल × । पूर्ता । वै० सं० ८६४ । द्वा अध्वार ।

विशेष -प्रति संस्कृत टीका सहित है।

२०६१. प्रति सं २ । पत्र सं० ७ । ते० काल सं० १८४९ काषुण सुदी १० । वे० सं० ६१२ । व्य भण्डार । विसे र —स्वालयन्द ने प्रतिलिपि की थी ।

३०६२. प्रति सं २ १। पत्र सं० २०। ले० काल 🗴 । वे० सं० २६६ । च अण्डार ।

विशेष--पत्र १७ से मागे काई मन्य ग्रन्थ है जो श्रपूर्ण है।

२०६२. स्रगुमंहिना\*\*\*\*\* पत्र सं० २०। मा० ११% ७ इ'व। जाला-संसकृत । विषय-स्योतिव । र० कात × । ते० कात × । पूर्ण | वे० सं० १६४ । क जयदार ।

विशेष---प्रति जीर्ग है।

३०६५. मुहुर्याचिक्तासिंगुः ःः। पत्र तं० १६ । सा० ११४५ इ.च.। साया—संस्कृत । विषय-ज्योतिय । र०काल ४ । ले०काल सं०१८८६ । सपूर्ण । वे० सं०१४७ । व्यायण्यार |

२०६४. सुदूर्णसुक्तावली'''''''। पत्र सं∘ हे। धा॰ १०४४ } क'च। भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिय । र॰ कान ४ । ते॰ काल सं∘ १८१६ कार्तिक बुदी ११ ) पूर्ण । वे॰ सं॰ १३६४ । व्या प्रव्यार ।

२०६६. सुद्वर्तसुक्तावली—परमहंस परिवासकाचार्ये। एव सं० ६। वा० १३ $\times$ ६, इंच । वाचा-संस्कृत । विषय-ज्योतिक । र० काल  $\times$  । के० काल  $\times$  । दुर्ल । वे० सं० २०१२ । का क्षवार ।

विशेष-सब कार्यों के मुहर्त का विवरशा है।

३०६७. प्रति सं०२। पत्र सं०६। ते॰ काल सं०१८७१ वैद्याल दुवी १। वे० सं०१४८। स्व सण्डार। दे०६८. प्रति सं० दे। पत्र सं० ७। ते० काल सं० १७६२ मार्गशीवं बुदी दे। ज भण्डार। \* विवेद-सवाला तगर में प्रति बोखबन्द ने प्रतिनिधि की थी।

्रेरु६ सुद्दुर्चस्काविका\*\*\*\*\* । तन् संन् १४ से २६ । बान् ६३४४ इंच । सामानिहन्दी, संस्कृत । विषय-ज्योतिच । र०काल × । ते०काल × । बपूर्ण । वे० सं० १४६ । स्व प्रम्बार ।

२०७०. सुदूर्णसुकाषकी''''' । पत्र सं० १ । झा० १०४४ देव । भाषा–संस्कृत । विषय-ज्योतिय । रंकाल ४ । ते० काल सं० १०१६ कालिक बुदी ११ । पूर्ण । वे० सं० १३६४ । च्रा प्रकार ।

२०७१. मुकूचेरीपफ— सहादेश । पत्र सं० = । सा० १०×५ इ.च । भागा—संस्कृत । विषय-ज्योतिय । र•काल × । से॰ काल सं• १७६७ वैद्यास सुदी ३ | पूर्ण । के॰ सं∘ ६१४ । ग्रा वण्डार ।

विशेष--पं० हूं गरसी के पठनार्थ प्रतिलिपि की गई थी।

२०७२. सुहूर्वसम्बद्धःःः।। पत्र सं०२२ । स्ना०१०३/×१ इंच । भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिष । १० कालाimes । सपूर्ण। वे० सं०१५० । स्नाभक्ताः।

दै०७६ै. मेचमाझा''''''। पत्र सं∘ २ से १६ । मा० १०६ै×५ इ'व । माया–संत्कृत । विषय— ज्योतिय । र०काल × । ने०काल × । मधूर्ण । वे० सं० ८६६ । इस्र अध्यार ।

विशेष--वर्षा धाने के लक्षसों एवं कारसों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। ब्लोक सं० ३४६ है।

३०७४. प्रति सं०२ । पत्र सं०३४ । ले० काल सं०१८६२ । वे० सं०६१४ । ऋ भण्डार ।

३०७४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० २ ≒ । ले० काल 🔀 । अपूर्ण । वे० मं∙ १७४७ । ट भण्डार ।

२०७६: योराफला\*\*\*।पत्र सं०१६ । धा०६}×३; इ.च. प्रापा–सस्कृत । विषय⊸थोनिय र० काल × ! के∘काल × । धपूर्ता। वे० सं०२०३ | चुभण्डार ।

२०७७. रस्तदीपक—गरमुपति । पत्र सं०२३ । सा०१२०४ इत्व । भाषा–शंस्तृत , प्रियस-ज्योतिष । र०काल × । ते०काल सं०१ द२द । पूर्णा कि सं०१६० । स्व अच्डार ।

**१०७२, रन्नदीयक** """। पत्र सं० १ । सा० १२ $\times$ ५ $^{1}$  इंग । प्राया-मंस्कृत । विषय-ज्योतिय । र० काल  $\times$  । ते० काल सं० १०१० । पूर्ण । वे० सं० ६११ । स्म भग्डार ।

विशेष--जन्मपत्री विश्वार भी है।

२०७६. रमलशास्त्र—पं० चिंतास्रिहा। पत्रः सं०१४ । स्ना० ८×६ दश्चः। साथ (–संस्कृतः । विदय— ज्योतिष । र०काल × । ले०काल × । स्रपूर्वः , वै० सं०६४ ४ । इस्मण्यारः ।

२०८०, रसस्यास्त्र \*\*\*\*\* । पत्र सं∘ १६ । घा० १४६ इ.च. । सारा-हिन्दी । विषय-निमित्त शास्त्र र० काल × । ले० काल × । पूर्णा वे० सं० ४३२ । का सण्डार । व्यातिष एवं निमित्तकान

३ म. १. रसलाहाल : '''' पत्र सं० १ । आ ० ११×५ दक्का | आधा-हिल्दी गर्घ | विषय-निमित्तवास्त्र । रुक्ताल × | लेक्काल सं० १०६६ । वेकसं० ११६ । छः यथ्यार ।

विशेष----प्रादिनाच चैत्यालय में प्राचार्य रतनकीत्ति के प्रशिष्य सवाईराम के शिष्य नौनदराम ने प्रतिलिपि की थी।

३० स्ट. प्रतिस्रं०२ । पत्रसं०२ से ४४ । ले० कास सं०१ ८७६ आयाढ बुदी ३ । अपूर्ण। दे० गं०१४६४ । टकण्डार।

२०=२. राजादिफला $\cdots$   $\cdots$ । पत्र सं $\circ$  ४ । आ $\circ$  २ $\frac{1}{2}$  $\times$ ४ ६%। आःवा-संस्कृत । विषय $\sim$ ण्णेतिय । र $\circ$  काल  $\times$ । ते $\circ$  काल सं $\circ$  १८२ १। पूर्ण। बे $\circ$  सं $\circ$  १६२ । इस जब्दार ।

६० प्रश्न. राहुक्तलः  $\cdots$ ापान सं० = । आ।० ६३  $\times$ ४ इक्का । भाषा -हिन्दी । विषय-ज्योतिष । र० काल  $\times$  । ले० काल सं० १ प०३ ज्येष्ठ सुरी = । पूर्ण । वे० सं० ६६६ । च अण्डार ।

२०=४. क्**रुक्ता**त \*\*\*\*\* । पन सँ० १। आ० ६३ $\times$ ४ इंव । आषा—संस्कृत । विषय-शक्तुत शास्त्र । र $\circ$  काल  $\times$  । ले $\circ$  काल सं $\circ$  १७५७ जैल । पूर्ण । वे $\circ$  सं $\circ$  २११६ । का सण्डार ।

विशेष--देधरायाम में लालसागर ने प्रतिलिपि की थी।

२०-६. ताप्रचिन्नकाभाषा'''''''। पत्र सं० द । झा॰ द $\times$ ५ इंच । आवा-हिन्दी । विषय-ज्योतिष । र० काल  $\times$  । संव काल  $\times$  । सपूर्यों । वे० सं० २४ द । आ अण्डार ।

३०=७. स्त्रमशास्त्र— चर्डमानसूरि । पत्र सं०३ । मा०१०imes४३ इंच । भाषा—संस्कृत । विषय-ज्यातिव । र० काल imes । से० काल imes । पूर्ण । वे० सं० २१६ । जा भण्डार ।

३०≔⊏. लाघुआरोतक—अष्ट्रीत्पला।पत्र सं०१७ ।सा० ११४५ इ'व। साया—संस्कृत । विवय— ज्यानिक। र०काल ४ । ले०काल ४ । वै० सं०१६३ । स्म अण्डार ।

३ः⊏६. वर्षेबोधः'''''। पत्र सं० ५०। सा० १०६ँ×५ ६ व । आया–संस्कृत । विषय–अयोतिक र०काल ×। ते०काल ×। प्रपूर्ण। वे∙सं० ⊏६३। का अण्डार।

विशेष-- प्रन्तित्र पत्र नहीं है। वर्षफल निकालने की विधि दा हुई है।

३-६०, विवाहशोधनः\*\*\*\*।पत्र सं०२ । ग्रा०११४१ इंव । भाषा–संस्कृत । विषय-ज्योतिष र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्ण । वे० सं०२१६२ । व्याभण्यार ।

३०६९. बृहज्ञातक— अष्ट्रोत्पका ृपत्र सं० ४ । मा० १०३,४४४ ृहका। आया–संस्कृत । विषय− ज्योतिय । र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्तावै० सं० १८०२ । ट मण्यार ।

विशेष--- मट्टारक महेन्द्रकीर्ति के शिष्य भारमञ्जा ने प्रतिखिपि की थी।

अयोतिष एवं निमक्तान

३०६२. षट्षैपासिका — बराहसिंहर । पत्र सं०१। ब्रा० ११४४३ इझा। भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योसिका। र०काल ४ । वे०काल सं०१७६६ । पूर्वा वे०सं०७३६ । क्र मण्डार ।

३०६३. षट्पंचासिकाषृत्ति —अट्टोरवल । पत्र सं० २२ । बा० १२४५ इक्च । आया–संस्कृत । विषय− अवीतिक । र० काल × । ते० काल सं० १७८८ । प्रपूर्ण । वै० सं० १४४ । क्य अध्वार

विशेष—हेमराज मिश्र ने तथा साह पूरलावल ने प्रतिलिपि की थी। इसमें १,२,६,११ पत्र नहीं हैं।

३०६४. शकुनविचार्  $\cdots$ ा पत्र सं० १। सा० ६३ $\times$ ४ $2 व । नाया-हिनी गए। नियय-कार्कुन साहस । र० काल <math>\times$ । से० काल  $\times$ । पूर्ण | नै० स० १४८ | छ भण्डार |

२०६**४. राकुनावसी''''''। पत्र** सं०२ । ब्रा०११.४५ इंच । ब्राला–संस्कृत । विषय–ज्योतिष । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण। वै० सं०१५६ । च्या जण्डार ।

विशेष--- ५२ प्रक्षरों का यंत्र दिया हुआ है ।

देटहरू. प्रति सं २ २ । पत्र सं० ४ । ले० काल सं० १८६६ । वै० सं० १०२० । ऋ भण्डार ।

विशेष-पं । सदासुखराम ने प्रतिलिपि की थी।

दै०६७. शकुताशक्ती —गर्भा। पत्र सं• र से ४। ग्रा० १२४४३ दशा। भाषा-संस्कृत । विषय-अमेतिका र • काला ४ । से० काला ४ । मधुर्ण। वै० सं० २०४४ । च्या अधार।

विशेष-- इसका नाम पाशाकेवली भी है।

३०६=. प्रति सं० २ । पत्र सं० ६ । ले० काल × । वै० सं० ११६ । आ अण्डार

विशेष--- भ्रमरचन्द ने प्रतिलिपि की थी।

२०६६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १० । ले० काल सं० १६२३ मंगीसर मुदी ११ । प्रपूर्ण । ये० सं० २०६ । का अच्छार

३१००. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३ से ७ । ले० काल × । अपूर्ण । ने० सं० २०६८ । ट भण्डार ।

देश्वर, राकुनावली—क्षत्रज्ञ । पत्र सं०७। धा० ११x६ $\frac{1}{6}$  कंव । आषा-हिन्दी । विषय-राहुन साहन । र० काल  $\times$  । ले॰ काल सं० १८६२ सावन सुदी ७। पूर्वा । रे॰ सं० २५८ । जा सम्बद्धार

३१०२. शकुनावली " ""। पत्र सं॰ १३ । आ० ५२ू $\times$ ४ इंच । भाषा-पुरानी हिन्दी । विषय-शकुन सास्त्र । र० काल  $\times$ । के० काल  $\times$ । सपूर्ण । वै॰ सं० ११४ । क्षु पण्डार

· देश्वदे. प्रति संट २ । पत्र सं० १६ । ले० कालासं० १७६१ सावन बुदी १४ । वे० सं० ११४ । इङ् प्रथमार । विकोष—रामबन्द्र ने उदबगुर में राला संग्रामसिंह के बास्तनकाल में प्रतिलिपि की थी। २० कमलाकार चक्र हैं जिनमें २० नाम विये हुये हैं। एक ५ से माने प्रस्तों का फल विया हुमा है।

३१०४. प्रति सं० ३ | पत्र सं० १४ | ले० काल × | वे० सं० ३४० | म्ह अण्डार

३१८४. राष्ट्रनावली ......। पत्र सं० ५ से द। झा०११४५ इंच। माषा-हिन्दी। विषय-ज्योतिय। र० काल ४। ले० काल सं०१८६०। धपूर्ण। वै० सं०१२५६। का यथवार।

२१०६, राकुलाबली\*\*\*\*\*\*''। पत्र सं॰ २। झा० १२imes५ इंब । आवा-हिस्ती पद्य । विषय-सकुनसास्त्र । र० काल imes। तेर० काल सं० १८०६ झालोज नुदी द । पूर्ण । वे० सं० १६६६ । इस सण्डार ।

विशेष-पातिशाह के नाम पर रमलशास्त्र है।

३१०७. शातश्चिरहृष्टिक्ष्यार\*\*\*\*\*\*\*\* पत्र सं०१। घा० १२ $\times$ १ इत्रा। आषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिव। र०काल  $\times$ । पे०काल  $\times$ । पूर्ण । वै० सं०१८४१। द्या सण्डार

विशेष-दादश राशियक में से शमिश्वर हिंह विचार है।

३१० ⊏. शोब्रवोध — काशीनाथा। पत्र सं०११ से ३७ । मा० ⊏ई×४३ ६ व । माषा–संस्कृतः। विषय–स्थोतितः। र०काल × । ले०काल × । ब्रपूर्तः। वे०सं०१६४३ । का मण्डारः।

३१०६. प्रति सं०२। पत्र सं०३१। ले॰ काल सं०१६३०। बै॰ सं०१६६। ख भण्डार।

विशेष—पं० माग्रिकचन्द्र ने बोढीग्राम में प्रतिलिपि की थी ।

३११०. प्रति सं०३ । पत्र सं०६ सः । ले० काल सं०१ स्प्रस्य प्रासीण सुदी६ । वै० सं०१३ सः । इद् भण्डार ।

विशेष--संपतिराम खिन्दूका ने स्वपठनार्थ प्रतिलिपि की थी।

३१११. प्रति सं० ४। पत्र सं० ७१। ले॰ काल सं० १८६८ प्रायाह बुदी १४। वे॰ सं० २४४। ह्यू मण्डार।

विशेष-आ० रत्नकीत्ति के शिष्य पं० सवाईराम ने प्रतिलिपि की बी ।

दनके प्रतिरिक्त का मण्डार में ४ प्रतियां (वे॰ सं॰ ६०४, १०४६, १५५१, २२००) ह्या मण्डार में १ प्रति (वे॰ सं॰ १६०) छुद्, भ्रत्न लांट मण्डार में एक एक प्रति (वे॰ सं॰ १३६, १६२ तया २११६) प्रीर हैं।

३११२. शुभाशुभयोग ......। पत्र सं०७ । घा० ८३४४ इ'व । प्राया-संस्कृत । विषय-ज्योतिय । र० काल × । ते० काल सं० १८७५ पीच सुधी १० । पूर्ण | वे० सं० १८६ | इस प्रव्यार |

विशेष--पं श्रीरामाल ने जीवनेर में प्रतिसिपि की बी।

६११६. संक्रांतिफक्काः''''' पर्या० १०४४ ईचा आधा-संस्कृतः। विषय–ज्योतिच। र० काल ×। ते० काल ×। पूर्तः। वे० सं० २०१। आह अध्यार। ३११४. संस्कृतिकताः  $\cdots$ ापत्र सं०१६। स्ना० $\frac{1}{2}$  $\times$ ४३ इंच। नामा—संस्कृत। विषय—प्योतिक। र० काल  $\times$ । से० काल सं०१६०१ जाववा बुवी११। वे० सं०२१२। जा चण्डार

३१९४. संक्रांतिवर्शनः ......। वत्र सं०२ । बा०१८४३ इंच। आवा—संस्कृतः । विषय-ज्योतिय। र०काल × । ते०काल × । पूर्णः । वै०सं०१६४१ । बानच्डार

३११६. समस्सार—रामधाजपेय। पत्र सं० १८। घा०१२ $\times$ ४ इंच। आया—संस्कृत। विषय— उत्योतिय। र०काल  $\times$ । वै०काल सं०१७१३। पूर्ण। वै० सं०१७२२। ट मण्डार

बिजेप--योगिनीपुर ( विल्ली ) में प्रतिलिपि हुई । स्वर शास्त्र से लिया हुपा है !

३१९७. संबदसरी विचार\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* पन सं० ६ । सा० ६ $\times$ ६३ इंच । आषा-हिन्दी गद्य । विषय- प्रयोतिय । १० काल  $\times$  । तुर्ण । वे० सं० २०६। स्कृष्णदार

विशेष--सं० १६५० से सं० २००० तक का वर्षफल है।

३११६. सामुद्रिकतस्याः ""। पत्र सं०१० । आ०६ $\times$ ४ इंब । आपा-संस्कृत । विषय-निर्माल सास्त्र । स्त्री पुरगो के अंगों के युमासुन लक्ष्मण सादि दिये हैं। र० काल  $\times$  । ल० काल सं०१ ५६ इ.पीप मुदी १५ । पूर्णा । के सं०२०१ । का अध्यार

३११६. सामुद्रिकविवार''''''। पत्र सं०१४ । आ० ०६ '४८' इंच । भाषा-सिन्दी । विषय-सिमिस । शास्त्र । र०काल × । ते० काल सं०१७६१ पीप बुदी ४ । पूर्ण । ते० स०६० । ज भण्डार ।

- २१२०. सामुद्रिकशास्त्र—श्रीनिधिसमुद्रः। पत्र ६०११। आ०१२४४३ ड'च । भाष[–संस्कृतः। विषय–नि.मसः। र०काल ४। मे०काल ४। पूर्णः। वै०स०११६। क्वाच्यारः।

विशेष-धंत में हिन्दी मे १३ शुङ्कार रस के दोहे हैं नथा हत्री पुरुषों के सभी के लक्षरण दिये हैं |

३१२१. सामुद्रिकशास्त्र'''''''। पत्र सं० ६। आ०१४ $\times$ ४ इंव। आया-प्राकृत ! विस्य-निमित्तः । र० काल  $\times$ । सूर्तां। वै० सं० ७६४ । ऋ मण्डारः।

विशेष-98 = तक संस्कृत मे पर्यायवाची शब्द विशे हैं।

३१२२. सामुद्रिकशाश्त्र''''''| पत्र सं०४१ । या० वैद्र×४ इंच । भाषा-संस्कृतः | विषय-निमित्तः | र०काल × | लेल्काल सं०१व२७ ज्येष्ठ सुसी १० । मपूर्णा | वे० सं०१२०६ । व्याभण्डारः |

विशेष—स्वामी चेतनदास ने गुमानीराम के पठनार्थ प्रतिलिपि की थी। २, ३, ४ पत्र नहीं हैं।

३१२३. प्रति सं०२ । पत्र सं०२३ । नं० काल सं०१७६० फायुस बुदी ११ । प्रपूर्स | वे० सं० १४४ । छ भण्डार ।

विशेष-वीच के कई पत्र मही है।

२१२४. सामुद्रिकशास्त्र \*\*\*\* : पत्र में० ६ । ग्री० १९४१ है देवे । भाषा-संस्कृत । विषय-निमित्त । र० काल २ । ने० काल सं० १६६० । पूर्ण । वै० सं० दश्य । ऋ वण्डार ।

२१२४. प्रति सं०२ । पत्र सं० ४ । ले० काल ४ । सपूर्ता । वे० सं० ११४७ । इस अण्डार ।

, ६१२६, स्वासुद्रिकशास्त्र ""। पत्र सं०१४ । झा० द×६ इंच । झावा—हिल्दी पद्य । विषय—विमित्त । र० नाल र । ले० काल सं०१६०द झालोज बुढी द । पूर्य । वै० स० २७७ । यह अण्डार ।

३१२७. मार्ग्य]\*\*\*\*\*\*। प्रांत १२४। प्रांत १२४५ इंच । आया-अपभ्रंता। विषय-ज्यांतिय रुक्ताल ४। लेक्साल संक १७१६ मादवा बुदी ६। प्रमुर्गा। वैकसंक ३६१। वा मण्डार।

विशेष-इमी अण्डार में इ अपूर्ण प्रतियाँ (वै० सं० ३६४, ३६४, ३६६, ३६७ ) और है।

 $\xi$ १२८. साहावली''''''' । यत्र सं० १ । सा० ११×३६ ६'च । आया-संस्कृत । विषय-ज्योसिय । र० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० २०६५ । क्रा अध्यार ।

दश्दिः, सूर्यग्रमनिश्चिः ''ा पत्र सं० ४ । मा० ११३,४४३ इ'च । भाषा—संस्कृत । विषय⊸ज्योतिष । र. नान ४ । ने० काल ४ । पूर्ता । ने० सं० ६०४६ । इस भण्डार ।

विशेष - जैन ग्रन्थानुमार सूर्यवन्द्रगमन विभि दी हुई है । केवस गिएस भाग दिया है ।

३१६ - सोम्बस्यस्ति " ""] पत्र सं० २ । झा० क्ट्रै×४ इंच । जाया—संस्कृत । विषय-ज्योतिष । र० कारा . । तंरु काल सं० १८०३ । दूसी । वेठ स० १३६६ । ज्या अध्यार |

६५३१. स्थप्तविचार $\cdots$ ं। पत्र सं०१। ग्रा०१२ $\times$ ५३ र न । भाषा-हिन्दी । विषय-निमित्तवास्त्र । र० काल  $\times$ । निरुकाल सं०१=१०। पूर्णा । वेरु सं०६०६। इस भण्यार ।

३१६२. स्वस्ताध्याय '' ''''। पत्र सं० ४ '| धा० १० $\times$ ४३ इ'वं । भाषा—संस्कृत । विषय—निमित्त सारव ' र० काल  $\times$  । ल० काल  $\times$  पूर्ण । वै० सं० २१४७ । व्य भण्डार ।

३ १६२. स्थप्ताथली —देवलम्दि । पव सं०३ । झा० १२ ४७६ इ'चे । जाषा—संस्कृत । विषय—निमित्त मान्त । र०काल × । ले०काल सं०१६४ ६ भाववासुदी १३ । पूर्णावैक सं० ६६६ । का अण्डार ।

वे१वे४. प्रति संट २ । पत्र संट ३ । ले० काल × । ते० सं० व३७ । क अण्डार ।

२१२४. स्वरनाविक्तः । पत्र सं०२। धा०१० $\times$ ७ इंब। आषा-संस्कृत । विषय-निमित्तवास्त्र । र०काल  $\times$ । सपूर्ण। के सं० देश् । क्र भण्डार ।

११६६ . डोराइमान ""ापत्र सं०१३ । आर०१०४५ इंच । आराया—संस्कृत । र०काल ४ । के० काल ४ । समूर्यावे० सं०२०४५ । इस सण्डार ।

# विषय-ग्रायुर्वेद

३१३७. काजीवीरसमजारी """। पत्र सं० ४ । बा० ११५४५३ इंब । आवा-संस्कृत । विवयं-बायुक्व । र०काल ४ । ते०काल सं० १७=८ । पूर्ण । वे० सं० १०४१ । का मण्डार ।

**३१३ ⊏. प्रति सं**०२ । पत्र सं०७ । ले० काल × । वै० सं०१३६ । छ्र् अण्डार ।

विशेष--प्रति प्राचीन है।

**३११६. व्यजीर्थोमजुरी**—काशीराजा। पत्र संग्रा । सा०१०३,×४ इका। मापा–संस्कृत । विषय– सायुर्वेद | रक्ताल × । लेक्काल × । यूर्गाविक संग्याद ।

३१४०. इस्कृतसागर  $\cdots$ ापत्र सं० ४०। खा० ११२ $\cap{1}{2}\cap{2} \cap{2} = = । माया-हिन्दी । निषय-प्राप्तुर्वेद । रकाल <math>\times$  । समूर्यो । वै० सं० १२४० । इस मण्डार ।

३१४१. व्यस्तसागर—महाराजा सवाई प्रतापसिंह । पन तं० ११७ में १६४ । व्रा० १२,ँ८६२ इ'च ! भाषा–हिन्दी ! विषय—मापुर्वेद । र० काल × । ते० काल × । ब्रपूर्त । वे० त० २६ । इट भण्डार ।

विकोष---संस्कृत बन्ध के झाधार पर है।

३१४२. प्रति सं०२ । पत्र सं० ५३ । ले० काल 🗴 । अपूर्ण । वै० सं० ३२ । क भण्डार ।

विशेष-संस्कृत मूल भी दिया है।

क भण्डार में २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ ३०, ३१ ) भपूर्ण भीर हैं।

३१४३. प्रति सं० ३। पत्र सं० १४ से १४०। ते० काल 🗴। प्रपूर्ण । वे० सं० २०३६। ट भण्डार ।

देश्कें अर्थ्यप्रकारा— संकानाथ । पत्र सं० ४७ । घा० १०∮४८ ६'च । प्रापा—संस्कृत । निषय— धापुर्वेद । र० काल ४ । ले० काल सं० १९८४ सावरण कुदी ४ । पूर्ण | वे० नं० ८८ | स्त्र प्रण्डार ।

विशेष-धायुर्वेद विषयक ग्रन्थ है। प्रत्येक विषय को शतक मे विभक्त किया गया है।

२१४४. व्याजेयवैद्यकः—काजेयक्टिषि । पत्र सं० ४२ । ब्रा० १०४४ है से । भाषा-सस्कृत । विषय-ब्रायुक्तेद । र० काल ४ । ले० काल सं० १६०७ भाववा बुवी १४ । वे० सं० २३० । छ मण्डार ।

२१४५. चायुर्वेदिक तुरुक्षों का संग्रहः ""। पत्र सं० ११ । बा० १०४४३ ६ व । आया-हिन्दी । विषय-चापुर्वेद । र० काल × । के० काल × । प्रपूर्ण । वे० सं० २३० । ह्य जण्डार ।

३१४७. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४ । ते० काल × । वे० सं० ६३ । जा मण्यार ।

220

३१४ द. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ३३ से ६२ । ते० काल × । बपूर्ण । वे० सं० २१६१ । ट मण्डार । विवोय—६२ ते धारो के भी पत्र नहीं हैं।

३१४६. चायुर्वेदिक तुस्के $\cdots$ ाणा वज रं० ४ से २०। बार्ग्ट्र इंग । भाषा-संस्कृत । विषय-बायुर्वेद । र० काल  $\times$  । के० काल  $\times$  । ब्रुर्यों । वे० सं० ६४ । क्र मण्डार ।

विशेष-आयुर्वेद सम्बन्धी कई नुस्से दिये हैं।

३१४०. प्रति सं २ २ । पत्र सं० ४१ । ते० काल 🗴 । वै० सं० २५६ । स मण्डार ।

विशेष--एक पत्र में एक ही नुस्ला है।

इसी भण्डार में ३ प्रतियां ( वे॰ सं॰ २६०, २६६, २६६ ) भीर हैं।

२१४१. ऋायुर्वेदिकसंय\*\*\*\*\*\*\* पत्र सं० १६ । झा० १०३×४ इक्र । जावा—संस्कृत । विषय—सायुर्वेद । र० काल × । ले० काल × । सपूर्ता । वे० सं० २०७६ । ट अण्डार ।

३१४२. प्रति सं०२ । पत्र सं०१ ६ से ३० । ले० काल 🗴 । अपूर्ण । वे० सं०२०६६ ! ड अच्छार ।

३१४३. च्युर्वेदमहोदिधि—मुक्तदेव। पत्र सं०२४। मा० १३४४३ दश्च। आवा-संस्कृतः। विवय-मायुर्वेद। र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । पूर्तः। वे० सं०३५४। स्म प्रण्यारः।

३१४४. कबपुट—सिद्धनावार्जुन । यन मं०४२ । मा० १४४६ इक्का । माया-संस्कृत । विषय— प्रापुर्वेद एवं सन्त्रकारण । र०काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । वै० सं०१३ । च सम्बार ।

विशेष-प्रत्य का कुछ भाग फटा हुया है।

२१४४. करुपस्थान ( करुपठवास्था )\*\*\*\*\*। वन सं० २१ । बा $\circ$  ११३ $\times$ १ १व । नावा-संस्कृत । विषय-बायुर्वेद । र $\circ$  काल imes । ते $\circ$  काल सं $\circ$  १७०२ । यूर्ण । वे $\circ$  सं $\circ$  १८१० ।  $\mathbf z$  अध्वार ।

विकोष---सुश्रुतसंहिता का एक भाग है। अन्तिम पुष्पिका निन्न प्रकार है---

इति सुश्रुतीयायां संहितायां कल्पस्थानं समाम्तं ।।

३१ ku. प्रति सं० २ | पत्र सं० ४ । से० काल × । वे० सं० ३२ | आ अध्यार ।

विशेष---केवल श्रष्टम समुद्देश है।

३१४.प. प्रति सं० ३। पत्र सं० १०। ते० काल सं० १८४१ मंगसिर सुदी ७। वै० सं० ३३। स अध्यार | विशेष—-शिवद् शाम में सम्बन्ध के लिए प्रतिकिपि की नई बी। कुछ पत्रों की टीका भी दी हुई है। ३१४६. प्रति संo ४ । यत्र संo ७ । ते० काल 🗙 । वे० संo ११८ । छ भण्डार ।

११६०. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १० । ले० काल × । वै० सं० १६७४ । ट भण्डार ।

३१६१. चिकित्सांजनम्—उपाध्यायविद्यापति । पत्र सं० २० । आ० १×८ इ'च । आवा-संस्कृत ।

बिषय- ब्रायुर्वेव । र० काल ⋉ । ले० काल सं० १९१५ । पूर्णावे० सं० ३५२ । व्यासण्डार ।

३१६२. चिकित्सासार\*\*\*\*\*\*। पत्र सं० ११ । मा० १३४६३ इंच । माषा-हिन्दी । विषय-मागुर्वेद । र० काल ४ । ते० काल ४ । मपूर्ण । वे० सं० १८० । इक वण्डार ।

३१६३, प्रति सं०२ । पत्र मं० ५−३१ । । ले० काल × । मपूर्ण । वे० सं०२०७६ । ट भण्डार ।

३१६५. चूर्साधिकार''' '''। पत्र सं०१२ । सा० १३×६३ इ.झ.। आया-संस्कृत । विवय-प्रायुर्वेद । र०काल × । तेण काल × । पूर्यो । वै०सं०१८१८ । संभव्हार ।

३१६६. क्यरचिकित्सा"""। यत्र सं० ५ । सा० १० $^1_+$  $\times$  $^1_0$  ह्रंच । आदा-संस्कृत । विवय-प्रापुर्वेद । १० काल  $\times$  | के० काल  $\times$  | कुर्ला । वे० सं० १२३७ । ब्यू सम्बर्गः

३१६७. प्रति सं०२ । पत्र सं०११ ते ३१ । ते∘ कात × । ब्रपूर्ण । ते॰ स॰ २०६४ । ट प्रण्वार । ३१६८. ब्रब्दतिसिरभास्कर—चामुंडराय । पत्र सं० ६४ । झा० १०×६३ इंच । भावा-मंस्कृत । विदय-सायुर्वद । र० काल × । ते॰ काल सं०१८०६ माह तुर्दी १३ । ते॰ सं०१३०७ । ऋष मण्डार ।

विगेष--माधीपुर मे किशनलाल ने प्रतिलिपि की थी।

३१६६ जिल्लाती—दाक्कियर । पण सं० ३२ । या० १०३ ×५ इ.च.। शाखा–संस्कृत । विषय⊸प्रापुर्वेद । र० काल × । ते० काल × । वे० सं० ६३१ । इस मण्डार ।

> ३१७०. प्रति सं०२। पत्र सं०६२। ले॰ काल सं०१६१९। ले॰ सं०२५३। स्प्र मण्डार। विशेष---प्यार्स०३३३ है।

३१७१. नद्वनसीपारविधि\*\*\*\*\*\* पत्र सं०३ । मा०११×५ इंच। सावा-हिन्दी। विषय-सायुर्वेद। र०काल ×। ते०काल ×। पूर्छ। वै० सं०१३०१। इस सण्डार।

३१७२. **नाडीपरीक्षा**''''''' । पन सं•६ । आ० ११×५ इंच । जापा—संस्कृत । विषय—प्राप्नुर्वेद । १० काक × ३-वे+ काल × ३ दुर्खः । वे० सं० २३० । क्या व्यक्तार ।

Ł

139

३१७३ निषंदुः ........। पत्र सं० २ से बदा पत्र सं० ११×१। जावा—संस्कृत । विषय—प्रापुर्वेदा र० काल ×। ले० काल ×। ग्रपुर्वे। वै० सं० २०७७। का जण्डार ।

३१७४. प्रति सं० २ । पत्र सं० २१ से ८६ । ले० काल × । श्रपूर्ण । वै० सं० २०८४ । आस्र सण्डार ।

३१७४. पंचमरूपसा"""। पत्र सं० ११ । मा० १०४४ है इक्का । भाषा-संस्कृत । विषय-मायुर्वेद । १० काल × । ते० काल सं० १४१७ । सपूर्त । वे० सं० २०६० . ट भण्यार ।

विशेष---केवल ११वां पत्र ही है। ग्रन्थ में कुल १५० स्लोक है।

प्रचास्ति—सं० १५५७ वर्षे ज्येष्ठ बुदी ६ । देवगिरिनगरे रात्रा सूर्यमञ्ज प्रवर्तमाने क्र० माङ्ग लिखिलं कर्म-धार्यानिमित्तं । क्र० जालप जोष्ठ पठनार्थं दत्तं ।

१९७६, पण्यापण्यवि**षार\cdotsा** नज सं $\circ$  १ से ४४ । आ $\circ$  १२ $\times$ १, इ.**स** । भाषा—संस्कृत । विषय— सापुर्वेद । र $\circ$  काल  $\times$  । ले $\circ$  काल  $\times$  । सपूर्यों । है $\circ$  सं $\circ$  १९७६ | Z भण्यार ।

विशेष—स्तोकों के ऊपर हिन्दी में धर्म दिवाहुआ है। विवरोग पथ्यापय्य प्रधिकार तक है। १६ से सार्थ के पत्रों में दीमक लग गई है।

३१७७. पाराविधि\*\*\*\*\*\*। पत्र सं० १। सा० ६३×४३ इंच । भाषा—हिन्दी। विषय—सामुर्वेद। र० काल  $\times$ । ले० नाल  $\times$ । पूर्णी ने० सं० २६६। इस अध्यार।

२१७८. आवप्रकारा—मानसिक्षः । पत्र सं०२७५ । द्वाः १० $^{\circ}$  $\times$  $\times$  $^{\circ}$  दुवः । आवा—संस्कृतः । विषय— सायुर्धरः । २० काल  $\times$  । ते० काल सं०१८६१ वैद्याला सुदी १ । पूर्णः । वे० सं०७३ । जा लक्कारः ।

विशेष--- मन्तिम पूष्पिका निम्न प्रकार है।

इति श्रीमानमिश्रलटकमसमयश्रीमानमिश्रभावविर्याती भावप्रकाशः संपूर्ण ।

प्रशस्ति—संवत् १८८१ मिती वैशाख शुक्रा ६ शुक्री लिखितमृषिस्ता फतेचन्द्रे स् सवाई जयनगरमध्ये ।

३१८६. भाषप्रकाश \*\*\*\*\* । पत्र सं० १६ । मा० १०३ ४४ है इक्षः । जाषा-संस्कृत । विषय-जासुर्वेद । एक काल  $\times$  । तुर्वा । वै० सं० २०२२ । क्यू जच्छार ।

विशेष--- मन्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है-

इति भी जग्रु पंडित तनयदास पंडितकृतै त्रिसतिकामा रसायन वा जारण समाप्त ।

२१८०. आवर्समङ्\*\*\*\*\*। पत्र सं०१०। मा०१०२,४६३ इक्का|आवा–संस्कृत। विषय–मायुर्वेद। र०काल ×। ले०काल ×। सपूर्ती। वै०सं०२०५६। द्वासप्तार। ३१८८२, अवलविनोद—-सवलपाला । पत्र सं०१४ से ६२ । धा० ८३,४६३ इका । जाया—संस्कृत । विवय-सायुर्वेष । र० काल x । से० काल सं०१७६४ ज्येष्ठ सुदी १२ । सपूर्णा वे० सं०१७६८ । जीर्गा । का क्लकार ।

विशेष---पत्र १५ पर निम्न पुष्पिका है--

इति श्री मदनपाल विरक्ति मदनविनीदे श्रपादिवर्गः ।

क्ष १ पर- भो राज्ञां मुर्सातलकः कटारमञ्जरतेन श्रीमदनपृष्टेण निमितन वन्येऽरिमन् मदनविनोदे नटादि पंचमवर्षः। स्थानः प्रजातिर---

ज्येष्ठ जुक्का १२ ग्रुरो तदिने लिप्पण्यासत्री विश्वकेन परोयकाराये । संवत् १७६५ विष्केश्वर सन्निधौष्ण अवनपालविर्वाचेत अवनविनोदे निष्ठे प्रशस्ति वर्गश्रपुर्वेदाः ।।

३१८८. संत्र व सौषधि का तुरसा\*\*\*\*\*\*। पत्र सं०१। झा०१०४५ देव। मापा−हिन्दी। विषय-झायुर्वेद। र०काव ४। से०काल ४। पूर्ण। वै०सं०२६६। स्राप्योर।

विशेष--तिहा काटने का मनत्र भी है।

३१६६३. साधननिदान—साधव। पत्र सं० १२४। सा०१४४ इंव। भाषा–संस्कृत । विषय– साधनेद। र०काल ४। ले०काल ४। पूर्ण । वै० सं० २२६४। का बण्डार।

> ६१८४ . प्रति सं०२ । पत्र सं०१४४ ) ते० कात × । प्रपूर्ण । वे० सं०२००१ । ट अण्डार ) विकोद—र्थ० जाननेक कृत हिन्दी टीका सहित है ।

श्चन्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है-

इति श्री पं॰ ज्ञानमेरु विनिर्मितो बासबोधसमाप्तोकराथों मधुनीय परमार्थः ।

पं व धन्नालास ऋषभवन्द रामवन्द की पुस्तक है।

हसके प्रतिरिक्त का जम्बार में व प्रतियां (वै० सं० २००२, १३४४, १३४७ ) सा अध्वार में दो प्रतियां (वे० सं० १४६, १६४ ) तथा जा अध्वार में एक प्रति (वे० सं० ७४) और है।

३१६८८. सालविजीव्—भानसिंह। पत्र सं॰ १७। वा० ११व्रे×५ ६८६। भाषा–संस्कृतः। विषय— सायुर्वेदः। र०कालः ४। ले०कालः ४। धपूर्वा। वै० सं० १४४। इस मध्यारः।

प्रति हिन्दी टीका सहित है । १७ से बागे पत्र नहीं हैं

देश्मर्फ, द्वशिक्षान—क्योतिकावार्य वेदव्यन्द् । यत्र सं०२ । ग्रा० १०४४६ रक्ष । भाषा—हिन्दी । विषय—बाधुर्वेद क्योतिक । र० काल × । ते० काल × । दूर्ल । वे० सं०१ =६१ । खा सम्बार । ३१८०. योगचिन्तामिण्—अनुर्सिद्द। यत्र सं∘१२ से ४८ । झा॰ ११८५ दखाभाषा-संस्कृत। विषय—प्रापुर्वेद। र० काल ×। ने० काल ×। बपूर्णावै० सं०२१०२। ट भण्डार।

विशेष--पत्र १ से ११ तथा ४८ से मागे नहीं हैं।

द्वितीय प्रधिकार की पुष्पिका निम्न प्रकार है-

इति श्री वा. रत्नराजगिए मंतेवासि मन्नसिहकृते योगिवतामिए बालावबोधे चूर्णाधिकारो द्वितीय: ।

३१८८. योगिचिन्तामिखि"""। पत्र सं० ४ । आ० १३×६ इक्क । आया–संस्कृत । विषय-सामुर्वेद । र० काल  $\times$  । के० काल  $\times$  । सपूर्ण । वे० स० १८०३ । ट मण्डार ।

३१८६. योगचिन्तामिया\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०१२ से १०४ । बा० १०५ँ×४५ इक्का । भाषा—संस्कृत । विषय—प्रापुर्वेद । र०काल × । ले० काल सं०१८५४ ज्येष्ठ दुदी ७ । स्पूर्ण । वे० सं०२०८३ । ट भण्यार ।

विशेष---प्रति जीर्रा है। जबनगर में कतेहबन्द के पठनार्थ प्रतिलिपि हुई बी।

३१६०. योगिचिन्ताप्रियाः । पत्र सं०२०० । झा०१०×४३, ६०० । आया—संस्कृत । विषय⊸ झापूर्वद । र०काल × । से०काल × । झपूर्यावे के सं०१३४६ । इद्र बण्डार ।

विशेष--दो प्रतियों का मिश्रस है।

२१६१. थोगाचिन्तामसिवीजकः\*\*\*\*\*। पत्र सं० ४ । बा $\circ$  ६ $\frac{1}{2}$ ४५ $\frac{1}{2}$ ६ंव । भाषा-संस्कृत । विषय-मापुर्वेद । र० काल  $\times$  । पूर्ण । वे $\circ$  सं $\circ$  ३५६ । का चण्डार ।

२१६२. योगिषिन्तासिय् — उपाध्वाय हर्षकीर्ति । एव तं० १६६ । प्रा० १०६ँ ४५३ हंव । आया — संस्कृत ! विषय-मायुर्वेद । र० काल  $\times$  । मे० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० तं० ६०४ । इस अध्दार ।

विशेष-हिन्दी में संक्षित धर्य दिया हुआ है ।

३१६३. प्रति सं० २ । पत्र सं० १२८ । ले० काल 🗴 । वे० सं० २२०६ । 🐿 अण्डार ।

विश्लेष--हिन्दी टब्बा टीका सहित है।

३१६४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १४१ । ले॰ काल सं० १७८१ । ते॰ सं० १६७८ । ऋ भण्डार ।

३११६४. प्रति सं०४ । पत्र सं०१४६ । ले० काल सं०१८३४ आयाद बुदी २ । वे० सं०८६ । क्र् भण्डार ।

विशेष—हिन्दीटण्याटीका सहित है। सांगानेर में गोषों के चैत्यालय में पं० ईस्वरदास के चेले की पुस्तक से प्रतिलिपि की थी।

२१६६. प्रति सं०४ । पत्र सं०१२ । ते० काल सं०१७७६ वैद्याल सुदी २ । वे० सं०६६ । ज अण्डार । विशेष-मालपुरा में बीवराज वैद्य ने स्वपठनार्थ प्रतिसिधि की बी ] ३९६७. प्रति सं०६। पत्र सं०१०३। ले० काल सं०१७६६ ज्येष्ठ बुदी ४। बापूर्ण। वे० सं०६८। का अध्वार ।

विशेष-प्रति सटीक है। प्रथम दो पत्र नहीं हैं।

२१६८. खोगशत—चररुचि । पत्र सं० २२ । झा० १३४८ ६ इक्ष । मापा—संस्कृत । विषय-झायुर्वेद । र० काल ४ । ते० काल सं० १६१० झावसा सुदी १० । पूर्ण । वे० सं० २००२ । ट भण्डार ।

विषीय—प्रापुर्वेद का संग्रह प्रंथ है तथा उसकी टीका है। अंपानकों ( चाटलू ) में पंः शिवचन्द ने क्यास चुनीकाल से तिस्त्रवाया था।

२१६६. योगशतटीका  $\cdots \cdots$  पत्र सं०२०। ब्रा०११ $\frac{1}{2}$ ×३ $\frac{3}{2}$  इंच । ब्राया—संस्कृत । विषय—मायुर्वेद । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं०२०७६ । ब्रा अध्वार ।

२२००. योगरातकः''''''' । पण सं० ७ । मा० १० $\frac{1}{6}$ ४५२ इ.स. । मापा-संस्कृतः । विषय-मायुर्वेद । १० काल  $\times$  । ते० काल सं० १६०६ । पूर्ण । ते० सं० ७२ । जा मण्डार ।

विशेष---पं विनय समुद्र ने स्वपठनार्थ प्रतिनिपि की थी । प्रति टीका सहित है ।

**३२०१. योगशतकः**"""। यत्र सं०७६ । मा० ११५ूँ×४३ इंच । आवा—हिन्दी । विषय-व्या**थुवंद ।** र०काल × । ले०काल × । पूर्ण । वे० सं०१५३ । स्व अण्डार ।

२२०२. रसमञ्जरी—शास्तिनाथ । पत्र सं० २२ । आ० १०४६ ३ इखा । आपा—संस्कृत । विवय-श्रीमुर्वेद । र० काल × । ले० काल × ) अपूर्ण | के० सं० १०५६ | ट अण्डार )

२९०१. **रसमञ्जरी—राक्कि**चर । पत्र सं० २६ । आ० १०३४ १६ ईव । आपा—संस्कृत । विषय-श्रापुर्वेद । र० काल ४ । ले० काल सं० १९४१ सावन बुर्वा ८४ । गूर्ण । वे० सं० १६१ । स्त्र वण्टार ।

विशीय---पं॰ पत्रानास कोबनेर निवासी ने जयपुर में विस्तामसिंकों के मन्दिर में शिष्य जयवन्ह के पठ-नार्थ प्रतिसिंवि की थी )

२२०४. रसप्रकरणः'''''' पत्र सं० ४ । सा० १०१×४५ इखः । भाषा-हिन्दी । विषय-प्रापुर्वेद । र० •ाल ४ । ते० काल ४ । प्रपूर्ण । वे० सं० २०३४ । जीर्सा । ट गण्डार ।

१२०४. रसप्रकरणः पत्र सं०१२ । आ०१×४० इंच । भाषा—संस्कृत । विषय-प्रापुर्वेद । रि०कास ४ । से०काल ४ । अपूर्ण | वै०र्स०१३६६ । इस भण्डार ।

३२०६. रामविनीद्—रामवन्द्र । पत्र सं० २१६ । मा० १०३४४३ इंव । माषा–हिन्दी पता । विषय-मानुवेंद । र० काल सं० १६२० । ले० काल ४ । मपुर्ण ∫ंवे० सं० १३४४ । इस मण्डार ।

विशेष-- बार्ज्ज् धर कृत वैश्वकसार ग्रन्थ का हिन्दी पश्चानुवाद है ।

३२०७. प्रतिसं०२ । पत्र सं०१६२ । ले० काल सं०१०५१ बैशाल सुदी ११ । वै० सं०१६३ । स्व भण्डार ।

> विशेष—जीवशानालकी के पठनार्थ जैसलाना ग्राम में प्रतिनिधि हुई थी। १२८८. प्रति सं० १। तत्र सं० ६१। ले॰ काल ४। वे॰ लं॰ २३०। छ भण्डार। १२८६. प्रति सं० ४। पत्र सं० ३१। ले॰ काल ४। बपूर्ण। वे॰ लं॰ १६६२। ट मण्डार। विशेष—इसी अध्यार में १ प्रतियां प्रपूर्ण (वे॰ सं० १६६६, २०१६, २०६२) भीर हैं।

३२१०. शासाबिनिकशास्त्र """। पत्र सं० १२। मा० १६/४६३ द्व्या। भाषा-हिन्दी । विवय-मानुर्वेट । र० काल  $\times$ । के० काल  $\times$ । प्रपूर्ण । वे० सं० ६६ । वा मण्डार ।

३२११. लहसस्योत्सव — श्रमरसिंहासमज श्री लहसस्य । पत्र सं० २ से बहा आ० १९६४ १ १ जा । भाषा-संस्कृत । विषय-मायुर्वेद । र० काल × । ले० काल × । सपूर्ण । वे० सं० १०६४ । का वण्डार ।

२२१२. लङ्कलपथ्यनिर्धावः\*\*\*\*\*। पत्र सं०१२ । आः० १० $\frac{1}{2}\times$ ५ रक्क । आशा-संस्कृत । विषय-यापुर्वेद । र०काल  $\times$ । ले०काल सं०१६२२ पौच सुरी २। पूर्णे। वे० सं०१६६ । स्व भण्यार ।

विगेप - प० जीवमलालजी पन्नालालजी के पठनार्थ लिखा गया था।

२२१२ विषद्धरनिष्धि—संतोष किष । पत्र सं०१२। झा०११४४ हक्का । सायानिहन्दी । विषय— मापुर्वर । र० काल सं०१७४१ । ले० काल सं०१⊏६६ माज सुदी १० | पूर्ण । वे० सं०१४४ । छ अच्छार ।

> तिसा रिष वेद झर लंडले जेड सुकल कदाम ।
> चंद्रापुरी संवत् मिनी चंद्रापुरी सुक्तम ॥२७॥ संवत यह संतोच कृत तादिन कविता कीन ॥ संस्त मिन विर विव विजय सादिन हम विका जीन ॥२६॥

३२१४. वैद्यकसार $\cdots$ ापत्र सं०५ से ४४। बा०६ $\times$ ४ इंच। भाषा-संस्कृत। विषय-बाबुवेद। र०काल $\times$ । ले० काल $\times$ । पूर्ण। वे० सं०३३४। वा भव्यार।

३२१४. वैद्याजीयन—स्त्रोलिस्थराज । पत्र सं०२१। ग्रा० १२×१३ इक्का । भाषा-संस्कृत । विषय- ग्रामुबँद । र० कान  $\times$  । ले० कान  $\times$  । पूर्त | वे० तं० २१४७ । का मध्यार )

विशेष -- ५वां विलास तक है।

३२१६. प्रति सं०२ । पण सं०२१ से २२ । ले० काल सं०१८३८ । वे० सं०१४७१ । का भण्यार । ३६१७. प्रति सं०३ । पत्र सं० ३१ । ते० काल सं० १८७२ फागुण (वे० सं० १७६ । स्व मध्यार ।

विशेष-इसी अच्डार में दो प्रतियां ( वे॰ सं॰ १८०, १८१ ) ग्रीर है।

३२१८, प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६१ । ले० काल × । बापूर्ण । वै० सं० ६८१ । इस मण्डार ।

३२१६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४३ । ले० काल × । वे• सं० २३० । छ भण्डार ।

३२२०. सैद्याजीबननस्थ $\cdots$ ापत्र सं०३ मे १८ । सा०१० $^{1}_{2}$ ४४ इंच । भाषा—संस्कृत । विषय— सायुर्वेद । र०काल  $\times$  । से०काल  $\times$  । सुरुर्ते । वै० सं०३३३ । च भण्डार ।

विशेष---धन्तिम पत्र भी नही है।

३२२१. वैद्याजीयनटीका---कृत्रसट्टापत्र सं० २४ । सा० १०×४ इक्का अप्यान्सँस्त । विषय-सायुर्वेद । र०काल × । ले०काल × । सपुर्ता । वे० सं० ११६६ । का सण्डार ।

विशेष-इसी अण्डार मे दो प्रतिया ( वे० सं० २०१६, २०१७ ) और हे )

**३२२२. वैद्यमनोत्सव ─न्यनसुखा।** पत्र सं∘ ३२। झा० ११×४१ द्वा । भाषा–संम्वत हिन्दी। विषय⊷सामुर्केव । र० काल सं०१६४६ झायाक सुदी२। ले० काल सं०१६४३ ज्येष्ठ सुदी१। पूर्ण। वै० स० १९७६। इद्यासकारा

३२२३. प्रति सं०२ । यत्र सं०१६ । ले० काल सं०१८०६ । वे० सं०२०७८ । श्रा भण्डार ।

विशेष—इसी अण्डार में एक प्रति (वे० सं०११६५) और है।

**३२२४. प्रति सं ६ १। पत्र** सं०२ से ११। ले० काल 🗙 । ब्रपूर्ण । वे० सं०६८० । इस भण्डार ।

**३२२.४. प्रति सं०४ । पत्र** सं०१ द। ले० काल सं०१ द६३ । वे० सं०१ ५७ । छ। भण्डार ।

वैर२६. प्रति सं० ५ । पत्र सं० १६ । ले० काल सं० १८६६ सावरण बुदी १४ । ते० सं० २००४ । ट भण्डार ।

विशेष—पाटरण में मुनिमुत्रत चैत्यालय में महारक सुभेन्द्रकीर्त के क्रिया पं॰ चन्पाराम ने स्वयं प्रतिनिधि की थी।

३२२७. वैद्यवक्षभ्रः'''''। यत्र सं०१६ । मा०१०३४५ ६ द्धाः साया—संस्कृतः । विषय–प्रायुदेदः । र०कालः × । त्रेल कालः सं०१६०१ । पूर्याः वेठसं०१ तर्थाः ।

विशेष-सेवाराम ने सवाई जमपूर मे प्रतिलिपि की थी।

३२२८. प्रति सं• २ । पत्र सं• १ । ले॰ काल × । वे॰ सं॰ २१७ । ला मण्डार ।

२२२६. वैद्यकसारोद्धार—संग्रहकत्तां श्री हवैकीश्विसूरि। पत्र सं० १६७। सा० १०४४ इस । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रायुर्वेद । र० काल ४ । से० काल सं० १७४६ सासोज बुरी द । पूर्ण । वै० सं० १८२ । स्व भष्टार ।

विशेष—भानुमती नगर में श्रीगजकुशलगरिए के बिष्य गरिएसुन्दरकुशक ने प्रतिसिधि को थी । प्रति हिन्दी मञ्जगद सहित है।

३५३०. प्रतिसं० २ । पत्र सं० ४६ । ले॰ काल सं॰ १७७३ मध्य । वे॰ सं॰ १४६ । ज अध्यार।

विशेष-प्रति का जीर्गोद्धार हथा है।

३२३१. वैद्यासूत—साखिक्य अट्ट! पत्र सं॰ २०। झा० १४० इंत्र! माषा—संस्कृत । विश्वय— प्रापुर्वेद । र०काल ४ । ने०काल सं० १६१६ । पूर्ण । वे० सं० ३४४ । का प्रष्टार ।

विशेष--मारिएक्यभट्ट श्रहमदाबाद के रहने वाले थे !

३२३२. वैद्यविनोह\*\*\*\*\*\*\* पत्र सं०१०३ । सा०१०३,४८३ दश्चा। भाषा-हिन्दी। विद्यव-सायुर्वेद । र०काल ×। ले०काल ×।पूर्ण। वे०सं०१३०६ । इस अध्यार।

३२३३. वैद्यवितोद्—अट्टरांकर।पत्र सं०२०७। झा० ६३४४३ ६ छ। भाषा-संस्कृत ।विवद--प्रप्युवेद ।र०काल ×। जे०काल ×। स्रपुर्लाके ते०सं०२७२ | व्याधन्यार।

विकेष-पत्र १४० तक हिन्दी संकेत भी दिये हुये हैं।

३२३४. प्रति संव २ । पत्र संव ३५ । लेव काल 🔀 अपूर्ण । वेव संव २३१ । 🖝 भण्डार ।

३२२.४. प्रति सं०३ । पत्र सं०११२ । ले॰ काल सं०१८७७ । वे० सं०१७३३ । ट अण्डार ।

विशेष---लेखक प्रशस्ति--

संबत् १७४६ बैकाक मुदी ४ । वार चंडवासरे वर्ष वाके १६२३ पातिमाहकी भौगंगजीवजी महाराजाजी श्री जयसिंहराज्य हाकिन फीजवार सालमञ्जूहाकांजी के नायस्थ्यमस्त्रां स्वाहीजी श्री स्वाहस्रालमजी की तरफ मियां साहबजी प्रमुलभतेजी का राज्य श्रीमस्तु केव्यास्त्रकः । सं० १८७७ शाके १७४२ प्रवर्तमाने कार्तिक १२ प्रकारतिस्तितं मिश्रलालजी कस्य पुत्र रामनारायस्ये पठनार्यं ।

३२३६, प्रति सं० ४ । पत्र सं० २२ ते ४० । ते० काल ४ । ब्रपूर्स । वे० सं० २०७० । ट मण्डार । ३२३७. शाङ्क धरसंहिता—शाङ्क चर । पत्र सं० १० । ब्रा० ११४५ इंच । आया-संस्कृत । विषय— प्रापुर्वेद । र० काल ४ । ते० काल ४ । ब्रपूर्स । वे० सं० १०६५ । ब्रा बण्डार ।

विशेष---इसी भण्डार में ३ प्रतियां ( वै॰ सं॰ ८०३, ११४२, १५७७ ) बीर हैं।

३२३६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४-४० । ले॰ काल ४ । बपुर्ख । वे॰ सं० २०८२ । ट भण्डार । ३२४०. राक्र धरसंहिताटीका —साडग्रहा | पत्र सं० ४१३ । आ० ११४४ , दंब । आपा–संस्कृत । विवय–सायुर्वेद । र० काल ४ | ले॰ काल सं० १८१२ पीच सुदी १३ । पूर्व । वे० सं० १३१४ । का लम्बार ।

विशेष--टीका का नाम शार्क्ड धरदीपिका है । प्रतिसम पृथ्यिका निम्न प्रकार है--

वास्तध्यान्यवप्रकाश वैश्व श्रीकार्वासहारमजेनाडसस्तेन विरिश्ततायाम शार्क्क धरवीपिकामुत्तरस्वके नैत्रप्रसावन कमीविथ डार्षिशोरच्यायः । प्रति सन्दर है ।

> ३२४१. प्रति सं० २ । पन सं० १०४ । ते० काल 🔀 । ते० सं० ७० । ज अध्वार । विशेष---प्रयमसम्बद्ध तक है जिसके ७ प्रध्याय हैं।

३२४२. हासिहोत्र (वश्यपिकित्सा)—सकुल पंडित। पत्र सं∘ ६। झा० १०४४३ इंचा भाषा— संस्कृत हिन्दी। विवय-सापुर्वेदा र० काल ४। ले० काल सं० १७४६। पूर्णा वे० सं० १२३६। का जण्डार।

विशेष-कालाङहरा में महारमा कुशलसिंह के प्रारमज हरिकृष्ण ने प्रतिलिपि की थी।

२२४२ राशिक होत्र (काश्विकिस्सा) """। पत्र सं०१ तः। मा०७३४४६ इ.सा. वाषा—संस्कृत । विषय—सापूर्वेद । र०काल ×। ले०काल सं०१७१० मायाद सुदी १। पूर्ण। जीर्ण। के०सं०१२८३ । इस सम्बार।

दैरप्टक्ष. सन्तानविधि"""। पत्र सं० ३०। आ० ११८४५ इ.स.। आषा-हिन्दी। विषय-प्रायुवेद। इ.क. काल 🔀 ने काल 🔀 । प्रपूर्ण। वे॰ सं० १९०७। द्व सम्बार।

विशेष-सन्तान उत्पन्न होने के सम्बन्ध से कई कुरले है।

३२५४६ समिपातनिद्⊺न '''''''' पत्र सं०० । झा० १०४४ १ र व । प्राचा–संस्कृत । विषय- मायुर्ध्य ∤ रंग्काल ४ । तंग्काल ४ । युर्ण । वेग्संग् २३० । इस जण्डार ।

३२५६. सिक्रपातिविदानचिकित्सा—वाह्बदास । पत्र सं०१४ । धा०१२ $x_{\frac{1}{4}}$  इंव । आधा-संस्कृत । विषय—प्राप्तुवंद । र०काल x । ले०काल सं०१८३६ पीव सुदी १२ । पूर्ण । वे० सं०२३० । छ् सम्बार ।

विशेष-हिन्दी अर्थ सहित है।

३२५%. सिमियातकलिका\*\*\*\*\*\*\* पंत्र संव्यः । मावर्श्यः ४५३ ६ व । मावा-संस्कृत । विकय-मायुर्वेद । रकताल ४ । तेव काल संव्यः स्थाप्तः । पूर्णः । वेव संव्यः । स्वायः ।

विशेष --- मौतनपूर में पैं० जीवरहदास ने प्रतिसिधि की बी।

३२४८, सप्तदिषिः''''''। पत्र सं० ७ । ब्रा० नई×४३ १'व । प्राथा-हिली । विषय-प्राशुपेंद १र० काल × । ले० काल × । प्रपूर्ण । वे० सं० १४१७ । च्या वण्डार ।

२२४६. सर्वेज्यसमुख्यद्रपैश्"""। तत्र तं॰ ४२। आ॰ ६४३ इ'व । भाषा-संस्कृत । विवय-खानुवेद । र० काल ४ । ते॰ काल सं॰ १८८१ । पूर्ण । वै० सं॰ २२६ । अप गण्डार ।

३२.४७. सारसंग्रह्णणा । पत्र सं०२७ ते २४७ । सा०१२.४४.१ इ.व । आयो−संस्कृत । विवय-प्रापुर्वेद । र०काल x । ले०काल सं०१७४७ कांसिक । संपूर्ति । वे० सं०११४.६ । इद्य सम्बार ।

विशेष-हरिगाविद ने प्रतिलिपि की बी।

३२.४१. सालोत्तररासः......। वच सँ० ७३। घा० १४४ ६ व । भाषा-हिन्दी । विषय-वायुर्वेद । रू काल ४ । ले० काल सँ० १८४३ बालोज बसी ६ । वर्षो । के० सँ० ७१४ । व्या मध्यार ।

२२४२. सिद्धियोगः'''''। पत्र सं० ७ ने ४३। मा० १०४५३ इंब । जावा-संस्कृत । विषय-मासुर्वेद । र० काल  $\times$ । कंप्रपूर्ण। वे० सं० १३५७। स्त्र कथ्यार ।

३२.४३. हरवैकल्प $\cdots$ ा पत्र तं० Y। भा०  $X_{\nu}^{2}$ X Y Y । भाषा-हिन्दी । विषय-आयुर्वेद । र० काल X । पूर्ण । वै० तं० Y Z Z । क्या अध्यार |

विशेष---मालकांगडी बयोग भी है। (बापूर्ण)



## विषय-छंद एवं ग्रलङ्गर

३२,४४. कासरचंद्रिका  $\cdots$ ावत संब ७४ । बार ११ $\times$ ४ $\frac{3}{2}$  इंच । आवा -हिन्दी पर्छ । विषय-संद कासकूर । रंक काल  $\times$  । सेट काल  $\times$  । सुपूर्ण | वेठ संब १३ । ज भण्डार ।

विशेष--- चतुर्थ ग्रधिकार तक है।

३२**५४. अलंकार आकर— दलिपतराय बंशीधर** । पत्र सं∘ ५१ । सा० ०३/४५ है इंच । भाषा– हिन्सी । **विषय—सनङ्गर** । र० काल ४ | ले० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० ३४ । क सम्बद्धार ।

**३२४६. कालक्कारकृति—**जिनवर्द्धन सुरि। पत्र गं∘२७। स्रा० १२४८ इ'व। भाषा–संस्टत } विषय-र**त सलक्कार। र**०काल ×। ते० काल ×। पूर्ण। वे० सं०३४। क भण्डार।

३२४७. **चलकुराटीका**\*\*\*\*\*\* । प्रश्निक १४ । बार् ११.४ डंच । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रलङ्कार । रः काल  $\times$  । लेरु काल  $\times$  । पूर्ण । वेरु संरु १६८९ । ट भण्डार ।

३२.५ क. **काल क्षाररा**स्त्र ''''''| पत्र सं० ७ से १९२ । सा० ११ $\frac{1}{2}$ ्ध इंच । भाषा-संस्कृत । विषय-सलकुर । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । सपूर्ण | वै० सं० २००१ । क्षा भक्तर ।

विशेष---प्रति जीर्स कीर्स है। बीच के पत्र भी नही है।

३२.४६. कविकर्षेटी''''''। यत्र मं∘६ । झा॰१२.४६ इ'च । भाषा–संस्कृत । विषय–रम ग्रवहार । र०कास ⋉ । से०कास ⋉ । अपूर्णाचै० मं०१०५७ । ट मण्डार ।

विशेप---प्रति संस्कृत टीका सहित है।

३२६०. कुबलायालन्द ''''''। पत्र सं०२०। ऋषा०११४५ ड'व । आरथा–संस्कृत । विषय–म्रलङ्काः । र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्णावै० सं०१७८१ । टामण्डार ।

३२६१. प्रति सं०२ । पत्र सं० ४ । ते॰ काल × । वे॰ सं० १७८२ । द अण्डार ।

३२६२. प्रति संब ३ । पत्र संब १० । तेव काला × । प्रपूर्ण । तेव संब २०२४ । ट भण्डार ।

३२६३. कुंबलबानन्य्— कप्पय दीक्षित । पत्र सं०६०। ब्रा०१२imes६६ इ. ब्रा आवा—संस्कृत । विषय— भसक्कार । र०काल imes1 ते०काल सं०१७४३ । पूर्ण। वै० तं० १४३ । क्या प्रकार ।

विशेष--सं० १८०३ माह बुदी ५ को नैए।सागर ने जबपुर में प्रतिलिपि की थी ।

### अद एवं असङ्घार ]

३२६४. प्रति सं ८ २ । पत्र सं० १३ । ले॰ काल सं० १८६२ । वै॰ सं० १२६ । इक अच्छार ।

विशेष--जयपुर में महात्मा पन्नालाल ने प्रतिलिधि की बी ।

३२६४. प्रति सं०३। पत्र सं०००। ले० काल सं०१६०४ बेखाव सुवी १०। वे० सं०३१४। ज भण्डार ।

विशेष--पं० सदासुन के विषय फतेहलाल ने प्रतिलिपि की वी ।

३२६६. प्रति में० ४। पत्र सं० ६२। ले० काल सं० १८०६ | वै० सं० ३०६ | ज अध्डार ।

३२६७. कुमलयानन्यकारिकाः स्मान्य संग्रह्मात्र १०४५३ इत्या आया-संस्कृत । विषय-मनक्कार । रुकान्य ४ । तेश्कान संग्रह्म धायाव तृदी १३ । दूर्ता (वेश संग्रह्म । क्वा सम्बार ।

विशेष-पं कृष्णवास ने स्वपठनार्व प्रतिसिपि की थी। १७२ कारिकार्ये हैं।

**३२६⊏, प्रतिसं०२ । यत्र सं०** ≈ । ले० काल × । ले० सं० ३०६ । उत्र आपकार ।

विशेष-हरदास भट्ट की किताब है रामनारायन मिश्र ने प्रतिलिपि की थी।

३२७० प्रति सं०२ । पत्र सं०१३ । घा० १०-हे√४, इ'च । घाषा—संस्कृत । विक्य-सनक्कारकास्य । र०काल ४ । ले०काल सं०१६०६ कालिक बुदी ६ । वै० सं०११ । च भष्यार ।

विशेष—रूपचन्द्र साह ने प्रतिलिपि की थी ।

३२७१. प्रति सं ०३। पत्र सं०१३। ले० काल 🗴 । ब्रपूर्गा। वै० सं०६२ । 🔻 भण्डार ।

३२७२. छत्रानुशासनवृत्ति—हेमचन्द्राचार्य। पत्र संग्दाशास १२४४१ र व । माषा-संस्कृत । विषय-संस्कृतान्त्र । रुक्ताल ४ । तेरुक्ताल ४ । पूर्ण । वैरुक्त २२६ / । वस्र मण्यार ।

विशेष-अन्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है-

्रवाचार्यं श्रीहेमचन्द्रविरचिते व्यावर्शिनानाम सष्ट्रमाञ्च्याय समातः । समातीयकन्यः । श्री ....... धुवनकीर्ति जिच्य प्रकृतः श्री जानभूषस्य वीग्यस्य कन्यः निस्थतं । सुः विनयमेकस्या ।

१२७४. संदक्तोश—रस्रोक्षर सृदि। पत्र तं∘ ११। झा० १०४४ इ'व। भाषा-संस्कृत । विषय-संदर्शास्त्र । र० काल ×। ते० काल ×। सपूर्त्त । वै० तं० १९५ । क कष्यार ३ ३२७<u>४. खुंदकोतः</u>""। यव सं०२ से २५ । झा० १०४४} इ'व । झावा-मंस्कृत । विषय-संद चारन । र० काल ४ | ले० काल ४ | धपूर्ण | वे० सं० ६७ | च अण्डार ।

२२.७६. लेकिताइकाइलंड """। पत्र सं०७ । सा० ६.४४ इ.च.। भाषा–प्राकृतः। विषय–स्त्रः सास्त्र। र०काल × । से०काल × ) वे०सं०४.५७ । सा सम्बार ।

३२.७.४. दिशालाई दुशास्त्र — साक्षनकि । पत्र सं० ४६ । बा० १३.४.५, इ.च.। भाषा-हिन्दी । विषय-संदर्शस्त्र । र०काल सं०१ द६३ । ते०काल ४ । सपूर्ण वे० सं०६४४ । इस अध्यार ।

विशेष-४६ में धार्मे पत्र नहीं हैं।

#### काविभाग-- श्री गरीशायनमः ग्रथ पिगल । सबैया ।

अंगल श्री प्रस्वेद मस्त्रेस क्रियाल प्रयाल गिरा सरद्वानी । धंदन के यद यंकत्र पादन माखन छंद विनास बखानी ।। क्रोबिद बुंद वुंदिन की करपटुम का सचु का काम निचानी । सारद ईंदु मञ्जूय निसोतल सुन्दर सस मुखारस बाली ।।११।

हैं। इस समार छंदमिए वरण वर्त बहुरङ्ग ।

रस उनमा उपमेय ते मुंदर प्ररथ तरत ।।२।।

तात रब्यां विचारि के नर वाली नरहेत ।

उदाहरण वहु रसन के वरण मुमति समेत । ३।।

विमल चरण भूमन कलिल, बानी लिनत रसाल ।

सदा सुकवि गोपान कीं, श्री गोपान कपाल ।।४।।

निन मृत मालन नाम है, उक्ति श्रुक्ति त होन ।

एक समै गोपान कवि, मामन हरियह दीन ।।१।।

पिमल नाग विचारि मन, नारी बानीहि प्रकास ।

मया सुमति मों कीनिये, मालन संद विलास ।।६।।

दोहरागीत-

बह मुक्ति श्री गोपाल की मुख बई सासन है जबे । पद चुगल मंदन मुनिये जर सुमति बाढी है तसे । प्रति निम्न पित्रल सिंदु मैं मनमील ह्वौ करि संविरसों । मणि कार्रि खंद विलास मासकं कवित्र सो विनसी करसो ।। दें।हा---

हे किया जान सरवज्ञ हो नित दोवन काच्च वेह । भूम्पी फाय ते ही बड़ां वहां लोबि किम लेडु ।। दा। संवत वसु रस लोक पर नवतह सा तिबि मास । सित वासा श्रृति दिन रच्यो माखन छंद विलास ।। ६।।

पियल छंद में दोहा, चौबोला, खत्पस, भ्रमर दोहा, सोरठा सादि कियत ही प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है । जिस छंद का लक्षरण लिखा गया है उसको उसी खंद में वर्णन किया गया है। सन्तिम पत्र भी नहीं है।

३२७६. पिगक्कशास्त्र— नागराज । पत्र सं० १० । झा० १०४४३ इंच । झाथा—संस्कृत । विषय— श्रंदगास्त्र । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  ) पूर्ण । वे० सं० ३२७ । इस जण्डार ।

३२७६ पिंगलशास्त्रः\*\*\*\*। पन सं० ३ से २०। बा०१२%६ ईव। जाया-संस्कृत। विषय-संद गास्त्र। २० काल %। कंदर्सा १ वे० सं० ६६। का सण्यार।

३२ $\mathbf{u}$ ः (पैनाकाशास्त्र $\mathbf{u}$ ) पत्र सं० ४ । मा० १० $\frac{1}{2}$  $\mathbf{x}$ ४३ हज्ज । जाना $\mathbf{u}$ नं सकृत । विषय $\mathbf{u}$ संदाधन । र० काल  $\mathbf{x}$ । सं० काल  $\mathbf{x}$ । मपूर्ण । वे० सं० १६६२ । का जम्बार ।

३-८१. पिंगतळंदरात्त्र ( छन्द रक्रावली )—हिराजवास । पण तं० ७ । घा० १३%६ इंच । भाषा-हिन्दी । विषय-छन्द बास्त्र । र० काल सं० १७१५ । ते० काल सं० १८२१ । पूर्ण । वे० सं० १८६१ । ट भण्डार ।

विशेष-- संवतशर नव मुनि शशीनम नवसी ग्रुष सानि। डिटवाना हढ कूप तहि ग्रन्थ जन्म-थल ज्यानि।।

इति भी हरिरामदास चिरजनी कृत खंद रत्नावली श्रंपूर्ख ।

३२८२ पिंगलप्रदीप—भट्टलच्सीनाथ । पत्र सं०६८ । घा०६४४ इंच । शावा-संस्कृत । विषय-रस सलकुर । र०काल × । के०काल × । पूर्ण । के०लं० ६१३ । च्या वण्डार ।

३२८३. प्राकुतस्रंदकीय—स्क्रप्रोक्षर। पत्र सं॰ ४ । सा॰ १३×४३ दंव। भाषा-प्रकृत। विषय-श्रंदशास्त्र। र॰काल  $\times$ । से॰ काल  $\times$ । पूर्ण। वे॰ मं॰ ११९। आर मण्यार।

३२८४ प्राकुतस्त्रंत्रकोष----ब्राल्ड् । पत्र सं०१३ । आ००८४५ इ.च । माया-प्राकृत । विषय-संद गास्त्र । र० काल ४ | ले० काल सं०१८३ ... पीच बुदी ह । पूर्ण । के० मं०५२१ । क नण्यार ।

२२८.४. प्राष्ट्रतक्षंत्रकोशः .....। वर्षतं व । धा० १०%१ इ.च । नाया-प्राकृतः । विषय-धंदशास्त्र । र० नाल 🗶 । ने० काल प्रं० १७६२ थावसा सुधी ११। पूर्वा । वे० चं० १८६२ । व्या सम्बार ।

विशेष--प्रति बीर्स एवं फटी हुई है।

२२-६. प्राकुतस्विरातस्यारमः । पत्र सं०२। प्रा०११ $\times$ ४ $\frac{1}{2}$  संव। प्राथा-प्राकृत । विषय-संदत्तास्त्र। र०काल  $\times$ । ते०काल  $\times$ । पूर्ण। वे०सं०२१ $\times$ ५ । स्व प्रण्डार।

३२८७. आवाञ्चरा—जससंतर्सिंद राठौद । पत्र सं०१६। झा० ६४६ इच । जापा-हिली। विवय-समञ्जार । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । जीलां । वे० सं० ५७१ । क्र जण्डार ।

३२मम. रसुनाथ विलास—रसुनाथ । पत्र सं० ३१ । या० १० $\times$ ४ इ'च । भाषा-हिन्दी । विषय-रसालक्कार । २० काल  $\times$  । वे० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० ६६५ । च अण्डार ।

विशेष-इसका दूसरा नाम रसत्तरिङ्ग्ली भी है।

३२,**८. रह्मसंजुषा'''''''।** पत्र सं∙ १ । घा० ११,५,४५३ घंच । आषा–संस्कृत । विषय–छंदशास्त्र । र० काल × । के० काल × । घपूर्ण । वे० सं० ११६ । **घा** घण्डार ।

३२.६०. रक्तसंजुषिकाः\*\*\*\*। पत्र सं०२७। या० १०३/×५ इंच। प्रावा—संस्कृतः। विषय-छंदशास्त्रः। १० काल  $\times$ । वि०,काल  $\times$ । पूर्वा। वे० सं० ४४। स्त्र पण्डारः।

विशेष--- मन्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है---

इति रत्नमंजूषिकायां छंदो विवित्यांभाष्यतोऽष्टमोध्यायः।

मञ्जलाबरण-ॐ पंचपरमेष्ठिस्यो नमी नमः ।

३२६१. **बाग्भट्टालक्कार**—बाग्भट्टापन सं•१६। झा० १०३,४४३ इ.च.। भाषा-संस्कृतः । विषय-झलक्कारः । र०काल × । ले०काल सं•१६४६ कार्सिक सुदी ३ । पूर्णः । वै०सं०६५ । इस मण्डारः ।

विश्रेष---प्रशस्तसं॰ १६४६ वर्षे कार्तिकमामे गुक्रणके तृतीया तिथी गुक्रवासरे लिसतं वाढं लूगा
माहरोठमध्ये स्वाग्ययोः पठनार्थं ।

३२,६२. प्रतिसं०२ । पत्र सं०२६ । ले० काल सं०१६६४ फाष्ट्रसासुसासुदी ७ । वे० सं०६४,६ । क भण्डार ।

विशेष-लेखक प्रशस्ति कटी हुई है। कठिन शब्दों के अर्थ भी दिये हुए है।

३२.६३. प्रतिसं०३ । पत्र सं०१६ । ले॰ काल सं०१६४.६ ज्येष्ठ बुदी६ । वै० सं०१७२ । स्व मण्डार ।

विशेष--प्रति संस्कृत टीका सहित है जो कि चारों घोर हासिये पर लिखी हुई है।

इसके प्रतिरिक्त आप प्रण्डार में एक प्रति (वै० सं० ११६), आरू मण्डार में एक प्रति (वै० सं० ६७२), इह मण्डार में एक प्रति (वै० सं० १३६), अब मण्डार में दो प्रतिमां (वै० सं० ६०, १४६), स्न मण्डार में एक प्रति (वै० सं० २१७), अब मण्डार में एक प्रति (वै० सं० १४६) और है।

करवासी थी।

३२६४. प्रतिसं०४। पत्र सं०१। लेश्काल सं०१७०० कार्तिक बुदी ३।वैश सं०४५। का जण्डार।

> विशेष--- ऋषि हंसा ने सादड़ी में प्रतिसिधि कराई वी। इसी भण्डार में एक प्रति (वे॰ सं०१४६) घीर है।

देश्डर, वात्रभट्टालक्कारटीका—वाविराजा। पत्र सं० ४०। घा० १३८६३ इ.च.। भाषा-संस्कृत। विषय-धलक्कार। र० काल सं० १७२१ कालिक बुदी ऽऽ (दीपावली)। ले० काल सं० १८११ व्यावशा सुदी ६। पूर्ण वे० सं० १५२। का प्रकार।

विशेष-टीका का नाम कविचन्द्रिका है। प्रशस्ति निम्न प्रकार है-

संवरसरे निषद्दगवदाशांकपुतः (१७२६) दीपोरस्वाच्यदिवनं सपुरौ सचित्रं । सम्मेऽसि नाम्नि च सभीपीगरः प्रसादात् सङ्कादिराजरिचताव्यविदान्तर्यक्षाः ।। श्रीराजांसस्तृत्रतिकर्यासह् एव श्रीटाङाक्षकास्यनगरीः ध्रवहित्य तुत्या । श्रीदाविदाजविद्यपोऽयर वागभटोयं श्रीमुत्रवृत्तिरहः नंदत् वावर्णकरः ।।

भी मञ्जीममुपारमजस्य बिलनः ओराजसिहस्य मे नेवायासवकाशमान्य बिहिता टीका शिशूनां हिता । हीनाधिकववीयदत्र लिखितं तद्वै बुधैः क्षस्यता गाईस्थ्यविननाच नेवनाधियासकः स्वहतानाभूयात् ॥

इति श्री वामहालक्कुरदोकायां पोमराजशिक्षुत्रवादिराजविर्यावताया कविचंत्रिकायां पंचमः परिच्छेतः समातः । सं० १८११ श्रावरा सुरी ६ ग्रुटवासरे लिखतं सहारतीकानगरका हेमराज सवाई जयपुरमध्ये । सुनं सूबात् ।। ३२६६. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४८ । के० काल सं० १८११ आवरा सुत्री ६ । वे० सं० २४८ । च्य

भण्यार | ३२६७. प्रति सं०३ | पत्र सं०११६ | ने० काल सं०१६६० | वै० सं०६४४ | क्रमण्यार | ३२६८. प्रति सं०४ | पत्र सं०६६ | ने० काल सं०१७३१ | वे० सं०६४४ | क्रमण्यार |

विशेष—सक्षकगढ में महाराजा मानसिंह के शासनकाल में '''''' क्राबेसवालान्यये सींगाएं। गीत्र वालं सम्राट गयासुद्दीन में सम्मानित साह महिला ''''भाह पोमा मृत वादिराज की भावों लौहदी ने इस ग्रन्थ की प्रतिनिधि

> देरहरू, प्रति सं० १ । पत्र मं० २० । ले० काल सं० १८६२ । वे० लंब ६४६ । क्र अप्यार । देरे⊂०, प्रति सं० ६ । पत्र सं० ४३ । ले० काल × । वे० सं० ६७३ । क्र अप्यार ।

दैदे०?. बाग्महालङ्कार टीकाः $\cdots\cdots$ ाँ पत्र सं०१३। आ०१० $\times$ रंव। आवा-संस्कृत। विषय-सलङ्कार। र०काल  $\times$ । ले०काल  $\times$ । पूर्ण ( यंचम परिच्येद तक) वे० सं०२०। इस भव्यार।

विश्रेष--प्रति संस्कृत टीका सहित है।

६२०२. कुत्तरक्राकर—अङ्ग केदार। पत्र सं० ११। घा० १०४४ इ'त। आवा-संस्कृत। विषय-छंदै खास्त्र। र० काल ४। ले० काल ४। पूर्णी। वे० सं० १८५२। छा जण्डार।

३३०३, प्रति सं० २ । पत्र सं० १३ । से० काल सं० १६८४ । वे० सं० ६८४ । इन मण्डार ।

वियोग—हमने प्रतिरिक्त इस मण्डार में एक प्रति (वै० सं० १५०) इस भण्डार मे एक प्रति (वै० सं० २७५) इस भण्डार में दो प्रतियां (वै० सं० १७७, वे०६) और है।

३२०८० मृत्तरत्नाफर्—कालिदास । पत्र सं०६ । धा० १०४५ इ'व । भागा-मंस्कत । विषय-छंद शास्त्र । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वे० सं० २७६ । त्व अण्डार ।

३३०४. बुक्तरह्माक्कर $\cdots$ ापत्र गॅ०७ । सा०१२ $\times$ ५३ इंब। भाषा-संस्कृतः। विषय-छंदसास्तः। र०काल $\times$ । ते० काल $\times$ । पूर्णी। वै० सं०२ न्द्रः। ज्ञायण्डारः।

३२०६. श्चरक्राकरटीका—सुल्ह्या कथि। पत्र सं० ४०। घा०११≻६ इक्का माया-मंन्कृत। विषय-संस्कारका र०काल ×ालेक काल ×ापूर्णावेक सं० ६६६। इ. घण्डार।

विशेष--- गुकवि हृदय नामक टीका है।

**३२०७. कुत्तरक्राकरहाँ**द्दिका—समयमुन्दरगयि। । पत्र सं० १। धा० १० $\zeta$ × $\chi^2_3$  हं च । भागा— संस्कृत । विषय—संस्थास्त्र । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । ते० सं० २२१९ । का अध्वार ।

३२,०८. अनुत्वोध—कालिदास । पत्र सं०६ । सा०८×४ ६ व । भाषा—संस्कृत । विषय—छंदशास्त्र । रुकाल × । लेककाल × )पूर्णावेक सं०१५६१ । अस्र मध्दार ।

विशेष--- प्रष्टुगग्ग विचार तक है।

≷२०६. प्रति सं०२ । यत्र मं०४ । ले० काला सं०१ द४६ काष्ट्रमा सुदीहा दे० सं०६२० । इस अथ्डार ।

विशेष--पं • बालूराम के पठनार्थ प्रतिलिपि हुई थी।

३३१०. प्रति सं० ३ । पत्र मं० ६ । ने० काल 🗴 । ने० सं० ६२६ । ऋ भण्डार ।

विशेष--जीवराज कृत टिप्पण सहित है।

३३११. प्रतिसं० ४ । पत्र सं० ७ । ले०काल सं० १०६४ व्यावणा जुडी १ । वे० मं० ७२४ । वस् अक्टार ।

देदेश्य. प्रति सं०४ । पत्र सं०४ । लें०काल सं०१८०४ ज्येष्ठ सुदी ४ । वे० सं० ७२७ । भण्यार ।

विशेष---पं० रामचंद ने फिलती नगर ने त्रतिलिपि की की।

देरेरेदे. प्रति सं०६ । पत्र सं०६ । ले॰ काल सं०१७८६ चैत्र मुदी १ । वे० सं०१७८ । व्य अध्यार ।

> विशेष---पं॰ जुलानन्द के खिष्य नैनजुल ने प्रतिलिपि की थी। प्रति संस्कृत टीका सहित है। २२१४. प्रति सं॰ ७। पत्र सं॰ ४। ते॰ काल ४। वे॰ सं १८११। ट जण्डार। विशेष----प्रावार्थ विभवकीति ने प्रतिलिपि कराई थी।

इसके प्रतिरिक्त का भण्यार में ३ प्रतियां (वे० सं० ६४८, १०७, ११६१) क, क, व घीर ज प्रण्यार में एक एक प्रति (वे० सं० ७०४, ७२६, १४८, २८७) का भण्यार में २ प्रतियां (वे० सं० १४६, १८७) प्रोग हैं।

६२१४. शुतवोध—व्यक्तिचापमारं ४० था० ११३४४ दशा। माणा—संस्कृतः। विवय—संस्थासनः। र०काल ४ । ले०काल सं०१८६४६ । वे०सं०२८६ । इहासण्यारः।

३२१६ अतबोधटीका—सनोहरश्यास । पत्र सं० ६ । मा ० ११५४५३ इ**वा** । नापा-संस्कृत । नियय-छरवास्त्र । २० काल ४ । ले० काल सं० १६६१ ब्रासीज सुवी १२ । पूर्स । वे० सं० ६४७ । क जण्यार ।

३३१७. श्रुतकोश्वटीकाः'''''।पत्र सं० ३। घा० ११६४४६ इक्का । वाषा-संस्कृतः । विषय-संस्कारः । र० सान ४ । ने० सान सं० १६२६ मंगसर बुदी ३ । पूर्णः। वे० सं० ६४४ । व्यः वण्यारः ।

३३१८. प्रति सं० २ । पत्र सं० ६ । ले० काल 🗴 । वै० सं० ७०३ । क अण्डार ।

३३१६. श्रुतकोषपुत्ति— हर्षकीति । पर्यंति ०। मा॰ १०३४४ ई. इ.ख.। भाषा—संस्कृत । विषय— रिजान्त्र । र०काल × । ले०काल सं०१७१६ कार्तिक युदी१४ । यूर्ण। वै० गॅ०१६१ । ऋषण्यार ।

विभेष-श्री १ मुन्दरदास के प्रसाद से मुनिसुख ने प्रतिखिपि की थी।

३२२०. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ से १६ । ले॰ काल सं०१६०१ आधा मुदी ६ । प्रपूर्ण । दे० सं० २३३ । इट मण्डार ।



## विषय-संगीत एवं नाटक

३३२१, श्यकलाङ्कनाटक—श्रीसस्थनलाला । पत्र सं०२३। झा० १२४८ दश्च। भाषा-हिन्दी। विषय-माटक । र०काल ४ । ले०काल ४ । सपूर्ण । वे०सं०१ । क्र भण्डार ।

३३२२. प्रति सं०२ । पत्र सं०२४ । ते० काल सं०१२१३ कालिक सुदी ६ । वै० सं०१७२ । इत् मण्डार ।

१३२३. व्यक्तिकान शाकुन्तला—कालिदास । पत्र सं∘ ७ । सा० १०४४४ ईव । भाषा–संस्कृत । विषय-नाटक । र०काल ४ । ले०काल ४ । सपूर्स | वे० सं० ११७० । क्य सम्बार ।

३३२४. **कर्ष्रसङ्गरी—राजरोलर।** पत्र सं∘१२ । घा० १२६४४३ इ'च। भाषा–संस्कृत । विषय– नाटक । रं∘काल × । ले०काल × । पूर्ण । वे० सं०१८३ । ट मण्डार ।

विशेष—-प्रति प्राचीन है | युनि ज्ञानकोत्ति ने प्रतिक्षिपि की थीं∣ ग्रन्थ के दोनों भोर ⊏ पन तक संस्कृत में व्याक्यादी हुई है |

२२२४. क्वानसूर्योदयनाटक--- बादिचन्द्रसूरि । पत्र सं० ६२ । झा० १०३४४३ इक्का आपा-संस्कृत । विषय-नाटक । र० काल सं० १९४८ माच सुदी ८ । से० काल सं० १६१८ । पूर्ण । वे० सं० १८ । ऋ अभवार ।

विशेष--- आमेर में प्रतिलिपि हुई थी।

थी।

३२२६. प्रतिसं०२ । पत्र सं०६४ । ले०काल सं०१८८७ साह सुदी४ । वे० सं०२३१ । इस अथकार ।

२२२० श्रिति सं०३ । पत्र सं०३ ७ । ले० काल सं० १⊏६४ झालोज बुदी ६ । वे० सं०२३२ । इस अथवार ।

विशोष—कृष्णगढ निवासी महात्मा राथाकृष्ण ने अवनगर में प्रतिसिपि की थी तथा इसे संधी प्रसरवन्द दीवान के मन्दिर से विराजयान की ।

३६२.स. प्रतिसं०४ । पत्र सं०६६ । ते० काला सं०१६३४ सावसाबुदी ४ । ते० सं०२३० । क्रमणार ।

2220. झानस्वोंदयनाटक भाषा—पारसदास निगोत्या। पत्र सं० ४१। घा० १२%८ डंब। भाषा—हिन्दी। विषय-नाटक। र० काल सं० १६१७ बैशाल बुती ६। ले० काल सं० १६१७ पीय ११। पूर्ण। वे० सं० २१६। क्र भण्डार।

३३३१. प्रति सं०२। पत्र सं०७३। ले० काल सं० १९३६। वे० सं० ४६३। च भण्डार।

३३३२. प्रति सं०३ । पत्र सं०४ व मे ११५ । ले० काल सं०१६३६ । प्रपूर्ण । वे० सं०३४४ । उक्त अध्यार 1

३३३३. **झानसूर्वोद**यनाटक आषा—आगचन्द। पत्र सं०४१। बा० १३×७३ क**ञ्च**।आवा--हिन्दी।विषय-नाटक।र०काल × । ते०काल सं०१८३४ | पूर्ण।वे० सं०४६२ । खाळकार।

३२२४. झानसूचीद्वयनाटक भाषा—अगवतीदास । पत्र सं० ४०। मा० ११३४७३ हजा । मावा-हिन्सी । विवय-नाटक । रे० काल × । ते० काल सं० १८७७ माववा बुदी ७ । पूर्ण । वे० सं० २२० | इ भण्डार ।

२२२४. ज्ञानस्योदयनाटक भाषा---वस्तावरताता। पत्र सं० ८७। झा० ११४५३ इक्षा आया--हिन्दी। विषय-नाटक। र० काल सं० १८४४ ज्येष्ठ सुदी २। ले० काल सं० १८२८ वैदाख बुदी ८। वे० सं० ५६४ | पूर्ण। च अण्डार।

विशेष---जौंहरीलाल खिन्द्रका ने प्रतिलिपि की भी।

३३३६. धर्मद्राखनारनाटक\*\*\*\*\*\*। पत्र सं०६६ । झा०११३,४६३ इखा। शाया–संस्कृत । विषय— नाटक । र० काल सं०१६३३ । ले० काल × । बै० सं०११० । खण्णवार ।

विश्वेष—पं॰ फतेहसालजी की प्रेरणा से जवाहरलाल पाटनी ने प्रतिलिपि को की । इसका दूसरा नाम धर्मप्रदीप भी है।

३३३७ नलदमयंती नाटक.......। पत्र सं० ३ से २४ । छा० ११४४३ हजा। भाषा—संस्कृत । विषय-नाटक। ले० काल ४ । प्रपूर्ण । वे० सं० १९९६ । ट अण्डार ।

३२२६, प्रवोधचनिद्रका—वैजल अपूर्णत । पत्र सं∘ २८ । आ०६×४३ इख । भाषा—संस्कृत । विषय—नाटक । र० काल × । ले० काल सं० १९०७ जादवा बुदी ४ । पूर्ण । वे० सं० द१४ । ख्रु अण्डार ।

३३३६. प्रति सं० २ । पत्र सं० १३ । ले॰ काल 🔀 । वे॰ सं० २१६ । स्कू अण्डार ।

२३४०. अविष्यवस्य तिलकाशुन्दरी नाटक—न्यामतसिंह। पत्र तं० ४४। धा० १३४८० रखा। भाषा-हिन्दी। विषय-नाटक। र० काल ४। ले० काल ४। पूर्ण। वे० तं० १६७। छ अण्डार।

३२४१. सद्तपराजय—जिनदेवसूरि। वण सं० ३६। सा० १०३,४४३ दश्च। आया–संस्कृत । विषय-नाटक | र०काल ×। से०काल ×। सपूर्ण | वे०सं० ८८६। इस सप्पार। विशेष—पत्र सं०२ से ७, २७, २० द्वाही है तथा ३६ से झागे के उन भी नहीं हैं। ३३४२. प्रति सं०२ । पत्र सं०४४ । ले॰ काल सं०१८२६ । वे॰ सं०४६७ । कृ मण्डार । ३३४३. प्रति सं०३ । पत्र सं०४१ । ले॰ काल ४ । वे॰ सं०४७८ । कृ मण्डार । विशेष —प्रारम्भ के २५ पत्र नवीन लिखें गये हैं।

३३४४. प्रति सं० ४। पत्र सं० ४६। ले० काल ×। वे० सं० १००। छ मण्डार।

देदप्रस्. प्रति सं० स । पत्र सं० ४८ । ले० काल सं० १६१६ । वे० सं० ६४ । स्म अण्डार ।

२ दे४६. प्रतिसं ०६ । यत्र सं०३१ । लेश्काल सं०१८३६ बाहसुदी ६ । वेश्सं०४ व । स्प्र भण्डार ।

विशेष—सवाई जयनगर में चन्द्रप्रभ चैत्यालय में पंज चोलवन्द के सेवक पंज रामचन्द ने सवाईराम के पठनार्थ प्रतिलिपि की थी।

३३४७. प्रति सं०७। पत्र सं०४०। ले० काल ४। वै० मं० २०१।

विशेष--- अप्रवाल जातीय मित्तल गीत्र वाले मे प्रतिलिपि कराई थी ।

३३५८. सव्तवराजयः\*\*\*\*। पत्र सं० ३ से २४ । घा० १०४४६ ड∎ । आया-प्राकृत । निषय -नाटक । रे० काल × । ले० काल × ) स्रपूर्ण । वे० सं० १२१५ । व्या पण्डार ।

३३४६. प्रति सं ०२ । पत्र सं ० ७ । ले ० काल × । प्रपूर्ण । वे ० सं ० १८६५ । आ भण्डार ।

२२४०. **मदनपराजय**—पं०स्वक्पचन्द्। पत्र सं०६२। षा० ११२४८ डखा। भाषा-हिन्दी। विषय-नाटक । र∙काल सं०१६१८ मंगसिर सुदी ७ । ले० काल × । पूर्ण | वे० सं०४७६ | क्र भण्डार ।

२२.४१. रागमाला''''''। यत्र सं० ६ । शाः व $\frac{1}{2}$ %, इक्षः । आया—संस्कृतः । विषय—सङ्गीतः । रक्ष्याः  $\times$  । लेक्सलः  $\times$  । श्रपूर्णः । वेकसं० १३७६ । का भण्डारः ।

३३४२. राग रागनियों के नास\*\*\*\*\*\* । पत्र सं० ६ । झा० ६ ई.४६६ आह्रा भाषा-हिन्दी । विषय⊷ सञ्जेत । र०कान ४ । ते०कान ४ । पूर्णावे० सं० ३०७ । आह्र भण्डार ।



## विषय-लोक-विज्ञान

३२४२. श्राहाईद्वीय वर्षोतः''''''। यत्र सं० १०। मा० १२४६ इक्का । मावा—संस्कृत । विषय—सोक विज्ञान—प्रवृद्वीप, भातकोत्रक्षयः, पुष्करार्द्वीय का वर्षान है। र० काल ४। ते० काल सं० १६१४। पूर्णा । वै० सं० ३। तक भण्यार ।

३३४४. प्रहोंकी ऊंचाई एवं कायुवारीन"""। यत सं०१। घा० प्रॄं×६३ इक्षा। साथा-हिन्दी यद्य । वियय-नक्षत्रों का वर्रात है। १० कान × । ते० कान × । पूर्ण । वै० सं० २११० । का सम्बार ।

३३,४,४. चंद्रप्रक्रांति......। तच सं० ६२। बा० १०३,४४ $\frac{1}{4}$  ६क्का । जावा-प्राकृत । विषय-चन्द्रमा सन्बन्धी वर्णन है। २० काल ×। ले० काल सं० १६६४ भाववा बुदी १२। पूर्ण | वे० सं० १६७६।

विशेष - सन्तिम पृथ्पिका-

इति भी चन्द्रपण्णससी ( बन्द्रप्रश्नप्ति ) संपूर्णा । लिखतं परिष करमबंद ।

२२४६. जम्बृद्धीपश्रक्षप्ति— नेसिचनह्यार्थं । यत्र सं० १० । सा०१२४६ इक्का आधा-प्राकृत । गर विषय - जम्बूडीय सम्बन्धी वर्षान । र० काल × । ले० काल सं०१६६६ फाल्युन नृती २ । पूर्णः । वै• सं०१०० । च भण्यार ।

विशय-मधुपुरी नगरी मे प्रतिलिपि की गयी थी।

देश्रेश्यः तीनलोककस्यनः .......। यत्र सं० ६६। ता० १०१% ७ इझा आया-हिली । विषय-लोक विज्ञान-तीनलोक वर्णन । र०काल ४ । क्षे०काल ४ । पूर्ण । वे० सं० १४० । ऋ अण्डार ।

३२४.प. तीनलोककवर्णन\*\*\*\*\*। यत सं०१४४ । बा० ६ दूं×६ दक्का । बाधा-हिन्दी गर्या। विषय-लोक विकाल-तीन लोक का वर्णन है। र० काल ४ । ले० काल सं०१ ६६६ सावरण नृदी २ । पूर्ण। वे० सं०१० । का भण्डार।

विशेष-स्थापक व्यास उपियावास वालं ने प्रतिलिपि को थी। प्रारम्भ में मैमिनाथ के दश भव का वर्णन है। प्रारम्भ में लिखा है- हुंबार देख में सवाई जयपुर नगर स्थित मावार्थ किरोमिए भी वशोदानव स्थामी के शिष्य पंज सदामुख के शिष्य भी पंज फतेहलाल की यह पुरतक है। भावता सुदी रूज संज १९११।

३२४८. तीनलोक मार्टे \*\*\*\* पत्र सं०१ । बा० ४४८६ दश्चा भाषा –हिन्दी । विषय- लोकविज्ञान । र०काल × । ते०काल × । पूर्ण । वे० सं०१३५ । इट जण्डार । ३२० ] त्रोक विद्यान

विशेष—पिलोकसार के झाबार पर बनाया गया है। तीनलोक की जानकारी के लिए बड़ा उपयोगी है। -३३६०- जिलोकचित्र——। झा० २०×३० इंच । भाषा-हिन्दी । विषय-सोकविकान ।र० काल × 1 ले० काल सं० १४७४ | पूर्ती | बैठ सं० ४३६ | क्य अण्डार |

विशेष-कपड़े पर तीनलोक का बित्र है।

२२६१. त्रिलोकदीपकः — वासदेवापत्र सं०७२। सा०१६×७ हे इद्या प्राथा⊸संस्कृताविषय⊸ सोकविकास । रे०काल ×ाते० काल सं०१०५२ धावाद सुदी ४। पूर्णावे० सं०४ । उत्र अण्डार ।

विशेष--- ग्रंथ सचित्र है । जम्बद्धीय तथा विदेह क्षेत्र का चित्र सन्दर है तथा उस पर वेल बूटे भी है ।

३३६२. अ**क्षोककार— ने सि**चंद्राचार्थ। पत्र सं० ६१ | घा० १३४५ इ<sup>न्</sup>व | भाषा–प्रकृत । विषय— कोकविज्ञान | र० कान × । ते० कान सं० १८१६ मंत्रसिर बुदी ११ । पुर्ण । वे० सं० ४६ । ब्रा अण्डार ।

विशेष—पहिले पत्र पर ६ वित्र है। पहिले नेमिनाय की पूर्ति का चित्र है जिसके बाई घोर बलबह तथा दाई मोर भीकृष्ण हाथ जोड़े खड़े है। तीसरा चित्र नेमिचकायार्थ का है वे लकटी के सिंहासन पर बैठे हैं सामने लबड़ी के स्टैंड पर प्रत्य है माने जिल्ही भौर कमण्डल है। उनके भागे दो चित्र और है जिसने एक वामुख्डराय का तथा दूसरा भौर किसी श्रोता का चित्र है। दोनो हाथ जोड़े गोड़ी गांल बैठे है। चित्र बहुत सुन्दर है। इसके मितिरिक्त मोर जी लोक-विज्ञान सस्वन्यी चित्र है।

३६३. प्रति सं०२ । पत्र सं०४ ४। ले० काल भं∙ १८६६ प्र० बैशास्त सुदी ११। वे० सं०२००। इक्क भण्डार ।

३३६४. प्रति सं०३ । पत्र सं०६२ । ले॰ काल सं०१ स्२६ श्रावण बुदी ४ । वै० सं०२ स्३। क अध्यार ।

३३६४. प्रति सं० ४। पत्र सं० ७२। नै० काल  $\times$ । नै० सं० २८६। क अण्हार। विशेष—प्रति सचित्र है।

३३६६, प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६० । ले० काल ४ । वे० सं० २६० । कः भण्डार । विशेष-—प्रति समित्र है । कई प्रको पर हाशिया में सन्दर वित्राम हैं ।

२३६७. प्रति सं०६ । पत्र सं०६६ । ले॰ काल सं०१७३३ माह सुदी ५ । वे० सं०२८३ । इङ भण्डार।

ि ३२१

द्रनके श्रांतिरिक्त क्या सम्बार में २ प्रतियां (वे० सं० २६२, २६३, ) च सम्बार में २ प्रतियां (वे० सं० १४७, १४८) तथा का सम्बार में एक प्रति (वे० सं० ४) और है।

३.३६६. त्रिलोक्सार्दर्पेण्कथा— लक्कसेन । पत्र सं०३२ से २२ द। घा० ११४४३ दंव । प्रापा– हिन्दीपद्य । विषय–लोक विज्ञान । र०काल सं०१७१३ चैत सुर्दा≭। ले०काल सं०१७४३ ज्येष्ठ मुदी११ । घदर्सावे कं ले०३६० । इस मण्डार।

विशेष---लेखक प्रशस्ति विस्तृत है । प्रारम्भ के ३१ पत्र नहीं है ।

३२,७००. प्रति सं०२ । पत्र सं०१३६ । ले० काल सं०१७३६ द्वि० चैत्र बुदी ४ । वे० सं०१ २२ । अक्ष अच्छार।

विशेष --साह लोहट ने मान्न पठनार्थ प्रतिलिपि करवासी वी ।

३२.७१. त्रिलोकसारआया—पंठ टोडरसला। पत्र सं०२ ⊏६। प्रा०१४×७ दक्षा आया—हिन्दी गचा। विषय-भीक विज्ञान । र० काल सं०१ ⊏४१ । ले० काल × । पूर्णी। वे० सं०३ ७६। द्वा अपकार ।

> २३७२. प्रति सं०२ । पत्र सं०४४ । ले० काल × । सपूर्या । ले० सं०३७३ । इस भण्डार । ३३७३. प्रति सं०२ । पत्र सं०२१६ । ले० काल सं०१६६४ । ले० सं०४३ । ग्रामण्डार ।

विशेष—जैतराम साह के पुत्र कालूराम साह ते सोनपाल भौंसा से प्रतिलिपि कराकर चौपरियो के मन्दिर में बढाया l

> २२७४८ प्रति सं० ४ । पत्र सं० १२५ । ले० काल × । वे० सं० ३६ । वा जण्डार । २२७४, प्रति सं० ४ । पत्र सं० २६४ । ले० काल स० १६६६ । वे० सं० २≈४ । क जण्डार । विशेष—सेठ जवाहरलाल सुगनवन्द सोनी सबसेर वालों ने प्रतिलिपि करवासी थी ।

३.५७६. जिलोकसारमायाः......। यत्र सं∘ ४४.२ । घा० १२.२४८ इथा । शाया-हिन्दी । विषय-लोक विज्ञान । र०काल ४ । ते० काल सं० १६४७ । दुर्ण । वै० सं० २६२ । का बण्डार ।

३२७७०. त्रिलोकसारमाणा $\cdots$ । पत्र सं० १०६ । मा० ११६ $\times$ ७ इ'व । भाषा-हिन्दी । विषय-लोक विज्ञात्र । र० काल  $\times$  । से० काल  $\times$  । सपूर्ण । वै० सं० २८१ । क अण्डार ।

विशेष---भवनलोक वर्णन तक पूर्ण है।

३३७८. त्रिलोकसारभाषा\*\*\*\*\* । पत्र तं॰ १४० । झा० १२४६ इ'व । भाषा∸हिन्दी । विषय-लोक विज्ञान । र० काल ४ । ते० काल ४ । सपूर्त । वै० तं० ४-३ । च अच्डार ।

३३.७६. त्रिकोकस्तारभाषा (वण्निका) \*\*\*\*\*\*। पत्र सं० ३१० । घा० १०३.४७३ दंव । माषा-१२ची गद्य । विषय-स्त्रोक विकास । र०कास 🗴 । से०कास सं० १८६४ । वे० सं० ८४ । स्रुप्तार । ३६८०. त्रिक्षोबसारयुक्ति—साध्यक्षक् त्रैबिद्यदेव । पत्र सं०२४० । झा० १३४८ ६'व । सार्था— संस्कृत | विषय-लोक विज्ञान । र० काल ४ । ले० काल सं०१६४५ | पूर्ण । वे० सं०२८२ । क मण्डार ।

३३, मित सं०२ । पत्र सं०१४२ । ले∙ काल × । वे० सं०१६ । ह्यू अपडार ।

३३,=२. त्रिश्लोकस्यरदृष्टिगःःःः। पत्र सं०१० । बा०१०४१११ इ.च । भाषा-संस्कृत । विषय-नोक विकान । र∙काल ४ । ले०काल ४ । बपूर्शा । वे०सं० ⊏ । जावण्यार ।

३३८२२. त्रिलोकसारपुत्ति\*\*\*\*\* । पत्र सं०३७ । झा०१२ हूँ ४५३ इंच । आवा–संस्कृत । विषय-लोक विज्ञान । र०काल ४ । ले०काल ४ । सपूर्ण । वे०सं०७ । ख्राणधार ।

३२,८५. द्वित्रोक्षसारकृति\*\*\*\*\*\* । पत्र सं० २४ । सा० १० $\times$ ४,२ इंच । भाषा-संस्कृत । विषय-लोक विज्ञान । र० काल  $\hat{X}$  । ले० काल  $\hat{X}$  । सन्तर्गः । सन्तर्गः । वे० सं० २०३३ । ट जच्चार ।

३२=४. त्रिलोकसारबुत्तिः\*\*\*\*। पत्र सं• १३। घा० १३×१ इ'व । जावा—संस्कृत । विषय-लोक विज्ञात । र०काल × । के०काल × । धपूर्शः । वे० सं० २१७ । घा वण्डार ।

विशेष-- प्रत प्राचीन है।

३२=६. त्रिलोकमारसंहष्टि—नेमिचन्द्राचार्थ। पत्र सं०६३। सा०१३३ँ×स्ट इंच। भाषा-प्राहुत। विवय-लोकविज्ञान। र०काल ×। से०काल ४ ; पूर्ण। वे० सं०२-स्४। कम्प्यार।

३३, किलोकन्यक्रपटयास्था— उद्यक्ताल गंगथालाला । पत्र सं∘ १०। घा० १३ ४ ७ है इंच। भाषा—हिन्दी गढा [विषय—सोक विकान । र०काल सं० १६४४ | ले०काल सं० १६०४ | पूर्णी | वे० सं०६ | जा भण्यार ।

विशेष-मुं० वक्कालाल भौरीलाल एवं विमनसालजी की प्रेरगा से ग्रन्य रचना हुई की।

देश्यम्, त्रिलोक्कवर्योन\*\*\*\*\*\*। पत्र सं० ३६ । घा० १२४६ इ'व । साथा–सस्कृत । विषय⊸नोकविज्ञान रंगकाल ४ । तंश्रकाल सं० १०१० कार्तिक सुदी ३ । पूर्णी। वेश्रसं० ७७ । इक्स अस्थार ।

विशेष---गाथाये मही है कैवल वर्णनमात्र है। लोक के विव भी हैं। असूद्वीय वर्णन तक पूर्ण है मगवानदाश के पठनार्थ जयपुर में प्रतिक्षिप हुई थी।

३२८६. त्रिलोक्स्यर्श्वमामा । पत्र सं०१४ से ३७ । सा०१०६ँ४४३ इंच । आया-ब्राक्टत । विषय-त्रीक विकास । र० काल ४ । में० काल ४ मनुर्ला वे० सं० ७६ । स्व अण्डार ।

विशेष—प्रति सचित्र है। १ से १४, १८, १८, २१ रेड से २६, २८ से २४ तक वत्र नहीं है। एव सं०१४ १६, तवा २७ पर वित्र नहीं हैं। इसके श्रविपिक्त तीन पक सचित्र और हैं किनमें से एक में नरक का, दूवरे में अंत्र, पूर्वपक कुष्मतदीप-सौर तीवरे ने नौरा, नक्सने, कनसमूरा के चित्र हैं। दिन्न सुन्यर एकं सर्वाचीम हैं। सोक विज्ञान ] [ ३२३

३३६०. त्रिलोकवर्णान ... । एक ही लम्बे पत्र पर । ले॰ काल × । बे॰ सं॰ ७४ । हा भण्डार ।

वियोध—सिद्धाक्षिता से स्वर्ग के विशव कुटन कुछ ६३ वृद्धों का सुस्तृत सुर्पण है। निव १४ छुट ८ इंच लम्बे तथा ४३ इंच बीड़े पत्र पर दिये हैं। कही कहीं पीछे कपड़ा ती चित्रका हुआ है। सम्प्रसोक का चित्र १४१ छुट है। चित्र सभी बिल्ड्यों से बने है। करक वर्णन नहीं है।

३३६१. प्रति संट २ । पत्र सं० २ से १० । ले॰ काल 🗴 । अपूर्ण । वै० सं० ५२७ । स्म अण्डार ।

३३६२. त्रिलोकसर्यानः''''''। पत्र संश्रामा० १७४११६ इंच। जाया–प्राकृत, संस्कृत। विषय– लोक विज्ञान। र०काल ४ । ले०काल ४ । यूर्ण। वै० सं०६ । आह अण्डार।

३३६३. त्रैजोक्यसारटीका—सहस्रकीर्ति । पत्र सं० ७६ । झा० १२×४३ इंव । आवा-प्राकृत, संस्कृत । विषय-मोक विकास । र०काल × । ले०काल × । पूर्ण । वै० सं० २०६ । क सम्बार ।

३३६४. प्रति सं०२ । पत्र सं० ४४ । ले० काल × । वै० सं० २८७ । क मण्डार ।

३३६४. भूगोलनिम्नीगुः''''''''''' पत्र सं०३ । झा०१०×४६ ६'व । आवा–हिन्दी । विषय–सौक विज्ञान । र०काल × । ले०काल सं०१४७१ । दुर्ला । वै०सं० ६९६ । इद्र सण्डार ।

विशेष—पं हपायन गरिए नामगर्य विश्वित कोस्टा नगरे शं १५७१ वर्ष । जैनेतर भूगोल है जिसमें सत्युग, डापर एवं नेता में होने वाले सवतारों का तथा जम्मद्वीप का वर्णन है ।

३३६६. संघयसाटपत्र\*\*\*\*\*\*। सत्र सं०६ ने ४१ । झा० ६३/४४ इंच । आया-प्राकृत । विषय-लोक विज्ञान । र०काल ⋉ । ले०काल ⋉ । सपूर्ता । वै० सं०२०३ | ख भण्यार ।

विशेष — संस्कृत में टम्बाटीकादी क्रुई है। १ से ४,१४,१४,१४।२० से २२,२६। २० से ३०,३२, ३४,३६ तवा४ से बागे प्रनती हैं।

३२६७. सिद्धांत त्रिक्कोकक्षीयक—वास्त्रेष्य । यत्र तं० ६४ । सा० १३८५ इ'व । भाषा–संस्कृत । विषय–लोक विज्ञान । र०काल ⋉ | ते०काल ⋉ ) पूर्णा वे० सं० ३११ | ब्यू मण्डार ।



## विषय- सुमाषित रवं नीतिशास्त्र

देहें<ि श्रक्तसन्द्वार्याः''''। पन सं∗ २०। झा० १२४८ दूँ इंच । माया-हिन्दी । विवय-मुनापित } १० काम ४ । ने० काम ४ । पूर्ण । वै० सं० ११ । क अध्वार ।

३३६६. प्रति सं० २ | पत्र सं० २० | ते० काल × । वे० सं० १२ । क मण्डार ।

रे४००. **उपदेशङ्क्षीसी—**जिनहर्षं। पत्र सं०४। ब्रा०१०४४२ इ'कः। आधा–हिन्दीः। विवय– सुवाबितः। र०कालः ४। ले०कालः सं०१८३६। पूर्णः। वे० सं०४२८। द्वा अध्दारः। विकेष---

प्रादम्भ-श्री सर्वक्रेम्यो नमः । प्रथ श्री जिनहवेंगा वीर वितायांम्पवेश खत्रीसी कामहमेव लख्यते स्यात् ।

जिनस्तुति---

सक्त कप बामे प्रश्चुता धातूप जूप,
पूप छाया माहे है न जगदीश खुं ।
पुष्प हि न पाप हे निसत हे न ताप हे,
जाप के प्रताप कटे करम प्रतिसमुं ।।
झान की धंगज पुंज सूच्य चुका के निकुंज,
धतिसय चीतिस फुरि नचन ये तिसमु ।
धैसे जिनराज निम्हर्स प्रसाम चुरेत,
की खतिसी कही सबह एसतीसमु ॥१॥

अधिरत्व कथन---

की कतिसी कही सबह एसतीसयु ।।१।।

करे जिन कावितीन लाहु परी यमार सोते,
तो व्यतीगति करो जी रसी उन्नान है।
तु तो गही बेतता है जालो हे रहेगी दुब,

मेरी २ कर रहाी ज्याप रित मानी है।।

कान की नीजीर खोल देखन कवहे,
तेरी सोह वाक ये मयी बकालो प्रकानी है।

कहे जीनहर्ष वह सब सतीयी बार,

कावर की ब्राडी कींचू रहे जी हा पासी ।।२।।

श्रन्तिम-- धर्म परीका दशन सबैया---

परम परम कहें मरम न को ज लहे,

भरम मैं भूति रहें कुल कड की जीयें।
कुल कड खोरि के सरम फंद तोरि के,
सुमति गति फोरि के सुजान दृष्टि दी जीये।।

दवा कप सोइ वर्म वर्म से कटे हैं मर्म,

भेद जिन घरम पीयूव रस पी जीये।

किर के परीक्ष्या जिनहरूष घरम की जीये,

किस के कसोटी जैसे कंपसा क सी जीये।। 184।।

प्रथ प्रंब समाप्त कथन सवैया इकतीसा
मई उपदेस को खतीसी परिपूर्ण कतुर नर
है ने बाकी मध्य रस पीजीये।
भेरी है प्रसप्तित तो भी मैं कीए कवित,
कविताह सी ही जिन प्रत्य मान लीजीये।
सरस है है वसाय नौक प्रवसर जाए,
दोह तीन थाके भेया सबेया कहोजीयो।
कहे जिनहरय संबत प्रस्त सिम सब कीनी,
प्रसुष्त सुष्त सुरु सैनीयी।।३६।।

संवत् १०६६

गविंद पुष्ठेरे गविंद झा, कवाए अले री देश । संपत हुए तो वर बलो, नहीतर अलो विदेश ॥ भूरविंत तो सुहांमाणी, कर मोहि गंग प्रवाह । मांडल ताले प्रवाले पांणी झवग झवाह ॥२॥

इति श्री उपदेश खतीसी संपूर्ण ।

३४०२. कर्षुरफ्रकरस्या\*\*\*\*\*। पत्र सं० २४ । झा० १०४४ इंच । आया–संस्कृत । नियस–सुपाचित । र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्ण । वे०सै० १६६३ । विशेष-१७१ पदा है। सन्तिम पदा निम्न प्रकार है-थी बजासेनस्य प्ररोस्त्रियष्टि सार प्रबंधस्फूट सदगुरास्य । शिष्येसा चक्रे हरिखेय मिष्टा सत्तावली नेमिचरित्र कर्ता ॥१७६॥

इति कर्प रामिष सभाषित कोशः समाप्ताः ।।

३४०३, प्रति संव २ | पत्र संव २० । लेव काल संव १६४७ ज्येष्ठ सूदी ५ । वेव संव १०३ । क 'अण्डार |

३४०४. प्रति सं० ३। पत्र सं० १२। ते॰ वाल सं० १७७६ श्रावरण ४। वे० सं० २७६। ज भवडार ।

विशेष-अधरवास ने प्रतिलिपि की थी।

३४०४. कामन्दकीय नीतिसार भाषा..... । पत्र सं० २ से १७ । प्रा० १२×६ इ'व । भाषा-हि दी गथा। विषय-भीति । र० काल × । ले० काल × । अपूर्ण । वे० सं० २६० । अर्फ भण्डार ।

> २४०६. प्रति सं०२ । पत्र सं०३ से ६ । ले० काल × । प्रपूर्ण । वे० सं०६० व । स्त्र भण्डार । ३४०७. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ३ से ६८ । ले० काल × । प्रदर्शा वे० सं० ६८ । स्त्र सण्डार ! ३४०८. चाराक्यनीति—चाराक्य । पत्र सं• ११ । घा० १०×८ई इ'च । भाषा-संस्कृत । निषय-

नीतिशास्त्र । र० काल × । ले० काल सं० १६६६ सँगसिर बुदी १४ । पुर्मा । वे० सं० ६११ । ऋ भण्डार । इसी भण्डार में ४ प्रतियां ( वै॰ सं॰ ६३०, ६६१, ११००, १६४४, १६४४ ) और है।

देप्र**ः. प्रति सं०२। पत्र** सं०१०। ते० काल सं०१८४६ पीय मुदी ६। वे० सं०७०। त भण्डार ।

इसी भण्डार में १ प्रति ( वे० सं० ७१ ) भीर है।

१४१०. प्रति सं० ३। पत्र सं० ३४। ले॰ काल ×। प्रपुर्ण। वे० सं० १७४। क्र भण्डार। इसी भण्डार में २ प्रतियां (वे० सं० ३७, ६५७ ) और हैं।

३४११. प्रति संo ४। पत्र संo १ से १३। लें काल सं o १६६५ मंगसिर बुदो SS | प्रमुर्ता । के संव है के । चामण्डार ।

इसी भण्डार में १ प्रति ( वे॰ सं॰ ६४ ) भीर है।

३४१२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १३ । ले॰ काल सं० १८७४ व्येष्ठ बुदी ११ । वे॰ सं० २४६ । छ मण्डार ।

इसी अध्वार में ३ प्रतियां ( वे॰ सं॰ १३८, २४८, २५० ) शीर हैं।

३४१३. चायाक्यनीतिसार—यूलकर्ता—चायाक्य । संग्रहकर्ता—सपुरेश अष्टाचार्य । पन सं० ७ । भा० १०४४३ इंच । भाषा—संस्कृत । विषय—गोतिशास्त्र । र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० द१० । भा अम्बार ।

३४१४. चायाक्यनीतिभाषा''''''' पत्र सँ० २०। घा० १०%६ इखा । आषा-हिन्दी । विषय-नीति सास्त्र । १० काल 🗴 । कपूर्वा । वै० सं० १४१६ । ट अण्डार ।

विशेष—६ सभ्याय तक पूर्ण है। ७ वें सम्याय के २ पत हैं। दोहास्रौर कुण्डलियों का समिक प्रयोग हुना है।

१५१४. छंदरातक—चुन्दाबनदास । वन सं० २६। आ०१४,४६ इ'व । आघा-हिन्दी पदा। विवय-गुभावित । र० काल सं० १०६० साथ मुदी २ । ले० काल सं० १६४० मंगसिर सुदी ६ । पूर्ण । वे० सं० १७८ । क भण्डार।

३४१६. प्रतिसं०२ । पत्र सं०१२ । ले० काल सं०१ ६३७ फाछुल सुदी १ । वै० सं०१ ६९ । क मण्डार ।

विशेष-इसी मण्डार में २ प्रतियां (वै० सं० १७६, १८० ) भीर हैं।

२४१७. जैनहातक—भूचरदास । पत्र सं० १७ । मा० ६×४ इ'व । मावा-हिन्दी । विषय-सुवाषित । र० काल सं० १७=१ पौष मुदी १२ | ले० काल × | पूर्णै । वै० सं० १००६ । ऋ मण्डार ।

२४१८. प्रति सं०२ । पत्र सं०११ । के० काल सं०१६७७ फाझुन सुदी ४ । वे० सं०२१८ । क मण्यार ।

२५१६. प्रति सं० ६ । पत्र सं० ११ । ले० काल ४ । वे० सं० २१७ । क्य पण्डार ।
पिन्नेय—प्रति नीने काननों पर है। इसी जण्डार में एक प्रति (वे० सं० २१६ ) धीर है।
वे४२०. प्रति सं० ४ । पत्र सं० २२ । ले० काल सं० १८८६ । वे० सं० १४८ । म्य जण्डार ।
१४२१. प्रति सं० ४ । पत्र सं० २२ । ले० काल सं० १८८६ । वे० सं० १४८ । म्य जण्डार ।
विशेष—प्रती जण्डार में एक प्रति (वे० सं० २८४) धीर है जिसमें कर्म खतीसी पाठ मी है।
१४२२. प्रति सं० ६ । पत्र सं० २३ । ले० काल सं० १८८१ । वे० सं० १८४० । ट मण्डार ।
विशेष—क्सी जण्डार में एक प्रति (वे० सं० १६४१ ) धीर है।

३४२३. ढालाग्युः\*\*\*\*। पत्र सं० ८ । बा० १२४७६ इक्का । शाया-हिन्दी । विषय-सुप्राधित । र० काल  $\times$  । पूर्ण । कै० सं० २३४ । इक वण्यार ।

- १४२४. तक्यथर्माञ्चतः.....। पत्र सं० १३ । बा० ११४१ इ.च । आवा-संस्कृत । विवय-मुआबित । र०कास x । ते०काल सं० १६३६ ज्येष्ठ गुरी १० । पूर्ण । वै० सं० ४६ । ब्यायण्डार ।

विशेष---लेखक प्रशस्ति--

संबत् १६३६ वर्षे ज्येष्टमासे शुक्काले व्यान्यांतियाँ बुधवासरे विज्ञानक्षत्रे परिचयोगे ब्रजा विवसे । व्यायोग्यर चैत्वालये । चंपावतिनामनगरे श्रीमूलसंधे सरस्वतीयच्छे बलात्कारगरो श्रीकुन्दकुन्दावार्यान्यये प्रट्टा० पधनन्दियेनस्तरपट्टे म० श्री प्रमाचन्द्रयेवास्तरपट्टे म० श्री ज्ञानचन्द्रयेवास्तरपट्टे म० श्री ज्ञानचन्द्रयेवास्तरपट्टे म० श्री प्रमाचन्द्रयेवास्तरपट्टे मंडलाचार्य श्री धर्म (चे) द्र देवास्तरपट्टे मंडलाचार्य श्री लिलतकीर्ति येवास्तरपट्टे मंडलाचार्य श्री चन्दर्शीति येवास्तदान्नाये लंडलवालान्यये मसावच्या योच साह हरलाज आर्यो पुत्र द्विय प्रथम समयु द्वितिक पुत्र मेघराज । साह समयु आर्या समताये तत्र पुत्र लक्षिमी-वास । साह मेचराज तस्य आर्या द्विय प्रथम आर्या लाक्ष्मपेट द्वितीक ......। प्रपूर्ण ।

> ३,४२.४. प्रति सं०२ । पत्र सं०३० । ले० काल ४.। ब्रदूर्श। वे० सं०२१४४ । ट भण्डार । विवेद—३० से क्रागे पत्र नहीं हैं।

प्रारम्भ--

बुद्धात्मरूपमापन्नं प्रणिपत्यं ग्रुरो ग्रुसं । तत्वधम्मीपृतं नाम बस्ये संक्षेपतः ।। धमें श्रुते पापपुरीत नाणं धमें श्रुते पुष्य मुपैति कृदिः । स्वर्णापवर्णं प्रवरोह सोस्यं, धमें श्रुते रेव न बास्यतानित ।।२।।

. १४८६. व्हाकोलः'''''' पत्र सं०२ । आर्थ १०४६ , इंच । आया–हिन्दी। विवय–मुनापित । र० कास ४ । लें० काल ४ । प्रपूर्ण । वे० सं०१६४७ । ट अण्डार ।

देश्वर्थः हष्टांतशतकः\*\*\*\*\*। पत्र सं० १७ । घा० १ $\frac{1}{4}$  $\times$ ४ $\frac{1}{4}$  इंच । भाषा—संस्कृत । विषयः—सुभाषित । र० काल  $\times$  । त्रेणं । वे० सं० ८१६ । का भण्डार् ।

विशेष-हिन्दी भर्य दिया है। पत्र १५ से मांग ६३ फुटकर क्लोको का संग्रह मीर है।

३४२ =. द्यानतविकास— यानंतराव । पत्र तं० २ से १३ । घा० १४४ इंच । भाषा-हिन्दी ) विषय-गुभवित । र० काल × । से० काल × । सपूर्ण । वै० तं० ३४४ । इक सम्बद्धार ।

देश्वरः धर्मविलास—गानतराय । पत्र सं० २३४ । मा० ११५ँ×७३ इंच । भाषा-हिन्दी । विषय— सुमावित । र० काल × । ने० काल सं० १६५८ काग्रुण नुदी १ । पूर्ण । वे० सं० ३४२ । क मण्डार ।

३४३०. प्रति सं०२ । पत्र सं०१३६ । ले० काल सं० १≂ म्हणासोज बुदी २ । वे० सं०४ ५ । ग मण्डार ।

विशेष---जैतरामजी साह के पुत्र शिवलालर्ज। ने नेमिनाय चेत्यालय ( बोधरियों का प्रनिदर ) के लिए विम्मनलाल तरायंची से दौसा में प्रतिलिपि करवाधी थी । ३४३१. प्रति संव ३ । यत्र संव २६१ । लेव काल संव १६१६ । वेव संव ३३६ । का भण्डार । विजेष---सीन प्रकार की लिपि है ।

इसी मण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ ३४० ) घीर है।

३४३२. प्रति सं० ४। पत्र सं० १६४। ले० काल 🗴 । वै० सं० ५१। मह मण्डार ।

३४३३. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३७ । ले० काल सं० १८६४ । वे० सं० १४६३ । ट मण्डार ।

३४२ ४. नवर्क (कविच्च) = 1000 + 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 1000 = 100

३४३४. प्रति सं०२। पत्र सं०१। ले० काल 🗴। वे० सं०१७८। च अण्डार।

३४३६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४ । ले० काल सं० १९३४ । वे० सं० १७६ । च अण्डार ।

विशेष--पंचरत भीर है। श्री विरधीचंद पाटोदी ने प्रतिलिपि की थी।

२४२७. नीतिसार $\cdots\cdots$ । पत्र सं०६ । सा० १०३ $\times$ ५ इंच । भाषा-संस्कृत । विषय-नीतिसार $\pi$ । र०काल $\times$ । ने० काल $\times$ । वे० सं०१०१। इद्यमध्यार ।

३४२ स. नीतिसार—इन्द्रनन्दि । पत्र सं० १ । मा० ११×५ इंच । भाषा—संस्कृत । विषय—मीति नास्त्र । र० काल × । के० काल × । पूर्ण । वै० सं० स्ह । का भण्यार ।

विशेष—पत्र ६ से महबाहुकुत कियासार दिया हुमा है। ग्रन्तिय ६वें पत्र पर दर्शनसार है किन्तु प्रपूर्ण है।

देश्वदेश. प्रति सं०२। पत्र सं० १०। ते० काल सं० १६३७ भारवा बुदी ४। वै० सं० ३८६। व्ह भण्डार।

इसी भण्डार में २ प्रतियां (वे॰ सं॰ ३८६, ४०० ) और हैं।

देक्ष्प्रे≎. प्रति सं≎ दे। पत्र सं∘ २ से ⊏। ले∘ काल सं∘ १०२२ भाववासुदी ४, | सपूर्ण¦ दे० सं० ३०१। क मण्डार।

३४४१. प्रति सं० ४। पत्र सं० ६। ले० काल ×। वे० सं० ३२६। ज अण्हार।

३४४२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४ । ने० काल सं० १७८४ । ने० सं० १७६ । का अण्डार ।

३४४३. जीतिशतकः—अर्तुहर्षि। पत्र सं०६ । बा०१०२,४५३ इका। प्राया—संस्कृत । विषय-बुक्षर्ययत । र०कास × । पूर्णा के०सं० ३७६ । का प्रथमार ।

३४४४. प्रति सं० २। पत्र सं० १६। ले० काल × । वे० सं० १४२। व्य मण्डार।

३४४४- नीतिबाक्यासूत —सीमदेव सूरि । पत्र सं० ११। घा० ११%६ इ'व । आया-संस्कृत । विषय-नीतिवास्त्र । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  ) पूर्ण । वे० सं० ३५४ । क्र अव्वार ।

देश्वर्थर- नीतिविनोदः\*\*\*\*\*\* । मा॰ ६×४३ दश्चः । नाशा-हिन्दी । विदय-नीतिवास्त्र । र॰काल × । ले॰काल सं० १९१८ । वे०सं० ३३१ । स्नुगण्डार ।

विशेष-सन्नालाल पांड्या ने संग्रह करवाया था।

दैश्रेर्थ- नीलस्का। पत्र सं∘ ११ । मा॰ १र्दै×४ कुंद्श्व । माया–संस्कृत । विषय-सुनापित । र∙ काल × । ते० काल × । पूर्या। वे० सं० २२६ । का सण्डार ।

२४४६. नीरोरवां वादशाह की दस ताज । पत्र सं० ५ । बा॰ ४३४६ इंच । बाला–हिन्दी। तियय-उपदेवा । र० काल ४ । ते० काल सं० ११४६ बैबाल सुरी १४ । यूर्ण । वे० सं० ४० । यू. पण्डार ।

विकोष---गरोशलाल पांड्या ने प्रतिलिपि की वी ।

१४४६. पञ्चतन्त्र—पं० विष्णु शर्मा । पत्र सं१ ६४ । ग्रा० १२ $\times$ ४३ दश्च । भाषा-संस्कृत । विषय-नीति । र० काल  $\times$  । से० काल  $\times$  । सपूर्ण । वे० सं० ६१६ । स्त्र भण्डार ।

इसी अध्डार में एक प्रति ( वे० सं० ६३७ ) झीर है।

२४४०. प्रति सं० २ । पत्र सं० ६६ । ले० काल  $\times$  । ते० सं० १०१ । ख़ अण्डार । विशेष—प्रति प्राचीन है ।

२४४९० प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४४ से १६६ । ते० काल सं० १८३२ नैय मुत्री २ । प्रपूर्ण । ने० सं० १६४ । च भण्डार ।

विश्वेष-पूर्णवरह सूरि द्वारा संशोधित, पुरोहित मागीरथ पक्षीवाल ब्राह्मए ने सवाई जयनगर (जयपुर) में पुर्वितिहनी के शासनकाल में प्रतिलिपि की बी। इस प्रति का जीएाँडार सं० १८१५ फाछुल ब्दी ३ में हुया था।

देश्वर-प्रति संद ४ । यत सं० २८७ | ने० कात सं० १८८७ पीर तुरी ४ । दे० सं० ६११ । च भण्डार । विशेष—प्रति हिन्दी पर्य सहित हैं । प्रास्त्य में संगरी दीवान प्रमरभंदनी के प्राप्तह से नयनसुण व्यास के विषय माशिष्यपन्त ने पद्मातन्त्र की किली टीका जिल्ली ।

देश्र×दे. पद्मातन्त्रभाषा'''''''। पत्र सं०२२ में १४६ । प्रा० ६×७३ इंच । भाषा-हिन्दी गद्य । विषय-नीति । र∘काल × । ने०काल × । प्रपूर्ण । ने०सं०११७६ । ट ययदार ।

विशेष---विष्णु शर्मा के संस्कृत पश्चतन्त्र का हिन्दी अनुवाद है !

१४४४. पांचवालः'''''| पत्र सं० १ । मा० १०४४ इंच । भाषा-पुजराती । विषय-उपदेख । र० कात × । ते॰ कात × । पूर्ण । दे॰ सं० १६६१ । द्र मण्डार । ३४४४. पैंस्तठवोस्तः''' '। पत्र सं० १ धा० १०४४) इंब । माया—हिन्दी । विषय—उपदेश । र $\bullet$ कास  $\times$  । तुर्ला । वे० सं० २१७६ । इद्रा सण्डार ।

#### विकेष-प्रथ बोल ६४

[१] घरण लोभी [२] निरदर्द मनस होसी [३] विसवासवाती मंत्री [४] पुत्र सुत्रा घरना लीभा [५] नीवा पेषा भाई बंधव [६] ग्रसंतोष प्रजा [७] विद्यावंत दलदी [६] पालण्डी शास्त्र बांच [६] अती क्रोधी होइ [१०] प्रजाहीरा नगप्रही [११] वेद रोगी हांसी [१२] हीरा जाति कला होसी [१३] सुभारक खल छह होसी [१४] सुभट नायर होसी [१४] खिसा काया क्लेम चलु करसी दुष्ट बलवंत सुत्र सो [१६] जोबनवंतजरा [१७] श्रकाल मृत्यु होसी [१=] पूदा जीव घरणा [१६] भगहीरण मनुब होसी [२०] भ्रत्य मेघ [२१] उस्त सात बीली ही ? [२२] वचन चूक मन्ष होसी [२३] विभवासवानी खत्री होसी [२४] संया ...... [२६] ..... [२६] ..... [२७] ..... [२=] ..... [२६] ग्रस्तकीया न कोधो कहसी [३०] आपको कीधो दौष पैला का लगावसी [३१] प्रसुद्ध साथ अससी [३२] गुटल दया पालकी [३३] भेष धारांबैरानी होसी [३४] बहंकार द्वेष मुरस बला [३४] मुरजादा लोप गऊ त्राह्मण [३६] माता पिता गुरुदेव मान नहीं [३७] दुरजन मु सनेह होसी [३८] सजन उपरा विरोध होसी [३८] पैला की निया घरती करेती [४०] कुलवंता नार लहोसी [४१] वेसां अगतरा लज्या करसी [४२] अफल वर्षा होसी [४३] बाज्या की जात कुटिल होसी [४४] कवारी चपल होसी [४४] उत्तम घरकी स्त्री नीच सु होसी [४६] नीच **परका कार्यत होती [४७]** मुंहमान्या मेव नहीं होसी [४८] धरतो में मेह थोड़ो होसी [४६] मनस्यां में नेह बोड़ो होसी [४०] बिना देख्यां चुगली करसी [४१] जाको सरएों लेसी तासू ही है व करी सोटी करसी [४२] गज हीए। बाजा होसासी [४३] त्याइ कहा हान क लेसी [४४] झवंबैसा राजा हो [४१] रोग सोग धरणा होसी [४६] रतबा प्राप्त होसी [४७] नीच जात श्रद्धान होसी [४८] राडजीय चएा होसी [४९] ग्रस्त्री कलेस गरावए। [६०] **शस्त्री** सील हीए। बएगी होसी [६१] सीलवंती विरली होसी [६२] विष विकार धनो रगत होसी [६३] संसार बलावाता ते दुखी जारण जोसी ।

## ।। इति श्री पनावश बील संपूरक ।।

३४४६. प्रकोधसार—यदाःकोरितायत्र सं०२२। झा॰ ११४४३ इंव। प्राया—संस्कृता । विषय— गुभावित। र०काल ४ । ने०काल ४ । पूर्णान वे०सं०१७४ । इस अण्डार ।

विवीय—संस्कृत में मूल अपश्रंश का उल्या है।

३४४७. प्रति सं० २ । पत्र सं० १६ । ले० काल सं० १६५७ । वे० सं० ४६५ । क अण्डार ।

\$88 ]

देश्रस्न, प्रस्तोत्तर स्व्रसाला—नुवसीदास । पत्र तं०२। द्या०६५ै×३३ दंब । आवा—नुवराती । विदय-जुवाबित । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० ११७० । ट मध्वार ।

३४४६ प्रस्तोत्तरहमालिका—स्थापेषर्षे । पत्र सं०२। आ०११४४३ वंच । माषा-संस्कृत । विवय-सुवादित । र० काल 🗴 । ते० काल 🗴 । पूर्ण । वै० सं० २०७ । स्र मण्डार ।

३,४६०. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ । ते० काल सं०१६७१ मंगसिर मृदी प्रावे० सं०५१६ । अक्र अभ्यार ।

३४६१. प्रति सं०३ । पत्र सं०२ । ले० काल ४ । वे० सं०१०१ । छ भण्डार ।

३४६२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३ । ले० काल 🗴 । वे० सं० १७६२ । ट भण्डार ।

देश्व६३, प्रस्तावित रह्मोकः '''''। पत्र सं∘ ३६ । बा०११×६५, इंच। भाषा–संस्कृत । विषय– समापित । र०काल × । ले०काल × । पूर्ण। वे०सँ० ५१४ । क अण्डार ।

विशेष--हिन्दी प्रर्थ सहित है। विभिन्न ग्रन्थों में से उत्तम पद्यो का नंग्रह है।

३४६४. **बारहकदीः.....सुरत ।** पत्र सं०७ । घा० ६×६ इंच । भाषा-हिन्दी । विषय-पुत्रापित । **१० काल × । के० काल × । पूर्ण । वे० सं० २**४६ । स्क्र पण्डार ।

३४६४. **बारहलड़ी** ......। पत्र सं०२०। मा० ५ $\times$ ४ इंच । मावा-हिन्दी । विषय-मुभावित । र $\bullet$ काल  $\times$  । के $\bullet$ काल  $\times$  । पूर्ण । वे $\bullet$  सं०२४६ । क्र अण्डार ।

२४६६. **बारहत्वही**—पाश्वेदास । पत्र सं० ४। ब्रा॰ १४४ इ.च । भाषा-हिश्यै । विषय-नुभाषित *।* र॰ काल सं॰ १=१६ पीच बुदौ १। ते॰ काल ४। पूर्ण । वै॰ सं० २४०।

२४४६७. खुधजनसिलास— खुबजन। पत्र सं०६४ । झा०११४४ इ.च । भाषा—हिन्दी । विदास— संबद्द । र०काल सं०१८६१ कालिक सुरी २ । ले० काल ४ | पूर्णा । वे० सं०६७ | अक्ष प्रख्यार |

२४६ द. शुधकान सत्साई — बुधकान । पत्र सं॰ ४४ । धा॰  $- \times \times_{i}^{2}$  रंग । भाषा  $- [g_{i} \pi]$  । विश्वय प्रमाणित । र॰ काल सं॰ १८७६ ज्यष्ठ बुदी  $- \pi$ । ले॰ कान सं॰ १६८० माघ बुदी २ । पूर्ण । वे॰ सं॰ ४४४ । का अपकार ।

विषोप-७०० दीहों का संग्रह है।

२४६६. प्रति सं०२। पत्र सं०२४। ले० काल ×। वे० सं०७६४। व्या मण्डार। इसी मण्डार में २ प्रतियां (वे० सं०१४४, ६२४) और हैं।

३४७०. प्रति संट ३ । पत्र <sup>शं</sup>० ६ । ले० काल × । सपूर्ण | वे० सं० ४३४ । इक भण्डार ।

२४७१. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १० । ते० काल 🗴 । ते० सं० ७२१ । 🐐 प्रण्यार । इसी जण्डार में १ प्रति ( ते० सं० ७४६ ) मीर है ।

२४७२. प्रति सै० रे। पत्र सै० ७२। लै० कार्ल सै० ११४४ कोचाढ सुदी १०। दे० सै० १६४० । ट भण्डार।

इसी अण्डार में एक प्रति ( वे॰ खं॰ १६३२ ) और है।

२ ४७६२ . बुधजन सतसई — बुधजन । पत्र सं० २०३ । ते० काल × । वे० सं० १११ । क शब्दार । विकोय— इसी शब्दार में १ प्रति ( वे० सं० १३६ ) मीर हैं । हिन्दी मर्थ सहित है ।

विशेष-कवि की ६७ रखनाओं का संग्रह हैं।

३४७४. प्रतिं सं० २। पत्र सं० २३२। लैं० काल 🗴 । वै० सं० ४३६। कं अण्डार ।

निश्चीय----प्रति सुन्दर है। चौकोर लाइनें सुनहरी रंग की हैं। प्रति सुरके के रूप में है तथा प्रवर्शनी में रखने योग्य है।

इसी अण्डार में एक प्रति (वै॰ सं० ५३८) और है।

३४७६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १२० । ले॰ काल × । वै॰ सं० ५३८ । क भण्डार ।

३४७७. प्रति सं० ४। पत्र सं० १३७ । ले० काल सं० १८५७ । वे० सं० १२७ । सा अण्डार ।

विशेष—माभोराजपुरा में महात्मा जबदेव जोवनेर वाले ने प्रतिकिपि की थी। मिती माह सुवी ६ सं० १८८६ में गोबिन्दरान साहबडा (छाबड़ा) की मार्फत पचार के मन्दिर के वास्ते दिलाया। कुछ पत्र कृहे काट गये हैं।

३४७८. प्रतिसं० १। पत्र सं० १११। ले॰ काल सं० १८८३ चैत्र सुदी १। वे॰ सं० ६५१। च भणवार।

विशेष---यह ग्रन्थ हकमचन्दजी बज ने दीवान श्रमरचन्दजी के मन्दिर में बढाया था।

३४७६. प्रति सं० ६ । पत्र तं० २०३ । ते० काल × । दे० सं० ७३ । स्न मण्डार ।

३४६८०. ज्ञास्त्रवर्ष्टकः\*\*\*\*\*। यन सं० १६ । सा० ६५ ४५३ इझा। आया–संस्कृत । विषय—सुपाधित । र० काल × । ने० काल सं० १७४६ । पूर्ण। दे०,सं० १२६ । इस वण्डार ∤

रे%-२. अर्तुं हरिशासके—अर्तुं हिरि । यथ सं॰ २०। ग्री० ० $\frac{1}{2}$  $\times$  $\times$  $\frac{1}{2}$  इक्का । भाषी—संस्कृत । विषय—सुमाजित । २० सामं  $\times$ । ले॰ मालं  $\times$ । ले॰ मालं  $\times$ । पूर्ण । वेंब सं॰ १३२० । व्यं नेण्यार ।

विशेष--प्रन्य की नीम शतकार्य प्रेयको निर्शतक की है।

इसी अण्डार में  $\alpha$  प्रतियां (के० सं० ६४१, ३ $\alpha$ १, ६२ $\alpha$ , ६४६, ७६३, १०७४, ११३६, ११७३) भीर हैं।

देश्र⊏र, प्रति सं०२ । पत्र सं०१२ से १६ । के० काल × । अपूर्णा । वे० सं०५६१ । इस् भण्डार । इसी भण्डार मे २ प्रतियां (वे० सं०५६२, ५६३ ) अपूर्ण और हैं ।

३४५३. प्रति सं०३। पत्र सं०११। ले० काल ×। वै० सं०२६३। च भण्डार।

३४,८५४. प्रतिसं०४ ।। पत्र सं०२ ६ । ले० काल सं०१ ८७४. चैत सुदी७ । वै० सं०१ ३६ । छ। भण्डार ।

इसी भण्डार में एक प्रति (वे॰ सं० २८८) झीर है।

३४ म. प्रति सं० ४ । तत्र सं० ४२ । ले० काल सं० १६२ ६ । ते० सं० २६४ । उत्त भण्डार ।

विशेष----प्रति संस्कृत टीका सहित है। मुलक्षन्द ने बन्द्रप्रभ चैत्यालय से प्रतिलिपि की यी। वेश्रद्ध प्रति सं० ६। पत्र सं० ४५। ले० काल ×। वे० सं० १६२। व्य मण्डार।

वेश्रद्ध प्रति सं० ७। पत्र सं० द से २६। ले० काल × । अपूर्ण । वे० सं० ११७४। ट भण्डार ।

३४८=. भावशतक--श्री नागराज । पत्र सं० १४ । मा० १×४३ इखा । भाषा-संस्कृत । विषय--

सुभाषित । र० काल 🗴 । ले० काल सं० १८ ३६ सावन बुदी १२ । पूर्गा । वे० सं० ५७० । ऋ भण्डार ।

२४८६. सनमोदनपंचरातीआषा—छन्नपति जैसवाला । पत्र सं० ८६ । झा०११४५३ इक्षा । आया— हिन्दी पद्या । विषय—सुत्रापित । र०काल सं०१८१६ । ले०काल सं०१८१६ । पूर्णा । वे० सं० ५६६ । क्र मण्डार ।

विशेष-सभी सामान्य विषयों पर छंदी का संग्रह है।

इसी भण्डार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ ५६६ ) और है।

६४६०. सान बाबनी—सानकवि । पत्र सं०२ । सा० ८३/४३३ दश्च । भाषा–हिन्दी । विषय⊸ सुजाबित । र० काल × । ले० काल × । पूर्स । वै० सं०५१६ । च प्रण्डार ।

देश्वरः, सित्रवित्तास—चासी। पत्र सं० ३४। झा० ११४५३ इ.ख.। प्राथा—हिन्दी पद्य । विषय-सुप्राधित। र० काल सं० १७६६ काष्ट्रस सुदी ४। ले० काल सं० १६४२ भेत्र बुदी १। पूर्वा ३० सं० ५७६ । इ. भण्यार।

> विशेष---लेखक ने यह ग्रन्थ अपने मित्र भारामल तथा पिता वहालसिंह की सहायता से सिक्साचा । २४६२. रत्नकोष\*\*\*\*\*\*\*। पत्र तं० म. j मा० . १०४४ ई इक्स । आवा--संस्कृत । विषय-स्मापित । १०

काल 🗶 ! ले॰ काल सं॰ १७२२ फाग्रुस सुदी २ । पूर्ण | वे॰ सं॰ १०३८ । 🗷 अपकार ।

विशेष-विश्वमेन के शिष्य बलमद्र ने इसकी प्रतिनिधि की थी ।

इसी भण्डार में एक प्रति (वै० सं० १०२१) तथा व्याभण्डार में एक प्रति (वै० सं० ३४५ का)

भीर है। ३४६३. रह्मकोष """।पत्र सं०१४ । आा∘ ११४५ इका। भाषा–हिन्दी | विषय–सुभाषित ।र०

काल X । ले॰ काल X | पूर्ण | वै॰ सं॰ ६२४ | क मण्डार |

निर्वेष — १०० प्रकार की विविध बातों का विवरण है जैसे ४ पुरुवार्थ, ६३ राजवंस, ७ संगराज्य, राजायों के गुण, ४ प्रकार की राज्य विद्या, ६३ राज्यपाल, ६३ प्रकार के राजविनीद तथा ७२ प्रकार की कसार साथि।

३४६४. राजनोतिशास्त्रभाषा--जसुराम । यत्र सं० १८ । आ० ४५४४ इ**छ** । भाषा-हिन्दी य**त्र ।** विषय-राजनीति । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वै० सं० २८ । म्ह भण्डार ।

विशेष-शी गलेशायनमः धथ राजनीत जसुराय कृत लीखतं ।

क्षेहा--- अछर अगम अपार गति कितह पार न पाय ।

सो मोकु दीजे सकती जै जै जै जगराय।।

ध्यूष्य-- वरनो उज्ज्वल वरन सरन जग असरन सरनी।

कर करूनो करन तरन सब तारन तरनी । श्विर पर घरनी छूत्र करन सुक्त संयत भरनी । फरनी अमृत करन हरन दुव्व दारिय हरनी ।। घरनी जिनुस क्यर धरन अक अब हरनी ।

सकल भय जग वंध ग्रादि वरनी जस जे जग धरनी ।। मात जे ॰ '

को जग धरनी मात जे बीजे बुधि प्रपार ।

करी प्रनाम प्रसन्न कर राजनीत वीसतार ॥३॥

मन्तिम-- लोक सीरकार राजी भोर सब राजी रहै।

चाकरी के कीये विक लालचन चाइये।। किन हंकी सली बुरी कहिये न काहु धारी।

सटका दे लखन कछ न आप साई है।।

राय के जजीर नमु राख राख लेत रंग।

येक टेक हुं की बात उमरनीवाहिये।।

रीम सीर्म सिरकुं नहाय लीजे बसुरान ।

वेक परापत् कु बेते ग्रुन वाहीये ॥४॥

३८६४. राजनीति शास्त्र—देवीदास । पत्र सं० १७। धा० द्र्×६ इ'व । आया—हिन्दी पद्य । विवेध—रेखनीते । र० काल ४ । ते० काले सं० १९७३ । पूर्ती । ते० सं० ३४३ । का प्रकार ।

. देश्वर्क लचुचारियुक्य राजनीति—चारियुक्य । पत्र सं $\circ$ ६। बा $\circ$ १२ $\times$ १ $\mathring{\gamma}$ १३॥ । मापा-संस्कृत । विदय-राजनीति । र $\circ$ काल  $\times$ । ले $\circ$ काल  $\times$ । पूर्ण । वे $\circ$ सं $\circ$ ३३१ । आः भष्यार ।

२४४८%, कुम्बुस्तरसर्क्य — कसि कुम्ब । पत्र सं०४ । बा० १३३,४६५ व्रंव । आया —हिन्दी पटा । विषय — स्वस्तावित । र० काल सं० १७६१ । के० काल सं० १०३४ । पूर्ण । वे० सं० ७७६ । का गण्डार ।

३४६८ - प्रति सं० २ । पत्र सं० ४१ । ले० कान × । वे० सं० ६८५ । इन भण्डार ।

देशहरू, प्रति सं ३ | पत्र सं ० ६४ | ते० काल सं० १८६० । ते० सं० १६६ | छ भण्डार ।

३४००. बृहद् चारिक्यनीतिशास्त्र आयो—सिश्रदासराय । पत्र नं० २० । सा० ०३८६ इ'व । आया-क्रियो । विषय-नीतिशास्त्र । र० काल ⋉ । ते० काल ⋉ । पूर्ण | ते० नं० ४११ । च भंग्यार ।

विशेष-मारितस्यचंद ने प्रतिसिपि की वी।

३४०१. प्रति सं०२ । पत्रं सं०४ ६ । ले॰ काल × । अंपूर्ण । वै० सं० ४४२ । च भण्डार ।

३,४०२. वश्चिरालकः टिप्पंशः — अस्तिकास्तः । पत्र शं∘ ११ मा० १०८४ दंव । आया–संस्कृत । विषय– समापित । र०काल × । ते०काल सं० १४७२ । पूर्णी । वे०सं० ३५⊏ । इस अण्डार ।

विशेष---श्रन्तिम पुष्पिका-

इति वविवातकं समाप्तं । श्री अक्तिनाओपाध्याय विषय यं • बारू चन्द्रे शालिखि ।

इसमें कुल १६१ गावार्ये हैं। श्रंत की गावामे यन्यकर्ताना नाम दिया है। १६०थी गाथा की संस्कृत टीका मिल्ल प्रकार है—

एवं सुगमा । श्री नेमिचात्र श्रांबारिक पूर्व गुरु विरहे धर्मस्य जातानामूत । श्री जिनवक्षप्रसूरि पुरागनश्रुस्ता सक्को रिंक विश्वद्ववादि परिचयेन धर्मतक्ष्यज्ञो ततस्तेन सर्वधर्म मूल सम्यक्त्व युद्धि इडताहेनुभूता ॥ १६० ॥ संस्था गाया विरक्षां चक्को हात सम्बन्ध ।

> व्यास्यान्त्रय पूर्वाऽबच्चींग रेवलुजिलसामकृता । सम्बार्च ज्ञान फला विज्ञीया वृद्धि खतकस्य ॥१॥

प्रवासित--- सँ० १५७२ वर्षः श्री विक्रमनगरें श्री जय सागरीयाध्याय विषय श्री रत्नवन्द्रोयाच्याय विषय श्री असिताओ पाष्प्राय कृता स्वविष्या वा. चारित्रसोर पै० बस्क चँद्राविधियाँच्यपाना चिरं नंदतान् । श्री कल्यारणं भवतु श्री श्रमण् संबस्य ।

देश्वरे. शुभसीखणणण्या वक्ष सैव रे। मान म्ह्री४४ इंच। माना-हिन्दी गद्य। विषय-मुनाबित । रक्षाल 🗴 । तेक काल 🗴 । पूर्वी । केंक सैव १४७ । 🜉 अध्वार ।

| स्मापिय स्वं की विमादित                                          | 4 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ३४०४. प्रति संह २ । पत्र संह ४ । वे                              | 40 MM X 1 40 40 5 5 1 2 Magic 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| बिहोब १३६ सीखों का वरोन है।                                      | TO EXPERIENCE WITH FREE TO FIRE TO FREE TO FRE |          |
| ३४०४ सज्जनचित्रवज्ञम् मृङ्गिषेग                                  | ता । पत्र संव ३ । बार ११३×५३ इखा । सावा-सस्कृत । विषय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| क्रमाणित । ४० काल × । ले० काल सं० १८२२ । प्र                     | ति । वर् सर् रेर्डिं । अ ने ने ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 3 vc ह प्रति सठ २ । पत्र लग्ब । '                                | de du de cere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ३४०७ प्रतिसंट३। यत्र सं∙्र⊀ी                                     | ीं में के क्याना संक ते देश के पोष्ट्र बुदों हुने हिन्दी व ७२० । क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ## 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                           | M- 0. 1 - 6 37 1 5 2/4 1/10 .7946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ्र अर्थिक स्वाप्ति संदर्भ प्रकासिक स्वाप्ति                      | ( ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 🚦 🕝 ३००ई प्रति सं०४ विक सँव रें।                                 | } अबे० काला संघ ' १७४६ मास्रोज सुदी ६ व केण-संघ ६०४'ई स्वे<br>्याहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| मक्डीर ।                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| विशेषभट्टारक जगत्कीलि के शिष्य                                   | बोबराज ने जीतिनार्थ की मा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ३४००. सजनीवत्तेवल्लभ - शुभव                                      | बन्दि। पत्र सं० ४   बार्० ११% में हैं वे   आवा-संस्कृत । विषय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -        |
| मुभावित । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे                      | ि सं १६६ । ज भण्यार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        |
| ३४११. सजनवित्तवसभ                                                | पत्र सिंक थे । ब्रोके १० चूँ ४४ है इस्त्र । सार्वा—संस्कृत । विवय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _        |
| मुभाषित । रं काल X । कें काल सें १७४६।                           | ['पूर्वी । वें वं र २०४ । स भवतर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ÷        |
| ३४१२. प्रति संब २ । पत्र संब ३                                   | ो से के कॉल X (वे के से के १५६) जो अंग्लारों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| विशेष-प्रति संस्कृत टीका सहित है                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ;<br>42- |
| ३४१३. सजानिचावसम — हर्ग                                          | साल । पत्र में १६ । बार १२६×१ ई व । भाषा-हिन्दी । विश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •        |
| ३४१२. सजानाचरावसमा रूप<br>मुन्नावित। र० काल सं॰ १६०६। ते० काल X  | ्रिया । वन सन् ५५७ । क सन्तर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***      |
| विशेषहगू लाल सतीली के रहने                                       | बाले में । इनके पिता का नाम प्रीतमदास था। बाद में सहारन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |
| चले गये वे वहां मित्रों की प्रेरणा से ग्रन्थ रचना                | <b>की थी।</b><br>इ.स. २००७ वर्षात्र अस्ति सम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| इसी अण्डार में दो प्रतियां (वे॰ सं                               | सं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ३४१४. सज्जनचित्तवज्ञम्—सिः                                       | हरचंड़   पत्र सं० ३१   बाट ११×७ ३ मा । नाया हुए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| सभावित । र० काल सं० १६२१ कातक सुदा र                             | \$ \$ 1 do dotal V 1 \$ co 1 as a second start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ३४१४, प्रति सं०२। पत्र सं०<br>सर्व स्राप्तिक रहे भूगानिक स्थानिक | २६। लेक काल X   वेक संक 1978   का मण्डार  <br>समारक कुलायक अनुसार के किया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| विशेष-हिन्दी पद्य में भी अनुवाद                                  | <b>र दिया है।</b> १, कुल्ल इस्त का स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rs       |

देश्र९६. सद्भाषिताविल—सकलकीत्ति । पत्र सं० ३४ । आ० १०३४ ४ इति । आवा∸संस्कृत । विषय-सुपाषित । र०काल ४ । ले०काल ४ । अपूर्ण । वे० सं० ६४७ । का अग्डार ।

विकीय-इसी मण्डार में १ प्रति ( वै० सं० १८६८ ) बीर है।

देश्९७. प्रति संट २ । यत्र सं० २ थ् । लें≉ काल सं० १६१० मंगसिर सुदी७ । वे० सं० ४७२ । व्य भष्यार ।

विशेष-शासीराम गति ने मन्दिर में यह ग्रन्थ नदीया था।

हेश्ररू, प्रति सं० ३ । पत्र सं० २६ । लेव काल × । वेव संव १६४१ । ट मण्डार ।

३४१६. सद्भाषितावजीक्षाचा—पकालाल जीचरी।पत्र सं०१३६ ।का०११४६ इक्का आषा— हिन्दीः विषय—सुप्रापितः । र०काल ४ । ले०काल सं०१४४ ज्येष्ठ बुदी१३ ।पूर्णाकै० सं०७३२ ।कः कथारः ।

विशेष-- पृद्वों पर पत्रों की सूची लिसी हुई है।

३५२०. प्रति सं०२ । पत्र सं०११७ । ले० काल सं०१६४० । वे० सं०७३३ । क मण्डार ।

३.४२१. सञ्चाषितावलीभाषा\*\*\*\*\*\*। पत्र सं∘ २४, । झा०१२×४३ इंच। भाषा–हिन्दी पद्य। विषय–समापित । र०काल सं०१९१ सालन सुदी ४ । पूर्ण । वे० सं०१६ । च मण्डार ।

३४८२. सन्देहसमुख्य—धर्मकलरासृरि । यत्र सं०१० । झा०१०४४३ दश्च । आया-संस्कृत । विदय-सुमापित । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वै० सं० २७१ । इत्र प्रव्हार ।

३४२३. सभासार नाटक—रखुरास । वत्र सं०१४ से ४३ । बा० १६/४६६ र च । भाषा–हिन्दी । विषय-सुतापित । र०काल ⊠ । ते०काल सं०१८६१ । अपूर्ण । वे०सं०२०७ । स्र भण्डार ।

विशेष--प्रारम्भ में प्रथमेश एवं नन्दीश्वरद्वीप पूजा है।

३४२४. सभातरंश ''''''। पत्र सं० ३०। मा० ११४५ रखा। काषा-संस्कृत । विषय-सुनामित । र० काल ⋉ | ले० काल सं० १८७४ ज्येष्ठ बुदी ४ । पूर्ती । वै० सं० १०० । क्यू जण्यार ।

विशोच—गोधों के नेजिनाथ चैत्यालय सांगानेर में हरियंशवास के शिष्य कुटल्वयन ने प्रतिलिपि की थी ! ३४२४. सम्बार्श्वक्कार<sup>......</sup>। पत्र सं० ४१। बी० ११४४ इंचा बायां—संस्कृत हिन्दी । विद्यय-समाविता । र०काल × । ने०काल सं० १७३१ कालिक गुवी १ | पूर्ण | वे० सं० १८७७ |

विशेष-- प्रारम्भ-

सकलमतिहा गर्जेड भी भी भी सामु विजयगांगां द्वस्थानमः । स्रवा समान्यः क्वार कच्य लिक्यते । भी श्रदण वैकास नमः । भी रस्तु ।। नाथि नंदनु वकलमहीयंवनु पंचाल वनुष मातु तो "" तीर्ती सुवर्ण समानु हर गवल स्वामल कुंतनावती विभूषित रुक्षु केवलजान लक्ष्मी सभाषु अध्य लोकािब्रुप्ति[कि]यार्गनी देवाचर । साव संसार शंचकूर ( धंचकूर ) प्राणिवर्ग पदता रह हाव । युगला वर्ग पर्म निवार वा सवर्ग । भगवंत श्री श्राविनाय श्री संवत्छो मनोरच पुरी ॥१॥ वीतरान वाला मंतार समुतारिखी । महामोह विष्यंसनी । दिनकरपुकारिखी । कोवािम सवानकीपवािमनोपुक्तिमार्म प्रकािता । संवा समुतािरखी । महामोह विष्यंसनी । दिनकरपुकारिखी । कोवािमन सवानकीपवािमनोपुक्तिमार्म प्रकािता । सवां अप दिन सम्बोहकारिखी । धान्यांवरािरखी वीतरान वाली ॥२॥

विशेष प्रतीसध विभाग सकलपुराप्रधान मोहांपकारविश्वेदन आनु त्रिश्ववन सकलसंबेह छीरक । प्रदेश प्रमेख प्राराणनरा हृदय भेदक प्रनंतानंत विज्ञान इसिउं प्रपनु कैवनज्ञान ॥३॥ भृतिस पाठ---

सन्दर्भ पुरा - १. कुलीना २. बीलवती ३. विवेकी ४. दानसीला १. कीसंवती ६. विकाणवती ७. पुरामाहसी ४. प्रतासीला १. विकाणवती ७. प्रतासीला १. विकाणवती ६. प्रतासीली १. प्रतास स्वास १४. विकाणवती १४. प्रतास स्वास १४. विकाणवती १४. प्रतास स्वास १४. विकाणवती १६. प्रतास १४. विकाणवती १६. प्रतास स्वास १४. विकाणवती १६. विकाण १४. विकाण १४. विकाणवती १६. स्वास १४. विकाणवती १६. प्रतास १४. विकाणवती १६. विकाण १४. विकाणवती १६. विकाणवती विकाणवत

## इति समाभ्यञ्जार संपूर्ण ।।

ग्रन्थाग्रन्थ संख्या १००० संवत् १७३१ वर्षेमास कासिक सुदी १४ बार सोमवारे लिखतं रूपविजयेन ॥ स्त्री पुरुषो के विभिन्न लक्षस्य, कलाकों के लक्षस्य एवं सुत्राचित के रूप में विविध वाते दी हुई हैं।

३४२७. संबोधसत्तालुः श्लीरचंद् । पत्र सं० ११ । गा० १०४४ इ'व । भाषा-हिली । विषय- रिंट सुमावित । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वै० लं० १७४९ । खा मण्डार ।

भारन्थ— परम पुरुष पर मन चरी, सनरी सार नोकार )
परनारच गील पश्चान्तुः, संबोधसताला बीसार ॥१॥
साथि सनाथि ते मात्मा, सदयब्यु ऐहसनिवार ।
धर्मा विद्वलों नीवलों, नापदु पंबलों से संसार ॥२॥

भन्तिम सूरी भी विद्यानंदी जयो भीमिल्लपूष्ट्य पुनिषंद । समर्पि माहिला, युद्ध भी सम्मीचन्द्र ।। १६ ।। हिन्द्रास्ति । १० काल × । ते काल

किएन १६६८ । विश्वेष-प्रति प्राचीन है। क्षेप्रसागर के शिष्य कीर्तिसागर ने खला में प्रतिसिंप की थी।

३४२६. प्रति सं०२ । पत्र सं०१ से २७ । ते० काल सं०१ १०३ । सपूर्ण । वै० सं०२००१ । द भण्यार ।

विशेष—हर्षकीति सूरि कृत संस्कृत व्यास्था सहित है।

श्रान्तम — इति सिन्दूर प्रकरणस्यस्य व्यास्थाला हर्पकीत्तित्रः सूरिजिवहितायात ।

िर्मातकार १० १० १० वर्ष १० १ में ३४ | ने० काल सं० १८७० धावता सुदी १२ | प्रपूर्ण विक १४३० प्रति सं० ३ | पण सं० १ में ३४ | ने० काल सं० १८७० धावता सुदी १२ | प्रपूर्ण विक रिक्ताकार विकास स्वर्ण १९०० वर्ष विकास स्वर्ण १९०० था वर्ष विकास स्वर्ण १९०० था वर्ष स्वर्ण १९०० था वर्ष स्वर्ण

विशेष हो । विशेष मुक्ति सुरि कृते संस्कृत व्यास्यो सहित है ।

२४२६ सिन्दूर्यक्रस्यक्षायां — बनारसीदांस । यत्र सं०२६ । आ०१०३४४१ । आया हिन्दी । विषय-सुनापित । र० काल सं०१६१ । तं० काल सं०१६६२ । पूर्य । वे० सं० ५४६ । \*\*\* हिन्दुर्भविद्येष - सर्वाक्षमं भावसा ने प्रतिस्थित की थी ।

া <sup>6</sup> ्रिटेस्टेट्स प्रसिन्सिंक स्थानन सीक १३। सेन काल ४८। तेन,संन, ७१८ । च नावार ४, । rother pushi, क्षम्बार, में, ३, प्रति ( नेन, संन, ७१७ ), भोर है ।

केश्वेते . सिन्दूरप्रकरणमाथा ---ह्यन्द्ररहस्त्। पत्र सन् २००। सा० २२४४८ इ.स.। माया-ह्यन्त्री। क्रिक्य-चुनाविकः। हम काल सं० १६२६। कुंक काल सं० १६३६। पूर्ण । के संव ७६७। क्र प्रवार।

३४.२४८ प्रति सं०२.। पृत्र्<sub>संकृ</sub> २ ने ३०। लेश काला सं०१६३७ सान्त युदी ६ ॥ वेश सं०६२३ । इस मध्यार ।

सभावित एवं नीतिशास्त्र ी

३४.२६. द्वाभाषितगुक्ताबक्षी $\cdots$ ः। पत्र सं॰ २६ । बा॰ १ $\times$ ४ $\frac{1}{2}$  इक्का भाषा-संस्कृत । विषय-सुर्भाषित । र॰ काल imes । ते॰ काल imes । पूर्ण । वे॰ सं॰ २२६७ । वर भण्यार ।

३४३७ द्युजाषितरज्ञमन्दोह—स्वा० स्वसितिशति । तत्र सं० ४४ । सा० १०४३ ह'व । माया-संस्कृत । विषय-सुप्राधित । र० काल सं० १०४० । ते० काल × । पूर्ण | वे० सं० १०६६ । स्व मण्डार ।

विशेष-इसी मण्डार मे एक प्रति ( वे॰ सं॰ २६ ) ग्रौर है।

३४.६८. प्रति सं०२। पत्र सं०१४। ते० काल सं०१८२६ आववा सुदी १।वे० सं०८२१। क अध्यार।

विशेष-संप्रामपुर में महाचन्द्र ने प्रतिलिपि की बी।

३४.२६. प्रतिसं० २ । पत्र सं० = ते ४६ । ते० काल सं०१ = १२ सालोज बुदी १४ । बपूर्ण। वै० सं० ८७६ । इस प्रफार ।

२१४०. प्रति सं०४ । पत्र सं०७ ताले काल सं०१६१० कार्तिक बुदी १३ । वै० सं०४२० । च मण्यार ।

विशेष—हापीराव जिन्दूका के पुत्र वोतोलाल ने स्वपठनार्थपांक्या नायूनाल से पक्षर्यनाथ संदिर में प्रतिनिधि करवार्थयो ।

३४४९. सुभावितरत्नसन्देहभाषा—पत्नात्नात्न नौधरी। पत्र तं० १८२। झा० १९३४० हत्न । भौषा-हित्री गद्य। विषय-सुभावित। र० काल सं० १६३३। ते० काल ४ । वे० सं० ६१८। क अच्छार।

विशेष-पहले भोलीलाल ने १८ अधिकार की रचना की फिर पन्नालाल ने भाषा की ।

इसी भण्डार मे ४ प्रतियां ( वे॰ सं॰ द१६, द२०, द१६, द१६ ) और हैं।

२४४२. सुआवितास्त्रैल — गुअवस्त्रु। पत्र सं० ३६ । आ० १२ $\times$ ४३ दश्च। आवा—संस्कृत । विवय-नुभावित । र० काल  $\times$  । ते० काल सं० १७८७ आह सुवी १४ । पूर्ण । वे० सं० २१। का अध्यार ।

विशेष---प्रथम पत्र फटा हुमा है । क्षेत्रकीत्ति के शिष्य मोहन ने प्रतिलिपि की थी ।

का अध्दार में १ प्रति ( वे॰ सं॰ १६७६ ) भीर है।

३.४४३. प्रति सं०२ । पत्र सं०१४ । ले० काल ४ । वे० सं०२३१ । सा जण्डार ।

इसी मण्डार में २ प्रतियां ( दे॰ सं॰ २३०, २६८ ) और हैं।

३.४४४. सुभाषितसंब्रह्====। पर्यर्तः ११। बा० स×५ इक्का। जाया—संस्कृतः । विषय—सुपाषितः । र०कालः ×। ते०कालः सं०१ तप्रवेशीयाः युवी ५ । युर्ला । वे० सं०२१०२ । वस्र जम्बारः ।

विश्लेष-नैश्वा नगर में महारक भी सुरेन्त्रकीर्ति के शिष्य विद्वान रामकन्द ने प्रतिलिपि की थी।

्रम्सी मण्डार में १ प्रति पूर्ण (के सं० २२५६) तथा २ प्रतियां प्रपूर्ण (के सं० १६६६, १६८०) ॰ कोर है।

३५४४. प्रति सं०२ । पत्र सं०३ । ले० काल × । वे० सं० ⊏८२ । ॐ भण्डार ।

३५४६. प्रति सं०३। पत्र सं०२०। ले० काल 🗴 । वे० सं०१४४ । छ प्रण्डार ।

३४४७. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १७ । ले॰ काल 🗴 । बपूर्ण । वे॰ स॰ १६३ । ब्यू अण्डार ।

३,४,५८, सुआपितसंग्रहः\*\*\*\*\*। पत्र सं० ४ । घा० १०.४५, इ.च । सम्या–संस्कृत प्राकृत । विषय– सुर्वाचित । र०काल ४ । से० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० ६६२ । च्या अस्टार ।

विशेष--हिन्दी में टब्बा टीका दी हुई है । यति कर्मचन्द ने प्रतिलिपि की थी ।

२,४४६. सुआर्थितसंबहुः ःःःः। पत्र स०११ । झा० ७४१ इ.च। जावा⊸संस्कृत हिन्दी। विषय− सुआर्थित : र०काल × । ले०काल × । मपूर्णावे० सं०२११४ । इस मध्यार ।

३.४.४०. सुभाषितावली — सफलकोर्लि। पत्र गं∘ ४२। घा० १२ ४५१ इ.च । भाषा-संस्कृत । विषय-सुभाषित । र० काल × । ले० काल सं० १७४० संगसिर सुदी ६ । पूर्णावे० सं० १०४ । इस भण्डार ।

विश्वेष—-विकितीमदं चीवे रूपमी स्त्रीयती प्रात्मज जाति सनावद वराहटा मध्ये । लिस्रापितं पहास्या स्थाचंद। सं० १७४८ वर्षे मार्गशीर्षे गुक्का ६ रविवासरे।

३४.४१. प्रति संट २ । पत्र सं० ३१ । लेश्काल सं० १८०२ तीव सुदी १ । वं० २०४ । छ। सम्बद्धाः

विशेष--मासपुरा ग्राम में पं॰ नीनिध ने स्वपटनार्थ प्रतिलिपि की थी।

३४४२. प्रति सं०३ । पत्र सं०३३ । ले० काल सं० १६०२ पीथ लुदी १ । वे० सं० २२७ । इस भक्तर ।

विदोष---लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है--

संबत् १६०२ समये पोष बुदा २ शुक्रवासरे श्रीमूलमंथे बलात्कारमणे सरस्वतांमच्छे कुंदकुवासायांन्यये अष्ट्रारक श्री प्रमानिदेवाः तरपट्टे अट्टारक श्री गुअवन्त्रदेवाः तरपट्टे अट्टारक श्री प्रमानिदेवाः तरपट्टे अट्टारक श्री गुअवन्त्रदेवाः तरपट्टे अट्टारक श्री गुअवन्त्रदेवाः तरपट्टे अट्टारक श्री गुअवन्त्रदेवाः तरपट्टे अट्टारक श्री गुअवन्त्रदेवाः तरपट्टे अंग्रताचार्यः श्रीमित्रवाः तरपित्रध्याणे पंपाणुवत्यारिरणी वीद्रस्थीशिर तर्वाध्यान वाद्र उद्यक्ष श्रित्रधारात वाद्रमा अप्रमणुत्र ताषु श्री रहमल आर्या प्रदास । व्रित्रीय पुत्र वाद्रमल आर्या प्रदास । व्रित्रीय पुत्र वाद्रमल आर्या प्रदास । व्रित्रीय पुत्र वाद्रमल आर्या प्रतीति तवोः पुत्र परात । वृतीय अत्र विषय क्रियारित सम्बय विवास परात्रका जिल्लापितं कर्मक्षय विवास विवास विवास वाद्रमल स्वयक्षिणेषय तप्त्य गरेस ।।

मण्डार ।

३४४३. प्रतिस्रं० ४ । पत्र सं० २६ । ते॰ काल सं॰ १६४७ साथ सुदी । दे० तं० २३४ । का प्रकार ।

विशेष--लेखक प्रशस्ति-

अष्टारकः श्रीसकलकीर्तिविराचितं सुन्नाचितरणविनायसगातः । श्रीमञ्जीवयसागरसूरिविजयराज्ये संवत् १९४७ वर्षं मायमाने सुक्रान्ने सुरुवासरे सीपीकृतं श्रोपृति सुम्मसतु । लंखक पाठकमी ।

संबत्तरे कृष्वीमुनीमतीन्द्रमिते ( १७७७ ) साथाधितदशस्यां मालपुरेसम्ये श्रीघादिनाषचैत्यालये **युद्धी-**कृतोऽर्पं सुनावितरत्नावलीक्षन्य पांडेश्रीतुलसीदातस्य विष्येखा त्रिलोक्षनेत्रे रा ।

क्य भण्डार में ४ प्रतियां ( वे० सं० २८१, ७८७, ७८८, १८६४ ) भीर है।

३४४४. प्रति स्० ४। पत्र सं० ६६। ले० काल सं० १६३६। वे० सं० ५१३। क अध्वार।

इसी अण्डार में १ प्रति (वेश संग्रह ) और है।

३४४४. प्रति सं० ६ । पत्र ं० २६ । ते० काल सं० १८४६ ज्येष्ठ सुरी ६ । वे० सं० २३३ । इस भण्यार विशेष----पं० मासाकलन्द की प्रेरसा से पं० स्वक्त्यवन्द ने पं० कन्नूरवन्द से जवनपुर (जोवनेर ) में प्रतिनिधि कराष्टि ।

३४४६. प्रतिसं०७ । पत्र सं०४६ । ते० काल सं०१६०१ चैत्र सुरी १३ । वै० सं०६७४ । इक भण्डार ।

विशेष---श्री पाल्हा बाक्लीवास ने ग्रन्थ की प्रतिलिपि की थी।

इसी अण्डार में ५ प्रतियां ( के० मं० ६७३, ६७४, ६७६, ६७७, ६७८ ) और हैं।

३५४.ड. प्रति सं० ⊏। पत्र सं० १३। ते० काल सं० १७६५ घासोज सुदी ⊏। वे० सं० २६४। छ

३४.४८⊏. प्रतिसं⊂ ६ । पत्र सं०३०। ले॰ काल सं०१९०४ साम बुदी४ । वे॰ सं०१९४ । जा भण्डार ।

३४४६. प्रति सं०१०। पत्र सं०३ से ३०। ले० काल सं०१६३४ वैशाल सुदी १४। सपूर्ण। वे० सं०२६३४। ट अच्चार।

विशेष---प्रथम २ एत नहीं हैं। नेक्क जशस्ति अपूर्ण है।

३४६०. कुष्माकितानकी'''''''। यज्ञ सं० २१ । आ० ११३४८६ इका । आधा-संस्कृत । विषय-सुवासितः। र० काल × । ते० काल सं० १८१८ । सूर्यो । के० सं० ४१७ । वा अध्यार ।

विशेष---यह ग्रन्थ दीवान संगही ज्ञानवन्दजी का है।

च मण्यार में २ प्रतियां (वे० सं० ४१०, ४१०) का मण्यार में २ सपूरी प्रतियां (वे० सं० ६३४, १२०१) तथाट भण्यार १ (वे० सं० १००१) सपूर्ण प्रति स्नीर है।

देश्दरिः सुभाषितावलीसामा—पन्नालालाचीघरी । पत्र सं∘ १०६ । झा० १२३,४५ इक्च । आया— हिन्दी । विषय—सुमाषित । र०काल ४ । ले०काल ४ । पूर्ण । वै० सं० द१२ । कुलब्दार ।

३४६२. सुआपितावलीभाषा—दूजीचन्द्। पत्र सं∘ १३१ । घा० १२५४ ४ इंच । आथा–हिन्दो । विषय-मुत्रापित । र० काल सं० १६३१ ज्येष्ठ पुरी १ । ले० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० ६८० । इक प्रस्तार ।

देश्देष्ट. सूक्तिशुक्तावकी—सोस्रप्रभावार्थः। पत्र सं०१७। बा०१२×५३ इंव । प्राथा–संस्कृतः। विवय–सुसायितः। र०कालः × । से०कालः × । पूर्णः। वे०सं०१६६ । क्या बण्डारः।

विशेष-इसका नाम सुभावितावली भी है।

इसी अध्डार में एक प्रति ( वै० सं० ८८१ ) और हैं।

३४६४. प्रति सं० २ । पत्र सं० १७ । ले० काल सं० १६८४ । वे० सं० ११७ । आ अण्डार ।

विशेष---प्रशस्ति निम्न प्रकार है-

संबत् १६०४ वर्षे श्रोकाष्ठासंवे नंदीतटनच्छे विद्यागरो य० श्रीरामसेनान्वये तरपट्टे अ० श्री विश्वयूषरा सरपट्टे अ० श्री सद्याशील ब्रह्म श्रीमेषराज वर्तावाध्यब्रह्म श्री करमसी स्वयमेव इस्सेन लिखिलं पठनार्थे ।

का सम्बार में ११ प्रतियां (वे॰ सं॰ १६५, ३३४, ३४८, ६३०, ७६१, ३७६, २०१०, २०४७, १३४८ २०३३, ११६३) और हैं।

३,४६६, प्रति सं० ३। पत्र सं०२५। से० काल सं० १९३४ सावन सुवी ६। वे० सं०६२२। इस मध्यार। इसी अध्यार में एक प्रति (वे० सं०६२४) धौर है।

३४६८. प्रति सं० ४ । पत्र सं० २४ । से० काल × । वे० सं० २२६ । सा अण्डार ।

विशेष---विश्वन झारतराम सिंहुका के पुत्र कुंबर बन्धतराम के पठनार्थ प्रतिसिधि की गई थी । झक्कर मोटे एवं सुन्दर हैं।

इसी मण्डार में २ अपूर्ण प्रतियां ( वे॰ सं॰ २३२, २६८ ) और हैं।

३.५६६. प्रति सं०६ । पत्र सं०२ मे २२ । ते० काल × | प्रपूर्ण । वे० सं०१२६ । घा मण्डार । विकोय—प्रति संस्कृत टीका सहित है ।

क मण्डार में ३ सपूर्ण प्रतियां ( वे० सं० ८८३, ८८४, ८८५ ) सीर है।

३५७०, प्रति सं० ७। पत्र सं० १४ । ले० काल मं० १६०१ प्र० त्रावण बुदी ऽऽ। वै॰ सं॰ ४२१ । वा अण्डार ।

इसी भण्डार में २ प्रतियां ( नै० सं० ४२२, ४२३ ) और हैं।

३५७१. प्रति सं० ६। पत्र सै० १४। ले० काल सं० १७४६ कादवा बुदो ह। ३० सं० १०३। 瞨 भण्डार।

> विशेष — रैनवाल में ऋषभनाथ चैत्यालय में भाषार्थ ज्ञानकील के शिष्य सेवल ने प्रतिलिपि की शी। इसी मण्डार में (के सं० १०३) वे ही ४ प्रतियां और है।

३५७२. प्रति सं० ६। पत्र सं० १४। ले० काल सं०१६६२ पौष सुदी २। वे० सं०१६३ | अप भण्डार ।

विशेष--हिन्दी टब्वा टीका सहित है।

इसी अण्डार में १ प्रति (वै० सं० ३६) और है।

देश्चरे. प्रति सं०१०। यत्र सं०१०। ले० काल सं०१७६७ झालो अ पुदी दा वै० सं० द०। इस भण्डार।

विशेष-प्राचार्य क्षेमकीत्ति ने प्रतिनिधि की बी।

इसी भण्डार में वे प्रतियां (वे० सं० १६४, २०६. ३७७) तथा त भण्डार में २ श्रपूर्ण प्रतियां (वे० सं० १६६४, १६३१) और है।

२.५७४: सुकावती'''''''। पत्र सं∙ १ । बा० १०×४; इंच । बाया-संन्कृत । विषय-सुमाचित । र० काल × । ले० काल सं० १८६४ । पूर्ण । वे० सं० ३४७ । ब्यू मण्डार ।

३.५७.५. श्कुटक्होकसंग्रह " " । पत्र सं०१० ते २०। झा० १४८ इंब । आवा⊸संस्कृत । विषय— मुक्रायित । र०काल ⋉ । ले०काल सं०१८८३ । झपूर्ण । वे० सं०२५७ । अस्र अध्वार ।

३४७६. स्वरोद्य—रनजीतदास (चरनदास) । पत्र सं०२ । बा०१३३ $\times$ ६३ ईव । आया-हिली । युधायित । रर्वकाल imes । लेककाल imes । पूर्ण । वे० सं० ६१ । इस अच्छार ।

३५७७. हिनोपदेश—विष्णुरार्सा वित्र सं० ३६। मा० १२३,४५ इक्क । आवा-संस्कृत । विषय-नीति । र० काल ४। ले० काल सं० १८७३ सावन सुधी १२। पूर्णी । वे० सं० ८५४। क्र अण्डार ।

विशेष---मास्तिषयचन्द ने कुमार ज्ञानश्रंद्र के पठनार्थ प्रतिलिपि की बी।

२४.७६. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ । ले० काल ४ । वे० सं०२४ । का अण्डार । २४.७६. डितोपदेशभाषा™ ा पत्र सं०२६ । बा० द×४ ६ छा । आषा–हिन्दी । विषय–सुवाबित । र० काल ४ । ले० काल ४ । पूर्ण । वे० सं०२१११ । ब्या अण्डार ।

३४८०. प्रति सं० २ । पत्र सं० द६ । ले॰ काल × । वे॰ सं० १८६२ । ट अण्डार ।



# विषय-मन्त्र-शास्त्र

### 

३४८२ इत्यूबाला\*\*\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०२ से ४२ । मा० ⊏्रैं४४ दंव । मावा–हिन्दी । विषय–तन्त्र । र० वाल ४ । ले० काल सं०१७७⊏ वैशाल सुदो ६ । झपूर्ण । वे० सं०२०१० । ट मण्डार ।

विशेष-पत्र १६ पर पुष्पिका-

इति श्री राजाधिराज गोला काव वंशा केसरीसिंह समाहितेन मनि मंडन मिश्र विरक्षिने पुरंदरमाया नाव जन्म बह्मित स्वामिका का माया।

पत्र ४२ पर--इति इन्द्रजाल समाप्तं ।

कई तुसले तथा बशीकरए। धादि भी हैं। कई कीतूहल की सी वालें हैं। मंत्र संस्कृत मे है धनमेर में प्र.तलाय हुई थी।

२४८२. कमेंद्दनजतसन्त्रः''''''। पत्र सं० १० । घा० १०६ँ×४३ दश्चा । माया-संस्कृत । विषय-मंत्र गाम्य । र० काल ४ । ले० काल सं० १६३४ आख्वा सुदी ३ । पूर्णी वि० सं० १०४ । क अध्वार ।

रे४⊏२ चेंत्रपासस्तोत्रः'''''। पत्र सं०४ । झा० = ३४६ इंच । जाषा—संस्कृत । तिषय—मन्त्रज्ञास्त्र । र०काल ४ । ले०काल सं०१६०६ संगसिर सुदी ७ । पूर्ता | वे० सं०११२७ । इस अण्डार ।

विशेष-सरस्वती तथा चौमठ योगिनीस्तोत्र भी ।दया हुमा है ।

३४,4%. प्रति सं०२। पत्र सं०३। ले० काल ⋌ । वै० सं०३६। ख भण्डार।

३४,८४. प्रति सः ३। पत्र सं०६। ले० काल सं०१६६६। वे० सं०२८२। का अण्डार।

विणेष--- वक्र श्वरी स्तोत्र भी है।

३६=६. खटाकर्षाकल्पः\*\*\*\*। पत्र सं० ४ । बा० १२ रैं,∼५ इ'व । भाषा-संस्कृत । पिषय-मन्त्रवास्त्र र०काल × । ले०काल सं० १९२२ । ब्रपुर्ण। वै० सं० ४४ । अत्र भण्डार ।

विशेष—-प्रथम पत्र पर पूरुपाक्तुर सब्दासन वित्र है। ५ येत्र तथा एक घंटा वित्र भी है। जिसमें तीन पण्टे दिये हवे हैं।

३५८.७. घंटाकर्ष्यसम्ब्राण्यामा वस्तं १। धा० १२६४४ इंच । आवा-संस्कृत । विषय-मन्त्र । र०काल  $\times$  । ले०काल सं०१९२५ । पूर्ण । वे० सं०३०३ । इस सम्बर्धार ।

३.५८म्म. मंटाकर्षावृक्षिकरूपः ......। पत्र सं० १ । मा० १०३,४५ इ'च । आरा-हिन्दी । विदय-सन्त्र सास्त्र । र० काल ४ | ले० काल सं० १९१३ बैकाल सुदी १ । पूर्णः। वे० सं० १४ । घ मण्डार ।

३.४ म. क्तुर्विरातियां श्रीविधान \*\*\*\*\* । पत्र सं०३ । घा०११५४,४ ई इंब । आषा-संस्कृत । विधय-मन्त्रश्चास्त्र । र०काल ४ । ले०काल ४ । पूर्ण । वै० सं०१०६६ । इस सण्डार ।

३४८०. चित्तासियस्तोत्र'''''' पत्र सं०२ १ झा० ८, ४६ इ'च । भाषा-मंग्कृत । विषय मन्त्र साहत । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं०२८० । ऋ मण्डार ।

विशेय-चक्केश्वरी स्तोत्र भी दिया हुआ है।

३४६१. प्रति सं०२ | पत्र सं०२ | ले० काल × | वे० सं० २४५ । व्य भण्डार ।

२४६२. चिन्तासस्थिदन्त्र\*\*\*\*\*\* । पत्र सं∘ ३ । झा० १०४४ : इंच । अ.गा–संन्द्रत । विगय-सन्त्र । र०काल ४ । से०काल ४ । झपूर्ण । वै० सं० २६७ । इस यण्डार ।

३४६३. **वीसङ्गोतितीस्तोत्र''''''**। पत्र सं० १। घा० ११४४५ इ'व । भाषा-सम्बत । विषय-सन्त्रवास्त्र | र०काल × | ते०काल × । पूर्ण | वे०सं० ६२२ | व्यापण्डार |

विशेष-इसी अण्डार में व प्रतियां ( वे० सं० ११८७, ११६६, २०६४ ) और है ।

३,४६४. प्रति सं० २ | पत्र सं० १ | ले० काल सं० १८८३ । वे० स० ३६७ । व्य भण्डार ।

३४६೬४. जैनगायत्रीसम्त्रविधान\*\*\*\*\*\*।पत्र सं०२। सा०११४४३ इ.च.। भाषा⊸संस्कृतः। विगय– सन्त्र । र०काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण। वे०सं०६०। इस सम्बद्धारः।

२४६६. सुसोकारकल्प"""। पत्र सं० ४ । झा० ५३% ६ इक्षः । साया-संस्कृतः विषय-सन्वदास्त्रः । र० काल x। ले० काल सं० १६४६ । पूर्णः वे० सं० २६५ । सुस्र स्वयः ।

२४६७. खमोकारकल्प ''''''। पत्र सं० ६। घा० ११३४५ इ'व । भाषा—सस्कृत । विशय-मन्त्र खास्त्र । र० काल ४ । ते० काल सं० १६०६ । पूर्ण | वे० सं० ३५५ । व्य अण्डार ।

- ३.४६८८. प्रति सं०२ । पत्र सं०२० । ले० काल ×ो बपूर्ण । वे० सं०२७४ । स्व भण्डार ।

३४६६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६ । ले० काल सं० १६६४ । वै० सं० २३२ । क अण्डार ।

· विशेष--हिन्दी में मन्त्रसाधन की विधि एवं फल दिया हुद्रा है।

३६००. **ग्रामोकारपैंतीसी**'''''''। पत्र सं०४ । झा०१२×४,२ इंच। आश−प्राइत व पुरानी हिन्दी। ∵ श्रीवयस–सन्त्रशास्त्र । र०काल × । से०काल × । पूर्णीवेच सं०२३४ । क्रमण्डार।

३६०१. प्रति सं०२ । पक सं० ३ । से० काल × । वे० सं० १२४.। च अण्डार ।

३६०२. **नसस्कारसम्त्र कल्पविभिस्तिहित-सिंह**लन्दि । पत्र तं० ४१ । या० ११३×१ ६ व । नावा-संस्कृत । विवय-मन्त्रदास्त्र । र० काल × । ते० काल संर १९२१ । पूर्ण । वे० सं० १९० । का भण्डार ।

२६०३. लबकारकल्प  $\cdots\cdots$ । पत्र सं०६ । घा० १×४२ इंच । भाषा–संस्कृत । विषय–मन्त्रशास्त्र । रे० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं०१३४ । क्कु भव्दार ।

विशेष-पक्षरों की स्थाही मिट जाने में पढ़ने में नहीं बाता है।

३६०४. पंचव्हा (१४) यस्त्र की विश्वि \*\*\*\*\*\* । पन सं०२ । मा०११×५ है दंग । भाषा–संस्कृत । नियय-मन्त्रसास्त्र १ र० काल × । न० काल सं०१६७६ कायुख बुदी १ । पूर्ण । वे० सं०२४ । जा भण्डार ।

३६०<u>४. पद्मावतीकल्यः ""</u>। यत्र सं०२ मे १०। झा० द×४३ द्वंत्र। काषा⊸संस्कृतः । विषय-संत्र सास्त्र । र०काल × । ले०काल सं०१६२२ | सपूर्णा । वै० सं०१३३६ । का जण्डार ।

विजेष-प्रशास्ति- संबत् १६८२ धामावेर्गलपुरे भी जूनसंबसूरि केवेन्द्रकीत्तिस्तंवेतेवासिनिराचार्ये भी प्रवंकीतिनिर्देशनित्त । विरं लंबत् पुस्तकम् ।

३६०६. बाजकोशा $\cdots$ ापक सं०६ । आ $\circ$ १२ $\times$ ५ । भाषा-संस्कृत । विवय-सन्वसस्त । र $\circ$ काल  $\times$ । ते $\circ$ काल  $\times$ । पूर्ण । वे $\circ$ सं $\circ$ ६३ ६ । अध्यक्षार ।

विशेष—संग्रह ग्रन्थ है । दूसरा नाम भावृका निर्घट भी है ।

३६०७. शुबनेस्वरीस्तोत्र (सिद्ध सहामन्त्र )—पृथ्वीधराचार्थं। पत्र सं०६। मा० १००४ इंब । भागा-मंस्कृत । विध्य-मन्त्रवास्त्र । र० काल 🔀 । तै० काल 🔀 । पूर्ण । वै० सं०२६७ । च्य भण्डार ।

३६० द्व. भूबल्ल  $\cdots\cdots$ ापत्र सं० दाधा० ११ है ४५ है ३ क्या भाषा—संस्कृत । विषय—मन्त्रशास्त्र । र $\bullet$ काल  $\times$  । संपूर्ती। वे० सं० २६ दा क्यू सम्बद्धार ।

विशेष—मन्य का नाम प्रयम पद्य में 'ब्रयातः संप्रयस्थायि पूर्वलाणि समामतः' ब्राये हुये भूवल के ब्रावार पर ही जिल्ला गया है।

६६०६. भैरवपद्मावतीकल्य—मङ्गिषेण् सृदि । पत्र सं∘ २४ । बा० १२४६ इ'व । भाषा—संस्कृत । विवय-मन्त्रज्ञास्त्र । र०काल ४ । ले०काल ४ | पूर्ण | ३० सं० २५० । इस मण्डार ।

विशेष---३७ यंत्र एवं विधि तहित हैं।

इसी मण्डार में २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ ३२२, १२७६ ) और हैं।

1ै६१०. प्रति सं०२ । पत्र सं०१४६ । ते०काल सं०१७६३ वैद्याल मुदी १३ । वै० सं०४६४ । इ. भण्डार । विशेष--प्रति सचित्र है।

इसी मण्डार में १ अपूर्ण सचित्र प्रति ( वे॰ सं॰ ५६३ ) बार है।

६६११. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ३५ । ते∙ काल 🗴 । वे॰ मं॰ ५७५ । क भण्डार ।

दे६१२. प्रति सं ८ ४ । पत्र सं ० २८ । ले० काल सं ० १८६८ चैत बुदी \*\*\*\* । वे० सं ० २६१ । च सम्बार ।

विशेष--इसी भण्डार मे १ प्रति संस्कृत टीका सहित ( वै॰ सं॰ २७० ) धौर है।

३६१३. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १३ । ले० काल × । वै० सं० १६३६ । ट अण्डार ।

विगेष— बीजाक्सरों में ३६ यंत्रों के वित्र है। यत्रिविध तथा मंत्रों सहित है। संस्कृत टीका भी है। यत्र ७ पर बीजाक्सरों में दोनों स्रोर दो विकास सन्त तथा विधि दी हुई है। एक त्रिकोस से साधूयस पहित सड़े हुव तथा स्त्री का वित्र है जिसमें जगह २ सक्तर लिले है। दूसरी कोर भी ऐसा ही तस्म विश्व है। यन्त्रविधि है। ३ से ६ व ६ से ४६ तक यत्र नहीं है। १—२ यत्र यर यंत्र संत्र सुची दी है।

३६१४. प्रति संट ६ । यत्र सं० ४७ ने ४७ । ले० काल सं० १८१७ ज्येष्ठ सुदी ४ । प्रपूर्ण । वे० सं० १६१७ । ट पण्डार ।

विशेष-सवाई जनपुर में पं॰ चोक्सचन्द के बिच्च मुखराम ने प्रतिनिपि की थी।

इसी भण्डार में एक प्रति भपूर्ण (वेल् मं०१६३८) और है।

**६६१४. भैरवपद्मावतीकल्प ····**।पत्र सं०४०। घा० ६४४ डंच। भाषा संस्कृत | विधय–मः० बास्त्र | र०काल × | ने०काल × | पूर्ण | वे०सं०४७४ । इस्त्र प्रदार |

ें ६६१६. सन्त्रशास्त्र"'''। पचसं∘ ६ । बा० ८४४ इंच। आया–हिन्दी | विषय–सन्देशास्त्र | इरू काल ४ । ले० काल ४ । पूर्या वे० सं० ४३१ । का अध्वार ।

विशेष---नित्न मन्त्रों का संबद्ध है।

१. चौकी नाहर्रासह की २. कामरा विधि ३. यंत्र ४. ह्युमान मंत्र १. टिक्डी का कन्त्र ९. प्रभीता मूत व चुकेन का ७. यंत्र देवदल का द. ह्युमान का मन्त्र १. सर्पाकार सन्त्र तथा मन्त्र १०. सर्वकाम सिद्धि सन्त्र ( चारों कोमों पर सौरङ्गनेव का नाम दिया हुमा है ) ११. मून क्राकिनी का सन्त्र ।

३६१७. सन्प्रशास्त्र'''''''। पत्र सं∙१७ से २७ । मा० ६२४४३ इखा । जाया--संस्कृत । विषय-मस्त्र सास्त्र । र०काल × । ने०काल × । सपूर्णै । ने०सं० ४०४ | उक्क सम्बार ।

विमोध---इसी मण्डार में दो प्रतियां ( ते॰ सं॰ ५८४, ५८६ ) सीर है।

328

३६१८. सन्त्रसहोद्याचि—पं०सहोद्यार) यत्र सं० १२०। द्या० ११६४४ दव। सापा-संस्कृत। विषय-सन्त्रसास्त्र। र०कास ४। ते०कास सं०१८३८ साव सुरी २। पूर्णावे० सं०६१६ । द्वारार।

३६१६. प्रति सं०२ । पत्र सं० ४ । ले० कास × । वे० सं० ४८३ । उर अण्डार ।

विशेष--- अन्नपूर्णा नाम का मन्त्र है।

३६२० सन्त्रसंब्रहः '''''|पत्र संग्हुटकर । घा॰ । बाया–संस्कृतः ।विषय–मन्त्र । र०काल × । ले॰काल × ) पूर्णः । वै॰सं॰ ६६६ । कः वण्यार |

विशेष --करीब ११५ वन्त्रों के चित्र हैं। प्रतिहा शादि विश्वानों में काम धाने वाले चित्र हैं।

३६२१. सहाविद्या ( सन्त्रों का संग्रह )\*\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०२० । ग्रा० ११३/८५ इख्र । प्रापा-संस्कृत । विषय-सन्तरात्तव । र०काल × । ने०काल × । श्रपूर्ता | वे०सं०७६ । घ वर्ष्यार |

विशेष-रचना जैन कवि कृत है।

३६२२. यहिन्नीकरप"ःः। पत्र सं०१। झा० १२×५६ इ.च.। भाषा-संस्कृत हिन्दी। विषय-सन्त्र गत्त्व । र०काल 🗙 । ने०काल 🗶 । पूर्ण | वै०सं०६०६। इट पण्डार ।

३६२३ वंत्र संत्रविधिफला<sup>……</sup>। यत्र सं०१४ । सा•६३४० इंड । जाया-हिन्दी । विषय-जन्त्र साम्य । र०काल ४ । ले०काल ४ । स्रपूर्ण । वै० सं०१६६६ । ट जयबार ।

विशेष—६२ यंत्र मन्त्र सहित दिये हुये है। कुछ यन्त्रों के क्षामी चित्र दिये हुये है। मन्त्र बीजाक्षरों में हैं।

३६२४. ब**र्द्धमानविद्या**कस्य —सि**र्हतिसका** । यत्र सं०६ ते २६ । सा०१०६४४ इ'व । माषा-संस्कृत हिन्दी । विद्यय-मन्त्रशास्त्र । र०काल ४ । ले० काल सं०१४६५ । सपूर्ण । वे० सं०१६६७ । ट भण्डार ।

विशेष---१ मे ४, ७, १०, १४, १६, १६ से २१ पत्र नहीं हैं। प्रति प्राचीन एवं जोगी है।

हिन्दी गद्य खदाहररा- पत्र = पंक्ति ५--

जाइ पुष्प सहस्र १२ जापः । ग्रूगल गउ बीस सहस्र ।।१२।। होम कीजह विद्यालाम हुई ।

पत्र ६ पीक्त है— मीं कुर कुर कामास्थायेवी कायह मावीच २ । जन माहनी सुती बहरी उटी जखमरा हाथ नोविकरि साम्ही मावह । माहरी मार्कत मुद्र की सीक बायवेवी कामास्या मन्त्ररी शक्ति मार्काय ।

प्रष्ठ २४— बन्तिम पुनिषका— इति वर्ड मानविवाकरुम्तृतीवाधिकारः ।। कथायन्य १७५ प्रक्षर १६ ६० १४६५ वर्षे सगरकुरवालायां प्रशिक्षम्यादकपरपर्याये श्रीमतनमञ्जावरदेवीसः । पत्र २६- प्रतिकाकों के समस्कार हैं । दो स्तीत्र हैं । पत्र २६ पर नालिकेर करूप विया है ।

विशेष——इसी अध्वार में २ प्रतियां (वे० सं० ४६८, ४६९) सवाच घण्डार में १ प्रति (वे० सं० १२१) और है।

२६२६. विद्यानुशासन''''''। पत्र संग् २७०। मा० ११४५६ रंज। प्राथा-संस्कृत। रणकाल ×। मेणकाल संग्रेश्वर प्रण्यासवा बुदी २। पूर्णा विग्संग्रे ६५१। कृषण्यार।

विसेष— प्रन्य सम्बन्धित मन्त्र भी है। यह प्रन्य छोटीलातजी ठोलिया के पठनार्थ गं० मांतीलालजी के हारा हीरालाल कासलीवाल से प्रतिलिधि कराईं। पारिश्रमिक २४।-) तथा।

३६२७. प्रति सं०२। पत्र सं०२८१। ने॰ काल सं०१६३३ मंगसिर बुदी ४। वे० सं०१५। घ मण्डार।

विशेष---गञ्जाबक्स बाह्यरण ने प्रतिलिपि की थी।

३६२६. संब्रसंब्रह्णाच्या वचसं∘ ७ । घा० १३३४६१ इ'च । भाषा—संस्कृत । विषय-कर्यसास्त्र । र•काल ४ । ते∘कारा ४ । पूर्णावेल सं∘ ५४६ । व्या सम्बर्गा

विशेष-सगभग ३५ सन्त्रों का संग्रह है।

दे६२६. **धटकर्मकसन्।**'''''। पत्र सं० ३। झा० १०<sup>5</sup>४४ इख । भागा—संस्कृत । विषय-स-प्रसास्त । दे• काल × । ते• काल × । पूर्ण । वे० सं० २१०३ । ट मण्डार ।

विशेष-मन्त्रशास्त्र का ग्रन्थ है।

दे६२०, स्वरस्थक्रीकरूपःःःः। पत्र सं० २। ब्रा॰ ११२,४६ इंच । काशा–संस्कृत । विषय–सन्वनास्त्र । र• काल ४ । ते॰ काल ४ । पूर्ण । वे॰ सं० ७७० । क्य प्रस्तार ।



## विषय-कामशास्त्र

३६३१. कोकशास्त्र''' '''' पत्र सं० १ । झा० १०३ $\chi$ ५६ इखा । आया-संस्कृत । विषय-कोक । र० काल  $\chi$  । तं० काल सं० १८०३ । पूर्ण । वे० सं० १९६६ । ट जण्डार ।

विशेष---निम्न विषयों का वर्णन है।

द्वावरणिविभि, न्तम्भनविभि, बाजीकरस्, स्यूष्तीकरस्, गर्जाचान, गर्भस्तम्भन, सुबग्नसन, गुण्याधिनिवारस्, गोनिमंन्कारविभि मादि !

३६३२. को कसार \*\*\*\*\*\* । पत्र सं० ७ । का० १.४६३ इंच । वाया-हिन्दी । विषय-कामशास्त्र । रक्त  $\times$  । ले० काल  $\times$  । प्रमूर्ण । वै० सं० १२६ । क्र प्रष्यार ।

३६३३. को कसार—क्यानस्य । पत्र सं० ५। सा० १३ $\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{3}$  दंव । सावा—हिन्दी | विषय—काव शास्त्र । २० काल  $\times$  । के० काल  $\times$  । सपूर्ण । वे० सं० स्ट्र । क्यू सम्बार ।

३६३४. प्रति सं०२। पत्र सं०१७। ले० काल ×। अपूर्ण। वै० लं० ३६। आ अण्डार।

३६३४. प्रति सं० ३। पत्र सं० ३०। ते० काल 🔀 वि० सं० २६४। स्क अण्डार।

३६३६. प्रति सं०४ । पत्र सं०१६ । ले∙ काल सं०१७३६ प्र० चैत्र सुदी ४ । वै० सं०१४४२ । ट भण्डार ।

विशेष--- प्रति जीर्श है । जट्दू व्यास ने नरायामा में प्रतिनिधि की थी ।

६६२७. काससूत्र—किश्विला। पत्र सं० ३२। मा० १० $\frac{1}{2}$  $\times$ ४५ इंच। बारा⊢प्राकृत। विषय—काम शास्त्र। र० काल  $\times$ । पे० काल  $\times$ । पूर्ण। वै० सं० २०५। स्त्र अण्डार।

विशेष-इसमे कामसूत्र की गायायें दी हुई हैं | इसका दूसरा नाव सत्तसग्रसमत भी है।



## विषय- जिल्प-जास्त्र

३६३८. **विल्लानियां सुबिधि** क्यान्यानिक सं०६। घा०११३४७३ इ'व। भाषानिक सी। विषय-विल्श सास्त्र । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० ४३३। क भण्डार।

३६३६. **विश्वतिमीर्गाविधिः**\*\*\*\*\*\* पुत्र सं० ६ । सा० ११४७३ इ'व । भाषा–हिन्दी । विषय–शिल्प सास्त्र । र० काल × 1 ले० काल × 1 पूर्ण । वे० सं० १३४ | क भण्डार ।

**३६४०. विश्वनिक्यांग्(विधि**ष्णण्णः) पत्र सं० ३६ । घा० ८३,४६<sup>2</sup>, दंब । माषा—संस्कृत । विषय— श्रीत्रक्तकर्ता[प्रतिक्का] र०काल × । के०काल × | पूर्ता। वै० सं० २४७ । व्यक्तकर्गा।

विशेष—कापी साइज है। पं० कस्तूप्लयको साह द्वारा लिखित हिन्दी व्यर्थ सहित है। प्राप्तन से २ एँ ह की सूनिका है। पत्र १ से २५ तक प्रतिष्ठा पाठ के क्लोको का हिन्दी वनुवाद किया गया है। ज्लोक ११ है। पत्र २६ सै २६ तक बिल्ब निर्माणीविध आचा दी गई है। इसी के साथ ३ प्रतिमाधों के चित्र भी दिये गये है। (वै० म० २/६) च मण्डार। कलशारीपण विधि भी है। (वै० सं० २४८) च मण्डार।

३६४१. वास्तुविस्यास\*\*\*\*\*\*। पत्र सं०३ । मा०६२४४३ इक्का भाषा—संस्कृत । विषय-शिल्पकना । र०काल × । ले०काल × । पूर्णा। वे०सं०१४५ । क्का भण्डार ।



# विषय - लक्तरा एवं समीका

६६४२. ख्यासस्परीक्षाः $\cdots$ ा पत्र सं० ३। घा० ७ $\times$ ३३ ईवः। आवा—संस्कृतः। विषय—समीजा। र० काल  $\times$ । पर्णः। वे० सं० १६४४। ट अण्डारः।

६६४३. **र्डाद[रारोअ**सि<u>—रोो</u>अपलाश्चापन सं०३१। आा० १४६ ६ चा आया—हिन्दीपद्यापिता विवय— सक्षरा। र० काल सं०१८२५ ज्येष्ठ सुदी <sup>....</sup>ाले० काल सं०१८२६ फायुग्य सुदी१०। पूर्णा वै० सं०१८३६ | ट भण्यार।

३६४४. छंदकीय कविश्व--- भहारक मुरेन्द्रकीश्व । पत्र सं० १ । धा० १२४६ हं व । नावा--संस्कृत । विवय--तक्षण प्रत्य । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० १०१४ । द अव्हार । धन्तिम पुण्यिका--- इति श्री श्रृंदकीयकवित्वे कामधेन्वाक्ये भृष्टारकभीपुरेन्द्रकीतिविश्विते समङ्गतप्रकरण समस्त । प्रारम्भ में कमलबंध कवित्त में विवा विये हैं ।

३६४४. धर्मपरीक्षाभाषा—वहारथ निगोत्या । पत्र सं० १६१ । मा० १२४१३ इ'व । भाषा<del>-संस्था</del> हिन्दी गर्य । विषय-समीका । र० कान सं० १७१२ । ते० कान सं० १७४७ । पूर्ण । वे० सं० ३६१ । **स** मण्डार !

विशेष--संस्कृत मे मूल के साथ हिन्दी गई टीका है। टोकाकार का परिवय--

साहु भी हेनराज सुत मात हमीरदे जाएि।
कुस निगीत श्रावक भर्म वसरच तक वसाएि।।
संवत सतरासे सही स्रष्टादण प्रधिकाय ।
काप्रुए तम एकादगी पूरए। अर्द सुजाय।।
भर्म परीका वचनिका सुंदरदाल सहाय ।
साधर्मी जन समक्ति ने दशरण कृति वितलाय।।
टीका— विषया कै विस पड़वा किरए। जीव पाप।
करें हैं साहते ज जाई दी वे दूसी होई नरे।।

नैजन प्रशस्ति— संबत् १७५७ वर्षे पीच युद्धा १२ मृगीनारे विनसा नगर्वा (पीसा) जिन वैत्वालके वि० अहारक-श्रीनरेण्डकीति तस्त्रिक्य पै० (विरवर) कटा हुमा।

ि तस्य एवं समीका

444

समाप्ताः ।

३६ ४६, प्रति सं०२ । पत्र सं०४० ४। ले० काल सं०१७१६ मंगसिर सुदी ६। वै० सं०३ वे० । क कक्यार ।

विशेष--- इति भी अमितिगतिकृता धर्मपरीक्षा मूल तिहकी बालबोधनामटीका तक धर्मार्थी दशरवेन कृता:

३६४७. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १३४ । ले० काल सं० १८६६ बादवा मुदी ११ । वे० सं० ३३१ । क भवार ।

३६५८-, धर्मपरीक्या— व्यक्तितिगति । पत्र सं० = ६ । ग्रा० १२४४ , इंच । मावा-संस्कृत । विवय-सर्वीला । र० काल सं० १०७० । ले० काल सं० १८८४ । दुर्गा । वे० सं० २१२ । का मण्डार ।

३६४. प्रति सं०२ । पत्र सं०७ १ । ले० काल सं०१८८६ चैत्र तुवी १५ । वै० मं०३३२ । इस

अण्डार ।

विकोच---इसी अण्डार में २ प्रतियां ( वे० सं० ७८४, १४५ ) और हैं ।

३६४०. प्रति सं० ३। पत्र सं० १३१। ले० काल सं० १६३६ भारता सुदी ७ । वे० मं० ३३५। फ

भष्टार ।

देद४१. प्रति सं०४ । पत्र सं०६४ । ले० काल सं०१७६७ माध बुदी १०।वे० मं०३२६ । इस

भक्दार |

३६४२. प्रति सं∘ ४ । पत्र सं॰ ६६ । ले॰ काल × । वे॰ सं॰ १७१ । च भण्डार ।

विशेष---प्रति प्राचीन है।

३६४३. प्रति सं०६। पत्र सं०१३३। ले० काल सं०१६४३ वैद्याल सुदी २। वे० सं०५६। इद्

भण्डार ।

विवोष-अलाउद्दीन के शासनकाल मे निस्ता गया है। लेखक प्रशस्ति अपूर्ण है।

इसी अव्हार में २ प्रतियां ( वै० सं० ६०, ६१ ) और है।

३६४४. प्रति सं० ७ । पत्र सं० ६१ । ले० काल × । वे० सं० ११५ । व्य मण्डार ।

विशेष-इसी अध्वार में २ प्रतियां (वे॰ सं॰ ३४४, ४७४ ) और हैं।

दे६४४. प्रति सं० कः। पत्र सं० ७६ । ले० काम सं० १४६२ मादवा बुदी १३ । वे० सं० २१४७ । इ. भष्यार ।

विशोष—रामपुर में भी वन्द्रप्रभ वैत्यालय में जमूते लिक्सवाकर क्र० श्री धर्मदास को दिया। प्रलिय पन पदा हुआ है। ३६४६. घर्मपरीक्षाभाषा—भनोहरदास स्रोती। पत्र सै०१०२। सा०१०३८४३ दंव। माषा— हिन्दी तथ । विवय-समीक्षा। र० काल १७००। ले० काल सं० १८०१ कायुण सुदी ४ । पूर्ण। वे० सं० ७७३। इस भण्डार।

विषेय-इसी भण्डार में १ प्रति अपूर्ण ( वे॰ सं॰ ११६६ ) और हैं।

३६४७. प्रति सं० २ । पत्र सं० १११ । ले० काल सं० १९५४ । वे० सं० ३३६ । क मण्डार ।

३६४८. प्रति स्०३ । पत्र सं०११४ । ले० काल सं०१८२६ झाषाढ बुदी १ । वे० सं०५६४ । च भण्डार ।

विशेष-हंसराज ने जयपुर में प्रतिलिपि की थी । पत्र विपके हुये हैं।

डसी भण्डार में १ प्रति (वे॰ सं॰ ५६६ ) धौर है।

३६४६. प्रति सं० ४। पत्र सं० १६३। ले० काल सं० १८३०। वै० सं० ३४५। मा अण्डार।

विशेष--केशरीसिह ने प्रतिलिपि की थी।

इसी भण्डार में १ प्रति (वे० सं० १३६ ) स्रोर है।

३६६०. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १०३ । ले० काल सं० १८२४ । वै० सं० ४२ । व्या अण्डार ।

विशेष--वलनराम गोधा ने प्रतिसिधि की भी ।

इसी भण्डार में १ प्रति ( वै० सं० ३१४ ) भीर है।

३६६१. समेपरीकाभाषा—पकालाळ चौधरी। पत्र संग्वस्थ । साग्र ११४४३ इ'व । प्राथा— हिन्दी गर्छ । विषय-सभीका । रण्यान संग्र १९३२ । सेन्यसर ।

३६६२. प्रति सं २ । पत्र सं० ३२२ । ले० काल सं० ११३८ । वे० सं० ३३७ । व्ह भण्डार ।

३६६३. प्रति सं० ३। पत्र सं० २५०। ने० काल सं० १६३६। वे० सं० ३३४। अ मण्डार।

विशेष-इसी मण्डार में २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ ३३३, ३३५ ) ग्रीर हैं।

३६६४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १६२ । ले० काल 🗴 । वे० सं० १७०७ । 🗷 भण्डार ।

३६६४. धर्मेपरीजारास—ज० जिलदासः । पत्र सं∘ १० । सा० ११८४६ दश्चः । भाषा–हिन्दीः । विषय–समीक्षा । र०काल × । ते०काल सं० १६०२ फाछुला युवी ११ । ब्रपूर्शः । वै० सं० ६७३ । का सम्बारः ।

विशेष-- १६ व १७वां पत्र नही है। श्रन्तिम १८वें प्रमु पर जीरावसि स्तोत्र हैं।

द्यादिभाग---

धर्म जिल्लेसर २ नमू ते सार,

तीर्चंकर जे पनरमु बांख्रित फल बहू दान दातार, सारवा स्वामिति क्ली तवुं बुविसार, द्वहा-

युक्त देउमाता श्रीगराधर स्वामी नमसवरूंशी सकलकीति भवतार, युनि भवनकीति पाव प्रसामनि कहिसूं रासहं सार ॥१॥

द्वहा-- धरम परीक्षा कई निकमली प्रवीयण सुत्यु तहाँ सार । शहा जिल्लुदास कहि निरमञ्ज जिम जांत्यु विवार ॥२॥

> कनक रतन मास्यिक ग्रावि परीक्षा करी लीजिसार। तिम भरम परीचीइ सत्य लीजि भनतार ॥३॥

ातम घरम परावाइ सत्य लाज भवतार ।।२।। भन्तिम घर्षानि —

सी सकसकीरतियुक्यागुमीनि मुनिभवनकीरतिभवतार ।

बद्धा जिल्लास भित्तक बदु रासकीउ सिक्चार ।।६०।।

बरमपरीकारासनिरमञ्ज धरमतणुं निभान ।

पिंड पुरिषु के सांभनि तेहनि उर्राज मित जान ।।६१।।

इति धर्मपरीका रास समाप्तः

संबद् १६०२ वर्षे काष्ट्रण सुदी ११ विने सूरतस्थाने श्री शीतलनाव चैत्यालये प्रावार्य श्री विनयकीर्ताः पंदित मेमराजकेन लिखितं स्वयमितं ।

**३६६६. धर्मपरीक्षाभाषा\*\*\*\*\*\***। विष सं०६ से ४०। आ० ११४८ इ'च। भाषान्हिन्दी । विषय~ समीक्षा । र०काल ४ | से०काल ४ | ब्रप्टर्स) | वे०सं०३३२ | क्रमण्डार ।

**२६६७. मुलँके सक्या**\*\*\*\*\*\*। पत्र सं०२ । मा०११८६ इंच । भाषा-संस्कृत तिषय-सक्षमायन्य । र०काल×। ले०काल ×। पूर्णावि०सं० ५७६। क अण्डार ।

३६६६ स्क्रपरीमा—रामकवि । पत्र सं०१७ । सा० ११४४३ इ'च । मापानहिन्दी । विग्रय-नक्षरा कन्या र०काल × । से०काल ×ेपूर्णावे कर्स०११वा इस्प्रधार ।

विशेष---इन्द्रपुरी में प्रतिलिपि हुई थी।

श्रारम्म -- पुरु गरुपति सरस्वित शर्मार याते वस है बुद्धि । सरस्कुद्धि जंबह रचे। रतन परोसा सुधि ॥१॥ रतन दीपिका ग्रन्थ में रतन परिख्या जान । सबुद वेच परताप ते माथा वरनो धानि ॥२॥

> स्त्व परीख्या रंगसु कीन्ही राम कविद । इन्द्रपुरी में मानि के ज़िली दु मामासंव ।।६१)।

६६६६. रसमञ्जातिका-टीकाकार गोपालसङ्घ । पत्र सं०१२ । सा० ११ $\times$ ५ इ'वं । आवा-संस्कृत । विषय-सक्षणसन्य । र० कांस $\times$ । ले० कांस $\times$ । सपूर्वा । वे० सं० २०५३ ।  $\mathbb Z$  जण्डार ।

विषोध---१२ से भागे पत्र नहीं है।

३६७०, रसमज्जरी—भानुदत्तिश्रय । पत्र सं०१७ । झा०१२४१३, इ'चा प्राया—संस्कृत । विवय– लक्ष्यापन्य । र०काल × । ले०काल सं०१०२७ पीद सुदी १ । दुर्सा । वे० लं०६४१ । इस प्रथ्यार ।

३६७१. प्रति सं०२ । पत्र लंग् ३७ । तेण्काल संग् १८३४ आसोज सुदी १३ । वेण्संग्र६ । आ भण्डार ।

३६७२. वकाओतासक्याः'''''''''' पत्र सं∘ १। बा० १२६४५ इक्का भाषा-हिन्दी । विदय-सकस्य कृत्य । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वे० लं० १४२ | कक्र सम्बार ।

३६७३ प्रति संट २ । पत्र सं० ४ । ले० काल 🗙 । वै० सं० ६४३ । 🐞 प्रण्डार ।

६६७४- वक्ताओतात्तक्त्याः......। तत्र सं० ४ । झा० १२×४ इक्का वादा-संस्कृत । विषय-लक्तरा सन्य । रं० काल imes । ले० काल imes । यूर्ण । वे० सं० ६४४ । क्क जम्बार ।

३६७४. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४ । ते० काल × । वे० सं० ६४४ । क अण्डार ।

३६७६. न्ट्रझारितिकरू — क्ट्रभष्ट् ! यत्र सं० २४ । मा० १२६ ४४. ६%। आया–संस्कृतः । विश्वय-सक्राय ग्रन्थः । र०कालः x । ते०कालः x । अपूर्तः । वे०सं० ६३६ । अत्र अध्यारः ।

है६७७. न्द्रज्ञारतिलकः—कालियास । पण सं०२। झा० १३४६ देखा । आया-संस्कृत । वियय-लक्षसायन्य । र०काल  $\times$ । ते० काल सं० १८६७ । पूर्ण । है० सं० ११४१ । ब्रा जन्यार ।

## इति भी कालियास इती श्रृङ्गारतिलक संपूर्णम्

प्रवास्ति— तैनत्तरे सतनिकनस्वेंदु मिते वासावसुदी १६ त्रवोदस्यां पंक्तिकी की हीरानन्यजी तत्तिकृष्य पंक्तिकी की चोक्षवन्यजी तिच्छप्य पंक्ति विनयवताजिनवासेन विचोक्ततं । प्रूरामसकी वा बाका ।।



# विषय- फागु रासा एवं वेति साहित्य

३६७६. श्रञ्जनारास—शांतिकुशला। पत्र सं० १२ से २७। ग्रा०१०४४ ६ द्वा भाषा–हिन्दी | विषय–कथा। र०काल सं०१६६७ माह मुदी २ । ले० काल सं०१६७६ । ग्रह्मी । वे० सं०२ । स्र अण्डार ।

विशेष---वन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है---

रास रच्यू सती धक्कता मह जूनी चउरहँ जोई रै।
स्रिचकुं उद्युटं लेकहां मुख्य निष्या दोकड होई रै।
संबद सोलह सतह सिंट माहा ग्रुदि नी बीज बकाणु रे।
सोवन गिरिरास माश्रीउ जह सोलह पुरु बाणु रे।।
तद गछ नायक ग्रुख्य निलड विजय सेन सूरी सरवाजद रे।
सावारिज महिमा चणां विज वेद सूरी पद छाजह रे।।
तात पवाहिण दीचलु जस महिमा कीरति मिरवस ।
सात प्रेमलदं उरि सर्या देव कह पाटलो स्वत्ति दि ।।
विजयकुषाल पहिल वह परगारी ग्रुख्यस्टि रे।।
साव कमल सेवा सही, शांतिकुष्ठाल दम रास करिउ रे।।
सविव्यक्तिमेरित धक्कता जा रिव सस होडह साहाश रे।
पढ ग्रुख्येह जे सांसनह रहि लिखमी तम पर पासह रे।।

३६८०. स्थादिश्वरफाग— इसानभूषणा। पत्र सं॰ ४०। सा० ११४४ इंच। साथा–हिन्दी। विश्वय— फासु (फगवान मार्थिनाथ का वर्षोन है)। र० कान ×। ने० कान सं० १४६२ बैशाला सुदी १०। पूर्णी। वे० सं० ७१। इस मध्यार।

विशेष-भी मूलसंघे भट्टारिक श्री ज्ञानपूषण खुल्लिका बाई कल्याग्मसती कर्मक्षयायें लिखितं । ३६८९. प्रति सं० २ । पत्र सं० ११ से ४ । ने० कान ४ । वे० सं० ७२ । स्त भण्डार ।

३६=२. कमैप्रकृतिविधानसस—वनास्तीदास । गत्र सं०१६ | मा०१×४ इ'व । माला–हिन्दी । विवय-रासा । र० काल सं०१७०० । ते० काल सं०१७६४ | पूर्ण । वे० सं०१६२७ । ट मध्वार । ३६ म. चन्द्रनवालारास्य ...... पत्र सं० २। मा० १३४४३ इंव । माला-हिन्दी । विषय-सती चन्द्रनवाला की कया है । र० काल ४ । ने० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० २१६५ । व्य जण्डार ।

३६८४. चन्द्रलेहाराख-सतिकुराल । पत्र सं० २६ । झा० १०×४ इंच । आचा-हिन्दी । विषय-रासा (चन्द्रलेखा की क्या है) र० काल सं० १७२८ झानोच बुदी १० । ले० काल सं० १८२६ झालोज मुदी । पूर्ण । वै० सं० २१७१ । इस अच्छार ।

विशेष—श्रक्करावाद में प्रतितिषि की गयी थी। दक्षा जीर्यो सीर्या तथा लिपि विकृत एवं समुद्ध है। प्रारम्भिक २ पद्य पत्र फटा हुमा होने के कारण नहीं लिखे यथे हैं।

> नामाइक सुधा करी, त्रिकरण सुद्ध लिकाल। सत्रु मित्र समतापरिए, तिमतुटै जग जाल । ३।। मस्देवि भरवादि मृति, करी समाइक सार । केवल कमला तिला वरी, पाम्यो भवनी पार ॥४॥ सामाइक मन सुद्ध करी, पामी द्वांम पकल। तिथ ऊपरिन्द सांमली, बंदलेहा बरिव ।।५।। वचन कला तेह वनिष्ठे, सरसंघ रसाल । तीरो जारपु सक्त पड़सी, सोअलतां जुस्याल ।।६।। संबत् सिद्धि कर मुनिससी जी वद बासू दसम विचार। श्री पत्रीयास में प्रेम सुं, एह रच्यी अधिकार ।।१२।। सरतर गरापति नुसककंजी, श्री जिन सुरिंद । बडवती जिम साखा खमनीजी, जो चू रजनीस दिखांद ।।१३।। सुप्रस् भी सुप्रस्कीरति वस्तीजी, वाचक पदवी धरंत । शंतयवासी चिर गयो जी, मतिवक्षत्र महंत ॥१४॥ प्रथमत सुसी श्रति प्रेम स्युंबी, मतिकुसल कहै एम । सामाइक मन सुद्ध करो जी, जीव वए भई लेहा जैम ।।१५।। रतनवल्लम ग्रह सानिधम, ए कीयो प्रथम श्रम्यास । खसब बीबीस गाहा बाखे जी, उपुरातीस बाल उल्हास ।।१६॥ मर्ग गुर्ग बुर्ग मानस्यू बी, गक्यातरम् गुरा जेह । मन सुघ जिनधर्न तें करें जी, त्री मुबन पति हुनै तेह ।।१७।। सर्व गावा ६२४ । इति बन्त्रलेहारास संपूर्ण ।।

ग्रन्तिस---

३६स्थर, **अस्तराक्ष्यारास—सानभूष्या** ।यत्र सं०२। मा०१०<sup>8</sup>८४२} इंच । भाषा-हिन्दी सुत्रराती । विषय-राता। र०काल ४ । से०काल ४ | यूर्ण | वे० सं०१६७ ।ट मण्यार |

विशेष--- जल छानने की विधि का वर्शन रास के रूप में किया गया है।

्र ३६८६, धक्राशाक्षिमद्भरस—जिनराजसृरि । पत्र स॰ २६। सा॰ ७३४४३ इक्र । आपा नहिन्दी । विदय-रासा । र० काल सं० १६७२ सालोज नृदी ६ । ले० काल ४ । पूर्ण । ने० सं० १६४८ । का भण्डार ।

विक्रोच-मूनि इन्द्रविजयगरिए ने गिरपोर नगर मे प्रतिलिपि को यी।

३६८७. घर्मरासा\*\*\*\*\*\*। पत्र सं०२ से २०। घा० ११४६ इंच। श्रापा-हिन्दी । विषय-धर्म। र० काल ४। ते० काल ४। प्रपूर्ण। ते० सं०१६४६ । ट सण्डार।

विशेष--पहिला, खठा तथा २० से बागे के पत्र नहीं हैं।

३६८८. नवकाररासः'''''' पत्र सं०२ । सा०१०४४ देशः । आपा-क्रियो । विषय-एामोकार सन्त्र महास्थ्य वर्णान है । र०काल ४ । ले०काल सं०१८३१ फाइए। सुदी १२ । दुर्गा । वे० नं०११०२ । इस प्रध्वार ।

३६८६. नेमिनाधरास—विजयदेवसूरि । पत्र सं० ४ । प्रा० १० $\times$ ४३ इक्का । भारा-हिन्दी । विषय-रासा ( प्रगवान नेमिनाथ का वर्णन है ) । र० काल  $\times$ । ले० काल सं० १६२६ पीय मुदी  $\times$ । पूर्ण । वै० सं० १०२६ । का भण्यार ।

विशेष-जयपुर में साहिबराम ने प्रतिलिपि की थी।

. **२६६०. नेसिनाथरास—ऋषि रासचन्द**ा पत्र तं∘ ३ । झा० ६<sup>2</sup>,≍४४ं, इंच। भाषा–हिन्दी। विषय–राता। र०काल x । ले०काल x । पूर्ण। वे० तं० २१४० । छाभच्चार। विजेष—स्मरिमाग–

> > बीपती नगरी दुवारकाए ।।१।।
> > समुद विजे तिहांसून सेवा देनी राखी करेक ।
> > बहाराखी गानी जतीए ।।२।।

जारण जन(म)मीया धरिहत्त देव इह बीसट सारे। ज्यारी नेव में बात बहाबारी बाबा समीए।।३।।

भन्तिम---

सिल अपर पथ बालियो दीठो बीय सुत्रा में निवीड़रे। तिला प्रमुसार माफक हैं, रिधि रामवं जी कीनी जोड रे ॥१३॥

इति लिखतु श्री थी उमाजीरी तन् सोवस्ती छोटाजीरी वेली इसतु जीखतु पाली मडे । पाली में प्रतिनिधि हुई वी।

३६६१. नेसीस्वरकाग— बद्धारायसङ्काषय सं०६ ते ७०। मा० १८४६ इंच । भाषा-हिन्दी । विषय-काष्ट्र । १० काल ४ । ले० काल ४ । मृत्यों । वे० सं०३ ६३ । इक मण्डार ।

३६६२, यंचे दिव्ययसमा ""। एव सं०३। आा॰ १८४६ दंव। आवा–हिन्दी। विषय–शक्ता (वीचीं इन्द्रियों के विषय का बर्सन है)। र० काल ४। तं० काल ४। पूर्ण। वे० सं०१३१६। आर अण्डार।

३६६६, प्ल्यविधानरास—अ० शुभकान्द्र । पत्र सं० ४,। झा० बर्-४४३ इंब । आवा– हन्ती।' र विषय-रासा। र०काल ४ । ले०काल ४ | पूर्ण । वे० सं० ४४३ । क जण्डार ।

विशेष-पत्यविभानवत का बर्रान है।

२१६४. बंकजूलरास-जयकी सिं। पत्र सं०४ से १७। घा० १४४ इ'च। जावा-हिन्दी। विवय-रासा (कपा)। र० काल सं०१६⊏४। ले० काल सं०१६१३ काग्रुग्य बुदी १३। प्रपूर्ण। वै० सं०२०१२। ऋ भज्वार।

विशेष--- प्रारम्भ के ३ पत्र नहीं है। ग्रन्थ प्रशस्त---

कवा द्वाणी बंकबूलनी खेलिक बरी उल्लास । बीरिन वांबी भावयुं पुकुत राजमह बास ॥१॥ संवत सोल वष्णासीई पुर्जर देस गकार । करवबलीयुर सोमती इन्ह्युरी धवतार ॥२॥ गर्रासकपुरा वाणिक वसि बया धर्म गुक्कवं । बेरवालि श्री बुध्यमि ब्रासि भवीयसा वृं ॥ ॥३॥ काहासंच विद्यागणे श्री सोधकीति मही सोम । विज्ञवसेन विज्ञयाकर धवकीति महारतीम ॥४॥ व्यवसेन महीमोदय चिश्चवनकीति विक्यात । रानसूचस्य मध्यसी हवा चुक्ववन्दाल वेहंबात ॥१॥

की थी।

तस पहि सूरीवरमञ्ज जबकीति जवकार ।
वे सविस्ता प्रवि सांसनी ते पाणी भवपार ।।६।।
रुपकुमर रत्नीया मानु बंगन्तन बीड़ नाम ।
तेह रास रुप्यु स्वयु जबकीति मुल्याम ।।७।।
नीम मान्य निर्मम हुई पुरुषको निर्दार ।
सांभनतां गंवर मान्य ये भारत नरतिनार ।।६।।
याद्भायर नम्न महीचंद सूर जिनमान ।
जबकीति कहिता रहु वंकन्तनतु रास ।।६।।
इति वकसत्रात सगातः ।

संबत् १६६३ वर्षे काष्ट्रण बुदी १३ विपनाइ ग्रामे लक्षतं भट्टारक श्रीजयकीलि उपाध्याय श्रीवीरचंद इस्ताश्री असमंद वाह कपूरायानीचाल बह्माश्रीजसबंद तक्षतं।

३६६४. अविध्यद्त्त्ररास—ब्रह्मरायमङ्ग । पत्र गं० २६ । मा० १२ $\times$ = इज्रा । माणा-हिन्दी । विधय— रासा-मविष्यदत्त की क्या है । र० काल सं० १६३३ कार्तिक मुदी १४ । ने० काल  $\times$  । पूर्या । ने० मं ६=६ । इप्र प्रथ्यार ।

> ३६६६, प्रति सं० २ । पत्र सं० ६६ ! ले० काल सं० १७६४ । वै० सं० १६३० । ट प्रण्डार । विशेष—मामेर में श्री मक्षिनाण चैत्यालय मे श्री भट्टारक देवेन्द्रकीति के शिष्य दयाराम सोनी ने प्रतिलिधि

३६६७. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६० । ले० काल सं० १८१८ । वे० सं० १६६ । क्ष मण्डार । विशेष---पं० खाखराम ने जयपर में प्रतिसिधि की थी ।

्रनके प्रतिरिक्त स्व मण्डार में १ प्रति (वै० सं० १३२) छ मण्डार में १ प्रति (वे० सं० १६१) तथा मुद्द मण्डार में १ प्रति (वे० मं० १२५) और है।

२६६८. रुकमिणीविवाहवेशिः (कृष्णुरुकमिणीवेशिः)—पुष्प्वीराज राठौदः । पत्रः स० ५१ से १२१ । घा० ९४६ रंच । नावा-शिन्यी । विषय-वेशि । र० काल सं० १६२८ । ले० काल सं० १७११ चैत्र बुदी ४ । स्मृत्यों । वे० सं० १६४ । स्र नम्बार ।

वियोष—देविगरी से सहारमाजगन्नाथ ने प्रतिस्थिति की थी। ६३० पदाई । हिन्दी गदासे टीका भी दी हुई है। ११२ फुछ से आरो अस्य पाठ हैं। ३६६६. रीक्सरासा—विजयदेव सुरि । पत्र ।संक्ष्मको प्रकृ ।व्याप्रम् १४५८५ र'व । आया-हिन्दी । विवय-रामा । र० काल × । तेष्ठ,कृत्व,संकृ १६३७,क्षकुळ युक्तैत्वदेव वेक्सके । क्ष अण्डार ।

विशेष-- नेवक प्रशस्ति विसन् मकार है - एक प्राप्ति १३३१ श्रीप १६३५ स

संबत् १६२७ वर्षे कामुक्कु-सुद्रोत ६३: हवनारेः शिक्षसारंत्र के कामकोः सी-काजरातसूरि शिध्य पं० नंविरंग जिल्लातं । उसरवेसंस्य वालेवा: मोकेन्द्राः क्षीरा पुनकेन्द्रजनकु कामिकस्याकीमको वालमार्थ

सन्तिम पाठ निम्ब सर्वति हैंकिक र अपा ना नावल इस वस इस का कार्तिक

· ेंगा विद्य सम्बद्ध समुद्ध सुर्वसितः, मार्ने हर कार्य कार्य

। र्रापः इप्रकार अभ्योग पुनितिहरू निवस्क भागवार्थ

ाः -**लज्यान्त्राचे उपहिल्लामतु,** हेक्ट्रीर क<sub>ु</sub>ट इस्हेस्ट

्राष्ट्र १ किन्युक्त स्वतः विकास क्षेत्रकारीय । शिव

परित हरा याचक **त्वामानिहर्शनातिहरू** मान

्र १८६ जो ः ्युक विद्धा सम्ह गतातीकाविद्यक्षिकः।

ा दास पाटरण मा इक्सिक्क कुला का कार्या १६३ ।

।। असी अवस्थितान्यनिवृत्तान्य स्टब्स्

क्ष. १९५८ : १९ व्यक्तिक्षां क्षेत्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त क्षित्र के क्षा क्षेत्र के क्षेत्र की १९६० । विकल हो यो युक्त पातक सीई, जिम जिन भाष्यक से सही ।।

Lairen

- namina

१ का रहा महिला का हिला कुला है जिल्हा है जिल्हा के कि से एक राम का का का का का

-४०४. वृक्तासम्बासंस्थला <del>आस्तु हुमा क्रिका ११३ । यात् ११४ ११४ ११४</del>

्रा ः २००० प्रक्तित्सं० के असम वंशा रासे के । तेश त्रकारांक ईक्ष्ण्यासम्बद्धेया सुकी एका के अंशाहित्ये हैं हो हो। स्वापनार ।

वेक्टरः स्टेशनरास - हदा रहमञ्जू १ १९२२ "ने विवक्तिक्षां प्रमित्राम् भक्ति । रिका

क १९३५ न्द्रकार के विश्वासील के शाम की साम कि विश्वासील के विश्वासील के प्रतिक के स्वासील कि कि कि कि कि कि कि

३७०२. श्रीपासरास — किलाब्बंगिया । पत्र सं० १०। या० १०४४३ इंच । भाषा-हिन्दी । चिन्ने-ें ८ रासा ( श्रीपास रासा की कथा है )। र० काल संब रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिक

विशेष---बादि एवं बन्त भाग निम्न प्रकार है---

DISHH IN



#### थीजिताब नमः ॥ बाल सिमनी ॥

चडक्सैके प्रशानुं किश्वराव, जास वसामह नवनित्ति वाव । सुबदेवा बारि रिदय मफारि, कहिस्युं नवपदनउ प्रविकार ।। मंत्र जन सह सदर सनेकः, चिर्स्य नवकार समड नहीं एक ! सिद्धस्त्रकः,नवदद सुपसाबहः, सुल पान्यां श्रीपाल नररावदः ।। स्रावित्त तप नव पद संजोग, गासित सरीर वयो नीरोण ! तास चरित कर्षुं हित साखी, मुस्मिन्यो नरनारी सुक वास्त्री ।।

धन्तिस---

तास चरित कहुं हित ब्राखी, मुश्कियो नरवारी युक्त वाणी ॥
श्रीपाल चरित्र निहासनइ, सिडयक नवपर थारि ।
ध्याद्रंयद तठ सुख पाईचई, जगमा जस विस्तार ॥=६॥
श्री गखकरतर पति प्रगट श्री जिनवन्द्र सरोग ।
गरित बांति हरव वाचक तक्षो, कह्द जिनहरव मुशेस ॥=६॥
सदर बयासीसे समे, बदि चैत्र नरसि जाए ।
ए रास पाटण मां रच्यो, मुखता सवा कर्याम्।॥=६॥
इति स्रीपाल रास संपूर्ण। वस मं २ २०० है।

२७०२. प्रति संट २ । पत्र सं०१७ । ले॰ काल सं०१७७२ भावता बुदी १२ । नै॰ सं०७२२ । इस सम्बार ।

२७०४. ष**ट्लेरसावेकि---साह लोहट** । यत्र सं० २२ । घा० ब<sup>2</sup>ू×५३ हंब । साया-<sup>-</sup>हन्ती । विशय--विद्यात । र० काल सं० १७३० प्राक्षोज सूदी ६ । ले० काल × । पूर्ण । वै० सं० व० । यः अध्यार ।

२ ४०%. सुकुमास्तरमामीरास— महाजिनदास । पत्र सं०२४ । घा० १०६ ४४६ ई व । भाषा— हिन्दी द्वजराती । विषय—राखा (सुकुमास कुनि का वर्त्तन) । ने० काल सं०१६३४ । पूर्ता । ने० सं३६६ । आर मध्यर ।

२००६. सुरर्शनरास—जब्र रायमङ्गा । पत्र सं० १२ । बा० १२४६ इक्ष । भाषा—हिन्दी । विषय— राता ( तेठ सुरर्शन का अर्थोत् है ) । र० कास सं० १६२६ । ते० काल सं० १७४६ । पूर्ण । २० सं० १०४६ । व्य सन्दार ।

विशेष---साह लालयन्य कासलीबाल ने प्रक्रिलिपि की थी।

३.७०७. प्रति सं०२ । पत्र सं०३१। से० काल सं०१७६२ सावस्य सुधी १०। वे० सं०१०६ । पूर्ण ऋभवार। २७०८. सुभौभवकविरास—महाजितहास । यत सं १२ । या १०३×१ दश्च । भाषा-हिन्दी । विषय-कवा । २० काल × । ते० कार्क × । पूर्वि । के के र्वे १ । व्यक्तिकर ।

२७०६. हमीररासो—यहेरा कवि । पत्र सं॰ यम । धा० ६४६ इक्ष । जाता-हित्ती । विषय-रास। (ऐतिहासिक )। र० काल  $\times$ । ते० काल सं० १८८६ स्राप्तोत्र गुरी ३ । स्यूर्ण । वे० सं० १०४ | क तब्दार ।



# નિષય - ગોરાત-શાસ્ત્ર

अगर दशकी र फिल्हा तर । अन्य १००० व्यक्त व्यक्त १००० वर्ग १००० वर्ग १००० वर्ग १००० वर्ग १००० वर्ग १००० वर्ग १००

ारण्य ३०१०. शियतिनासवाली—इरदर्षः । पत्र सै० १४१ मा० २३×४ इंच । भाषा-संस्कृत । विवय-विवाससस्य । २० काल × । से० काल × । पूर्ण । वे० सं० ४० । सः सण्डार ।

३-७११. ग्राधितशास्त्र'''''''| पत्र सं० ६१ । आ० ६imes३ हुश्च । आया- संस्कृत । विवय-गिरास । र० काल imes१ ले काल imes1 पूर्व । वे० सं० ७६ । च जच्छार ।

१७१२, गरिपुतस्यार—हेमराजा। पत्र सं०५। मा० १२४८ दक्का। ज्ञाचा-हिन्दी। विषय-गरिएतः। र•कालः ४ । कें-कालः ४ । कपूर्णः। वे∘स० २२२१। इस जम्बारः।

विशेष-हाशिये पर मुन्दर बेलबूटे हैं । पत्र जीर्स है तथा बीच मे एक पत्र नहीं है ।

३.७१३. पट्टी पहार्कों की पुस्तक \*\*\*\*\*\* | पत्र सं० ४७। मा० २.४६ इझा । आया-हिन्दी । विषय-गिसित । र० काल × । ले० काल × । मपूर्यों । वै० सं० १६२८ । ट अध्वार ।

विशेष— प्रारम्भ के पत्रों में लेतों की डोरी बादि डालकर नायने की विधि दी है। पुनः गण है ने इतक । सीधो बर्फ समास्त्रावः । ब्रादि की पांचो भेषियों (पुर्तिकों ) का वर्षान है। पत्र ४ में १० तक चाल्तिक्य नीति के इसोक हैं। पत्र १० से ३१ तक पहाड़े हैं। किसी है हाइद प्राप्त के प्रतिकृति पद्य है। ३१ में ३६ तक तीन नाय के ब्राद है है । किसी पत्र के प्रतिकृति पत्र है।

१. हरिनाममाला-राक्रराचार्य । संस्कृतक तक।

२. गोकुलगांवकी सीसा- हिन्दी पत्र ४५ तक।

विशेष-कृष्ण ऊथव का वर्गन

सप्तरतोकीनीता— पत्र ४६ तक ।

४. स्नेहतीला— पत्र ४७ (अपूर्ण)

३,७१४, राज्युप्रमाशुः .....। पत्र सं०२ । या० ५३,४४ इखा। आषा-हिन्दी।विषय गिरातकास्त्र । ४० काल × । ते० काल × । पूर्ण। वे० सं०१४२० ।च्या जण्डार ।

२०१४. स्त्रीतावतीआयाः—ऒहनसिका। पत्र सं० ८ । सा० ११४६ दंव । माना-हिन्दी । विवय-वस्तितसास्त्र । १० काल सं० १७१४ । ते० काल सं० १८२८ फासुरा बुदी ६ । पूर्ण । वे० सं० ६४० । ह्या सम्बार । विकेष--नेवक अवस्ति पूर्ण है ३७१६. जीजावतीभाषा-च्यास अधुरादास । पन तं० ३। घा० १४४३ दंव । भाषा-हिन्दी । विषय-गणितवासन । र० काल × । ते० काल × । घपूर्त । वे० सं० ६४१ । क्र नव्यार ।

३७१७. प्रति सं०२ । पत्र सं० ४४ । ले० काल 🗵 । ने० सं० १४४ । स्त्र अण्डार ।

२०१८. लीलावतीआपा''''''''। पत्र सं०१२ । मा०१२×८ इ.स. । आपा-हिन्दी । विवय-गरिएत । र०काल × । ते०काल × । युप्तर्ग । वे० सं०६७१ । चा जम्हार ।

३७१६. प्रति सं० २। पत्र सं० २७। ले॰ काल 🗶 । मपूर्ण । वे० सं० १६४२ । ट अण्डार ।

२७२०. सीस्तावती—भास्कराचार्य। पत्र सं० १७६ ! बा० ११३ $\times$ ५ इंच। प्रावा—संस्कृत । विषय—गरितत । र० काल  $\times$  । से० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० १३६७ । इस प्रवता ।

विशेष-प्रति संस्कृत टीका सहित स्न्दर एवं नवीन है।

२७२१. प्रतिसं०२ । पत्र सं०४ १ । ले०काल सं०१ ६६२ सादवा बुदी २ । दे० सं०१७० । स्व भण्डार ।

विमेष---महाराजा जगर्तीसह के शासनकाल में मारशककर के पुत्र सनोरकराम सेठी ने हिण्डीन में प्रसि-निर्पि की थी।

> २ ७२ २. प्रति सं० २ । पत्र सं० १४४ । ले० काल × । वे० सं० २२६ । च्यू प्रथ्वार । विशेष — इसी भण्डार में ४ प्रतिमा (वे० सं० २२४ से २२७ तक ) और हैं। २ ७२२ २. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४ = । ले० काल सं० १७६४ । वे० सं० २१६ । म्यू प्रथ्वार । विशेष — इसी भण्डार में २ अपूर्ण प्रतिमा (वे० सं० २२०, २२१) और हैं। २ ७२४ . प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४१ । ले० काल × । सपूर्ण । वे० सं० १६६३ । ट्यू प्रथ्वार ।



## विषय- इतिहास

३७२४, व्याचार्वों का क्वीरा''''''प न सं० ६। झा० १२३४४३ इंच । आपा-हिन्दी । विषय-इतिहास । र० काल × । ते० काल सं० १७१६ । पूर्ण । वे० सं० २६७ । ख अण्डार ।

विशेष---सुसानन्द सौगाएरी ने प्रतिलिपि की थी। इसी बेप्टन मे १ प्रति ग्रीर है।

्4.७२६, स्रुंडेतसालोत्पत्तिवर्शनः  $\cdots$  । पत्र सं० ८। आ०७४४ इद्यः । भागा-हिन्दी । विषय-इतिहास । र०काल  $\times$  । ते०काल  $\times$  । पूर्ण । वे०सं० १४ । का भण्डार ।

विशेष--- ६४ गोत्रो के नाम भी दिये हुये हैं।

३७२७. सुविबलीवर्णानः'''''' वत्र सं०५। बा०६४४ इ'च। भाषा-क्रिन्दी , विषय-र्रातहामः रंकाल 🗙 । संक्रकाल 🗶 । पूर्वी । वैरुसं०५३०। ब्यायण्डारः।

२७२८. चौरासीक्षातिस्त्रंह""""। पत्र सं०१। सा०१०×५३ दश्च। भाषा-हिन्दी। विषय-इतिहास र० काल ×। ते० काल ×। पूर्ति। वै० सं०१२०२। ट मण्डार।

२७२६. चौरासीजाति की जयसाल — विनोदीलाल । पत्र सः २ । सार ११८५ हक्का आवा— कृत्वी । विषय-इतिहास । र० काल × । ले० काल संर १२७३ पीव बुरी २ । पूर्ण । वे० संर २८१ । छू भण्डार ।

२७५०. **छठा चारा का विस्तार** """"। पत्र सं०२। आ०१०३/४ इ**ड**ा आया-हिन्दी । विषय-इतिहास । र०काल 🗴 । के० काल 🗴 । पूर्ण । वे० सं०२१८६। ऋ अण्डार ।

३७३१. जयपुर का प्राचीन ऐतिहासिक वयान\*\*\*\*\* । पत्र सं० १२७ । घा० ६४६ इंच । आपा-हिन्दी । विषय-इतिहास । र० काल ४ । के० काल ४ । कपूर्ण । वे० सं० १६२६ । ट अण्डार ।

विशेष--रामगढ सवाईमाधापुर भावि वसाने का पूर्ण विवरण है।

३७३२. जैनवद्री मुखबद्री की यात्रा—अठ धुरेन्द्रकीिचा । यत्र सं०४ । प्रा० १०३४५ इ'व । प्राथा-हिन्दी । विषय-इतिहास । २० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वे० सं० ३०० । ख्र प्रण्डार ।

३७६३. तीर्थकूरपरिचयः\*\*\*\*\*। यन सं०४। ग्रा०१२×५३ इ'व। भाषा-हिन्दा। विषय-इतिहास। र० काल ×। ते० काल ×। श्रपूर्ण। वे० सं०१४०। ग्रप्र मध्दार।

२७२४. तीर्थक्करों का अन्तरालः """। पत्र सं० १। मा० ११×४२ इंच। माया-हिन्दी। विषय-इतिहास। र० काल ×। ले० काल सं० १७२४ मासोज सुदी १२। पूर्ण। वे० सं० २१४२। आ अण्डार। २७२४. दादुषद्वावती '''''। यच सं० १ । बा० १०×२ इ'व । जाला-हिन्दी । विषय-इतिहास । र०कान × । ते० काल × । पूर्ण । वै० सं० १२६४ । इस जण्डार ।

> दादुजी दवाल प'ट गरीब मसकीन ठाट। जुगलबाई निराट निरासी बिराज ही ।। बलनीस कर पाक जसी वाबी प्राय टाक। बडो ह योपास ताक युख्डारे शजही ॥ सांगानेर रजवमु देवल दयाल दास । वडसी कडाला बसै घरम कीवा जही ।। र्धेड वैह जनदास तेजाबन्द जीधपुर । मोहन सु मजनीक बासोपनि वाज ही ।। जूलर ने नाधोदास विदाध में हरिसिंह I चतरदास सिध्यावट कीयो तनकाज ही ।। विहासी पिरागदास डीडवाने है प्रसिद्ध। सुन्दरदास भू सरसू फतेहपूर छाजही।। बाबो बनवारी हरदास दोऊ रतीय मैं। साधु एक मांडोडी मैं नोकै नित्य छाजही ।। गुंदर प्रहलाद दास घाटडेचु छोड़ माहि। पूरव चतरञ्जून रामपुर छाजही ॥ १॥ निराशवास माडास्थी सकांग नांहि ।

हाबीती गेपाइ नार्से सालूबी भवन करे। जयोजी अझैंच मध्य प्रचाधारी मानियो।। सालदास नायक सो पीरान पटलुदास। फोफली मेवाद गाँड टीलोजी प्रमानियो।।

इकलीव रखतभंवर डाढ वरखदास जानियो ।।

साबु परवानंद इदोलती में रहे जाय। जैमन जुहाएं बनो बातद हरगानियो ।। जैमन जोयो कुछाहो बनमानी चोकन्यीस ।

सांत्रर अजन सो वितान तानियी ।।

मोहन क्फतरीसु मारोठ चिताई भने । रुपनाय मेडतैस् भावकर ग्रानियौ ।। कालैंडहरे चत्रदास टीकोदास नांगल मैं। ओटवाडे मामूमांभू लघु गोपाल धानियौ ।) श्रांबावती जगनाथ राहोरी जनगोपात । बाराहदरी संतदास चावड्यनु भानियौ। द्यांधी में गरीबदास भानगढ माधव कै। मोहन मेवाड़ा जोग साधन सौँ रहे है।। टहटदै मैं नागर निजाम हु मजन कियो। दास जग जीवन खौता हर लहे है। मोहन दरिवासीसो सम नागरवाल मध्य। बोकडास संत जुहि गोलगिर भये है।। चैनराम कांग्रौता में गोदेर कपलमूनि। स्यामदास भालाखीस चोड के मे ठये है।। सौंक्या लाखा नरहर अलूदै अजन कर। महाजन खंडेलवाल दादू ग्रुर गहे है।। पुरस्तदास ताराचन्द म्हाजन सुम्हेर वाली । श्रांची ने मजन कर काम क्रोध दहे है।। रामदास रासीबाई क्रांजल्या प्रगट वह । म्हाजन डिगाइबसु जाति बोल सहे है। बावन ही थांभा घर बावन ही महंत ग्राम । दादुर्पथी अत्रवास सूने औसे कहे हैं।। ३ ।। जै नमो ग्रुर दादू परमातम श्रादू सब संतन के हितकारी। मैं भाषो सर्रान तुम्हारी ॥ टेक ॥ जै निरालंब निरवाना हम संत तै जाना। संतनि को सरना दीजै, अब मोहि अपनू कर लीजै ॥१॥ सबके अंतरवामी, अब करी क्या मोरे स्वामी

श्रवगति श्रवनासी देवा, दे चरन कवल की सेवा ।।२।। जै दाहू दीन दथाला काढो जग जंबाला । सत्तित श्रानंद में वासा, गावै वस्ततावरदासा ।।३॥

सोरठ--

राग रामगरी---

धैमे पीव क्यू 'पारचे, मन वंचन मार्ड । सांस मीच मूनी पदा मंद्री पढ कार्ड ।।टेका। खापा तिवक बनाम करि नार्चे पढ पार्च । सापण तो समक्षे नहीं, सीरां समकार्व ।।१।। सगति करे पासंब की, करणी का काषा । कहै कशीर हरि क्यू मिसी, हिरदे नहीं साचा ।।२।।

३७३६, देहली के बादशाढों का क्योरा"""। पत्र सं∘ १९। मा॰ ५३% ४ इ**स**ः भाषा-हिली। विषय-इतिहास । र० काल ⋉ । ले० काल ⋉ । पूर्ण। वे० सं० २६। ऋ पण्डार

३७३७, पङ्गाधिकार\*\*\*\*\*। पत्र तं॰ ४। मा॰ ११×४३ हजा। जावा-संस्कृत । विवय-इतिहास | र० काल  $\times$  । संपूर्ण | वे० सं॰ १६४७ । ट भव्यार ।

विशेष--जिनसेन इत थवल टीका तक का प्रारम्भ से शावार्यों का ऐतिहासिक वर्रान है।

३७३८.. पट्टाबली $\cdots\cdots$ । पत्र गं॰ १२। बा $\circ$  = $\times$ ६५ इक्कः। बाया—हिन्दी। विवय—इतिहास । र $\circ$ काल  $\times$ । ले $\circ$ काल  $\times$ । पूर्ण। वे $\circ$  सं $\circ$  २२०। ऋ जण्डार।

विशेष—दिगम्बर पट्टाविन का नाम दिया हुया है। १८७१ के संबद् की पट्टाविन है। घन्त में खंडेशवाल बंगोरवित भी दी हुई है।

३७३६. पहावति'''''''। यम सं∘ ४ । मा० १०३/४ दऋ । माषा-हिन्दी। विषय-इतिहास । र० काल X । ते० काल X । महूरा। वे० सं० २३३ । इड मण्यार ।

विशेष-सं० ६४० तक होने वाले भट्टारकों का नामोल्लेख है।

३७४०, पहाबक्ति"""। पत्र सं∗२ । बा० ११३,४५३ इका। भाषा-हिन्दी। विषय-इतिहास । र० काल × | ले० काल × । सपूर्ता । वै० सं० १५७ । इत्र भण्यार ।

विश्वेष---प्रथम चौरासी जातियों के नाग है। पीके संवत् १७६६ में नागौर के गच्छ से प्रजमेर का यच्छ निकता उसके महारकों के नाम दिये हुवे हैं। सं० १५७२ में नागौर से प्रजमेर का गच्छ निकता। उसके सं० १०४२ तक होने वाले महारकों के नाम विये हुवे हैं।

२७४१. प्रतिष्ठाकुर्कुमपत्रिका"""। पण वं०१ । बा० २५.×६. इकाः जाया-सँत्तृतः। विषय-इतिहासः। र०कासः ×। ते० कासः ×। पूर्णः। वे० तं० १४५ । क्यु गण्यारः। विभोज-सं० १९२७ कालुन मास का कुंकुंगपत्र विपत्नोन को प्रतिष्ठा का है। पत्र कालिक नुदी १३ का निका है। इसके साथ सं० १९३९ की कुंकुमपत्रिका छुपी हुई शिसर सम्मेद की धीर है।

३०४८२. प्रतिष्ठानामाविकाः । पत्र तं० २० । घा० १४७ इंच । भाषा-हिन्दी । विषय-इतिहास । र० काल × । ने० काल × । पूर्ण । वै० सै० १४३ । इड घण्डार ।

३७४३. प्रति सं०२ । पत्र सं०१ व । ले० काल ४ । वे० सं०१४३ । छ भण्डार ।

२.७४४. चलास्कारगस्यमुर्वाविलः । । पत्र सं० २। धा० ११२,४४३ इ.च. । आधा-सस्कृत । विषय-इतिहास । र० काल 🔀 | ले० काल ४ । पूर्स । वे० सं० २०६ । च्या भण्डार |

३०४८ स्. अष्ट्रारक पट्टावित । पत्र शं $\circ$  १ । आ  $\circ$  ११×४३ इ.स. । आपा-हिन्दी । विषय-इतिहास । र $\circ$ काल  $\times$  । तुर्ख | वे $\circ$ र्सं $\circ$ रैं  $\circ$ रें १ देवें ।

विशेष--सं० १७७० तक की अट्टारक पट्टाविल दी हुई है।

हे ज्यह. प्रति सं ० २ । पत्र सं ० ६ | ले० काल × | वे० सं० ११८ । ज भण्डार ।

विशेष-संवत् १-=० तक होने वाले अट्टारको के नाम दिये है।

२०४०, बान्नावर्याल '''''''। पत्र सं०२ से २६ 'मा० १४५३ इ'व । भाग-हिन्दी। विदय-इतिहास। र०काल ४ । ले०काल ४ । बदुर्या वैक सं०६१४ ) का भण्डार ।

३७४१. इथयात्राप्रभाव—कामोलक चंद्र । पत्र सं०३ । सा० १०३४५ टव । भाषा–सस्कत । विषय—इतिहास । र०काल ४ । से०काल ४ । पूर्ण । वे० सं० १३० म । क्यू भण्डार ।

विशेष-जयपुर की रथयात्रा का वर्णन है।

११३ पच हैं- मन्तिम--

प्कोनर्विवातिवातेववा सङ्ख्यें मासस्यवञ्चभी दिनेसितः कान्युनस्य श्रीमज्ञिनेन्द्र वर युर्वरभस्ययात्रः मेलायकं अवदर प्रकटे नथुव ॥११२॥

> रचयात्राप्रकाशेऽयं कथितो हष्टपूर्वकः नाम्ना भौतिक्यचन्द्रे ए साहागोत्रे या संमुदा ॥११३॥ ।। इति रचयात्रा त्रभाव समाता ॥ शुभं भूवात् ॥

६०४२. राजमरास्ति''''''। पत्र तं० १ । झा० ६४४¦ इ'व । मावा—संस्कृत । विषय–इतिहास । र० काल × । ने० काल × । मपूर्ण । ने० सं० १०६५ । इस वण्डार ।

विशेष--वो प्रशस्ति ( बपूर्ण ) है ब्राजिका आवक वनिता के विशेषण दिये हुए है ।

1 3.08

३०४३. विश्वप्तिपन्न — हंसराजा। पत्र सं०१। घा० द×६ ६'वां भाषा — हिन्दी। विषय–इतिहास। र०काल ×। ले०काल सं०१ ००७ फाछन सरी १३। दर्शी। दे० गं०४३। उद्ग वस्थार।

स्वस्ति भी सवाई जयपुर का सकल पंच ताथमीं बडो पंचायत तथा खोटी पंचायत का सभा दीवानकी साहिब का मन्दिर सम्बन्धी पंचायत का पच मादि समस्त साथमीं भाइनन को भोपाल का वासी हंसराज की या विज्ञति है सो नीका म्राव्यारत की स्था। इसमें जयपुर के जैनो का सम्बा वर्णन है। समरचन्दजी दीवान का भी नामील्लेख है। इसमें प्रतिज्ञापन ( शासदी पच) भी है जिसने हंसराज के स्थायमय जीवन पर प्रकाश पढता है। यह एक कम्म-पच की तरह गोल सिमटा हुमा लम्बा पच है। सं० १६०० कामुन सुवी १३ मुख्यार को प्रतिज्ञा ती गई उसी का पण है।

३७४४. शिलालेलसंग्रह\*\*\*\*\*। पत्र सं० द । बा० ११४७ इ'व । आवा-संस्कृत । विषय-इतिहास । र० काल × । ले० काल × । बपूर्ण । वे० सं० ६११ । बद्र अध्दार ।

विशेष---निम्न लेखों का संग्रह है।

- १. चासुक्य बंशोराश्र पुलकेशी का शिलालेख ।
- २. भद्रवाह प्रशस्ति
- ६. मक्षियेश प्रशस्ति

३७४४. श्रायक उत्पत्तिवर्धोन" ""। भ्यः तं०१ । प्रा० ११४२६ इ'च । मावा-हिन्दी । विवय-इतिहास । र०काल × । ते०काल × । दुर्गा । वे० तं० १९०८ । ट मण्डार ।

विशेष-चौरासी गौत, वंश तथा कुलदेवियों का वर्गान है।

२०४६. आवकों की चौरासी जातियां  $\cdots \cdots |$  गर्म सं०१ । भागा-हिन्दी | विषय-दतिहास । र० काल  $\times$  । त्रंग । वे० सं० ७३१ । का अच्छार ।

३०५०. आयकों को ७२ आतियां ∵ \*\*\*। पत्र सं∙ २ । बा॰ १२×४३ इ'व । आवा–संस्कृत हिन्दी । विषय–इतिहास । र० काल × । से० काल × । पूर्ण । वे० सं० २०२६ । का अध्वार ।

विदीय-जातियों के नाम निम्न प्रकार हैं।

 गोसाराढे २. गोसिंखाड़े ३. गोसमूर्च ४. लंबेडु ४. जैसवास ६. संडेलवास ६. व्यवस्थास व. स्वपरवास, ६. व्यवसास, १०. ससरवापोरबाड, ११. बोसलापोरबाड, १२. दुसरवापोरबाड, १३. जांगडापोरबाड, १४. परवार, १४. वरहीया, १६. जैसरपोरबाड, १७. सोरखीपोरबाड, १०. व्यानतीयोरंमा, १६. संबड, २०. कुसर २१. बाह्रपतेन, २२. बहारे, २३. बर्यापन कात्री २४. सङ्गाण, २४. प्रजोध्यापुरी, २६. बोरवाड, २७. विडलस्वा, २८. सज्जेरा, २६. माम, ३०. गुजरप्रजीवाल, ३१. धीकडा, ३२. गामरवाडा, ३३. बोरवाड, ३४. संदेवाल, ३४. हर सुन्ना, ३६. नेपडा, ३७. सहरीया, ३८. वेवाडा, ३६. सर्राडा, ४०. बोतोडा, ४१. नरसंगपुरा, ४२. नागदा, ४३. वाल, ४४. हुमड, ४४. रायकवाडा, ४६. ववतोरा, ४७. दमग्रधावक, ४२. रंपनण्यावक, ४८. हलसर्आवक, ४०. तावरस्थावक, ४१. हमर, ४२. तवहर, ४३. ववल, ४४. वलगारा, ४४. कर्मधावक, ४६. वरिकर्मआवक ४७. वेवार १६. सुवेदज, ४६. बलबीगुल, ६०. कोमडी, ६१. वंगरका, ६२. गुजपुर, ६३. तुलाधावक, ६५. कर्मगश्रावक, ६४. हेवगाश्रावक, ६६. नेपवलीश्रावक, ७०. पर्णीसंगा, ७१. वर्गीरिया, ७२. कमल्लीवाल,

नीट---हमड जाति को दो बार गिनाने से १ संख्या बढ गई है।

३७४८. श्रुतस्कंध— श्रु० हेसचन्द्र । पत्र सं० ७ । सा॰ ११ $(x \lor )$  इंत : भाषा—प्राष्ट्रन । विषय— हतिहास । र॰ काल  $\times$  । लं॰ काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० ११ । ऋ जण्डार ।

२७४६. प्रति संट २ । पत्र सं० १० । ले० वाल 🗙 । वे० सं• ७२६ । व्य भण्डार ।

३७६०. प्रति संव ३। पत्र संव ११। लेव काल x । वेव संव २१६१। ट भण्डार ।

विशेष-पत्र ७ में झागे श्रुतावनार श्रीधर कृत भी है, पर पत्रो पर इक्षर मिट गये है।

् ३.५६१. श्रुताबतार—पं० श्रीधर्।पत्र सं० १। घा० १०×४० इंच।भाषा–संस्कृत । विषय– इतिहास । र०काल × । ले०काल × । पूर्ला। वै० सं० ३६ । इद्र अण्डार ।

३.७६२. प्रक्तिर्सर्०२ । पत्र सं०१० । ले० काला सं०१८६१ पीय मुद्रे। १। त्रे० सं० २०१ । ऋष् भणवार ।

विशेष-- बम्पालाल टोंग्या ने प्रतिलिपि की थी।

३७६३. प्रति सं २ । पत्र सं० ४ । ते० काल 🗴 । वे० सं० ७०२ । इक भण्डार ।

३७६४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १ । ले० काल 🗴 । अपूर्गा । वै० स० ३५१ । च भण्डार ।

२७६४. संघपश्रीसी-शानतराब । पत्र सं० ६ । प्रा० ८४५ इ.च । माना-हिन्दी । विषय-इतिहास । र• काम × । ते॰ काम सं० १८६६ । पूर्ण । वे॰ सं० २१३ । जा भण्डार ।

विशेष--- निर्वाणकाण्ड भाषा भैया भगवतीदास कृत भी है।

२ ७६६. सबल्सरवर्यीन ......। पत्र सं∘ १ से ३७ । बा० १०,३×४५ दश्चा । आषा–हिन्दी । विषय– रतिहास । र० काल × । ते० काल × । सपूर्ण । वै० सं० ७६५ । इन्बल्डार । ३७६७. रयूलशङ्ग का चौसासावर्धीय\*\*\*\*\*\*। चान १०२४ इंका भाषा-िली। विषय-इतिहास १ र० काल × । के० काल × । युर्णी वै० वं० २११= । च्च अध्यार ।

ईडर आवा आवसी रे ए देशी

सावरण बास सहावरणो रे लाल जो पीउ होवे पास । घरन करूं घरे भावजो रे लाल हं खं ताहरी दास । बतुर नर बाबो हम बर छा रै बुगछ नर तू छ प्राण प्राथार ॥१॥ भादवड़े पीउ वेगली रै साल हं कीम करूं सरावारे। धरज कर्म पर बावजो रे साल मोरा संसत सार ११३१। भासोजा नासनी बांदएी रै साल फूलताएी बीखाइ सेज। रंग रा सत की जिय रे लाल आसी ही यह तेज ।। १। कातीक महीने कामीनि रे लाल जो पीउ होने पास । संदेसा समस्य करा रे लास मलगायो केम ११४१) नजर निहाली बाल हो रे लाल भावो भींगसर गास । लोक कहाबत कहा करो जी पीउडा परम निवास ॥॥॥ पीस बालम बेगलो रे लाल अवडो मुख दोस। परीत पनोतर पालीये रे लाल बाशी मन मे रोस ।।६।। सीयाले बती क्यो दोहलो रे जाल ते माहे बल माह । पीताने घर आवज्यो रे सम्स दीलन कीजे नाह । ७॥ साल ग्रसाल मबीरमुं रे लाख खेलए। लागा लोग । तुज विसा मूज नेइहा एकली रे लाल फाग्रसा जाये फोक सदस सुदर पान सुहामको रे साल कुल तको मही मास । चीतारया घरे भावज्यो रे लाल तो करस गेह गाट ॥१॥ बीसारयो न बीसरे रे लाला जे तम बोल्या बोल । बेसाले तुम नेम सूर् रे लाल तो बजउ दोल ।।१०।। केहता दीसे कामी रे लाल काइ करावी बेठ। बीठ बसरे हवे कसर करो खाल प्राप्ती लायो जेठ 118841

ससाठों परपुनकोरे लाल बीच वीच जबुके बीजली रेलाल ।
तुज बीना थुज नैहारे लाल घरम प्राने स्त्रीज ।।१२॥
रेरे सस्त्री उतावती रेलाल चनी सोला सर्लुगर ।
येर बनी पंची भुवरकरे लाल वे खोडी नार ।।११॥
चार घडी नी सब खडी रेलाल सावी नात जरसाड ।
सामला गालो कंत जी रेलाल सत्त्री न साव्यो साज ।।१४॥
ते उठी उत्तर घरी रेलाल बालन लोडे सात ।।



# विषय- स्तोत्र साहित्य

२०६८. द्याकलंकाह्नकः । पत्र सं० १ । सा $\circ$  ११ $\frac{1}{2}$  $\times$ ४. इंच । नापा-संस्कृत । विषय-स्तीत्र । र० सात्र  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्श । वै० सं० १४० । क्व पण्डार ।

३७७०. प्रति सं०२। पत्र सं०२। के० काल 🗴 । वे० सं०२५। व्य अवसार।

३००१. सकलंकाष्टकभाषा—सदाक्षुत्र कासकीवाता । यत्र सं० २२ । बा० ११६४५ इ'व ! माना-हिन्दी । वियय-स्तोत । र० काल सं० १९१५ श्रावण सुदी २ । तै० काल ४ । पूरी । वे० सं० ५ । क मण्यार ।

विशेष-इसी मण्डार में २ प्रतियों (वे॰ सं० ६ ) भीर हैं।

३७५२. प्रति सं०२ । पत्र सं०२व । ते• काल × । वे• सं०३ । इन मण्डार ।

३७७३. प्रति सं०३। पत्र सं०१०। ले॰ काल सं०१९१५ धानगा तुरी २ । वै० सं०१८७ । ज्या भण्यार।

२७७४. स्रजितहासिस्तवस्यामा । पत्र सं०७। सा० १०४४ इ'व । आपा-संस्कृत । विवय-स्तोत्र । २०कान ४ । ते० काल सं० १६२१ सासोज युवी १ । यूर्ण । वै० सं० २५७ । स्य सम्बार ।

विशेष--प्रारम्भ में भक्तामर स्तोत्र श्री है।

२०७४. ऋजितशांतिस्तवन—वन्दिषेग्रा। यत्र सं० १५ । वा० ८३/४४ इंच । वाया-प्राकृत ॥ विषय-स्तवन । र०काल 🗴 । के०काल 🗶 । पूर्ण । वै० सं० ६४२ । 🗪 वण्डार ॥

२००६. कानाधीऋषिरवाध्यायः \*\*\*'। पत्र सं०१। सा०६३×४ दश्व। माषा-हिन्दी युजराती। विषय-स्तवन। र०काल ×। ते०काल ×। युर्णा वे० सं०१६०म। ट सण्डार।

३००७. ब्यानाहिनिधनस्तीत्र। पत्र सं०२। झा०१०xxर्दे इंग। साथा-संस्कृत। विषय-स्तोत्र। र०कालx। ले०कालx। पूर्ण। वै०सं०३६१। ब्यायध्यार।

२७७८. छर्हुन्तस्तवनः ••••) पत्र सं० ६ से २४। सा० १०×४ई ६'व । जापा—संस्कृत । विषय— स्तवम । र० काल × । ले० काल सं० १६५२ कालिक सुरी १० । सुपूर्व । वै० सं० १६६४ । छा अध्वार ।

२७७६. व्यवंतिपारवीजनस्वयन—वृष्युरि। वन सं०२। झा०१०४४३ एता। जावा-हिन्दी। विषय-स्तवन। र०काल ४। ते०काल ४। दूर्ता। वै० सं०३४६। व्यवज्ञार।

विशेष-- अव पदा हैं।

३७८०. आस्मिनिद्स्तवन — स्क्राकर । पत्र सं०२ । झा० १३४४ इ.व । मावा–संस्कृत । विवर्ष– र०काल ४ । लेककाल ४ । पूर्ण | के सं०१७ । क्क्र सम्बार ।

विशेष—रूर, बलोक हैं। बल्ब बाररून करने से पूर्व पं० विजयहँस गरिए को नमस्कार किया गया है। पं० जय विजयगरिए ने प्रतिकिपि की भी।

३.७८१. द्वाराधना''''''''' पत्र सं०२ । सा०६×४ इ'व । बाषा-हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र०काल × । ते०काल × । पूर्वा । वै० सं०६६ । क जण्यार ।

.. २७६२. हष्टोपदेश-पूज्यपाद । पत्र सं $\sigma$  ४। मा० ११२/४२ इंच । माषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र। र $\sigma$  काल  $\times$  । प्रेलं । वे० सं $\sigma$  २०४ । का जम्बार ।

विवेष-संस्कृत में संक्षित टीका भी हुई है।

३७८३. प्रति सं०२। पत्र सं०१२। ले० काल 🗴 । वे० सं०७१। क भण्डार ।

विशेष-इसी अण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ ७२) ग्रीर है।

३७८४. प्रति सं०३। पत्र सं०६। ले० काल 🔀 । वे० सं० ७। घ मण्डार।

विशेष--देवीदास की हिन्दी टब्बा टीका सहित है।

३७=४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १३ । ले० काल सं० १६४० । वे० सं० ६० । ह भण्डार ।

विशेष---संबी पन्नालाल दूनीवाले कृत हिन्दी अर्थ सहित है। सं० १६३५ में आया की थी।

३०=६. प्रतिसं∙ ४ । पत्र सं∘ ४ । तं० काल सं∘ १६७३ पीप हुदी ७ । वे० सं∘ ४० म । का भमकार |

विशेष-वेशीदास ने अगरू में प्रतिनिधि की थी।

- े रेक्प. इष्टोपदेशटीका—साशाधर। पत्र सं॰ ३६। झा॰ १२३×१ इंच। आवा-संस्कृत। विवय-स्तोख। १० काल ×। ते॰ काल ×। पूर्ण। वै॰ सं॰ ७०। क्ष अण्डार।
  - · ३७८८. प्रति सं०२। पत्र सं०२४। ले० काल ×। वे० सं० ६१। क मण्डार।
- ा देश्यः हृष्टोपहेराभाषा ''''''। पत्र सं० २४ । सा० १२४७३ ह'च । शाया-हिन्दी गद्य । विषय-स्तीत । र० कास ४ । ते० कास ४ । पूर्ण । वे० सं० ६२ । इस् अध्यार ।

विशेष--प्रत्थ को लिखाने व कागज में ४।।=)।। व्यय हुये हैं।

२०६०. उपदेशसम्बाय—ऋषि रामचन्द । पत्र सं० १ । सा० १०४४ ६%। भाषा-हिन्दी । विषय-स्तोव । र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० १८६० । आ ज्व्यार ।

### स्तोत्र साहित्य

३७६१. खपहेशसक्साय—रंगविजया । पत्र सं०४ । द्या० १०४५ ( इंच । माया-हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० २१८३ । द्या वण्डार ।

विद्येष--रंगविजय श्री रत्नहर्ष के शिष्य थे।

३७६२. प्रति सं०२ । पत्र सं०४ । ले० काल 🗡 । अपूर्ण । वै० सं०२१६१ । ऋ मण्डार ।

विशेष---३रा पत्र नही है।

३७६३, प्रदेशसम्बद्धाः — देवादिता । पत्र सं०१ । मा० १०४४३ इ**वा ।** मापा-हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र०काल × । ते०काल × । पूर्ण । वै० सं०२१६२ । **व्या**यन्यार ।

३७६४. उपसर्गहरस्तोत्र—पूर्णचन्द्राचार्य । पत्र सं०१४ । बा० ३३४४३ इ.स. । भाषा-संस्कृत प्राकृत । विवय-स्तोत्र । र० काल imes । ने० काल सं०१४५३ सासोज सुदी १२। पूर्ण । वे० सं०४१ । च प्रण्डार ।

विकोष—की बृहद्गण्डक्षेत्र अपूरक् हुल्यदेवसूरि के शिष्य ग्रुल्यनियान ने इसकी प्रतिमिधि की थी। प्रति यन्त्र महित है। निम्नतिक्षिन स्तोत्र है।

नाम स्त्रोत्र कर्ता नाषा पत्र विशेष
१. व्यजितरातिस्तवन— × प्राकृत संस्कृत १ से ६ ३६ गाषा
विशेष—माषार्थ गोविन्दकृत संस्कृत वृत्ति सहित है।

२. भयहरस्तोत्र- × संस्कृत ६ ते १०

विनेष—स्तोत्र प्रकारार्धमन्त्र गमित सहित है। इस स्तोचकी प्रतिलिपि सं०१४५३ ग्रासोज्ञ शुर्वा १२ को नेवपाट देश में रत्या रायमञ्ज के शासनकाल में कोठारिया नगर में श्री युख्येबसूरि के उपदेश से उनके शिष्य ने की थीं।

३. भयहरस्तोत्र— × " ११ से १४

विवोद—इसमें पार्वयक्ष मन्त्र गमित श्रष्टारक्ष प्रकार के मन्त्र की करवाग मानतुं गावार्य कृत दी हुई है। ३७६४, ऋषभदेवस्तुति—जिनसेन । वत्र सं० ७। झा० १०१/४१ इ'व । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० १४६ । हा अध्यार ।

२०६६. ऋषभदेवस्तुति—पद्मलित् । पत्र संग् ११। बाग् १२४६३ इ'च । भाषा-प्राहतः । विषय-स्तोषः । रः काल ४ । ते० काल ४ । पूर्णः । वे० संग् ४४६ । द्वा बच्छारः ।

विशेष---व वृष्ण से वर्धनस्तांत्र दिया हुमा है। दोनों ही स्तोत्रों के संस्कृत में पर्यायवाची सन्द दिये हुये हैं। ३७६७. ऋषभस्तुति\*\*\*\*\* पत्र सं० १ । द्वा० १० $\frac{1}{2}$  $\times$ १ इ'व । जावा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० काल  $\times$  । सपूर्ण । वे० सं० ६५१ । द्वा कण्डार ।

३७६⊏. ऋषिसंद्रलस्तोत्र—गौतसस्वासी । पत्र सं०३। घा० ६१४४ इंच । माया-संस्कृत । विषय∽ स्तोत्र । रं∙काल ४ । ले॰ काल ४ । पूर्ण । वे॰ सं०३४ ! ऋ मण्डार ।

३७६६. प्रति सं०२ । पत्र सं०१३ । ले० काल सं०१८५६ । वे० सं०१३२७ । इस भण्डार ।

विशेष--इसी भण्डार में ३ प्रतियां ( वे० सं० ३३६, १४२६, १६०० ) भीर है।

३=cc. प्रति सं०३ । पत्र सं० म । ले० काल × । वे० सं० ६१ । क अण्डार ।

विशेष-हिन्दी धर्य तथा मन्त्र साधन विधि भी दी हुई है।

३८०१. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४ । ले० काल 🗴 । वे० सं० २१ ।

विशेष-कृष्णुलाल के पठनार्थ प्रति लिखी गई थी। ख अण्डार मे एक प्रति ( वे० मं० २६१ ) ग्रीर है।

३८०२. प्रति सं धापत्र सं०४। ले० काल ×। वे० मं० १३६। छ भण्डार।

विशेष--इसी भण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ २६० ) भीर है।

३८०३, प्रति सं० ६ । पत्र सं० २ । ले० काल सं० १७६८ । वे० सं० १४ । टा अण्डार ।

३८०४. प्रति सं०७। पत्र सं०७६ से १०१। ले० काल ×। वे० सं०१८३६। ट भण्डार।

३८०४. ऋषिसंडलस्तोत्र"""। पत्र सं० ५ । या० ६३ $\times$ ५ इंच । भाषा—संस्कृत । विषय-स्तात्र । र० काल  $\times$  । स० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० ३०४ । २४ भण्डार ।

३६०६. एकाइस्रीस्तोत्र—(तकाराइसर)ःःःःापत्र सं०१ । घा०११४५ इ'च । भागा-संस्कृत । विषय–स्तोत्र । र०काल ४ । ले० काल सं०१८६१ ज्वेष्ठ सुती . । पूर्णावेठ सं०३३६ । क्रामध्वार ।

विशेष-संस्कृत टीका सहित है। प्रदर्शन योग्य है।

३८०७. यकीआवस्तोत्र—वादिराज । पत्र सं० ११ । वा० १०४४ इव । आया-संस्कृत । विषय-स्तात्र । र० काल ४ । ते० काल सं० १८८३ साथ कृष्णा ८ । पूर्ण । वे० सं० २५४ । व्या अव्यार ।

विशेष-अमोलकचन्द्र ने स्वपठनार्थ प्रतिलिपि की थी।

इसी भण्डार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ १३८ ) और है।

३== प्रति सं०२। पत्र सं०२ से ११। ते० काल ×। पूर्श। ते० सं०२६६। सा भण्डार ।

३म०६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६ । ले० काल ४ । वे० सं० ६३ । क अण्डार ।

विशेष---प्रति संस्कृत टीका सहित है ।

इसी मण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ १४) भीर है।

३८१०. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४ । ले० काल × । वै॰ सं० ६३ । च भण्डार ।

विशेष---महाचन्द्र के पठनार्थ प्रतिलिपि की नयी थी । प्रति संस्कृत टीका तहित है।

इसी मण्डार में एक अपूर्ण प्रति ( नै० सं० ५२ ) और है।

३८८११. प्रतिसंब्धापत्र संब्दाले काल 🗴 । वेब्संब्१२ । स्त्र अण्डार ।

२८२२, एकीभावस्तोत्रभाषा— भूषरदासः। पत्र संब है। बाव १०३ $\times$ ४ ईं इंब। सत्ता–हिन्दी पत्र । विषय–स्तोत्र । रक्तन  $\times$  । केव कान  $\times$  । केव कान  $\times$  । कुर्लावे के संब १०३६ । ब्रा सम्बारः।

विशेष-वारह भावना तथा शांतिनाथ स्तोत्र मीर हैं।

३८९३. एकीक्षावस्तोत्रभाषा-----प्रकालाखा । पत्र सं०२२ । द्या०१२३४५ इंव । भाषा-हिन्सीं पद्य । विषय--स्तोत्र । र०काल सं०१६३० । ते०काल ४ । पूर्वा। वै०सं०६३ । क मण्डार ।

इसी मण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ ६४) धीर है।

३-२४. एकीआ बस्तोत्रआ वाः\*\*\*\*। पत्र सं०१०। बा० ७४४ इंव । आवा-हिन्दी। विषय-स्तोत्र । र०काल ४ । ते०काल सं०१८१० | पूर्ण। वै०सं०३४३ | ऋ सम्बार।

३८६१४. क्योंकारबचिनिका\*\*\*\*\*\*\* पत्र तं० ३ । घा० १२२४४ ६ व । बाषा-हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र०कान ४ | ते०काल ४ | दुर्खावे० सं० ६४ । कृषध्यार |

३८८६ प्रतिसं०२ । पत्र सं०३ । ले० काल सं० १६३६ ग्रासीज बुदी ४ । वे० सं०६६ । इस भण्डार ।

इसी भण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ १७) धौर है।

३८१७. कल्यसुत्रसिक्षाः'''''। पत्र सं० ४। ब्रा० १३/४४३ इंच । आया-हिन्दी । विषय-महास्त्य । ए० काल  $\times$ । पूर्ण । वे० सं० १४७ । क्ष अण्डार ।

६प्पर्तः कल्याणुक-स्थमन्तअद्गापन सं०४ । सा० १०३४४६ इक्का आचा-प्राकृत । विषय- ्य स्तवन । र०काल ४ । ते॰ काल ४ । पूर्ण । वै० सं०१०६ । क्र अध्वार ।

विशेष---

पराविवि चत्रवीसवि तिस्वयर,

सुरखर विसहर धुव वनस्या।

पुरतु मरामि पंच कस्यासा विस्त,

भवियहु रिएसुस्त्रह इक्कमसा ।।

प्रन्तिम---

करि कल्लासपुरत जिथसाहही,

भ्रस्यु दिस्यु चित्त श्रविचलं I

कहिय समुख्य एए। ते कविए।।

लिज्जइ इमगुव मव फलं ।।

इति श्री समन्तभद्र कृतं कल्यासक समाप्ता ।।

३८१६. कल्यासमन्दिरस्तोत्र—कुमुद्दचन्द्राचार्थ। पत्र सं० ४। झा० १०४४ इंच। प्राथा-संस्कृत । विषय-पार्शनाय स्तवन। र० काल ४। ते० काल ४। दूर्णं। वे० सं० ३११। का अध्वार ।

विशेष-इसी भण्डार मे ३ प्रतियां (वे० सं० ३०४, १२३६, १२६२ ) और है।

३६६०. प्रति सं० २ । पत्र सं० १३ । ले० काल 🗴 । वे॰ सं० २१ । स्व भण्डार ।

विश्रीय-इसी अण्डार में ३ प्रतियां भीर है ( वे॰ सं॰ ३०, २६४, २८१ )।

३८८२१. प्रतिसंठ३ । पत्र सं०१६ । ले∘ कान सं०१८१७ साम सुदी १ । वे० सं०६२ । चा भण्डार ।

३ चर्च, प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६ । ले∘ काल सं० १६४६ माह मुदी १५ । प्रपूर्णा वे० सं० २५६ । इद्य भण्डार ।

विशेष--- श्वां पत्र नहीं है। इसी अध्डार में एक प्रति (वे० सं०१३४) ग्रीर है।

३,=२३. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ५ । ले० काल सं० १७१४ माह बुदी ३ । वे० सं७ । क्र. भण्डार ।

विरोध —साह जोवराज गोदीकाने स्नानंदराम में सांगानेर में प्रतिलिधि करवासी थी। यह पुस्तक जोधराज गोदीका की हैं।

३६२४. प्रतिस्र ०६। पत्रसं•१८। ले० काल मं०१७६६। वे० सं०७०। व्याभण्डार।

विशेष--प्रति हर्षकीत्ति कृत संस्कृत टीका सहित है। हर्पकीत्ति नागपुरीय तपागच्छ प्रधान चन्द्रकीत्ति के

शिष्य थे ।

३८२४ प्रति संट ७। पत्र मं० १। ले० काल सं० १७४६। वै० सं० १६९८। ट भण्डार।

विशेष---प्रति करुयागमञ्जरी नाम चिनयमागर वृत संस्कृत टीका सहित है। प्रन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार

> % प्रति सं० प्र। पत्र मं० ४। ने० काल सं० १८६६। वे० सं० २०६५। ट भण्डार । विशेष—स्टोटेलाल ठोलिया मारोठ वाले ने प्रतिलिपि की की ।

३.२२८. करुबालामें हिरस्सी प्रतिका—पं० चाता वर। पत्र चं० ४। सा० १०×४५ इ.च । सत्ता—संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० काल  $\times$ । सं० काल  $\times$ । पूर्ण । वे० सं० १३१। ज्या प्रकार।

३०२८. कल्कास्प्रश्लीहरसो¦प्रवृत्त-चेवतिकाकः। पच सं० ११ । बा० ८३८४३ दश्च । आया-संस्कृतः। विषय-स्तोत्रः। र०कान ४ । तं०कात ४ । पूर्णः। वे०सं०१०। व्याक्ष्मदारः।

विशेष---टोकाकार परिचय---

भोउकेशवस्त्रास्त्र चार्यस्यः विद्वजनस्त्रास्यत्, प्रवीम्याधमतारपाठकवरा राजनित प्रास्त्वातरं । सिन्धन्यः कुणुदापिदेववित्तकः सद्दृद्धिवृद्धिव्रद्याः भ्रेग्रोमन्दिरसंस्ववस्य युवितो वृत्तिः ध्धादरपुतं ।।१।। कल्यास्त्रात्रवेदस्तोत्रवृत्तिः सीमान्यमप्रस्ति । वाच्यवात्राज्ञजनेत्राः चार्यस्य व्यवजनेत्राः चार्यस्य व्यवजनेत्राः चार्यस्य व्यवजनेत्राः चार्यस्य वृत्तिः सीमान्यमप्रस्ति ।

३८२६, कल्यास्यसंदिरस्तोत्रदीका " " । पत्र सं० ४ से ११। मा० १०४५ देखा । माणा-संस्कृत हु वियय-स्तोत्र । र० काल ४ । से० काल ४ । सपूर्ता | वै० सं० ११० । क यच्चार ।

> ३ मरे०, प्रति सं० २ । पत्र सं० २ से १२ । ले० काल 🔀 । सपूर्ण । वै० सं० २२३ । का मण्यार । विलेष — कपवन्त्र वीपरी कलेलुं कुप्दरवाल अवजेरी बोल लीजी । ऐसा धलित पत्र पर लिखा है ।

३–३१. कल्यायामंदिरसोत्रभाषा—पद्मालाला। पत्र सं०४७ । बा०१२३८४ दक्का। भाषा-हिली। विषय-स्तात्र । र०काल सं०१६३० । ते०काल ⋉ । दुर्ला। वै० तं०१०७ । कृष्मभ्यार ।

क्षेद्रकेरे. प्रति सं० र । पत्र सं० ३२ । ते० काल × । ते० सं० १०८ । क अण्डार ।

६-२३. कल्यास्पर्यदिरन्तोत्रभाषा—ऋषि समयनद्भाषमं १८ । बा०१०×४३ दश्चानाया— हिन्दी। विषय-स्तोत्र। र०काल ×। वे०काल ×। पूर्तावै०तं०१८७१ । टलम्बार।

३८२४. कल्यासामंदिरसोत्रभाषा—बनारसीदास । पत्र सं० ६ । मा० ६×६३ ६०६ । माषा⊸ लिपी । र०कास × । ते०कास × । पूर्ण । वै० सं० २२४० । व्या मण्यार ।

३८३४. प्रति सं०२। पत्र स० ६ । ते० काल ×। ते० सं० १११। क अवडार।

३-२६. केवलक्कानीसन्साथ—विजयनम् । पण सं०२। था० १०४४३ ६०।। धापा-हिन्दी। विषय-स्तोष । र० काल ४।के० काल ४।धूर्ल । वे० सं०२१८८। व्याक्ष्मार । ३८२७. च्हेत्रशास्त्रनायावसी\*\*\*\*\*\*। पत्र सं∘ ३ । सा० १०%४ इ.च । शावा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । १० काल × । ते० काल × । पूर्ता। ३० सं० २४४ । व्य अध्वार ।

२ म.२ मीतप्रकाश  $\cdots$ ा पत्र सं०२। सा०१०१ $\chi$ ४३ इ'व। आवा—संस्कृत। निवय—स्तीत। र०काल x। पूर्ण। वै० सं०१२४। क्र. सम्बार।

विशेष-हिन्दी में वसन्तराग मे एक भजन है।

३८२१८. गौत बीतराग—पंडिताचार्यक्राधिकास्क्रितीचा । पत्र नं∘२६ । बार्० १०३४४. इझा। भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० काल ४ । नं० काल सं०१८८६ उन्नेष्ठ बुदीऽऽ। पूर्णा । वे० सं०२०२ । ऋ भाषार ।

विशेष--जयपुर नगर मे श्री चुन्नीलाल ने प्रतिलिपि की थी।

गीत बीतराग संस्कृत आधा की रचना है जिसमे २४ प्रबंधों से भिन्न भिन्न राग रागनियों से भगवान स्वादिनाय का पौराशिक झास्थान वरिंगत है। सन्यकार की पंडिताबार्य उपाधि ने ऐसा प्रकट होता है कि वे सपने समय के विशिष्ठ विद्वान् से। सन्य का निर्माश कर हुता यह रचना ने ज्ञात नहीं होता किन्तु यह समय निज्यस ही गंवन् रैक्ट से पूर्व है क्यों कि ज्येष्ठ बुदी समावस्था मं० १८८६ को अयपुरस्व लस्कर के मन्दिर के पास रहने वाले भी कुलीकालची साह ने इस सन्य की प्रतिसिधि को है प्रति सुंदर सक्षरों में निक्ती हुई है तथा गुढ़ है। सन्यकार ने प्रंच की विनन्न रागों तथा तालों में संस्कृत गीतों में प्रंचा है—

रात रागनी- मालव, गुरुर्जरी, वसंत, रामकली, काल्हरा कर्णटक, देशासिरास, देशवैराडी, गुराकरी, मालवगीड, ग्रजराम, भैरती, विराही, विशास, कालरो ।

ताल- रूपक, एकताल, प्रतिमण्ड, परिमण्ड, वितालो, प्रठताल ।

गीतों में स्थामी, अल्तरा, संवारी तथा धामोग वे चारो ही चरए। है इस सबने ज्ञात होता है कि अन्यकार संस्कृत भाषा के विद्वान होने के साथ ही साथ अच्छे नगीतज्ञ भी थे।

३ स५८. प्रति सं०२ । पत्र सं∘ ३२ । ले० काल मं०१६३४ ज्येष्ठ सुदी स । वै० सं० १२५ । क कष्यार ।

विशेष—संवर्षति अगरणन्त्र के तेवक नारिणस्यणन्त्र ने मुरंगयसन की यात्रा के प्रदेसर पर प्रानन्दरास के वचनातुसार सं• १८६४ नाली प्रति ते प्रतिसिधि की थी ।

इसी अच्छार में एक प्रति ( वे॰ सं० १२६ ) और है।

३८८१. प्रति सं०३ । पत्र सं०१४ । ले॰ काल × । वै॰ सं०४२ । आस अवदार ।

३ - प्रश्ने, गुरुसहस्रतास """। पत्र सं०११। घा०१० ४५ ई इंच। भाषा–संस्कृत। विषय–स्तोत्र। र०काल ४ । ते०काल सं०१७४६ बैदाला बुनी ह। पूर्णावे० सं० २६८ । इस मण्डार।

३८४४. गोस्मटसारस्तोत्रः....। पत्र सं० १। धा० ७४५ इखा। भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र०काल ×। त्रार्थः। वै० सं० १७३। स्र भण्डार ।

३८४४. बरुघरनिसासी—जिनहर्ष। पत्र सं० २ । झा०१०४५ इंच। आया–हिन्दी । विवय– स्नोत्र । र०काल × । ले० काल × । पूर्ण। वे० सं० १०१ । छ ज्यवार ।

विशेष-पादर्वनाथ की स्तुति है।

मादि-- नुम्ब संपति मुर नायक परतिष पास जिखांबा है।

जाकी र्खाव कांति सनोपम उपमा दीपल जाल दिखाँदा है।

ग्रन्तिम-- सिद्धा दावा सातहार हासा दे सेवक विलवंदा है।

घण्डर नीसाम्मी पास वकारमी ग्रुग्मी जिनहरक कहंदा है। इति श्री श्रमण्ड निसामी संपूर्ण ।।

३८८६६ च क्रेड्यरीस्तोत्रः''''''| पत्र सं०१ । सा०१०ई ४५ इंच । आया–संस्कृत । विषय–स्तोत्र । र०काल ४ । ले०काल ४ । सपूर्ण। वे०लं०२६१ | आह्र अध्यार |

३८४७. चतुर्विशतिजिनस्तुति—जिनलाससृति। पत्र तं०६। झा० ८४४ई इत्रा। माया-संस्कृत। विषय-स्तवन। र०काल ४। वे०काल ४। यूर्णा वै० सं० २८४। इत्र मण्यार।

३८४८. चतुर्विशतितीर्थेह्नर जयमालः'''''। पत्र सं०१। ग्रा० १०३४५ इ.च.। भाषा–प्राकृतः। ंषय–स्तोत्र । र०काल ४ । ले०काल ४ । पूर्णः। वै०सै० २१४६ । का यण्डारः।

३८५६. चतुर्विशांतिस्तवन\*\*\*\*\*\* । पत्र सं० ४ । आ० १० $\times$ ४ इंच । भाषा-सस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० काल  $\times$  । तुर्थ । वै० स० २२६ । का वण्डार ।

विशेष----प्रवस ४ पत्रों में बसुधारा स्तोत्र हैं। यं॰ विश्ववयशि ने यहनमध्ये स्वयटनार्थ प्रतिलिपि की थी। २०५०. श्रमुर्विशतिस्तवनः-----। पत्र सं॰ ४ । बा० ६३×४५ इंच। बावा--संस्कृत। विषय-स्तोत्र। र॰ काल ४ । ते॰ काल ४ । बहुर्सा | वै॰ सं॰ १४७ । ह्यू कच्छार।

विशेष--- १ २वें तीर्यक्कर तक की स्तुति है । प्रस्तेक तीर्यक्कर के स्तवन में ४ पद्य हैं ।

प्रथम पद्म निम्न प्रकार है---

सम्यांनीविविधानैकताःस्त्री विस्तारिकार्मावसी सम्यासामवनिर्मदनमहानष्टा पदानासुरैः । समस्या वैदितपादनविविद्या संपादयानोकिकता । रैमासाम जनिकनंदनमहानष्ट्या पदानासुरै ॥१॥

२-८४१. चतुर्विशति तीर्थेङ्करस्तोत्र—कसक्षविकायतिष्कृ। पत्र सं०१४ । झा० १२३८५ इन्द्र। क्राचा–संस्कृत । विषय–स्तोत्र । र०काल ४ । ले०काल ४ । पूर्णाके०सं० १४६ । क्रायवार ।

विशेष-प्रति संस्कृत टीका सहित है।

पुक्रा दिर्गितः ३८५२. चतुर्विरातितीर्थक्करस्तुति—साधनन्दि । पत्र सं० ३। झा० १२४४.३ इंव । आया-संस्कृत । विषय-स्तवन । र० काल ४ | ते० काल ४ । इ.च. १३० १० ११० | झ. अध्यार ।

२८४२ **चतुर्विशति तीर्थक्टरलुतिःःःःः। प**ण्य संशासार १०३ $\times$ ४३ इ.च । भाषा-सन्कृत । विषय-स्तोष । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । स्पूर्ण । बैठ संश १२६१ । स्त्र मण्या ।

३८८४ च्**रुतिंशतिती वेहरस्तुचि**\*\*\*\*\*। यत्र तं०३। झा०१२८५ इंच। भाषा-संस्कृतः। विषय– स्तोत्रः। र०काल ⊠ । वे०काल ⊠ । वे०कं०२३७। **बाजव्या**रः।

विशेष-प्रति संस्कृत टीका सहित है।

२०४४ चतुर्विरातितिभिद्धरस्तोत्र''''''''''''' पत्र सं० १ | बा० ११४४३ इख्र । आषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० कल × । ते० कल × । कूर्ण । वै० सं० १६=२ । ट जब्बार |

विशेष---स्तोत्र कट्टर बीसपन्थी साम्बास का है। सभी देवी देवतास्रो का वर्शन स्तोत्र से हैं।

देन्द्रदे. चतुम्मदीस्तोत्रः......। पण सं∘ ११ । मा० ८३×५ इक्का । भाषा-नंस्कृत । विदय-स्तोत्र । र०काल × । ते०काल × । पूर्ण । के०सं० १४७४ । इस वण्डार ।

३८५७. चासुरकस्तोत्र—कृष्टवीघराचार्च। पत्र सं०२। सा० ८४४३ इख । भाषा–संस्कृत । विषय–स्तोत । र०काल ४। से०काल ४। पूर्ण। वे०सं०१३८१। ऋ प्रचार ।

३न्म्प्रः, चिन्तासस्मिश्वकृताथ समातास्त्रयन\*\*\*\*\*\* । पत्र सं० ४ | मा० ८×१ दश्च । भाषा~संस्कृत । विषय-स्तवन । ६० काम ४ । पूर्ण । वे० सं० ११३४ । का गण्डार ।

३०८६. चिन्तासिपार्श्वनाय स्तोत्रसंक्रसिद्धितः.....। पत्र सं० १०। प्रा० ११८५ इका। भाषा-संसक्त । विषय-स्तोत्र । र०काल ४ । केल्क्षस ४ । पूर्ल ∤वे० सं० १०६० । व्या अध्यार ।

```
का १८६१ केवे मेरे स्वास्तिक स्वतिक स्वति
भण्डार ।
                                                                                               To BIT X 1 Ho will And Bung 1 July Bo at 12 Fie at 400 fr
                             ३=६१. चित्रवंधस्तोत्र """। पत्र मं० ३। बार् स्थित्र्रे के इस ६ सामान्या कार्यात्रात्र ।
रं काल 🗶 | लें काल 🗶 । पूर्वा | वें सं० २४८ । व्या मण्डार |
                            विजेष-पत्र विपके हये है।
                                                                                                                       THE STATE OF SET , TOP I X POR SET IN A PORT
                              २८६२. चैत्यबंद्नाः ः । पत्र सं० ३। घा० १२४३१ इच। माषा<sub>त्र</sub>संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र०
२००४ वर्षः ११४ । १९८२ - १९८१ १९०५ हर । १९८५ हरू हरू हरू हरू हरू हरू ।
        काल 🗴 । ले० काल 🗴 । पूर्ण । वै० सं० २१०३ । ऋ भण्डार ।
                                                                                                        , second be 1 x6 . y an of 1 fing 1 x min of 1 . HIF of
                              ३4६३. चौथीसस्तवन ....। पत्र मं० १ । आ० १०×४ इक्क । भारा-हिन्दी । विषय-स्तवन । र०
              अन्देरे, विसंदर्शनायुक्त "ा विसंदर्शनाय है। १६ १८ १८ १८ १९ १९ १९ १९ १९ १९
काल X । लें० काल सं० १६७७ फागुन बुदी ७ । पूर्मा । बैठ सं० २१२२ । आ अण्डार ।
                                                                                                                 1 715 0 1 7 - 414 × 1 3m 1 70 80 9098 1 7 1 1 1 1
                             विशेष--बस्भीराम ने भरतपुर मे रराधीरसिंह के राज्य मे प्रतिलिपि की थी।
                              रमदर्शः इत्यस्त्रहः ''''। पत्र म०६। मा० ११३×४३ इत्रा । माषा-हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र०
                                                                                                          I SISON T : BUSE OF OF I PIP X FIR OF I X FIF OF
काल × । ले० काल × । पूर्ण । वे० सं० २०५२ । ऋ भण्डार ।
                                                                         THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PERFORMANCE OF TH
                             नाम छंड
                                                                                         ताम कर्त्ता
                                                                                                  विशेष
। १४ के 14 मीलांकीय आक्रम के सामाध्य को —श्रास
                   महाबीर खंब .... . ... . यूस्याव । ८ १०१० ०१ । - ८ है अपर । ४ ०१६ सी । ७० ०४
                   विजयकीति खुंद
देन ३१. श्रांत सह १ की की ११ वर्ग के कार्य ४ के किया अपार के का
                   कुरु छंद
                                          Search ale and we have a fire of a series of the car of the contract of
                                                      ग्रुरु नामावलि छंड
                                                                      × × ४ ००० मान भ० दिहर पूर्वा बेल स-२००१ क जाउर |
 चन्द्रकीत्ति छंद
                                                                                           बन्द्रकीर्ति
                     कृपरम छंद
ा होते । भारत के के किस्ताहर 
                                                                          र्यान्यात । रह कान X : नेर कान X ! पूर्ण । नेर सर १६१ ! क भण्डार ।
     . मामक व्ह<del>ारी के कारणाश्चासक पास्कृत मार्के तहार गें १० के किया के किया विषय स्तोत्र ।</del>
```

३८६६. जिल्लाहरतोष्ट्रणाण्या पंत्र संश्वः। मार्थ ११६४१ इ.व. । माधा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ।
 १० काल ४ । ले० काल संश्वः १८६६ । पूर्ण । वे० संश्वः १०२ । च भण्डार ।

विशेष-भौगीलाल ने प्रतिलिपि की थी।

३८६७. जिनगुरामाला''''''। पत्रं सं०११। मा० = $\times$ ६ इक्कः। भाषा-हिन्दी। विषय-स्तोत्र। र० काल  $\times$ । त्रे० काल  $\times$ । पूर्वावै० सं०२४१। म्ह भण्डार।

दे**७६८. जिनचैत्यवन्दना**......। पत्र सं० २ । ग्रा० १०×५ इ'च । आपा-संस्कृत । विषय-स्तनन । र०काल × । ते०काल × । पूर्ण । वै० सं० १०३५ । इस जण्डार ।

्रस्कृष्ट. जिनवर्शनाष्टकः ""। पत्र सं०१। घा० १०४४ इंच। भाषा—संस्कृत। विषय-स्तीत्र। र० काल ४। ले० काल ४। पूर्वावे ० ले० २०२६। ट बण्डार।

् ३६७०. जिनपंजरस्तोत्र''''''' पत्र सं०२ । मा० ६५/४६३ इंच । आपा−सस्कृत । विषय⊸नतोत्र । र०काल ⋉ । वे०काल ⋉ । पूर्ण । वे०सं०२१४४ । टमण्डार ।

३८-३९. जिनपंजरस्तोत्र—कमलाश्रभावार्थे । पत्र सं∘ ३ । घा० ८३.४४१ दश्च । नापा-संस्कृत । विषय–स्तोत्र । र०कास ४ । ले० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० ५६ । स्व भण्डार ।

विशेष-पं मन्नालाल के पठनार्थ प्रतिलिपि की गई थी।

३८७२. प्रति स० २ । पत्र सें० २ । ले० काल × । के० सं० ३० । ता भण्डार ।

३८७३. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ३ । ले० काल × । वै० सं० २०४ । क भण्डार ।

३८७४. प्रति सं ८ ४। पत्र सं ० ६ । ले० नाल 🗶 । ने० सं ० २६४ । अरु अण्डार ।

३८०४८ जिनवरदर्शेन—"यद्मनंदि।यत्र सं०२ । ग्रा०१०४४ ६ ५ । भाषा-प्राहुत । विषय— स्तोत्र ।र०काल × । ने०काल सं०१८६४ । पूर्णावेश सं०२०८ । इस् भण्डार ।

२००६ जिलबास्थीस्तवंने — जगतराम । पत्र सं $\circ$  २। मा० ११ $\chi$ ५ इंचः भाषा-हिन्दी । विषय-स्तात्र । र $\circ$  काल  $\times$  । ले $\circ$  काल  $\times$  । पूर्णा । वे० सं $\circ$  ७३३ । च भण्डार ।

२५.०७. जित्तरातकटीका—रांजुसाधु। पत्र सं०२६। मा० १०३/८४३ इंतः। भाषा-संस्कृतः । विषय-स्तोत्र । र०काल ४ । ले०काल ४ । पूर्णः। वै० सं०१६१ । क मण्डारः ।

२००६. जिनरातकटीका—नरसिंहभट्ट। पत्र सं० ६६ । मा० ११४४३ दश्वा। त्राया-संस्कृत । वे विषय-स्तोत्र । र० काल ४ । सं० काल सं० १६६४ चैत्र मुदी १४ । वे० सं० २६ । व्याभण्डार ।

1 356

विशेष-डाकर ब्रह्मदास ने प्रतिनिधि की थी।

३८८०. प्रतिसं०२ । पण सं०४६ । ले॰ काल सं०१६५६ पीच बुदी १० । वै० सं० २००। क अपटार।

विशेष-इसी अण्डार मे ४ प्रतियां ( वे॰ सं॰ २०१, २०२, २०३, २०४ ) और है।

३८८९. प्रतिसंट ३ । पत्र सं० ४३ । लंग्याल सं० १६१५ भादवाबुदी १३ । वै० लंग् १०० । छ। भण्डार ।

२--२. वित्तरातकालक्कार—संसंतभद्र । पत्र सं०१४ । मा०१२%६ इंच । मला-संस्कृत । विद्य-संगित । एक संक्र । विद्य-संगित । एक संक्र । विद्य-संगित । एक सल्ल  $\times$  । क्रिक संल $\times$  । पूर्व । वे० सं०१२० । ज भण्डार ।

३८८३. जिनस्तवनद्वाधिरिका"""। पत्र तं०६। झा० ६३,४४३ इंच। भाषा—संस्कृत । विषय— स्ताय । र०काल × । ते०काल × । पूर्ण । वै०सं० १०६६। ट भण्डार ।

विशेष-पुजराती भाषा सहित है।

३८८४. जिनस्तुति—शोधनसुति । पत्र सं० १०३४४३ इ.च । भाषा–संस्कृत । विषय-स्तोष । र॰ काल ४ । ते॰ काल ४ । ते॰ कल १८७ । ज भण्डार ।

विशेष-प्रति प्रत्वीन एवं संस्कृत टीका सहित है।

२८८४. जिनसहस्रनामस्तोत्र—म्बाशाधर। यत्र तं०१७। बा० ६४५ इ'व । आवा-तंत्रृतः। प्रस् वियय-स्तात्र। र०काल ४। ते०काल ४। पूर्ण । के० तं०१०६। व्या गण्यार।

विशेष-- इसी मण्डार में ३ प्रतियां ( के० सं० ४२१, ११२६, १०७६ ) सीर है।

३मन्द्. प्रति सं० २। पत्र सं० का । ले० काल ×। वे० सं० ५७। ख अण्डार।

विशेष-इसी अण्डार में एक प्रति (वे० सं० ५७) ग्रीर है।

२ सम्बद्धः प्रति सं० २ । पत्रः सं० १६ । ले० कालः सं० १८२२ कालिक बुदी ४ । वे० सं० ११४ । व भग्दार ।

विशेष-पत्र ६ से बागे हिन्दी में तीर्थकूरों की स्तुति बीर है।

इसी भण्डार में २ प्रतियां (बे॰ सं॰ ११६, ११७ ) झौर है।

२ मम्ममः प्रतिसंc ४ । पत्र सं∘ २० । ले॰ काल × । अपूर्णा विश्व सं∘ १२४ । द्वा अध्यार । विशेष—स्त्री अध्यार में एक प्रति (वे॰ सं॰ २३३ ) और है । ः १८४६ । प्रतिमारक्ष्यः प्रति संश्रः । प्रति सं० १५ । तेषु, कालु मंगुरु १६६३ प्रासीण बुदी ४ । वै० सं० २६ । ज

विशेष-इसके प्रतिरिक्त लघ् सामियक, लघु स्वयंत्रस्तीक, लघुसहस्रामान एवं चैरधबंदना भी है। अंकुरसन रोपरा मंडल का चित्र भी है।

ैंडेंदर . प्रति से के हैं। पत्र से रहा नि काल संक १६४३। वेक मंक प्रकेश का मण्डार !

विशेष-संवृत् सोल १६५३ त्रेपनावर्षे श्रीपूलसंघे ४० श्री विद्यानन्त्र तत्पट्टे ४० श्री सिल्लगूषग्रतरार्ट्ट भू भी सक्तीचंद्र तहाट्टे भ० श्रीवीरचंद तहाट्टे भ० जानभूषण नगाट्टे भ० श्री प्रभावन्द्र तहाट्टे भ० वादिच द्र तेषांमध्ये श्री प्रभावन्द्र बेली बाह तेजमती उरदेशनार्थ बाह ग्रजीतमती नारायगाग्रामे इदं सहस्रनाम स्तीत्रं निजकर्म 

इसी भण्डार से एक प्रति ( वे० सं० १८१ ) और है।

ुरेन्दर्, जिनसहस्रनामस्रोत्र-जिनसेनाचार्य। पत्र सं० २८ । ब्रा० १२/५३ इस्र। आपाand a series of the series of संस्कृत । विषय—स्तीत्र । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वै० स० ३३६ । ऋ अण्डार ।

विगेष-इसी भण्डार मे ४ प्रतियां ( वेट मं॰ १३२, १४३, १०६४, १०६८ ) ग्रीर हैं। - एका पुरुष्ट प्रति सं व रापत्र मंग्रहाने काल × । वे॰ संग्रहा । सम्बद्धाः ३८६३. प्रति संट ३ । पत्र संट ६२ । लेट काल 🗸 । बेट संट ११७ के । च भण्डार ।

विशेष--इसी भण्डार मे २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ ११६, १९८ ) और हैं। देमध्रु, प्रति संबर्धापत्र संबर्धानिक कार संबर्धाक सुदी १३ । वैवर्धाक १६४ । ज

विशेष-इसी भण्डार मे एक अति ( वे० स ००१२ ह ) और है। १८७० १ १८०० १ १८०० १ देमध्य. प्रति सिर्व श्री । पण सं ० १३३ । से७ माल १८ ॥ से७ सं ८ ए६६। ३०३८ क्रिकास तर । । विशेष -- इसी अण्डार में एक अति १ वेज मंक २६७ ) और है हर १००० महिल ३८६६, प्रति स० ६ । पत्र में के ब से कास सीं। १८६४ । के पो अट्सी क प्रांक्त ।

' ) ' विनेष — हसी अध्यार में एक प्रति ('वेट क्लं के केट्ट्) श्रीक है र । : माही प्र केट्ट्

इन्ह७. जिनसहस्रनामस्तोत्र—सिद्धसेन दिवाकर । पत्र सं० ४ । ग्रा० १२३४७ इ'च । भाषा-संस्कृत । विषय—स्तोत्र । र० काल 🗙 । ले० काल 🗙 । पूर्ण । वै० म० २६ । घ भण्डार ।

३८६८. प्रति सं०२। पत्र संगीति काला सं० १७२१ प्रीपिति वृद्धी १० । पूर्णा वि० सं० स । THE WARRY STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

विशेष---पहले गद्य हैं तथा सन्त्र में 🖟 र हक्केंट्र ब्रिये 👼 🖟 होड़ कुछ में अध्यक्ष क्रिके - क्राउन

ि ३६३

ग्रन्तिम पुष्टिका निम्न प्रकार है-

इ.त श्रीसिद्धक्षेतरिवाकरमहाकश्रीश्वरिवरिचतं श्रीक्षहळनामस्तोत्रसंपूर्ण । दुवे ज्ञानचन्द से जोशराज गोदीका ने ग्रात्ययनमार्थं प्रतिविधि कराहि थी ।

३८६६. जिलसहस्रुलासस्तोत्रः''''''| पत्र सं० २६ | ग्रा० ११६ ४९ इ'व । आया-संस्कृत । विषय– स्तोत । र०काल × । ते०काल × । पूर्णु । वे००सं० ६११ । क अण्डार |

३६००. जिलसहस्रतासस्तोत्र " " । पत्र सं० ४ । स्रा० १२,४६३ इंच । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० काल  $\times$  । प्रे० काल  $\times$  ) प्रर्ण । वे० सं० १३६ । घ भण्यार ।

विशेष — इसके झतिरिक्त निस्तपाठ और हैं- चंटाकरण संत्र, जिनपंजरसीत्र पत्रों के दोनों किनारों पर मृत्यर बेलबुटे हैं। प्रति वर्शनीय हैं।

३६०१. जिनसहस्रनासटीका''' '''। पत्र सं० १२१। छा० १२४५६ दंव । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वै० सं० १६३ । क मण्डार ।

विशेष--यह पुस्तक ईश्वरदास ठोलिया की थी।

३६०२. जिनसहस्रतासटीका— श्रुतसाग्नर । पत्र सं० १८०। घा० १२४७ इ'व। आषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० काल ४ | ले० काल सं० १९४८ घाषाढ सुरी १४ । पुर्ण । वै० सं० १९२ । क नण्डार ।

३६०३, प्रति सं०२। पत्र सं०४ से १६४। ले० काल ×। अपूर्ण। वै० सं० ०१०। क भण्डार।

३६०४. जिनसहस्रानासटीका—कामरकोश्चि । पत्र सं० द१। झा० ११४४ इंब । भाषा–संस्कृत । नार्ज्य विषय—स्तोत्र । र० काल ४ । ले० काल सं० १८६४ पीच सुदी ११ । पूर्य । बे० सं० १९१। का मण्डार ।

३६०४. प्रति सं २ । पत्र सं० ४७ । ले० काल सं० १७२४ । वे० सं० २६ । घ मण्डार ।

विशेष-वंध गोपालपुरा में प्रतिनिपि हुई थी ।

३६०६. प्रति सं० ३। पत्र सं० १८। ते० काल × । ते० सं० २०६। क अण्डार ।

२६०७. जिलसहस्र नासटीका """। पत्र सं०७। बा० १२४५ इंच । बाचा—संस्कृत । विषय—स्तोत्र र० काल ४। ते० काल सं०१ व२२२ स्रावस्त । पूर्स । वै० सं०१०६ । का वण्यार ।

३६०८. जिनसहस्रनासस्तेत्रभाषा—नाषूराम । पत्र सं० १६ । म्रा० ७४६ ६ व । माषा–हिन्दी । विषय–स्तोत्र । र० काल सं० १६४६ । ते० काळ सं० १६८४ चैत्र सुरी १० । पूर्ण । वे० सं० २१० । क मण्यार ।

३६८६ जिलोपकारस्मरणः\*\*\*\*। पूर्व तं॰ १३। मा॰ १२६/४१ इंच । माया-हिन्दी । विवय-स्तोत । र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्व । वे० तं० १०७ । कु कच्छार । ३६१०. प्रति सं २ । पत्र सं ० १७ । ले० काल × । वे० सं ० २१२ । इ मण्डार ।

३६११. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ७ । ले० काल × । वे० सं० १०६ । च भण्डार ।

विशेष-इसी भण्डार में ७ प्रतियां (वे० सं० १०७ से ११३ तक ) और है।

३६१२. सामोकाराहिपाठ \*\*\*\* । पत्र सं०३०४ । घा०१२४७६ इंब । मावा⊸प्राकृत । विषय⊸ स्तोत । र०काल × । ले० काल सं०१८८२ ज्येष्ठ सुर्वी ७ | पुर्णावे कंट सं०२३३ । इर प्रव्हार ।

विषेष—११८८ बार एमोकार सन्त्र लिखा हुधा है। घन्त में छानतराय कृत समाधि मरए। पाठ तथा २१८ बार श्रीमद्वृषमादि वर्द्धमालातेम्योनमः। यह पाठ लिखा हुषा है।

३६१३. प्रति सं० २ । पत्र सं० ६ । ले० काल × । वे० सं० २३४ । इस् भण्डार ।

दे६१४. युस्नोकारस्तवनः  $\cdots$ ा। पत्र सं०१। ग्रा०६ $\frac{3}{2} \times v_0^2$  इंच। भाषा हिन्दी । विषय-स्तवन । र०काल  $\times$ । प्रेल काल  $\times$ । पूर्ण। वे० सं०२१६३। ग्रुप्त भण्डार ।

**३६ १४. तकाराज्ञरीस्तोन्न**"""। पत्र तं० २ । मा० १२ $\frac{1}{4}$  $\times$ १ दक्क । भाषा-सस्कृत । विषय-स्योत्र । **१० सकार । स्वर्त । वै० सं० १०३** । का भण्डार ।

बिक्सि—स्तोत्र की संस्कृत में व्याख्या भी दी हुई है। ताता ताती तनेता तनीत ननता ताति तातीत तातीत क्याहरणादि।

२६९६. तीसचौधीसीस्तवन """। पत्र सं० ११। बा० १२.४१ इ.च.। आपा-संस्कृत । विषय⊷ स्तोत्र । र० काल ×। ते० काल सं० १७५वः। दुर्शः। जीर्ला । वे० सं० २७६। क्र बण्डार ।

३६९७ दलालीनी सब्सन्नायः'' ''' । पत्र सं०१ । आर०६४४ ड'व । बाषा-हिन्दी । विषय–स्तोत्र । र०काल ४ । ते•काल ४ । पूर्णा । बीर्णा | वे॰सं०२१३७ । इस सम्बार ।

३६१८ - देवतास्तुति—पद्मानंदि । पत्र सं∘ ३ । प्रा०१०४४ दै इंत्र । भाषा—हिन्दी । विषय—स्तेत्र । र०काल × । ले०काल × । पूर्णः । वै०सं०२१६७ । ट भण्डार ।

्र विश्वक स्वामाससीय — स्वामार्थ समन्तमत् । पत्र सं०४ । मा० १२४६ इ.च. भाषा - संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र॰ काल ४ । ले० काल सं०१७११ माथ सुदी ६ । पूर्ण । वै० सं०३७ । स्व पण्डार ।

विशेष-इसी भण्डार मे एक प्रति (वै० सं० ३०८ ) श्रीर है।

३८२०. प्रति सं०२ । पत्र सं०२७ । ले० काल सं०१८६६ बैकाश्व सुदी ४ । पूर्ण । ते० सं०१६६ । वा भण्डार ।

> विशेष--- मनयचंद साह ने सवाई जयपुर में स्वपठनार्थ प्रतिलिपि की थी। इसी मण्डार मे २ प्रतियां (वे॰ सं॰ १६४, १६४) धीर हैं।

Γ ₹EX

३६२१. प्रति संट ३। पत्र सं०६। ले०काल सं०१८७१ ज्येष्ठ सुदी १३। वे० सं०१३४। आह् भण्डार।

३६२२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६ । ले० काल सं० ११२३ बैद्याल बुदी ३ । वै० सं० ७१ । ज भण्डार ।

विशेष-इसी अण्डार में एक प्रति ! वे० सं० २७७ ) और है ।

३६२३, प्रतिसं०४ । पत्र स०६ । ले०काल सं० १७२४ फायुन बुदी १० । बे०सं० ६ । ४५ भण्डार ।

विशेष---पांडे दीनाजी ने सामानर में प्रतिलिपि की थी। साह जोधराज गोदीका के नाम पर स्याही पोत दी गई है।

२६२४. प्रति सं∘ ६ । पत्र सं० ७ । ने० ऋाल × । ने० सं० १८१ । आ अण्डार ।

रे६२.४. देवागसस्तोन्नटीका—स्वाचार्य वसुसंदि । पत्र सं०२४ । आ० १३४४ इंब । आवान المرتبي संहरूत । विषय-स्तांत ( दर्शत ) । र० काल ४ । ल० काल सं० १४४६ भादवा मुदी १२ । पूर्ण । वे० सं० १२३ । का भण्यार ।

विशेष-प्रशस्ति निस्त प्रकार है-

संबद् १४४६ भारपद मुदी २ थीं सूलसचे नवास्ताये बलाकारपत्ते सरस्वतीयच्छे श्रीकुंब्हु'दाबार्यात्वये भट्टारक थी प्रमांद देवास्तराष्ट्रे भट्टारक थी प्रमांद देवास्तराष्ट्रे भट्टारक थी जिनवंददेवास्तराष्ट्र भट्टारक थी जिनवंददेवास्तराष्ट्र भट्टारक थी जिनवंददेवास्तराष्ट्र भट्टारक थी जिनवंददेवास्तराष्ट्र भट्टारक थी प्रमानिक स्वत्यात्वया क्षित्र क्षेत्र क्षेत्

३६२६. प्रतिसंठ२ । पत्र सं०२४ । से० काल सं०१६४४ भादवा बुदी १२ । वे० सं०१६० । आर भण्डार ।

विशेष--- मुख्य पत्र पानी से योड़े गल गये हैं। यह पुस्तक पं० फतेहलालजों की है ऐसा लिखा हुमा है। ३६२७. देवागमस्तोत्रभाषा----जयभंद छाबदा। पत्र सं० १६४। मा० १२४७ इ.च.। माषा--हिन्दी। विषय---याय। र० काल सं० १८६६ चैत्र जुदी १४। ले० काल सं० १६३० साह सुदी १०। पूर्णा वे० सं० २०६। क भण्यार।

> विशेष—म्ह्मी अध्यार में एक प्रति ( वै० सं० ३१० ) धौर है। देश्यः. प्रति सं० २ । पत्र सं० ५ से व । ले० काल सं० १८६६ । वै० सं० ३०१ । इक अध्यार । विशेष—म्ह्मी अध्यार में एक प्रति ( वै० सं० ३०८ ) और है।

३६२६. देवारासस्तोत्रसावा " ""। पत्र स $\circ$  ४। सा $\circ$  ११ $\times$ ७३ इंच । मावा-हिन्दो पद्य । विषय-स्तोत्र । र $\circ$  काल  $\times$  । त्रं $\circ$  काल  $\times$  । पूर्ण । ( द्वितीय परिच्छेद तक ) ते $\circ$  सं $\circ$  २०७ । क मण्डार ।

विशेष--त्याय प्रकरण दिया हथा है।

३६३०. देवाप्रभस्तोत्रवृत्ति—विजयसेनसृत्ति के शिष्य ऋणुआः । पत्र सं०६ । प्रा०११४८ दश्च । प्राथा-संस्कृतः | विषय–स्तोत्र । र० काल × । ले० काल सं०१ ६६४ ज्येष्ठ सुदी द । पूर्ण । वै० सं०१६६ । आर अध्यार ।

विशेष-प्रति संस्कृत टीका सहित है।

३६३१: घर्मचन्द्रप्रकथ---धर्मचन्द्र । पून सं०१ । बा० ११ $\times$ ४ है इंच । आया-प्राइत । विषय-स्तोच । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० २०७२ । का जण्डार ।

विजेष-पूरी प्रति निम्न प्रकार है-

बीतरागायनमः । साटा छंद---

सम्बगी सददं तिमाल दिसऊ मध्यस्य बल्लूगदो । विस्सवनम्बुबरो स मा मविसऊ जो ईस भाऊ समो । सम्मदंसराखासम्बद्धियोईसो मुस्सीखा गमी पत्तास्या त बजदुङ सविमलो सिद्धो वसं कुजनमो ॥१॥

विज्जमाला संद—

देवार्णं सेवा काम्रोलं बालीए श्रंबाडाउन्मं । ग्रह्मांदो साराहीलामां विज्ञामाला सोहीमार्सा ।।२॥

भुजंगप्रमात खंद—

वरे मूलसंबे बलात्कारगण्णे सरस्त्रत्तिगछे पश्चीपयण्णे । वरो तस्स सिस्सो धम्मेदु जीको बुहो चाक्त्वारित्त भूग्रंगजीग्रो ॥३॥

मार्गाछंद--

सम्रल कलापव्यीगो लागो परमागमस्य सत्यम्मि । भवित ग्रजगा उद्धारो थम्मचवो जग्नो मूरिगुदो ॥४॥

कामावतारछंद---

मिक्कार धननेत्य धार्वस्तरेष धार्वद्विषुण्यास्य वनन्त्रनिमास्य । ॥१॥ सिस्सास्य मासेस्य सत्त्रास्य वासेस्य धन्मीवदमेस्य ब्रहास्यरंजेसः ॥२॥ मिक्कः त्यान्यसस्यंस्य कृम्मत फैबेस्य सुधन्त्रपूरेसः ॥३॥ अन्वास्य अन्त्रेस्य नीधास्य नीस्यस्य कार्यस्य कृत्यस्य कम्मेह ब्रूट्स्य ॥४॥ जिसोड मादेस्य कामानवारेस्य इंडीन्ड्रस्स्य भोमसन्तर्भस्य ॥४॥

| ३६७

बताबंदेवाल मध्याज्यलेवाल चताब्रह्माल कताब्रुहम्मल ॥६॥ धम्मदुकंदेल सद्धम्मबंदेल लम्मोत्युकारेल वित्तवमारेल ॥ त्युउ बरिट्टे ले लेबीब तित्वेल बोवेल बूहेल संकुज्यमत्तल ॥६॥

द्वानिशस्यत्र कम्लबंधः ।।

धार्याखंद---

कोही लोहीचलो मलो मजईए सासरो लीहो । मा प्रमोहिव बीचो मारत्थी कंक्छो छेसी ॥६॥

भुजंगप्रयात्तछंद---

सुचित्तो वितित्तो विश्वामो जईसो सुसीलो सुसीलो सुसीहो विईसो । सुधम्मो सुरम्मो सुकम्मो सुसीसो विराधो विमाधो विचिद्वो विमोसो ॥१०॥

घार्याखंद---

सम्महं सएएए।एं सक्षारितं तहे बसु एएएो । चरइ चरावइ धम्मो चंदो श्रविषुष्ण विक्सामो ॥११॥

मौत्तिकदामछंद---

तिलंग हिमाचन मानव ग्रंग वरण्यर केरल कण्युक यंग ।
तिलाल कर्तनव कुरंगवहाल करावम्य पुज्यर वंड तमाल ॥१२॥
मुद्रोट मर्थति किरात ग्रकीर पुणुक्क तुस्त्रक वराव पुणीर ।
मस्त्रल दस्त्रण पूरवदेव सुख्यनवमाल युकुंच लसेस ॥१३॥
चऊक गुऊक सुक्त्रस्थलाट, सुबेट सुभोट सुद्रिलंग राट ।
मुदेस विदेवहं शावह राम, विदेक विचक्त्रण पूजह पाग ॥१४॥
मुद्रस्य विदेवहं शावह राम, विदेक विचक्त्रण पूजह पाग ॥१४॥
मुद्रस्य विदेवहं शावह राम, विदेक विचक्त्रण पूजह पाग ॥१४॥
मुद्रस्य मंत्रिक्त स्वार विभाव, सुपावह गीउ मखोहरसाउ ॥१४॥
मुद्रक्यल मुत्रि शहीर पवाल, सुपुर्व ख्याम्यल रंगिहं बाल ।
चवक्क विजयर धम्मविचंद बचायद मक्त्रहं वाह सुनंद ॥१६॥

मार्गाञ्चंद—

जइ जरादिसिवर सहिमो, सम्मदिष्टि साम साइ परि सारिउ । जिरायम्मभवराक्षेत्रो विस संस संकरो जसो जसह ॥१०॥

```
१६ ] [ स्तोत्र साहित्य
```

स्रविशीसंद---

वत्त पतिष्ठु बिबाइ उद्धारकं सिस्स सत्वाण् वाणामरो माणकं । बम्मणी राण्यारा ए कव्याग्यकं वाक्सस्य एउ द्वारिणन्यावकं ॥१८॥ स्वद्वा सम्मनी मावणामावप्, दस्सबम्मा वरा सम्परा पानप् । बारू बारिसाँह प्रसिधो विमाहो, धम्मचंदो क्रमो जिस ईदिग्यहो ॥१९॥

पश्चस्रसंद---

तुरस्य कमकरकार कारू किन्त प्रकार विस्पाद । करस्य कमलिह सधरस्य सरस्य गोयम वह जहकर । पोस्ति स्वित्तर पम्म सोसि सन्कमप्यकत्तर । उद्वारो कमसिन वाणकम्य चातक जनसर । वस्मह सप्य क्ष्य हरस्युवर समस्य तारस्य तरस्य ।। जय सम्मयुरंधर धम्मयंद सयससंय मंगनकगस्य ।।२०।।

इति धर्मचन्द्रप्रबंध समाप्त: ।)

३६३२ - निरमपाठसंबहः\*\*\*\*\*। पत्र सं० ७। मा० ६३४४६ इ.स. । माषा-सस्कृत हिन्दी । विषय -स्त्रीत्र । रं•काल × । ले॰ काल × । मञ्जूर्ण । वै० सं० ६२०। इस भण्डार ।

विशेष---निम्न पाठो का संग्रह है।

बडा वर्षन— संस्कृत — संस्कृत स्थाना वर्षान— हिन्दी बुधवन प्रत्नाल वीबीसी— n × पंचार्गनलगठ— n स्थानत (२ मगल है)

दे६ देदे- निर्वायाका स्वामध्याः ः । वन सं० ४ । सा० ११ ४४ ६ च । माना-प्राकृत । विषय-स्तवन । र० काल × । ते० काल × । पूर्या। वे० सं० ४६४ । इस सम्बार ।

विशेष—महावीर निर्वाण करवाएक पूजा भी है | १६२४ - प्रति संब २ । पत्र संब ४ । सेव काल ४ । वेव सव ३०२ । इक मण्डार । १६२४ - प्रति संब १ । पत्र संब २ । सेव काल संब १६६४ । वेव संब १६७ । ज्यू मण्डार । विशेष— इसी मण्डार में एक प्रति (वेब संब १६६) और है । ३६३६. प्रतिसं० ४ । पत्र सं०२ । ले० काल ४ । वै० सं०१३६ । इह सम्बार । विशेष— इसी मण्डार ३ प्रतियां (वे० सं०१३६, २४६. २४६/२ ) थोर हैं। ३६३७. प्रतिसं० ४ । पत्र सं०३ । ले० काल ४ । वै० सं०४०३ । व्याजकार ।

383 = प्रति सं० ६ । पत्र सं० ३ । ले० काल × । वै० स० १८६३ । द्व कवार ।

३६३६. निर्वास्त्रकायस्टीकाः \*\* । पण सं० २४ । द्वा० १०-४५ दक्ष । आया-प्राह्त संस्कृत । विषय-स्तदन । र० काल × | ले० काल × । पूर्ण । वै० सं० ६६ । स्त मण्डार ।

३६५०. निर्वासकारङभाषा—भैषा अगवतीहास । पत्र सं∘ ३ । सा• ६×६ इ.च । भाषा–हिन्दी । विषय–स्तरन । र०काल सं० १७४१ । ले०काल ⋉ | पूर्णी | वै० सं० ३७४ | क जण्डार ।

विशेष — इसी भण्डार मे २ शपूर्ण प्रतियां ( वे॰ सं॰ ३७३, ३७४ ) ग्रीर हैं।

३६५१. निर्वाशासिकः प्राप्त रं० २४ । बार ११×७३ इ.च. भाषा-हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० ३६२ । इड अण्यार ।

२६४२. लियाँग्रसिक्तः....। यत्र सं०६। ग्रा०६६४५१ डंबः। सायाः संस्कृतः। विषय-स्तवनः। र०कालः  $\times$ । युक्तः। वै० सं०२०७४। द्वः मण्डारः।

विशेष-१६ पद्य तक है।

३६४३. निर्वाणसमरातीस्तोत्र\*\*\*\*\*\* । प्रा० =×४६ १ प्रावा—संस्कृत । विषय— स्तवन | र०काल × | ने०काल सं० १६२३ प्रासोज बुदी १३ | पूर्ण । वे० सं० । ज जण्डार |

३६४४. निर्वाशास्तोत्र " " । पत्र सं० ३ ते ४ । द्वा० १०४४ इंच । आषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र• काल ४ । ते॰ काल ४ । बपूर्ण | वे॰ सं० २१७४ | ट धण्यार ।

विशेष-हिन्दी टीका दी हुई है।

३६४४. नेसिनरेन्द्रस्तोत्र—जगत्वाथ । पत्र सं० दः सा० १२२४ इंब । भाषा-संस्कृतः । विषय-उत्त ラッパ स्तीतः। र० काल ४ । ते० काल सं० १७०४ मादवा बुदः २। पूर्णः। ते० सं० २३२! व्य भण्वारः।

विशेष-पं व दामोदर ने जेरपूर में प्रतिलिपि की थी।

३६४६. नेमिनाथस्तोत्र— पं≎ शाक्षी। पत्र सं∗१। घा०११४५३ ६ चः नाया–संस्कृतः। विषय– स्तोत्र । र०काल × । ते० काल सं०१८८६ । पूर्या। वे० सं०३४० । इत्र सम्बरः।

> विशेष—प्रति संस्कृत टीका सहित है। इस्राक्षणी स्तांत्र है। प्रदर्शन योग्य है। ३६४७. प्रति सं०२। यत्र सं०१। ने० कास ४। वे० सं०१८३०। ट भण्डार।

३६४ल. नेसिस्तवन—ऋषि शिव । पत्र शं∘२ । घा० १०३×४३ इंच । भावा-हिन्दी । विषय-स्तवन । र० काल × । ले० काल । पूर्णी वे० सं० १२०८ । का जन्दार ।

विशेष-- बीस तीर्थक्टर स्तवन भी है।

३६४६. नेसिस्तवन—जितसागरगछी । पत्र सं॰ १ । बा० १०imes४ इंच । भाषा-हिन्दी । विषयः--स्तोत्र । र० काल imes । ले० काल imes 1 पूर्ण । वै० सं० १२११ । का प्रण्डार ।

विशेष---दूसरा नेमिस्तवन और है।

३६.४०. पञ्च कल्यास्यक्षपाठ—हरचंद्। पत्र सं०१ । जाया-ित्नी। विषय-स्ततन । र०काल सं० १८३३ ज्येष्ठ मुद्री ७। ले० काल × । पूर्णी वे० सं०२३८ । इत्र जम्बार ।

विशेष-आदि अन्त भाग निम्न है-

ब्रारम्भ---

कत्यान नायक नमी, कन्य कुरत् कुलकंद । कम्यय दुर कन्यान कर, बुधि कुल कमल दिनंद ॥१॥ भंगल नायक वंदिके, भंगल यंत्र प्रकार । वर भंगल ग्रक कांत्रिये, मंगल यरतन वार ॥२॥

प्रन्तिम-धल छंद---

यह मंगल माला सब जनविधि है, सिव साला गल में धरनी ।

बाला क्रधातस्त सब जगवी,

नुल समूह की है भरनी।।

मन दच तन श्रधान करै गुन,

तिनके बहुंगति दुख हरनी ।।

तातं भविजन पृद्धि कृष्टि व्ययते, पंचम गति वामा वरनी ॥११६॥

दोहा----

ब्योम अंकुल न नापिये, गनिये नघवा थार । उडरान मित मू पैंडर्ग्यों, त्यो कुत बरने सार ।१११७।। तीनि तीनि वसु चंद्र, संबतसर के अंक। बेह बुस्ल सतम दिवस, पूरन पढी निसंक ।।११दा।

।। इति पंचकल्यासम् संपूर्ण ।)

३६५१. पञ्चनसरकारस्तोत्र—काचार्च विद्यानंदि । यत्र सं०४ । घा० १०३४४३ इंव । प्राया-संस्कृत । विदय-स्तोत्र । र०काल × । ले० काल सं० १७६६ काग्रुल । पूर्ण । वे० सं०३५ । का प्रवार ।

३६.४२. पञ्चसंगलपाठ— रूपचंद् वित्र सं०६ । सा० १२३,४३, दंवा भाषा–हिन्दी । विषय– स्तोव । र०काल × । ते० काल सं०१८४४ कार्लिक सुदी २ । दुर्गावे० सं०५०२ ।

३६४४. प्रति सं०३ । पवांनं० २३ । ले० काल × । वे० नं० ३६४ । कं भण्डार । विशेष—इसी भण्डार में एक प्रति सीर है ।

३६४४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १० । ले० काल सं० १८८६ स्नामोज सूदी १४ । वे० सं० ६१८ । आप

इंट्रिप्टर प्रति स्पेट प्राप्त यन रेगा लग्गल सर्ग्याच्या सम्बद्धार १४ । वर्ग सम्बद्धार । सम्बद्धार ।

विशेष—पत्र ४ वौषानही है। इसी वण्डार में एक प्रति (वै० सं० २३६्) बौर है। २६.४६. प्रति सं८ ४ । पत्र सं० ७ । ले० काल ४ । वे० सं० १४४ । इह सण्डार । विशेष—इसी सण्डार में एक प्रति (वे० सं० २३६) बौर है।

३६५७, पंचस्तोत्रसंग्रहः\*\*\*\*\*। यत्र सं० १३ । या० १२४५ इक्का । आया—संस्कृत । विषय-स्तोत्र । १० कान × । ते० कान × । पूर्ण । वे० सं० ६१६ । इत्र अण्डार ।

विशेष--पाचों ही स्तोत्र टीका महित हैं।

| स्तोत्र               | टीकाकार           | भाषा    |
|-----------------------|-------------------|---------|
| १. एकी आव             | नागचन्द्र सूरि    | संस्कृत |
| २. कल्याग्रमन्दिर     | <b>हर्च की</b> ति | "       |
| ३. विचापहार           | नागचन्द्रसूरि     | 19      |
| ४. भूपालचतुर्विशति    | धाशाषर            | **      |
| ५. सिद्धिप्रियस्तोत्र |                   | 99      |

३६.५८. पैचस्तीत्रसंग्रहः\*\*\*\* । युत्र सं०२४ । आा०६४४ इंच । नाया—संस्कृत । विषय⊸स्तीत्र । र० ने० काल ४ । पूर्वा वै० सं०१४०० । आध्य वण्डार ।

३६.४६. यंचरतोत्रद्धीकारण्याः। पत्र सं० ५० । स्ना० २२×८ इंच । त्राया—संस्कृतः । विषय-स्तोत्रः। र∙काल × । ले०काल × । पूर्याः दे० सं० २००३ । ट जम्बारः | ४०२ ] [ क्रोप साहिता

विशेष-भक्तामर, विकापहार, स्क्रीअल, कल्यासम्बंदिर, भूपालअतुर्विशात क्रम आंव क्लोज़ों की टीका है।

वैद ६०. प्रश्लावलाष्ट्रकप्रिस—यार्वदेव । पत्र तं ० १४.। प्राठ ११.४५६ वळा । मामा-संस्कृत । विद्यून— स्तात । र० काल ४ | न० काल सं० १८६७ । पूर्स | दे० तं ० १४४ । आ सम्बार ।

विशेष—प्रतिस्म- प्रस्थामां पक्षवेदिविश्वतिकामां क्यावरक्षककृतौ यत् किमप्पवेषवित तत्सवं सर्वाचिः शंतक्यं देवताप्रिरिं। वर्षाणां द्वाव्यप्रिः स्रतैपतिस्तुतरेरियं कृति वैक्षासे सूर्यभिने नस्पताः शुक्कांबम्यां सस्याक्षरगण्नतः पंचनगानि कार्गानिदाविशयकाराणि कारकप्पकृतसामग्रसः।

#### इति पद्मावत्यष्टकवृत्तिसमाप्ता ।

३६६१. प्रस्नावतीस्तोन्न''''''' पत्र सं $\circ$  १५ । सा $\circ$  ११ $\frac{1}{6}$  $\times$ ५२  $\frac{1}{6}$  $\times$  । भाषा—संस्कृत । विषय—स्तात । एक काल  $\times$  । पत्री । वे $\circ$  सं $\circ$  १३२ । स्न भण्यार ।

विशेष---पद्मावती पूजा सथा शान्तिनायस्तोत्र, एकीश्रावस्तोत्र और विषापहारस्तोत्र भी हैं।

३६६२. पद्मावती की ढाल ""। पत्र सं० २। मा० ९ $\frac{3}{4}$  $\times$ ५ $\frac{3}{5}$ 'व । भाषा-हिन्दी । विषय-स्तात्र । र० काल  $\times$  । प्रमिं । बै॰ अं० २१०० । इस अध्यार ।

दे ६६३. पद्माश्वनी ह्रस्टक्कः  $\cdots$ ायत सं०१। छा० ११५ $\times$ १ इक्कः । आया – संस्कृतः । विषय – स्तीतः । एक काल  $\times$ । ते  $\circ$  काल  $\times$ । पूर्णः। वै $\circ$ . सं $\circ$  २५१। इस सम्बद्धारः।

२०६४. प**दास्तरोग्रहरूनसम**ः स्थापन संक १२। मा० १० $\times$ ४३ द्वाः भाषा—संस्कृतः। विषय—स्माप्तः। १० काल  $\times$ । ने० काल संक १६०२। दुर्णः। वै० संक ६६४ । का अध्यारः।

विशेष -- शान्तिनाथाष्ट्रक एवं पद्मावती कवच ( मंत्र ) भी विये हये हैं।

३६६४. सद्मावतीन्त्रोत्रः\*\*\*\*।पत्र सं∙६।ध्यां०६१८६ डंवः।भाषा-संस्कृतः।विषय–स्तीतः। र० काल ×ाने० काल ×ापूर्णावे कं⇔ २१४३ ।इस.प्रप्वारः।

विशेष-इमी भण्डार मे २ प्रतिया (वे०, सं० १०३२, १८६८) और है।

३.६६. प्रति संट २ । पत्र संट द । सेट काल संट १६३३ । वेट संट २६४ । स्ट अण्डार ।

३६६७. प्रति संट ३ । पत्र संट २ । लेट काल × । वेट संट २०६ ।, ज भण्डार ।

३६६८. प्रति सं० ४। पत्र सं० १६। ले० काल ×। ने० सं० ४२१। इस अवहार।

३६६६. परसम्बन्धितलोत्र-ज्याससीदास । पत्र मंग १ । झा० १२३,४६३ .६'व । भाषा-हिल्तो । विषय-स्तोत्र । र० काल ४ । त० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० २२६१ । झा झस्कार ।

३६७०. परमात्सराज्ञज्ञबन-सञ्जातिः। पत्र.सं० २ । षा० १४४३ इत्र. । सुप्रा-संस्कृतः। विवय-स्तातः। र. काल ४ । वेल काल ४ । पूर्णः। वेल सं० १२३ । स्त्र.सम्बद्धरः। ३६७१, परमास्मराजस्तोत्रः सुरु सिक्ताकीर्ति । पत्र सं० ३। मा० १०% १ व । नामा-संस्त्र । विषय-स्तोत्र । र० काल ४ । ते० कृत्र ४ । पूर्व । वै० नं० १६४ । क्षा मुख्यार ।

## श्रम परमात्मराज स्त्रोत लिख्यते

यदामसंस्तवफलात् बहता बहत्वप्यक्षी, विशुद्धम इहाक अलेखि पूर्वाः । सर्वार्थसिद्धजनकाः स्वविदेकमूति, अक्त्यास्तुवेतुमृनिकं,पर्मात्मराजं ॥१॥ बद्धधानवज्रहननान्महतां प्रवाति, कम्बाद्रबृक्षित विषयाः शतचूर्शतां व । मंतातियावर्ष्युगाः प्रकटाभवेषुर्वन्त्यास्तुवेतमनिकां पर्मात्मराजं ।।२।। बस्यावबोधकसमात्त्रिजगतादीयं, श्रीकेवलोड्यमनंतमुखाव्यिमाशु । संतः श्रयन्ति, प्रदर्भ भ्रुवनाच्यं वंदां, भक्त्यास्तुवृत्मनिवां परमात्मराजं ।। ३।। बद्धितेनसुन्हो सलयोगसीना, भ्याने निजारम्न दृष्ट त्रिजगृत्प्दार्थान् । पश्यन्ति केन्नतह्या स्वकराश्वितान्ता, अन्त्यास्तुवेत्स्रान्त्रां पर्मात्मराजं ॥४॥ बद्धावनादिकरत्माद्भवनाश्चनाव, प्रत्मुक्षंति कर्म्मार्पवोगवकोटि जाताः । प्राप्तान्तरेऽविविश्वाः सकलार्द्धयः स्पूर्शक्त्यास्तुवेत्तमनियां परमात्मराजं ॥५॥ सम्राममात्रजपनात् स्मरलाच बस्य, दुःकर्म्मदुर्मलववाद्विमला अवंति दशा जिनेन्द्रगराभृत्सुपदं लभंते, मनस्यास्तुवैतमनिशं परमात्मराजं ।।६।। यं न्वान्तरेतु विमलं विमलाविबुद्धय, खुक्लेन तस्वमसमं परमार्थरूपं । मर्हत्वदं त्रिजयता शरणं भयन्ते, अस्त्यास्तुवैतमनिशं परमात्मराजं ॥७॥ यद्वयानशुक्कपविनासिलकर्माशैलान्, हत्त्वा समाप्यशिवदाः स्तवश्रंदनार्खाः । सिद्धासदष्टगुरम्प्रमूषरममाजनाः स्युर्भन्त्यास्तुवेतननिषां परमात्मराजं ॥=॥ बस्यातये सुवरिएनो विधिनावरंति, ग्रावारयन्ति बमिनो वरपञ्चभेदात् । , बाबारसारवनितान् परमार्थबुद्धपा, मक्सास्तुकेत्यनियं प्रस्मात्मराजं ।।६॥ यं ब्रातुमात्मसुविदो यातपादकाथ, सन्तीतुपूर्वजलवेलीयु बांति पारं । ्रमत्यासम्तिष्रिवदं प्रतत्त्वक्रीजं, अक्त्यास्तुवेतवन्त्रां प्रमृहमुराजं ।।१०।। ये साधवंति वरयोगवलेन निस्यमध्यासम्मार्गन्द्रतावन्पर्वृहाहौ । ्श्रीसाधवः , शिव्यतेः, करमं तिरस्यं, अन्त्यास्युवेतमनिशं परमात्मराजं ।।११। रागदोषमलिनोऽपि निर्मलो, देहवानपि व देह वज्जित:। कर्मवानपि कुकर्मदूर्गो, निश्चवेन ग्रुवि यः स नन्दतु ॥१२॥

बस्यमुखुक्तितो भवांतकः एक कप इह् थोप्यनेकवा ।

ब्यक्त एव यमिनां न रागिरागं, श्रीश्वास्मक इहास्तृतिस्मेलः ।११३।)

बतार्लं ब्यानगस्यं परपदकर तीर्णनापादिमेन्यं ।

क्रम्मैप्नं ज्ञानदेहं जवभयमयन श्रेष्ठवानदयूत ।।

श्रेतातीतं प्रणान्त रहितांविभागः सिद्धसहस्यक्षं ।

तद्व दे स्वास्मतःलं जिवमुन्वततं स्तीमि युक्ताभजेह ।११४।।

पठित नित्यं परमास्मराजमहास्तवं च विवुधाः किलं थे ।

तेवां विदास्मास्मराजमहास्तवं च विवुधाः किलं थे ।

तेवां विदास्मास्मराजमहास्तवं च विवुधाः किलं थे ।

दत्यं यो बारवारं युग्गगग्रस्मनैवैदितः संस्तुतोर्धसमन्

सारे पत्रे विदासमा समयुग्गजन्तिः मोस्तुवे व्यक्तक्यः ।

श्रेष्ठः स्वध्यानदाताविनविधिवपुवा हानय विक्रयुद्धवे

सम्मत्येवो।धकतो प्रकटनिजयुगोः धैयांशालां च गुद्धः ॥१६॥

इति श्री मकलकीत्तिभट्टारकविरवितं परमात्मराजस्तोत्र सम्पूर्णम् ॥

परमानदेपंचविद्यातिः''' । पत्र संव १ धा० १×४ ६ व । भाषा—संव्युव ।

३६७२, परमामंदर्थचिंशति ः "। पत्र सं∘ १। घा० १×४ इ'च। माषा—संस्कृतः। विषय–स्तात्रः। २०कास ×। ते०कास ×। पूर्णः। वै०सं० १३३। सामण्डारः।

३६६३. परमानंदस्तोत्रः ःः। पत्र सं०३ । मा० ७५×५ डक्का । माना-संस्कृत । विषय⊸स्तोत्र । र० काल × । ने० काल × । पूर्ण । वे० सं० ११३० । का मण्डार ।

३६. अति सं० २ । पत्र सं० १ । ले॰ काल × । वै० सं० २६६ । अस अध्दार ।

३६७४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० २ । से० कास × । वे० सं० २१२ । च भण्डार ।

विशेष---फूलवन्द विन्दायका ने प्रतिलिपि की थां। इसी अण्डार मे एक प्रति (वै० स० २११) स्रोर है।

३६७६. परसालंदरतोत्र™ः। पत्र सं०३ । का० ११८७३ इंका साला—संस्कृत । विषय—स्तोत्र । र० काल ४ । ले० काल सं०१६६७ काष्ट्रस बुदी १४ । पूर्ण । वे० सं०४३६ । कृषण्यार ।

विमोष--हिन्दी भर्च भी दिया हुआ है।

दे≛७७. परमार्थरतोत्रः'''''। पन सं०४ । झा० ११५ ४५ हे वं । भाषा-संस्कृत । विवय-स्टोत्र । र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्ण । वे०सं०१०४ । इस सण्डार ।

विशेष---पूर्व की स्तुति की गयी है। प्रथम पत्र में मुख् लिखने ये रह गया है।

1 Scx

३६.४... पाठसंब्रहः ''''''। पत्र सं०३६ | बाल ४६०४ इ'व । बाबस-संस्कृतः । विवय-स्तीत्र । र० काल × । त० काल × । पूर्णः । वे० सं०१६२० | **व्याकस्वार ।** 

निम्न पाठ हैं -- जैन गायत्री उर्फ वकापक्कर, शान्तिस्तोत्र, एकीमाबस्तोत्र, रामोकारकस्प, न्हावरएकल्प

३६.७६. पाठसंब्रह्म"'''। पत्र सं० १० । सा० १२.४७ है इक्का। बाया–हिन्दी संस्कृत । विषय–स्तोत्र । रंग्ताल ४ । ने० काल ४ | बपुर्सा। वे० सं० २०६≃ । आह्र अध्वार ।

६६=० पाठसंबह—संबहक्त्री-जैतरास वाफ्ला। पत्र तं० ७०। सा०११३४७३ दश्वः। भाषा— हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वै० लं० ४६१ । क बच्चार ।

३६८९. पात्रकेहररिस्तोत्र ‴ापत्र सं०१७ । झा०१०४५ इंच । आधा–संस्कृत । विषय–स्तोत्र । र०नाल ⋌ न०नाल ४ । पूर्ण | वे०स०१३४ । **झाणधार** ।

विशेष-- ४० श्लोक हैं । प्र'त प्राचीन एवं संस्कृत टीका सहित है ।

२६८२. पार्थियेश्वर्षिन्तासिंखु \*\*\*\*\*\* पत्र सं० ७ । मा० = $\frac{1}{4}$  $\times$ २३ इंव । जावा-संस्कृत । विषय-स्मोज । र० वाल  $\times$  । ले॰ काल सं० १८६० जाववा सुदी द । वै॰ सं० २२४ । ज जल्बार ।

विशेष -- बन्दावन ने प्रतिसिपि को सी।

३६८६, पार्थियोश्यर\*\*\*\*\* । पत्र सं०३। सा० ७३/४४३ इ.च। जाया—संस्कृत । विषय—वैदिक साहित्य। र०काल ४। ने०काल ४। ने०सं० १४४४। पूर्ण। आह्र अध्यार।

३६.८४. पारवंताथ पद्मावतीस्ते।त्र $^{---}$ । पत्र तं॰ ३। बा॰ ११ $\times$ ५ दंव । जापा-संस्कृत । विषय-स्तोत । र॰ काल  $\times$ । ने॰ काल  $\times$ । पूर्ण । वै॰ सं॰ १३६ । क्क् जण्डार ।

३६८% पार्श्वनाय संस्थीस्तोत्र—पद्मप्रश्लेष्ठ । पत्र सं० १ । द्वा० ६imes४३ रखा । मार्या—संस्कृत । विवय-स्तोत्र । र० काल imes। ले० काल imes। पूर्वा । वे० सं० २६४ । स्त्र वर्ष्टार ।

३६८६. प्रति सं० १। पत्र सं० ४। ले० काल ×। वे० सं० ६२। म्ह अध्वार।

३६०७. पार्श्वनाथ एवं बद्धीमानस्तवन $\cdots\cdots$ । पत्र सं॰ १। बा॰ १० $\times$ ४५ इंव । माषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं॰ १४८ । क्रा जण्यार ।

३.६८८. पार्श्वनावस्तोत्र'''''। पत्र सं० ३। बा० १०३ $\times$ १५ इ'व । जापा—संस्कृत । विषय–स्तोत्र । र० काल  $\times$ । स्र्क काल  $\times$ । पूर्ण । वे० सं० ३४३ । बा जण्डार ।

विसेव-संयु सामाधिक भी है।

३६८८. पारर्थनाध्यसीम्रणम्मा पत्र सं०१२ । घा० १०४४ है इ.च । भाषा-संग्रत । विषय-स्तोत्र । र०काल × । ले०काल × । पूर्णा वे०सं०२५३ । इस्र मण्डार ।

विशेष---मन्त्र सहित स्तोत्र हैं। ग्रक्षर सुन्दर एवं मोटे हैं।

३६६ - पारचैनाधस्तीत्रः'''''। यत्र सं०१। घा० १२००३ इ'च। भाषा- संस्कृतः। विषय-स्तात्रः। ९० काल ×। ते० काल ×। पूर्त्तः। वै० सं०७६६। ब्याभण्यारः।

३६६९, पारवेनाथस्तोत्र ''''''। पत्र सं०१। बा०१०है≾र इंच। भाषा-हिन्दी। विषय-स्तोत्र। इ.क. साल ×। तेल काल ×। पूर्ता। वै० सं० १६३। इदा अध्वार।

देहदेन-पार्यक्ताश्वरतोत्रदीका''' ''''। पत्र सं० २ 'सा० ११×५३ इत्र । आषा-सम्बुतः थियस-स्तोत्र । रं•काल × । लं•काल × । पूर्णा | वे•सं० ३५२ | स्र भण्डार |

दैस्ध्ये. पार्यवाश्यस्तोत्रद्रीका"" । पत्र सं०२ । झा०१०४४ इव । भाषा–संस्कृत ; विषय– स्तोत्र । र•काल ४ | कॅ०काल ४ | पूर्ण | वे०सं०६६७ | छा भण्डार |

देहरक्षः पारर्वनाथस्तोत्रश्चामा—वासत्तराया । यत्र स०१ । घा० १०४५ ३ इ.च । घाषा िर्दाः। विषय–स्तोत्र । र०कास ४ । से०कास ४ । पूर्णः १वै० सं०२०४५ । इस अध्यारः ।

देश्क्ष्य, पार्थकेनाथाष्ट्रकः  $\cdots$ ा पत्र संब्धः । धावः १२०.५ इंचः। भाषा ६४६ तः। विषय-स्तातः ।  $\mathbf{r}$  कालः  $\mathbf{x}$ । तेव कालः  $\mathbf{x}$ । द्वर्णः। नेव संब्धः ३६७ । इद्यं अवदारः।

विशेष--- प्रति भन्त्र सहित है।

देह६६. पारवेसहिस्नसोत्र—सहासुनि राजसिंह। यत्र स०४ । सा०१९¦,८६ इंच । भाषा—संस्कृत } विषय—स्तोत्र । र०काल ४ । ले०काल सं०१६८७ । पूर्णावेस । वे०स०७७० । क्राभण्यार ।

दे६६७ प्रश्तोचरस्तोत्र''''''|पत्र सं०७। झा० ६८६ दंवा आया-संस्कृतः विदयस्तोषा र∙ काल ४। लंग्कास ४। पूर्णावेश संग्रहे ६६। स्म अच्छारः।

६६६८. प्रातःस्मरण्यंत्रणः ""।पत्र सं०१। घा००२४४ ६ च। भाषा–सन्कतः।विषय–स्तोत्रः। र०काल ×।ले०काल ×।पूर्णः।वै०सं०१४०६। इस सम्बारः।

विशेष-भी हीरानन्द ने द्रव्यपुर में प्रतिनिधि की थी।

४००८. सक्तासरस्तोत्र—साजतुंगाचार्यं । पत्र सं० ६ । बा० १०४५ इंच । बाया-संस्कृत । विषय-स्त्रोत्त । र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० १२०३ । का बच्चार ।

> प्रट०१, प्रति संद २,। पत्र सं० १०। ने० काल स० १७२०। वै० सं० २८। द्वा बण्यार । १००२, प्रति सं० ३,। पत्र स० २४। से० काल सं० १७४४। वे० सं० १०१४। द्वा बण्यार । विशेष—हिन्दी सर्थ सहित है।

४००३. प्रति रुंक ४ । पत्र स० १० । ले० काल 🗙 । वै० सं० २२०१ । 🖼 मण्डार ।

विशेष—प्रति ताइयत्रीय है। घा० ५×२ र'व है। इसके घतिरिक्त २ पत्र पुट्टों की अवह हैं। २×१-है 'च कीड़े पत्र पर रामोकार सन्त्र भी है। प्रति प्रदर्शन योग्य है।

प्रटब्स, प्रति संव ४ । यन संव २४ । लेव काल संव १७१४ । वेव संव १०१४ । **छा मण्डार ।** विकेश—डसी भण्डार में ६ प्रतियां (वेब संव ४४१, ६४६,६७३, म£०,६२०, **९४६,११३**४,११=६,१३६६) और है

४८८४ प्रतिसं**८ ६। यथ मं**०६ । ले० काल सं० १८६७ पीय सुदी द । वै० सं०२५**१ । सर** भण्डार ।

निमेच — संस्कृत से पर्धायवाची शस्य दिये हैं। मूल प्रति मधुरादास ने निमसपुर में लिखी तथा उर्देशम ने टिप्पमा किया। इसी अध्याद से तांन प्रतिया (कै० सं० १२६, २६६, १६६६) और हैं।

प्रटब्द प्रतिसंठ ७ । पत्र सं० २५ । ले० काल × । वै० सं० ७४ । च अण्डार |

प्रटब्स, प्रतिसंद्र सामजस० ६ मे ११। ले० काल संब १८७६ ज्येष्ठ बुद्धी ७ । प्रपूर्ण। दे० संब ४४६ । इस्थवार ।

> विजेप — इसी अध्वार में १२ प्रतियों ( दें० सं० ५३६ से ४४५ तथा ४४७ से ४४०, ४५२) और हैं। ४०८⊏ प्रति सं० ६ । पत्र सं० २५ | से० काल × । वे० सं० ७३० | चा सम्बार !

विशेष—संस्कृत टीका संहित है। इसी वण्डार में ७ प्रतिया (वे० सं० २४३, २४४, २४४, २४६, २४७, ७६८, ७१८) और है।

४००६. प्रतिसंट १०। पत्र सं०६। ते० काल सं० १६२२ चैत्र बुदी ६। वे० सं० १३४। छ भण्डार।

> निर्मेष — इसी प्रण्डार में ६ प्रतियां (.वै० सं० १२४ (४) १२६, २२६) धीर हैं। ४०१०, प्रति सं० ११। पत्र सं० ७। ते० काल ४। वै० सं० १७०। सह प्रण्डार। विशेष— इसी प्रण्डार एक प्रति ( वै० सं० २१४ ) धीर हैं।

```
४०६ ] [ स्तोत्र साहित्य
```

४०११. प्रति सं० १२ । पत्र सं० १ । ते० काल × । ते० सं० १७६ । जा सम्बार । ४०१२. प्रति सं० १३ । पत्र सं० १३ । ने० काल सं० १०७७ पीप सुदी १ । ते० सं० २६३ । स्थ विशेष—इसी प्रम्हार में ३ प्रतियों (ते० सं० २६६ ३३६, ४२४ ) और हैं ।

प्रदर्शे, प्रति संव १४ । यत्र सं∗ ३ से ३६ । लेव काल संव १६३२ | प्रपूर्ण । वैव संव २०१३ । ट सम्बद्धार ।

विशोष—इस प्रति में ५२ स्लोक हैं। पत्र १, २, ५, ६, ७ १, १६ यह पत्र नहीं हैं। फ्रीत हिन्दी व्या-क्या लहित हैं। इसी मध्यार में ४ प्रतियां (वे० सं० १६३४, १७०४, १८८६, २०१४) और हैं।

४०१४. आक्ताभरस्तोत्रवृत्ति— ज्ञ० रावमला। पत्र तं० ३० । ब्रा०११३,×६ इंचा नावा–संस्कृत । विद्यय—स्तोत्र । र०काल सं०१६६६ । तं०काल सं०१७६१ । दूर्सावे अर्था०१०७६ । इस प्रपदार ।

> विकोच— अल्य की टीका भीवापुर से चन्द्रप्रभ चैत्यालय में की गयी। प्रति कवासहित है। ४७१४ . प्रति स्पंट २ । पत्र सं∘ ४ ⊏ । लं∘ काल स०१७२४ । झासोज बुदी १। वे० सं∘ २८७ । इस

WHERT !

मण्डार ।

विशेष-इसी भण्डार में एक प्रति (वे॰ सं० १४३) और है।

४०१६. प्रति सं ० ३ । पत्र सं ० ४० । ले० काल सं ० १६११ । वे० सं ० १४४ । क भण्डार ।

४०१७. प्रति संकाष्ट्र । पत्र संक १४६ । लेक कास 🗵 । वेक संक ६५ । वा मण्डार ।

विशेष--फतेचन्द गंगवाम ने मन्नालाल कासलीवाल मे प्रतिकिपि कराई।

प्र०१ क. प्रक्ति संब्धापत्र संब्धापत्र संब्धापत्र संब्धापत्र प्रकार । का अभवार ।

प्र०१६. प्रतिसं०६ । पत्र मं०४७ । ले० काल सं०१ ८३२ पौष सुदी २ । वे० सं०६६ । **व्य** प्रण्यार ।

> विज्ञेव---सांबातर में पं० सर्वार्राय ने नेमिनाथ चैत्यासय में ईसरवास की पुस्तक से प्रतिस्थि की बी । ४०२० प्रति सं०७। पत्र सं०४१। ने० काल मं०१८७३ चैत्र बुदी ११। चै० स०१५। उ

विकोष—हरिकारास्त्रश्च बाह्यरण वे पं॰ कासूराण के पठनार्थ आसिवाल वेंट्सासव में प्रति लिप की सी । ४०२१. प्रति सांट का पत्र सं॰ ४६ । मे॰ काम सं॰ १६ क कासुन बुदी का वे॰ सं० २६ । का मन्यार ।

४०२२, प्रति संब ६ । यव सब ३६ । तेव काल संब १७६१ फाग्रुए । वेव संब १०६ । व्य अध्यार । ४०२२, भक्तामरस्तीव्रदीका — हर्षकी लिस्पृरि । यव संव १० । बाव १०४४ है इस्र । आया-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । रक्काल ४ । तेव काल ४ । पूर्ण । वेव संव २७६ । व्या अध्यार ।

> प्रवस्प्रप्रति मंदर्शियण संवर्शिक काल संवर्शिया वेव संवर्शिया है । विशेष--- इस टीका का नाम अक्तासर प्रवीषिका विया हमा है ।

५०२५, भक्तासरस्तोत्रटीकाः "ापव सं∘१२।सा॰ १०×४३ इक्का आवा—संस्कृत । विवय-स्तोत्र । र० काल ×। ज० काल ×।सपूर्ण । वै० सं०१६६१ । ह सम्बार ।

४०२६. प्रति सं० २ । यत्र सं० १६ । ते० काल  $\times$  । ते० सं० १८४४ । का जन्मार । विशेष — यत्र विपन्ने हुये हैं ।

४८२७. प्रतिसं०३ । पत्र सं०१६ । ते० कालासं०१६७२ पीष बुदी १ । वे० सं०२१०६ । आप्र भण्डार ।

विशेष—सम्मालाल ने श्रीतसनाथ के वैध्यालय में प्रतिस्थित की थी । इस्री अध्वार में एक प्रति (वै० सं०११६६ ) और है।

> ४०२ म. सि. सं०४ | पत्र सं०४ ८ | ते० काल ४ । ते० तं० ४६६ । क कम्बार । ४०२६. प्रति सं०४ | पत्र सं०७ । ते० काल ४ । ब्रपूर्ण । ते० तं० ४४६ । विशेर—- ३६वे काव्य तक है ।

४८२०. भक्तास्तरकोन्नटीका<sup>……</sup>।पत्र सं०११। सा०१२५% ८ इ.च.। भावा—संस्कृत हिन्दी। विदस-स्तात्र । २०काल ४ । ले०काल सं०१९१८ चैत पुरी ८ । पूर्णावेठ सं०१९२ । ट. मण्डार।

> विजेष—सकार मोटे हैं। संस्कृत तथा हिन्सी में टीका दी हुई है। संगही प्रभावनाय ने प्रतिविधि की थी। इस मध्यार में एक सपूर्त प्रति (वै॰<sup>\*</sup>सं॰ २०६२) और है।

प्र०६१. भक्तामरस्तोत्र ऋद्धिसंत्र सहित" ""। पत्र तं० २७ । घा० १०×४६ हंव । वाया-संस्कृत । विवय-स्तात । ए० काल × । तं० काल तं० १८४६ वैकाल बुदी ११ । पूर्ण । वे० तं० २व४ । घा सण्डार । विश्विक-अभी व्यवस्थायर वे वावपुर में अधिविश्वरिक्षी को । अस्तिव २ छुद्व वर उपसर्थ हुए स्तोज दिया हुआ है? स्त्री व्यवसर में वैद्य सिंग (वे॰ पं॰ १३११) और है।

स्कंदेरे, ऑसी संंकेर । केर्प सं∗ १२ व ते० व्याल सं≉ १८१३ वेशाया बुद्धी का वे० सं∗ १२६ । स्थ सम्बद्धार ।

विशेष--गोविदगढ मे पुरुषोत्तमसागर ने प्रतिलिपि की थी।

४८३३, प्रतिसं• ३ । पत्र सं०२४ । ले• काल × । वे० सं०६७ । व्यापण्डार । विशेष — मन्त्रों के वित्र भी हैं।

1444-4-4-11-14-4-6-1

४०३४. प्रति सं०४ । पत्र सं०३१ । लं॰ काल सं० १८२१ बैबाइस सुदी ११ । वे॰ सं०८१ । वा

मण्डार ।

विशेष-पं व संदेशिय के शिष्य शैलाव के प्रीतिनिधि की थी।

ें ४०२४. भक्तासरस्तीत्रमीची — जर्चचन्त्र ह्याबड़ा। यत्र सं०६४। बां०१२३४१ इ'व। बाषा— क्षित्री गया। विदेव—स्तीर्थ। र० कॉन सं०१८७० कॉलिक बुदी १२। दूर्सा | वे० सं०१४१।

विवीय-क अध्वार में २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ १४२, १४३ ) और है।

प्रवेदे. श्रेति सं के से । पत्र सं० २१ । के० काल मं० ११६० । के० सं० ५५६ । के अण्डार ।

४०३७. प्रति सं०३ । पत्र सं० ४४ । ले० काल सं० १६३० । वे० सं० ६५४ । च भण्डार ।

४०३८, प्रैंति सं०४ । पत्र सं०२२ : ले० कान सं०१६०४ वैशास मुदी ११ । वे० सं०१७६ । छ

भण्डार ।

४०१६. अति सं० १ । पेत्र सं० ३२ । कें० कॉल 🔀 वे० सं० २७३ । आ अध्वार 1

४०४०. भेसीनरसीत्रेमसा— कैनराज । पर्व गै० द । ब्रांट द $2\times$ ६ दक्क । आचा-हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र० काल  $\times$  । तें  $\sigma$  काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० ११२५ । क्रा अध्वार ।

र्कें ठेरेर. प्रतिसंत २ । पेत्र तैं∗ ४ । तेत्र कोण स०१ संस्थ त्राप कुंदी २ । वै० सं०६४ । स भण्डार ।

विकोष---वीवान समरवन्द के मन्दिर में प्रतिलिपि की गंबी बी।

४८४२. प्रति संब ३। पत्र संब ६ से १०। से० काल ×। अपूर्ण । के० संव ५५१। क भण्डार।

४०४२. भक्तासरकोत्रभाषा—संकारास । पत्र तं० २ ते २७ । का० १२६४.५६ तक्षा । भाषा—संकार हिन्दी । विषय—स्तोत्र । र० कास × । ते० काल सं० १८६७ । सहस्तं । वे० सं० २००७ ) ट अक्यार । निषेत्र—प्रथम पण नहीं है । वहिले कुछ नित्र ग्रंडाधम **कुछ उन्हेंडा, हेश्यम** कुछ एक, उद्धी २ लागा सक्छ करते वाले कार्य प्रतिस है व

धन्त ने निष्या है— साहती आन्यों दानवी प्रकेश कुम कोलावार्ड, वसु भागा नैक्युवरी ने खाडि भागपन्त्रना नता को यह पुस्तक प्रकार्थ विया वंत देवान्य कम सम्बंध में महे हैं है है

४०४४. अकामरस्तोत्रआचा .....। पत्र सं० ६ ते १०। ग्रा० १०४१ हुत्व । जाया-द्विन्दी । विषय-म्तोत्र । र० काल ४ । तं० काल सं० १७६७ । ग्रपूर्ण । के० सं० १२६४ । ग्रा अव्यार ।

४८४४. प्रति सं०२ । पत्र सं०३३ । ले० काल सं०१⊏२८ मंगसिर बुदी ६ । वे० सं०२**३१ । आ** अलेकार ।

विभेष-भूधरदास के पुत्र के लिये संभूरान वे सामाचेत्र औ वी व

NCHE, WIR NO B | 44 NO 40 | NO 400 X 1 80 No Stal 1 10 400 X 1

४०४७. प्रति सं० ४ । एव सं० २१ । के साथ सं० १८६९ । के के १६७ । का वन्त्रीर 1

विशेष---अवपूर के पक्ष:शाल ने अस्तिवादि की की व

४०४ म. प्रतिसंदर्भ। यत्र संद ३३। ते**ः आस्तातः प्रश**्ची **प्रश्ची प्रदेश पे**रु संद २६७ ४ आहा प्रमुख्याः

४०% स. सम्बद्धास्त्रस्य स्थापः  $\cdots$ ाणवार्षः २।सा० १०५८ छ्रे द्रवः पादा-दिन्दीः।सिक्स-स्त्रोषः। २० तत्र  $\times$ । ते० काल  $\times$ । द्वर्णः। वै० सं० ६५२। क्षु भण्यारः।

४००१०. क्याल**र्व्यक्तिसारका**लेल — क्या**ल क्रि**। यह बंग्या अपन्य  $2\sqrt{2}$  र्वत । आस्त-संकृत । विषय-स्तोत । रंग्याल X । लेग्याल संग्रह्म । पूर्ण । क्येग्यं अर्थ । स्व अध्यक्त ।

४०४१. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३ । ले० काल × । वे० सं० २६६ । हा अध्यार ।

४८४२. इस्ति संo ३ । पत्र सं० ३ । ने० काल × । ने० सं० ५७२ । इक भण्डार ।

विशेष-इसी अण्डार मे एक प्रति ( वे॰ सं॰ ५७३ ) है।

४०४३. भूगल चतुर्विशतिदीका — केरिसीका । 'वैन ती० १४ । बा० के१४४६ हे व । बाया –संस्कृत । विषय-स्तीत । रे० केरि ४१ के० बीन से० १७७५ माक्स वर्षी २२ । पूर्व । वै० से० ६ । का क्षवंत

विग्रेष—की विनयपत्र के पठनार्थ गं० श्रासीसिंद में टीमा मिसी थी। गं० ही संपर्ध में शिक्ष कोनेष्यन्त्र के बठनांचे मीजनीसीट में प्रीतासिंदि कराह गृह

िस्तोक साहित्य

प्रश्नेस्ति किम्म प्रकार है— श्रंपसार बयुतुनिकालेक्कु (१७७६), सित मात्रवर क्रूपण डावशी तिथी मीजमावादनगरे श्रीमुनावी नंबाम्नाये बलात्कारगायी सरस्वतीयच्ये कुंबकुंबावार्यान्त्रये प्रहारकोत्तम श्री श्री १०६ वेनेप्रकीतिची कर्य श्रीस्वकारी कुंबची बीहीरामन्बनीकस्य विकास विवासत्या बीकायन्त्र ग्रायवायेन स्वयञ्जार्थे तिकितेयं पूरान नर्तृनिवातिका टीका विनयक्षमस्यार्थिमस्यावाधदिवर्राक्ष्मक्षमस्यार्थिकति विनेत्रस्ततेष्ट्रीका परिसमाता।

अ मण्डार में एक प्रति ( वै॰ सं॰ ४० ) और है।

४०५४. प्रति सं०२ । यम सं०१६ । ले० काल सं०१५३२ प्रंगसिर सुदी १०। दे० सं०२३१ । व्य कष्यार ।

विश्वेष- प्रशस्ति---सं० १४३२ वर्षे मार्ग सुदी १० ग्रुस्वासरे श्रीधाटमपुरसुभश्याने श्रीचन्द्रप्रभुवैत्यासय लिक्यते श्रीमूलसंथे बलात्कारगरो सरस्वतीमञ्चे कृषकृदाकार्यानवेगागागः।

प्र**०४५. भूमालचतुर्विशतिकास्तोत्रटीका**--विजयचन्द्र । यत्र सं०६ । बा०१२४४ ४ खा । भाषा -संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० काल × | के० काल × | कुर्ण । वै० सं०३२० ।

विशेष—भी विनयक्त नरेन्द्र द्वारा भूपाल कर्तुविकति स्तोष रवागमाथा ऐसा टीका वी पृष्टिका प्र किका हुमा है। इसका उल्लेख २७वें पक्ष में निस्न प्रकार है।

यः विनयसन्त्रनामायतीयरो विन समञ्जतः । लिलतचंद्रान् । उपशायद्योगकोरतेयपुरामनः साधा-मृतिमान छः कथंनूसः सप्तः पंतिताः एव वकोराः तैयां प्रमोववे द्वितंपक्षन्तः वस्त्रशुचि चरितं वरितनोः सुचि च तव्यरितं च तव्यर्गतः सात्राचि वरित चरितनोः सुचि च तव्यर्गतः सात्राचा सात्राचा सात्राचा प्रमान स्वाचित्र कथंनूतावाचः प्रमृतपर्भा प्रमृतंपर्भे यामां कास्त्रवीवताः सात्रसंवर्भगर्भाः सान्त्रसंधं संदक्ष्यः विस्ताराः सात्रसंवर्भगर्भाः सान्त्रसंधं संदक्ष्यः विस्ताराः सात्रसंवर्भन्तेत्वर्भे यासां कास्त्रसंघ ।।२७।। इति विनयसन्तरित्र विरक्षितं भूपाकः स्तोच सवान्तं ।

प्रारम्भ में टीकाकार का मंगलाचरण नहीं है। मूल स्तीत्र की टीका बारम्भ करदी गई है।

४०४६. मूयालाचीबीसीमामा—पनालालाचीधरी। गत्र सं०२४। मा० १२६४५ रंब। प्रापा— हिन्दी। विषय—स्तोत्र। र०काल सं०१६३० चैत्र सुदी ४। से०कान सं०१६३०। पूर्ण। वे० सं०५६१। क मन्दार।

इसो भण्डार में एकं प्रति ( वे॰ सं॰ ५६२ ) बीर है।

४०५७. सुन्युमहोस्सवः । पत्र सं०१ । बा० ११×५ ६ व । भाषा–हिल्वी । विषय–स्तोत्र ।  $au_0$ काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं०१६३ । सुन् कथ्वार ।

४०४.स. सहकित्तवनः......। पत्र लं० ३१ ले ७४। घा० ५.४.५. इ.स. । आका-हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र० काल × । ले० काल × । सपूर्ती । वै० सं० ५.८८ । इस्तकार । ४०४६. सहर्षिस्तवलः ःः। पत्र सं∘२ । झा० ११८४, इ.च.। जाया–संस्कृत । विषय–स्तीत्र । र० काल × । न० काल × । पूर्ण । वे० सं०१०६३ । च्यू बच्चार ।

विशेष---धन्त में पूजा भी दी हुई है।

४०६०. प्रति सं०२। पत्र सं०२। लेश्काल सं०१ व देश चैत्र बुदी १४। देश्सं०१११ छ। सम्बर्गः

विशेष---संस्कृत में टीका भी दी हाई है।

g:६१. सहामहिञ्चस्तोन्न $\cdots$ ा पत्र मं $\sigma$ ४ । बा $\sigma=$  $\times$ ४ हं त्र । आवानसंस्कृत : विषय-स्तोत्र । र $\sigma$ 

४०६२, प्रति सं०२। पत्र सं०६। ने॰ काल ४। ने॰ सं०३१४। अप्र अध्वार।

विशेष-प्रति मंस्कृत टीका सहित है।

प्रटब्स, सहासहर्षिस्तवनटीका''''''। पत्र सं०२ । बा० ११३×४६ इंच । जावा-संस्कृत । विचय-स्तोत्र । र०काल × । तेर्ण । वेर्ण । वेर्ण १४० । क्व बच्चार ।

४०६४ सहालदमीस्तोत्र \*\*\*\*\* । यत्र मं० १० । चा० पर्दे ४६३ इंच । माया-संस्कृत । विवय-स्तोत्र । र० कान  $\times$  । न्यां । वे० मं० २६५ । का मध्यार ।

प्रद&र. महालक्ष्मीस्तोत्र\*\*\*\*\*\*\* । वन मं∘ ६ से १ । बा॰ १८३३ दंव । भाषा-संस्कृत । विषय-वैदिक साहित्य स्तोत्र । र॰ काल ४ । ते० काल ४ । ब्रपूर्ण । वै॰ सं० १७६२ ।

४०६६ सहाधीराष्ट्रक—सागचन्द् । पन सं० ४। मा० ११३४६ इ'च । नापा-संस्कृत । विवय-स्तोत । र०कान ४। ते० काल ४। पूर्ण । वै० सं० ४७३। क जच्चार ।

विशेष-इसी प्रति में जिनीपदेशीयकारस्मर स्तोत्र एवं ब्राहिनाथ स्तोत्र भी हैं।

भृट६७. ब्राह्मिस्तोत्र"ः"ः पत्र सं॰ ७। ब्रा॰ १ $\times$ ६ इंच । जाया-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र॰ काल  $\times$ । ने० काल  $\times$ । पूर्ण । वै॰ सं॰ ४६। अक्र जण्डार ।

४८६ स्. यसकाष्ट्रकस्तोत्र----अ० क्रसरकीर्तिः । वद तं०१। आ० १२×६ इंच । माया--संस्कृतः । वियय-स्तोत्र । र०काल × । ते०काल सं०१=२२ योच बुदी १ । वूर्या । वै० सै० ५८६ । क मण्डार ।

४८६६. युगादिदेवसहिक्सतोत्रः\*\*\*\*। पत्र सं० २ ते १४ । बा॰ ११८७ ६ व । वाया-संस्कृत । विषय-स्तोत्र र० काल ४ । ते॰ काल ४ । बपूर्ण । वे॰ सं० २०६४ । ड वण्डार ।

विक्षेत्र--प्रथम तीन पत्रों में वार्वनाव स्तोत्र रचनावदास इस अपूर्ध हैं। इससे आगे महिन्तस्तोत्र है।

४०७०. राधिकानासमाला''''''। पत्र संव १। मा० १०३×४ इ'व । भाषा-हिन्दी । विषय-स्तवन । द० काल × । ते० काल × । पूर्ता । वे० सं० १७६६ । ट मण्डार ।

४०७१. शमचन्द्रस्तवन\*\*\*\*\* पत्र सं० ११। बा० १०×५ इत्र । आवा-संस्कृत । विवय-स्तोत्र । र० काल 🔀 । ले० काल 🗴 । पूर्ण । वै० सं० 📭 । 📆 अण्डार ।

४०७२, शासवतीसी--जागनकवि । पत्र सं० ६ । मा० १ %×६ इ'च । भाषा-हिन्दी । विषय-स्तीत्र । र० काल 🔀 । लेक काल सं० १७३५ प्रथम चैत्र बुदी ७ । पूर्या । वै० सं० १५१० । ट अण्डार ।

विशेष-कि पीहकरना (पुष्करना) जाति के वे । नरायसा में जट्ट व्यास ने प्रतिलिपि की थी । ४०.03. रामस्तवन """। पत्र सं । ११ । बा० १०३×५ इ'व । बाबा-संस्कृत : विषय-स्तोत । २० काल × । ते • काल × । अपूर्ण । वे • ते • २११२ । ट अण्डार ।

विशेष--- ११ से भागे पत्र नहीं हैं। पत्र नीचे की ओर में फटे हुए हैं।

४०**७४. रामस्तोत्र**\*\*\*\*\* पत्र सं० १। मा० १०×४ इ'व । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तात्र । र० काल 🔀 । ले॰ काल सं॰ १७२५ फायुगासूदी १३ । पूर्णा । वे॰ सं॰ ६५८ । 🖝 अण्डार ।

विशेष---जोधराज गोदीका ने प्रतिसिपि करवायी थी।

४००४. सामुशान्तिस्तीत्र । पत्र सं १ । मा० १०४४३ इ'व । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तीत्र । र० काल 🗶 । ले॰ काल 🗶 । पूर्श । वै॰ सं॰ २१४६ । 🖦 भण्डार ।

४०७६. सन्मीस्तोत्र-पद्मप्रभदेव । पत्र सं० २ : मा० १३×६ इस । भावा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र। र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वै० सं० ११३ । आप भण्डार ।

> विकोध---प्रति संस्कृत टीका सहित है। इसी भण्डार में एक प्रति (वै॰ सं० १०३६ ) प्रीर है। ४८७७. प्रति स॰ २ । पत्र सं॰ १ । ने० काम ८ । वे० सं० १४६ । क अपदार । विशेष-इसी मण्डार में एक प्रति ( वै० सं० १४४ ) ग्रीर है। ध्रुष्ट्र प्रति सं० १ । पत्र सं० १ । ते॰ काल × । ते॰ सं० १६२६ | द अध्दार । विशेष--- प्रति संस्कृत व्याख्या सहित है ।

६०७६. **तस्त्रीरतोत्र......।** पत्र सं०४। आ०६×३ इंव। भाषा—संस्कृत । विषय—स्तोत्र। ट० काल × । ते • काल × । पूर्ण । वै • सं • १४२१ । सा मण्डार ।

विसेव-स भन्दार में एक अपूर्ण प्रति ( वै॰ सं॰ २०६७ ) और है।

1 88x

श्रुवस्तक सञ्चलीक्र मा । विषे तै० २ । बीं० १२४६ व'व । वादा-संस्कृत । विषय-स्तीय । र० अर्थ के० काल × । पूर्व | वे० ते० ३६६ । व्याजन्यार ।

प्रकार  $\times$  । केन काल  $\times$  । केन केन ६६ र काल  $\times$  । केन केन काल  $\times$  । केन काल  $\times$  । केन काल  $\times$  । केन केन ६६ र । काल काल  $\times$  । केन काल  $\times$  । केन केन ६६ र । काल काल  $\times$  । केन काल  $\times$  । केन काल  $\times$  । केन केन ६६ र । काल काल  $\times$  । केन काल  $\times$  ।

पुरुष्टि, प्रति संब २ | पत्र संब ४ | लेव काल × | वैव संव १६१ | क्रें अवहार |

विशेष--- प्रथम पत्र में होत का नन्त्र है।

४०६६, स**र्वे** सामद्वाप्तिशिका— सिद्धसेन दिवाकर। यत्र सं०१२। बा॰ १२४६ दंव । जावा– संस्कृत । विषय⊶संत्र । र० काल × । ते० काल × । बगुर्ता । वै० सं०१८६७ । ट जव्हार ।

प्र∘=प्रः वर्द्धसालस्त्रोत्र---ब्राचार्थं गुरुशभद्गः । यत्र तं १२ । बाव ४३४७ इक्षः । वाषा--र्यस्कृतः । विषय-स्तोत्र । रक्ताल ४ । नैक्काल संव १६३३ बासोज सुरी = । पूर्ण । वैक वं≉ १४ । ज वण्यारः ।

विशेष---पुरागशायां कृत उत्तरपुरागा की राजा में लेगक की स्तुति है तथा ११ स्तोक हैं। संग्रहकर्ता श्री कर्नकराल धर्मा है।

प्रत्मा, वर्डीमानस्ताम्रण्णापन सं० १ । सा० ७३,४६५ ६ व । भाषा—संस्कृत । विषय-स्तीत । र०काल ४ । ते०काल ४ | पूर्ण । वै० सं० १३२८ । अप्र अच्छार |

विशेष--पत्र ३ से ग्रामे निर्वासकाश्य गाथा भी है।

प्रेटम् संसुधारायाठः\*\*\*\*। यत्र संः १६ । आरु स् $\times$ १६ । आर्था-संस्कृतः । विषय-स्तीतः । ८० कानः  $\times$ । स्रक्तः  $\times$ । पूर्णः । वै॰ सं॰ २० । इद्यं अध्यारः ।

क के प्रथम अध्यक्ष (रास्त्रोज मानाम्यक्ता | विषयमम्स्तोज । रुक्ताल ×ात्रेल काल ×ापूर्ण । के संग्रुष्ठ । आस्त्रोजकार ।

४०८८. प्रति सं० २ । पत्र सं० २४ । ते० काल 🔀 । प्रपूर्ण । ते० तं० ६७१ । 🖝 भण्डार ।

४०=६. विद्यमानवीसतीर्वकास्तवन—मुनि दीप। यम सं $\sigma$  १। आ $\sigma$  ११ $\times$ ४ $\frac{1}{2}$  इ'व। आया— हिन्दी। विद्यन-स्तोत्र। र० काम  $\times$ । ये० काम  $\times$ । ये० काम  $\times$ । ये० काम  $\times$ 1 वर्षा। वे० सं $\sigma$  १८३६।

प्र-६०. विचापहारस्वोज्ञ—अर्जवर्षः। यथ संx। ज्ञाx। १२x२ । आयां—संस्कृतः। विचय—स्तोषः। १० काल x। वे० काल संx१ व्यक्तिस्व दुवी x१ वृत्यों। वे० संx१ वे० काल संx१ व्यक्तिस्व दुवी x१ वृत्यों। वे० संx१ वि

विशेष —संस्कृत टीका भी थी हुई है। इसकी अस्तिविध पं नीहनवस्ताओं ने अपने सिच्छ बुवानीरामणी के पटनार्च सेमकरहाजी की पुरस्क से बसर्ट ( बस्बी ) नगर में खोरियामा बैस्सास्त्र में की हो। धेड६ १. प्रति सं०२ । पण सं०४ । से० काल ४ । वे० सं०६७६ । क जण्डार । ४०६२ . प्रति सं०३ । पण सं०१४ । ले० काल ४ । वे० सं०१४२ । का जण्डार । विकेष—विद्यिधियस्तीण भी है ।

४०६३, प्रति सं० ४। पत्र सं० १४ । ने० नात ×। ने० सं० १८११ । ट सण्डार । विशेष—प्रति संशक्त टीका सहित है।

४०६४- विषायद्वारस्तोत्रहीका—नागचन्द्रसूरि । पत्र सं० १४ । सा० १० $XY_{\pi}^{1}$  इंच । माधा— संस्थतः । विषय-स्तोत्र । २० कास X । से० कास X । पूर्ण । वे० सं० Y । यह यहरार ।

प्र**०६४. प्रति सं**क २ । पत्र संक द से १६ । तेक काल संक १७७८ प्रादवा बुधी ६ । वैक लक स्ट६ । इस अच्छार ।

विशेष---मौजमाबाद नगर में पं॰ चोकायन्द ने इसकी प्रतिलिपि की थी।

४०६६. विवायदारस्तेत्रआया—पत्रासाक्षाचा । पत्र सं०३१। या० १२३×५ इंच। आया—हिन्दी। विवय—स्तोत्र । र०काल सं०१६३० कामुरा सुदी १३। ते० काल ×। पूर्णी। ३० सं०६६४। इ. सम्बार ।

विशोध--- सी अच्छार में एक प्रति ( वे॰ मं॰ ६६४ ) और है।

४०६७. विवायहारस्तोत्रभाषा—श्रवलकीस्ति । यत्र मं $\circ$ ६। हा $\circ$ ६ $\frac{1}{4}$  $\times$ ६ $\frac{1}{5}$  इंव । भाषा-क्रियी । विवय-स्तोत्र । र $\circ$ काल  $\times$  । मे $\circ$ काल  $\times$  । पूर्ण । वे $\circ$  मं $\circ$ १५६५ । रु अध्यार ।

४०६८. **बीतरागस्तोत्र—हेम्रचन्द्राचार्य**ायत्र पत्र मंग्रहाद्याः हर्न्×४ इंच । भाषा—संस्कृत । विषय— स्तोत्र । रुकाल × । तेरुकाल × । अपूर्ण । वैश्मंग्रह्म । स्व भव्यार ।

५०६६. बीरह्मचीसी\*\*\*\*\*\*। पत्र सं०२ । बा० १० $\times$ ४२ हे व । बादा-संस्कृत । विदय-स्तात्र । र० काल $\times$  । ते० काल $\times$  । पूर्ता | वै० सं०२१४० । च्या भण्डार ।

y१००. बीरस्तवनः\*\*\*\* । पत्र र्सं० १। झा० ६ $\frac{1}{4} \times x^2 \in \pi$  । भावा-श्रकृत । विषय-स्तोत्र । र० काल  $\times$  । ते० काल सं० १८७६ । दूर्ग । वे० सं० १२४६ । द्वर भण्यार ।

४१०१. वैराग्यगीत-सद्दसत्। पत्र सं०१। मा० ८४३३ इंच। भाषा-हिन्दी। विषय-स्तात्र। र• काल 🗶 । ते॰ काल 🗶 । पूर्ण। वे॰ सं०२१२६। इय अध्दारः।

विशेष-- 'मूल्यो अमरा रे काई अमै' ११ अंतरे है।

४९०२. वहपाठ— जुधकान । पत्रः १। मा० ६×६ इ.च.। जाया—हिन्दी । नियय—स्तयत् । र. काला × । ते० काला नं० १०४० । पूर्णा । वै० सं० ४३४ । का अध्वार । ४१०३. यटपाठः\*\*\*\*। पत्र सं० १ । झा० ४४६ इ'व । आदा-संस्कृत । विषय-स्तीत्र । र० कान ४ । ने० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० ४७ । ३६ सण्डार ।

४९०४. शान्तियोषसास्त्रुतिः\*\*\*\*\* पत्र सं०२। बा० १०४४६ इ'व । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोष । र० काल ४ । वे० काल सं०१४६१ । पूर्ण । वे० सं० ६३४ । खा अव्यार ।

४१०४. शान्तिनाथस्तवन—ऋषि आखणाव्या । पत्र सं०१। आ० १०४४ इ.च.। आपा-हिस्ती। विषय-स्तवन । र०कान सं०१ स्थर । ते०कास ४ । पूर्ण । वे० सं०१ २३ ५ । का पण्डार ।

विशेष---गांतिनाथ का एक स्तवन और है।

४१०६. शान्तिलायस्त्यम् \*\*\*\*\*। पत्र सं० १। या०१०३४४३ इ'च । नाषा-हिन्दी । विषय-स्तवन । र०काल ८ । ने०काल ८ । पूर्ण । वे० सं० १६४६ । ट अध्यार ।

विशेष---गान्तिनाथ तीर्थकूर के पूर्वभव की कथा भी है।

शन्तिमपद्य---

कुत्वकुत्दावार्स विनतो, शान्तिनाथ ग्रुख हिस मे घरै । रोग सोग संताप दूर जाय, दर्शन दीठा नवनिकि ठाया ।।

इति गान्तिनायस्तीत्रं संपूर्ण ।

४१०७. शान्तिनाथस्तोत्र—मुनिसद्ग । पत्र सं॰ १ । बा॰ १३×४३ दश्च । भावा-मंस्कृत । विषय-स्तोत्र । र॰ काल 🗴 । ते॰ काल 🗴 । पूर्ण । वै॰ सं॰ २०७० । 🗪 जण्डार ।

विशेष-अथ शान्तिनायस्तोत्र तिख्यते---

काध्य-

नाना विवित्रं मवदुःसर्राति, नाना प्रकारं मोहानियावाँ ।
पापानि दोषानि हरन्ति देवा, इह जन्मसरसं तव वान्तिनार्थं ।।१।।
संसारमध्ये निष्यास्वित्ता, निष्यास्वमध्ये कर्माखिषंष ।
ते बंध खेदन्ति देवाधिदेवं, इह बन्यखरसं तव वान्तिनार्थं ।।२।।
कार्म व कोधं मायावित्तानं, नतुःक्वार्थं इह जीव वंधं ।
ते बंध खेदन्ति देवाधिदेवं, इह बन्यखरसं तव वान्तिनार्थं ।।३।।
नोहाक्यहीने कठिनस्थित्ते, पर्त्योक्तिया ननसा व वाषा ।
ते बंध खेदन्ति देवाधिदेवं, इह बन्यखरसं तव वान्तिनार्थं ।।४।।
वार्तिकृति वरकत्यमध्ये, वस्यास्वरातं वरियस्तनीर्थं ।
से बंध खेदन्ति देवाधिदेवं, इह बन्यखरसं तव वान्तिनार्थं ।१३।।

जातस्य तरारां पुलस्य वचनं, हो शान्तित्रीयं बहुजन्महुःलं ।
ते बंध खेदन्ति देवाधिदेवं, इह जन्मशरणं तय शान्तिनार्थं ॥६॥
परस्थ्यचौरी परदारतेवा, शकादिकशा धजनुवर्ववं ।
ते बंध खेदन्ति देवाधिदेवं, इह जन्मशरणं तथ शान्तिनार्थं ॥०॥
पुत्रास्ति मित्रास्ति कविश्वदंदं, इहदंदमध्ये बहुजीवर्वथा।
ते बंध खेदन्ति देवाधिदेवं, इह जन्मशरणं तव शान्तिनार्थं ॥६॥

जयित पठित निश्यं श्री शानिनाषादिशाति
स्तवनमधुरद्वात्। पापतायोगहारी ।
कृतपृत्रिमद्रवं सर्वकार्येषु निग्यं

**इतिश्रीशान्तिनाथस्तात्र संपू**र्ण । गुभम् ।।

 $egin{align*} & egin{align*} & egin{align$ 

४११०, शान्तिविश्वानः\*\*\*\*\*। पत्र सं॰ ७। म्रा० ११ $^{\circ}_{7}$  $\times$ ४ $^{\circ}_{8}$  इंच । भाषा-सम्भ्रत । विषय-स्तोत्र । एक काल imes । कुर्ला । वै० सं० २०३१ । क्य सम्बार ।

४९११, श्रीपतिस्तोत्र—चैनसुख्यत्री । पत्र सं०६ । ग्रा० ≒×६, इंच । आगा-क्रियो । विवय-स्तोत् । र० काल × । ले० काल × । पूर्णा । वे० सं० ७१२ । इस अध्दार ।

४११२. श्रीस्तोत्रः'''''। पत्र सं०२ । सा० ११८५ दक्का । आवा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० काल × । ते० काल सं०१६०४ चैत दुवी ३ । पूर्णा वि० सं०१=०८ । ट भण्यार ।

विशेष--प्रति संस्कृत टीका सहित है।

४९१६. सप्तनविविवारस्तवनः\*\*\*\*\*। पत्र संन्दा ॥ १२४६३ इ'व । आया-संस्कृत । विवय-स्तीव । १० काल ४ । त्रे० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० ३३६ ।

विशेष---३७ वद्य हैं।

४११४. समयशरखस्तोत्र ........। यय सं∘ का घा० १२४५६ इंचा बाया-संस्कृत । विषय-स्तीत्र । र० काल ४ । ले० काल सं० १७६६ कायुन सुवी १४ । पूर्ण । वे० सं० २९६ । क्ल प्रव्यार ।

विशेष -- हिन्दी टब्बा टीका सहित है।

Milen-

वृषमासानभिवंशान् वंदित्वा वीरपश्चिमजिनेंद्रान् ।

भक्त्या नतीलमांगः स्तोप्ये तत्नमवशरगाणि ॥२॥

४११४, समबरार सन्तेत्र—विष्णुसैन सुनि। पत्र म० २ ने ६। घा०११२४५ ६ व । जावा— संस्कृत । विषय-स्तात्र । र०काल ४ । से०काल ४ । घपूर्ण । वे० नं०६७ । व्यावण्डार ।

४११६. प्रति संट २ । पत्र सं० १ । ले० काल 🗙 । वे . सं० ७७८ । 🖦 मण्डार ।

प्रश्यः प्रतिसं ०३। पत्र सं०४। ने० काल मं० १७=५ माघ नुषी ४। वे० सं० २०६। स्य भण्यार।

विशेष---पं० देवेन्द्रकीरित के विषय पं० मनोहर ने प्रतिनिधि की थी।

प्रश्रद्भ संभवजिनस्तोत्र—सुनि गुर्णमंदि । पत्र स०२ । मा० प्रं∠४६ इक्का । भावा-संस्कृत । विवय-स्तात्र । र०काल × । के०काल × । पूर्ण ) वे०सं० ७६० । कं भण्यार ।

प्रशिष्ट, समुदाबस्तोत्र"""। पत्र सं०४३ । झा० १३×८२ इंच । जाषा⊸हिन्दी । विवय—स्तोत्र । र०काल × । ले०काल सं०१८८७ । पूर्ण | वे०सं०११४ । च जण्डार ।

विशेष-स्तोत्रो का संग्रह है।

y१२०. समबश्ररगुस्तोत्र—विश्वसेन । पत्र $\dot{u}_0$ ११ । ब्रा $_0$ १० $_2^*$  $\chi^2$  हंच । जाया—संस्कृत । विवय—स्तोत्र । र० काल  $\times$  । वे० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० १३ $\chi$  । क्रु जण्डार ।

विजेय-सस्कृत स्लोकों पर हिन्दी में प्रव दिया हुया है।

४१२२. स्तरस्यतीस्तवल— लुसुक्वि। पण सं∘ ३ नं ४ । गा० ११३४५३ इंच । बाया—संस्कृत । विवय–स्तवण । र० काल ४ । ते० काल ४ । स्वपूर्ण । वे० सं० १२४७ । व्या अध्यार ।

विशेष--- भारम्भ के २ पत्र मही हैं।

र्धाः तमपुष्यका- इति भारत्यामयुक्ति इत नयुक्तवन सम्पूर्णतावागतम् ।

४१२३. अति सं० २ । पण सं० ३ । ते० काल × । वे० तं० ११५५ । आ जब्दार ;

स्तोत्र साहित्य

850 ]

४१२.≭. सरस्वतीस्तोच — धुनन्नागर । पत्र सं० २६ । बा० १०३,४४ र इंच । भाषा-संस्कृत । विषय स्तवन । र० काल × । ले० काल × । बापूर्ण । वे० सं० १७७४ । ट भण्डार ।

विभोष---बीच के पत्र नहीं है।

 $\chi$ १२६. सरस्वतीस्तोत्रः $\cdots$ ्ष पत्र सं० ३। स्ना० स् $\chi$ ्रे इंच । सापा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ।  $\tau$ ० काल  $\chi$  । पूर्ण । वे० सं० स०६ । क सम्बार ।

४१६७. प्रति सं०२ । पत्र सं०१ । ने० काल सं०१ ६६२ । वे० सं०४ ६ । व्य अण्डार । विजेष — रामवन्द्र ने प्रतिनिधि की थी । भारतीस्तीत्र भी नाम है ।

प्रश्रदः सरस्वतीस्तोत्रमाला (शारदास्तवन )\*\*\*\*\*\*। पन सं•२। आ०६८४ इन। आप-संस्कृत । विषय-स्तोत । र०काल ४ । ल०काल ४ । पूर्ण । वे०सं०१२६ । स्र भण्यार ।

४४२६. सहस्रताम (त्रषु )— व्याचार्य समन्तमङ्गापन सं०४। आ०११२/४ उत्र । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० काल ४० विक काल सं०१७१४ मास्तित बुदी १०। पूर्ण । वे० सं०६। क्ष्र भण्डार ।

विश्वेष—इसके सर्विरिक्त जडबाहु विरिव्यत ज्ञानाकुण पाट भी है। ४३ दशका है। झानत्रराग ने न्यर जोधराज गोदीका के पठनार्थ प्रतिनिपि को थी। 'पोषी जोधराज गोदीका की पढ़िवा की छै' पत्र ८ गु० भागांतर।

४१२०. सारचतुर्विसति \*\*\*\*\* । पत्र सं० ११२ । घा० १२४६ । इंब । आया-संस्कृत । विषय-स्तात्र । र० काल ४ । ले० काल सं० १८६० पीष मुदी १३ । पूर्ण । वे० सं० २८८ । ज भण्डार ।

विशेष---प्रथम ६५ पृष्ठो मे सकलकीति कृत श्रावकाचार है।

४९३१. साथंसम्ब्यापाठः'''''' पत्र मं∘ ७ । द्या० १०×४ । द्याव । आया–संस्कृत । विषय-स्थाप । र० काल × । त० काल मं० १२२४ । पूर्या। वै० सं० २७६ । स्व प्रष्टार ।

४१६२. सिद्धबंद्ना \*\*\*\*\* । पत्र सं० ६ । आ० ११४६३ इंच । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० काल 🗶 । ले० काल सं० १८६६ फाल्युन सुदी ११ । पूर्सा । वे० सं० १० । सा सण्डार ।

विशेष---श्रीमाशिक्यचंद ने प्रतिलिपि की थी।

 $egin{array}{ll} egin{array}{ll} & egin{array}$ 

४१३४. सिद्धिप्रियस्तोत्र— देवजीदे। पत्र सं० ६ । बा०११४५ इक्का। भाषा–संस्कृत । विषय– े स्तवन । र०काल ४ । ले०काल सं०१८८६ भाइपद दशी ६ । पूर्ण । वै० सं०२००८ । इस सण्डार ।

४१३४. प्रति सं० २ । पत्र सं० १६ । ने० काल × । वै० सं० ८०६ । क्र मण्डार ।

विशेष--हिन्दी टीका भी दी हुई है।

४१३६. प्रति सं०३ । पत्र सं०६ । ले० काल 🗙 । वे० सं०२६२ । 🚜 भण्डार ।

विशेष—हामिये में कठिन शब्दों के धर्ष दिये हैं। प्रति सुन्दर तथा प्राचीन है। झक्तर काफी मोटे हैं। पृति विज्ञालकीति ने स्वपटनार्थ प्रतिर्लिप की थी।

इसी भण्डार में २ प्रक्वियां ( वै० मं० २६३, २८८ ) और हैं।

४१३७. प्रति सं०४ पत्र स०७। ने० काल ×। वै० सं० दथ३। अर भण्डार।

४१२ स्मित्सं ० ४ । यत्र सं० ४ । ति० काल सं० १०६२ घासोज बुदी २ । धपूर्ण । वे० सं० ४०६ । च अण्यार ।

विशेष-प्रति संस्कृत टीका नहित है। जयपुर में अभयवन्द साह ने प्रतिनिधि की बी।

४१३६. प्रति सं०६। पत्र स०६। ने० काल ×। वै० सं०१०२। छ भण्डार।

विशेष--प्रति संस्कृत टीका सहित है ।

इसी भण्डार में २ प्रतियां ( वे॰ सं० ३८, १०३ ) सौर है।

४१४०. प्रति सं० ७ । पत्र सं० ५ । ने० काल सं० १८६८ । वे० सं० १०६ । स अध्दार ।

४१४१, प्रति संद ६ । पत्र संद ६ । लेव काल × । तेव लंब १६८ । का मण्डार ।

विकोष—प्रति प्राचीन है। समरमी ने प्रतिसिपि की थी। इसी सम्बार में एक प्रति (वे० सं० २४७) भीर है।

४१४२. प्रति संद ६ । पत्र सं० ३ । मे० काल × । बे० सं० १८२५ । इ अवहार ।

४९४३. सिद्धिप्रियस्तोत्रटीका\*\*\*\*\*\* । पत्र सं० ४ । मा० १९४४ इंच । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र०काल ४ । ले० काल सं० १७४६ प्रासोज बुदी २ । पूर्ण । वै० सं० ३६ । का नम्बार ।

विशेष--- त्रिमोकदास ने बपने हाथ ने स्वपठनार्थ प्रति लिपि की थी।

४९४४: सिद्धिप्रयस्तोत्रभाषा—पत्रासास चौधरी । पत्र सं० ३६ । सा० १२३×१ इ'स । बाया— हिन्दी । विषय—स्तोत्र । र० काल सं० १६३० । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० ८०५ । कृ बच्छार ।

४१४४. सिद्धिप्रवस्तोत्रभाषा—जवसलः। यत्र सं० ८ । मा० ११×६ रखः। याणा-हिन्दीः। विवय-स्तोतः। र० काल ×। वे० कालः ×। युर्तः। वै० सं० ६४७ । कृषण्यारः। ४१४६, प्रति सें० २। पर्व सं० ३। से० कास × । वे० सं० द११ । क भण्डार ।

विशेष-इसी अण्डार में एक प्रति (वे॰ सं० ८५२) और है।

४१४७. सिद्धिप्रियस्तोष्र """। पत्र सं०१२ । घा०११५४५ इंच। मावा-हिस्ती। विषय-स्तोत्र । ए० काल $\times$ । के० काल $\times$ । पूर्ण। के० सं०६०४ । क्रान्नकार ।

 $rac{1}{2}$  प्रशुक्तस्तोत्र''''''' | पत्र स०१। ग्रा० १० $rac{3}{2}$  imes दंव। भाषा—संस्कृत। विषय-स्तोत्र। २० कालimes । ते० कालimes । गुर्ता। वे० सं० २०४६। इस भण्डार।

878६, ब्रह्मचारास्त्रोत्रः ""| एव सं० १० । मा० ६३%४ इंच । जाया-सस्कृत । विषय-स्तोत्र । १० काल  $\times$  । वर्ष । वे० सं० २४६ । ज सम्बार ।

विशेष--धन्त में लिखा है- सब चंटाकर्शकस्य लिख्यते ।

४१४८. सौद्येलहरीस्तोत्र—भट्टारक कराद्रभुषणा । पत्र मं० १०। घा० १२≻८ दे च । भाषा— संस्कृत । विषय-स्तोत्र र० काल × । में० काल सं० १८४४ । पूर्ण । वे० सं० १८२७ । ट भण्डार ।

विशोष—-वृत्यावती कर्बंट में पास्वेताल चैरवालय मे भट्टारक मुरेन्ट्रकीति यामेर वालो ने सर्वमुख के पठनार्थ प्रतिलिपि की थी।

४१४१. सीँदर्येलहरीस्तोत्र\*\*\*\*\*\*। पत्र सं० ७४। बा० ६३,४५% इंच । आशा-संबद्धतः । विषय-स्तीत । र० काल × । से० काल सं० १८३७ आश्वा बुदो २ । पूर्ण । वे० सं० २७४ । ज प्रण्डार ।

प्रशिक्षर, स्युत्तिः......। यत्र सं०१ । मा०१२८४६ च । भाषा–संस्कृत । विषय⊷स्तवन । र०काल ४ । नै०काल ४ । पूर्णावेण सं०६०६ च मण्डार ।

विकोब---मगवान महाबीर की स्तुति है। प्रति संस्कृत टीका सहित है।

प्रारम्भ--

त्राता त्राता महात्राता मर्ता भर्ता जगरत्रम्

वीरो बीरो महावीरोस्त्वं देवासि नमोस्तुति ॥१॥

४१४३ स्तुतिसंग्रह<sup>......</sup>। यत्र सं∘२। मा० १०×४३ इ'च। नाया—हिल्ती। विषय-स्तोत्र । इ० कोल × । के० वाल × । पूर्ण । वै० सं० १२४० । आई मण्डार ।

४१४४. स्तुतिसंबर्धः । पत्र सं० र से १७ । बा० ११४४ इ.च.। श्राचा-सस्कृत । विषय-स्तात्र । र े काल ४ । से० काल ४ । सपूर्ण । वे० सं० २१०६ । द्व भण्डार ।

विशेष---पञ्चपरमेष्टीस्तवन, बीसतीर्व क्रुरस्तवन मादि है।

8१४.४. स्तोत्रसंग्रह्\*\*\* । पत्र तं० १। ग्रा० ११३,४५ इ'व । प्राथा-प्राकृत, संस्कृतः विवाद-स्वीतः। र०काल  $\times$ । सं

#### विशेष---निम्नलिक्ति स्तीत्र हैं।

| नाम स्तोत्र                            | कर्त्ता             | भाषा    |
|----------------------------------------|---------------------|---------|
| १. शान्तिकरस्तोत्र                     | <b>मृ</b> न्दरसूर्य | প্রাকুর |
| २. भयहरस्तोत्र                         | ×                   | ,,      |
| ३. लघुशान्तिस्तोत्र                    | ×                   | संस्कृत |
| <ol> <li>बृहद्शान्तिस्तीत्र</li> </ol> | ×                   | 29      |
| ५. प्रजितशान्तिस्तोत्र                 | ×                   | ,,      |
|                                        |                     |         |

२रा पत्र नहीं है। सभी व्वेताम्बर स्तोत्र है।

प्र१४६. स्तोन्नसम्हः'''''। पत्र सं० १० । मा० १२४७है इखा । आवा—संस्कृत । विषय—स्तोत्र । रे० कोल ः । तं० काल × । पूर्ण । वे० सं० १३०४ । का अण्डारं ।

### विशेष---निम्न स्तीत्र हैं।

- १. पद्मावतीस्तीत्र --- 💢 ।
- २. कलिक्ण्डपूजा तथा स्तोत्र -- ×।
- ३. चिन्तामणि पार्वनाथपुत्रा एवं स्तोत्र नक्सीसेन
- ४. पादर्थनावपूजा ×।
- ५. सहमीस्तीत्र पद्मप्रभवेत

 $m{y}(y_0, x_0)$  हां  $y_0 = y_0 =$ 

विभेय--निम्न संग्रह हैं- १. एकीबाब, २. विवापहार, ३. स्वग्रंसूस्तीत्र ।

 $y \in \mathbb{R}^n$  . स्तोत्रसंग्रह $\cdots$  ापण सं० ४६ । धा० ६ $\xi x \xi \in \mathbb{R}$  । यापा—प्राकुत, संस्कृत । विषय—स्तोण । र० काल x । ले० काल सं० १७७६ कार्तिक सुवी ३ । सूर्छ । वे० सं० १३२२ । धर जस्त्रार ।

# विशेष--- २ प्रतियों का विश्वरण है । विस्त संबह है---

| १. निर्वासकामान- | · × | ित्रं <b>नी</b> |
|------------------|-----|-----------------|
| २. भीपासस्तुति   | ×   | ्संसक्रम        |

×

३. पद्मावतोस्तवन वंच सहित

४. एकी भावस्तोत्र, ५. ज्यालामालिनी, ६ जिनपश्चरस्तोत्र, ७. लव्ध्मीस्तोत्र.

पाव्यमाध्यस्तोत्र

वीतरागस्तोच-- पदानंदि संस्कृत

१०. वर्ड मानस्तोत्र × ग्र

११. चौंसठयोश्ननीस्तोत्र, १२ शनिन्तोत्र, १३. शारदाष्ट्रक, १४. त्रिकालचौबीमीनाम

१५. पद, १६. विननी (ब्रह्मजिनदास), १७. माता क सोलहस्वप्न, १८. परम।नन्दस्तवन ।

सुकानन्द के शिष्य नैनसुका ने प्रतिलिधि की बी।

४१४.६. स्तोन्नमप्रक $\cdots$ ावत्र मं०२६। प्रा० ८ $\times$ ७ इंब। भाषा-मंस्कृतः। विषय-स्तोत्र । र० काल $\times$ । ले० काल $\times$ । पूर्णावे॰ सं०७६०। स्रायध्यारः।

विशेष---निम्न स्तोत्र है।

१. जिनदर्शनस्तुति, २. ऋषिमंडलस्तोत्र ( गौतम गराधर ), ३. लघुमातिकमन्त्र

Y. उपसर्गहरस्तोत्र, ५. निरक्जनस्तोत्र।

४१६०. स्त्रोत्त्रपाठसंग्रहः ""। पत्र तं० २२१। ग्रा० ११३×४ इंच । आया-सम्ब्रत, प्राकृतः विषय-स्त्रोत्र । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । ग्राप्तां । वे० सं० २४० । क्या भण्डार ।

विशेष-पत्र सं० १७, १८, १६ नहीं हैं। नित्य नैमिक्तिक स्तोत्र पाठों का संग्रह है।

४१६१. स्तोन्नसंग्रहः "ापत्र सं०२७६ । ग्रा०१०.८४है इ.च.। भ्रापा⊸संस्त्र । विषय⊸संत्र । र०काल × । ले०काल × । श्रपूर्णावे०सं०६७ । इस मण्डार ।

विशेष--- २४८, २४६वां पत्र नहीं है। साधारण पूजागठ तथा स्तुति संग्रह है।

४१६२, स्तोब्रसंब्रह्म ......। पत्र सं०१४३ । बा०११८४ इंच । बाषा–संस्कृत । विषय–स्तोब । ८० क्काल ⋉ । सं० काल ⋉ । बधुर्ण। वे० सं०१०६७ । का अध्वार ।

 $\chi$ १६६. स्तोत्रसंग्रह\*\*\*\*\*। यत्र सं•१६ । या ०५% ८% इंचः। भाषा—संस्कृतः। विषय—स्तात्रः। र० कास्रः  $\chi$ ां सं• तं ०१११। या वण्यारः।

४१६४. प्रति सं० २ । पत्र सं० १३ । ले० काल 🗴 । वे० सं० ३५४ । ऋ भण्डार ।

४१६४. स्तोत्रसंग्रहः .....। पत्र सं०११ । मा० द२४४ डंव । माया–संस्कृत । विषय–स्तोत्र । र० काला ४ । ते० काला ४ । पर्यो । वे० सं०२६० । इस अध्यार ।

विशेष---निम्म संग्रह हैं---

भगवतीस्तोत्र, परमानन्दस्तोत्र, पार्श्वनायस्तोत्र, घण्टाकर्णमन्त्र स्रादि स्तोत्रीं का संग्रह है।

४१६६. स्तीत्रसंप्रहः ""। यत्र सं∘ ८२ । सा० ११६ ४६ इ.ख. । आया–संस्कृत । डियय–स्तोत्र । र० काल ४ । से० काल ४ । दुर्स्स । वै० सं० ८६२ । इस सम्बर्स ।

विशेष-मन्तिम स्तीत्र प्रपूर्ण है। कुछ स्वीकों की संस्कृत टीका भी साथ में दी गई है।

४१६७ प्रति सं ०२। पत्र स० २४७। ले० काल ×। अपूर्ण । के० सं,० ०३३। क अध्वार ।

४१६८. स्त्रोज्ञयोठस्नेमह् """। पत्र सं०५७ । सा०१३imes६ इंच । आया—संस्कृत, हिन्दी । विषय—स्त्रोज । १० काल imes । ले० काल imes । सपूर्ता । वै० सं० ६३१ । क्रु अच्छार ।

विशेष--पाठों का संब्रह है।

४१६६. स्तोश्वर्समङ्\*\*\*\*\* पत्र सं००१। सा०११४८ इंच। भाषा-संस्कृत, शकृत। विवय-स्तोश । र०काल ४। ते०काल ४। पूर्ण। वे० सं००२६। इद्धाणकार।

विशेष -- मिस्न संग्रह है।

| नामस्तोत्र                       | कर्त्वा         | भाषा             |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| प्रतिक्रमरा                      | ×               | प्राकृत, संस्कृत |
| सामायिक पाठ                      | ×               | संस्कृत          |
| श्रुतमक्ति                       | ×               | श्राकृत          |
| तत्त्वार्थसूत्र                  | उमास्वाति       | संस्कृत          |
| सिक्रभक्ति तथा धन्य मत्ति संग्रह |                 | মান্তব           |
| स्वयंभूस्तोत्र                   | समन्तभद्र       | संस्कृत          |
| देवासमस्तीत्र                    | 99              | संस्कृत          |
| जिनसहस्रनाम                      | जिनसेनावार्य    | . 14             |
| भक्तामरस्तोत्र                   | मानतु गाचार्य   | ,,               |
| कल्यागुमन्दिरस्तोत्र             | कुमुद्दवनम      | "<br>"           |
| एकीभावस्तोत                      | वादिराज         | **               |
| सिविशियस्तीम                     | देवनन्दि        |                  |
| विवानह्याद्वस्तीत्र              | धन <b>क्र</b> य | . #              |
| <b>भूपालचतु</b> बिद्यातिका       | <b>जूपासक</b> ि | 19               |
| महिम्नस्तवस                      | जबकीर्श्त       | 20               |
| समकारण स्तोष                     | _               | . 33-            |
| SAME SOLA                        | विष्णुसेन       | *                |

| नाम स्तोत्र             | कर्ता        | भाषा    |
|-------------------------|--------------|---------|
| महर्षि तवन              | ×            | संस्कृत |
| ज्ञानांकुशस्तोत्र       | ×            | **      |
| वित्रबंधस्तीत्र         | ×            | 19      |
| लक्ष्मीस्तोत्र          | पद्मप्रभ देव | 99      |
| नेमिनाथ एकाक्षरीस्तोत्र | पं• शालि     | 17      |
| लयु सामाधिक             | ×            | **      |
| <b>वतु</b> विद्यतिस्तवन | ×            | **      |
| यमकाष्ट्रक              | भ० समरकीति   | •       |
| यमकबंध                  | ×            | **      |
| पार्श्वनाथस्तोत्र       | ×            | **      |
| वर्द्ध मःनस्तोत्र       | ×            | 11      |
| जिनोपकारस्मरणस्तोत्र    | ×            | ,,      |
| मह.वीराष्ट्रक           | भागवन्द      | 11      |
| लचुमामाधिक              | ×            | ,,      |
|                         |              |         |

४९७०. प्रति सं०२ । पत्र स० १२८ । ले० क.ल imes । वे० सं० ६२८ । क अण्डार ।

विशेष--- मधिकांश उक्त पाठो का ही अंग्रह् है ।

प्रहे**ं. प्रति सं≎ ३।** यत्र सं० ११६ । ले॰ कान ∴। ते॰ मं॰ ६२६ । का अध्हार । विकोच—उक्त पाठों के प्रतिरिक्त निम्नपाठ और है ।

| <b>बीरनायस्तवन</b>         | × | संस्कृत |
|----------------------------|---|---------|
| श्रीपार्स्वीजनेश्वरस्तोत्र | × | n       |

४९७२ स्त्रीत्रसंबह्स्णः । पत्र सं∘११७ । सा॰ १२३४७ इंचः आवा-संस्कृतः। विषय-स्तोतः। १० कालः × । ते० कालः × । पूर्वः। वै० सं० =२७ । क्र सम्बारः।

## विशेष---निम्ब मंग्रह है।

| नाम स्तोष               | कर्ता | भाषा    |
|-------------------------|-------|---------|
| प्रतिक्रमख्             | ×     | संस्कृत |
| सामाबिक                 | ×     | "       |
| <b>च</b> क्ति राठसँग्रह | ×     | **      |

| नाम स्तोत्र     | ৰূপা      | -       |
|-----------------|-----------|---------|
| तत्वार्थमूत्र   | उमास्वाति | संस्कृत |
| स्वयंग्रस्तोत्र | समन्तभद   | _       |

४९७३. स्तोन्नसंबहः'''''।यन तं०१०।मा० ११२,×७४ द्वाशा<del>यकः लंक</del>कः । विषय-स्तीनः। र०कालः×।ते०कालः×।पूर्णः।३०तं० ⊏३०।कः नष्यारः।

## विशेष--निम्न संग्रह है।

| नेमिनायस्तोत्र सटीक   | × | संस्कृत |
|-----------------------|---|---------|
| <b>ड व</b> क्ष रस्तवन | × | *       |
| स्वयंभूस्तोत्र        | × | 99      |
| चन्द्रप्रस्थतोष       | × | 27      |

#### विशेष---निम्न स्तोत्र हैं।

| कल्यागुमन्दिरस्तोत्र | कुमुदबन्द्र | संस्कृत |
|----------------------|-------------|---------|
| विवापहारस्तोत्र      | धनश्चय      | **      |
| सिद्धिप्रियस्त्रं न  | वेवमंदि     | _       |

४९७४. स्त्रोत्रसंग्रह्="-"। यत्र तं॰ २२। या॰ १२३ $\times$ १ $^{\circ}_{7}$  इंव । जायः—संस्कृतः । विषय—स्त्रोत्रः । र॰ काल  $\times$  । यूर्णः । वै॰ सं॰ २३ दः। इत्र जवदारः।

## विक्षेष-निम्न स्तीत्र हैं।

| एकी भाग                      | वादिराज | संस्कृत |
|------------------------------|---------|---------|
| सरस्वतीस्तोत्र मन्त्र सहित   | ×       |         |
| ऋषिमध्यसस्तोत                | ×       | 77      |
| मक्तामरस्तोत्र ऋदिमंत्र सहित | ×       |         |
| हबुमामस्तोत्र                | ×       | •       |
| <b>ज्यालामा</b> लिनीस्तोत्र  | ×       |         |
| चक्रं स्वरीस्तोच             | ×       |         |

. ४१७६. स्तोत्रसंब्रह्मामा पत्र सं०१४ । ब्रा० ७४४६ इ.च । भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र० काल ४ । के० काल सं०१ धप्रक्र माह सदी १ । पूर्ण । वे० सं०२३७ । ख्रा अध्यार ।

विशेष-- निस्त्र स्तोत्रों का संबह है।

ज्वालामालिनी, मुनीरवरों की जयमाल, ऋषिमंडनस्तीत्र एवं नगस्कारस्तीत्र ।

 $oldsymbol{S}^0$ . श्लोजसंग्रह......। पत्र सं०२४। ग्रा०६ $\times$ ४ इंब। शापा–संस्कृतः विषय–स्तीत्र। र०काल  $\times$ । ते०काल  $\times$ 1पूर्णं। ते० सं०२३६। इस सम्बद्धारः।

## विशेष---निम्न स्तोत्रों का संग्रह है।

| पद्मावतीस्तोत्र   | ×     | संस्कृत | १ से १० पत्र  |
|-------------------|-------|---------|---------------|
| वक्र व्वरीस्तीत्र | ×     | 77      | ११ से २० पत्र |
| स्वर्णाकर्वणविधान | महीधर |         | 28            |

प्टरेश्च, स्तोजसंग्रह" "") पत्र सं∘दरे। झा० ७३,४४ इ'च। जाया-हिन्दी। विषय-स्तोत्र। र० काल ×। पूर्ण। के० सं० दहेश क मण्डार।

४१७६. स्तोत्रसंसह"""। पत्र सं० २७ । सा० १०३,४४३ ईच । माया-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । २० काल  $\times$  । प्रत्यें । वै० सं० २८६ । क बच्छार ।

विशेष---निम्न स्तोत्र हैं।

भक्तामर, एकीभाव, विवायहार, एवं भूपालचुतुविकातिका ।

४१=०. स्तोत्रसंप्रहः....। पत्र सं∘ द से ४६ । घा० ६×६ इंच । भाषा-हिन्दी, संस्कृत । विषय्– स्त्रोत । र० कान × । ते० कान × । घपुर्ण । वै० सं० =६७ । क्र वण्डार ।

४९८९. स्तोत्रसंग्रह" ""। यत्र सं० २३ ते १४१ । झा० म×१ इंज । आया-संस्कृत, हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र० काल × । ले० काल × । झपूर्ण । वै० सं० मध्य क्र क्रव्यार ।

# विशेष---निम्न पाठी का संग्रह है।

| ्रनाम स्तोष                     | क्सी   | ৰাধা         |        |
|---------------------------------|--------|--------------|--------|
| पंचमंगल                         | रूपशंद | हिल्मी       |        |
| कलशविधि                         | ×      | संस्कृत      | मपूर्ल |
| देवसिद्धपूजा                    | ×      | _            |        |
| <b>शान्तिपा</b> ढ               | ×      |              |        |
| जिनेन्द्र वस्तिस्तोत्र <b>ः</b> | ×      | 30<br>हिन्दी |        |

| नाम स्तोत्र                 | कर्षा     |     | भाषा   |
|-----------------------------|-----------|-----|--------|
| कल्याग्।मन्दिरस्तोत्रभाषा   | वनारसीदाव |     | हिन्दी |
| वैनशतक                      | मूबरदास   | .1* | ,,     |
| निर्वाणकाण्डभाषा            | मगवतीदास  |     | 17     |
| <b>ग्कीभावस्तोत्रभाषा</b>   | मूषरदास ं |     | 27     |
| तेरहकाठिया                  | बनारसीदास |     | 29     |
| वैत्यबंदना                  | ×         |     | 99     |
| <b>अक्ताम रस्तोत्र माचा</b> | हेमराव    |     | 19     |
| पं <b>चकत्यारापूजा</b>      | ×         |     | 37     |

प्र१८२, स्तोत्रसंसह\*\*\*\*\*\*\*। पत्र सं∘ ६१। झा० ११×७३ इ'च। आया–संस्कृत-हिन्दी । विषय– स्तोत्र । र०काल ⋌ । ते०वाल ⋌ । पूर्णा वै०वं० ८६३ **। क कथा**र ।

# विशेष---निम्न प्रकार संग्रह है।

| निर्वा <b>सकाण्डश्रावः</b>  | नेया भगवतीयास  | हिन्दी   | बपूर्ल       |
|-----------------------------|----------------|----------|--------------|
| सामायिकपाठ                  | पं ॰ महाचन्द्र | 29       | पूर्ण        |
| सामाधिकपाठ                  | ×              | *        | बापूर्श      |
| र्वं चपरमेष्ट्रीगुर्ग       | ×              | *        | पूर्ण        |
| लचुसामायिक                  | ×              | संस्कृत  | ,,           |
| बार्हभावना                  | नवलकवि         | हिन्दी   | ,,           |
| इव्यसंग्रहभाषा              | ×              | 99       | बपूर्श       |
| निर्वा <b>गुकाण्डनाया</b>   | × .            | মান্থল   | पूर्ण        |
| चतुर्विशतिस्तोत्रभाषा       | मूषरवास        | हिन्दी   |              |
| <b>बीबीसदंडक</b>            | <b>बीमतराम</b> |          |              |
| परमानन्दस्तोत्र             | ×              | ,,<br>,, | मपूर्ण       |
| भक्तामरस्तोत्र              | मानतुं व       | संस्कृत  | <b>पूर्व</b> |
| कस्यारणमन्दिरस्तोत्रज्ञावा  | वनारसीयास      | हिन्दी   | ,            |
| स्वयंभूस्तोत्रभाषा          | वानतराम        |          | <br>20       |
| <b>एकी भावस्तीत्रश्राचा</b> | वृषरदास        |          | बपूर्श       |
| <b>बालोचनापाठ</b>           | ×              | -        |              |
| सिद्धिप्रयस्तोच             | देवनंदि        | संस्कृत  | *            |
|                             |                |          |              |

| ।'<br>नामं स्तोत्र  | कर्चा | भाषा   |       |
|---------------------|-------|--------|-------|
| विचापहारस्तोत्रभाषा | ×     | हिन्दी | वूर्ण |
| संबोधपंचासिका       | ×     | ,,     | "     |

४१=३. स्तीत्रसंबहुःःःः। पत्र सं• ४१ । बा० १०५×७ इ'न । भाषा-मस्कृत । त्रिवय-स्तीत्र । ग० काल 🗴 । ले० काल 🗴 । पूर्ण । जीर्ग । वै० सं० वह४ । 🖝 भण्डार ।

बिशेष---निम्न स्तीत्रों का संग्रह है।

नवग्रहस्तोत्र, योश्निनीस्तोत्र, पद्मावतीस्तोत्र, तीर्थक्टरस्तोत्र, सामाधिकपाठ शादि है।

प्रश्यप्त. स्तोत्रसम्हः....। पत्र सं० २४ । बा० १० १×४ ई डंब । भाषा-सम्कृत । विषय-स्तोत्र । र॰ काल × ⊦ले० काल × । पूर्ण । वे० सं० दह३ । इन अण्डार ।

विशेष-- भक्तामर ग्रादि स्तोत्रों का संग्रह है।

४१=४. स्तोत्रसंग्रह<sup>.....</sup>। पत्र सं० २६। ग्रा० ६३,४६ इ.च.। श्रावा–सम्कृतः । हन्दः। विषय–स्तवनः। र० काल ×। ले० काल ×। प्रपूर्ण । वै० सं० घ१२ । इस भण्डार ।

४१८६. स्तोत्र---आचार्य जसवंत । पत्र सं० १। घा० २५ . ५ इंच । आषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र॰ काल 🗴 । ले० काल 🗴 । पूर्ण । वै० सं० ८११ । इ. अध्यार ।

४१८७. स्तोत्रपुजासंप्रहु\*\*\*\*\* । पत्र सं ० ६ । बा० ११×५ इ.च । भाषा-हिन्दा । विषय-स्तात्र पूजा । र• काल × । ले॰ काल × । अपूर्ण । वै॰ सं॰ द६० । इट भण्डार ।

४१८म. स्तोत्रसंब्रह..... पत्र सं० १३। ब्रा० १०४८ इ'तः भाषा-हिन्दी विषय-स्तोत । र० काल × । ले ० काल × । अपूर्ण । वे ० में ० यय है । इस अध्यार ।

४१८६. स्तोत्रसंग्रह ..... एव सं० ७ मे ४७ । आ० ६०८ इव । आया-सम्हत । विषय-स्तात्र र० काल 📈 । ले० काल 🗶 । अपूर्ण । वै० सं० बदद । 🖝 भण्डार ।

४१६०. स्तीत्रसंप्रहु\*\*\*\*\*\* पत्र सं• ६ से १६४ मा० ११९८५६ इ.च । भाषा—hस्कृत । विषय— स्तीत्र । र॰ काल 🖈 । ले॰ काल 🗙 । अपूर्ण । वे॰ सं॰ ४२६ । च भण्डार ।

विशेष---निम्न स्तोत्र है ।

| एकीभावस्तोत्र                     | वादिराज     | শ্ <b>ৰু</b> ন |  |
|-----------------------------------|-------------|----------------|--|
| कल्या <b>ण्</b> मन्दिरस्तोत्र     | कुमुबबन्द्र | "              |  |
| प्रतिप्राचीन है। शंस्कत टीका सकित |             |                |  |

प्रति प्राचीन है। मंस्कृत टीका सहित हैं।

प्रश्रेश, स्तोत्रसमह<sup>क्काला</sup>। यत्र सं∘ २ मे ४०। बा० द×४३ इ'च । बाला-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र• काल < । ने• काल × । पुरुष । वै• सं० ४३०। च जण्डार ।

४९६२. स्तोत्रसंबद्धः भागवन गॅ०१४ । बा० ८३४ ४३ इ'व । जावा-संस्कृत । विवय-स्तोत्र । र० कात ८ । वे० काल गॅ०१८४७ जेवेह सुदी ४ । पूर्ण । वे० गॅ०४३१ । च जम्बार ।

#### विजेष---निम्न संग्रह है।

| ŧ. | सिद्धिप्रियस्त्रोत्र    | देव <sub>न</sub> दि <sub>,</sub> . | संस्कृत |
|----|-------------------------|------------------------------------|---------|
| ۶. | कल्यारामन्दिर           | कुमुदयन्यायार्थ                    | *       |
|    |                         |                                    | 79      |
| ₹  | अक्ता <b>मरस्तो</b> त्र | भानत् नाचार्य                      | •       |

प्र१६६, स्तोत्रसंप्रह\*\*\*\*\* । वज गं० ७ में १७ । झा० ११×८३ इ'च । जाया—संस्कृत । विषय—स्तोत्र । र० काल ४ । ले० धाल ४ । सपूर्ण । वै० सं० ४६२ । च सम्बार ।

प्रशेष्ट स्तोत्रसम्ब्रह\*\*\*\*\*\*\* । यत्र सं०२४ । या०१२×७३ इंचा नाया-हिन्दी, शक्कत, व्यवस्था। विषय-स्तात्र । र०काल × । वे०काल × । यूर्गी। वे०सं०२१६३ । ट अण्डार ।

४१६४, स्त्रीप्रसंग्रहःःःःः। यत्र सं० ४ ने ३४ । ग्रा० १४५३ इ.च । बादा-संस्कृत । विदय-स्तीच । रः कार्य ४ । नः काल सं० १८७४ । कपूर्ण । वे० सं० १८७२ । ट अण्डार ।

४८६६ स्तांत्रसंप्रहु\*\*\*\*\*\* । पत्र गं० १५ ते ३४ । घा० १२४६ ६ व । आवा—संस्कृत । विषय—स्ताध । र० काल ४ । गं० काल ४ । घपूर्ण । वं० सं० ४३३ । वा अध्यार ।

# विभेष-निम्न संग्रह है।

| मामायिक बडा      | *        | संस्कृत | वपूर्व |
|------------------|----------|---------|--------|
| सामायिक संबु     | ×        |         | पूर्व  |
| महस्रताम यचु     | ×        | 19      | 99     |
| सहस्रनाम बढा     | ×        | 19      | n      |
| ऋषिमंडलस्तोत्र   | ×        | **      | ,,     |
| निर्वासकाण्डगावा | ×        | ì       |        |
| नवकारमञ्ज        | · ×      | ,       | :      |
| बृहद्तवकार       | ×        | शपभ स   |        |
| बीतरागस्तोत्र    | पद्मनीवि | संस्कृत | _      |
| जिमपंजरस्ती व    | ×        | ·<br>** |        |

| - 1 | 🗥 नाम स्तोत्र 🔧           | कर्त्ता | <b>মাৰা</b> |    |
|-----|---------------------------|---------|-------------|----|
|     | क्यावती बक्र स्वरीस्तोत्र | ×       | **          | ** |
| 1,  | वक्षपंजरस्तीत्र ।         | ×       | 39          | 77 |
|     | <b>हनुमानस्तोत्र</b> ्    | ×       | हिन्दी      | ** |
|     | <b>ब</b> डावर्शन          | ×       | संस्कृत     | 17 |
|     | भाराधना                   | ×       | প্রাকুন     | *  |

विशेष--निम्मलिखित रहीत्र हैं।

एकीमाव, मूपालबीबीसी, विदापहार, नेभिगीत मूधरहत हिन्दी में है ।

ु ४१६⊏. स्तोत्रसंग्रह्\*\*\*\*\*\* पत्र सं०७ । झा० ४६ ४६३ इंच । जाया—संस्कृत । विषय-ानाय ः र० काला × । ते० काला × । पूर्ण । वे० सं०१३४ । क्ला प्रकार ।

#### निम्नलिखित स्तोत्र हैं।

| नाम स्तोत्र      | कर्त्ता | भाषा    |
|------------------|---------|---------|
| पादर्व नाथस्तीज  | >       | संस्कृत |
| वीर्यावलीस्तोत्र | ×       | *1      |

विशेष--ज्योतिषी देवो में स्थित जिनचैत्यों की स्तृति है।

| नके स्वरीस्तीत्र | ×       | <b>संस्कृत</b> |        |
|------------------|---------|----------------|--------|
| जिनपञ्जरस्तोत्र  | कमलप्रभ | 99             | घपूर्ग |

- श्री रुद्रपश्चीयवरेख गन्छः देवप्रभाषायेपदाञ्जलेसः ।
- ' वादीन्द्रवृद्धामस्मिरेष जैनो जियादसौ कमलप्रभास्यः ।।

 $8828. स्त्रोत्रसंग्रह*******। यत्र सं० १४। या॰ ४५×३५ डंब । याया-संस्कृत । विषय-स्त्रोत्र । र० क.स. <math>\times$  । ये० काल  $\times$  । ये० सं० १३४। क्क सम्बार ।

| नवगस्ताव        | पचात्रसदव |   | सं <b>स्कृ</b> त |
|-----------------|-----------|---|------------------|
| नेमिस्तोच -     | ×         |   |                  |
| पद्मावतीस्क्रोत | ×         | , | 39               |

स्तोत्र साहित्य ी

४२०० स्तोत्रसंग्रह्णाः । पत्र सं०१३। सा०१३ प्रथ्न इंच। जावा-संस्कृतः। विवय-स्तोतः। ए० काल  $\times$ । से० काल  $\times$ । पूर्ण। वै० सं०६१। खप्पकारः।

विशेष---निस्तिविश्वत स्तोत्र 🖁 ।

एकी भाव, सिद्धिप्रिय, कस्यालामन्दिर, मक्ताबर तथा परवानावासीय ।

४२०१, स्तोजनुजासंबद्धः''''''। पन तं∘ १६६ । धा० ६३,४६ ई'व । आर्था–संस्कृते । विषय–स्तोज । र०काल × । ते०काल × । दुर्खा दे० सं० १४१ । आर विष्यार ।

विशेष---स्तांत्र एवं पूजामी का संबह है । त्रति ग्रहका बाक्ष एवं सुर्वर है ।

४२०२. स्तोत्रसंबहः\*\*\*\*\*। युक्त कं ३३ । बाक ४३,४६३ वर्षा | कावा-संस्कृत | विवेध-स्तोष । रक् काल ४ । सक्काल संक १६०२ । पूर्ण । के लंक २६४ । यह कावार ।

विशेष--पद्मावती, ज्वालामालिनी, जिनपन्तर मादि स्तोत्रों का संबद्ध है।

४२०३. स्त्रोत्रसंब्रहु\*\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०११ ते २२७ । मा≎ ६६४५ इ**वा** । प्राथ⊢संस्कृत, ब्राह्नतः विषय⊶स्तोत्र । र०काल ४ । ते० राल ४ । मनूर्यो । वे० सं०२७१ । स्त्रक्षमार ।

विशेष---बुटका के रूप में है तथा प्राचीन है।

४२०५. स्त्रोत्रसंग्रहः<sup>........</sup>।यत्र सं∘१४ । सा•१४६ इ**व** । माणा—सैस्कृतः । विषय—स्तोत्र । र० काल × । ले∘काल × । पूर्तः । वै० लं∘२७७ । स्न प्रस्वार ।

विभीय---भक्तामर, नश्यासमित्र स्तोत्र धादि हैं।

४२०४. स्त्रोश्रद्भय\*\*\*\*\*\*। यद सँ०२१। सा०१०४४ इक्षा। याषा—संस्कृत । विषय—स्तोच। र० स्थास  $\times$ । ने० साथ  $\times$ । पूर्ण। दे० सँ०२२४। स्थासक्वर्षर ।

विशेष--कल्यारामन्दिर, भक्तामर एवं एकीशाँव स्तोत्र हैं।

४२०६. स्वर्धभूरतीत—समन्तभद्वाचार्य। पत्र तै० ४१ । बा० १२३/४३) र'व । जाया—संस्कृत । विषय-स्तोत्र । र०काल × । ते० काल × । बपूर्ण । ते० ६० ६४० । कृष्णवार ।

> विशेष—प्रति हिन्दी टब्बा टीका सहित है। **इसका** दूसरा नाम जिनवतुर्विद्याति स्तोत्र मी है। ४२०७. प्रति सं०२। यस सं०१ं६। ते० काल सं०१७४६ ज्वेह दुवी १३। वे० सं०४३४। स्व

विवोष---कामराज ने प्रतिशिषि की वी । इसी मण्डार में दो प्रतियों ( वै० वं० ४३४, ४३६ ) सीर हैं।

मच्दार ।

ं ≺्ब्स. प्रति संब है। पंत्र संव २४ | तेव काल ×। देव संव २६ | खा अप्टार । विशेष—संस्कृत टीका सहित है। ४२०६. प्रति संव ४ । पत्र संव २४ | तेव काल ×। सपूर्ण | देव संव १४४ । व्य अध्दार । विशेष—संस्कृत में संतेतार्थ दिये गये हैं।

४२१०. स्थयंभूस्तोत्रटीका--प्रशासन्द्राचायै । पत्र सं० ४३ । ब्रा० ११×६ इश्च । जाया-संस्कृत । विवय-स्तोत्र । र० काल × । से० काल सं० १८६१ वंगसिर सुदी ११ । पूर्ण । वे० सं० ८४१ । क्र अध्वार ।

४२११. प्रति सं०२ । पत्र सं०११६ । ले० काल सं० १९१४ पीत्र दुवी १३ । वै० सं००४ । उत्र जण्डार ।

विशेष—जनुषुक्तताल पर्किया चौचरी चाटलू के मार्चत श्रीलाल पाटनी से प्रतिलिपि कराई। ४२**१२. स्वयंशुस्तोत्रटीका**™™ावत्र सं÷३२ । मा० १०×४३ ईव। मापा—संस्कृत । विषय--स्तोत्र । रे० काल × । ले० काल × । मञ्जूर्ण । वै० सं० ८०४ । व्य मण्डार ।



# पद अजन गीत धादि

प्रेश्रे, श्रातावातीचोडाल्या—श्रिमः। पत्र सं २ । मा० १०४४ दश्ची वाका-शिल्यी । विषय-नीठ । १० कास ४ । ते० कास ४ । पूर्ण । वै० सं० २१२१ । व्या भण्डार ।

विश्रोच — राजा जैसिक ने भववान नद्वाचीर स्वामी से अपने आपको सनाय कहा वा उसी पर बार ठावाँ में प्रार्थना की नसी है।

 $\chi$ २१ $\chi$ , क्रमाधीयुक्ति सक्ष्माय $\cdots$  । तत्र संज्यः । आर् १० $\chi$ ४३ दश्च । जाना-हिन्दी । विचन-गांत । र० काल  $\chi$  । ते० काल  $\chi$  । पूर्ण । वे० संज् २१७३ । का सम्बार ।

प्र२१ स. बहुँतकचीडाक्षियागीत—विश्वत्न विश्वत् (वित्यर्ग) ......। पत्र तं∘ १। मा० १०४४} इक्र । माना-हिली : विषय-मीत । र० काल × । ले॰ काल १६०१ मासोज सुदी १४ । पूर्व । वै॰ तं॰ व४४ । स्व भवार ।

#### विशेष--- आदि अन्त माग निव्न है---

पर्टाना पर्वासन्य विनर्वत वर्गसिस ।

पर्टानक प्रतिवर परीव मसि पुषरीय वर्गीस ।।१।।

पीपर्दे वृजनीतवरी नननाते, कहिति संबंध उसाहे ।

सर्हतिक प्रतिवर निगमत भीषत , जिन ते तारी वित कीषत ।।२।।

निज नात स्वा उपसेस , निजन कारीय विसेस । ।३।।

पीहा नगरा नयरी जरलीवर समकापुरि सनतार ।

पत्र तिहाँ विषदारीय युरत नाम पुनियार ।।१।।

पीपर्द प्रतिवर्ग क्या नियार, सर्हनक नाम प्रयान ।।१।।

पार क्या क्या क्या विस्त की, सरिहार क्यार क्यार ।

पार क्या क्या क्यार की, सरिहार क्यार क्यार ।

पीपर्व क्या क्यार क्यार की, सरिहार क्यार क्यार ।

पीपर्व क्यार क्यार क्यार की, सरिहार क्यार क्यार ।

पीप्र क्यार क्यार क्यार की, सरिहार क्यार क्यार ।

पीप्र क्यार क्यार क्यार क्यार स्वीत क्यार स्वार ।

ध्यसनपास सादम बसी जी सादिम सेवे निहार । इरिंग मान ए सनि परिहरी जी, मन समरइ नवकार ।।१६।) सिला संबारत गावरमा जी, सूर किरता धनि तार । सहइं परीसह साहसी जी, हे,दइ भवना पाप ॥५७॥ समतारस माहि भीनतउ जी, मनेधरतउ सुभ ध्यान । काल करी तिशी पामीयत जी, सुंदर देव विमान ॥४०॥ सुरग तला सुख भोगवी जी, परमार्शव उनास । तिहां थी चिव विल पामेरमइ जी, प्रमुक्रमि सिवपुर वास ॥५६॥ धरहंनक िमते घरइ जी, धंत समय नुभकारा । चनम सफल करि ते सही जी, पामइ परम कल्यारा ।।६०।। श्री सरतर गच्छ दीपता जी, श्री जिनचंद मुश्लिस । जयवंता जग जारतीयइ जी, दरसरा परमारांव ।।६१।। श्री ग्रुख सेखर ग्रुख निलंड जी, बावक श्री नयरंग। सासु सीस भाषद मराइ जी, विमलविमय मतिरंग ।।६२।। ए संबंध सुहायउ जी, जे गावइ नर नारि। ते पामइ सुख संपदा जी, दिन दिन जय जयकार ॥६३॥ इति धरहंनक वउढालियागीतम् समाप्तम् ॥

संबद् १६८१ वर्षे कासु नुवी १४ दिने बुधवारे पंडित श्री हवीसिंहगाँवांदाव्यवर्षकं।सर्गामाधारंत्रस क्यारंगवृत्तना लेखा । श्री ग्रुदनकनपरे ।

४२१६. व्यादिजिनवरस्तुति—कमलकीचि । पत्र सं० ५। धा० १०६४५ इंच। आया-मुजराती । विवय-मीत । र० काल ४ । से० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० १८७४ । ट्र अच्छार ।

विशेष-- रो गीत हे दोनों ही के कर्ता कमसकीरित हैं।

४२१७. चादिनाथगीत—युनिद्वैमसिकः । वन सं०१। झा० ६२४४३ दंचा बावा–हिन्दी । विषयं– गीता । र० काल सं०१६३६ । ले० काल ४ । दे० सं०२६३ । छ अध्यार ।

विशेष---माषा पर युजराती का प्रमान है।

४२१ स. व्यादिलाय संस्थानिय\*\*\*\*\*\* पत्र ते १ । मा॰ १५४४ दश्च । त्राया-हिन्दी । विवय-मीत । र० काल ४ । ते० काल । पूर्ण । वै६ वै० वृश्देद । आहं ज्ञावार । प्र-१६. च्यादीश्वरविक्वात्तिः । विषयः तै० १ । बा० १३ ४४३ इचा। जोषा-हिन्दी। विषय-गीतः। र०काल सं० १४६२। ले०काल सं० १७४१ वैद्याल सुदी ३ । बचुर्ताः दे० तै० १४७ । छाज्यकारः।

विशेष--- प्रारम्भ के ३१ पदा नहीं हैं। कुल ४५ पदा रचना में हैं।

धन्तम पच---

पनरवासिट्ट जिनशूर प्रविचन पद पाथी ।

बीनतदी कुलट पूर्णीयां बासुमस बाँह दशम दिहातै मनि बैराने इम मस्तीया ॥४६॥

४२२०. कृष्युवासविक्षास—भी किरानसाक्ष । पत्र सं० १४ । सा० व×१३ वश्र । भाषा—हिन्दी । विवय-पद । र० कात × । ते० कान × । पूर्ण । वै० सं० १२द । इक जण्डार ।

४२२२. गुरुस्तवल-भूष्यःदास+पत्र सं० १। मा॰  $- c_0^2 \times c_0^2 \neq \pi$  । प्राथा-हिन्दी+विषय-गीत+रः काल  $\times$ । प्रार्थ+वे० सं० १४५ । क नव्यार+

४२२२. चतुर्विराधि तीर्थेकुरस्तकन — देमकिसकास्पि शिष्या व्यार्गाद् । पण सं०२ । मा० ५३ ४४५ ८ आहाः भाषा—हिन्दीः । विषय—गीतः । र०कास सं०१ ४६२ । कै०कास 🗴 । पूर्वी । वै०सं०१ ६८३ । ट मण्डारः । विकोय—प्रति प्राचीन हैं ।

४२२३ चन्याशतक—चन्याबाई । यत्र तं० २४। बा० १२४८ई वृंचा जाया-हिली । विषय-स्वर । रः काल ४ । ते० काल ४ । पूर्स । वै० तं० २२३ । क्यु बच्चार ।

विशेष---एक प्रति सौर है। चंत्रावाई ने ६६ वर्ष की उन्न में स्थाप्तस्था में रचना की ची जिसके प्रचान म रोग टर होगवा था। वह प्यारेनान धनीगढ़ (उ० प्र०) की स्रोटी बहित ची।

 $\gamma$ ः २४. चेताना सञ्काय—सम्बद्धानुर । वन सं $\circ$  १ । घा० २ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$  इंच । वाया—हिन्दी । विच $\phi$ नीत । र $\circ$ कान  $\times$  । ते $\circ$ कान सं $\circ$  १०२२ माह सुवी  $\times$  । पूर्ण । वे $\circ$  सं $\circ$  २१७५ । क्षा व्यवसर ।

g=2. चैत्यपरिपाटी $\cdots$ ा पत्र सं $\circ$  ?। सा $\circ$  ११ $^2_*$  $\times$  $^3_*$   $\times$  सा $\circ$  माना $\circ$   $\circ$  निवय $\circ$  नीत । र $\circ$  नात $\circ$   $\times$  । सं $\circ$  नात $\circ$   $\times$  । पूर्व ।  $\circ$ 0 सं $\circ$  १२ $^2_*$  $\times$ 1 स्तु नात्रप्त । प्राप्त ।  $\circ$ 0 सं $\circ$ 0 १२ $^2_*$  $\times$ 1 स्तुर्व ।  $\circ$ 1 सं $\circ$ 2 सं $\circ$ 2 सं $\circ$ 2 सं $\circ$ 3 सं $\circ$ 4 सं $\circ$ 5 सं $\circ$ 5 सं $\circ$ 5 सं $\circ$ 6 सं $\circ$ 7 सं $\circ$ 

४२२६. चैत्यवंतना \*\*\*\*\*। पत्र सं० १। बा० ६×८३ दश्च । भाषा—हिली । विषय—पर । र० काल  $\times$ । प्रवर्ण । वै० सं० २८५ । यह जण्यार ।

श्वरणः चौक्तिसी जिलल्युति—सिमायंद् । एव सं० १ । मा० १०४४ई दश्च । जावा—हिन्ती । विवय-गीत । ए० काल × । ते० काल × । ते० काल सं० १७६४ वैत्र दुवी १ । दुवी । वे० सं० १०४४ । क व्यवार ।

४२६वः . चौचीससीमेंबुरतीमेंपरिचयः\*\*\*\*\*। पत्र र्व.०१। धा० १०२४५२ १७६। माना-हिन्दो । विश्व-स्थव । १० काम 🗴 । पूर्वः । वे० वं० २११० । क्षं क्षेत्रोर ।

प्रेन्द्रस्, चौबीसतीधेक्करस्तुति—ज्ञाह्यदेव । यत्र सं०१७ । धा०११३/४५ दंव । आपा—हिन्दी । विवय-स्तावन । र०काल × । से०काल × । पूर्ण । वै० सं०६४१ । का मण्डार ।

विशेष---रतनवन्द पांड्या ने प्रतिलिपि की थी।

४२२०, चौवीसीस्तुति\*\*\*\*\*। यत्र सं०१४ । बा० द×४ इका । भाषा—हिन्दी । विषय—स्तवन । र० काला सं०१९०० । ते० वाला × । पूर्छ । वे० सं०१२६ । व्हायण्डार ।

४२३१. चौजीसतीर्थक्रूरवर्धनः.....। पत्र सं०११ । बा०६२४४३ इका। जापानहिन्ती । विषय-स्तवन । र०काल ४ । के०काल ४ । पूर्ण । वे० सं०१४०३ । ट जण्डार ।

४२३२. चौबीसतीर्थक्करस्तवन—जुराकरस्य कासतीशाका। पत्र सं० ८। मा० १४४ई इंच । मावान हिन्दी । विवय-स्तत्रत्र । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वै० सं० ४४७ । च नण्डार ।

४२२३२. जलस्द्री—राम्सङ्ख्या।पत्र सं०१।मा०१०३४६२ इंच। माषा-हिन्दी।विषय-स्तवनः र०कास ४।ते०कास ४।पूर्णावै०सं०१२०।इकमण्डार।

४२२४. जम्बूकुमार सब्साय'''''''। यन सं०१ : मा० ६५४४५ रखा : माया-हिन्ती : विषय--स्तवन । र०काल × । ते०काल × । पूर्णा वै० सं०२१३६ । का मण्डार ।

४२२४. जयपुर के मंदिरों की वंदना—स्वरूपचंदापत्र सं०१०। बार १८४३ रखा। भागा-हिन्दी। विषय-स्तवन। ए॰ काल सं०१८१०। वैल्काल सं०१८४७। पूर्ण। वेल सं०२७८। प्राप्त

४२३६. जिलासकि — हर्षकीचि । पत्र सं०१। मा०१२४५६ इंव । बाला-हिन्दाः, त्रेयस्-स्तवनः। र०काल ×। ले०कालं ×। पूर्णः । वै०सं०१८४३ । स्म सम्बारः।

४२२७. जिनप**वीसीय घन्य संबद्धः ः**।। पत्र गं० ४। या० ८३४६ इ.स.। शाया–हिन्ती। विषय–स्ततन। र०काल ४। ते०काल ४। पूर्णीवे० सं०२०४। इस्ताबहार∣

४२२=. **ज्ञानपञ्चमीरतवन—समयपुन्दर**। पत्र सं०१। ग्रा० १०४४ हुन्द। भाषा-हिन्ती । विषय-स्तवन। र० कान ४। ने० कास सं०१७८४ आवस सुदी २। पूर्ण | वै० सं०१८८४। **स्त्र** भण्यार।

४२३६. सत्त्वही श्रीश्रन्दिरञीकी......। पत्र सं०४ | सा० ७५४४ दशाः । जाया-हिन्तोः । विषय-स्तवतः । र० काल ४ | ते० काल ४ | पूर्वः । वै० सं० २३१ । क सम्दारः ।

४२४०. स्म्रांकिरियातुषोदालया'''''''। पत्र सं० २। बा० १०४४ ६ व । आया-हिन्ती । विषय-गीत । र० काल ४। मे० काल ४। प्रपूर्ण । वै० सं० २२६६। व्य अध्यार । विशेष--- प्रारम्ब-

सीला सामनि भॅकर डास---

रमती बरासे मीस नमानी, प्रत्युमी सतपुर दाया रे ।
कांभ्यरिया न्द्रिय ना प्रत्यु माता, उसटे मान सवाया रे ।।
वानियल वंदो दुनि कांभ्यरिया, संसार सदुष के तरियो रे ।
सवल साझा परिचा मन तुने, औक रक्क करि चारियो रे ।।२।।
वहतपुर नकरपुन राजा, बदनसेन सत राखी रे ।
तस तुन परन चरम बादुरी, किरत जास कहाखी रे ।।

मोजी दाल अपूर्ण है। फांमरिया गुनि का वर्शन है।

४२४१. समोकारवर्षीसी—ऋषि ठाकुरसी। यत्र सं०१। श्राः १०४४ इ.स.। आयो*नीन्याः* 'यग्य-लोत्र।र०काल सं०१८२६ साराह सुदी १। ते०काल ४। पूर्ण।वै०वं०२१७८।ऋ सम्बद्धाः।

प्र२९२. तबाखुकी स्रयसास-स्थार्यादकुनि । पत्र तंत्र १ । सात्र १०६४४ इ'व । साथा-हिन्दी । विवय-मात् । ए० काल ४ । मे० काल ४ । पूर्ण । वे० संत्र २१७० । का सम्बार ।

प्रश्नरे दर्शनपाठ—जुद्धसन। पत्र लं॰ ७ । सा॰ १०×४६ दंव । माया-हिन्दी। विवय-स्तरन। ८० काल ् । ले॰ काल × । पूर्ण । वे॰ लं॰ २८व । क जब्दार।

 $\chi \times \chi \times \chi$ . युर्गमपाटस्तुति\*\*\*\*\*\*\* पण सं $\sigma \times 1$  स्ना $\sigma \times \chi \times \chi \times \chi \times \chi \times \chi \times \chi$  काल  $\chi \times 1$  के काल  $\chi \times 1$  सपूर्ण 1 वें सं $\sigma \times 1$  स्पूर्ण 1 वें सं $\sigma \times 1$  सपूर्ण 1 वें सं $\sigma \times 1$  सप् $\sigma \times 1$  सप $\sigma \times$ 

विमेष--- प्रारम्भ बोहा---

रह नेमा जामे हुवा संबत्त सरव संबोग । बाठ सहस सबस्त बरो गोमकार नहा बोग ।।१।। सहस सठारा साथ वो स्रवाया बातीस हुवार । बोटार बुनिवर विचरण्या रा सार ।।२।।

बसुदेव राजा डाकरा देवाकील संगजात ॥६॥ कर्मण सु देव का तला था राजा के उलहार । बार्ची युक्त भी तेन का जावड संबद्धार प्रधा 5,0

सावर्ता सुध बावरो देस मझतमी नाम । वेमेरशावरा स्वामी जी करावो बीच वीच ।।१।।

कटबसाम---

वेच की तलाइ बंदण बंदगर जमी थी नेम जिलेसगर।
गन्यला साथा न देव गर कारकालाया इस प्रस्तीतार।।
गन्यला साथा न देव गर कारकालाया इस प्रस्तीतार।।
गन्यला साथा ने देवी नर उंगा रहा छ नगर नीहान रे।
क्वताःगण्डाछ काव वातास्त्रीर छुटी हो हुद तलीए पार रे।।२।।
क्षमम बाव बोहास्त्री जनत्यो र फल में हुन्ती हो बेहना कायरे।
क्वाया माहा तो नाव रही रे देव तो लोवन तीरपत न वापरे।।३।।
धीवकी तो सावान छ दिला करी र पाछा बाइ छ बाहीनो बाहारे।
धीवकी तो सावान छ दिला करी र पाछा बाइ छ बाहीनो बाहारे।
धीवकी तो सावान छ दिला करी र पाछा बाइ छ।।।।।
धाको तो पाल्यो भी नेवगीर एतो छहु वारा बावरे।
धाक्या माही सासुं परेरे जाएं। मां स्वारे दुटा मानरे।।।।

६ व्याय---

मरकी तांव क्षोको समाना नगर मकारा,
सुद्दमांना रोजे फ्लारे मांल नगरक कंदार ।
स्था मालक बहु दोधा देवकी मनरा द्वा काह न राजी ॥
दूरकुरुत्त ए डान ज आवा तीज चोच उसही ए साजी ए ॥६॥
दित की देवकी की दाल सुरु ।।०॥ स्ट्रमुखी ॥

स्तवस सुनीमाल खावडा चेतराम ठाकरका वेटा छोटाका से बांच पढें न्यासू जया कोग बायक्यो । सिती देखाल नहीं १४ में० १८०४।

हे बक्की की डाल — रतनचन्दकृत और है । प्रति गस गई है। कई प्रश्न मह होगये हैं : पहने में नहीं

र्पान्तम---

मुख गाया जी मारवाड मकार कर जोडि श्तनबंद भरी ।।१०।।

४२५६. द्वीषायनडाळ $-्युग्यसागरसूरि। एव सं०१। सा०१०३<math>\times$ ४३ दश्च। भाषा-हिन्दी पुज रातो। विषय-स्वयन। र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । पूर्ण। वै० सं०२१६४। क प्रध्यार।

अद्भुक्तः नेमिनाथ के नवसङ्कला—विवोदीलाल । यन सं०१। सा०१६६८६ स्था। साथा—हिन्सः विवय-स्तुति । र० काल सं०१७७४। ते० काल सं०१८२२ गंगीयर पुत्ती २ | वे० सं०१४। स्ट्र सम्बार । विवेद---वीद्र में प्रतिकृति हुई ती। सम्बन्धनी करेतरह गोल विवयत स्ता है। ४२४८. प्रति सं० २ । पत्र सं० २२ । ते० काल 🗴 । ते० सं० २१४३ । ट पण्डार । विशेष — लिख्या मंगल फीजी दौलतरामजी की कुकाम पुत्र्या के मध्ये वोपसाना । १० पत्र से प्राये नेमिराखलपणीसी विनोदीलाल कृत भी है ।

४२५६. नागभी सबस्ताय— विनयच्च । पत्र सं०१ । मा०१०४४ई इंच । भाषा—हिन्दी । विषय— स्तवन । र० कान ४ | के कान ४ | प्रपूर्ण । वे॰ सं०२२४६ । व्यायव्यार । विनेष—केस्ल १९१ पत्र है ।

ग्रन्मि--

ब्रापण बांधो बाप भोगवे कोण पुर कुण चेता । संजय लेह गई स्वर्ण पांचयें बजुही नादी न वेरारे ।।१६।। भा०॥ महा विदेह मुक्ते जाली मोटी गर्भ वसेरा रे। विजयवंद जिज्ञपर्य ब्रास्थों सब दुक जान परेरारे ।।१६॥ इति नागची सङ्ख्या कृषामणे सिक्ति।

४२४०. निर्वासकासकास्मित्र असम्बतीदास । एव सँ० व । सा० व×४ इ'व । माण-हिनी । विषय-स्तृति । र० काल सं० १७४१ । से० काल × । पूर्ण । वै० सँ० ३७ । स्न सम्बार ।

४२४१. नेसिसीत—पासचन्दा । यत सं० १ । बा० १२३ $\times$ ४६ इ च । जावा—हिन्दी ) विषय-स्तवन । र० कान  $\times$ । ल० कान  $\times$ । पूर्ण । वै० सं० १८४७ । द्वा सम्बर्गर ।

४२४२. नेसिराजसतीकी कोड़ी\*\*\*\*\*\*। पत्र तं॰ १। बा० ६%४ इंच। जाया-हिन्दो । विदय-स्तोत्र । र० काल  $\times$ । ल० काल  $\times$ । पूर्वा। वै० सं० २१७७। का जण्डार ।

8२४. ने मिराजमती शीत—द्वीतरसक्ष । पण तं॰ १ । मा॰ १ $\frac{1}{2}$  $\times$ ४ इक्ष । माथा—हिन्दी । विषय—गीत । र॰ काल  $\times$  । ते॰ काल  $\times$  । पूर्ण । वै॰ सं॰ २१३१ । का वण्यार ।

४२४४. नेमिराजसतीगील—हीरानस्य । पत्र सं० १ । सा० ६३ $\times$ ४ १ व । याषा-हिन्दी । विषय-गीत । र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । पूर्ण । वे० सं० २१७४ । का वण्डार ।

बुरतर ना वीर बोहिसोरे, पान्यो नर जवसार।
सालइ जन्म नहारिस भोरे, कोइ करपारे वन नाहि विचार।।१।।
नित राषो रें पंत्रपुरे ने रंग क सेवोरे बीए। बाल्यो।
पुन रनक्यो रे संवम न संगक बेतो रे बिल प्रास्त्री।।
सरिहंत वेब सरावाहयोजी, रे बुर नक्या की साव।
पर्वे केवलालो नासीन, ए समस्त्रित के रतन जिस सावह ।।३।।

711 "

पहिलो समक्ति सेवीय रे, जे छे धर्मनो मूल। संजम सक्ति बाहिरो, जिए मास्यो रे तुस संडए। तुलिक ।।४।। तहत करीन सरदहो रे, जै मालो जलनाय। पाचेइ बास्तव परिहरी, जिम मिलीइ रे सिवपुरनो साथक ॥१॥ जीव सहजी जीवेवा वांछिरे, मर्ख न वांछे कोइ। भागस राखा लैखाया, तस वायर रेहराजी मत कोइ ।।६।। बोरी सीजे पर ताली रे, तिसा ती लागे पाप। भन कंचएा किम् चोरीय, जिए बांधइ रे भव भवना संताप क ॥७॥ मजस अकीरत सा भव रे, पेरे भव दूख धनेक। कुड कहता पामीइ, काइ झाखी रे मन माहि विवेक ॥८॥ महिला संग धुइ हर, नव लख सम जुत । कुरा सुल काररा ए तला, किम काजे रे हिस्या मतिवत ।।६।। पुत्र कलत्र घर हाट भरि, समता काजे फोक। जु परिगह डाग माहि छै ते छाडरै गया बहुना लोक ।।१०।। मात पिता बंधव सुतरे, पुत्र कलत्र परवार। सवार्थमा सह की सगा, कोइ पर भव रे नही राखणहार ।।११।। श्रंजुल जल नीपरे रे, खिरा रे तुटइ शाउ। जाइ ते बेला नहीं रे बाहुडि जरा वालरे थीवन ने भाड ।।१२।। ब्याबि जरा जब लग नहीं रे, तब लग धर्म संभाल ! भारा हर वस बरसते, कोइ समर्थि रै बाधैगोपाल क ।।१३।। धलप दीवस को पाहुए। रे, सदू कोइए। संसार। एक दिन उठी जाइबज, कवसा जासाइ रे किसा हो अवतारक ।।१५।। कोष मान मामा तजी रे, लोभ मेधरक्यो लीगारे। समतारस मनपुरीय वली दौहिलो रे नर प्रवतारक ।।१६।। मारंग खाडा अन्तमा रे पीउ संजम रसपूरि । सिंद बंधु से सहु को बरो, इस बोलै ससज देवसुरक ।।१७।।

बात बुमवारही जिला वाइततमा ।) समयविज्ञहजी रा नंद हो, जैरागी माहरी जन लागी हो नेम जिलांद सू जावद कुल केरा बंद हो ॥ बात० ॥१॥

वेव चला खह ही बुभ जीशोबता (देवता)
तेती न चढह बेत हो, कैदक रे बेत म्हामत हो ॥ बालन ॥२॥
कैदक बीत करह नर नारनह नांमह तेतींखदूर हर हो ।
वाके हक बन बातें बालें बात, कक बनवाली करह ।
(कट ) क्लट लहह भरपुर हो ॥३॥

तु नर मोह्यां रे नर माना तरी, तु जग बीनवयान हो । गोजोबनवती ए सुंदरी तजीड राजुल नार हो ।।४।। राजल के नारिश्यों उद्वरी यहतीड सुकति नफार । हीरानंद संदेग साहिया, जो बी नव न्हारी बीनतेडा सबधारि हो ।।४।।

प्र२४ ह. नेमिराजुलासक्साबः च्याना सं०१। बा॰ ६४४ इंच। भाषा –हिन्दी। विषय–स्तात्र। र०कान सं०१ स्पर्देचैत्र च्याने के काला ४ । दूर्सा दे०सं०२ १८४ । ब्याभण्यार।

 $x^2$ . प्रमुपरमेष्टिल्सवन—जिलसम्म सूरि । पत्रः सं०२ । बा० ११% ६ व । जावा-लिस्ते । विषय-स्तवन । र० कालः  $\times$  । से० कालः सं०१ दश्कः | पूर्णः । वे० से० देवसः । स्राप्तमारः ।

४२.५७. यद्—महीव शिवलाला । पत्र तं० १ । झा० १०×४३ इंव । आया-हिन्दी । विवय-स्तोत्र । र०काल × । तं०काल × । पूर्ती । वै० सं० २१२० । चर्मच्यार ∤

> विशेष -- पूरा पर निन्न है --सा जन ने का तेरा बंधे ।।सा०।)

जैते पंजी वीरत वसेरा, शोजरे होय सवेरा ।।१।।
कोबी र कर वन जोक्या, ते वरती में नाता ।
क्रांत समै चनला की वेला, उर्या वाबा राहो खाबारे ।।२।।
ऊंचा र नहल बंलाये, जीव कह रहा रेला ।
चल गया हुंस पढी रही कावा, नेय कतेवर वेला ।।३।।
नात पिता यु पतानी रे चारी, तील चन जोवन सांया ।

करी कमाइ इसा भी धाया. उलटी पुत्री सोइ ! मेरी २ करके जनम गमाया, जलता संक न होइ ।।५।) पाप की पोट वसी सिर लीनी, हे मूरल भोरा। हलकी पोट करी तु बाहै, तो होय कुटुम्बर्ध न्यारा ॥६॥ मात पिता सुत साजन मेरा, मेरा धन परिवारो । मेरा २ पडा पुकारै चलता, नही कछु लारी ।।७।। जो तेरा तेरे संग न चलता, भेद न जाका पाया । मोह बस पदारथ बीराखी, हीरा जनम गमाया ।।<।। मांख्या देखत केते चल गए जगमें, मालह भापुही चलएता। बौसर बीता बहु पछतावे, मासी बु हाथ मसलगा ॥१॥ धाज कर धरम काल कर, याही व नीयत धारे। काल अवांगो घाटी पकडी, जब क्या कारज सारे ॥१०॥ ए जोगवाइ पाइ दुहेली, फैर न बारू वारी ) हीमत होय तो ढील न कीजै, कूद पड़ी निरधारी ।।११।। सीह मुले जीम मीरगली आयो, फेर नइ खटला हारी। इस दीसदंते मरस मुले जीव, पाप करी निरधारो । १२।। सुगर सुदेव धरम कु सेवो, लेवो जीन का सरना। रीय सीयलाल कहे भी प्राणी, ब्रातम कारज करणा 118311

#### गडतिम

```
इन्स्रद्भ पदसंबद्धः पण सं० प्रश् बा० १२×५ दश्च । भावा-हिन्दो । विवय-भनन । ६० काल × । बपूर्यो । वै० सं० ४२७ । क मण्डार ।

प्रस्थ पदसंबद्धः पण सं० १ । ते० काल × । वे० सं० १२७३ । का मण्डार ।

विवेय — शितुकत साहब संवताः । ।

इसी भण्डार में २ पवसंबद्ध (वे० सं० १११७, २१३० ) और है ।

प्रद् . पदसंबद्धः । । । पत्र सं० ६ । ते० काल × । वे० सं० ४०५ । क मण्डार ।

विवेय — इसी मण्डार में ११ पवसंबद्ध (वे० सं० ४०४, ४०६ ते ४१५ ) तक और है ।

प्रदृ . पदसंबद्धः । । । ते० काल × । वे० सं० ६०६ । या मण्डार ।
```

४२६२. पदसंग्रह.....। पत्र सं० १२ | मे॰ काल × | वै॰ सं॰ ३३ | मा मण्डार ।

विशेष—हमी मण्डार में २७ पदसंबह ( वे॰ तं॰ ३४, ३४, १४८, २३७, २०६, ३१०, २८६, ३००, ३०१ से ६ तक, ३११ में ३२४) घोर हैं।

नोट-वि॰ मं॰ ३१ वर्षे मे जयपुर की राजबंशावलि भी है।

४२६३. पदसंब्रह..... । पत्र सं• १४ । से• कास 🗴 । वे• सं• १७६६ । ट अण्डार ।

विजेष--इसी भण्डार मे ३ पदसंग्रह ( वे० सं० १७१२, १७४३, १७४६ ) ग्रीर हैं।

नोट--वानतराय, हीराचन्द, भूधरदास, दौलतराम धादि कवियों के पद हैं।

५२६५, यन्संब्रह्ण्णःः। यत्रः सं०३। सा०१० $\times$ ४६ इंच। जाला-हिन्दी। विषय-यद। र० काल $\times$ । ने० कान $\times$ । पूर्ण। के० सं०१४७। क्का जण्डार।

विशेष---केवल ४ पद हैं---

- १. मोहि तारी सामि अव सिंघुते।
  - २. राजुल कहै तुमें वेग सिवावे।
  - ३. सिडचक वंदी रे जयकारी ।
  - वरम जिलेसर निहो साहिबा
     वरम घरम उपनार वाल्हेसर ॥

प्र२६ ४. पदसंसद्वर\*\*\*\*\*। पत्र सं• १२ मे २४। सा• १२×७ इ'च। जावा—हिन्दी। विचय–पद। र• काल ४। ले॰ काल ४। सपूर्णी। वे॰ सं॰ २०००। ट जम्बार।

विशेष—भागवन्द, नयनमुल, वानत, जगतराम, बङ्गराम, जोषा, बुषजन, साहिवराम, जगराम, लास क्लतराम, फ्लांकुराम, सेमराज, नवल, गूचर, चैनविजय, जीवस्त्रवास, विश्वयुष्ण, मनोहर धार्षि कवियों के पद हैं।

४२६६. पदसंग्रह—वद्यसम्बन्द्। पन सं०१६। धा० १×६३ दश्च। आया–हिन्दी । विषय-पद। र०काल ×। ते०काल ×। ब्रमुर्स । कै० सं०१४२६ । इटकच्चार ।

विवोध---उत्तम के छोटे २ पर्दोका संबह है। पदों के ब्रारम्भ में रागराविवयों के नाम भी दिये हैं।

४६६७. पद्संसङ्— त्र० कपूर्वन्द । पर्वतं १ । सा० ११३,४४३ इ.स. । नाया-हिन्दी । नियस— स्तोत । र० काल × । ते० काल × । दुर्ल। दे० ते० २०४३ । द्वासम्बार ।

४२६म. पद्—कैंद्रारमुखाव । पत्र सं० १ । मा० ७ $\times$ ४२ हैं व । नावा-हिन्ती । विषय-मीत । र० कान  $\times$  । ते० कान  $\times$  । पूर्व । ते० सं० २२४१ । का सम्बार ।

विशेष---प्रारम्भ-

श्रीधर नन्दन नयनानन्दन सांबादेव हमारो जी ।

दिलजानी जिनवर प्यारा वो

दिल दे बीच बसत है निसदिन, कबड़ न होबत न्यारा वो ।।

9२६३. पदसंबद्ध—चैनसुस्ता। यत्र सं०२। बा० २४ $\times$ ३२ इंच। बाया-हिन्दी। विषय-पद। र $\alpha \times 1$  काल  $\times 1$  तर्छ। वर्छ। वैठ सं०१७५८ अध्यार।

४२-७०. पदसंसह— अध्यक्षम् झावझा। पत्र शं∘ ४२। झा० ११×४१ इंच । भाषा–हिन्दी विषय– यह। र∙काल सं∘ १८-७४ झावाड सुदी १०। ले० काल सं० १८-७४ झावाड सुदी १०। पूर्ण। वे० सं० ८३-७३ क भण्यार।

विशेष--- प्रन्तिम २ पत्रों में विषय सूची दे रखी है। लगभग २०० पदो का संग्रह है।

४२७१, प्रति सं०२ । पंत्र सं०६० । ले० काल सं०१८७४ । ते० सं०४३८ । क भण्डार ।

४२.५२. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १ से ४० । ते० काल 📐 । सपूर्ता । वे० सं० १६६० । ट भण्डार ।

४२७६. प**र्संगह—हेवालक्का** । एक सं० ४४ । बा० १×६ र्हे इ<sup>.</sup>च । भाषा—हिन्दी । विषय-पद भजन । र० काल ४ । ते० काल सं० १०६६ । पूर्णी वि० सं० १७११ । ट भण्डार ।

विशेष—प्रति प्रटकाकार है। विभिन्न राग राश्चिमों से यद दिये हुये है। प्रथम यत्र यर लिखा है- आं वेचसागरणी सं० १०६६ का वैचाक युदी १२। मुकाम वसने नैराबंद |

४२७% पदसंग्रह—दौलतराम । पत्र चं०२० । घा०११४७ इ'च । माथा-हिन्दी । विषय-पद । १० काल × । के० काल × । कपूर्ल । के० सं० ४२६ । कः जण्डार }

४९-७४. पर्दसीमह— मुक्तका। पत्र सं०२६ सं६२ । सा०११३,४८ इ'व । भाषा–हिल्दी । विषय– पद जनमे । र०काण ४ । जे०काले ४ । समूर्ती। कै० सं०७६७ । इस सण्डार ।

प्र२७६. पर्वसंबह— सागचन्द्र । पत्र तै० २५ । बा० ११% ७ ६ व । जाया–हिन्दी । विदय-पद व भजन । र० कांस X । ते० कांस X । पूर्णी । दे० सं० ४३१ । क मध्यार ।

प्रमुख्क, प्रति संक द | यत्र संक ६ | लेक काल 🗶 | केक संक ४३२ | क अम्बार |

विशेष-धोड़े पदों का संग्रह है।

४९०-व्यः पत्⊶सम्बर्कवेद् । यत्र सं०१ । सा०६×४६ दंव । वर्षिा-हिस्यो । र०काल × । से० काल × । पूर्ण। वै० सं०२२४२ । व्याप्रकार । विशेष —प्रारम्भ-

### पंच ससी मिल मीहियो जीवा,

## काहा पानैयो तु भान हो जीवा ।

समको स्युत राज ॥

४२-७६ । यहसम्मह— संग्रलास्त् । पत्र सं० १० । मा० १० हे×४३ इ.च । नाचा—हिन्दी । विवय—पद व चवन । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० ४३४ । व्ह जण्यार ।

प्र२००, पदसंग्रह—साश्चिकचंद् । पत्र सं० ४४ । सा० ११×७ इ'च । त्रावा—हिन्दी । विवय-पद व भवत । र० काल × । नं० काल सं० १९४६ बंगसिर बुदी १३ । पूर्ण । वै० सं० ४३० । क अव्दार ।

४२८१. प्रति सं> २ । यत्र सं० ६० । ते० काल × । वे० सं० ४३८ । का अण्डार ।

् प्रर=२. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६ । ते० काल × । मपूर्ण । वे० सं० १७१४ । ह अण्डार ।

 $y \sim 3$ . पहसंग्रह—सेवकः । पत्र सं०१ । आ ० ०३ $\times$ ४ इंव । आवश्नाहिन्दी । विवय-पद । रक्ता  $\times$  । नेर्फ काल  $\times$  । पूर्मी । वैरु सं० २१६० । ट अध्वार ।

विशेष -- केवल २ पद है।

४२८४. पदसंग्रह—हीराव्यक्त् । वच तं० १०। आ० ११×इ इञ्च । भाषा—हिन्दी । विवय-न्यव व भवन । र० काल × । ते० काल × । पूर्णे । वै० सं० ४३३ । कः अवदार ।

विशेष--इसी अण्डार में २ प्रसियां ( कै० सं • ४३५, ४३६ ) शीर हैं।

४२-४. प्रति संट २ । पत्र सं० ६१ । ते० काल × । वे० सं० ४१६ । क अण्डार ।

 $ext{ ४२०६. यद व स्तोत्रसंग्रहः*****। यत्र तं॰ ६८ । धाः १२२,<math> ext{$\times$}$  दंव । जाया-हिन्दी । विवय-संग्रह । रंक काल  $ext{$\times$}$ । तं॰ काल  $ext{$\times$}$ । तं॰ काल  $ext{$\times$}$ । वंश भक्षार ।

विमेच---निम्न रचनाओं का संग्रह है।

de

| नाम                            | कत्ती    | भाषा | पत्र |
|--------------------------------|----------|------|------|
| पश्चमञ्जल 🗸                    | , कपकर 🗸 | शिली | =*   |
| सुयुवशतक                       | विश्ववास | **   |      |
| जिनवसमञ्जल                     | धेवगराम  | 20   | Y    |
| जिन <b>गु</b> राप <b>की</b> सी | 29       | ,,   | _    |
| प्रवर्धी की स्कृति             | पूजरकास  |      | -    |

| नाम                   | कर्त्ता             | भाषा   | 42 |
|-----------------------|---------------------|--------|----|
| एकीभावस्तोत्र         | मूदरदास             | हिन्दी | 14 |
| बज्जनाभि चलवर्णिकी भा | वना "               | "      | _  |
| पदसंग्रह              | मारि <b>गकच</b> न्द | *      | ¥  |
| तेरहणं वपबीसी         | 27                  | 99     | ** |
| हुंबावसर्पिसीकासदोष   | 99                  | 91     | ** |
| भौबीस दंडक            | दौलतराम             | "      | 12 |
| दशबोलपत्रीसी          | चानतराय             | "      | 20 |

४९८७. पार्स्वलिमगीत--- झाजू (समयसुन्दर के शिष्य)। पत्र सं०१ । झा० १००५ डश्च। मापा--हिन्दी। विषय-गीत। र०काल ×। ते०काल ×। पूर्ण। ते० सं०१८६ । इस प्रष्टार |

४२८८. पारर्वनाथ की निशानी—जिनहर्ष। पत्र सं∙ ३। प्रा०१०४४ इंच। भाषा-शिन्दी। विचय-स्तरम । र॰ कान ४। ते० कान ४। पूर्ण। दे० सं∘ २२४७। इस अण्डार।

प्रारम्ब--

सुस संपत्ति दायक सुरनर नायक परतिस पास जिगादा है। जाकी खुवि कांति धनोपम घोषम दिवनि जागा दिखंदा है।।

erform...

तिहां सिधायावास तिहा रे वासा दे नेवक विसवदा है। षयर निसासी पास कलासी ग्रुस जिनहर्ष गावदा है।

प्रारम्भ के पत्र पर कोच, मान, माया, लोभ की सज्झाय दी हैं।

४५.म.६. प्रति सं० २ । पत्र सं० २ । ते० काल मं० १८२२ । ते० सं० २१३३ । का अवहार । ४२६०. शर्रवनाश्चनीपर्द्र—पं० लालो । पत्र सं० १७ । प्रा० १२१/४१३ इ.स. । आसा-हिन्दी ।

विवय-स्तवसः। र० काल सं० १७३४ कालिक सुदी। ले॰ काल सं० १७६३ ज्येष्ठ बुदी २। पूर्ण। वे० सं० १६१८ । द भूष्णरः।

विशेष---ग्रन्थ प्रशस्ति-

संबद्ध सत्तरासे बीतीस, कार्तिक सुक्र पक्ष सुम्म दीस । नौरंग तप विक्की सुनितान, सबै नुपति बहै विरि साख ।।२६६।। नागर बाल वेस सुम ठाम, नगर बसाइटो उत्तम बान । सब बालक पूजा जिनवर्ग, करें मिल पाने बहु सर्व ।।२६७।। कर्मक्रम कारण चुनहेत, पावर्वनाथ चौपाँ सचेत । पंडित लाखो लाख तजाव, नेवो वर्म लखो नुजवान ॥२६८॥ मावार्म जी महेन्द्रकोर्ति पावर्वनाथ चौपाँ संपूर्ण ।

अट्टारक देवेन्द्रकीलि के विष्य पांदे दयाराम सोनीने बहुारक महेन्द्रकीलि के बासन में विक्की के अर्यासहपुरा के देऊर मे प्रतिनिधि की थी।

४२६१, पारवेनाथ जीरोञ्चन्द्रसत्तरी\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०२ । घा० १४४ इंव । जागा-हिली पखा । विषय-स्तवन । र० काल ४ । ने० काल सं०१७५१ वैद्याल बुदी ६ । पूर्ण । जीर्ण । वै० सं०१ ८६४ । इस अच्छार । ४२६२, पारवेनाथस्तवन\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०१ । घा०१०४४३ इंव । जावा-हिली । विषय-स्तीत्र ।

रु० काल 🗴 । ले० काल 🗴 । पूर्मा । वै० सं० १४८ । छु अण्डार ।

विशेष-इसी वेष्ट्रन में एक पार्श्वनाथ स्तवन और है।

प्र२६६ पार्श्वनाधस्तीत्र $\cdots$ ापन सँ०२ । आरा० ०३ ४७ ६ च । भाषा-हिन्दीः। विषय-स्तीकः। २० कान  $\times$ । ने० कान  $\times$ । पूर्वा वै० सँ० ७६६ । द्वा घण्डारः।

४२६४. वन्द्नाजन्वद्री—विडारीदासांपत्र सं०४ । सा० ६×७ ६ व । भाषा⊢हिन्दी । विचय— स्तदन । र०काल x । पूर्ता। वे० सं०६१३ । च जण्डार ।

४२६४. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४ । ते० काल × । वे० सं० ६२ । व्य अण्डार ।

४२६६. यन्द्रनाजसङ्गी—बुधजन । पन सं० ४ । धा० १० $\times$ ४ इ'च । नाया-हिन्दी । विषय्-स्तवन । र० काल  $\times$  । न० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० २६७ । क जण्डार ।

४२६७. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३ । ले० काल × । वे० सं० ४२४ । क अण्डार ।

४२६६. बारहलाड़ी एवं पढ़ '''''''। पत्र तं० २२। बा० ५ $\frac{3}{6}$  $\times$ ४ इंच। बाया-हिन्दी । विषय-स्कुट । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० ४५ । ऋ बच्चार ।

४२६६. बाहुबसी सकस्त्रय—विसलकीर्ति । पत्र सं० १ । मा॰ ६ $\frac{2}{3}$  $\times$ ४ इ'व । नाया-हिन्दी । विषय—स्तोव । र॰ काल  $\times$  । वे॰ काल  $\times$  । वे॰ सं० १२४४ ।

वियोव-व्यामसुन्दर इस पाटनपुर सङकाय भीर है।

.४२००. अक्तिपाठ—पत्राक्षाक्ष चौधरो । पत्र तं० १७६। बा० १२×५ इंच । जाया—हिन्ती ∤ विचय— स्पृति । र० काल × । ते० काल × । पूर्ता । दे० सं० ४४६ । क्र जच्चार ।

विशेष--निम्न अस्तिमां है।

स्वाध्यावपाठ, सिद्धअक्ति, श्रुतअक्ति, वारित्रअक्ति, घोवार्थअक्ति, योगभक्ति, वीरभक्ति, निर्वाणअक्ति धौर भैदीक्वरभक्ति ।

४३८१. प्रति सं0 २ । पत्र सं0 १०६ । लेक काल × । तेक संव १४७ । क मण्डार ।

प्रदे•२. आसिक्साङ\*\*\*\*\*\* । पत्र सं• १० । स्रा० ११२,×७२, इंब । धाषा-हिल्दी । विषय-स्तोत्र । र० काल × । २० काल × । प्रर्ण । ३० सं॰ ६५६ । इ. सण्डार ।

४२,६२ भजनसंबद्ध— लयन किया । पत्र सं० ४१ । या० १४४ हुई वा प्राया—हिन्दी । विषय-पद । रुकाल ४ । ते० काल ४ । युर्ला । जीर्ला । वै० सं० २४० । ह्रा चण्डार ।

४२०४. सक्देवी की सब्काय-ऋषि लालकार । पत्र सं० १ । घा० द2×४ इंच । भाषा-हिन्दी । विषय-स्ततन । र० काल सं० १८०० कालिक बुदी ४ । ले० काल ×ा पूर्ण | वे० सं० २१८७ । का पण्डार ।

४६०४, महाबीरश्री का चौदाल्या—ऋषि सालवन्द । पत्र सं० ४ । द्वा० ६१८४६ इंच । भागा-हिन्दी । विषय—स्तोत । र० काल × । ने० काल × । पूर्ता । वै० सं० २१८३ । द्वा गण्डार ।

प्रदेवहं, सुनिसुम्रतिवासी— देवामका। पत्र सं०१ । मा०१०३×४६ डक्का। भाषा–हिन्दी । विषय– स्वयम । र०काल × । वेर्∘काल × । पूर्वी । वे०सं०१ = ६७। का अध्यार ।

प्रदेष्कः राजारानी सब्काय  $\cdots\cdots$ । यत्र सं $\sigma$  १। या $\sigma$  ६ $\frac{1}{2}$  $\times$ ४३ रक्क। आया-हिन्दी । विषय-स्तोत्र । र $\sigma$  काल  $\times$  । त्र्र्ल । वे $\sigma$  सं $\sigma$  २१६६ । क्का अव्यार ।

 $8 t^2 - t$  संबद्धाःस्तवन  $\cdots$  ) पत्र सं॰ t । बा $e t \times t$  , इंत्र । आवा हिन्दी । विषय-tतवन । र० काल  $\times$  । दूर्यी । वेट सं॰  $t^2 - t$  । ब्रामण्डार ।

विशेष--रांडपुरा ग्राम में रचित ग्राविशाय की स्तुति है।

४९०६. विजयकुमार सम्भाय—ऋषि लाल्लाच-वृ। यत्र लंक ६ । झा० १०४४ ३ इ.च.। मापा— हिन्दी।विषय—स्तवन । रक्काल संक १८६१ । लेक काल संक १८७२ । पूर्णावेक संक २१६१ । क्या सम्बद्धार |

विशोध — कोटाके रामपुरानें बन्ध रचनाहुई। पत्र ४ ने आयो स्कूलभद्र सरकाथ हिन्दी में और है। जिसकार० काल सं॰ १८६४ कॉलिक सुदी १४ है।

४३१०. प्रति सं० २। पत्र सं० ४ । ले० काल × । ने० लं० २१८६ । अप्र अध्वार ।

४३११. विनतीसंग्रह""""। पत्र सं० २ । झा० १२४१, इंचा आलश-हिन्दी । क्षिय-स्तवन । र० काल ४ । ते० काल सं० १८११ ) पूर्ण । वै० सं० २०१३ । इद्य तण्डार ।

विशेष---महात्मा शम्मूराम ने सवाई जयपुर में प्रतिलिपि की वी ।

४४१२. विनतीसंग्रह—ऋद्यदेवा। पत्र सं० ३० । ग्रा० ७३/४ इ दंवा भाषा-हिन्दी। विषय-स्तवन। र० काल ४। ले० काल ४। दुर्षो। वे० सं० ११३१। इस वण्डार।

विशेष---मासूबह का भगड़ा भी है।

इसी भण्डार में २ प्रतियां ( के सं० ६६३, १०४३ ) घीर है।

४३१३ प्रति सं०२ । पत्र सं०२२ । ले० कास × । वै० सं०१७३ । आ मण्डार ।

×३१४. प्रति संट ३। पत्र सं० १६। ले॰ काम ×। वै॰ लं॰ ६७८। इ अध्दार।

४३१४. प्रति सं० ४ । यत्र सं० १३ । ते० काल सं० १८४८ । वै० सं० १६३२ । ट सम्बार ।

४३१६. बीरअक्ति तथा निर्वाख्यक्षकिः ""| पत्र सं०६ | ब्रा०११×५ इंव | अव्या-तिन्दी | विषय− स्ततन । र० काल × । ने० काल × । पूर्ण । वै० सं०६६७ । क वस्त्रार |

y३२०७. शीतलानाथस्तवन— ऋषि लालाबन्दांगण सं०१। सा०१×४२ इंगः नामा—हिन्दी। विगय-स्तवनः । र०काल $\times$ । मे०काल $\times$ । पूर्णः। वै० सं०११६४ । **कालकारः।** 

विशेष-- प्रतिम-

पूज्य भी जी दोसतराय जी बहुद्रुग् धनवागी । रिवलास जी कीर जीडि बीनवें कर खिर चरखागी ॥ सहर नाथोपुर गंवन् पंचावन कालीय सुवी जागी । भी सीतस जिन कुग गांवा बति उसात बाखी ॥ सीतवन ॥१२॥ ॥ इति बीतसनाय स्तवन संदुर्श ॥

४३१८. श्रेयांसरसवन—विजयसानसूरि । यम सं∘ १। बा॰ ११६४६३ इ'व । आया—हिन्दी । विषय–स्तवन 1 र० काल × । ने० काल × । पूर्ण । वे० सं० १०४१ । इस अध्यार ।

४२१६. सतियोडी सक्काय—ऋषि स्रजनस्थानी । यम सं०२ । सा०१०×४३ इ.सा। पापा-हिन्दी पुजराती । विषय-स्तोम । र०काल × । वे०काल × । यूर्श । जीर्ला । वे०सं०२२४६ । स्थानस्वर ।

विशेष--- मन्तिम नाग निस्न है---

इतीयक सतियारों ग्रुए कह्या ये सुरा सौभको । उत्तम पराएगी सजनत जी कहुइ:.....।१४॥

विन्तामिं पार्वनाथ स्तवन भी दिया है।

. ४३६०. सम्माय (चौष्ड चोक्रां)—व्यक्ति राष्ट्रपुष्ट् । पत्र तं० १। ब्रा० १०४४३ इक्षा । आया– हिन्दी । विषय–स्तोत्र । र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्वां । वे० तं० २१०१ । व्यावस्थार । ४३२१. सर्वाधीसिद्धस्यकामः ""। पत्र सं०१। घा०१०×४३ डबा। माया–हिन्दी। विषय-स्त्रयन । र०काल ×। ले०काल ×। पूर्णावेश सं०१४७। इद्धा सम्बद्धार।

विशेष-पर्यु वर्ण स्तृति भी है।

४३२२. सरस्वतीकाष्ट्रकः'''''' पत्र सं०३ । झा० ६×७३ इ'च । आचा-हिस्सी । विषय-पूत्रा । र० कोल × । से० काल × । पूर्ण । वै० सं० २११ । ऋ जण्डार ।

४३२३. साञ्चवंदना—आस्थिकचन्द् । पत्र नं ०१ । मा० १० $^2_4$  $\times$  $^2_2$  इख । भाषा-क्रियी । विषय-स्तवन । १० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० २०४४ । ट मण्डार ।

विभेष---वितास्वर धाम्नाय की साधुवंदना है। कुल २७ पद्य हैं।

% २२४. साधुर्यद्ता—पुरवसागर । पत्र सं० ६ । बा० १०४४ इच्च । जावा-पुरानी हिन्दी । विषय-स्तवन । र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्णी वे० सं० ८३८ । च्या भण्डार ।

४१६४. सारचौबीसीमाचा—पारसदास निगोत्या। पत्र मं∘ ४७०। घा० १२३,४७ टंन । आपा हिन्दी। विवय—स्तुति। र० काल सं० १६१६ कॉलिक मुदी २। ले० काल सं० १६६६ चैत्र मुदी ५। पूर्णा। वै० म० ७६५ । क लम्बार।

४३२६. प्रतिसं•र।पत्र सं•५०५ । ले॰ काल सं० १६४६ वैशाल सुदी २ । वे० सं• ०६६ । इट भणवार ।

४३२७. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ५७१ । ने० कान × । वे० सं० द१६ । क अण्डार ।

४२२८. सीताडाला $\cdots$ ापत्र सं०१। सा० ६ $\S{\times}{x}$  दक्का। भाषा-हिन्दीः विषय-ननवनः x० काल x। सं० काल x। पूर्णावै० सं०२१६७। इस भण्डारः

विमोध-फतेहमल इत बेतन ढाल भी है।

४३२६. स्रोबहस्ततीसम्बायः'''। पण सं०१। या० १० $\times$ ४ $\frac{3}{5}$  इंच । आषा-हिन्दः । विषय्-स्तथन । ए० कास  $\times$ । ए० कास  $\times$ । पूर्ण । वै० सं०१२१६ । क्य सम्बार ।

४६२०. स्यूलअब्रसक्साय'''''''। पत्र सं०१। प्रा०१०%४ इख्राः। मात्रा-हिन्दीः । विषय-स्तवनः। र०कानः  $\times$ । क्रेणः। वे०सं०२१०२। क्षा जण्डारः।



# पूजा प्रतिष्ठा एवं विघान साहित्य

४३३१. ऋंकुरोपस्पृक्षिश्च— इन्द्रमंदि । पत्र सं०१४ । बा० १४४५ इका । भाषा-संस्कृत । विषय-प्रतिद्वादि का विधान । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वे० सं०७० । का अध्वार ।

विशेष-पत्र १४-१५ पर यंत्र है।

४२३२. ऋंकुरोपत्तिविधि— एं० झाशाधर । पत्र सं० ३ । मा० ११×५ इझ । भाषा—संकृत । विषय— प्रतिद्वादि का विधान । र० काल १३वी सताब्दि । ने० कान × । मपूर्त्ता । वै० सं० २२१७ । इस मण्डार ।

विशेष-प्रतिष्ठापाठ में में लिया गया है।

४३३३. प्रति सं०२ । पत्र मं०६ । ते० काल × । ब्रपूर्ण । वै० सं०१२२ । इह यण्डार । ।वशेष—प्रति प्राचीन है। २रा पत्र नहीं है। संस्कृत में कठिन शक्वों का वर्ष दिया हुमा है। ४३३४. प्रति सं०३ । पत्र सं०४ । ते० काल × । वै० सं०३१६ । इत्र प्रण्डार ।

४३३४. ऋंकुरोपस्य्विधि\*\*\*\*\* । पत्र सं०२ ते २७ । झा०११५४४३ इंत्र । जाया–संस्कृत । विदय– प्रतिकृदि काविधान । र०काल ⋉ । ले०काल ⋉ । झपुर्सा । वै० सं०१ । इस जण्डार ।

विशेष--प्रथम पत्र नहीं है।

४२३६. काकृत्रिप्रजिलचैत्याक्तय जयमालः ""। पत्र सं०२६ । झा० १२×७३ इंच। त्राका— प्राकृत । विषय—पूजा । र०काल × । ते०काल । पूर्ण । वे०सं०१ । च वण्डार ।

४३३७. व्यक्तिस्रक्षित्रवैस्यासस्यूजा—जिनदासः। पत्र सं०२६। सा०१२८५ इ'च। माया— संस्कृतः। विषय-पूजा । र०काल ४। ते०काल सं०१७६४ । युर्फः। वे०सं०१०६४। ट भण्डारः।

४३३ स्. ब्राइक्टिप्रसित्तनचैत्यास्त्रयपूजा—स्तास्त्रजीत । पत्र सं०२१४ । झा०१४४ द इ.च. शावा— हिन्दी । विषय—पूजा । र०कान सं०१६७० । ते०कान सं०१६७२ । पूर्ण । वे० सं०५०१ । च शम्बार ।

विशेष--गोपाचलदुर्ग (म्वालियर) में प्रतिसिधि हुई थी।

४३३६. **अकुन्निमजिनचैत्यालयपुत्रा—चैनसुत्त** । पत्र सं० ४व । मा० १३×द इंच । माथा–हिन्दी । विवय-पूजा । र० काल सं० १८३० फाल्युन सुदी १३ । ते० काल × । पूर्त । ते० सं० ७०१ । छ पण्डार ।

४६४०. प्रति सं०२ । पत्र सं०७४ । ते० काल ४ । वे० सं०४१ । क्रुप्रकार । निर्मय—क्षी जन्मार में एक प्रति (वे० सं०६ ) बीर है । अदेश रे. प्रति सं० है। पत्र सं० ७७। ते० काल सं० ११ देश ते० सं० १० है। च अपबार ।

विशेष — इसी काबार में एक प्रति ( कै० सं० १०२ ) और है।

अदेश रे. प्रति सं० ४ । पत्र सं० देश ते० काल × । ते० सं० २०० । छ अपबार ।

विशेष — इसी अध्वार में दो प्रतियां ( कै० सं० २०० में ही ) और है।

अदेश दे. प्रति सं० १ । पत्र सं० ४० । ते० काल × । कै० सं० १६० । अपबार ।

विशेष — मायाद सूती १ सं० १०६७ को यह ग्रन्थ रचुनाय चांदवाड़ ने चकाया ।

अदेश ४. आकृत्रिमचैद्यालायमूचा — मनसङ्गलाला । पत्र सं० २० । मा० ११ ४० १ व । भाषा –हिन्दी ।

विषय — प्रता । र० काल सं० १६३० नाय सदी १३ । ते० काल × । पूर्ता । ते० सं० ७०४ । का भण्यार ।

नाम 'मनरंग' धर्मकोब सौ मो प्रति राखे प्रीति । चौदेसौं महाराज को ९०० रच्यों जिन रीति ॥ प्रेरकता श्रतितास की रच्यो पाठ सुभनात । ग्राम नग्न एकोहमा नाम भगवती सत

रचना संवत् संबंधीयच-

विकाति इक शत शतक वै विशतसंगत अनि । माथ शुक्क त्रयोदशी पूर्ण पाठ महान ।।

४९२४४. ज्यावयनिक्षिपूर्वाःःःःः। पत्र तं∘ ३ । झा० १२×४३ॄँ इक्का। जावा–संस्कृत । विषय-पूता । इ.क.स. × । सं० काल × पूर्वा। वे॰ सं० ४० । इ. जयदार ।

४२,४६ सम्बद्धितिष्रृजाः'''''। पत्र सं० १ । झा० ११×५ इंच । जावा—संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल × । ते० काल ४ । पूर्णी । वै० सं० ३८३ । का जध्यार ।

विशोध अध्याना हिन्दी में हैं।

. ४३% व्यक्तवन्तिविष्या वालसृष्या । पत्र सं० १ । प्रा० ११३४६ इ.च.। भाषा-हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल र । ते० काल सं० १७८३ सामन सुदी ३ । पूर्वः । वे० सं० ४ । क सम्बारः ।

विकोष-भी देव स्वेताम्बर जैन ने प्रतिसिमि की वी |

४२४व. चाइविविधिकातः'''''। यह छं० ४। जा० १२×१ इ.व.। सावर-संस्कृत । विवय-पुत्रा र० काल ×। त० काल ×। प्रार्थः । वे० कं० ६४२। चा गण्डार ।

विशेष---प्रति जीर्स है। इसी मन्त्रकार के एक प्रसिष्ट (के कंक १९७२ ) कीर है।

४२४६. स्रदाई ( सार्क्ट्रब ) द्वीपपूर्वा—अ० शुभवान्द्र । यत्र सं० ११ । घा० ११×६६ स्वर्षन भाषा-संस्कृत । विषय-पुता । र० काल × । नै० कार × । सपूर्ण । वै० सं० ११० । व्य नव्यार ।

विशेष—इसी भण्डार में एक प्रति (वे० सं० १०४४) बीर है।

४३४०. प्रति सं०२। पत्र सं०१५१। ले० काल सं०१६२४ अरेष्ठ बुदी १२। दे० सं०७८७। क

MASIK I

विशेष—इसी अभ्डार में एक प्रति (वै॰ सं० ७६६ ) बीर है।

४३४१. प्रति सं ३ । पत्र सं ० ८४ । ले० काल सं०१८६२ नाम बुदी ३ । वै० सं० ८४० । उर्

भण्डार

विशेष-इसी अण्डार में २ अपूर्ण प्रतियां ( वै० सं० ५, ४१ ) और हैं।

४३,४२. प्रतिसं∙ ४ । पत्र सं० ६० । लें० कल्प सं० १८८४ जलवासुदी १ । वै० सं० १३१ । छ। भक्षरा

भक्द र ।

प्रदेश दे. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १२४ । ले० काल सं० १८६० । वे० सं० ४२ । जा भण्डार । ४३४४. प्रति सं० ६ । पत्र सं० ८३ । ले० काल ४ । वे० सं० १२६ । स्नुभण्डार ।

विक्षेत--विजयरान पांड्या ने प्रतिनिधि की बी।

प्रदेश्रप्तः श्रादाईद्वीपपूजा----विश्वस्भूषस्। यत्र सं०१२२ । बा० १०२४७६ इंब । आचा-संस्कृत । विषय-पूजा। र०काल प्राति० कालासं०१६०२ वैशालास्वी १। पूर्णा वि० सं०२ । चामण्डार।

प्रदेश्द, क्षाडाईद्वीपपूजा''''''। यत्र सं०१२३। जा०११×१ इक्का आपा—संस्कृत । विषय—पूजा । र०काल ×। ले०काल सं०१८६२ पीच सदी १३। प्रत्ये। वे०सं०४०४। ऋस्र वण्डारः।

विशेष--प्रवादती निवासी पिरागदास बाकलीबाल महुमा बाले ने प्रतिलिपि की थी।

इसी अच्छार में एक प्रति ( वै० सं० १३४ ) स्तीर है।

४३.५७. प्रति सं∘ २ । पत्र सं० १२१ । ले० काल सं० १८८० । वे० सं० २१४ । सा अण्डार ।

विशेष-महात्मा जीकी जीवसा ने जोबनेर में प्रतिसिप की थी।

४२४... प्रति सं०३। पत्र सं०१७। ते० काल सं०१८७० कालिक सुदी ४। वॅ० सं०१२३। घ वधार।

वंशेय--इसी भण्डार में एकं अति [ वै० सं० १२२ ] योर है।

४३४६. ब्यहार्द्द्वीपपूजा-- बाल्राब १पन सं० १६६। बा० १२३%६ इ'व । जावा-क्लिये पक । ८ --विषय-पूजा। र० काल सं० वीर सुवी ६। ते० काल सं० १६६६ वैताल सुवी ४ १ पूर्णी वे० सं० ६। क्र मण्डार।

विशेव---ममरवन्द दीवान के कहने तें जायूरामं सप्रवासं में वावीराजपुर्स में दूजी रवना सी :

४३६०. प्रति सं०२। पत्र सं०६८। ले० काल सं०१६५७। वे० सं०५०६। च अण्डार। विशेष—स्सी मण्डार में २ प्रतियां वि•सं०५०४, ५०४ ] ग्रीर है।

४३६१. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १४४ । ले० काल x । वे० सं० २०१ । छ भण्डार ।

४३६२. व्यनस्तवतुर्देशीयूजा—शांतिदास । पत्र सं∙१६ । धा० =३४७ इंव । भाषा संस्कृत । विद्यय—यूजा । र० काल ४ । ले० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० ४ । छ अपडार ।

विशेष-- बतोद्यापन विधि सहित हैं। यह पुस्तक गरगेशजी गंगवाल ने बेगस्यों के मन्दिर में चढाई थी।

४३६३. प्रति सं०२। पत्र सं०१४। ले० काल ×। वे० सं०३६१। व्य अण्डार।

विमेष-पूजा विधि एवं जममाल हिन्दी गद्य मे है।

इसी भण्डार मे एक प्रति सं०१=२० की वि० सं०३६० ] ग्रीर है।

82६४. श्रानन्तचतुर्देशीक्षतपूजाः.....। पत्र सं०१३। सा०१२ $\times$ १३ इंब । भाषा-संन्धुन । विषय-दुजा। र०काल  $\times$ । ले०काल  $\times$ । पूर्ण। वे० सं०५८८ । इस मण्डार ।

विशेष-आदिनाय से अनन्तनाय तक पूजा है।

४५६४. व्यनस्वजुद्दीपृजा—श्री भूषग्रा। पत्र सं०१०। झा०१०३४७ इ'व । भाषा-हिन्द । विदय-पूजा। र०काल ४ । ते०कान ४ । पूर्ण । ते० सं०३८ । ज भण्डार ।

> ४३६६, प्रति सं०२। पत्र सं० स्था लेक काल सं० १८२७। वे० सं० ४२१। व्या अण्डार। विशेष—सवाई जयपूर में पं० राजवण्ड ने प्रतिनिधि की थी।

४३६७. क्षतस्त्रक्तुईशीपूजाः """। पत्र सं∗२० । मा० १०३,४५ दश्च । भाषा-संस्कृत, हिन्दी । विषय-पूजा । र•काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० ५ । स्व अण्डार ।

% १६=. क्यनन्सक्रिनपूजा— पुरेन्द्रकी सिं। पत्र सं०१। ग्रा०१०६४ १६ इ.स.। आपा-संस्कृत । विद्यस-पूजा। र०काल ४ । ते०काल ४ । ते० सं०२०४२ । टमण्डार ।

४३६६. ऋजन्तनाथपूजा—श्रीभृषण् । पत्र सं०२ । धा० ७×४३ हंव । आधा–संस्कृत । विषय⊸ पूजा । र० काल × । ले० काल × ! पूर्णा । वै० सं०२ ११४ । इध जच्छार ।

४२.५०. इधनन्यतमाश्रयूजा ''''' । पत्र सं०१। प्रा० च्युँ ४४.५ इ.च.। प्राथा–संस्कृत । विदय–यूजा । र•काल ४ । के॰काल ४ । यूर्णः। वे॰सं० =२१ । इध अपदार ।

४९७१. कालस्वताबायुका—सेवग। पत्र सं०३। था० पर्×६६ दश्च। मात्रा—संस्कृत। विवय–पूजा। . र०काल ×। ते०काल ×। पूर्ण। वे० वं०२०३। जा जण्डार। विशेष---प्रथम पत्र नीचे से कटा हुआ हैं।

४२,७२, व्यस्यन्तताब्यूचा <sup>....</sup>ायत्र तं० दे। मा० ११×५ इ.च.। भाषा–हिन्दीपवः। विवय–पूजा। र०काल ×। न०काल ×। पूर्णावे ज्ञान १६४ । मुजण्डार।

४-१-६ अध्यस्तक्षतपूजाः.....। पत्र नं∘ २ । झा० ११×१ इक्काः भावा-संस्कृतः। विवय-पूजाः। र० काल × । नं∘ काल × । पूर्ताः वे० सं० ४६४ । आह्न अध्यारः।

विमोप-इसी भग्दार में २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ ५२॰, ६६५ ) और हैं।

४३. प्रति संट २ । पत्र सं० ११ । ते० काल × । ते० सं० ११७ । इद्व अध्वार ।

४३७४. प्रति सं• ३ । पत्र सं० २६ । ते• काल × । वे• सं० २३० । ज भण्डार ।

४६७६. व्यक्तत्वतपुत्रा∵ "ापत्र सं∘ २ । बा॰ १०४३ इंचा भाषा–संस्कृतः। विषय–पूता । र० काल × । वे० काल × । पूर्ता । के० सं० १६६२ । व्याभण्डार ।

विशेष-जैनेतर पूजा ग्रन्थ है।

४२००. क्रानसक्तपूका— अ.० विकासकी सिं। पत्र सं०२। झा० १२×११ इंच। सावा–हिन्दी। विवय–पूजा। र०काल ४ । ने०काल ४ । पूर्ण। वे०सं०२४१। इड अण्यार।

४२.७०. कालस्तक्रलपुत्रा-स्ताह सेवाराज । पत्र सं० ३। झा० ८ $\times$ ४ इंच । आया-हिन्दी । विषय-पुत्रा। र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । पूर्ण। वे० सं० ५६६। का सण्वार ।

४२७६. अध्यतस्त्रक्षतपुत्राविधि\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०१० । आ०१०३४४३ इ.च । आघा-संस्कृतः । विषय-पूजा। र०काल × । ते० काल सं०१०५६ बादवा सुरी है। पूर्ता | वे० सं०१। स अध्यार |

४२, दः व । जानतपुत्राझसमहारूयः "" पत्र सं०६ । सा०१०४४, इंव । जावा—संस्कृत । विषय⇔ पूजा । र०कास × । ले०कास सं०१८४१ । पूर्ण । वे० सं०१३६३ । व्याजण्डार ।

४३८१. श्चनन्तवरोषापनपूजा—का० गुरायचन्त्र । पत्र सं०१८ । झा० १२४५ १ इ.च.। भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । १० काल सं०१६३० । ले० काल सं०१८४५ मासीज सुदी ४ । पूर्वा । वे० सं०४१७ । इस भण्यार ।

विशेष---सन्तिम पाठ निम्न प्रकार है---

इत्याबार्याश्रीवृक्षकृत्रविरविता श्रीक्षनन्तनाववृतपूजा परिपूर्वा समाप्ता ।।

संबत् १८४१ का- विकासित सुद्धारति तथी व वीचि जिल्लित पिरागदात सोहा का जाति वाकलीवाल प्रतावितिहराज्ये सुरेजकीति महारक विराजनीते सति पं • कस्थास्यक्षेत्रत्तेवक प्राव्वाकारी पंतित बुख्यासवान्त्रेस इर्ध प्रमत्त्वकरोषापनिकापित ।।१।। इसी भण्डार में एक प्रति (वे० सं० ५३६) और है।

४९ स्टर. प्रतिसं०२ । पत्र सं०१६ । ले∘काल सं०१६२ द बासोज बुदी १५ । दे० सं०७ । स्व जम्बार ।

> ४६८६२. प्रति सं०६ । पत्र सं०६०। ले० काल × । ते० सं०१२। क नव्यार। ४६८४. प्रति सं०४ । पत्र सं०२४। ले० काल × । ते० सं०१२६। क नव्यार। ४६८४. प्रति सं०४ । पत्र सं०२१। ते० काल सं०१८६४ | ते० सं०२०७। स्न नव्यार। ४६८६. प्रति सं०६। पत्र सं०२१। ते० काल ×। ते० सं०४२२। स्म भव्यार।

विशेष——२ चित्र मण्डल के हैं। श्री शाकसब्यपुर चूहड्बंश के हर्षनामक दुर्गविश्विक ने प्रत्य रचना कराई थी।

४२०० क सिवेकपाठ''''''' वन सं०४ । सा० १२४१} ड'व । भाषा-संस्कृत । विषय-मगवान के समिवेक के समय का गाठ । र० काल ४ । के० काल ४ । पूर्ण । वे० सं०६६१ । अद्र बच्चार ।

४३६६ मित सं०२ । पत्र सं०२ ते ५७ । ते० काल ४ । अपूर्ण । वे० सं०३५२ । इक भण्डार ।

विशेष--विधि विधान सहित है।

४३-८. प्रति सं०३ । पत्र सं०२ । ले० काल × । वे० सं० ७३२ । वा मण्डार ।

४३६०. प्रति सं० ४। पत्र सं० ४। ने० काल ×। वे० सं० १६२२। ट अण्डार।

४३६४. व्यक्तिवेविधि—सदमीसेन । पत्र सं०१४। बा०११४४, इक्क । आपा-संस्कृत । विवय-कगवान के समियक के समय का पाठ एवं विचि । र॰ काल ४ । ले॰ काल ४ । पूर्ण । वै० सं०३४ । का अध्वरार ।

विशेष-इसी अण्डार में एक प्रति (वे० सं० ३१) धीर है जिसे आहुराम साह ने जीवनराम सेठी के पठनार्ण प्रतिस्थिप की थीं। वितामिशि पार्श्वनाथ स्तीत्र सोमसेन कृत भी है।

 $\S^2_{X^2}$ , व्यक्षियेकविधि $^{******}$ । पत्र सं $\sigma \in \{$  झा $\circ \ ^2_{X^2} \in \Xi_1 \ | \$  भाषा-संस्कृत  $\{$  विषय भगवान के श्राभिक्क को विधि एवं पाठ । र $\circ$  काल  $\times$  । लं $\circ$  काल  $\times$  । तुर्गं  $\}$  वे $\circ$  सं $\circ$  ७०  $\in$  १० भष्यार  $\}$ 

४३६३. प्रति सं• २ । पत्र सं• ७ । ले• काल × । वे॰ सं॰ १११ । अन अण्डार । विशेष—इसी अण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ २७० ) और है ।

४३६४. प्रति सं• ३ । पत्र सं० ७ । ते॰ काल × । मपूर्ण । वे॰ सं॰ २११४ । ट अम्पार ।

४३६४. व्यक्तिवेकिये । पत्र सं० १ । या॰ म्हे×६ इव । साया-हिन्दी । विषय-सगवान के साध-वैक की विवि । र० काल × । से॰ काल × । पूर्ण । वे॰ सं० १३३२ । व्या सव्यार ।

### क्षा श्रीष्ठा एवं विधान साहित्व ]

४३६६. ऋष्टिष्ठाच्याब"""। पत्र तं• ६। सा० ११४% हेव । आवा–प्राकृत । विषय-सल्लेखना विषि । र० काल ४ । तं• काल ४ । पूर्वे । वै० तं• १६७ । च्या सम्बार ।

विशेष---२०२ कुल गावामें हैं- बन्वका नाम रिट्ठाइ है। जिलका संस्कृत कपान्तर परिकृष्णमा है। बादि सन्त की वादार्थे निम्ब प्रकार है---

> बलानंत सुरानुरमङ निरम्मुक्टिकरणक्तिविद्युरियं । बीरजिल्लाबबुक्कं स्त्रीमञ्जल मस्त्रीमं रिद्दारं ।।१।। संतारिक समती बीको बहुमेव भिष्ण मीसिसु । पुरकेस कहेकि पावह श्रुहमसु प्रत्ते स संबेही ।।२।।

प्रस्त--

पुता विश्ववेष्ववहणूर्ण शरक एव वीस साविच्यं । सुवीव बुनंतेस्रां रहन परिश्वं बुरिण कीरे वर्षि देहिं ।।२०१। सूई भूमीलं फलक सबरे हाहि विराम परिहालो । कहिलह भूमीण समंबरे हातयं बच्छा ।।२०२।। पहादुरह स्थिले ने लडीह लच्छोहाउं । पहामीहिरे धंवं गविवण् याहि एं। तच्छा ।।२०१।। हति परिहाच्यायवास्त्रं समस्त्रम् । ब्रह्मकरता लेकितं ।।थी।। स्व.।।

इसी अध्वार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ २४१ ) धीर है।

४२६७. काष्टाहिकाजधसाला \*\*\*\*\*। पत्र सं०४ । का०६२,४ ६ क्या । भाषा—संस्कृत । विषय-शङ्का-श्चिका पर्यकी सूत्रा। र०काल ×ा ते०काल ×। पूर्ता। ३० सं०१०३१ ।

विशेष-वयमाला प्राकृत में है।

४३.६. आ झाडिकाजवसास ""। पत्र सं०४ । द्या० १३.४४३ इ'व । प्राथा-प्रकृत । विषय-प्रकृत हिकापर्वकी युजा । र०कान × । से०कान × । पूर्ण । वै० सं०३० । कः प्रप्यार ।

विशेष-इसी भण्डार में एक प्रति ( दे॰ सं॰ ३१ ) घीर हैं।

४६६६. ब्राहास्त्रिकापूजाः.....। पत्र सं० ४। बा० ११८५ इसः। नाया-संस्कृतः। विषय-अष्टास्त्रिका पर्वती दूजा। र० काल ४। ते० काल ४। पूर्णः। वे० सं० ५६६। ब्रा सम्बारः।

विधेष--इसी अच्छार में एक प्रति ( वे० सं० ६६० ) और है।

४४००. ब्राह्मास्कियपुना''''''। पन सं० ११ । बा० १०३/४५ है से । आया-संस्कृत । विशय-महास्क्रिया पर्व की पूथा। ए० काम अं। के० काम सं० १११३। हुएते। दे० सं० १३। कु वस्त्रार। ंश विविध-स्थायत् ११३३ में इसःकृष्य की प्रतिनिधि कराई जाकर महास्क भी रालकीति की मेंट की गई की। जयमाला प्रकृत में है।

े ४४९९० व्यष्टाहिकापूजाकमा—सुरेन्द्रकीचित्त । यत लंक ६ । आर्क १०३×६ इ.आ. । तावा—संस्कृत । विषय व्यष्टाह्निका पर्वकी पूजा तथाकमा । रक्काल संक्ट्रद्र १ । लेक्काल संक्ट्रद्र सामाह सुवी १० । वेक संक्र ५६६ । इस सम्बद्धार ।

विशेष---पं व लुशासक्त ने जोवराज पाटोदी के बनवाये हुए मन्दिर में अपने हाथ से प्रतिसिधि की थी ।

भट्टारकोऽसूक्वनवाविकालि श्रीपूनमधे वरसारवाताः ।
गंच्येहि तत्वरृत्तुराजिराजि देवेन्द्रकीति सममूततस् ॥११७॥
तत्त्रश्रूप्राजिमानुकाः श्रीकुंद्रकृंदान्यसम्बद्धस्यः ।
महेन्द्रकीनिः प्रवप्नवर्ष्ट्र श्रीमेन्द्रकीर्ताः ॥११६०॥
योऽसूत्र्वत्रेनद्रकीर्ताः द्रुवि समुस्प्रस्थास्त्रवारिकवारी ।
श्रीमद्रकृष्ट्रकोर्ते विस्तदवनमां अन्यसंग्रं प्रवंदाः ।
तस्य श्रीकाराजिन्यानकालियानुः श्रीमृत्यद्रशितः ।
रेता पृष्णोककार प्रमम्मतिविदा वोषताराजवार्यः ॥११६॥।

मिति प्रवादमाने गुक्काविद्यान्या तिथी संवत १८७६ का सवाई जयपुर के श्रीक्षपमदेवचैत्याः ये निवास पं व कव्यासावासत्य शिष्य सुत्यानचन्त्रे सा स्वहत्तेन नियोक्तं जोषराज राष्टोदी कृत चैत्यालये ॥ सुग्रं भूयात् ॥

इसके ब्रतिरिक्त यह भी लिखा है-

मिति जाह सुवी ३ सं० १८८८ मुनिराज दोय खाण । बटा दृष्भंगनयं समु बाहुविन मासपुरासुं प्रकाशमें खाला । सांवानेर सुं भट्टारकजी की नित्तयां में दिन घड़ां च्यार बळ्या जयपुर में दिन सदा पहर पार्ध मिदरां दर्गन संग्रही का पाटोवी उगहर (वगैरह) मिदर १० कीया पार्ध मोहनवाडी नेदसासकी की कीनिस्तंत्र की नीस्या संग्रही विरयोजंदनी खापकी हवेली में राजि १ रह्या भोजनकरि साहोबाट राजिवास कीयो क्षेत्रस्थिर यात्रापक्षारया पराहृत वोसी स्थी कृत्ववदेवजी सहाय।

इसी अध्वार में एक प्रति सं० १८६६ की (वे॰ सं० ५४२) और है।

४४०२. चष्ट।हिकापुत्रा-चानतस्य । पत्र सं०३। मा० ५×६२ इकः। भाषा-हिन्दी। विषय-पूजः। र० कास ×। ते० कास ×। पूर्णा वे०, सं० ७०३। स्र जव्हार।

विगोत-पत्रों का कुछ भाग जस कहा है।

४४०३. प्रति संब २ । पत्र संब ४ । लेव काले तंब १६३१ । वैव संब १२ । क मण्डार ।

् ४४०४. ब्यष्टाहिकायूका'''''''''' पत्र सै॰ ४४।सा॰ ११×१३ दश्च । वाशा-हिली । विषय-महाह्निका वर्ष की यूजा । र० काल सै॰ १८७६ कॉलिक दृषी है । ले॰ काल सै॰ १६३० | दूरी | वै॰ सै॰ १० । कृ प्रवाह |

४४०४. सष्टाह्विकात्रशेषापनपूजा---स० शुभचन्द्र । यत सै० १ । सा० ११४४ इम्र । प्राचा-हिन्दी । विषय-सष्टाह्मिका वस विषास एवं यूजा । १० काल 🗴 । ते० काल 🗴 । यूर्ण । वै० सं० ४२३ । व्य सम्बार ।

४४०६. ऋष्टाह्रिकान्नतोद्यापन"""। पत्र सं० २२ । आ०११×५३, इक्च । आया-हिन्दी यक्ष । विषय-मष्टाह्निकात्रत एयं पूजा । र०कान × । ते०कान × । पूर्ण । वै० सं० १०६ । के सप्यार ।

४४०७. आषार्ये शास्त्रिसागरपूजा—सगवानदास । पन तं० ४। आ० ११३×६३ रखा। मावा— हिन्ती । विवय-पूजा। र० काल सं० १८०४। के० काल ×ा पूर्ण । वै० तं० २२२। झ कव्यार ।

४४०⊏. ऋाठकोडिम्रुनियूजा—विश्वसूत्रया।पत्र तैं० ४ ।सा० १२×६ इसा। नाया—संस्कृत । विषय—पूजा। र० कान × ।ते० कान × ।पूर्ण।वै० तै० ११६ । इह जल्बार।

४५०६. ऋादित्यक्रतपुका-—केशवसेल । पण सं० व । का० १२×१. हं इंग । माना-संस्कृत । विवय-रविवतपुका । २० काल × । के० काल × । यूर्ण । वै० सं० १०० । इस व्यवस्थार ।

४४१०. प्रति सं०२। यन सं०७। ते० काल सं०१७८३ वाक्या तुरी १। दे० सं०६२। इस् भव्यार।

४४११. प्रति सं ०३। पत्र सं ० दा ले० काल सं० १६०५ सासोज सुदी २। दे० सं०१ द०। सह जन्मार।

४४१२. क्यावित्यज्ञतपुत्रा''''''। पत्र सं० ३४ से ४७ । बा० १३×४ इक्षा । माला-संस्कृत । विश्वक-रविवात कृषा रे रू काल × । से० काल सं० १७११ । बपूर्ती । के० सं० २०६६ । ट व्यव्यार (

४४१२. क्यादित्यवारपूर्वा $^{11}$ पत्र सं०१४। मा०१० $\times$ १३ इ.च । भाषा $^{1}$ हिन्दी । विषय $^{1}$ दि प्रतप्ता । र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । सपूर्ण । वे० सं०१२०। वा अध्यार ।

४४१४ आवित्यवारमञ्जूषा\*\*\*\*\*। पण सं॰ १। मा० ११×५ इंच। माया—संस्कृतः। विषय—रिव वसयुजा। र०कास ×। ते०कास ×। वै० सं० ११७। इङ्गणकारः।

४४१४. आदिनाथपूका—रामचन्द्र । पत्र र्ष० ४। सा० १०३×५ इ'च । जागा—हिन्दो । विषयः—ूप्रा। र०कास  $\times$ । ते०कास  $\times$ । पूर्वो। वै० र्स० ५४० । क्षा कच्चार ।

४४१६. ब्रवि सं० २ । पत्र तं० ४ । ते० काल × । वें० तं० ११६ । व्य अव्यार । विवेद--- इसी सव्यार में एक प्रति (वें० तं० ११७ ) चीर हैं । ४४१७. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६ । ते० काल × । वे० सं० २३२ । ज भण्डार ।

विशेष---प्रारम्भ में तीन चौबीसी के नाम तथा लघु दर्शन पाठ भी है।

४४४६ मादिनासपूजा.....। पत्र सं०४ । सा०१२३,४५३ हंव । भाषा⊸हिन्दी। विषय-पूजा। ए० काल × । ते० काल × । पूर्ण। वै० सं०२१४५ । का अध्वार ।

४४९६. क्यादिनाथपूजाष्टकः  $\cdots\cdots$ । पत्र सं० १। प्रा० १०३ $\times$ ०३ हस्र । जाया-हिन्दी । विषय-पूजा। र० काल  $\times$ । ते० काल  $\times$ । दे० सं० १२२३ । इस प्रष्टार ।

विशेष--नेमिनाय पूजाप्टक भी है।

४४२०. **कार्दीरवरपूजाष्टकः**\*\*\*\*\*\*\* । वन सं०२। झः०१०३×४ इ'व। भाषा-शिन्दी। विषय-मादि-नाव तीर्यक्कर की पूजा। र० काल ×। के० काल ×। पूर्ण। वे० सं०१२२६। इत्र अच्छार।

विशेष---महाबीर पूजाष्ट्रक भी है जो संस्कृत में है।

४४२१. च्याराचनाविधान''''''। पत्र सं०१७। झा०१०🗡६ इंव। आया-सस्कृत। विषय-विचय-विधान १२० काल 🗙 । ले० काल 🗙 । पूर्ण। वे० सं०४१५। च्याच्छार।

विशेष-त्रिकाल चौबीसी, चोडशकारण झादि विधान दिये हुये है।

४४२२. इन्मुभ्यवादुका—अ० विश्वभूषा। पत्र सं० ६८ । घा० १२४५६ इ'व । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल × । ले० काल सं० १८४६ देशाल बुदी ११'। पूर्ती | वे० सं० ४६१ | का अच्छार ।

विशेष-'विशालकीत्यारमज अ० विश्वभूषण विरवितायां' ऐसा लिखा है।

४४२२. प्रति सं०२ । पत्र सं०६२ । ले॰ काल सं०१८५० द्वि॰ बैसास्य पुदी ३ । वै० सं०४८७ । इस मण्डार ।

विशेष---कुछ पत्र विपके हुये हैं। ग्रन्थ की प्रतिसिपि जयपुर में महाराजा प्रतापसिंह के वासनकाल में हुई थी।

४४२४. प्रति सं० २ । पत्र सं० १६ । ते० काल  $\times$  । ते० सं० =द । इक प्रण्डार । ४४२.४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १०६ । ते० काल  $\times$  । ते० सं० १३० । इस प्रण्डार । विशेष- क्या प्रण्डार में र सपूर्ण प्रतिया ( ते० सं० ३४, ४३० ) और है ।

४४२६. इन्द्रभ्यजनसंडलपूजाः ःः'। पत्र सं० ६७ । सा० ११२ू ४६६ । साथा-संस्कृत । विषय⊸ क्रीलों एवं उत्सवो धादि के विधान में की जाने वाली पूजा । र० काल ४० काल सं० १९२६ फायुरा सुदी ४ । पूर्णावे लंद १९ । स्व सम्बद्धार ।

विशेष—पं॰ पन्नालास जोडनेर वाले ने क्योजीलासची के मन्दिर में प्रतिलिपि की । मण्डल की सूची भी वी हुई है। ४४२७. कपवासम्बद्धाविधिः ""। यत्र तं० १। या० १०%१ इ.व.। त्राया-प्राकृत । विषय-उपवास विचि । र० काल 🗴 । ते० काल 🗴 । वे० तं० १२२५ । पूर्ण । का सम्बद्धार ।

४४९ म. ऋषिसंबर्त्सपूर्णा— खाचाय गुरासनिवः । यन तं०११ से ३०। बा०१० १०६४ ६ च । जाया— संस्कृतः । विषय–विशिक्षः प्रकार के सुनियों की पूजा । र० काल × । ले० काल सं०१६१ सैद्याला कुवी ४ । नपूर्णा वैठ सं०६० । का ज्याराः ।

विशेष---पर्क १ से १० तंक ग्रन्थ पूजामें हैं। प्रशस्ति निम्न प्रकार हैं।

संबन् १९१५ वर्षे बेसाल बदि ५ पुरुवासरे की पूनसंगे नंद्यान्ताये बलात्कारगरो सरस्वतीयच्छे पुरानीद-युनीन्द्रे सु रविताविक्तवालाः । सतमाधिकाशीतिस्लोकानां अन्य संस्थस्या ।।प्रत्याज्ञस्य ३५०।।

इसी मण्डार भण्डार में एक प्रति ( वै॰ सं॰ ५७२ ) और हैं।

४४२६. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४ । ते० काल × । वे० सं० १३६ । ह्य मण्डार ।

विशेष— प्रष्टाश्चिका जयमाल एवं निर्वाशकाष्ट धौर है। ग्रन्थ के दोनों मोर सुन्दर केल डूंटे हैं। भी धारिनाय व महालोर स्वामी के विश्व उनके कर्णानुसार है।

४४३०. प्रति सं २३। पत्र सं ० ७। ते व काल 🗴 । वे व सं ० १३७। च भण्डार ।

विशेष---प्रत्य के दीनों बोर स्वर्ण के बेल बुंटे हैं। प्रति दर्शनीय है।

४४३१. प्रति सं० ४। पत्र सं० ४। ले० काल सं० १७७४। वे० सं० १३७ (क) च अण्डार ।

विशेष---प्रति स्वर्णाक्षरों में है प्रति सुन्दर एवं दर्शनीय है।

इसी अञ्चार में एक प्रति ( दे० सं० १३८ ) और है।

४४३२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १४ । ते० काल सं० १८६२ । वे० सं० १४ । 🖝 वण्डार ।

४४३३ प्रति सं०६। पत्र सं०१२। ले० काल ×। ने० सं०७६। मह जण्डार।

४४३४. प्रति सं० ७ । पत्र सं० १६ । ते० काल 🗴 । वै० सं० २१० । स्व अण्डार ।

विशेष—इसी भण्वार में एक प्रति (वे० सं० ४३३) और हैं जो कि जूनसंघ के आवार्य नेनियन्द के पठनायें प्रतिक्षिप हुई थी।

४४२८. ऋषिसंबलपुत्रा—सुनि झानसूच्यां । यथ तं० १७ । मां० १०३४५ इव । भाषा-संस्कृत । विवय-पूजा । र० काल 🗴 । कें काल ४ । पूर्व । वै० ते० २९२ । झ जण्डार ।

> अक्ष3६, प्रति सं० रे । यत्र सं० १४ । ते० काल × । ते० सं० १२७ । हा सम्बार । विकास किया किया सं० ११ । ते० काल × । ते० सं० २१६ । अक्षरेण- प्रति सं० १ । यत्र सं० १२ । ते० काल × । ते० सं० २१६ ।

विशेष--- अथम पत्र पर सकलीकरण विधान दिया हुआ है।

र्थरे≒सः ऋषिसंद्रलयुजाः\*\*\*\*। यत्र सं०१६ | धा०११६्रे×४३ इ'च | भाषा-संस्कृतः । विषय-यूजा । र० काल ४ । ले० काल १७६६ चैत्र वृत्ती १२ । यूर्ण | वे० सं०४८ | क् ग्रव्यार |

विशेष-महात्या मानजी ने सामेर में प्रतिसिप की बी )

४४३६. ऋषिसंबक्षपूर्वाः......। यत्र सं० ६ । बा० १६% ४४ हुन्छ। भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । २०कास ४ । ते० कास सं० १८०० कासिक बुढी १० । पूर्वा | वे॰ सं० ४६ । च अध्वार |

विशेष--प्रति मंत्र एवं जाप्य सहित है।

४४४०. व्यक्तिंबस्यूजा—दौस्तत क्यासेरी । यन सं∘ र । बा∘ र्ॄर×६र्ट्र दंव । माया–हिन्दी । विषय–नूजा । र० काल × । ते० काल सं० १६३७ । दूर्ला । वे० सं० २६० । उद्गयकार ।

४४४१- कंजिकालतोद्यापनपूजा\*\*\*\*। पत्र सं०७। ग्रा०११×४२ इंच। शक्षा-संस्कृत। विषय-पूजा एवं विधि। र०काल ×। ते० काल ×। पूर्वा। वे० सं०६४। च्यायदार।

विशेष-कांजीबारस का वत शासापुरी १२ को किया जाता है।

४४४२. कंजिकानतोद्यापन\*\*\*\*\*\*। पत्र सं० ६। मा० ११३४४ इ'च। भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा। र• काल 🗴 । से० काल 🗴 । मपूर्ण । के० सं० ६४ । च भण्डार ।

विशेष--जयमाल अपभ्रंश में है।

४४४३. कंजिकामतोद्यापनपूजा.....। पत्र सं०१२। सा०१०३८५ इंच। भाषा-संस्कृत हिन्दी। विषय-पूजा एवं विषि। र०कत्र ४। से०काल ४। पूर्णावे० सं०६७। सः सम्बर्गर।

विवेष-पूजा संस्कृत में है तथा विधि हिन्दी में है।

४४४४. कमें चूरलतोखायन ''''' । पत्र सं० २ । मा० ११×५३ इ'व । भाषा-संस्कृत । विषय-पूत्रा । र० काल ४ । ते० काल सं० १९०४ जादवा सुदी १ । पूर्ण । वे० सं० १९ । व अध्वार ।

विक्षेत्र--इसी भण्डार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ ६० ) और है।

४४४४. प्रति सं०२ । पत्र सं०६ । मा०१२४४३ इंच। नाया-संस्कृत । विषय-पूजा।र० काल ४ । के० काल ४ । पूर्ण।वे० सं०१०४ । क्रुबण्डार ।

४४४६. कर्मेषुरकतोषापनपूजा—सस्मीसेन । पत्र सं० १०। झा० १०४४३ इंच । माया-संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल 🗶 सि० काल 🗶 । दुर्गा । वै० सं० ११७। छ सम्बार ।

४४४७. प्रति सं०२। पत्र सं० = । ले० काल ×। नै० सं० ४१३। का अच्छार ।

भण्डार ।

MARIE I

क्षेप्रथल. कर्सेबृहतपूजा—स० क्षुआच्छ्रांश्रम वं॰ २०। सा० १०६ $\times$ ४ $\frac{3}{2}$  इंथ। जाया-संस्क्रत | विषय-कसी के तष्ट करने के लिए यूजा। र० काल  $\times$ । ले० काल सं० १७६४ कालिक बुदी ५। यूर्सा | दे० सं० १८। ज नण्यार।

विशेष-इसी मण्डार मे एक प्रपूर्ण प्रति (वै० सं० ३०) भीर है।

४४४६. प्रति सं०२ । पत्र सं० म । ले० काल सं०१६७२ घासोज । वै० सं०२१३ । व्यायण्यार । ४४४०. प्रति सं०३ । पत्र सं०२४ । ले० काल सं०१६३४ मंगसिर बुदी १० । वे० सं०२२४ । व्य

विशेष-धा० नेमिचन्द के पठनार्थ लिखा गया था ।

इसी मण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ २६७) सीर है।

अध्यर्थ, कर्मेय्हनपूजा.......। पन सं० ११। मा० ११६ ४४ इ'च। माचा—संस्कृत । विश्वय—कर्मों के नष्ट करने की पूजा। र० काल ४। ते० काल सं० १८३६ मंगसिर तुदी १३। पूर्ण। वे० सं० ५२५। का जम्बार। विशेप —क्सी अम्बार एक प्रति (वे० सं० ४१३) भीर है जिसका ले० काल सं० १८२४ आदवा सुदी

१३ है। ४४ ४२ . प्रसिद्धं०२ । यम सं०१ ४ । ते० काल सं०१ ८८८ साम सुक्रका ८ । वे० सं०१० । व्य भण्यार ।

विषोध---लेखक प्रशस्ति विस्तृत है।

४४४२. प्रति सं०२ । पत्र सं०१ दालि काल सं०१७० द धावरा सुदी २ । वे० सं०१०१ । इस् भव्यार ।

विशेष-साइदास ने इतिलिपि करवासी थी।

इसी अध्यार में २ प्रतियां ( वे॰ सं० १००, १०१ ) शीर हैं।

४४४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४३ । ले॰ काल × । वै॰ सं० ६३ । ज्यु अण्डार ।

४४४४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३० । ले० काल × । वे० सं० १२४ । स्त्र अवदार ।

विशेष--- निर्वाणकाण्ड भाषा भी दिया हुमा है। इसी अण्डार में धीर इसी वेष्टन में १ प्रति धीर है।

४४४६. कर्मवहनपूजा—देकथम्बः । पत्र सं० २२ । झा० ११४७ इ'च । मापा-हिन्दी । विषय्-कर्मी की सह करने के लिये प्रवा । र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । वै० सं ७०६ । ब्रा सम्बार ।

४४४.थ. प्रति सं०२ । पत्र तं∘ १४ । ते० काल × । दे० सं०११ । च अच्छार । ४४४.⊏. प्रति सं०३ । पत्र सं०११ । ते० काल सं०१८६८ फाइएए दुवी ३ । दे० सं०४३२ । च

विशेष--इसी भण्डार में २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ ५३१, ५३३ ) बीह है।

४४४६. प्रति सं० ४। पत्र सं० १६। ले० काल सं० १८१। वे० सं० १०३। क अण्डार।

४४६०. प्रति सं० ४। पत्र सं० २४। ले० काल सं० १६५६। वे० सं० २२१। ह्यू अण्डार।

विशेष--- मजमेर वालों के चौबारे जयपूर में प्रतिलिपि हुई थी।

इसी मण्डार में एक प्रति (वे० सं० २३१) भीर है।

४४६१. कलाराविधान-मोहन। पत्र सं०६। झा०११×५३ दक्ष। माषा-संस्कृत। विषय-कल्या एवं अभियेक सादि की विधि। र० काः सं०१६१७। ले०काल सं०१६२२। पूर्वा के तं०२७। अव भण्यार।

मन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है---

निवित्तं पं पद्मानान मजमेर नगर में स्ट्रारकती महारात्र थी १०८ थी रलप्रयस्तानों के नाट स्ट्रारक की महारात्र की १०८ थी लिनिवकीत्तिओ महारात्र याट विराज्या वैवाल मुदी ३ ने त्याकी दिशा में माया जोबनेरमुं पं होरालानती पत्नात्रात जयबंद उत्तरपा दोलतरागती लोडा धोसवान की होनी में पंडितरात्र नीगावों का उत्तरपा एक जायगों ११ ताई रह्मा।

प्रेप्टरें क्लाराविधान\*\*\*\*\*\* पन सं∘६। मा॰ १०६८ ४३ दंत्र। भारा-संस्कृतः। विषय-कलश एवं सनिषेक सादि की विधि । र॰ काल × । ने० काल × । पूर्ण। वे० सं० ७६। इस बण्डार।

४४६६२. कलराविधि—विश्वभूषया । पत्र सं० १० । सा० ६२,४४६ ६ व । आया-हिन्दो । विषय-विधि । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूर्तो । वै० सं० ४४६ । का अध्वार ।

४४६४. कलासारोपस्मृतिथि—क्याशाघर । पन सं० १ । या० १२ $\times$ ६ इंब । भाषा—संस्कृत । विषय— मन्दर के शिलर पर कलबा चढाने का विधि विधान । र॰ कान  $\times$  । लं० कान  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० १०७ । इक् विध्यार ।

विशेष--प्रतिष्ठा पाठ का ग्रंग है।

४४६४. कल्लारोपस्यविधि\*\*\*\*\*। पत्र सं०६। स्रा०११४५ इंच। भाषा–संस्कृतः । विषय–मन्दिर कै जिल्लार पर कलश्च चढाने का विधान । र०काल ४। ल०काल ४। पूर्णः। वै० सं०१२२। आह्न मण्डारः ।

विशेष---इसी भण्डार में एक प्रति (वे॰ सं० १२२) और है।

प्रध्रद्द, कलाशाधियेक — म्हाशाधर। यत्र कं∘द्दामा १०६४ ह व । माणा-संस्कृत । विवय– क्रिमियेक विधि । र० काल × । ते० काल सं० १०३० मायवायुदी १० । पूर्णावे० सं० १०६ । इन्थम्बार ।

विशेष--पं शम्भूराम ने विमलनाम स्वामी के बैत्यालय में प्रतिलिपि की थी !

४४६७. कलिकुरहपार्यनाथपुना— अरु प्रभाषन्द्र । पण सं० ३४ । बा॰ १०३ °८५ इ.च । बाषा≕ संस्कृत । विषय-पूना । रु० काल × । ले० काल सं १६२६ चैत्र सुदी १३ । पूर्ण । वै० सं० द≪ १ । का सम्बार ।

विशेष-प्रशस्ति निस्न प्रकार है-

संबन् १९२६ वर्ष चैत्र बुरी १६ बुधे श्रीवृत्तसंवे गंबास्त्राये बलात्कारत्त्वे सरस्वतीनच्छे श्रीकुंबर्ड्डवांचार्या-स्वये २० पद्मविदेवास्तरह्टे २० श्रीकृत्वन्द्रदेवास्तरह्टे २० श्रीजिख्यचन्द्रदेवास्तरह्टे २० श्रीप्रमाचन्द्रदेवा तिच्छ्य्य श्रीमंत्रपावार्यसम्बन्धेदेवा तिच्छ्य्य संब्लाचार्यश्रीलितकीतिदेवा तदास्त्राये खंडेलवालान्वये मंडलाचार्यश्रीपरम्बन्द्र तत्-रिवास्त्रीत्व वाई नालं इटं वास्त्रं लिखापि प्रति हेमचन्द्रायदर्तः ।

895६. कलिकुरङ्ग्ला=1 पत्र सं०३। प्रा० १० $\frac{2}{8}$  $\times$ ५ इ.च । माया=संस्कृत । विषय=पूजा। र० काल  $\times$ । पत्री । वे० सं०१२८३ । का आवडार ।

४४७०. प्रति सं०२ (पत्र सं०६ | ने० काल × । वे० सं०१० व | इक्क मण्डार | ४४७१. प्रति सं०३ ।पत्र सं०४७ । ने० काल × | वे० सं०२४६ | उक्क मण्डार । और नी पूजायें हैं । ४४७२. प्रति सं०४ ।पत्र सं०४ । ने० काल × ।वे० सं०२२४ | उक्क मण्डार |

४४७३. कुरहलगिरियुजा—अ० विश्वभूषातु । पत्र सं० ६ । बा० ११४५ इ'त । जान-संस्कृत । विषय-कुण्डलगिरि क्षेत्र की यूजा र० काल ४ । ले० काल ४ । पूर्ण । वै० सं० ४०३ । क्षा जण्डार ।

विशेव-- रुविकर्गिरि, मानुषोत्तरगिरि तथा पूळाराई की पूजामें और हैं।

४४७४. च्हेत्रपालापूना—श्री विश्वसेन । पत्र सं०२ से २८ । धा० १०३४४ इ'व । माया—संस्कृत । विषय-पूजा । २० काल ४ । से० काल सं०१-७४ जाववा बुदी १ । धपूर्ण । वे० सं०१३३ । (क) क प्रयदार ।

४४ ४. प्रतिसं०२ । पत्र सं०२ं०। ते० काल सं०१६३० ज्येष्ठ युवी४ । दे० सं०१२४ । इद् भण्डार ।

विशेष---गरोजनाल पांडमा चौचरी बाटसू बाले के लिए पं० वनसुक्तवी ने गोधों के मन्दिर में प्रतिसिपि की बी। ४४७६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० २४ । ते० काल सं० १११६ वैशास बुदी १३ । वे० सं० ११८ । आ

भण्डार । ४४७७. स्नेत्रपालपूजा'''''''''पत्र सं०६। बा०११५४५ इंच। बाचा-संस्कृत । विषय-जैन मान्यतामुसार भैरद की पूजा। र०काल ×ा ले०कास सं०१८६० फायुण जुदी ७। पूर्ण। वे० सं० ७६। का

विच्यार । विज्ञेष — कंदरबी श्री चंदालामजी टोम्स संबेलवाल ने पं∘ स्यामलाल बाह्यए से प्रतिनिधि करवाई पी । ४४४६ म. प्रति सं∈ २ ।पत्र सं∘ ४ । ले∘ काल सं० १८६२ चैत्र सुदी ६ ।चे० सं० ४८६ । इस

भूण्डार ।

विषोत—हसी वण्डार में २ प्रतियां (कै॰ सं॰ ब२२, १२२६ ) बीर हैं। ४४७६. प्रति सं॰ ३ । यत्र सं॰ १३ । से॰ साल ⋉ । के॰ सं॰ १२४ । ६, घण्डार । विषेत —२ प्रतियां बीर हैं ।

४४८०. कंजिकाव्रतोद्यापनपूजा—श्रुति ककितकी चिं। पत्र सं० ४ । घा० १०८४, दंव । भाषा— संस्कृत ! विवय–पूजा ! र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० ४११ । इस मण्डार ।

प्रथ्रम् १. प्रति सं० २ । पत्र सं० ६ । ले० काल ४ । वै० सं० ११० । कः भण्यार । प्रथ्रम् १. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४ । ते० काल सं० १६२६ । वे० सं० ३०२ । सः भण्यार । प्रथ्रम् २. कंजिकाव्रतोद्यापन ''''''''' पत्र सं० १७ ले २१ । बा० १०-३४६ । इंच । भाषा–संस्कृत । विद्यम-पुत्रा । १० काल ४ । ते० काल ४ । सर्पुर्ण । वै० सं० १८ । इक भण्यार ।

४४८५. ग्रजस्थाअंडलपुका—अ० चेसेन्द्रकीचि ( नागौर पट्ट )। पत्र सं० ६ । झा० १२४४३ इ.स.। मात्रा-संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल × । ते० काल सं० ११४० । पूर्ण । वे० सं० ३६ । स. प्रप्रार ।

### विशेष--धन्तिम प्रशस्ति-

बुक्संवे बतात्कारे गण्डे सारस्वते भवत् । कुन्कुन्दान्वये वातः श्रुतसागरपारगः ॥१६॥ नागौरपट्टिष स्रनंतकीतिः तत्यदृक्षारी खुम हवैकीतिः । तत्यदृविवाविदुज्ञयगास्यः तत्यदृहेमाविद्यकीतिमास्यः ॥२०। हमकीतिष्ठ्येः पट्टे केमेन्द्रावियवा:अष्टुः । सर्याक्षया विर्तवितं गण्यपैयद्भुजनं ॥२१॥ विद्या विवविद्रकः नामयेवेन मोहनः । प्रम्णा यात्राप्रसिद्धपर्यं चैकाह्मिर्यवतं विर्दे ॥२२॥ जीयादिदं पूजनं च विश्वमूषरावद्युवं । तस्यानुसारतो क्रोयं न च बुद्धिकृतं त्विदं ॥२३॥

इति नागौरपट्टविराजमान श्रीभट्टारकक्षेमेन्द्रकीर्त्तिविरिचतं गजपंथर्मडलपूजनविधानं समाप्तम् ॥

४४८-४. गर्याधरचरत्यारिवन्दयुक्ताः । पत्र सं०३। मा० १०६४४६ इंच। भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा। २० काल ४। से० काल ४। पूर्ण। वे० सं०१२१। क भष्टार।

विशेष-प्रति प्राचीन एवं संस्कृत टीका सहित है।

४४ – ६. गणुभरजयमाला । पत्र सं०१ । सा० ५×६ इंच । आषा–प्राकृत । विषय–पूजा । र० काल  $\times$  । प्रेर्ण । वे० सं०२ १०० । इद अध्दार ।

४४ - ७ सम्प्रयत्बलस्यू जाः ..... । पत्र सं॰ ७ । सा० १०३ ×४३ इंच । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वे॰ सं॰ १४२ । कः मण्डार ।

> ४४ ८६. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ ते ७ । ते० काल ४ । ते० सं०१ २४ । इक शब्दार । ४४ ८६. प्रति सं०३ । पत्र सं०१३ । ते० काल ४ । ते० सं०१२२ । इक्ष भव्दार ।

विशेष---इसी भण्डार में २ प्रतियां (वे० मं० ११६, १२२ ) और हैं।

४४ ४.०. सर्याभरसङ्ख्यपूर्वा''''''। पत्र सं०२२ । सा०११४४ ६ 'व । भाषा–विषय–पूत्रा । र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्णा । वे०सं०४ २ र । स्त्र अध्यार ।

४४६१. गिरिनारचेत्रपूजा— अ० विश्वभूषस्य। पत्र सं०११। बा०११४४ इ'व। बाला-संस्कृत। विवय-पूजा। र०काल सं०१७४६। ते०काल सं०१६०४ साम दुवी६। पूर्ण। वे० सं०१२२। द्वा सम्बद्धर।

४४६२. प्रति सं⊂ २ ; पत्र सं० ६ । ले० काल 🗙 । ले० सं० ११६ । छ भण्डार ।

विशेष--- एक प्रति भौर है।

४४६३. गिरनारच्चेत्रपूजा'' '''। पत्र सं० ४ । सा० न $\times$ ६३ ६२ । साथा-हिन्दी । विषय-पूजा । र $\epsilon$ काल  $\times$  । ते० काल सं० १८६० । पूर्या । वै० सं० १४० । क सम्बार ।

४४६४. चतुर्वरात्रित्तपूजा $\cdots$ ंग्च सं० १२। मा० ११ $\frac{1}{2}$  $\times$ ५ इंच । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा $\frac{1}{2}$ र० काल  $\times$ । से० काल  $\times$ । पूर्ण  $\frac{1}{2}$ वे० सं० १५३। क अच्छार  $\frac{1}{2}$ 

४४६४. चतुर्विरातिजयमास-स्वति माणनंदि । पत्र सं० २। मा० १२४५ इ'व । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । ए० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० २१६६ । सा मण्डार ।

४४६६. चतुर्विशतितीथेद्वरपूजा ....। पत्र सं० ५१ । बा० ११×५ इ'व । आवा-संस्कृत । विषय-पूजा। ए॰ काल 🗴 । ले॰ काल 🗴 । अपूर्ण । वे॰ सं॰ १३८ । ज भण्डार ।

विशेष-केवल धन्तिम पत्र नहीं है।

४४६७. प्रति सं २ । पत्र सं ० ४६ । ले० काल सं ० १६०२ बैशाख बुदी १० । वे० सं ० १३६ । ज मण्डार ।

> ४४६८. चतुर्विशतितीर्थक्रुरपूजा"""। पत्र सं ० ४६ । आ० ११×५३ इंच । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा | र० काल 🗙 | ले० काल 🗙 । पूर्ण । वै० लं० १ । आ, मण्डार ।

विमीय -- वलजी बज मुशरफ ने चढाई थी ।

प्रश्रद्ध. प्रति सं०२। पत्र सं०४१। ले० काल सं०१६०६। त्रे० सं०३३१। व्या भण्डार। ४४००. चतुर्विशतितीश्रेष्ट्ररपूजा""" । पत्र सं० ४४ । शा० १०३×१ इ'च । भाषा-सन्कृत । विषय-पुजा । र॰ काल × । ले० काल × । पूर्ण । वै० सं० ५६७ । का भण्डार ।

विशेष-कड़ी २ जयमाला हिन्दी में भी है।

प्रश्र• प्रति सं० २ | पत्र सं० ४८ । ले० काल सं० १६०१ । वै० सं० १५६ । अ अण्डार ।

विशेष-इसी भण्डार में एक अपूर्ण प्रति ( वे० सं० १४५ ) और है।

४४०२, प्रति संव ३ । पत्र संव २० । लेव काल × । वेव संव ६६ । आ अण्डार ।

४४०३. चतुर्विशतितीर्थकूरपूजा - सेवाराम साह । एत्र सं० ४३ । मा० १२×७ इ'व । मावा-हिन्दी। विदय-पूता। र॰ काल सं॰ १०२४ मंगसिर बूबी ६। ले० काल सं० १०५४ आसीज सुदी १५। पूर्णा । वे० सं ० ७१४ । यह सण्डार ।

विशेष---मामूराम ने प्रतिलिपि की थी । कवि ने अपने पिता वसतराम के बनाये हए मिध्यात्वसंहन भीर बुद्धिविलास का उल्लेख किया है।

इसी अण्डार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ ७१४ ) भीर है।

४४.०४. प्रति सं ६ २ । पत्र सं ० ६० । ले० काल सं ० १६०२ आषाढ सुदी = । दे० सं ० ७१४ । का

भण्डार

अध्रद्ध. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६२ । ले० काल सं० ११४० कागुला बुदी १३ । वे० सं० ४६ । स्व भव्छार ।

प्रभुक्त. प्रति संव ४ । पत्र संव ४६ । सेव काल संव १वद३ । वेव संव २३ । स मण्डार । विशेष-इसी अव्हार में २ अकियां ( के॰ सं॰ २१, २२ ) और है।

WINTE !

प्रश्रटण, चतुर्विशतिष्काः\*\*\*\*। पत्र संव २०। झा० १२ $\times$ १६ है व । आयो-हिन्दी । विषय-पूजा । एक काल  $\times$ । संव काल  $\times$ । सपूर्ण । वेव संव १२०। इह जण्डार ।

४.४०=. चतुर्विरासितीश्रेष्ट्ररपूजा—शुन्दावन । पत्र सं० ११। मा० ११४४३ इ.च । नाषा-शिची । विषय-पूजा । र० काल सं० १०१९ कास्तिक बुदी ३ । ते० कान सं० १११४ मायाब बुदी ४ । पूर्वी । वै० सं० ७१९ । का अच्छार ।

> विशेष—प्रसी प्रष्टार में २ प्रतियां (वै० सं० ७२०, ८२७ ) भीर हैं। ४४०६. प्रति सं० २ । यत्र सं० ४६ । ते० काल × । वै० सं० १४६ । क्र अध्वार । ४४१०. प्रति सं० ३ । यत्र सं० १६ । ते० काल × । वे० सं० ४७ । क्य त्रव्यार । ४४११. प्रति सं० ४ । यत्र सं० १६ । ते० काल सं० ११६६ कालिक सुवी १० । वैं। सं० २६ । ग

भण्डार । ४४१२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४५ । ते० काल ४ । ब्रपूर्ण । वे० खे० २५ । छा मण्डार ।

विशेष—वीच के कुछ पत्र नहीं हैं।

४४१२. प्रतिसं∘६। पत्र सं∘७०। ले॰ काल सं०१९२७ सावन सुवी ३। वे॰ सं०**१६०। वः** भण्डार ।

विशेष—इसी अध्यार में ४ प्रतियां (वे० सं० १६१, १६२, १६२, १६४) आरि है।
४४१४. प्रति सं० ७। पत्र सं० १०६ । ते० काल ×। वे० सं० ६४४। च्य अच्छार ।
विशेष—इसी अध्यार में ३ प्रतियां (वे० सं० ५४२, ४४६, ४४६) धोर हैं।
४४१४. प्रति सं० ८। पत्र सं० ४७। ते० काल ×।वे० सं० २०२। इह अच्छार ।
विशेष—इसी अध्यार में ४ प्रतियां (वे० सं० २०४ ने ३ प्रतियां, २०६) धौर हैं।
४४१६. प्रति सं० ६। पत्र सं० १७। ते० काल सं० १९४२ वैष तुषी १६ । वे० सं० २६१। इह

प्रश्रहेक. प्रति सं० १० । पत्र सं० दरे । ते० काल 🗶 । दे० सं० १८६ | उद्ग्रह अध्यार | विशेष---सर्वशुक्तनी गोधा ने सं० १६०० जाववा सुदी ५ को चढाया था । इसी भण्डार में एक प्रति ( दे० सं०-१४५ ) और है । भुश्रहन, प्रति सं० ११ । पत्र सं० ११६ । ते० काल सं० १६४६ सावद्या सुदी २ । दे० सं० ४४६ । स्व

भग्डार | अप्ररेड, प्रति सं० १२ । यम सं० १४७ । से० काल सं० १८१७ । वै० सं० १७०६ | ह अच्छार । विशेष---क्योरेलाल जांबचा ने स्वपटनार्च मीलाल ते प्रतिलिपि कराई जी । **४४२०. चतुर्विशतितीर्थहरपुजा —**रासचन्द्रायत सं०६०। सा० ११×४१ ६'व । नावा हिन्दी पद्या विषय-पूजा। र०काल सं०१६५४ । ते०काल x | पूर्ण। वे० सं०४४६। व्यानम्बार।

विशेष---इसी मण्डार में २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ २१४८, २०८४ ) ग्रीर हैं।

४४.२१ प्रति सं०२ । पत्र सं०५० । ले॰ काल सं०१८७१ बासोज मुदी ६ । वे० सं० २४ । क

' प्हार ।

विशेष-सदासुख काससीवाल ने प्रतिलिपि की थी।

इसी भण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ २५) और है।

४४२२. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ५१ । ते० काल सं० १९६६ । वे० मं० १७ । घ भण्डार ।

विशेष-इसी अण्डार में २ प्रतियां ( वै० सं० १६, २४ ) और हैं।

४४२३. प्रति सं० ४ । पत्र\_सं० ५७ । ले० काल × । वे० स० १५७ । क भण्डार ।

विशेष-इसी अण्डार में ३ प्रतियां (वे० सं० १४८, १४६, ७८७ ) और हैं।

४४२४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४६ । ले० काल सं० १६२६ । वे० सं० ४४६ । च भव्डार ।

विशेष-इसी भण्डार में ३ प्रतियां ( वे० सं० ५४६, ५४७, ५४८ ) ग्रीर है।

४४२४. प्रति सं०६ । पत्र सं० ४४ । ते० काल सं० १८६१ । वे० सं० २१६ । छ भण्डार ।

विकोच—इसी अपहार में ४ प्रतियां (वे॰ सं० २१७, २१८, २२०/३ ) ग्रीर है।

प्रश्नदृह, प्रति सं० ७ । यत्र सं० ६६ । ले॰ काल 🗴 । वे॰ सं॰ २०७ । ज सण्डार ।

विद्योख-इसी अवहार में एक प्रति ( वे॰ सं० २०८ ) सौर हैं।

अवहार ।

४४२.७. प्रति सं० कः। पत्र सं० १०१। ते० काल सं० १८६१ श्रावरम बुदी ४ । वे० सं० १८ । स्र

विशेष----जैतराम रोवका ने प्रतिनिधि कराई एवं नाषुराम रायका ने विजेराम गांव्या के सन्दिर से चढाई थीं | इसी अथवार में २ प्रतिया (वे० सं० ५८, १८१) धीर हैं।

४४२⊏. प्रति सं०६ । पत्र सं०७३ । ले॰ काल सं० १८५२ मावाड सुदी १४ । वे० सं०६४ । व्य क्रम्बतर ।

विशेष---महात्मा जयदेव ने सवाई जयपुर में प्रतिलिपि की थी।

इसी भण्डार में २ प्रतियां ( वे॰ सं० ३१५, ३२१ ) सीर है।

्रे ४४२६. चतुर्विशतितीचेकुरपुत्रा — नेमीचन्द्र पाटनी । पत्र सं० ६० । झा० ११३/४५३ इझ । आगा— हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल सं० १८८० आदवा सुरी १० । ले० काल सं० १११८ झालोज दुरी १२ । वे० सं० १४४ । क जच्चर )

४४.३०. चतुर्विशतितीर्थक्करपूजा—अनरंगकाका । यत्र सं०५१ । झा०११×८ ६ च । भाषा—हिन्दी । विषय-पूजा । र०काल × । ते०काल × । पूर्वी वैक सं० ७२१ । झा बण्डार ।

४४३१. प्रति सं०२ । पत्र सं• ६६ । ले॰ काल x । वे॰ सं०१४३ । क मण्डार ।

विशेष---पूजा के घन्त में कवि का परिचय भी है।

४४३२. प्रति सं० ३। पत्र सं० ६०। ले० काल ×। वे० सं० २०३। छ अण्डार।

४४२३. चतुर्विरासितीर्थक्करपूजा—वस्ताबरस्तास्त्रा । पत्र सं०१४। सा०११३४४. इंच। प्राचा—८० हिन्दी। विषय-पूजा। र०काल सं०१-५४४ मंगसिर बुदी ६। ले०काल सं०१६०१ कालिक मुदी १०। पूर्ण। वे० सं०४४०। चथप्पदार।

विशेष--तनमुखराय ने प्रतिलिपि की थी।

४४३४, प्रति सं०२ । यत्र सं०१ से ६६ । ले० काल ४ । ब्रपूर्ता | वे० सं०२०५ । इह बच्चार | ४४३४. चतुर्विशतितीर्थक्करपूजा—सुगतचल्चा पत्र सं०६० । धा०११३४८ इक्चा आपा-हिन्दी । विषय-पुजा । र०काल ४ । ले० काल सं०१६२६ चैत्र वृदी १ । पूर्णावे० सं०४५४ । चाचण्डार ।

प्रश्चेद्द, प्रति सं०२।पत्र सं∙ स्४।ले० काल सं०१९२६ वैद्याला सुती ४। वे० सं०४ ४६। व्य

भण्यार। ४४३७. चतुर्विशतितीश्रेक्करपूजाः\*\*\*\*। वच सं॰ ७७ । सा॰ ११४४ई इ'च । भाषा-हिन्दी । विषय-पुजा । र० काल ४ । ते० काल सं० १११६ चैन सुदी ३ । पूर्ण । वै० सं० १२६ । इस मण्डार ।

४४३८. प्रति सं०२ । पत्र सं०११ । ले० काल × । बपूर्ण । वे० सं०१५४ । इक मण्डार ।

४४३६. चन्दनवष्ठीजतपूर्वा-अ० शुभवन्द्र । पत्र सं० १० । बा० ६×६ इ व । मावा-संस्कृत ∤

विषय-चन्द्रप्रभ तीर्थकूर पूजा । र॰ काल 🗙 । ने० काल 🗙 । पूर्ग । वे० सं० ६८ । स्र भण्डार ।

४४४०. चन्त्नपष्ठीज्ञतपूजा—चोलाचन्द्र। पत्र सं० ६। सा० १०४४ई १व । मात्रा—संस्कृत । विषय-चन्त्रप्रम तीर्थक्कर युजा। र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्ण। वे० सं० ४१६ । स्म अच्छार ।

विशेष--'बतुर्च पूजा की जयमाल' यह नाम दिया हुया है । जयमाल हिन्दी में है ।

४४४१. चन्द्रनपष्ठीवसपूजा--- अ० देवेन्द्रकीर्ति । वच तं० ६। बाव ०३४४६ इंच । भाषा--संस्कृत । विषय--चन्द्रप्रस की पूजा। र० काल ४ । से० काल ४ । पूर्व । वै० वै० १७१ । क जमार । ४४४४९. जुल्बतमम्ब्रीम्बन्युजाः'''''' पत्र सं०२१ । घा० १२×४ इ.च.। आया-संस्कृत । विषय-तीर्यक्कर लन्नप्रभ की पूजा। र०काकाल ४ । के०काल ४ । पूर्वा। वे०सं०१ वट शण्डार।

विकेष-निम्न पूजावें शीर हैं- पश्चमी बतोधापन, नवत्रहपूजाविधान ।

४४४३. चन्द्रनषरठीव्रतपूजा.....। पत्र सं०३। झा० १२४१३ इ'च । भाषा-संस्कृत । विषय-चन्द्रतम तीर्षक्कर पूजा । र० काल × । के० काल × । पूर्ण । वे० सं० २१६२ । छा सम्बार ।

विशेष-इसी भण्डार में एक प्रति ( वै० सं० २१६३ ) और है।

४४४४. प्रति सं० २ । पत्र सं० ६ । ले० काल 🗴 । ब्रपूर्ण । वै० सं० २०१३ । ट भण्डार ।

% ४४४४. चन्द्रनचस्टीव्रतपूजा •••••। पन संव्हामा ११३४५, दंवा भाषा – संस्कृत। विषय-चन्द्रप्रभ तीर्वेच्यर प्रजा । रुकाल ⋉ोवेल काल ⋉ा सपूर्णा वेल संव्हर आप सम्बद्धाः

विशेष-- ३रा पत्र नहीं है ।

विशेष-सदासुख बाकलीवाल महुद्या वाले ने प्रतिलिपि की थी।

४४४७. चन्द्रप्रस्राजिनपुत्रा—देवेन्द्रकी चि । पत्र सं० ४ । बा० ११४४३ द≋ । भाषा-संस्कृत । विषय-पुत्रा । र० काल × । ले० काल सं० १७६२ । पूर्ण । वे० सं० १७६ । इस सण्डार ।

> ४.५५ म्. प्रति सं०२ । पत्र सं०५ । ले० काल सं०१ ष्ट३ । वे० स०५ वे० । का अण्डार । विशेष—मानेरमें सं०१ म्.७ रे रामचन्द्र की लिखी हुई प्रति से प्रतिलिपि की गई थी।

१६४९६. चमरकारचित्रसमीत्रपूजाः""। पत्र सं०५। मा० ७४६ इत्व। भागा-हिन्दी। विषय-पूजा। र० काल ४। ले० काल सं० १६२७ वैद्याल बुदी १३। पूर्णा। वे० सं०६०२। खा अच्चार।

४४४०. चारित्रसुद्धिविद्यान—श्री शूच्या । पत्र सं०१३०। झा०१२ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$  भाषा—संस्कृत । [क्ष्य—शुनि दीला के समृष होने वाले विचान एवं पूजायें। र० काल  $\times$ । ने० काल सं०१८८६ पीच मुदी  $\times$  ] पूर्ण । के लंक ४४४। का सम्बार ।

षियोच--- इत्तका दूसरा नाम बारहसी चीतीसावत पूजा विधान भी है। ४८४१: मृद्धि सं०२। पंत्र सं० २१। ते० काल ×। वे० सं०१५२। इद्य पण्डार। विशेष--- लेखक प्रयस्ति कटी हुई है। ४४.४२. चारित्रशुद्धिविद्याल—सुमतित्रद्धा । पत्र युं∘ ६४ । सा० ११३.४६ इंत्र । ज़ाषा—संस्कृतं । विषय-मृति दीवा के समय होने वाले विष्यान एसं पूजायें । र० काल × । ते० काल सं० १८३७ बैझाब सुदी ११ । पूर्ण । के० सं० १२३ । इस जण्डार ।

४४४६३. चारित्रशुद्धिविधान—शुश्रवल्या । पत्र चं० ६६ । झा० ११६४५ ६ 'द । क्रावा–संस्कृत । सुनि दीक्षाके समय होने वाले विधान एवं पूजावें । १० काला ४ । ले० काला सं० १७१४ फाल्युख सुदी ४ । पूर्सा । वै० सं० २०४ । जा मण्डार ।

विशेष-लेखक प्रशस्ति-

मंदन् १७१४ वर्षे काष्ट्राणमाने गुक्रमक्षे बउच तिथी गुक्रवासरे । बश्दतीलास्थाने गुंडलदेशे श्रीकर्णनाय वैश्यालये शीवृत्तमये सरम्बतीयमध्ये बलास्कारमणे श्रीकृषकृंदावार्यान्यये स्ट्राटक थी ४ रत्तवस्थाः सरपट्टे ४० हर्षवस्थाः तदान्नाये बद्धा थी ठाकरशी तरिशय्य ब्रह्म श्री गणुकास तरिशय्य ब्रह्म श्री महीवासेन स्वज्ञानावर्णी कर्म क्षयार्थ उद्यापन वारमे वोशीमु स्वहस्तेन लिक्सिं।

प्रश्नप्तर, विदानसिष्युजा (बृहत्)—विद्याञ्चलस्य सूरिः पत्र तं०१२। सा० ६३% ६३ इ.च.। भाषा-संस्कृतः विषय-पूजाः। र०काल ४। ले० काल ४। प्रपूर्णः। वे० सं० १५१। इस सम्बारः।

विकोप---पत्र ३, ६, १० नहीं हैं।

४८४४. चितासिएिपार्यनाथपूजा (बृहत् )—शुभयन्द्र । पत्र सं० १० । आ० १९६४५ स्त्र । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल 🗴 । ते० काल 🗴 । पूर्ण । वे० सं० ५७४ । द्वा अध्वार ।

४४४६. प्रति सं २। पत्र संग्रहा तेशाल संग्रह १६६१ पीय दूरी ११। विश्व संग्रह । अध्यार ।

प्रश्रेष्ठ. विश्वसासियागर्यनासपूत्राः\*\*\*\*\*। यत्र सं०३ । सा०१० $^3_x$  $\times$ १ दंव । जाया-संस्कृत । विषय-पूजा । र०कास  $\times$  । ते० कान  $\times$  । वे० सं०१९६४ । इस सम्बर्गर ।

४४४८. प्रति सं०२ । यत्र सं० यः। ते० काल × । ते० सं० २वः। रा जण्डारः। विशेष—निम्म पूजायं और हैं। चिन्तामिएस्तीत्र, कि-कुण्यस्तीत्र, कलिकुण्यपूजा एवं पंचावतीपूजाः। ४४४६. प्रति सं० ३ । यत्र सं० १४ । ते० काल × । ते० सं० २६ । च कृष्यारः।

४४६० विकासियारवेत्स्यपुत्राः "" वय् युं०१९ । हा० ११४४६ इत्य । भाषा-संस्कृत । विषय-दुवा । र० काल × । ते० काल् × । दुर्ल । वै० युं० ४८६ । व्य सुम्बार ।

भवहार ।

४४६१. चिन्तामिण्यार्थनाथपुत्रा ....। पत्र सं० ५ । मा० ११५×५३ इ.च । भावा-संस्कृत । विषय-पूजा। र॰ काल ×। ले॰ काल ×। पूर्ण। वे॰ सं॰ २२१४। ऋ अण्डार।

विकोष--- यज्ञविधि एवं स्तोत्र भी दिया है।

इसी अण्डार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ १८४० ) धौर है।

प्रश्रद्धः चीवहपुत्रा''''''। पत्र सं० ११ । मा० १०×७ इ'च । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल × । ले॰ काल × । पूर्ण । वे॰ सं॰ २६१ । ज अण्डार ।

विवोध--ऋषभनाम से नेकर धनंतनाथ तक पूजायें है।

४४६३. चौसठऋद्भिपुजा-स्वरूपचन्द। पत्र सं० ३५। ब्रा० ११३×५ ड'व ! भाषा-हिन्दी। विषय-६४ प्रकार की ऋदि धारण करने वाले मुनियोंकी पूजा। र० काल सं० १६१० सावन मुत्री ७ । ल० काल सं० १६४१। पूर्ता। वै० सं० ६६४। ऋस भण्डार ।

> विशेष--इसका दूसरा नाम बहदग्रवीवलि पूजा भी है। इसी भण्डार में ४ प्रतियां ( वे० सं० ७१६, ७१७, ७१८, ७३७ ) घौर है। प्रश्रद्ध. प्रति सं० २ । पत्र सं० ६ । ले० काल सं० १६१० । वे० सं० ६७० । क भण्डार । प्रश्रष्ट प्रति सं० है। पत्र सं० ३२ । लेक काल सं० १९५२ । वे० सं० २१ । हा अध्यार । ४४६६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० २६ । ते० काल सं० १६२६ फाग्रुगा मुदी १२ । वे० सं० ७६ । घ

प्रश्रुष्ठिक. प्रति संब क्षा पत्र संब २५ | लेव काल × | वेव मंत्र १६३ | का अध्यार । बिशंष-इसी अध्वार में एक प्रति ( वै० सं० १६४ ) और है। ध्र4्रइ. प्रति सं०६। पत्र सं० = । ले० काल × । वे० सं ७३४ । च अवदार । प्रश्रद्ध. प्रति सं० ७। पत्र सं० ४८। ले० काल सं० १६२२। वे० सं० २१६। छ भण्डार। विकोच-इसी भण्डार में ४ प्रतियां ( वै० सं० १४३, २१६/३ ) और है। १८४७०. प्रति सं० का पत्र सं० ४४ । ले॰ काल 🗴 । वे॰ सं० २०६ । जा भण्डार । विशेय--इमी भण्डार में ३ प्रतियां ( वे० सैं० २६२/२ २६५ ) घीर हैं। ४४७१. प्रति सं०६ । पत्र सं० ४६ । ले॰ काल × । वे० सं० ५३४ । स्व भण्डार । प्र¥ार. प्रति सं० १०। पत्र सं० ४३। ले॰ काल ×। वे॰ सं० १६१३। ह अवहार। ४४७३. छोतिनिवारखविधि ..... पत्र सं । भा० ११×४ इंच । भाषा-हिन्दी । विषय-ंबधान | र० काल × । ले० काल × । पूर्ण | बे० सं० १८७८ । का अण्डार ।

४४.४४. सम्बृहीपपूत्रा—पांडे जिनदास 'पत्र सं०१६) ग्रा०१०≩.४६ इंच। प्राचा-संस्कृत । विषय-पूत्रा । र०काल १७वीं सताक्यो । ले०काल सं०१८२२ संगक्षिर बुदी१२ । पूर्णावे०सं०१८३ । का भण्डार ।

विशेष—प्रति मक्किम जिनासय तथा जून, अविध्यत, वर्तमान जिनपूजा सहित है। पं॰ योक्सपट ने माहबन्द से प्रतिसिधि करवाई थी।

४४.७४. प्रति सं०२। पत्र सं०२६। त० काल सं०१६६४ उथेह सुदी १४। वे० सं०१६। च भण्डार।

विशेष-भवानीचन्द भांबासा भिनाय वाले ने प्रतिलिपि की थी।

४४.७६. जस्त्रूस्यासीयुक्ता ः ापत्र सं∘ १०। सा० ⊏८५६ इ.च. शावा-हिन्दी । शिषस-मिनस्य केवली जस्त्रवामी की पूजा। र० काल ४ । ले० काल सं० १६४⊏ | पूर्ण | के० सं० ६०१ | इस भण्डार |

४४.७०. जयमाल—रायवम्द् । पत्र सं० १। मा० ८६ूँ×४ ६ व । भाषा-हिन्दी । विषय-पूत्रा । र० काल सं० १८४५ फाग्रुस सुरी १ । ले० काल × । दूर्सी वि० सं० २१३२ । का अण्डार ।

विशेष-भोजराज जी ने क्विनगढ में प्रतिलिपि की थी।

४४.७-. जलहरतेलाविधान $\cdots$ ावव सं०४।मा० ११ $\frac{1}{2}$  $\times$ ७ $\frac{1}{4}$  इंव। भाषा—हिन्दी । विवयः—विभागः र०काल $\times$ । ले०काल $\times$ । ले०काल $\times$ । ले०काल $\times$ । ले०काल

विशेष-जलहर तेले (इत) की विधि है। इसका दूसरा नाम ऋरतेला इत भी है।

४४७६. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३ : ले० काल सं० १६२८ । वे० सं० ३०२ । सा अण्डार ।

४४.=०. जलयात्रापृजाविधान\*\*\*\*\* पत्र सं०२ । झा०११% ६ इ'व । आषा-हिन्दी । विवय-पूजा। र०काल × । ने०काल × । पूर्ण । वे०सं०२६३ । जा जव्यार ।

विशेष---भगवान के प्रभिषेक के लिए जल माने का विधान !

४४.=१. जलयात्रीविधान— महापं० आधाशाधर । पत्र सं०४ । घा० ११३,४५ इ'व । भागा–संस्कृत । विषय-जन्माभिषेक के लिए जल लाने का विधान । १० काल × । वे० काल × । पूर्ती। वे० सं० १०६६ । आर अध्यार ।

४४८२. जक्षवात्रा (तीर्थोदकाद्मानविद्यान ) \*\*\*\*\* । पत्र सं० २ । ग्रा० ११४४३ इंच । आया-संस्कृत । विदय-विद्यान । र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० १२२ । झु अवदार ।

विशेष-जलयात्रा के सन्त्र भी दिये हैं।

४५८६. जिलगुरासंपचिषुका---- अब रक्तवस्त्र । पत्र संब ६ । साव ११३४१ ६ व । आया संस्कृत । विवय-पुत्रा । र॰ काल ४ । केल काल ४ । पूर्ण । वेल संव २०६ । का सम्बार । ४४८४. प्रति सं० र । पत्र सं० ६ । ले० काल सं० १६८३ | वे० सं० १७१ । का अण्डार ।

विशेष--धीपति जोशी ने प्रतिसिपि की थी।

%थ=थ्र. क्रिलगुर्गुसंपत्तिपृक्षा''''''|पत्र सं०११। झा०१२×१ इंच] भाषा–संस्कृत । विषय -पूजा। र०काल × । ले०काल × । मुपूर्ण । वे०सं० २१६७ । क्या वण्डार ।

विवोय--- ५वां पत्र नहीं है।

⊮द=६, प्रति सं०२ । पत्र सं०४ । ले० काल सं०१ ८२१ । वे सं०२८३ । स्व भण्यार । ४४ = ७. (क्रनगुर्यासंपत्तिपृत्रा\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०४ । द्वा० ७१ँ×६३ इंच। भाषा-संस्कृत प्राकृत । विषय-पृत्रा । र० काल × । ले० काल × । पूर्यावे० सं०४१ । इस मण्यार ।

४४८मः जिल्लपुरन्दरज्ञतपुत्रा''''''। पत्र सं०१४। मा०१२४४६ दक्षः। भाषा-संस्कृतः। विषय-पुत्रा । र०काल ४। ते०काल ४। पूर्णः। वै० सं०२०६। क भण्डारः।

४४८६. जिन्नुजाफतप्राप्तिकथा ""। पत्र सं० ४ । घा० १०३,४४३ इंच । जाया-संस्कृत । विषय– युजा । र० काल × । ले॰ काल × । पूर्णी वि० सं० ४०३ । घर बण्डार ।

विशेष---पूजा के साथ २ कथा भी है।

४४६२. जिनसक्कर (प्रतिष्ठासार)—सहा पं० काशाधर। पत्र सं० १०२। मा० १०२्४४ इ'व। आषा-संस्कृत। विषय मूर्ति, वेदी प्रतिष्ठादि विधानो की विधि। र• काल सं० १२६५ मालोज बुदी स। ले० काल सं० १४६५ मान बुदी स (शक सं० १३६०) पूर्ण। वे० सं० २८। का अध्यार।

विशेष---प्रशस्ति निम्न प्रकार है--

४४६१. प्रति सं०२ । पत्र सं० ७७ । ले**० काल सं० १६३३ । वै० सं० ४**४६ । ऋ भण्डार ।

विशेष-प्रशस्ति- संवत् १६३३ वर्षे .....।

प्रथ2 प्रतिसंट ३ । पत्र सं०१४ । लेक्काल सं०१ ८८५४ आदवा बुदी १३ । वे० सं०२७ । धा भण्डार ।

विशेष — मधुरा ने भौरक्कुनेव के शासनकाल में प्रतिलिवि हुई।

लेखक प्रशस्ति--

श्रीमूलसंघेषु सरस्वतीयो गच्छे बलात्कारले प्रसिद्धे । सिंहासनी श्रीमलबस्य खेटे सुदक्षिसाक्षा विषये विलीने । बीकुंब्कुंदरिकायोगनाय पट्टानुगानेकप्रनीन्द्रवर्गाः । दुर्वादिवायुरम्बनेकतन्त्रः विद्यापुर्वदेश्वरद्युरिद्युव्यः ।। तदन्त्रये वोऽमरकोत्तिनाम्नाः मट्टारको वाक्तिवेक्क्युः ॥ तस्यापृशिष्यसुम्बन्दसूरि जीवासके नर्वदयोगनार्थः ॥ पूर्वी सुमायां पट्टपक्षपुरत्यां सुवर्शकारतायत नीककारः ॥

४४.६३. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १२४ । ते० काल सं० १६४९ मादवा कुक्कि ६३ : वैं० सं० २२३ । का भण्डार ।

विशेष-- बंगाल में ग्रकवरां नगर में राजा सवाई मार्गसिह के सासनकाल में आवार्य कुन्वकुन्य के वसा-रकारगए। सरस्वतीगच्छ में महारक प्यानंदि के सिच्च व॰ सुनवन्त्र व॰ जिनवन्त्र व॰ कन्त्रकीतिः की साम्माय में संदेव-वाल अंगोरनम पाटनीगोत्र वाले साह भी पहिराज वज्न, करना, कनूरा, नाष्ट्र मादि में से कनूरा ने पोडवकारए। बतीधा-पन में पं॰ भी जयबंत की यह प्रति बेंट की वी ।

> ४४६४. प्रति सं० ४। पत्र तं० ११६। ते० काल 🔀 । 🗫 तं० ४२। व्य अण्डार । विशेष—प्रति प्राचीन है।

> > र्नधात् संडिल्लवंशोत्वः केरह्णोन्यासवित्तरः । लेखितोयेन पाठार्थमस्य प्रस्तर्मं पुस्तकं ॥२०॥

४४६४. प्रति सं०६। पत्र सं०६६। ते० काल सं०१६१२ आदवा बुदी २। वे० सं०४२५। व्य भण्यार।

विशेष —संवत् १६२२ वर्षे आद्यद विद २ जोमे सक्षेष्ठ राजपुरनपरवास्तव्यं झान्यःसरनागरज्ञाती पंचीली त्याराजाद्वसूत नरसिद्धेन निर्मितं ।

क सम्बार में एक श्रदूर्ण प्रति (वै॰ सं॰ २०७) च मण्डार में २ श्रपूर्ण प्रतियां (वै॰ सं॰ १२०, १०४) समा स सम्बार में एक श्रपूर्ण प्रति (वै॰ सं॰ २०७) और है।

४८६६. जिलसङ्गियाल\*\*\*\*\* । यस सं० १ । छा० १०४४३ इ'स । आया-संस्कृत । विषय-विधान । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वै० सं० १७८६ । ट सम्बार ।

४४६७. जिनस्तपन ( कामिचेक पाठ )\*\*\*\*\*\* पत्र सं० १४। बा० १३४४ ६ व । भाषा-संस्कृत । विवय-पूजा । र० काल ४। ते० काल सं० १०११ वैवास सुदी ७ । पूर्ण । वे० सं० १७७८ । ह भण्वार ।

४४६८. जिनसंहिता.......। यन वं॰ ४६ । झा० १३४८३ इ'व । बाबा-संस्कृत । विवय-पूजा प्रति-हादि एवं प्राचार सम्बन्धी विचान । र० काल ४ । के॰ काल ४ । कुर्ता ३० सं० ७७ । कु जच्चार । ४४६६. जिलसंहिता— अद्रबाहु । पत्र सं० १३० । प्रा० ११×४३ इंब । आधा-संस्कृत । विवय-युका प्रतिद्वादि एवं प्राचार सम्बन्धी विभान । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० ११६ । क अण्डार ।

४६००. जिनसीहितां— अर्थ एंक्सिधि । पत्र सं० ४४। बा० १३८४ ६ छा। नाषा-संस्कृत । विषय— पूजा प्रतिष्ठावि एवं सावार सम्बन्धी विधान । र०काल ⋉ । ले० काल सं० १६३७ चैत्र हुई। ११ । पूर्ण । वे० सं० १९७ । का अभ्यार ।

विशेष- ५७, ५८, ८१, ८२ तया ८३ पत्र खाली हैं।

४६०१. प्रति सं० २ । पत्र सं० ८५ । ते० काल सं० १८५३ । ते० सं० १६८ । क अण्डार ।

४६०२. प्रति सं ३। पत्र सं १११। ले काल ×। वे लं ५१। स्न भण्डार ।

४६०६ जिनसंहिता'' '''। पत्र सं०१०१। घा० १२४६ इ'च। भाषा-संस्कृतः । विषय-पूजा प्रति-हादि एवं ग्राचार सम्बन्धी विधान । र०काल ४ । ले०काल सं०१८४६ मादवा बुदी ४ । पूर्ण । वे० सं०१९४ । इक भण्यार ।

विशोय— प्रत्य का दूसरा नाग पूजासार भी है। यह एक संग्रह प्रत्य है जिसका विषय बीरसेन, जिननेन पूज्यपाद तथा ग्रुएानद्रादि भाषायों के ग्रन्थों से संग्रह किया गया है। १९ पूठों के प्रतिरिक्त १० पत्रों में ग्रन्थ ने सम्बन्धिय ४३ ग्रन्थ दे रखें हैं।

प्र६०४, जिनसहस्रनामपूजा—धर्मभूष्या । पत्र सं० १२६ । बा० १०४४} दश्च । आया-संस्कृत ) विषय-पूजा । र० काल ४ । ते० काल सं० १८०६ नैवाल बुदी ६ । पूर्ण । वे० सं० ४३५ । स्त्र अध्वर ।

विशेष—निष्यमयालाम से पं॰ मुख्यामणी के पठनार्थ होरासालजी रेरावाल तथा पचेवर वालों ने किना सम्बार मे प्रतिनिधि करवाई थी।

ग्रान्तम प्रवास्ति— या पुस्तक लिखाई किना लब्बारि के कोटिंडराज्ये जीमार्गामहजी तत् कंडर फरोसिंहजी दुलाया रेस्स-वासल् बैदगी निमित्तः श्रीसहस्रमास को अंदलशी शंडायों उत्सव करायों । श्री ऋषमदेवजी का मन्तिर में माल नियो बरोगा चत्रजुजनी वाली वगरू का बीत पाटली व॰ ११) वाहजी गागेवलालजी साह ज्याकी सहाय सुंहते ।

४६० ४. प्रति सं०२ । पत्र सं० ६७ । ले॰ काल × । वे॰ सं० १६४ । क अण्डार ।

४६०६. जिनसहस्रतासपूत्रा — स्वक्षपणन्दविकाला । पत्र सं० ६४ । झा० ११×४३ इश्च । भाषा— हिन्दी । विषय-पूत्रा । र० काम सं० १८१६ सामाज सुरी २ । से० काम × । पूर्ण । वे० सं० स७१३ । क भण्यार ।

४६८७. जिनसङ्क्षनामंपूजा---चैनहुक तुहाडिया। यत्र सं० २६। बा॰ १२८५ हवा। माया-हिन्दी। विषय-पूजा। र० काल ४ १ से० कान सं० ११३६ माह तुरी ४ । पूर्ण । वे० सं० ७७२। कु सम्बार।

४६०६. प्रति स॰ २ । पत्र सं० २३ । ले॰ काल × ! वै० सं० ७२४ । च अण्डार ।

४६१८. जिलाभिषे बीलर्शय \*\*\*\*\*\* पत्र सं∗ १० । सा० १२×६ इक्का वाया–हिन्दी । विषय–स्थित्रेक विद्यान । र०काल × । ले०काल × । पूर्ता । वै० सं० २११ । क सम्बद्धार |

विशेष---विद्वजनबोधक के प्रथमकाण्ड में सातवें उल्लास की हिन्दी भाषा है।

४६११. जैनप्रतिष्ठापाठ ''''''। यत्र सं०२ से ३५ । झा० ११३,४८३ इ'व । आदा-संस्कृत । विवय-विवि विधान । र०काल × । ले०काल × । खपूर्ण । वे० सं० ११६ । व्यावस्थार ।

>६१२. जैल।ववाहपद्धति'''''। पत्र सं• ६४। शा० १२×६ इ'व । आषा-संस्कृत । विषय-विवाह विधि । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वै॰ सं० २१४ । **व्ह अव्यार** ।

विशेष--प्राचार्य जिनसेन स्वामी के बतानुसार संग्रह किया गया है। प्रति हिन्दी टीका सहित है।

४६१३ प्रति सं २ । पत्र सं० २७ । ते० काल × । वे० सं० १७ । जा अण्डार ।

प्र६२४. झानपंचिंदातिकाझनोद्यापन—भ० झुरैन्द्रकीर्ति। यच सं०१६। झा०१०३/५५ इंच। भाषा-मंस्कृत। थियय-पूजा। र० कान सं०१ म४७ चैत्र बुदी १। ले० कान सं०१ म१३ झावाड बुदी ४। पूर्ण। वै० सं०१२२। च भण्डार।

विशेष --- जमपुर में बन्द्रप्रभू बैत्यानम में रचना की गई थी। सोनजी पांड्या ने प्रतिलिपि की थी।

४६२४. उथे छुजिनवरपूजा """। पण सं० ७ । बा० ११ $\times$ ५३, दंव । आपा—संस्कृत । विषय—पूजा । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्ता। वे० सं० ५०४ । क्यं अध्वार ।

विशेष-इसी अण्डार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ ७२३ ) धीर हैं।

प्र६१६. उद्यक्तिस्तवरपूत्रा''''''। पत्र सं $\circ$  १२ । आ $\circ$  १२ $^{\prime}$ १८५ ह्'व । आवा-संस्कृत । विवय-पूजा । र $\circ$  काल  $\times$  । सपूर्ण । वै $\circ$  सं $\circ$  २१९ । क्क विवार | :

४६१७. प्रति सं० २ । पत्र सं० ६ । ते० काल सं० १६२१ । वे० सं० २६३ । स अवहार ।

४६१८. ज्येष्ठजिनवरम्बत्यूक्यां\*\*\*\*\*। पत्र सं०१। बा०११६४५६ इ'व। आवा-संस्कृत। विश्वंदे-पूजाः र०काल ४। ते०काल सं०१८६० बावाद सुदी ४। पूर्ती वे० सं०२२१२। ब्हा सब्बारं'।

विश्वेश—विद्यान खुकाल ने वोबराज के बनवाचे हुए पाटोदी के सर्विद में प्रतिक्षिप की। सरहो सुरेन्द्र-भीतियों को रच्यों। ४६१६. सामोकारर्पेतीसपूका— काक्षसराम । पत्र सं०३। मा० १२४५ इका। भाषा-संस्कृत। विषय—सामोकार मन्त्रपुत्रा। र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्स । वे० सं० ४६६। का मण्डार।

विशेष-महाराजा जयसिंह के शासनकाल में ग्रन्थ रचना की गई थी।

इसी भण्डार में एक प्रति (वै० सं० ५७८ ) भीर है।

४६२०. प्रति सं०२ । पत्र सं०३ । ले० काल सं०१७६५ प्र॰ घातोज बुदी १ : वे० सं०३६४ । घर सम्बार ।

४६२१. सामोकारपैतीस्रीजतिक्यान—सा० श्रीकनककीत्ति । पत्र सं० १ । सार १२४५ ६ च । भाषा—संस्कृत । विषय-पूजा एवं विचान । र०काल 火 । ते०काल सं०१०२५ । पूर्णावे० सं० २३६ । इस् मण्यार ।

विशेष-- हु गरसी कासलीवाल ने प्रतिलिपि की थी।

४६२२. प्रति सं०२। पत्र सं०२। ते० कात 🗴 । सपूर्श । वे० सं०१७४। व्य भण्डार ।

४६२३. तत्त्वार्थसूत्रद्रशाध्यायपूजा—दयाच्यन्न । पत्र सं०१ । मा०११४४ इंचा भवा–संस्तृतः विचय-पूता । र०काल × । ले०काल × । पूर्णे । वे०सं०४६० । कः भण्डारः ।

विशेष-इसी अण्डार में एक प्रति वे॰ सं॰ २६१। और है।

४६२४. तस्वार्थसून्वराध्यायपूत्रा''''''। पत्र सँ०२। मा०११ $\xi$  $\times$ १ । भागा-संकृत । विषय-पूजा। र० काल  $\times$ । ले० काल  $\times$ । पूर्ण विकेश २६२। क सम्बार।

विशेष---केबल १०वें सध्याय की पूजा है।

४६२४. तीनवीबीसीपूजा\*\*\*\*\*। यक सं० ६८ । प्राः १२४५ ६ च । आया-संग्रुत । विषय-पूत, व्यवस्थित तथा वर्तमान काल के चौबीसों तीर्यकुरों की पूजा । र० काल × । ले० काल × । पूर्श । वं० सं० २७४ । क्ष. भवार ।

४६२६. तीनवौदीसीसमुख्यपूजा'''''''''''| १व सं० ४ । मा० ११३४४ इ.च । आया⊸संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० १८०६ । ट अवदार ।

४६२७. तीनचीबीसीपुत्रा— नेसीचन्द पाटनी। पत्र सं०६७। मा०११३४५; इंच। भाषा-हिन्दी। विवय-पुत्रा। र० काल सं०१८६४ कार्तिक बुदी१४। ते० काल सं०१६२२ आहार सुदी७। पूर्ण। ३० सं०२७४। कृष्णपार।

४६२६. तीनचीचीसीयुकाः.....। पत्र सं∘ ५७ । झा० ११४४ इंच आवा-हिन्दी । विषय-पूजा। . ९० काल सं० १८८२ । ते० काल सं० १८८२ । पूर्ण । वे० सं० २७३ । क अण्डार। ४६२६- तीनवीदीसीसमुख्यपूजा''''''। पत्र सं०२०। घा० ११३ू ४३ इ'व। मावा⊸संस्कृत । विषय-पूजा। र०काल ×। ने०काल ×। पूर्णावेश संर १२५। इस सम्बार।

४६२०. तीनलोकपुत्रा—टेकचन्द् । पत्र सं०४१० । झा०१२४८ इंच । आया-हिन्दी । विदय-पूत्रा : र०काल सं०१८२८ । ले०का∺ सं०१६७३ । पूर्ण । दे०सं०२७७ । इस्थायार ।

विशेष-पन्य लिखाने में ३७॥-) लगे थे।

इसी अण्डार में २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ ५७६, ५७७ ) और हैं।

४६३१. प्रति सं० २। पत्र सं० ३५०। ते० काल 🔀 । वे० सं० २४१। 🙉 मण्डार ।

४६२२. तीनकोकपुत्रा—नेसीचन्द् । पत्र सं० ८११ । घा० १३ $\times$ ६ $^{\circ}$  ह्व । आया—हिन्दी । विषय— पूजा । र० काव  $\times$  । ते० काव सं० १८६३ ज्येष्ठ सुत्री ४ । पूर्ण । वे० सं० २२०३ । का सम्बद्धार ।

विशेष-इसका नाम जिलोकसार पूजा एवं जिलोकपूजा भी है।

४६३३. प्रति सं०२ । पत्र सं० १००वा । ते० काल 🗴 । ते० सं० २७० । का अण्डार ।

४६ वे४. प्रतिसंट ३ । पत्र सं•६८७ । ले•काल सं•१९६३ ज्येष्ठ सुदी ५ । वे॰ सं•२२६ । इङ् भष्टार ।

विशेष-वी वेष्टनों में है।

४६६४. तीसचौत्रीसीनासः\*\*\*\*\*। पत्र सं०६। झा०१०×४ इंच। भाषा-हिन्दी। विषय-पूजा। र०काल×। ने०काल×। वे०सं०१७६। च्याच्यार।

४६६६. तीसवीबीसीपूजा—युक्तासन । पत्र सं० ११६ । सा० १०३४७३ इंच । साया-हिन्दी । विवय-पूजा । र०काल ४ । ते० काल ४ । पूर्वा । वै० सं० ५८० । व्याधकार /

विशेष-प्रतिलिधि बनारस में गङ्गातट पर हुई थी।

४६३७. प्रतिसं०२ । यत्र सं०१२२ । के० कल्ल सं०१६०१ बायाद युरी २ । के० सं०५७ । आह् भण्डार ।

४६६६. तीसचीबीसीसमुचवपूजा'''''''। पत्र सं०६। मा०८×६१ २ व । भाषा-हिन्दी। विवय-पूजा। र०काल सं०१८०८। ते०काल ×। पूर्ण। वे० सं०२७८। इक मण्यार ।

विशेष--- प्रदाईद्वीप प्रन्तर्गत ५ अरतः ६ ऐरावत १० क्षेत्र सम्बन्धी तीस चीवीसी पूजा है।

इसी अध्वार में एक प्रति ( दे॰ सं॰ १७१ ) गीर है।

४६२६. तेरहद्वीपपूजा—शुअवन्त्र । पत्र त० १४४ । सा० १०३%१ इ'व । आवा-संस्कृत । विवय-पूजा । र० काल × । ते० काल सं० १०२१ सावज बुदी १४ । पूर्ण । वे० सं० ७३ । स जब्दार । ४६५०. तेरहृद्वीपयुक्ता—अ० विश्वाभूष्यः । पत्र सं० १०२ । झा० ११४५ रखः । मापा-संस्कृत । विषय-जैन मान्यतानुसार १३ डीपों की पूजा । र० काल × । ले० काल सं० १८८७ मादवा पूरी २ । वे० सं० १२७ । मह मध्यार ।

विशेष--विजैरामजी पांड्या ने बनदेव ब्राह्मारा से लिखवाई वी।

४६४१. तेरहृद्वीपयुक्ताः.....। पत्र सं०२४ । मा० ११ $\frac{1}{4}$ ४६ $\frac{1}{5}$ ६ंच । मावा-संस्कृत । विषय-जैन मान्यतामुसार ११ द्वीपों की पूजा ) र० काल  $\times$  । ले० काल सं०१६६१ । पूर्ण । वे० सं०४६ । का जम्हार ।

विशेष - इसी अण्डार में एक अपूर्ण प्रति ( वे॰ सं॰ ५० ) और है।

४६४२. तेरहद्वीषपूत्रा\*\*\*\*\*। पत्र सं०२०६ । धा० ११×५ इ.च.। भाषा-संस्कृत । विषय-पूत्रा। र०काल ×। ते०काल सं०१६२४ । पूर्णीवे०सं०५३५ । च्चाप्रध्यार ।

४६४३. तेरहद्वीपयुका—सालक्षकीत । यत्र स० २३२ । सा० १२५४८ इ व । प्राचा—हिस्दी । विवय-पूजा । र० काम सं० १८७७ कार्तिक युदी १२ । ते० काल सं० १६६२ प्रावचा सुदी ३। पूर्ण । वे० सं० २७७ । कृ सम्बार ।

विशेष--गोविन्दराम ने प्रतिसिपि की बी।

४६६४४. तेरहद्वीपपूजा''''''। पत्र सं∘१७६ । सा॰ ११×७ दच। आया-हिन्दी। विषय-पूजा। र०काल ×। ते०काल ×। वे०सं०१ दर्शच्च अच्छार।

४६४४. नेरहृद्वीपपूजाः''''। पत्र सं∘ २६४ । झा० ११४७ हुँ इंब । आया-हिन्दी । विषय-पूजा । र∙काल × । से० काल स०१६४६ कार्लिक सुदंग ४ | पूर्णी वे० सं० १४३ । जा सम्बर्गः ।

४६४६. तेरहद्वीपपूजाविधान " " । पत्र सं० ⊏ १ । झा० ११४६२ हे च । आया–संस्कृत । तियय– पूजा । र० काल × । ते० काल × । सपूर्ण । वै० सं० १०६१ । झावच्छार ।

४६४० त्रिकाक्षचौदीसीपूजा — त्रिशुवनचन्द्र । पत्र तं० १३ । सा० ११६४५ इंव । माना—संस्कृत । विषय—तीनो काल में होने यांत तीर्षकुरों की पूजा। १० काल 🗙 । ते० काल 🗙 । पूर्ण। वे० सं० ४७४ । क्षर मण्यार ।

विशेष--शिवलाल ने नेवटा में प्रतिलिपि की थी।

४६४८. जिकालचौबीसीपूका''''''''' पत्र तं∘ ६ । सा॰ १०४६३ इंच । साया-संस्कृत । विषय– पूजा । र०काः ४ । ले०काल ४ । पूर्णः। वे०सं० २७८ । इक सम्बद्धार ।

४६४६. प्रतिसं०२ । पत्र सं०१७ । ले०काल सं०१७०४ यौत बुदी६ । वे०सं० २७६ । क जम्बार ।

विशेष--- बसवा में बाबार्य पूर्शकन्द्र ने अपने कार कियों के साव में प्रतिलिपि की थी।

४६४०. प्रति सं०३ । पत्र सं०१०। ने० कास सं०१६१ जादवा सुदी ३ । वे० सं०२२२ । आह्न सण्डार ।

विशेष-श्रीमती चतुरमती प्रजिका की पुस्तक है।

४६४१ प्रतिसं०४ । पत्र सं०१३ । ले॰ काल सं० १७४७ फाल्युन बुदी १३ । वे० सं०४११ । इस सम्बार ।

विशेष--विदाविनोद ने प्रतिसिपि की बी ।

इसी भण्डार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ १७६ ) और है।

प्रदेश्य. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १ । ते० कात × । ते० सं० २१६२ । ट अव्हार ।

विशेष-भूत, अविष्यत्, वर्तमान के त्रेसठ शालाका पुरुषों की पूजा है।

४६४४. त्रिलोकक्तेत्रपूजाः\*\*\*\*\* । पत्र सं० ११ । सा० ११×५ इ.च । आया-हिस्सी । विषय-पूजा । २० साल सं० १८४२ । ने० काल सं० १८८६ चैन सुवी १४ । पूर्ण । वै० सं० १८२ । च अण्डार ।

४६४६. त्रिकोकस्थितिनालस्युका $\cdots$ ावन सं $\circ$  १। मा $\circ$  ११ $\times$ ७ई दंव । माया-हिन्दी । विषय-पूजा । र $\circ$ काल imes । ते $\circ$ काल imes । पूर्वा । रे $\circ$  सं $\circ$  १२८ । आर्थण्यार ।

४६४६. त्रिक्षोकसारपूका — कामधानिक् । वन सं० ३६। बा० १३३४७ इ'व । नाया—संस्कृत । विवय-पूजा । र० कान ४ । ते० कान सं० १८७८ । पूर्ण । वै० सं० १४४ । का अण्डार ।

विशेष--१६वें पत्र से नवीन पत्र जोडे गये हैं।

प्रहरू ७. त्रिक्षीकसारपूत्रा" ""। पत्र सं० २६० । सा० ११×५ इ.च । जावा—संस्कृत । विवस—यूत्रा । ए० काल × । ले० काल सं० १६३० जादवा सुदी २ । पूर्ला । वै० सं० ४०६ । का सम्बर्ग ।

४६४६. त्रेपनक्रियायूजा\*\*\*\*\*\* । पत्र संब्द्दाः १२४६ दंव । जाया-संस्कृतः । विषय-यूजाः । रुकालः ४ । लेव्कालः संब्दे १६२६ । यूजाः । वेव संब्द्दाः १६६ । का सम्बद्धाः ।

४६४६. त्रेपनकियाज्ञतपुत्रा\*\*\*\*\*\*। पत्र सं० ४ । घा० ११३×४५ दश्च । माया-संस्कृत । विश्वक-पुत्रा । र० काल सं० १६०४ । से० काल 🗴 । पूर्ता । वै० सं० २०७ । क गण्यार ।

विशेष--- याचार्य पूर्खचन्द्र ने सांगानेर में प्रतिसिपि की बी 4

४६६०. जैकोक्ससारपुका—सुमतिसागर। पत्र सं०१७२। बा० ११६६×६३ इंत्र। जाया-संस्कृत। विचय-पुत्रा। र० काल ×। ते० काल सं०१=२६ वास्त्रा दुती ४। पूर्वा | वेठ सं०१३२। क्क्र जप्दार। ४६६१. त्रैलोक्यसारमहापूजा'''''''' । वत्र सं० १४४ । ग्रा० १०४४ इंच । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल ४ | ते० काल सं० १९१९ । पूर्ण । वे० सं० ७६ । ला भण्डार ।

४६६२. व्रालक्ष्याज्ञयमाल—पं०रङ्घु। घा०१०४१ इंव । प्रावा-प्रपणंवा। विषय-भर्मके दत्त कैदों की पूजा। र०काल × । ते०काल × । पूर्ण। वै० सं०२६६ । च्या पण्डार।

विशेष--संस्कृत में पर्यायान्तर विया हुआ है।

४६६३. प्रति सं०२ । पत्रृ सं०६ । ले० काल सं०१७६४ । वे० सं०३०१ । स्म भण्डार ।

विशेष -- संस्कृत में सामान्य टीका दी हुई है। इसी अण्डार में एक प्रति (वै॰ सं॰ ३०२) स्रीर है।

४६६४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ११ । ते० काल × । वे० सं० २९७ । क अण्डार ।

विशेष-संस्कृत में पर्यायवाची शब्द बिये हुए है । इसी अण्डार मे एक प्रति ( वे॰ सं॰ २६६ ) भीर है।

४३६४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ७ । ते० काल सं० १८०१ । वे० सं० ६३ । स्व भण्डार ।

विशेष-वोश्री बुशालीराम नै टोंक में प्रांतलिप की थी।

इसी भण्डार में २ प्रतियां (वे॰ सं० ६२, ६३/१) ग्रीर है।

४६६६. प्रति संc ४ । पत्र संc ११ । ते काल × । ते व संc २६४ । ऋ भण्डार ।

विशेष-संस्कृत में संकेत दिये हुये हैं। इसी अण्डार मे एक प्रपूर्ण प्रति ( वे॰ सं॰ २६२ ) ग्रौर है।

४६६७. प्रति सं० ६ । पत्र सं० १ । ते० काल 🔀 । वे० सं० १२६ । च अण्डार ।

विशेष--इसी भध्डार में एक प्रति ( वे० सं० १४० ) धीर है।

प्रह्इ⊏. प्रति सं०७ । पत्र सं०१ । ले० काल सं०१७⊏२ फाग्रुग सुदी १२ । वे० सं०१२६ । छ

सुखार ।

४६६६. प्रति सं० ६ । पत्र सं० ६ । ले॰ काल सं० १८६६ । वे॰ सं० ७३ । ऋ प्रण्डार । विशेष—इसी मण्डार में २ प्रतियां (वे॰ सं० १६६, २०२ ) धौर है ।

प्रदेशक. प्रति संव है। पत्र सब ४) लेंद्र काल संव १७४६। वेब संव १७०। का भण्डार।

8400' NIU 40 F 1 44 40 \$ 1 44 40 \$ 1 44 40 40 \$ 1 44 40815 1

विशेष—प्रति संस्कृत टीका सहित है।इसी अध्वार से २ प्रतियां (वे० सं० २६८, २८४) छोर हैं। प्रदेश १. प्रति सं० १०। पत्र सं० १०। ले० काल ४ । वे० सं० १७८६। ह प्रवहार।

४६७२. दशलक्षण्जयमार्क-पं० भाव शर्मा । पत्र सं० ६ । आ १२×५३ इ.स । भाषा-प्राकृत ।

विवय-पूजा । र० काल × । ले० काल सं० १८११ भाववा सुदी ११ । ब्रपूर्ण । वै० सं० २६८ । ऋ भण्डार ।

विशेष-संस्कृत में टीका दी हुई है। इसी अण्डार में एक प्रति (वे० सं० ४०१) भीर है।

धर्मभरे. प्रसिक्षां० २ । पत्र सं० २ । ले॰ काण सं० १७३४ पीप बुदी १२ । वे॰ सं० ३०२ । का भण्डार ।

विशेष--- ममरावती जिले में समरपुर नामक नवर में बावार्थ पूर्णवन्द्र के शिष्य पिरवार के पुत्र लक्ष्माख ने -रहां के पढ़ने के लिए प्रतिलिधि की थी।

इसी भण्डार में एक प्रति ( के० सं० ३०१ ) और है।

४६७४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १० । लंग काल संग १६१२ । वैश संग १८१ । सा अध्यार ।

विशेष-जबपुर के जोबनेर के मन्दिर में प्रतिलिपि की बी।

६६६४, प्रतिसं० ४ । पत्र सं० १२ । ले० काल सं० १८६२ चादवासुदी दावे० सं० १५१ । च भण्डार ।

विशेष--संस्कृत में पर्यायवाची शब्द दिये हुए हैं।

४६७६. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ११ । ते० कात 🗙 । वे० सं० १२६ । 👼 भण्डार । ४६७७. प्रति सं० ६ । पत्र सं० ४ । ते० कात 🗙 । वे० सं० २०४ । बर भण्डार ।

विशेष-इसी भण्डार में एक प्रति ( कै० सं • ४८१ ) और है।

४८७८. प्रति सं० ७। पन सं० १८। ते० काल 🗴 । वे० सं० १७८४ । ट अण्यार ।

विशेष — इसी अण्डार में ४ प्रतियां ( वे॰ सं॰ १७८६, १७६०, १७६२, १७६४ ) झीर हैं।

प्रह.फ. दशलक्ष्याजयमालः m=1 तप सं० ६ । मा० १०४५ ईव । भाषा—प्राहतः । विषय—पूताः। २० कान  $\times$ । ते० कान वं० १७६४ कायुल सुदी ४ । पूर्णः। वै० सं० २६३ । इक अण्डारः।

> ४६८०. प्रति सं०२ । पत्र सं०६ । ले० काल × । ते० सं०२०६ । क्ला अण्यार । ४६८९ मिति सं०३ । पत्र सं०१४ । ले० काल × । ते० सं०७२६ । आप् अच्छार ।

 $y^{\xi=2}$ . प्रति संव प्र । यत्र संव प्र । सेव काल  $\times$  । प्रपूर्ति । केव संव २६० । क भण्डार । विशेष—इसी भण्डार मे २ प्रतियां (केव संव २६७. २६= ) और है ।

४६ ⊏२. प्रति सं०४:। पत्र सं०६ । ले॰ काल सं०१ ⊏६६ आदवासुदी ३ । वे० सं०१ ५३ । च भण्डार ।

> विशेष----महात्वा वीषमक्ष नेवडा वाले ने प्रतिक्षित की बी। संस्कृत में सर्वायवाची सब्द विषे हुने हैं ] इसी मण्डार में २ प्रतियां (वे० सं० १५२, १५४) और हैं।

४६=४. बराजक्याजयभाकः'''''। पत्र सं० ४ । मा० ११३८४६ इ.च । जाला-प्राकृत, संस्कृत । विवय-पूत्रा । र० इसक्र ४ । वे० काल ४ ) पूर्ण । ते० सं० १११४ । व्यायण्यार । ४६=४. दशलक्याजसमासः'''''। पत्र सं∘ ६। सा० १०३×४३ इ'च। माथा-हिन्दी। विवय-पूजा। रि• काल ×। से० काल सं० १७३६ सासोज दुवी ७ । पूर्ण। वै० सं० द४। स्न मण्यार।

विशेष-नागौर में प्रतिलिपि हुई थी।

४६८६, ह्रालक्ष्युज्ञयमालः\*\*\*\*। पत्र संग्धाः मा० ११४५ इ'च । भाषा–हिन्दी । विषय-पूत्राः । र•काल ४ । ले॰काल ४ । पूर्णः । वे॰संग्धाः ५८४ । चः धण्यारः ।

र्श्वरूक. दशलक्ष्यपूर्जा—काओदेव । पत्र सं०१ । सा० १३×५६ इंव । आया—संस्कृत । विषय-पूजा । र०काल × । ते०काल × । दूर्सा। वे०सं० १०⊏२ । का जण्डार ।

४६ सन्त. दशलाक्ष्यपूर्जा—काश्चयनन्ति । पत्र सं०१२। मा०१२ $\times$ ६ इंब । माषा-संस्कृत । विवय-प्रवा । र०काल  $\times$  । ते०काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं०२६६ । कंशच्यार ।

४६८६. दशकाइरमपुर्वाः\*\*\*\*\*। पत्र सं०२। बा० ११४४३ इंच। भाषा-संस्कृतः। विषय-पूजाः इ.क.क.स. ४ ! लेक्कास ४ । पूर्णः। वै० सं०६६७ । इद्राधण्डारः।

विकेष-इसी अध्दार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ १२०४ ) ग्रीर हैं।

४६६०. प्रति सं०२ । यत्र सं०१ दाले काल सं०१७४७ फाएला बुदी ४ । वे० सं०२०३ । उस अभकार ।

विशेष-सांगानेर में विद्याविनोद ने पं० गिरधर के वाचनार्थ प्रतिलिपि की थी ।

इसी भण्डार में एक प्रति ( वे॰ सं० २६८ ) और है।

४६६१. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६ । ले० कास × । वै० सं० १७८५ । इ अण्डार ।

विशेष-इसी मण्डार में एक प्रति (वै॰ सं॰ १७११) भीर है।

४६६२. व्या**लक्या**प्वा<sup>™™</sup>। पत्र सं० ३७ । मा० ११४४६ इंच । भाषा–संस्कृत । विषय–पूजा । र• काल × । ले• काल सं० १८६३ । पूर्या । वै॰ सं० १४४ । च्यु जण्डार ।

विद्येष-प्रति संस्कृत टीका सहित है।

ध्रदेश्ये, दशक्षक्षणपूर्वा—ग्यानतराव । पत्र सं० १० । या० ग्यूरे×१३ इंच । जाया—हिन्दी । विश्व-पूर्वा । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वै० सं० ७२४ । व्य जन्दार ।

विशेष--पत्र सं • ७ तक रत्नत्रयपूजा दी हुई है।

४६६४ प्रतिसं०२ । पत्र सं०४ । ले॰ काल सं०१६३७ चैत्र बुदी २ । बे॰ सं० ३०० । इ. अच्छार ।

४६६४. प्रति सं० ३। पत्र सं० ५ | ने० कास × | वे० सं० ३०० | ज प्रप्तार |

४६६६, दशक्कमुयापूजा''''''''''' पत्र सं∘ ३४ । सा० १२३,४७६ इ'च । भाषा-हिन्दी । विषय-पूजा । र० कास × । ने० काल सं० ११४४ । पूर्ण । वै० सं० १८८ । च अच्छार ।

विशेष--इसी अच्छार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ १८६ ) और है !

४६६७. प्रति संव २ । पत्र संव २५ । लेव काल संव १६३७ । वेव संव ३१७ । वा मण्डार ।

४६६८. दशासम्बद्धपूजा<sup>......</sup>। पत्र सं∘ ३ । झा० ११×५ दंव । जावा–हिन्दी । विषय–पूजा । र० काल × । ने० काल × । प्रपूर्ता वे० सं० १६२० । ट सम्बदार ।

विशेष-स्थापना चानतराय इत पूजा की है ब्रष्टक तथा वयमाला किसी प्रन्य कवि की है।

प्रस्थितः दशासाम्यासंद्रसम्बागाः । पत्र तंश्यः । साश्रीरु×५३ इ'व । आवा−हिन्दी । विषयः भूमा । रण्याना संश्रीरक्ष वृत्ती १३ । तेश्याना ४ । पूर्णः | वेश्यां ०३०३ | क्काव्यार ।

४७००. प्रति सं० र । पत्र मं० ६२ । ने० काल 🗴 । ने० सं० ३०१ । 🖝 अण्डार ।

४७०१. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ३४ । ते० कार मं० १६३७ मादवा बुदो १० । दे० सं० ३०० । इस् भण्डार ।

४००२. दशस्त्रक्षमुस्त्रस्यूजा—सुम्रतिस्यागर्। पव सं० २२ । झा० १०३,४५ इ'व । भाषा–संस्कृतः । विषय–पुत्रा। र०काल ४ । ले०काल सं० १०६६ मादवास्त्री ३ । पूर्ण । वे० सं० ७६६ । इस अध्यारः ।

४७०३. प्रति सं०२। पत्र सं०१४। ले० काल सं०१६२१ वि० सं०४६६। का अण्डार।

४७०४. प्रति सं०३ । पत्र सं०१२ । ने० काल सं०१८७६ खालोज नुरी १ । दे० सं०१४६ । च भव्यार ।

ाः विद्येव-सवासुस बाकलीवाल ने प्रतिलिपि की बी।

४७०४. दशक्क खामनीचापन — जिनच स्तुद्धि। पत्र सं०१६ – २४ । झा० १०२०४ इ'व । प्राया⊸संस्कृत । विषय-पूजा। र०काल ४ । के०काल ४ । क्षुर्या। वे० सं० २६१ । इच्चक्वार ।

४००६. व्हालक्ष्यक्रतीयापन--- सक्किश्रृषया । पत्रः सं० १४ । बा० १२३%६ इ'व । भावा-संस्कृतः । विषय-पूजा । १० काल X । ते० काल X । पूर्णः । वै० सं० १२६ । क्क अप्यारः ।

४७०७. प्रति सं २ । पत्र सं • १६ । ले० काल × । वे० सं ० ७३ । आ अध्वार ।

४७० स. दराबाच्यावनीयापना\*\*\*\*\* । वन् सं०४३ । आ० १०×५ ६ च । जावा—संस्कृत । विवय— पूजा । र०काल × । ते०काल × । वे० सं० ७० । उद्व अच्छार ।

विशेष---मण्डमाविधि भी वी हुई है।

मण्डार ।

४७०६. दशलक्याविभानपूजाः''''। वत्र सं० ३० । आ० १२३४८ इ'व । आषा-हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० २०७ । छ। सण्डार ।

विशेष-इसी मण्डार में २ प्रतियां इसी वेष्ट्रन में घौर है।

% ७१०. देवसूजा—इन्द्रतन्ति योगीन्द्र। पत्र सं०५। झा०१०, ४४ इ.च.। आया-संस्कृत । विषय-पूजा। र० काल ×। ते० काल ×। पूर्ण। वे० सं०१६०। च सम्बार।

प्रकश्र, देवयूजा''''''। पत्र संक ११ । साक १३/४६ इंच । आल्या-संस्कृत । विषय-पूजा । रक् काल × । तेक काल × । पूर्व । वैक संक १०१६ । च्या बच्चार ।

४७१२. प्रति सं०२। पत्र सं०४ से १२। ले० काल ४। प्रपूर्ण। वै० सं० ४६। घ भण्डार।

४७१६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६ । ले० काल × । वे० सं० ३०६ । अ अध्दार ।

विशेष-इसी भण्डार में एक प्रति ( वे० सं० ३०६ ) भीर है।

४७१४. प्रति सं० ४। पत्र सं० ३। ते० काल ×। वे० सं० १६१। च भण्डार।

विशेष-इसी अच्छार में २ प्रतियां (वै० सं० १६२, १६३ ) ग्रीर है।

४७१४८ प्रश्चिसं०४ । पत्र सं०६ । ले॰ काल सं०१ बदा वीच बुदी दः वे॰ सं०१३३ । ज मण्यार ।

विशेष-इसी अण्डार में २ प्रतियां ( वे० सं० १६६, १७८ ) ग्रीर हैं।

प्र⊌१६. प्रति सं०६ । पत्र सं०६ । ले० काल सं०१६५० घाषातः बुदी १२ । वे० सं०२१४२ । ट

विशेष--छीतरमल बाह्मण् ने प्रतिलिपि की थी।

४०९७. देवपुत्राटीका''''' । पत्र सं० व । आ० १२४१३ इ.च । ज्या—संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल × । के- काल स० १वव६ | पूर्ण । के० सं० १११ । छ अण्डार ।

४७१म. देवयूजाभाषा—जयचन्द छःबड़ाः पत्र सं०१७। घा०१२×४१ इंचः भाषा-हिन्दी मधा विवय-पूताः र०काल ४। ले०काल सं०१२४३ कॉलिक मुदी दः यूली विवर्ष ११९। घर भण्डार ।

४७१६. देवसिद्धपूजा''''''। यत्र सं०१२ । घा० १२×५१ दंव । भाषा-संस्कृत । विषय-पृथा । र० र०काम × । ते०काल × । पूर्ण । दे० सं०१२६ । च भण्डार ।

विशेष-इसी वेष्ट्रन में एक प्रति और है।

प्रेश्नर०. द्वावराश्रतपूजा—पं० काओदेव । पत्र सं० ७ । मा० ११×१ ६ च । सापा-संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल × । से० काल × । पूर्ण । वे० सं० ५८४ । का मण्डार । ४७२१. द्वावराञ्जनोष्यायनयूजा—देवेल्ट्रकीसिः। यच सं० १६ । घा० ११.४५) इत्य । माया—संस्कृत । विषय—ुजा । २० काल सं० १७७२ माय बुदौ १ । ते० काल 🗴 । यूर्ष । वे० सं० ५३६। छा मण्डार ।

प्रथम् प्रति संव २ । पत्र संव १४ । तेव कास × । वेव संव ३२० । इ अध्यार ।

४७२३. प्रति सं० ३। पत्र सं० १४। ते० काल ×। ते० सं० ११७। ह्यू अण्डार।

५७२४. द्वादशक्रतोद्यापनपूजा----पश्चानन्ति । यत्र सं० ६ । स्राट ७३४४ दंव । सापा--स्ट्राह्मत् । विवय--पूजा । र०काल 🗴 । केल काल 🗴 । पूर्ण । वेल सं० ५६३ । इद्या सम्बार ।

४७-४. द्वादराजतो द्यापनपुत्रा---अ० जगतकीत्ति । पत्र सं० १। सा० १०५%६ ६॥ । नाया--संस्कृत । विषय-नूजा । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० १४६ । च अण्डार ।

४७२६. द्वादशक्रतोद्यायन $\cdots\cdots$ ा पत्र सं० ४ । मा० ११६%४२% संत्र । जापा-संस्कृत । विषय-पूजा । र० काव  $\times$  । ते० काव सं० १८०४ । पूर्ण । वै० सं० १३४ । क्र जण्डार ।

विशेष---गोर्धनदास ने प्रतिसिधि की बी।

४७०७. द्वादशांगपूजा—द्वाद्यांम । पत्र सं०१६। मा०११४६६ इ.च.। मापा—हिन्दी । विवय-पूजा। र०काल सं०१८७६ उनेक्ष सुदी ६। ले०काल सं०१६३० मापाड बुदी ११। पूर्ण । वै० सं०३२४। क भण्यार ।

विशेष---पन्नालाल चौधरी ने अविक्रिनि की की।

प्र•९स्त्र ह्वानदार्गगपूकाः'''''। यत्र सं० ६ । बा० ११३,४६३ इ'व । माचा-हिन्दी । विवय-यूजा । २० काल ४ । ते॰ काल बं॰ १८व६ माथ बुधी १६ । यूर्स । दे० सं० १६२ ।

विशेष-इसी वेष्ट्रम में २ प्रसिधां और है।

४४२६. द्वादशांग्रीशा''''''। यः संग्रीः । माग्रीर्श्यः इंचा आया—संस्कृतः । विषय—सूजा । रिकात × । येककात × । पूर्णः । वैकतंक १२६ । क्रायकारः ।

विशेष---इसी भण्डार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ ३२७ ) बीर है।

४८३०. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३ । ते० काल 🗴 । दे० सं० ४४४ । का अण्डार् ।

४७६१. घर्मणकपूजा—यद्योजिल्हायण सं०१६ । सा० १२४४३ इ.च.। झाला–संलद्धतः विषय— पूजाः र०काल × । ते०काल × । पूर्लाके ते० सं० ११६ । आह्र जन्मारः ।

प्रथमेर. प्रति सं० २ । यत्र सं० १६ । ले० कास सं० १६४२ कापुर्य सुरी १० । वै० सं० स्ट । सा

वियोच---प्रशासास जोवनेर बाले ने प्रतिसिधि की थी।

४८३३. धर्मणकपूजा—साधुरसामझा। पत्र सं० ६ १ मा० ११८४६ इ.च.। भाषा सस्कृतः। विवय-पूजा। र० काल ×। ले० काल सं० १८६१ चैत्र सुदी ४ । पूर्णः। वे० सं० ४२८। का वण्डारः।

विशेष--पं व सुझालयन्द ने जोधराज पाटोदी के मन्दिर में प्रतिलिपि की थी।

भृष्डिपुः धर्मचक्कपूजाः''''''प्र सं०१० । बा०१२×५२ इ.च । जावा-संस्कृत । विषय-पूजा । र•काल × । ते०काल × । पूर्ण । वै० सं०५०० । ब्यु जण्डार ।

**४७३६. व्यक्तारोपस्यसंत्रः………)** पत्र सं० ४ । सा० १९९°×५ इ'च । शाया-संस्कृत । विषय-पूजा विचान । १० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० ५२३ । इस सण्डार ।

४७६७. ध्वजारोपस्यविधि—पं० क्याशाधर । यत सं० २७ । द्वा० १०४४ , इंब । भाषा-संस्तृत । विषय-सन्दिर में ध्वजा लगाने का विधान । र० काल × । ले० काल × । स्पूर्ण । खु भण्डार ।

विक्रोच-इसी मण्डार में २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ ४३४, ४८८ ) और हैं।

४७३६. प्रति सं• २ । पत्र सं• ६ । ते० काल सं० १११६ । वे० सं• ३१८ । ज अण्डार ।

क्षेण्ठं०. भ्यजारोहस्यविधि \*\*\*\*\*\*\* । पत्र स० ⊏ । झा० १०६४७३ इंच । जाया-संस्कृत । विश्वस्— विवास । र० काल ४ । ते० काल सं० १६२७ । पूर्ण । वे० सं० २७३ । आह अध्यार ।

४७४१. प्रति सं० २ । पत्र सं० २ - ४ । ते० क.ल × । प्रपूर्ण । वे० सं० १८२२ । ह मण्डार ।

प्रेक्परेर. नन्दीन्करज्ञयमाक्ष\*\*\*\*\*\* पत्र सं०२ । मा०६५ ४४ दश्च । भाषा–मयभंग । विषय–पूजा । र०काल × । ते०काल × । पूर्ण । वे०सं०१७७६ । इ. अ-धार ।

४७४२. नम्दीस्वरत्त्रयसाक्षाः ःः। पत्र सं०३। सा०११८१ इक्षः। भाषा-संस्कृतः। विषय-पूत्रः। र•काल ४। ने•काल ४। पूर्णः। वे० सं०१ ट७०। इसम्बारः।

४७४४. नन्दीन्यरद्वीपपूचा—रझनिन्द् । पत्र सं०१०। झा०११२ू×५, दश्च । जाषा-संस्कृतः । विद्यय-पूचा । र०काल × । ले०काल × । पूर्ण । वे० सं०१६० । च प्रप्यार । विद्येष—प्रति जाचीन है । प्रक्षेत्रके, प्रति संक्रिया पत्र संक्रिशाला संक्रियाला वृदी ३। वैकसंक्रियाला सम्बद्धाः

विशेष---पत्र बृहीं ने सारले हैं।

प्रथ¥६, लक्ष्मीश्रेरद्वीषपूत्रा'''''। पत्र सं०४ । या० म×६ इक्का । साथा–संस्कृत । विषय–पूजा । र०काल × । ते०काल × ) पूर्ण । वै०सं०६०० । व्या सम्बार ।

विशेष-जयमाल प्राकृत में है। इसी भण्डार में एक मपूर्ण प्रति (दे० सं० ७६७ ) और है।

४७४७. सन्दीऋषद्वीष्2्वा—सङ्गला । पत्र सं० ३१। सा० १२४७ ६ व । पाषा-हिन्दी । विषय-पुदा । र० काल × । ते० काल सं० १८०७ पीव बुदी ११ । पूर्ण । वे० सं० ४८६ । च जच्छार ।

४७४८. नन्द्रीश्वरपंक्षियुवा\*\*\*\*\* । तम सं० १। आ० ११८५६ इ.च. । आया-संस्कृत । विवय-पूजा। २० काल ४ । ने० काल सं० १७४६ मारवा बुरी १ । यूर्ण । वे० सं० ५२६ । छ अच्छार ।

विमेच-इसी अच्छार में एक प्रांत ( वे० सं० ११७ ) सौर है ।

४७४६. प्रति सं० २ । पत्र सं० १६ । ले० काल 🗴 । वे० सं० ३६३ । 🖝 मण्डार ।

४०४०. सन्दीश्वरपंकितृत्रा $\cdots$ ापत्र सं०३। ग्रा०१०३ $\times$  $x_{i}^{2}$  दंब । साया-हिन्दी । विदय-पूजा । र० काल  $\times$  । से० काल  $\times$  । से० काल  $\times$  । से० काल  $\times$ 

४७४१. नन्दीसरपूजा......। पत्र सं०१ । झा० ११४४ इंच । साथा-संरहत । विषय-पूजा । र० काल ४ | ते० काल ४ | पूर्वा | वे० सं०४०० । व्य जण्डार ।

विमेच--इसी अच्छार में ३ प्रतियां ( वे॰ वं॰ ४०६, २१२, २७४ ले॰ काल सं॰ १६२४ ) और हैं।

प्रेथ्येर- लन्न्यिरपुकाः'''''। या सं० ४ । झा० स्ट्रे×६ वंच । भाषा प्राकृत । विषय-पूजा । र० कुल्लाल ४ । ले० काल ४ । पूर्वी । वै० सं० ११४२ । का नव्यार ।

४७४३. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४ । ते० कास 🗙 । वे० सं० ३४८ । 🖝 मन्यार ।

४७६४. नन्दीसरपूत्रा $\cdots$ ्ः वर्षः  $\times$ । बा॰ १ $\times$ ० इंगः। वाया-सरप्रं सः। विषय-पूजाः। र॰ काल $\times$ । ते॰ काल $\times$ । पूर्णः। वे॰ सं॰ ११६ । क्ष प्रधारः।

विशेष---मश्यीयन्य ने प्रतिलिपि की यो । संस्कृत में वर्यायवाची शब्द दिवे हुये हैं ।

४७४४. नन्दीश्वरपुत्राः.....भन र्तन ११। मा० ६२४६ ई.च.। माना-संस्कृत, प्राहृत । र० कास ×। के० कास ×। पूर्ण । वे० सं० ११६। क्ष प्रच्यार ।

. इंक्ट्रई. सम्बुन्सिरपूकाः ""। यह तं । १०। वा० १२×८ इ'व । नावा-हिन्दी । विरय-पूजा । र० काल × । ते । सम तं । ११११ । पूर्व । वे० तं ० ३४१ । क वस्तार । ४०५०, नव्दीश्वरअक्तिआया — पश्चाकाल । पत्र सं० २६ । सा० ११६ ४७ इंच । सापा-हिन्दी । विषय-मूजा । र० काल सं० १६२१ । ले० काल सं० १६४६ । पूर्ण । वे० सं० ३६४ । क्र अण्डार ।

प्रथश्रमः नम्बीश्वस्विधान—जिनेश्वस्वासः । पत्र स०१११। घा० १३४५ हुई व । आया-हिली । विषय-पूजा। र० काल सं०१६६० | ले० काल सं०१६६२ । पूर्ण । वे० सं०३५० । क सम्बारः ।

विशेष--लिखाई एवं कागज में केवल १५) रु० वर्ष हुये थे।

४७४६, लम्दील्यस्त्रतीद्यापनपूजा—नन्दिषेणुः। यत्र सं०२०। मा० १२६४५३ इ**॥** । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा। र० काल × । ते० काल × । पूर्णी वि० सं० १६२। च मध्यार ।

४७६०. नन्दीन्यरस्रतोद्यापनपूर्वा— स्मनन्तकीर्ति । पत्र सं०१३ । स्रा०६<sup>2</sup>४४ इ.चे । भाषा— संस्कृत । दिवय–दूरा। र० काल ४ । ले० कान सं०१६५७ माराड दुरी १ । प्रपूर्ण । दे० सं०२०१७ । ट पण्डार ।

विशेष—पूसरा पत्र नही है। तक्षकपुर में प्रतिनिधि हुई थी। ४७६२. नन्दीश्वरव्यतीशायनपूजाः\*\*\*\*। पत्र सं० ४। बा० ११३×४ इंच। साथा-संस्कृत। विषय-पूजा। र० काल ×। ते० काल ×। पूर्णी वे० सं० ११०। खु भण्दार।

क्षेश्वरेरः जन्त्रीश्ररस्रतोद्यापनपूजाः......। पत्र सं० २०। सा० ⊏८६ इ'व । साथा—हिन्दी । विषय— पूजा । र० काल × । ने० काल सं० रे⊏⊏६ भादवा मुती ⊏ । पूर्ण । वे० मं० ३५१ । क अच्छार ।

विशेष-स्थोजीराम भावसा ने प्रतिसिपि की थी।

४८६६. नम्बीश्वरपुत्राविधान — टेकचम्द् । पत्र सं०४६ । सा० ८६ ४६ ६ च । बाधा–हिन्दी । विद्यत-पूर्ता । र०काल ४ । ते० काल सं०१८८५ सावन सुरी १० । पूर्ला । वे० सं०१७६ । इस व्यवसर्ग

विशेष-फतेहलाल पापड़ीवाल ने जमपुर वाले रामलाल पहाड़िया से प्रतिलिपि कराई थी।

४७६४ सन्दूससमित्रोधापनपूजा " "; पत्र सं०१० झा० स×४ इंच । बाला-संस्कृत । विषय⊸ पूजा । र०काल × । सं०काल सं०१६४७:। पूर्व । वे०सं०१६२ । क्षा ज्ञावार ।

विशेष--इसी भण्डार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ ३०३ ) और है।

४०६४. नवमङ्गुलाविचान—महबाहु। पण सं० ६ मा० १०३४४३ वसा । सम्बन्धः संस्कृतः । विचय-दूता । र०कासः 🔀 ने०कासः 🗡 पूर्वा । वै० सं० २२ । अस्म सम्बन्धः ।

प्र•६६ प्रति सं०२ । पत्र सं०६ : ते० काल ×। वे० सं०२३ । जा अवस्थार ।

विशेष—अधम पत्र पर नवयहका निज है तथा कित यह शि स्रांति के लिक्ष् विका क्षेत्रेक्क्ष क्षेत्रेक्क्ष क्षेत्रेक्क्ष वाहिए, यह लिखा है। MAKIE !

प्रकरिक, लावप्रहण्या''''''। पत्र सै० ७ । सा० ११३,×६३ दश्च । जाना-संस्कृत । विषय-पूजा ०२० काल × । ते० काल × । पूर्वा । वै० वं० ७०१ । का सम्बार ।

> विशेष—इसी शब्दार में प्रप्रतियों (वै० सं० ४७४, ४६०, ५७६, २९७१, २११२) सीर हैं। ४७६=. प्रति सं०२ । पत्र सं०६ । ले० काल सं०१८२० ज्येष्ठ बुदौ वै। वै० सं०१२७ । इस्

विशेष-इसी भण्डार में ४ प्रतियों (वै॰ सं॰ १२७ ) और हैं।

४७६८. प्रति सं०३ । पण सं०१२ । खे० काल सं०१६०० कालिक बुदी ७ । वै० सं०। २०३ अ भग्दार ।

विसेष--इसी अण्डार में ३ प्रतियां (वे॰ सं॰ १८४, १६३, २८० ) और हैं।

४७७०. प्रति संव ४ । पत्र संव ६ । लेव कान 🔀 । वेव संव २०१५ । द्व अण्डार ।

५००१, स्वस्तकृतुक्षाः । पत्र सं० १८ । सा० १×६२ इंच । बावा-कृत्यी । विषय-पूजा । ए० कान  $\times$  । ते० कान  $\times$  । सपूर्यो । वे० सं० १११६ । का जण्डार ।

विसेष--इसी मण्डार में एक प्रति ( दे॰ सं॰ ७१३ ) ग्रीर हैं।

४७.४२. प्रति सं० २ । पत्र सं० १७ । ते० काल 🗴 । दे० सं० २२१ । 度 अण्डार ।

४७७३. नित्यकुत्ववर्धान'''''''''' कर तं० १०। झा० १०३,४६ इ'व । आवा-हिन्दी। विवय-नित्य करने योज्य द्वाराठ हैं। र० काल ४। ले० काल ४। अपूर्ण। वै० तं० ११६६। इद्य बंब्बार ।

विशेष--- ३रा प्रष्ठ नहीं है।

४७७४. नित्यक्रिया  $\cdots \cdots$ । पत्र सं० ६८ । सा०  $\pi_{\chi}^{*} \times \xi$  इंत्र । आवा संस्कृत । विवय-नित्य करने  $\pi_{\chi}^{*}$  से साथ हात्र । र० कान  $\times$  । त्र्र कान  $\times$  । सपूर्ण । वे० वं० ३६९ । क्य वच्छार ।

विमोध---मित संशित दिन्दी वर्ष सहित है। इ.४. ६७, तथा ६० वे माने के पक नहीं है।

४००४. नित्यनियमपूजा\*\*\*\*\* । नव सं० २६। वा० १ $\times$ १ व्रं व । व्ययस-संस्था । विकास-पूजा । ए० कास  $\times$  । ते० काम  $\times$  । पूजी । ते० सं० २०५ । क्ष कावार ।

विशेष--इसी मण्डार में २ प्रतियां ( वे॰ तं॰ ३७०, ३७१ ) और हैं ।

Boot. सति सं० २ व वय सं० ह० । ते० काल × । वै० तं० ३ ए७ । वा प्रकार ।

विरोध-स्वी जवार में प्रचित्रों ( के के २६० के १६३ ) बीर है।

boon. प्रति सं० है । पन सं० १० । ते० काल सं० १०१३ । वे० सं० १२१ । वा अवहार ।

```
[ पूजा प्रतिश्वा एवं विधान साहित्य
           ४७०८. नित्यनिवसपुत्रा......। पत्र सं ० १५ । आ० १०×७ इ'व । आवा-संस्कृत हिन्दी । विषय-
पुषा | १० काल × | से० काल × । पूर्ण | वे० सं० ७१२ । का मण्डार |
           वियोच-इसी अध्वार में २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ ७०८, १११४ ) भीर हैं।
           अक्ट. प्रति सं० २ । पत्र सं० २१ । ले० काल सं० १९४० कार्तिक बुदी १२ । वे० सं० ३६८ । क
           विशेष-इसी अण्डार में एक प्रति ( वै० सं० ३६१ ) ग्रीर हैं।
           प्रथम् प्रति संव है। पत्र संव ७ । सेव काल संव १६४४ । वेव संव २२२ । छ अध्वार ।
           विकोच-इसी भण्डार में ४ प्रतियां ( वै॰ सं॰ १२१/२, २२२/२ ) और हैं।
           ४७८१. नित्यनियमपूजा-पं० सदासुख कासलीवाल । पत्र म० ४१ । बा० १३×६३ इस । भाषा-
```

```
हिन्दी गद्य ! विषय-पूजा । र० काल सं० १६२१ माच सुदी २ । ले० काल सं० १६२३ । पूर्ण । वै० सं० ४०१ । स्र
मण्डार ।
          अब्दर, प्रति सं०२। पत्र सं०१३। ले० काल सं० १६२८ सावन मूदी १०। वे० सं०३७७। क
भक्दार ।
           विशेष-इसी अण्डार में एक प्रति (वै० सं० ३७६) और है।
           ४७८३. प्रति सं०३। पत्र सं०२६। ले० काल सं० १६२१ माच सुदी २। वे० सं०३७१। क
HUETT I
           विमोच-इसी भण्डार में एक प्रति (वै॰ सं॰ ३७० ) भीर है।
           ४७८४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३५ । ले० काल सं० १६५५ ज्येष्ठ सुदी ७ । वे० सं० २१४ । छ
MURIT I
          विवोध-पत्र फटे हुये एवं जीर्रा है।
           ४७८४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४४ । ते० काल × । ते० सं० १३० । क अध्वार ।
          विशेष-- इसका पूट्रा बहुत सुन्दर एवं प्रदर्शनी में रखने बोस्य है।
          अध्यद्द. प्रति सं० ६ | पत्र सं० ४२ | ने० काल सं० ११३३ | वे० सं० १८११ । ट अध्यार ।
          ४७८७. निस्यनियमपुतामायाः । पत्र सं ० १६ । मा० ६३×७ इंच । भाषा-हिन्दी । विवय-
ूजा। रः काल 🗴 । ले० काल सं॰ १९९५ भादवा सुदी ११ । पूर्ण । वे० सं० ७०७ । 🖼 भण्डार ।
           वियोव-ईरवरलाल बांबवाड ने प्रतिसिधि की थी।
          ४७८६. प्रति संट २ । यत्र संट २८ । ते • काल × । पूर्ण । वे ० संट ४७ । वा मण्डार ।
          निवोच---जयपुर में गुक्रनार की सहेशी (संगीत सहेली) सं । १९५६ में स्थापित हुई वी ! उसकी स्थापना
के समय का बनावा हवा भवन है।
```

844 |

भण्डार ।

भीर हैं।

प्रकेटक. प्रति सं० है। पर्व सं० १२। ते० कास सं० १९६६ प्रावना बुवी १३। वे० सं० ४८। श सम्बार।

> प्रथ8. प्रति संव ४ । पत्र संव १७ । तेव काल संव १६६७ । तेव संव २६२ । का अध्यार । प्रथ8. प्रति संव ४ । पत्र सव १३ । तेव काल संव १६६६ । तेव संव १२१ । का अध्यार । विशेष- पंव भोतीलालजी लेडी ने प्रति स्वोदानन्त्रती के मन्तिर में चढाईं।

४७६२. नित्यनैमिषिकपूजापाठसंमहः'''''''''। पत्र सं०५६ । सा०११४५ इंच । माषा–संस्कृत, हिन्दी । विषय–पूजा पाठ । र०कान ४ । ते०कान ४ । पूर्ण । वै० सं०१२१ । इक्ष मण्डार ।

४७६४. नित्यपूजासंग्रह $^{**}$  $^{**}$ ापत सं०५। घा०१ $\frac{1}{2}$  $^{*}$ ४५३ इंज। जाया—संस्कृतः। विषय—पूजा। र०काल  $\times$ । तुर्त्तः। वे० यं०१०६। च जण्डारः।

प्रश्रद्ध, प्रति संट २। पत्र सं० ३१। ते० काल सं० १६१६ बैसाल सुदी ११। वे० सं० ११७। ख सप्यार।

> ४ ७६६ प्रति सं०२ । पत्र सं०११ । ले० काल × । वे० सं०१ ६६६ । ट मण्डार । विषेष—प्रति भुतलागरी टीका सहित है। इसी मण्डार में २ प्रतियां (वे० सं०१६६४, २०६६)

क्षण्डेश्व. जिस्त्यपूजासंग्रहः....। पत्र सं० २-३०। सा० श्रहे×२५ इंग । भाषा-संस्कृत, प्राकृत । वषय-पूजा । र० काल × । ले० काल सं० १९५६ चैन जुरी १ । सपूर्ण । वे० सं० १०२ । च भण्डार ।

विकोष-क्सी भण्डार में २ प्रतियां ( वे र सं० १८३, १८४ ) और है।

white the time and file to be

४७६⊏, नित्यपूजासंब्रह\*\*\*\*\*\*\*। पच सं० ३६ । सा० १०३८७ इ.च । आचा—संस्कृत, हिन्दी । विचय-पूजा । र० काल × । ते० काल सं० १९४७ । सपूर्ण । वे० सं० ७११ । द्वा अण्डार ।

विशोष—पण सं०२७, २० तवा ३५ नहीं हैं कुछ पण भीग गड़े हैं। इसी जण्डार में एक प्रक्रि (दे० सं०१६५२) और हैं।

> प्रथाधः, प्रति सं०२। तन सं०२०। ते० काल ×। वै० तं : ६०२। वा कावारं | प्रथानं । प्रति सं०२। तम सं०१व। ते० काल ×। वे० सं०१ । का जनवार । प्रयान १, प्रति सं०४। तम सं०२-६२। ते० काल ×। प्रमुखी। वे० सं०१६२६। ट जनवार । विक्रीयाध्यासिक व संवित्तिक वांती का भी संबद्ध है।

क्ष्मत्व X । से॰ काल X । पूर्त । वे॰ सं॰ ३७८ । क्ष्मण्डार । क्ष्मण्डार । कि

षिणेष— इसी प्रण्डार में ४ प्रतियां (वै० सं० ३७२, ३७४, ३७४, ३७४) धीर हैं। ४=०३ प्रति सं०२।पत्र सं०१। ले०काल ४।वे० सं० ३६६। क्र भण्डार। षिणेष— इसी भण्डार में २ प्रतियां (वे० सं० ३६४, ३६४) धीर है। ४=०४. प्रति सं०३।पत्र सं०१७।ले०काल ४।वे०सं०६०३।चा भण्डार। ४=०४. प्रति सं०४।पत्र सं०२ ले१ = ले०काल ४।बपूर्ण।वे०सं०१६५८। ट भण्डार। विशेष— धनितसं०४।पत्र सं०२ ले१ = ले०काल ४।बपूर्ण।वे०सं०१६५८।ट भण्डार।

इति श्रीमज्जिनवयने प्रकाशकः संग्रहीतविद्वजनशेषके तृतीयकाण्ये पूजनवर्शनी नाम प्रष्टीस्थास समात ।

४८०७. निर्वासकोबपुत्रा\*\*\*\*। पत्रः सं० ४.। प्रा० वः, ४८० प्रश्चा भाषा-संस्कृत, प्रकृतः। विषय– पूत्रा। र० काल ×। ले० काल सं० १९९६ सावसामुदी ४.। पूर्सा वि० सं० १९११ । अस्र भण्यारः।

विषोष—इसकी प्रतिलिधि कोकलवन्द यंसारी ने ईस्वरनाल वादवाड़ मे कराई थी । ४≒०=. निर्वाणक्षेत्रमंडलपूजा—स्वरूपचन्द् । पत्र सं० १६ । घा० १३×७ इख । माया–हिन्ती ।

विषय—पूत्रा। र० काल सं० रेटरेट कालिक बुदी १३। ले० काल 🗙 । पूर्ण । वे० सं० ४६ । वा मण्डार ।

४८०६. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३४ । ले० काल सं० १९२७ । ते० सं० ३७६ । ह अण्डार । विशेष-इसी सण्डार में २ प्रतियां ( ते० सं० ३७७, ३७८ ) स्रीर है ।

४८६० प्रति सं०३ । यत्र सं० २ ६ । ले० कान सं० ११३ ४ औष सुदी ३ । बै० सं० ६०४ । वह अभ्बार ।

विशेष—जवाहरलाल पाटनी ने प्रतिलिपि की थी। इन्द्रराज बोहरा ने पुस्तक लिखाकर पेपराज खुहा-किया के मन्दिर में चढाथी। इसी प्रध्वार में २ प्रतियों ( वे॰ सं० ६०४, ६०७ ) फ्रोर हैं।

> ४८९१. प्रति सं० ४)। पन सं० २६। ते० काल सं० १९४३। वे० सं० २११। आहु मण्डार। वितेष—मुन्दरताल पांडे चौधरी चाकसूवांत ने प्रतिक्षिप की थी। ४८९२. प्रति सं० ४। पत्र सं० ३१। ते० काल ४। वे० सं० २५५। आह चषडार।

White the water the commence of the

ि विशेष——इसी मण्डार में प्रपतियाँ (वे० सं० ७१०, ⊏२३, ⊏२४, १०६८, १०६६) और हैं। ४८६४. प्रति सं० २ । पत्र सं० ७ । ले० काल सं० १८७१ आ खबा बुवी ७ । वे० सं० २६६ । आ भण्डार । ब्रिटका साइज ]

४८८ १४. प्रति सं०३ । पत्र सं०६ । ले० काल सं० १८८४ मंगसिर बुदी २ । वै० सं०१८७ । सह प्रथमार ।

> ४८१६, प्रति सं०४ । पत्र सं०६ । ले॰ काल × । बपूर्ण । वे॰ सं०६०६ । च अध्यार । विलेष— दूसरा पत्र नहीं है ।

४८१७. निर्वास्त्रुजाः । पत्र सं०१। सा०१२४४ इ'च। आया-संस्कृत । विषय-पूजा। र०काल  $\times$ । ले०काल  $\times$ । पूर्त। के०सं०१७१६ । का अध्वार।

४६६२ स्निर्माण्युकाषाठ—सनर्गतसास्ता । पत्र सं०३३। सा०१०६४४६ दंव। प्राया—हिल्ती। विषय-पूत्राः र०कालसं० १६४२ प्रायवा बुदी २ । ले०कालस० १६६६ वीत्र बुदी ३ । वै०सं० ६२ ३ आह्न भण्डारः

४–१६. नेसिनाअयुजा—सुरेन्द्रकीर्ति । यत्र सं- ४ । या० ६×१३ ६ छ । आया-संस्कृत । विषय- पूजा । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं- ४६६ । इस बच्चार ।

प्रस्⊃क. नेसिसाक्षपुत्रा''''''''' । पत्र सं०१ । सा० ७४५३ दक्ष । जाया–हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल ४ । से० काल ४ । पूर्व । कै० सं०१३१४ । का जण्डार ।

४८२१. नेसिनाथपूजाष्टक—संजूरास । पत्र सं०१ । झा०११६४४३ इ'व । जावा-संस्कृत । विवय— पूजा । र०कान × । ने०कान ×। पूर्ण । वे०सं०१८४२ । व्याजनकार

४८२ र. नेमिनासपूर्वाष्ट्रकः .....। पत्र सं०१। झा० १२,×१ इ.च। जावा—हिन्सी। विवय-नूवा। र०काल ×। ते०काल ×। पूर्ण। वै०सं०१२२४। आह्र सण्डार।

४=२३. पक्षकरुवायाक्यूजा--- सुदैन्द्रकीरित । यत्र सं० १६ । सा० ११३/४६ इंच । जाया--संस्कृत । विषय--पूजा । र० काल × । के० काल × । पूर्वा । वै० सं० ४७६ । क जव्यार ।

४८-२४. प्रति सं० २ : पण सं० २७ । ते० काल सं० १८७६ । ते० ते० १०३७ । का गण्यार । ४८-२४. पद्धकरुमाय्यकपूता—शिवजीझाझा । पण सं० १२६ । सा० व×४६ च । प्राया—संस्कृत । विषय—पूत्रा । ए० काल × । ते० काल × । पूर्ती । वै० सं० ६३६ | का गण्यार । प्रदर्द, पञ्चकत्यासकपुत्रा—काक्स्पर्सास् । पत्र सं० ३६ । द्वा० १२×८ इ'व । आया-संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल सं० १६२३ । ले० काल × । पूर्स । वे० सं० २५० । व्य सण्डार ।

४८६७. पञ्चकस्याल्डपूजा—गुराकीर्ति । पत्र तं० २२ । झा०१२×५ इ'व । भाषा-संस्कृत । विवय-पूजा । र० काल × । ते० काल १९११ । पूर्ण । वे० सं० ४४ । दा अण्डार ।

४=२=. पद्धकरुषास्युकपुका —वादोधसिंह । पत्र सं०१० । सा०११४५ इ'व । भाषा-सस्कृत । विचय—पूजा । र०काल ४ । से०काल ४ | पूर्ण । ने०सं० ५=६ । द्या भण्डार ।

प्रद**्द. पञ्चकत्यास्कृत्या— सुधश्कीत्ति ।** पत्र सं० ७-२६ । मा० ११३/४ इ'व । भाषा-संस्कृत । विवय-पूजा । र० काल 🔀 । के० काल 🔀 । प्रपूर्त । वे० सं० ५८५ । का सण्डार ।

प्रेयन**े. पञ्चकस्यासस्याल—सुधासागर**। पत्र सं०१६ । झा०११×४३ इ'व। भाषा–संस्कृत । विषय-पूत्रा। र० काल × । ते० काल × । पूर्त्ता। वे० सं० ४०६ । **क** भण्डार ।

**४८६१. पञ्चकत्यासकपूला\*\*\*\*\***। पत्र सं०१६। झा० १०३४४३ ६ऋ। आपा–संस्तृत । विषयर– **पूला। र० काल × । के० काल सं०१६०६ भारतस सुरी १० । पूर्ल । वै० उं०१००७ । व्य अण्डार ।** 

४८६२२. प्रतिसं०२ । पत्र सं०१० । ले० काल सं०१६१८ । वै० सं०३०१ । स्न भण्डार । ४८६२२. प्रतिसं०२ । पत्र सं०७ । ले० काल × । वे० सं०३६४ । इक प्रवहार ।

विक्षेष — इसी भण्डार मे एक प्रति (वै० सं० ३८५) और है।

४८२४ प्रतिसं**०४ । पत्र सं०२**२ । ले०काल सं०१६३६ झासोज सुदी ६ । झपूर्सा । वे०सं०१२५ आर मण्डार ।

विज्ञेष-इसी अण्डार मे २ प्रतियां ( वे० सं० १३७, १८० ) झीर है।

४=३४. प्रति सं• ४। पत्र सं• १४। ते॰ काल सं॰ १८६२। ते॰ सं॰ १६३। च भण्डार।

प्रेम्प्रेद्द. प्रति सं०६। पत्र ि०१४। ले० काल सं०१६२१। वे० सं०२३६। ह्या भण्डार।

विज्ञेष—इसी भण्डार में एक प्रति (वे॰ सं०१५५) धौर है।

थ्रदर्क. पञ्चकत्यायाकपूजा—कोटेलाला सत्तक । पन सं० १६ । मा० ११×१ इ.च । बावा-हिन्ते ।

विषय-पूजा र० काल सं० १६१० आयवा सुदी १३ । ले० काल सं० १६४२ । पूर्णा वे० स० ७३० । का मण्डार । विशेष--श्रोटेलाल बनारस के रहने वाले वें। इसी मण्डार में २ प्रतियां (वे० सं० ९७१, ९७२ ) श्रोर हैं।

४८६८. प्रम्रकस्यासकपूर्वा— रूपचन्त् । यत्र सं०१०४ । सा० १२४६ । भाषा–हिन्दी । विषय– पूजा । र०काल ४ । ते०काल सं०१८६२ । पूर्वा । वै० सं०१ वै७ । स्र अपबार ।

प्रदेशे. प्रकारत्यातास्त्रपता-देशवन्त । पन तं २२ । मा १०३×१३ इ'न । प्रापा-हिन्ते । विषय-पूजा ! र० काल सं० १८८७ । ते० काल 🔀 । पूर्वी । वै० सं० ६६२ । 🛍 जण्डार ।

विमोध---वंसी मण्डार में २ प्रतिमां ( दें तं १०८०, ११२० ) और है !

४८४०. प्रति सं०२। पत्र १०२६। से० कास सं०१६१४ चैत्र सुदी १। वै० सं० ५०। हा

STREET, 1

४८४१. प्रति संव के। पत्र संव २६। सेव काल संव १६५४ माह बसी ११। वेव संव ६७। का

जण्डार ।

विशेष--किशनलाल पापडीवाल ने प्रतिलिपि की बी : इसी अवहार में एक प्रति ( देव संव ६७ )

धीर है। भण्डार ।

धमध्य. प्रति संव ४ । पत्र संव २३ । तेव काल संव १६६१ व्येष्ठ सदी १ । वेव संव ६१२ । क

४८४३. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३२ । ते० काल × । दे० सं० २१४ । छ अण्डार ।

विशेष--इसी वेष्टन में एक प्रति और है।

४८४४. प्रति सं० ६। पत्र सं० ११। ते० काल ×। वे० सं० २१८ । ज अवहार ।

४८४४. प्रति सं० ७ । पत्र सं० २४ । ले० काल × । के० सं० १२० । का अवहार ।

४८४६. प्रति सं० ६ । पत्र सं० २७ । ले० काल सं० १६२६ । वै० सं० ६३६ । का अध्यार ।

४८४७. पञ्चकत्याग्यकपुत्रा-प्रमासासा । पत्र सं ० ७ । आ० १२×८ ईव । आया-हिन्दी । विषय-ूजा। र० काल सं० १९२२ । मे० काल 🔀 । पूर्ण । बे० सं० ३८८ । 🛎 जन्मार ।

विशेष--- तीले कान में पर है।

ध्रदक्षद, प्रति सं० २ । पत्र सं० ४१ । ते० काल × वै० तं० २१४ । क श्रव्यार ।

विशेष-संबीजी के मन्दिर की पुस्तक है।

४८४६. पश्चकस्यागुकपुता-मैरवदास । पत्र सं० ३१ । या० ११३×० इ'व । भाषा-हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल सं० १६१० भावना सुबी १३ । ते० काल सं० १६१६ । पूर्वा । वे० सं० ६१५ । वा अवदार ।

श्रवाहरू. प्रमुक्तस्यात्मकपूर्वाः । पत्र सं∗ २१ । मा • १×६ इ'व । मावा—हिन्दी । विवय-पत्राः र॰ कास × । मे॰ कास × । पूर्ण । वै॰ वं॰ ६६ । आ वच्छार ।

प्रवाहर मित संव २ | पत्र संव १४ | सेव कास संव १९३६ | देव संव १०० | सा प्रवाहर | शंदर्भ प्रति संव है। यह ते दे । ते काल XI दे वे वे हदह | के शंकार ।

विकेष-क्सी क्ष्यार में एक अपूर्ण प्रति (के बंक क्ष्यं ) बोर है।

प्रयादि . प्रति सं० ४ । पत्र सं० १२ । ते० काल × । वे० सं० ६१३ । जा शब्दार । विवेष---इसी भव्दार में एक प्रति ( वे० सं० ६१४ ) ग्रोर हैं ।

४८८४. पश्चकुमारपूर्वा''''''। यत्र सं०७ । या० ८२/४७ इक्च । बावा-हिन्दी । विदय-पूत्रा । ९० काल ×। ते० काल ×। पूर्ण । वै० सं०७२ । उद्घ क्षत्रार ।

४८८४. पद्मचेत्रपालपूजा—गङ्गावास । पत्र तं $\sigma$  १४। धा० १० $\times$ ६ इ.च.। धाषा—संस्क्र्यः । विषय-पूजा । र०काल  $\times$ । से०काल  $\times$ । पूर्ण । वे० सं $\sigma$  ६९४। धर जन्मार ।

४ च.४६. प्रति सं०२। पत्र सं०१०। ते० काल सं०१६२१। वे० सं०२६२। **स** प्रचार। ४ च.४७. प**ञ्चारुककल्याग्**जा-स्व द्यास्यन्द्व। पत्र सं०२४। स्वा०११८४ इंच। प्राचा-संस्कृत।

विवय-पूजा। २० काल 🗶 । ले० काल सं० १६३५ संगत्तिर सुदी ६ । पूर्ण । वे० सं० ४२० । का अध्वार ।

विशेष--- प्राचार्य नेलिचन्द्र के शिष्य पांडे हूं गर के पठनार्थ प्रतिलिपि हुई बी।

४-४८. पद्धपरमेश्वीउद्यापनः……। पन सं० ६१। घा० १२ $\times$ १ इ.च । जावा-संस्कृत । विषय-पूजा । एक काल सं० १०६२ । ते० काल  $\times$  । पूर्ता | वे० सं०  $\times$ १० | कृ जव्दार |

४८४६. पक्कपरमेष्टीससुब्बयुवाः\*\*\*\*\*। पत्र सं० ४ । मा० = १×६५ र व । त्रावा हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० तं० १६४३ । ट यण्डार ।

४६६०. पञ्चपरसेष्टीयुजा—भ० हाअचल्ड्रा पत्र तं० २४। प्रा० ११४४ इंच । भाषा-संस्कृत । विषय— पूजा । र० काल ×। ते० काल ×। यूर्णा । वे० तं० ४७७ । का अवदार ।

ध्रमद १. प्रति सं०२ । यत्र सं०११ । ते० काल × । ते० सं०११६ । च प्रष्यार । ध्रमद २. प्रति सं०२ । यत्र सं०११ । ते० काल × । ते० सं०१४० । च प्रष्यार ।

४८६३ पद्धपरमेष्टीपूजा-वसोनिन्द । पत्र सं० ३२। मा० १२×५३ इ'व । नाया-संस्कृत । विवय-पूजा । र० काल × ले∍ काल सं० १७६१ कॉलक दुवी ३। पूर्ण । वे० सं० १३८ । वा अध्वार ।

अभ्यार। अभ्यार। ४८६६. प्रति सं० ४। पत्र सं० ४४। ते० काल सं० १८०३ मंगलिर बुदी १। वे० सं० ६८। व्य ४८६६. प्रति सं० ४। पत्र सं० ४१। ते० काल सं० १८२१ वे० सं० १९७। व्य वसकार। विशेष—ह्यी अव्यार में एक प्रति (वे० सं० १८२) और है।

४=६७. प्रति सं० ४। पत्र सं० ३२ । ते० काल ×। वै० सं० १६३ । स अच्छार ।

४-६६ पञ्चपरकेप्दीपूजा\*\*\*\* । पत्र सं०१४ । बा०१२४५ । बावा-संस्कृत । विषय-पूजा। र० कास ४ । ते० कास ४० प्रस्ते । दे० सं०४१२ । क जच्चार ।

४८६६. प्रतिसं०२ । तत्र सं०१७ । ते० काल सं०१८६२ वालाड दुदी द । दे० सं०१६२ । अर्थ भण्यार ।

४८४०. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६ । ते० काल 🗴 । वै० सं० १७६७ । ट मण्डार ।

४८७१. पश्चपरसेम्द्रीपूजा—टेक्स्वस्यः । यत्र सं०१४ । सा०१२८४६ दक्षः । जाया—हिन्दी । विवय-पूजा । र०काल  $\times$  । त्रे०काल  $\times$  । पूर्यः । वै०सं०१२० । क्षः जण्डारः

४८०२. पद्धपरमेष्टीपृजा— बाखुरासः। यत्र सं० ३४ । बा० १०३४६ इ.च । जाया-दिन्याः। विषय-पूजा । र० कान सं० १८६२ संगतिर दुरी ६ । से० कात् 🗴 । पूर्णः। वे० बं० ६७० । का जन्यारः।

विशेष-इसी मण्डार में एक अति ( वै० सं० १०८१ ) सीर है।

४८-७२. प्रतिसं∘२ । पण सं०४६ । से० काल सं०१८६२ ज्योष्ठ सुदी ६ । के० सं० ११ । स भण्डार ।

> भ्रत्य अर्थ. प्रति सं०३ । पत्र सं०३ ४ । ते॰ काल सं०१८८७ । वैं॰ सं०३८६ । का अध्यार । विशेष—इसी नष्यार में एक प्रति (वै० सं०१८० ) और है ।

भ्रदक्ष्य, प्रति संट प्राप्त संक प्रशासिक काल ×ावैक संव ६१६। या जव्हारा

४८.७.५. प्रति सं० ६। १ष सं० ११ । ते० काल सं० १६१३ । वे० सं० १८७६ । ह अध्यार । विशेष-स्वरूपा में प्रतिलिधि हुई थी ।

४८० ज्ञ. पश्चपरमेष्टीपूजा """। पत्र तं॰ १६। शा॰ ११×६६ दंव। भाषा-हिन्दी। विषय-दुबा। रि॰ काल ×। देलं। दे॰ तं॰ १६९। क मण्यार।

> प्रकार । मित्र सं० २ । पन सं० ३० । ते० कान × । वे० सं० १९७ । च प्रकार । प्रकार । प्रति सं० १ । पन सं० १० । ते० कान × । वे० सं० १२१ । स प्रकार । प्रकार । मित्र सं० ४ । पन सं० २० । ते० कान × । वे० सं० १११ । स प्रकार । प्रकार । मित्र सं० ४ । पन सं० ६ । ते० कान सं० १६०१ । वे० सं० १७१० । इ प्रकार । विकेष-सानवारत इस राज्य प्रमा भी है ।

## [ पूजा प्रतिष्ठा एवं विधान साहित्य

प्रदान, विश्वविद्याण्यातिकृताण्या वस्तु है। सा० १२० इ'व । नावा-कृत्वी । विवय-पूजा । र० कैर्तेन 火 (ते० काल 火 ) पूर्व | वै० र्स० २२२ । इ. तब्दार ।

. ४६८८ पञ्चसङ्गलपूजा...........। यत्र सं० २१ | बा० ८४४ इक्क । भाषा–हिन्दी । विवय–पूजा । र० कीलं ४ । के० कालं ४ । दर्गी । वै० सं० २२४ | का सम्बार ।

भ्रष्टकः, यक्कसासचतुर्दशीक्रतोद्यापनपूजा—सः सुरेन्द्रकीर्ति। यत्र सं०४। सा० ११०८ १ व । याचा—संस्कृतः | विषय—पूजा। र० काल सं० १८२८ शादवा सुदी शाले काल ४। पूर्णावे कंतरण्य। का

४८८६, प्रति सं० २ | पत्र सं० ४ | ते० काल × | ते० सं० ३६७ | क मण्डार |

ध्यद्रक. प्रति सं०३ । पत्र सं०१ । से० काल सं०१ ययः श्रावलः सुदी⊍ । वे० सं०१ १८ यः । पत्र सम्बद्धाः

विशेष---महास्था सम्प्रनाच ने सवाई जयपुर मे प्रतिनिधि की की । इसी अध्वार में एक प्रति ( ने० सं० १८६ ) और है।

४ च्य्यूय, प्रति सं० ४ । पत्र सं०३ । ले० काल × । वे० सं०१ रु७ । छुधस्तार । ४ च्यूय, प्रति सं०४ । पत्र सं०५ । ले० काल सं०१ य ६२ आ वस्तुवरी ५ । वे० सं०१ ७० । ज

४६८६६. प्रतिसंठ ४ । पत्र स०४ । ले० काल सं०१८६२ आया सम्बार ।

विशेष--जयपुर नगर में श्री विमलनाय चैत्यालय ने ग्रुरु हीरानन्द ने प्रतिलिपि की थी।

४८६०. पञ्चमीजतपूजा— देवेन्द्रकीर्ति । पत्र सं० ४ । आ० १२ $\times$ ४ $^1_4$  इंच । आया–संस्कृत । विश्वय $\sim$  पूजा ) र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूजाँ । वै० सं० ४१० । का अध्यार ।

४ म्हरी. पक्कमीक्रतोखापन — श्री इर्षेकीस्ति। पत्र सं०७ । सा०११४५ इंब । स्रमा–संस्कृत । विवय-पूत्रा। र०काल ४ । ने०काल सं०१ दहन सालोज सुदी ४ । पूर्वा (३० सं०३६८ । क अवदार ।

विशंष-शम्भूराम ने प्रतिलिपि की थी।

अस्टर प्रति सं०२। पत्र सं०६। ले॰ काल सं०१ ६१६ आसोज बुदी ५। दे० सं०२००। आप प्रकार।

४ मध्ये. प्रति संब वे । पत्रं संब ७ । आं ० १०३ ४ ५३ इ'व । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा। र० काल 🗴 । मे० काल सै० १६१२ कॅलिंक बुंदी ७ । पूर्णी । वे० संब ११७ । क्षु प्रव्यार 1

विशेष-गाजी नारायन क्या ने प्रतिकिपि की बी।

... ४-६४. मित सं०२। पत्र सं०७। ले॰ काल सं०१६०५ बालोज बुदौ १२। दे० सं०६४। मा मण्डार।

> ४ मध्ये. प्रति सं०२ । पत्र सं०५ । ते० काल × । वे० सं०६८ । अध्यार । ४ मध्ये. प्रमुम्बेकपूत्रा-चेकचन्द । पत्र सं०६३ । धा०१२×८ इच्चा। बावा-हिन्दी । विषय-पूत्रा ।

र० काल 🗙 । ते० काल 🗙 । पूर्ण । वे० सं० ७३२ । 📆 मण्डार ।

४ मध्म, प्रति संव २ । पत्र संव ३३ । तेव काल संव १८८३ । तेव संव ११६ । आह अध्यार । ४ मध्म, प्रति संव ३ । पत्र संव २६ । तेव काल संव १९७६ । तेव संव ११३ । आह अध्यार । विकोष — सत्रवेर वालों के कोबारे अध्यापुर में लिका गया । कीमत ४ ॥।)

४६००. पद्धमेरुपूजा— यानतराय । पत्र सं०६ । आ०१२×५३ हत्र । त्राया—हिन्ती । विषय— पूजा। र०कान × । ते०कान सं०१६६१ कांत्रिक सुदी व । पूर्वा । वे०सं०५४७ । इस सम्बद्धार ।

४६०१. प्रति सं०२ । पत्र सं०३ । से० कास 🗴 । वे० सं०३६५ । 🖝 अण्यार ।

४६०२, पश्चमिरुप्वा—भूचरहासः । पत्र सं० ६ । घा० ६३,४४ इ.च । जाला—हिन्ती । विषय-पूजा । र०काल ४ । ने०काल ४ । पूर्णा वै०सं० १६४६ । इस अच्चार ।

विशेष—मन्त में संस्कृत पूजा भी है जो अपूर्ता है। इसी जण्डार में एक प्रति ( के० सं० १९६०) और है। ४९०३, प्रति सं० २ । पण सं० १० । ते० काल 🗴 । वे० सं० १४६ । इह जल्डार ।

विशेष---बीस विरहमान जयमाल तथा स्नपन विश्व भी दी हुई है।

४६०४. पद्ममेरुपुजा— डाल्ट्रास । पत्र सं०४४ । बा० ११४४ इंव । आया—हिली । विवय–ूबा। र०काल ४ । ले०काल सं०१६१० । पूर्ण । वे०सं०४१४ । क्कालकार १

४६०४. पश्चमेरुपूजा— युक्तानस्य । पत्र सं० २२ । बा० ११×५ ६ व । बाया–हिन्दी । विषय–पूजाः । १० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वै० सं० ३६६ । इक वण्डार ।

४६०६, पक्कमिरुपुत्रा''''' । पत्र सं०२ । सा० ११४४३ है व । माया—हिन्सी । विषय— पूजा । र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण। वै० सं०६६६ । स्त्र अध्यार ।

थे ६०७. प्रति सं०२ । पत्र सं०५ । ले० काल × । सपूर्ण । वे० सं०४ ८७ । स्मृत्रसम्बद्धार ।

विशेष---इसी मन्डार में एक अपूर्ण प्रति (वै॰ सं॰ ४७६) और है।

अहरू . शक्कोरुक्यापनपूजा—स० रज्ञवस्तु । पत्र सं॰ १ । मा० १०१ ×१ इ.व.। वादा-संस्कृतः । विवय-पूजा । र० कास × । ते० कास सं० १०६१ प्र० सावन सुवी ७ । पूर्णः । वे० सं० २०१ । वा प्रकारः ।:

प्रदेशके. अति संव ने । पन संव के हैं तें बाल 🔀 । वेव संव कर है जा प्रसार ।

पृष्, कृत पृष्णसम्बद्धीयुद्धाः ""पष्ठ सुँव ४ । साठ १०३% ४ रंव । सामा-संस्कृत ३ विषय-पूजा । राजसाम ४ । से० काल संव १८६६ । पूर्ण । के० सठ ११८४ । स्व सम्बदार ।

विशेष-पद्मावती स्तोत्र श्री है।

४६१६. प्रति सं० ६ | पत्र सं० १६ | ते० काल × | वे० सं० १२७ । च भन्वार ।

विज्ञेच---पद्मावतीस्तोत्र, पद्मावतीकवच, पद्मावतीपटल, एवं पद्मावतीसहस्रनाम श्री है। झन्त मे २ कव

भी विषे हुने हैं। महर्गथ निकाने की विधि भी वी हुई है। इसी अध्वार ने एक प्रति ( वे॰ सं॰ २०६ ) भीर है।

82 रे. प्रति सं 2 | पत्र सं 2 । से 4 काल × । प्रतुर्यो । वै० सं० १०० । व्य अध्वार ।

४६१३. प्रति सं ४। पत्र सं ७। ते काल X। वे सं १४४। ह्य अवहार।

184 84. प्रति संक क्षा पन संक था तेक काल x । के वंक २०० । जा मण्डार ।

४**३१४. क्यालतीसंडल**पूजा'''''' । पत्र त० ३ । आ० ११×४ इंच । आवा-संस्कृत । विषय-पूजा ।

१० काल × । ते० काल × । पूर्ता । वै० सं० ११७६ । का मध्वार ।

विसेष-सांतिनंदल पूजा की है।

5 ६१६, पद्मावतिशास्तिक\*\*\*\*\* । पत्र तं∘ १७ । सा॰ १०३४ ५ द व । शावा–संस्कृत । निवस–पूजा । ६० द्वाकर ४ । ते॰ काल ४ । पूर्वा । वै० तं॰ २६३ । का जव्वार ।

विशेष---असि मुख्यस सहित है।

४६९७. पद्मावतीसहस्रजास व पूजा\*\*\*\*\* पत्र सं०१४। सा० १०८७ इंच। मापा—संस्कृत। विकास-पूजा। ए० कक्का ४। ले० करत ४। पूर्ण। वे० सं०४३०। इत्र सम्बार।

४६१म. परुयविचानपूजा—**सस्तित**ीर्था । पत्र सं०७। सा० ११×५५ इंच। बाबा—संस्कृत । विकास<u>-स</u>ना। र० काम × । ते० काम × । पूर्ण । ते० सं० २११ । सा अन्तार ।

विशेष--बुशासक्त ने प्रतिनिधि की वी ।

38.98. पश्चविद्यालपूजा— रङ्गलियः । पत्र २०१४ । सा० ११×४ इंग्यं । जल्ला—संस्कृतः । विषय—कूबर । र० काल  $\times$ । वेल काल  $\times$ । पूर्णः । २० लं० १०१४ । सः जण्यारः ।

विशेष--नरसिंहदास ने प्रतिनिधि की वी ।

४६२०. प्रति संब २ | पत्र संब १ | केंव काल 🗴 | केंव तंत्र २१४ | 🖷 ज्ञार |

प्रदर्शः प्रति सं०३ । यम सं०६ । ते० कास स० १७६० वेदास सूदी ३ । वे० सं०६२ । सर सम्बद्धाः

विशेष--- महारे सेवर ( इ.स. मील ) के बरेश्वी श्री कालकार्य के अनेक में महास्थिति वह सा ।

४६.२६. परविषालपूजा---क्षणत्मकीर्षिः । या ये॰ टी बा॰ १९४६ ए'व । नाया--वेरक्काः । विषय-पूजाः र० काल x । ते० काल x । दुर्खा | वै० सं० ४६६ । क नव्यारः ।

४६२३, वस्यविधानपूजा $\cdots$ ः। या॰ १० $\times$ ४६ दश्च । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । र० कस्त्र  $\times$  । वे० कस्त्र  $\times$  । पूर्व । वे० सं॰ १७५ । व्या जन्मार ।

धृद्दपुः प्रति सां० २ । यथः सं० २ ते द । वे० कालः सं० १०२१ । स्पूर्णः । वे० सं० १०१४ । स्व सम्बारः ।

विशेष-- पं नैनलागर ने प्रतिलिपि की थी ।

४६२४. यस्यक्रतेशायत—भ० दुस्यमन् । यम वं∙ १ । मा० १०६४४३ हंच । मामा—मैस्क्रत । विषय-नृत्रा । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वै० तं० ११६ । व्या शम्यार ।

विशेष--इसी मण्डार में २ मतियां ( वे॰ वं॰ ४,०२, २०७ ) और हैं।

प्रहुष्हे, सक्वोपद्रोत्नसङ्गिष्ठिः\*\*\*\*\*। पण संर ४ । सारु १९४४ हुँ हुँ । पास्तु-सुंस्त्रतः। विषय-पूजा एवं उपनास निषि । १० सूत्रत्र × । कृत स्वस्तु × । कृति विरु हुँ । वै० हुँ १४५४ । कृतिकार्षः

प्रदेशकः पहरिविद्यास्त्रामा-साम् कोहरः । एव वंत १ । कात १०३४६ इ.च । नारा-विविधाः विषय-पूजाः १० नाम 🗴 । ते० नाम् 🗴 । पूर्तः । १० वंत १८० । वह कावारः ।

स्देश्यः पार्वेनासह्याः प्राप्तान वंत्र ४ । वात् १८६३ हाँ । वृत्तस्तिहिः। विषय-तृत्राः इत् साथ ८। तेत् साथ ८। हर्षः। देत्र ॥ १९६२। सः स्वसारः।

४६२६. प्रति सं० २ । यम सं० १ । से० कास × । अपूर्त । के० सं० ४६१ । क मण्डार ।

४६६०. पुरवाह्यायम् ........... १व सं० १ । बा० ११४६ इ'व । भाषा-संस्कृत । विषय-व्यक्तित्र विषयन । १० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० ते० ४७६ । व्यावस्थार ।

विमोच-इसी अध्वार में ३ प्रतियां ( वै० सं० १५६, १६६१, १६०३ ) मीर हैं।

अक्षर, प्रति सं० दे। क्षा वं० दे । के० क्षा × । हे० हे० दे२हे। क्षा प्रवृक्ष ।

प्रकृति, महित् होंच्या प्रस्ति हो कि काम चंद १८०६ होता हुती है। के चंद १७। वा

विशेष---पं व वेशियालकी ने स्वप्रक्रमार्थ क्रियन से असिकिथि कराई वी ।

प्रवेदेरे, प्रति संव प्र । पण संव १४ । तेव बात बुंव १९६४ तीय सूती १० । तेव बुंव १००६ । स

ALL SAVANDARY

्राः . अध्येष्ट-पुरंदरम्बतोषापन''''''। यत्र सं∘ ६ । सा० ११×५३ द'व । प्राथा-संस्कृत । विषय-पूजा । १० काल × । ते० काल सं० १९११ सावाद सुदी ६ । पूर्ण । वे० सं० ७२ । घ वण्डार ।

क्षेड्रेड्र. युष्पाञ्चलित्रतयुक्ता— भ०रतनक्षम्यः। पत्र सं० १। धा०१०३,४७३ इ.च.। भाषा—संस्कृतः। विवय—कुका। र०काल सं०१६६१। ले०काल ×। युर्गावै० सं०२२३। च अध्वारः।

विशेष—सह रचना सामवाडपुर में श्रावकों की प्रेरशा से भट्टारक रतनवन्द ने मं० १६८१ में निसी थी। अध्यक्षे, प्रति सं० २ । पत्र सं० १३ । ने० कान सं० १२२४ प्रासोज मुदी १० । वे० सं० ११७ । ख

विकोष---इसी अथ्डार में एक प्रति इसी केष्टन में भीर है।

४६३७. प्रति सं०३ । पत्र सं०७ । ले० काल 🗴 । वै० सं०३८७ । व्य अण्डार !

४६६६. पुष्पाञ्चितिज्ञतपुत्रा— भ० शुभ्रचन्द्र । पतः सं०६ । झा० १०×१ ऽंव । भाषा–संस्कृतः । विषय–पूजा । र०काल × । ले०काल × । पूर्णः | वै० सं० १५३ । इर प्रष्टारः ।

४६६६. पुष्पाश्चासित्रतपूजा"""। पत्र सं० ८ । मा०१०×४ है इ.च.। जाया–संस्कृत प्राष्ट्रत । र० काल × । ते० काल सं०१ ⊏६३ डि॰ आंवसा सुदी ४ । पूर्णावे० सं०२२२ । चुमध्यार ।

ं ४६४०. पुष्पाञ्चलिक्रतोद्यापन—पंग्गानासः । पत्र संग्रहः। साग्रहः । स्वास्तिकृतः। विषय-पूजा। रुकाल × । लेग्काल संग्रहस्य। पूर्णावेशसंग्रहः। कर प्रवस्तारः।

विशेष—संगादास अष्ट्रारक वर्भवन्द के शिष्य ये । इसी भण्डार से एक प्रति (वे० सं० ३३६) सीर है । ४९.४९. प्रति सं०९ । पत्र सं०६ । ले० काल सं०१८८२ झासोज बुदी १४ । वे० सं० ७८ । अक्त

प्रदेश र- पूजाकिया ''''''। पत्र सं०२ । आ०११३/४, इ'व । आपा-हिल्दी । विषय-पूजाकरने की विषि काविषान । र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्ण। वे० सं०१२३ । इद्व अध्यार ।

४६४३. पूजापाठसंबहः\*\*\*\*\*\*। पत्र सं०२ से ४० । बा०११×६ इंच । आया-संस्कृत । विचय-पूजा। रंकताल × । से० काल × । बापूर्या। वे० सं०२०४ । ट जब्दार् ।

विकोष---इसी अण्डार में एक अपूर्ण प्रति (वे० सं० २०७८ ) और है।

४८४४. पूजापाठसंग्रह्च .......। पत्र सं∘द्दाधा० ७४.४.३ इ.च.। आया–संस्कृतः। विषय–पूजाः। र०काल ×।ते०काल ×।पूर्णः। वे०नं० १३१८। इस अच्छारः।

विशेष---पूजा पाठ के प्रत्य प्रायः एक से हैं। स्विकांत ग्रन्थों में वे ही पूजार्ये मिलती हैं, फिर भी जिनका विशेष कप से उत्सेख करना भावस्थक है उन्हें वहां दिया जारहा है।

## gai Altin ve falle unfice

प्रदेशक मानि संं र । यम संं के । में काम संं रेट का कि संं प्रदें । की मेंबार ।

विद्येष--- निन्न प्रवाद्यों का संग्रह है।

- १. पृप्पदन्त जिनपुता ---
- २. चतुर्विश्वतिसमुख्यपूर्णा
- ३. चन्द्रप्रसम्बद्धाः

शक्दार ।

- ४. वान्तिनावपुत्रा
- **प्र. मूनियुवतनायपुजा**
- ६. दर्धनस्तोत्र-पद्मनन्दि
- ७. ऋषमदेवस्तोच 🚜

प्रश्ने प्रति सं 3 | पत्र से व १ | से कॉर्स सं दे देहै है कि वैर्थ वही है | के सै प्रा । वा MURIC !

वियोच-इसी सम्बार में ४ प्रतियाँ ( के सं- ७२६, ७३३, १३७०, २०६७ ) और हैं। ४६४७, प्रति संव ४। पत्र संव १२०। तेव काल संव १८२७ चैत्र सुदी ४। वैव संव ४८१ । व

वे काम सं १३ के

विशेव--पूजाओं एवं स्तोत्रों का संबद्ध है। श्रद्धाः प्रति सं श्रा पत्र सं १ दश् । के काल X | के सं प्रत ! के बाकरार !

विशेष-- निम्न पुत्रायें हैं।

| र्वस्थिवियानवंतीचीपमंदूजी           | रतेनमाँग्र | <b>Ateu</b> |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| बृहद्वीडवकारसपूत्रा                 | -          | *           |
| वेष्ट्रजिनव रचकायनपूका              | _          | ä           |
| त्रिकालबीबीसीपूषा                   |            | प्रदेश      |
| बन्दन <del>पत्रिक्षतपूर्व</del> ा ं | विश्वकीरित | संस्कृत     |
| पञ्चपरमेच्डीपूजा                    | यक्षोनन्दि | *           |
| बार्म्हरियुक्ता                     | रं विनरीय  | *           |
| वसमिवियुवा                          |            | . 20        |
| AND THE PROPERTY.                   | 2.0        |             |



¥8.98. प्रतिसं०६ । पत्र सं०१ से ११६ । ले० काल × । अपूर्ण | वे० सं०४६७ | क अप्यार | विशेष--मुख्य पूजार्थे निम्न प्रकार है-

| जिनसहस्रनाम            | _                   | संस्कृत |
|------------------------|---------------------|---------|
| बोडशकारएपूजा           | श्रुतसागर           | 27      |
| जिनग्रुग्।संपत्तिपूजा  | <b>म</b> ० रस्तवन्व | 39      |
| सारकारपञ्जनियातिकापूजा | _                   | 79      |
| सारस्वतमंत्रपूजा       | -                   | **      |
| धर्मचक्रयूजा           |                     | ,       |
| सिद्धवक्रपूजा          | प्रभावन्द           | ħ       |

इसी भण्डार में २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ ४७६, ४७६ ) और हैं।

४६४०. प्रति सं० ७। पत्र सं० २७ ते ४७। ते० काल ×। मपूर्ण। वे० सं० २२६। व भण्डार। विज्ञेष-सामान्य पूजा एवं पाठों का संग्रह है।

प्रदेश प्रति सं० दापत्र सं० १०४। ते० काल ×। वे० सं० १०४। छ मण्डार।

विक्रोच-इसी अवदार में एक प्रति ( वे॰ सं० १३६ ) और है।

प्रदूष्टर, प्रति संव ६ । पत्र संव १२३ । ते काल संव १८८४ प्रासीज सूदी ४ । वेव संव ४३६ । स्व MUSIC |

विशेष---नित्य नैमिक्तिक पूजा पाठ संग्रह है।

श्रद्ध श्रद्ध । यजापा इसंग्रह .....। पत्र सं० २२ । ग्रा० १२×व इ'व । भाषा-संस्कृत हिन्दी । विषय-पूजा पाठ । र॰ काल × । ते॰ काल × । पूर्ण । वे॰ सं॰ ७२८ । स्त्र अण्डार ।

( के सं व सबर, १६४, १००० ) और हैं !

४६४४. प्रति सं • २ | पत्र सं • वह । ते • काल सं • १६५३ मावाह सुदी १४ । वे • सं • ४६६ । क Metil !

विशेष--इसी अध्दार में ह प्रतियां ( वे॰ सं॰ ४७४, ४७४, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८३, ४८३, ४६२ ) और हैं।

४६.१४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४१ से ६१ । ते० काल 🗴 । अपूर्ण । वे० सं० १९१४ । द्व अवसार १

```
[ két
               ४६४६. पूजापाठसंग्रहु***** । वन सं॰ ४० । मा॰ १२×६ ३ व । नावा-हिन्दी । विषय-पूत्रा ।
ं र॰ काल ×। लैं+ काल ×। पूर्ता। वेव सं+ ७३४। व्या नण्डार।
               विशेष--- निम्न पुत्राधों का संग्रह है।
                       षादिनाथपुजा
                                             मनहरदेव
                       सम्मेदश्विसरपुत्रा
                  विश्वमानवीसतीर्थक्टरों की पूर्वा
                                                           र० कास सं० १६४६
                       श्रृभव विलास
                                                                 m $686
                        [ पदसंबह ]
                                                                हिन्दी
               ४६४७. प्रति स० २ । पत्र सं० ३० । स० काल × । वै० सं० ७५६ । अ अण्डार ।
               विशेष-इसी अध्वार में १ प्रतियां ( वै॰ सं॰ ४७७, ४७८, ४१६, ७६१/२ ) और हैं।
               ४६४म प्रति सं० ३ । पत्र सं० १६ । ते० काल × । वै० सं० २४१ । स वण्डार ।
               विशेष--निम्न पूजा पाठ है---
                                वोवीसदध्डक
                                विनती दुरुओं की —
                           बीस तीर्यकूर जयमाल -
                                सोलहकारखप्रजा --- बानतराम
               ४६४६. प्रति सं० ४। पत्र सं० २१। ते० काल सं० १८६० फायुरम् सूदी २। वे० सं० २२०। आ
    यणार ।
               ४६६०. प्रति सं० ४ । पत्र सं० इ. ते २२२ । ते० काल 🔀 । प्रपूर्ण । वे० सं० २७० । ऋ वण्डार ।
               विशेष--नित्य नैमिक्तिक पूजा पाठ संग्रह है।
               ४६६१. पुत्रापाठसंत्रह-स्वरूपचंद । पत्र सं । मा० ११×४ इ'व । भाषा-हिन्दी । विषय-
   बुजा | र० काल × । के० काल × । पूर्त । वे० सं• ७४३ । व्ह अवहार ।
               विशेष--निम्न प्रकार संप्रह है --
           जवपूर नगर सम्बन्धी चैत्यालयों की बंदना
                       ऋदि सिद्धि शतक
```

बहाबीरस्तोत्र जिनपञ्चरस्तोत्र त्रिलोकसार चौपई चमत्कारजिनेस्वरपुजा प्रदेशस्य पुत्रामकरस्य — बनास्थानी । पत्र तं० २ । जा० १० $\times$ ४३ इंच । भाषा-संस्कृत । विषय-विषयन । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० १२२ । छ सम्बार ।

विशेष---पूजक बादि के सक्षरम दिये हुये हैं । बन्तिम पुष्पिकां निम्न प्रकार है---

#### इति श्रीमदुमास्वामीविरंबितं प्रकरमां ॥

४६६६. पूजासहात्स्यविधि\*\*\*\*\* । पत्र सं०३। मा० १११,४४६ इंच । माया—संस्कृत । तिषय-पूजा विवि । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वे० सं० २२४ । च भव्दार ।

४८६४. पुजावस्यविधि\*\*\*\*\*\*। पत्र सं∘६ । सा० ६२,४४ इ'व । भाषां-संस्कृत । विषय-पूजाविधि । र०काल ४ । ने०काल सं०१६२३ । पूर्ण । वे०सं०१४६७ । इसंजयबार ।

४६६४. पूजायांठः'''''। पत्र सं० १४ । मा० १०३/४४३ इंच । भाषा-हिन्दी नव । विषय-पूजा । र० काल ४ । ते० काल सं० १८३६ बैसाल मुदी ११ । पूर्ण । वे० सं० १०६ । स्व अष्टार ।

विशेष---माराकवन्द ने प्रतिलिपि की थी । अन्तिम पत्र बाद का लिखा हुआ है ।

४८६६. पूजाविधि \*\*\*\* \*\*\* वन सं०१। सा० १०४४३ इ.स.। भाषा-प्राकृत । विषय-विधान । र•कान ४१ ते०काल ४। सपूर्ण । वे० सं०१७६६ । व्या सम्बार ।

४६६७. पूजाविधि''''' । पर्व सं॰ ४ । फ्रार्॰ १० $x v_{\xi}^{\xi}$  इंच । माया-हिन्दी । विषय-विद्यान । र० काल x । पूर्ण । वै० सं॰ ११७ । का संस्कार ।

४६६≒. पूजाष्टक—कीशार्तन्द । पर्व संवे १ | बाव १०३×५ ६वा । साया—हिन्दी | विषय पूजा । ६० कास × | के० कास × | पूर्ण | वे० संव १२११ | का अध्वार |

४८६८. पूजाष्टक—जोइट । यत्र सं•१। मा० १०३४ प्रदंगः भाषा–हिन्दो । विषद-पूजा। र० काल ४ । से० कास ४ । पूर्णावे० सं०१२०८ । ग्रामधार ।

४६.७०, पूजाष्टक—काश्यवन्द्र । कार्स० १ । मा० १०६े×१ ६ व । माषा–हिन्दी । विषय–पूजा । र० काल × । ते० काल × ो पूर्ण । वै० सं० १२१० । का सकार ।

४९६७१. पूजाहरू.....। पत्र सं०१। मा० १०६४४ दखः। शोवी—हिन्दी । विषय-पूजा ∤ र० काला × । ते० काला × । पूर्णा वि० सं०१२१३ । का सम्बद्धार ।

४६.५२. पूजाष्टकः $\cdots$ ाप सं सं ११। सा $\circ c_{Y}^{*} \times V_{2}^{*}$  देखा। जान्यः-हिन्दी । विषय-पूजा । र $\circ$  कास  $\times$  । से प्रमूर्ण । वे $\circ$  सं $\circ$  १८ एक ।  $\circ$  वास्त्रार ।

४६७४. पूजासंग्रह्\*\*\*\*\*। पत्र सं० ३३१ । बा० ११४५ इक्का । बावा-संस्कृत । विवय-पूजा । र० कास X । ले० कास सं० १८६३ । पूर्ण । वे० सं० ४६० से ४४४ । इस अध्वार ।

विशेष---निम्न पूजायों का संबह है--

|     | नाम                          | कर्ता                      | भाषा    | पत्र सं०   | बे॰ सं॰      |
|-----|------------------------------|----------------------------|---------|------------|--------------|
| ₹.  | कांजीवतोद्यापनमंडलपूजा       | ×                          | मंस्कृत | <b>t•</b>  | YoY          |
| ₹.  | श्रुतज्ञानवतोद्योतनपूजा      | ×                          | हिन्दी  | ₹•         | ४७३          |
| ₹.  | रोहिसीवतपूत्रा               | मंडलावार्य केशवसेन         | संस्कृत | <b>१</b> २ | ४७२          |
| ٧.  | दशनक्षम्बदनोद्यापनपूजा       | ×                          | ,,      | २७         | 808          |
| ¥.  | लब्धिविधानपूजा               | ×                          | 79      | <b>१</b> २ | <b>%</b> 9◆  |
| ٤.  | ध्वजारोपरापूजा               | ×                          | ,       | **         | ¥€€          |
| u,  | रोहिएगिड्रतोचापन             | ×                          | 17      | <b>१</b> ३ | ¥ <b>5</b> 5 |
| ٩,  | धनन्त्रतोद्यापनपूत्रा        | मा∙ गुरा <del>ग</del> -द्र | 19      | ₹o         | YĘw          |
| €.  | रत्नत्रयव्रतोष्टापन          | ×                          | *       | ? \$       | *44          |
| ŧo, | श्रुतज्ञानव्रतोद्यापन        | ×                          | 10      | <b>१</b> २ | YEX          |
| ŧ₹. | शत्रुज्जयनिरिपूजा            | भ० विश्वमूषस्              | ,,      | २०         | YĘY          |
| १२. | गिरिनारक्षेत्रपूजा           | ×                          | **      | २२         | 844          |
| ₹₹. | त्रिलोकसारपूजा               | ×                          | 77      | =          | ४६२          |
| ţ٧, | पार्श्वनाषपूजा (नवग्रहपूजानि | ाथान सहित)                 | n       | . १=       | 446          |
| ŧ٤. | त्रिलोकसारपु <b>वा</b>       | .×                         | ,,      | <b>१</b> 0 | Afe          |

इसी मन्त्रार में २ प्रतियां (वे॰ सं॰ ११२६, २२१६) श्रीर हैं जिनमें सामान्य पूजामें हैं। ४६७१ प्रति सं० २ । वर्ष रं० १४३ । ले॰ काल सं० १६५६ । वे॰ सं० ४७५ । क वण्यार ।

वियोध-निम्न संबह हैं-

2002

क्या

MARI

विवाससस्त्रसंस्त्रीचापन

1000

| नाम                           | कर्चा      | भाषा    |
|-------------------------------|------------|---------|
| पञ्चपरमेष्टीपूजा              |            | संस्कृत |
| पश्चकल्यासम्बद्धाः            |            | "       |
| भौसठ शिवकुमारका कांजी की पूजा | लसितकीर्ति | **      |
| गण्धरवस्त्रपूत्रा             |            | "       |
| सुगंधदश्रमीकथा                | श्रुतसागर  | ,       |
| चन्दनयष्ठिकथा                 | 29         | 21      |
| वोडशकारएविधानकवा              | मदनकीति    | 99      |
| नन्दोश्वरविषानकथा             | हरिवेश     | ,,      |
| मेधमालावतकथा                  | श्रुतसागर  | 1*      |

४६७६. प्रति संट ३ । पत्र संव दक । लेक काल संव १६५६ । वेक संव ४८३ । क भण्डार । विशेष--- निम्न प्रकार संग्रह है---

| नाम                                 | कर्सा                     | भाषा                     |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| सु <b>ससंपत्तिव्रतोद्यापनपू</b> जा  | ×                         | सस्कृत                   |
| नन्दीश्वरपंक्तिपूजा                 | ×                         | 22                       |
| सिद्ध <b>यस</b> पूजा                | प्रभा <b>य</b> न्द्र      | 99                       |
| प्रतिमासांतचतुर्वशी व्रतोद्यापनपूजा | ×                         | 99                       |
| विशेषताराधन्द [ जयसिंह के म         | न्त्री] ने प्रतिविषि की ध | ît i                     |
| लयुक्त्यास                          | ×                         | संस्कृत                  |
| सक्लीकरण्विधान                      | ×                         | 99                       |
| इसी मण्डार में २ प्रतियां ( वै० सं  | ॰ ४७७, ४७८ ) मीर है       | जिनमे सामान्य पूजायें है |

४६७७. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६ । ले० काल × । वै० सं० १११ । सा अण्डार ।

विशेष---निम्न पूजाओं का संग्रह है--- तिबणक्रपूजा, कलिकुष्डमन्त्रपूजा, बानन्द स्तवन एवं गग्धरवसद क्समाल । प्रति प्राचीन तथा मन्त्र विधि सहित है ।

> ४६७८. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १२ । के॰ काल × । के॰ सं० ४१४ । क अच्छार । विशेष--इसी मण्डार में २ प्रतियां ( वै० सं० ४६०, ४६४ ) और हैं।

38-XX

४६७६. प्रति सं2 ६ । पत्र सं० १२ । ले० काल 🗴 । वे० सं० २२४ । चा अध्यार ।

विजेष--वानुचीलर पूजा एवं इक्ष्याकार पूजा का संग्रह है।

४९६ म्द्रः प्रति सं० ७ । पत्र सं० ५१ मे ७३ । ते॰ काल ४ । सपूर्णः । दे० सं॰ १२३ । ह्या बच्चारः । ४९६ म् १ प्रति सं० ६ । पत्र सं॰ ३६ से ३१४ । ते॰ काल ४ । सपूर्णः । दे० सं० २४३ । स्माबच्चारः । ४९६ म् १ प्रति सं० ३ । पण्सं० ४४ । ते॰ कालासं० १८०० सालाइ सुदी १ । दे० सं० ६६ । स्व

भवडार ।

विशेष---निम्न पूजाओं का संग्रह है---

| नाम                       | कर्त्ता               | भाषा    | পস            |
|---------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| धर्म <b>चक्र</b> पूजा     | वसोनन्दि              | संस्कृत | १-१६          |
| नन्दीश्वरपूजा             |                       | 77      | 45-58         |
| सक्लीकरस्विधि             |                       | ,,      | 48-4 <b>8</b> |
| लबुस्बयंभूपाठ             | समन्तभद्र             | *       | 74-74         |
| धनन्तवतपूजा               | भीभूवस                | "       | 95-11         |
| भक्तामरस्तोत्रपूजा        | कंशवसन                | ,       | 77-76         |
| धावार्य विश्वकीलिकी सहस्र | नासे रक्षताकी तर्दकी। |         |               |

भाषाय विश्वकीति की सहाबता से रचना की गई वी :

पक्कमीबतपूजा केशवसेन <del>श</del>

इसी अच्छार में २ प्रतिमा ( देव संव ४६६, ४७० ) घीर हैं जिनमें नैमिक्तिक युवासे हैं। ४९६=३. प्रति संव १० । पत्र संव द । तेव काल × । ब्रपूर्ण । देव संव १८० । स्व अध्यार ।

४६८४. पूजासंप्रहुःःःः। पत्र सं• २४। बा॰ १० $\frac{1}{4}$ ×५ इत्र । संस्कृत, प्राहृत । विवय-पूजा । १० काल  $\times$  । त्रेण । वे० सं॰ २२१४ । का संख्यार ।

वित्तेव---वेवयूवा, सङ्घिनचैत्यानसूत्रा, सिवयूता, स्वयंवलीपूत्रा, बीसतीचेक्कूरपूता, क्षेत्रपासपूत्रा, चोक्क कारखपूत्रा, ओरवतनिधयूत्रा, वश्यतीयूजा ('जानकूषण ) एवं वान्तियाठ वार्वि हैं ।

प्रध्यक्ष. यूजासंग्रह्णः । तन सं० २ ते ४४ । बा० ७३/४१, इ'व । नावा-जाहत, संस्कृत, हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० २२७ । व जम्बार ।

विशेष--इसी भण्डार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ २२० ) और है।

प्रध्यक्तः पूजासंत्रहरूष्ट्राण्याः । पण सं ० ४६७ । बा० १२×४ इत्रा । भाषा-संस्कृत, सपण स, हिल्दी । निवय-संबद्ध । २० काल 📯 । से॰ काल सं० १०१६ । पूर्व । वे० चंक २४० । वह कालार ।

## विशेष---निम्म पाठ हैं---

|                                       | 4               |                |                |                     |           |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|
| नाम                                   | कर्त्वा         | आषा            | र० काल         | लें दिल             | বস্থ      |
| रै. बक्तामरपूजा                       | - `             | संस्कृत        |                |                     |           |
| २. सिडकूटपूजा                         | विश्वमूबस्य     | **             |                | ंदद६ ज्येष्ठ सुर    | ि ११      |
| रे. बीसतीर्यकुरपूजा                   | *****           | ,,             |                |                     | श्रपुर्गा |
| ४. नित्यनियमपूजा                      |                 | मंस्कृत हिन्दी |                |                     |           |
| त्र. <b>अ</b> नन्तपूजाः               | -               | मस्कृत         |                |                     |           |
| ६. षरावितक्षेत्रपालपूजा               | विश्वमेन        | "              |                | न श्≕चह             | ŋmi       |
| <ul><li>•. ज्येष्ठजिनवरपूजा</li></ul> | सुरेन्द्रकीर्ति | "              |                |                     | 5.4       |
| <ul> <li>नन्दीभारजयमाल</li> </ul>     | कनककीति         | अपभ्रंश        |                |                     |           |
| <ol> <li>पुष्पाञ्जलिवतपूजा</li> </ol> | गङ्गादास        | संस्कृत [सं    | डल चित्र सहित् |                     |           |
| १०. रत्नत्रयपूजा                      | _               | "              |                |                     |           |
| ११. प्रतिमासान्त चतुर्दकीपूजा         | शसवराम          | 99 ₹¢          | काल १८००       | लेक काल १०००        |           |
| १२. रत्तत्रयजयमाल                     | ऋषभदास बुधदास   | ,,             |                | 99 99 <b>(</b> ==== |           |
| १३. बारहबतो का ब्योरा                 | -               | हिन्दी         |                | ,, ,, ,,,,          |           |
| १४. पंचमेरपूजा                        | देवे-द्रकीत्ति  | संस्कृत        | 8              | िकाल १८२०           |           |
| १४. पञ्चकत्यास्यक्तूजा                | <b>सुषासागर</b> | **             |                | . 411.1 (446        |           |
| १६. पुष्पाञ्जलिवतपूजा                 | गङ्गादास        | 29             | â              | ० काल १८६२          |           |
| १७. पंचाधिकार                         | _               | 27             | "              | ण नाल १ <b>८६२</b>  |           |
| १६. पुरम्बरपूजा                       | -               |                |                |                     |           |
| ११. मष्टाह्मिकावतपूजा                 |                 | >              |                |                     |           |
| २०. परमससस्यानकपूत्रा                 | सुधासागर        | <b>n</b>       |                |                     |           |
| २१. पल्यविधानपूजा                     | रत्ननन्दि       | "              |                |                     |           |
| २२. रोहिस्सिवतपूजा मंडल वित्र सहित    | केशवसेन         | n              |                |                     |           |
| २३. जिनकुएसंपत्तिपूजा                 | -               | "              |                |                     |           |
| २४. सीस्पवास्पद्मतोशापन               | वसम्राम         | <b>19</b>      |                |                     |           |

| २४. कर्मभूरवतीसापन                | ifter ]          |                | { xte            |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                   | नवशीसन           | संस्कृत        | •                |
| २६. सोसहकारण वतीद्यापन            | केशवसेम          | 27             |                  |
| २७. द्विपं वकस्यासकपूजा           | -                | 99             | Str. man at a    |
| २८. गन्धकुटोपूजा                  | _                |                | से० कास सं० १८३१ |
| २१. कर्मदहनपूजा                   |                  | •              |                  |
| ३०. कर्मदहनपूजा                   |                  | **             | कें कास सं १८२८  |
| ३१. दशलकासपुजा                    | _                | 79             |                  |
| •                                 | -                | n              |                  |
| ३२ घोडशकारगाजयमाल                 | रक्ष्र           | घपभ्रं श       |                  |
| ३३. दशलकाराज्यमाल                 | गावशर्मा         | মান্তব         | <b>बनु</b> र्ख   |
| ३४. त्रिकालचौबीसीपूजा             |                  | संस्कृत        |                  |
| ३४ लव्धिविधानपूजा                 | मप्रदेव          | -              | के॰ साल १८१०     |
| १६. संकुरारीपस्त्विधि             | वासाधर           | n              |                  |
| ७. रामोकारपैतीसी                  | कशकारी<br>कशकारी | n              |                  |
| <ul><li>मौनद्रतोद्यापन</li></ul>  | कलकास्त          | 27             |                  |
|                                   |                  | **             |                  |
| <b>९. वा</b> तिव <b>क्त्रूवा</b>  | -                | **             |                  |
| •. सतपरमस्या <del>नकपू</del> त्रा | -                | _              |                  |
| १. मुब्बसंपत्तिषूत्रा             | -                | ,,             |                  |
| २. क्षेत्रपालपूजा                 | -                | n              | •                |
| . बोडगकारसपूजा                    |                  | n              |                  |
| . वन्दनवष्ठीवतकवा                 | सुमितसागर        | **             | मे० काल १८३०     |
| _                                 | <b>जु</b> तसागर  | 29             |                  |
| समोकारपैंतीसीपूजा                 | <b>मस</b> बराम   |                |                  |
| . पञ्चमीतवापन                     | _                | संस्कृत हिन्दी | से० कात १८२७     |
| त्रिपञ्चानतक्रिया                 |                  | HARM ISLET     |                  |
| <b>क्षिकावतोद्या</b> पन           | _                | 99             | •                |
| वेचनासामतोचापन                    |                  | 19             | ٠.,              |
|                                   | -                | •              |                  |
| पञ्चनीत्रतपूजा                    | Allero .         |                |                  |

्रोर्, नवशहूचा — संस्कृत हिनी - १२, राजपसूचा — संस्कृत स्थाप - १२, राजपसूचा - स्थाप संस्था

टम्बा टीका सहित है।

प्रदक्तः, पूजासंबद्धः ""। पत्र सं० १११। आ० ११३×५३ इ'व । जावा-संस्कृत हिन्दी । विवय-कृत्वा । र० काल × । ते० काल × । पूर्वी । वे० सं० ११० । सा जण्डार ।

विशेष--निम्न पूजाओं का संबह है-

| शनन्तवतपूजा        | ×               | हिन्दी  | र• काल सं∗ १०६⊏ |
|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
| सम्मैदशिकरपूजा     | ×               | *       |                 |
| निर्वाशक्षेत्रपूजा | ×               | *       | र० कास सं० १०१७ |
| पञ्चपरमेकीपूजा     | ×               | 99      | र० काल सं० १८६७ |
| विरनासीत्रपूर्वा   | ×               | *       |                 |
| वास्तुपूजाविधि     | ×               | संस्कृत |                 |
| नांबीयंनलपूजा      | ×               | 19      |                 |
| নুরিবিদান          | देवेन्द्रकीर्ति | n       |                 |

४६८८६. प्रति सं०२ । यत्र सं०४० । ते० काल × । ये० सं०१४१ । इह जम्बार । ४६८६६. प्रति सं०२ । यत्र सं०६५ । ते० काल × । ये० सं०१६ । सः जम्बार ।

विशेष--निम्न संग्रह है--

| प्रमुक्तवासाक्रमंगल   | क्षावाद 🗸      | हिन्दी  | र्थ १-३         |
|-----------------------|----------------|---------|-----------------|
| पश्चकत्यास् कपूजा     | ×              | संस्कृत | # ¥-\$2         |
| वश्चवरमेस्टीपूजा      | <b>डेकफन्य</b> | हिन्दी  | m १३-२६         |
| पञ्चपरमेष्ठीपू गाविषि | यसोनन्ति       | संस्कृत | # 50-RE         |
| कर्मक्हनपूजाः         | <b>डेकथन्य</b> | हिल्बी  | n 1-11          |
| नन्दीश्वरव्रतविचान    | 77             | n       | » १२-२ <b>६</b> |

प्रदेशक. प्रति संव ४। ते॰ कार्स X। सपूर्व | वै॰ वं॰ १०६० | ह सम्बार |

#### पूजा मतिशा वर्ष विकास साहित्य ]

अध्यक्ष, युवा वर्ष क्या सम्ब्र —कुराक्ष्यम् । पत्र सं० १० । मा० =×४६ रंव । मारा-हिन्दी । र विदय-दुशा | र० काल × । ते० काल सं० १८७३ पीच दुषी १२ | पूर्ण | वै० तं० १६१ । का प्रचार ।

विशेष--- निम्न पूजाओं तथा कवाओं का बंबह है।

कन्यनवध्योषुवा, वशनकारणुपुना, वोवककारणुपुना, राजपणपुना, धनन्यचपुर्वशीकतकथा व पूजा। तर सक्रासक्या, नेवर्गस्त सर की कमा, धुनन्यवधमीकरकया ।

४६६२. युवासंबद्—्हीराचम्ब । पत्र सं० ११ । बा० ६३,४६३ व व । बाचा-हिन्ती । विवय-पूना । र० काल × । से० काल × । पूर्वी । वे० सं० ४५२ । क मच्चार ।

४६६६. यूजासंबह्\*\*\*\*\*\*\*। यच सं०६ । सा० ⊏र्द्रे×७ इ'च | बावा—हिल्दी । विवय-पूजा । र० काल × । ते० काल × । यूर्ण । वे० सं० ७२७ । सा जण्यार ।

विशेष--पंचमेर पूजा एवं रत्नमय पूजा का संबह है।

इसी अध्यार में ४ प्रतियां ( वे॰ लं॰ ७३४, ६७१, १३१६, १३७७ ) और हैं विनमें सामान्य यूजावें हैं।

४६६४. प्रति सं० २ । पत्र सं० ११ । ते० काल 🗴 । वे० सं० ६० । श अव्यार ।

४६६४. प्रति सं० ६। पत्र सं० ४६। ते० काल x। ते० सं० ४७६। क जप्हार।

प्रदर्भ, प्रति सं० ४ । यम सं० २५ । लेक काल सं० १६५५ संगक्तिर शुरी २ । वैक सं० ७३ । व्य अध्यार ।

निवेष-निम्न पूजाओं का श्रेषह है-

वेजपूजा, तिळपूजा एवं सानितपाठ, वंजवेद, नन्तीचार, तोलहकारण एवं वंशतकाण पूजा सानतराय इत । , चंजनतपुजा, रत्नपरमूजा, विळयूजा एवं सारतपुजा।

प्रदेशक, प्रति संव है। पत्र संव करें। तेव काल X । सपूर्ता । वेव संव प्रवर्ध क सम्बार ।

विशेष--- इसी अण्डार में १ प्रतियां (के सं० ४८७, ४४०, ४४०, ४४१, ४६३ ) और हैं वो सकी संपूर्त हैं!

४६६६. प्रति सं० ६ । यत्र तं० वथ् । ते० काल × । ते० तं० ६३७ । व प्रथार ।

४६६६. प्रति सं० ७। वय सं० ३२ | के॰ काल × | के॰ सं० २२२ | आ अच्छार ।

श्रद्भ कर प्रति सं व मा । पत्र सं० १३४ से० कास ×। वे० तं० १२२ । जा सम्बार ।

निजेव--- पंचनस्वात्त्रकपूचा, पंचपरनेप्ठीपूचा दवं नित्व पूचार्वे हैं ।

२००१. मति सं: ६ १पम वं: १६ १ के काम × ! स्पूर्ता ! वे: दं: १६३३ व प्रकार !

५००२. युक्तासंप्रह्—राश्चवन्द्द् । पत्र सं० २० । आ० ११२,४५ इंच । आया-हिन्दी । नियय-पूजा । १० काल × । वे० काल × । पूर्ण । वे० सं० ४१५ । इस सम्बार ।

विशेष--मादिनाय से चन्द्रप्रभ तक की पूजायें हैं।

४००३. पूजासार् '''''''''''''''' । पत्र सं० ⊏१। मा० १०×५ इंत्र। भाषा–संस्कृत । विषय-पूजा एवं विभि विभाग । र०काल × । ले० काल × । पूर्या। वै० सं० ४४४ । ऋ मध्दार ।

".oog. प्रति सं०२ । पत्र सं०४७ । ते० काल 🗶 । वे० सं०२२६ । च मण्डार ।

विशेष-इसी अण्डार में एक प्रति ( वे० सं० २३० ) और है।

८००६. प्रतिसासान्तचतुर्देशीप्रतोद्यापनपूजा— काक्यरास । पत्र सं०१४ । प्रा०१०४६ ६ घ । आवा-संस्कृत । विषय-पूजा । र०काल ४ । ले०काल सं०१६०० मादवा सुदी १४ । पूर्ता । वे०सं०१ ८० । आवार । सम्बार ।

विशेष-वीवान तारायन्द ने जयपुर में प्रतिलिपि की थी ।

४०८६, प्रति सं०२। पत्र सं०१४ । ले० काल सं०१८०० आदवा बुदी १०। वे० सं०४८४ । कः भण्यार ।

২০০৩. प्रतिसंठ ३ । पत्र सं०१०। ले० काल सं०१८०० बीत सुदी ५ । वे० सं०३०५। আ भण्डार।

४००६. प्रतिमासान्तचतुर्देशीप्रतोद्यापनपूजा—रामचन्दापत्र सं०१२। घा०१२८८५ इ.च.। भाषा-संस्कृतः। विषय-पूजा।र∙काल ४ । ले०कालः सं०१८००चैतः सुदी१४ । पूर्ता।दे० स०३८६ । घा अच्छार।

निशेष-श्री जयसिंह महाराज के दीवान ताराबन्द श्रावक ने रवना कराई थी।

. ४००१. प्रतिसासान्तचतुर्दशीक्षतीद्यायनपूजाः''''''। पत्र सं०१३ । झा०१०४७३ ६ च । आधा– संसक्षतः । विषय–पूजा। र०कान × । के०कान सं०१८०० । यूर्णावेठ सं०१०० । कः सम्बरार ।

⊀०१०. प्रति संव २ । पत्र सं० २७ । ले० काल सं० १८७६ ग्रासोज बुदी ६ । वे० सं० २३३ । च भण्यार ।

विशेष—सदासुल बाकतीयाल मोहाका ने जयपुर में प्रतिलिपिकी थी। दीवान प्रमरकन्द भी संगद्दी नं प्रतिलिपिकरवाई थी।

५०११. प्रतिष्ठाद्दो — अ० जी राजकीर्षि । पत्र सं० २१ । आ० १२ ४५२ इ.च । भाषा –संस्कृत । विषय – प्रतिक्वा (विषयत्र ) । र० काल × । वे० काल × । पूर्ण । वे० सं० ५०१ क मण्यार । ४०१२. प्रतिक्वादीयकः—पंद्विताचार्यं नरेन्द्रसेन । पत्र सं०१४ । बा० १२८४३ इ.च । मावा— संस्कृत | विवय-विचान । र०काल ४ । ते०काल सं०१ च६ वैत्र बुरी १४ । पूर्णः । वे० सं०४०२ । इत्र वर्ण्यार । विवोध-स्मान्तरक रावकीति ने प्रतिकिथि की थी ।

४०१६. प्रतिद्वापाठ—च्या० बहुस्रीम् ( कपर नाम जयसेन )। पत्र सं०१६६ । सा०१११,४८६ इ.स. | भावा—संस्कृत । विषय विधान । र०काल ४ । मे०काल सं०१६४६ कार्तिक बुदी ११ । पूर्ण । वे० सं० ४८६ । इ. सण्डार ।

विशेष-इसका दूसरा नाम प्रतिष्ठासार नी है।

४०१४, प्रति सं० २। पत्र सं० ११७। से० काल सं० १६४१। वे० सं० ४८७। क प्रष्कार। विद्योव—३६ पत्रों पर प्रतिहासम्बन्धी वित्र दिये हुये हैं।

४०१४. प्रति सं २ ३। पत्र सं ० १४४ । से० काल सं० १६४६ । वे० सं० ४८६ । क् अण्डार ।

विशेष—कामावका व्यास ने जयपुर में प्रतिक्षित की थी। मन्त में एक स्रतिरिक्त यत्र पर स्रक्कुस्वापनार्थ सूर्ति का रेक्तांवित्र विया हुमा है। उससे सक्कु निक्षे हुये हैं।

> ४०१६, प्रति सं० ४ । पत्र सं० १०६ । ते॰ काल × । पूर्ण । दे॰ सं॰ २७१ । सामध्यार । विशेष — श्रात्म पृथ्विका निस्न प्रकार है—

इति श्रीमस्कुंदकुंदाचार्य पट्टोबयनूवर्धदेवानारिः श्रीवशृतिश्वाचारितः जनसेनापरनानकेन विरावतः । प्रतिष्ठा-सारः पूर्णसम्बद्धाः ।

४०१७. अतिद्वापाठ—च्यासाधर। पत्र सं०११६। बा॰ ११४५३ इ'व । जावा-संस्कृतः। विषय— विधान। र०काल सं०१२८५ ब्रासोज बुदी १५। ते॰ काल सं०१८८४ आववा सुदी ५। पूर्णः। वे॰ सं०१२। ख मण्डारः।

४०१ स. प्रतिश्वापाठ .....। तत्र सं०१। बा० ६३ गज संबा १०६व वीहा। भाषा-संस्कृत। विषय-विषयान। र०कास ४। ते० कास सं०१४१६ ज्येष्ठ बुदी १३। पूर्वा। वै० बं० ४०। व्याजस्थार।

विशेष---यह गाठ रुपड़े पर निका हुमा है। कपड़े पर निकी हुई देवी प्राचीन बीजें कम ही पिलती है। यह कपड़े की १० ६ व नीड़ी पट्टी पर निकटता हुमा है। सेकक प्रशस्ति निस्न प्रकार है---

।।६०।। सदिः ।। माँ नथी बीवरानाव ।। संवतु १४१६ वर्षे ज्वेष्ठ हुवी १६ तेरस्ति सोववासरे सम्बिति नक्षत्रै भीष्टकृषये बीवर्षप्रवर्षयालये बीयूनवर्षये जीयूनवृत्तावार्धान्यये बलात्कारमध्ये स्टरस्थतीनच्ये ज्वरूपरः योरलकीत्ति देवाः सत्यहे बीप्रधानमध्याः सत्यह्नी जीयवारम्बिदेवाः सत्यह्नी बीयूनवन्त्रवेवाः ।। सत्यही ज्वरूपरः वी विजयनवेवाः १०१६. प्रति सं०२। पन सं० १५। ते० काल सं० १८११ चैत्र बुधो ४। प्रपूर्ण। के सं०५०४। क सम्बद्धाः

विशेष-हिन्दी में प्रथम ६ पद्य में प्रतिष्ठा में काम प्राने वाली सामग्री का विवरण विया हुआ है।

४०२०. प्रतिश्वापाठमाचा— वावा दुक्तीचंद् । पत्र सं≉ २६ । सा० ११३/४५ इंच । भाषा–हिन्दी । विदय–विद्यान । र० काल ⋉ । ले० काल ⋉ । पूर्ण | ने० सं० ४०३ | क प्रच्डार |

विशेष—शुलकर्ता धाषार्थं बसुविन्दु हैं। इनका दूसरा नाय वयसेन मी दिया हुआ है। दिलाएं में कुंकुए मानके वेश सहस्थाषल के समीप रत्नियरि पर लालाह नामक राजाका बनवाया हुआ विशाल बैरवालय है। उसकी प्रतिहा होने के निवित्त प्रन्य रचा गया ऐसा लिखा है।

इसी अण्डार में एक प्रति ( के० सं० ४६० ) और है।

४०२१. प्रतिष्ठाविधि""""। पत्र सं०१७६ से १८६ । छा०११४४ रॄँ इ'च । बाया-संस्कृत । विक्य-विकि विधान । र०काल × । से०काल × । सपूर्ण । वै० सं०५०३ । इक बच्चार ।

४०२२. प्रसिष्ठासार—पं० रिषजीकाला । पत्र सं० १६ । सा० १२४७ इ'च । जाया-हिन्दी । विषय-चिचि विधान । र०काल ४ । ते० काल सं० १६४१ ज्येष्ठ सुदी ४ । पूर्ती । वे० स० ४११ । क्र प्रध्यार ।

**२०२३. प्रतिष्ठासार\*\*\*\*\*\*** । जन सं०⊏६ । सा० १२३,४ ६ व । लावा-संस्कृतः । विषय-विश्वि विभागः । र०कानः ४ । ले० काल सं० १९२७ प्रायाद पुदी १० । वे० सं० २००१ । आर वश्वरः ।

विशेष---पं • फतेहलान ने प्रतिलिपि की थी। पत्रों के नीचे के जाग पानी से नसे हुये हैं।

४०२४: ब्रितिष्ठासारसंग्रह— आरा० समुत्रविद् । यत्र सं० २१ । झा० १३×६ इंच । जावा–संस्कृत । विचय–विधि विधान । र० काल × । ले० काल × । पूर्त | वे० सं० १२१ । इस वष्टार ।

४०२४. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३४ । ले० काल सं० १६१० । वै० सं० ४५१ । अप प्रवहार ।

४०२६. प्रति सं• दे। पत्र सं» २७। ते॰ काल सं» १६७७। वे॰ सं• ४६२। क अण्डार।

३१०२७. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३६ । ते० काल सं० १७३६ वैद्याल बुदी १३ । प्रपूर्ण । दे० सं० ६व । का अच्छ र ।

विशेष-सीसरे परिच्छेद से है।

४०२क. प्रतिष्ठासारोखार... ... । पत्र तं० ७६ । बा० १०३×४६ इ'च । जावा-संस्कृत । विषय-विचि विचान । ९० काल 🗴 । ते० काल 🗴 । पूर्ण । वे० तं० २३४ । ज्यु जम्बार ।

४०२६. प्रतिष्ठासूक्तिसंप्रहः....। पत्र तं० २१ । प्रा० १३×६ इंथ । वाषा-संस्कृत । विषय-विषान । र० काल ×। ते० काल तं० १६११ । पूर्ण । वे० वं० ४६३ । क मध्यार । २०३०. प्रायामिक्काःःःःः। वस सं० ३। ब्राट  $\xi_{i}^{2} \times \xi_{i}^{2}$  क्वं । प्राथा संस्कृतः। विवय-विधान । एक काल  $\times$ । तेरु काल  $\times$ । पूर्णः। वैरु सं० २७। क्वा क्वाकाः।

१०३१. बाल्यकाकावर्यान\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०४ ते २३ । बा०६४४ इंच । जापा-हिन्दी । विषय-विश्वि विषयान । र०काल 🗴 । ले०काल 🗴 धपूर्ण । वै० सं०२६७ । क्रा जम्बार ।

विशेष — बालक के गर्नेमें प्राप्त के प्रथम नाख से लेकर दखर्षे वर्ष तक के हर प्रकार के सांस्कृतिक विष्याण का दर्शन है |

2०३२. बीसतीर्थकूरपुत्रा—धानकी स्वक्षत्रेदा। पत्र सं० १८। सा० १२३०८ इंच। माथा—हिन्सी। विषय—विदेह क्षेत्र के विद्यमान बीच तीर्थकूरों की पूजा। र० काल तं० १९६४ आसीज तुवी १। के० काल ४। पूर्ण वै० सं० २०६। स्व वध्वार।

विशेष-इसी भण्डार में इसी बैष्टन में एक प्रति और है।

४०३३. बीससीर्थकुरपुजा .......। पत्र सं० १६ । बा० १३४७३ इ'व । भाषा-हिन्दी । विषय-दुना । र० काल × । ले० काल सं० १८४१ पीप सुदी ७ । दुर्ला । वै० सं० १२२ । इट जव्यार ।

४८३४. प्रति सं०२। पण सं०२। ले• काल ×। अपूर्णः वै॰ सं० ७१। आ अण्डारः।

४०३४. अकासरपूजा— श्रीक्रालभूवक्षाः वत्र सं०१०। बा०११८५६ दंव । अस्वा–संस्कृतः । विवय– पूजाः र०कान × के०काल × । पूर्णे । वे०सं० ५३६ । क वच्चारः ।

४०३६. अकासरपूजाल्यापन—भी भूषसा। यत्र सं०१३। बा०११४६ इंच। नावा-संस्कृत। विवय-पूजा। र० काल ४। से० काल ४। बचुर्स। वे० स० २५२। च जन्यार।

विशेष- १०, ११, १२वां पत्र नहीं है।

४०३७. प्रतिसं०२ । पत्र स०८ । के काल सं०१८६ प्रकाश सुपी १। पै० सं०१२९ । स्थार ।

विशेष-नेमिनाय वैत्यालय में हरवंशनाल ने प्रतिलिपि की थी।

हे०२८. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १३ । ते० काल सं० १८६३ मावल पुरी ४ । दे० तं० १२० । स भव्यार ।

४०३६. प्रति सं० ४ : १४ सं० च : के० काल सं० १६११ प्रात्तोज बुदी १२ । वै० सं० ६० ३ मः जनवार ।

निशेष-व्यवनाता हिन्दी में है।

४०४०. भकामरमतीयापनपूजाः—विश्वकीर्तिः । पत्र सं० ७ । मा० १०३४६ इ'व । माया-संस्कृतः । विषय-पूजा । र० कास सं० १६२६ । से० काम 🗙 । पूर्तः । वे० सं० १२७ । ३० सम्बारः । विधि निधि रस चंद्रोसंस्य संवत्सरेहि

विवादनश्रसिमासे सत्तमी मंदवारे । नलवरवरदुर्गे चन्द्रनायस्य चैत्ये

नलकरवरदुर्गे चन्द्रनायस्य चेंत्ये किरचित्रसिति अक्त्या केलवार्मतमेन ॥

४०%१, प्रति सं० २ । पत्र सं० ६ । ते० काल × । वे० सं० १३६ । क्र भव्दार ।

४०४२. आकासरस्तोत्रपूजा\*\*\*\*\* । पत्र सं० ८ । सा० ११४५ इंच । प्राथा–संस्कृत । विषय पूजा । र० काल ४ । से० काल ४ । पूर्ता । वे० सं० ४३७ । च्या कम्बार ।

४०४३. प्रति संव २ । पत्र संव १२ । लेव काल × । वेव संव २५१ । च अच्छार ।

४०४४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० १६ । ले० काल × । वे० सं० ४४४ । व्य अण्डार ।

५०४५. आद्वपद्युवासंग्रह— वास्तरायः। पत्र सं०२६ ते ३६ । सा०१२३४७३ इत्र । भाषा— हिन्दी । विषय—पूजा । र० काल × । ने० काल × । सपूर्ण । वे० सं०२२२ । इट् अव्यार ।

४०४६. आहुपस्पूकास्प्रहास्याहरू ..........। पत्र तं० २४ से ३६ । ब्रा० १२३×७३ इंच । आया-तिन्दी । विषय-पूजा । र० काल × । से० काल × । ब्रपूर्ण । दे० तं० २२२ । ह्य अध्यार ।

. १८४७. आंविविययुवां\*\*\*\*\*। पत्र सं०१। जा० ११६४४३ इ.च.। आवा–संस्थतः। विषय–पूजाः र०कान ×। ते०कान ×। पूर्णः वै० सं०२००७। ट अध्वारः।

K ०४ च्या आथनावबीसीम्रतोषायन ''''''''। वन सं• ३ । सा० १२३ ×६ इंव । आया–संस्कृत । विषय–पूजा । २० कान × । ने० कान × । पूर्ण । वे० सं० ३०२ । इस अध्वार ।

४०४६. संदक्षों के विश्व\*\*\*\*\*\* । यत्र सं०१४ । सा०११४६ इंच । बाया हिन्दी । विदय-पूजा सम्बन्धी सम्बन्धों का विच । ते० काल ४ । ते० सं०१३६ । इस प्रम्बार ।

विशेष--- चित्र सं० ५२ है । निम्नसिक्त मण्डलों के चित्र है --

| १. श्रुतस्कंच (क्षेष्ठ २)                | ७. ऋषिसंडल ("५६)                 |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| २. त्रेपनक्रिया (कोष्ठ ४३)               | व. ससऋषिमंडल ( n ७)              |
| ३. बृहद्सिद्धवक ( " १६)                  | €, सोलहकार <b>सा</b> ( ,, २४६ )  |
| ४. बिनद्युखसंपत्ति ( <sub>११</sub> १०१ ) | १०. चीबीसीमहाराज ( ,, १२० )      |
| १. सिरमूट ( ,, १०१ )                     | ११. वांतिषक ( <sub>19</sub> २४ ) |
| ६. वितामशियमर्वनाम ( 😠 ५६)               | १२. मकामरस्तोत्र ( 😘             |

```
पूर्वा मतिष्ठा एवं विधान साहित्य ी
                                                                          1 222
       १३. बारहमासकी चीदस (कोष्ठ १६१)
                                              ३२. अंकुरारीपरा
                                                                (कोह
       १४. पांचमाह की बीदस ( , २४)
                                              ३३. गयघरवलय
                                                                ( " x=)
       १५. बरातका मंदल
                          ( = 88 = )
                                              ३४. नवप्रह
                                                                     £)
       १६. मेचमालावत
                          ( ,, tx · )
                                              ३५. सूगन्धदशमी
       १७, रोहिस्सीवत
                          (कोष्ठ ६१)
                                              ३६. सारमूतर्यत्रमंडल
                                                                      ₹= 1
       १८. लब्धिविधान
                          ( ,, =? )
                                              ३७. शास्त्रजी का मंदल ( , १२)
       १६. रत्नत्रय
                         ( ,, २१ )
                                             ३८. यक्षयनिधिमंडल
                                                                ( ,, १40)
       २०. पश्चकल्याराक
                         ( ,, १२0 )
                                             ३९. मठाई का मंडल
                                                                ( ,, 127)
       २१. प्रज्ञपरमेष्ठी
                         (#35 ...)
                                             ४०, अंकुरारीपरा
       २२. रविवास्त्रत
                         ( .. = 2 )
                                             ४१. कलिकुंडपार्श्वनाथ
                                                                ( = = )
       २३. मुक्ताबली
                         ( 52 %)
                                             ४२. विमानगुद्धिशांतिक
                                                                ( m toc)
       २४. कर्मदहन
                         ( m tv= )
                                             ४३. वासठकुमार
                                                                ( .. 42)
       २४. कांजीबारस
                         ( YF ...)
                                             ४४. धर्मचक
                                                                ( ,, १५७)
      २६. कर्मचर
                         ( w (Y)
                                             ४४, लघुशान्तिक
                                                                (,,-)
      २७ ज्येव्रजिनवर
                              ¥£)
                                             २=. वारहमाहकी पश्चमी ( 😽 ६५ )
                                             ४७. खिनवे क्षेत्रपास व
      २६. चारमाह की पश्चमी ( म २५)
                                                चौबीस तीर्थकूर ( n २४)
      ३०. फलफांदल [पश्चमेठ] ( ... २४)
                                             ४८. जुतज्ञान
                                                                ( m 2x= )
      ३१. पांचवासों का मंद्रल ( , २५)
                                             ४१. दश्रलकस्
                                                                ( ,, too )
        ४०४०. प्रति सं० २ । पत्र सं० १४ । ले० काल × । वे० सं० १३८ क । सा अवहार ।
```

4

४०४१. संद्रपतिथि\*\*\*\*\* । पत्र सं०४। ब्रा०१८४४ इ'व । माया-संस्कृत । विवय-विधि विमान । र०काल ×। ने०काल सं०१८७८ । पूर्ण । नै०काल १०१८ । घर मध्यार ।

४०४२. संस्विधि प्राप्ता सं० १। मा० ११३४५३ इ.स. आया-हिन्दी । विवय-विविद् विवान । ए० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० १८८ । मुह कम्बरर ।

४०४३. सम्बक्तीकपूर्वाः\*\*\*\*। यथ तं० १६। या० ११ई×४३ इंच ! जावा संस्कृत । विवय-पूर्वा । रु. काव × । ते० काव × । क्यूंत । वे० दे० १२१ । क्ष अच्चार ।

Fig. 11 Property of the State o

विशेष---निर्वाशकाण्ड गाया प्राकृत ने और है !

. १०४४: महाबोरनिवासकस्यासपुत्रा™ \*\*\* \*\*\* । या ११×४ इंव । वैनवा-सस्कृत । विषय--पुत्रा । र० काल × । ते ककाल × । पूर्ण । वै० त० १२०० । वर सम्बार ।

विशेष-इसी अच्छार ने एक प्रति (वे॰ स॰ १२१६) और है।

±०४६ सहाबीरपुद्धा— कृत्हावन । एक स०१ । बा∘ द×१३ इव । बावा–हिन्दी । विवय-पुता । ६० काल × । ते० काल × । पुर्ण। वै० त०२२२ । इह अच्छार ।

४०४७. जांगीसुक्रीनिरिसंबलपूजा—विश्वभूषया। पत्र स०१३। सा० १२४६, इत् । आता— संस्कृत । विषय-पूजा । ए० काल स०१७४६ । ते० काल स०१६४० वैद्याल बुनी१४। पूर्ण। वै० स०१४२ । व्य क्ल्यार ।

> विशय-प्रारम्भ के १८ पद्यों में विश्वसूष्यम् कृत सत्तनान स्तीत है । सन्तिन प्रमस्ति निम्न प्रकार है---

> > भोश्चलसये विवक्तिशाति श्रीकुत्वकुत्वास्त्रमुतीहरूतः ।
> > महत्वसारकारमण्याविष्यस्य सम्बग्नतिहा कितप बताम ।११।।
> > बातोऽनी किलवर्ष्यस्तित्तरमम वादीश साहु त्ववतः
> > साहित्यागमतक्ष्रीमात्त्रपुर्वारिष वारोडह ।
> > तरपष्टु युनियीलपूष्यग्रस्य सीमावर्षिष्ट्वतः
> > तरपष्टु युनियीलपूष्यग्रस्य सीमावर्षिष्ट्वतः
> > तरपष्टु युनि कालपूष्यग्रस्य तीस्वाचरिष्यारदकः ।
> > सर्वोग्नवन्त्रीरिव कामिवास-पट्ट तदीये रावदान्तराची ।१३।।
> > तरपट्ट प्रकटो काल विष्यपुष्य वीगिनः ।
> > तेनेद रिवतो यक्त क्षम्यारमासुकः हेतवे ।।४३।
> > स्टबह्रि रिविश्वकृत्वस्तरे माष्ट्रमासके
> > एकावस्थानमस्यूर्योजवास्यत्वसूर्यः ।।१।।

२०४५ प्रति स० २ । पत्र त० १० । ते० काल ६० १८१६ । वै० तं० १६७६ । द वध्यार । विशेष-नामी तुनी की समसाकार जन्दन रचना ची है। एवो का कुछ हिस्सा चूहोंने काट रखा है । १०१६. बुकुटसार्मीजलीयापय ''''। यत्र तं० २ । या० १२३/४६ इंगः। नाया संस्कृतः। विषय— े पूजाः र०काल ४ । ते०गाल तं० १९२मः। पूर्लः। वे० तं० ३०२ । वा सम्बारः ।

१०६०. शुक्तावस्रीकतपुत्रा '' '''। एव सं०२। सा०१२४६६ १ व । जावा-संस्कृत । कियस-पूजा । र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्ता । के०सं०२०४ । च कथ्यार ।

२०६१. मुकावसीक्रतीयायन्युवाः\*\*\*\* । वयः सं० १६। सा० ११३×६ इंच । वाया-संस्कृतः । विवय-पूजा । २० कास × । ते० कास तं० १०६६ । पूस्ते । वै० तं० २०६। च जन्दारः ।

विसेय-महास्मा जोशी पत्रालाल नै बक्युर में प्रतिसिपि की बी ।

४०६२ शुक्तावसीव्यतिष्यातः .......। ययः सं० २४ । सा० द2,४६ ६'वः भाषा-वंतकृतः । विषय-पूरा एव नियन । र० कास ४ । ते० कास सं० १६२६ । पूर्तः । वे० तं० २४६ । क्षा अध्यारः ।

४०६६. शुक्रावसीयूमा—चर्ची युक्तसागर। पच तं० २। सा० ११×१ इ.च. । साथा-संस्कृतः। विषय-पूजा। र० काल ×। ते० काल ×। पूर्णः। के० तं० १९१। क क्ष्यार।

श्र•६४ प्रति सं० २। पत्र स० ३। ते० कान × । दे० तं० ११६। क अध्यार ।

३०६४. लेकसाकाविधि <sup>... ... .</sup> । पत्र स० १ । सा० १०८४३ एंव । जायाः संस्कृतः । विषय-सत्त विषया । र० काल × । त० काल × । पूर्ते । पै० स० स्ट१ । आह्न सम्बद्धारः ।

४०६६. सेचमासामतोचापनपूजाः .....। वच तं० ३ । मा० १०६८मः इ.च. । जाया-संस्कृतः । विवय-चतः पूजा । र० काल ४ । ते० काल तं० १०६२ । पूर्ण । वे० तं० १०० । व्या व्यवस्य ।

४०६७. रङ्गप्रवरुपापनपूत्रा "। तम सं० २६। बा० ११८/४६ देव । माना<del>-संस्कृत</del> । विवय-तुना। र० कान ×। ने० कान स० १८२८। पूर्त । वै० सं० ११६। ख्रायस्वार ।

विशेष-- १ अपूर्ण प्रति और है।

श्रुवन, प्रति सक २ । वन वंक ३० । के काल × । वैक के ० ६६ । यह मध्यार ।

१०६६. रक्षत्रवश्रवस्तासः ''। पण र्यं० ४ । सान १० $\frac{1}{2}$  $\times$ १ र्यं । स्तरा-प्राकृतः । विषय-पूजा । र० काम  $\times$  । से० काम  $\times$  । पूर्ण । वे० र्यं० २६७ । स्त्र वण्यार ।

विमेच--हिन्दी में धर्च दिया हुचा है। इसी मच्चार में एक प्रति ( दे॰ सं॰ २७१ ) सीर है।

१०७०. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४ । ते० काल स० १६१२ जादवा तुदी १ ! पूर्ण । वे॰ सं० १६॥ । स्व मच्यार ।

निवेष---रवी बच्दार में एक मति ( दे॰ वं॰ १५६ ) बार है !

```
वृजा प्रतिष्ठा एवं विघान साहित्य
          ४०७१. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ६ | ले० काल × | वे० सं० ६४३ | अ अध्दार !
          ४०७२, प्रति सं०४ । पत्र सं०५ । से , कास सं०१८६२ भादना सदी १२ । वे० स० रेह७ । च
          ४०७३, प्रति सं० ४। पत्र स० ५। से० काल ×। वे० स० २००। स्क भण्डार ।
          बिशेष-इसी मण्डार में एक प्रति ( वे० सं० २०१ ) और है।
          ४०७४. रक्षेत्रवक्षव्यास " " । एवं सं० ६ । बा० १०४७ इंब । भाषा-बारक श । विषय-पूजा ।
र• काल × । ले० काल स० १८३३ । वै॰ सं० १२६ । क्र मध्यार ।
          विशेष-संस्कृत मे पर्यायकाची बाब्द दिये हुये है। यन प्र से अन-तक्तकथा श्रुत्सागर कृत तथा अन त
भाष पूजा वी हुई है।
          अरुक्ष्यः, प्रति संव २ । पत्र स० ५ । लेक काल स० १८१६ सावन नदी १३ । वक स० १८६ । छ
          विशय-इसी अण्डार मे २ प्रतिया इसी वेष्टन मे और हैं।
          र • काल 🗙 । से • काल स • १६२७ बाबाढ सुदी १३ । पूर्ण । वे • सं • ६८२ । ध अध्वार ।
          विशेष-इसी भण्डार में एक प्रति ( वै० सं० ७४१ ) धीर है।
          १०७०, प्रति स० २ । पत्र स० ३ । ल० काल × । ते० स० ७४४ । च मण्यार ।
          अटब्ब्र प्रति संद ३ । पत्र संव ३ । लेव काल × । देव सव २०३ । क्र अपटार ।
          ४०७६. रखत्रवज्ञवसालाभाषा—सथमता । पत्र स० १ । ग्रा० १२×७१ इ.च । भाषा-जिल्हो ।
विवय-पूजा। र० काल सं⊭ १९२२ फायुन सुदी = ः ले० काल ×ा पूर्ण । वे० स० ६१३। ऋ अण्डार।
          प्रट=. प्रति संघ च । पत्र सक ७ । सेव काल सक ११३७ । बैठ सक ६३१ । क अध्दार ।
          विशेष--इसी अण्डार मे ५ प्रतिया ( वै० सं० ६२१, ६३०, ६२७, ६२८, ६२४ ) शीर है।
          ४०८१. प्रति संब है। पत्र संब है। सेव कान × । वेव संब दर्श । छ प्रवहार ।
          श्र≎=२. प्रति संव धापत्र संव धानेव काल संव ११२= कालिक ब्रॉ १०।वेव सव ६४४। ह
```

r)

数年 ]

WEST !

भण्डार ।

भण्डार ।

विशेष-इसी मण्डार मे २ प्रतिया ( वे॰ सं॰ ६४४, ६४६ ) और हैं।

४० द रे विसं र राज सं का के काल × । के विसं र १० । स्त अवहार ।

४० मा स्थान क्षेत्र क्षेत्र

४०=४. प्रति सं० २ । पत्र सं० ७ । ते० काल × । वे० सं० ६६७ । ज अध्यार ।

४०८६. प्रति सं० ३ । पण स० ४ । ले॰ काल सं० १६०० द्वित्र शासोज बुदी १ । ते० लं० १८४ । म. मण्डार । ४०८७. रक्तम्बयुका—पं० व्यासावर । पण सं० ४ । सा० ८२/४४ इ'व । भाषा-संस्कृत । विवय-पूजा । र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ण । तै० लं० १११० । व्या वण्डार ।

४००म्म. रङ्गावयपुत्रा—केरावसेसा । पत्र सं० १२ । बा० ११×५ इ'व । जाया—संस्कृत । विवय-पूजा। १० कान × । ते० कान × । पूर्ण । वे० सं० २६६ । च कवार ।

४०=६. प्रति सं० २ । पत्र सं० द । ने० कास × । ने० सं० ४७६ । का अण्डार ।

४०६०, रक्षत्रयपूजा—पद्मतन्त्रिः । यत्र सं∙ १३ । धा० १०३/४१३ इ'व । आया—संस्कृतः । विषय— पूजा । र०काल × । ले०काल × । पूर्ण । वैठ सं० ३०० । च जण्यार ।

सण्डार।

सण्डार।

१०६२. रक्षत्रवपूद्धाः ......। पत्र सं०१३। ते० साम सं०१८६३ वंगसिर बुदी ६। वे० सं०३०१। व्य १०६२. रक्षत्रवपूद्धाः ......। पत्र सं०१५। सः०११८५ इंच। त्रावा-संस्कृतः। विवय-पूजा। १० काल ४ | ते० काल ४ पूर्वा वे० स०४७६। व्या व्यवदार।

विशेष—इसी सम्बार में ५ प्रतियां (वे॰ सं॰ ५८६, ६६६, १२०४, २१४६) घोर हैं।

४०६<sup>8</sup>- प्रति सं० २। पत्र सं॰ ४। ते॰ कास सं॰ १८८१। वें॰ सं० ३०१। व्या सम्बार ।

४०६४- प्रति सं० ३। पत्र सं० १४। ते॰ कास ४। वे॰ सं० ६६। व्या सम्बार ।

४०६४- प्रति सं० ४। पत्र सं० ६। ते॰ कास सं० १८१६। सं० वे॰ ६४७। व्या सम्बार ।

विशेष—चोद्रसाल धनमेरा ने विजयसाल कासनीवाल से प्रतिविधि करवासी थी।

४०६६- प्रति सं० ४। पत्र सं० १८। ते॰ कास सं० १८९६ वींव सुदी ३। वे॰ सं० ३०१। व्या

सम्बार |
विशेष—इसी नम्बार में ३ प्रतियां ( वै० वं० ३०२, ३०३, ३०४ ) और हैं ।

४०६७. मित सं० ६ । पम सं० द । ते० काल × । वे० तं० ६० । सा अम्बार |
विशेष—इसी नम्बार में २ मितवां ( वे० लं० ४८२, ४२६ ) और हैं ।

४०६८. मिते सं० ७ । पम सं० ७ । ते० काल × । बायूर्ण । वै० सं० १८७४ । हा मन्बार ।

४०६८. राज्यसमूखा—सानसराख । पम सं० २ ते ४ । मा० १०३४६३ इंच । मामा—हिन्दी ।
विश्य-पूणा । दे० काल × । तें० काल सं० १८६७ वीम मुद्दी ३ । सामुर्ण । वे० वं० ६३३ । का मन्बार ।

श्रेरें ६०. प्रति संट २ | पत्र सं० ६ | ते० कास × | वे० तं० वे०१ | अ प्रकार |

±१०१. रह्मत्रयपूत्रा—ऋषभदासः। पत्रसं∘१७। धा०१२×४१ इंच। जामा–हिन्ती (पुरानी) विषय-पूत्रा। र०काल ×ो से०काल सं०१ स्पर्धपोष बुती ४ | पूर्णीवेण सं०४६ । का जम्बार।

≱१०२, प्रति सं०२ । पत्र सं०१६ । बा०१२५ँ×४६ इंच । ते० काल × । पूर्सा । वे० सं०३०४ । कः सम्बार

विशेष-संस्कृत प्राकृत तथा अपभ्रंश तीनों ही भाषा के शस्त्र हैं।

मन्तिम---

सिहि रिसिकित शुहसीसे,
रिसह दास बुहदास असीसे।
इस तेरह पयार चारितन्त,
संसेवे आनिय उपवित्तन्त ।।

±१०३, रक्षम्ययुक्ता'''''''''। पन सं०५। घा० १२×८ ६'व। जावा-हिन्दी। दिवस-पूजा। र० काल ×। ते० काल ×। पूर्वा | वै० सं० ७४२ । का जण्डार।

४१०४. प्रति सं∗ २ । पत्र सं० ४३ ) ले• काल × । वै० सं० ६२२ । का अण्डार ।

५१०४, प्रति सं०३। पत्र सं०३३। ते॰ काम सं०१६६४ पीप बुदी २। ते॰ सं०६४६। इन् भण्डार।

विशेष-इसी अण्डार में एक प्रति (वे० सं० ६४६ ) और है।

४१८६. प्रति सं० ४। पत्र सं० ६। ते० काल ×। वे∙ सं० १०६। आ अण्डार।

विशेष-इसी भण्डाद में एक प्रति ( वे॰ सं॰ १०६ ) घीर है।

४१०७. प्रति संव ४ । पत्र संव ३४ । लेव काल संव १६७६ । वेव संव २१० । ह्यू अण्डार ।

श्रीरुव. प्रति संव है। यत सं∗ २३। ले॰ बाल × । वे॰ सं∗ ३१६। व्या अध्यार ।

४.९०६. रक्रअवसंदक्षविधानः.....। पत्र सं०३४,। झा०१०४६ इंच। साथा–हिन्दी। विचय–यूजा। र० काल ×। ते० काल ×। वे० सं०५७। इस प्रण्डार।

४१९०. रक्रजयविधानयुका—यं० सक्कीचितायम सं० द। सा० १०४४ रॄरंग | साथा–संस्कृत ) विषय-पूजा एवं जित्रि विधान । र०काल ४ । ले०कान ४ । पूर्वी वै०सं० ६४१ । इस सम्बार ।

४९६९. रह्मत्रविभाजः'''''। यत्र कं∙ १२ । मा० १०३४४ ) इत्य । ह्यान-संस्कृत । विषय-पूजा एवं विकि विभान । र० काल ४ । ते० काल सं० १८६२ सहस्र सुकी ३ । हे० सं० १८६ ) इस सम्हार । ४१:२. राज्ञप्रविधावपूजा—क्षेष्ठज्ञान्द्। यक बं∘ ३६ । बा॰ १३×७३ इ'व । प्राया-हिन्दी। विध्य-ुद्रवा। र० काल ४ । ते० काल सं० १६७७ । दुर्लावे० ई.६ । वा ज्ञस्यर |

४११३. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३३ । ले॰ कास × । ने॰ सं० ११७ । उद्ग अण्डार ।

. १११४ र इब्ब बजतोद्यायन''''''''''। यह तं०६ । झा० ७×१ इ'व । आवा—संस्कृत । विवय—पूजा । र०काल × । ते०काल × । सपुर्श । वै० सं०६४० । इक यच्यार ।

विशेष--इसी अध्वार में एक प्रति ( वै० सं० ६६३ ) और है।

४११४. रज्ञानकीजनिविधान—ज∘ कुम्ब्यादास्य । जब सं०७। झा० १०४४३ इंच । मादा—हिन्दी । विषय-विधि विधान एवं पूजा । र० कास × । ले० कास सं० १६८६ जैज बुदी २ । पूर्ण । वै० सं० ३८३ । का भवार ।

विशेष-प्रारम्भ- भी बुषभदेवसत्यः भीसरस्वस्ये नमः ॥

वय वय गांवि नरेज्युत तुरत्तात तेवित वाद । तत्व सिंकु सायर समित योजन एक निनाद ।। सारद पुर वरखे नजी नतु निरक्षन हुंस । रत्नावति तप विधि वहुं तिन वाधि तुक्ष वंक्ष ।।२।।

कुरहै— अंबुडीप करत उचार, बहु बड़ी बरलीबर तार । तेह नभ्य एक वार्य युक्तंत्र, रक्कानेक्कापमीति प्रकांत्र ।। बंदपुरी नमरी जहान, स्वर्षकोक सम बीसिकास । उन्मेंस्तर जिनहर नालाद, फल्लर डोल पटहुस्तर नाह ।।

पन्तिन-- प्रमुक्तिय पुतिन देईराज, दिखा लेई करि धातय काज ।
बुक्ति काम गुर हुउं बनास्त, ए बहुा पुरस्तहह वास्त ।।१६।।

हुहा--- एलाविव विश्व आयर, शावि शूं नरनारि ।

तिव सन मंत्रित कमा नहु, बाग्नु सव विस्तारि ।।१९।।

ननह नवोरस संपवि होई, नारी वेष विश्वेत ।

पार पञ्च सर्वि कुमाहि, रामायित सह येष ।

से कविद्युपति दुविति, निमुचन होद तक नाम ।

हुर्ष शुर वकुल कमार रवि, कहि बहुत हुन्या बहुता ।।

इति की इत्वादकी का विकास विकास की पास क्यांतर सम्बन्ध समात ।।

सं०१६८५ वर्षे वैच सुदी २ कोसे ब० इच्छाबात पूरमाझाबी तालाच्य व० वर्डमान निकित ।।

2११६, रविक्रतोद्यापनपूजा—वैचेन्द्रकीर्ति । पत्र सं०६ । सा०१२४५ दंव । भाषा—संस्कृत ।
विक्य-पुजा । २० काल X । वे० काल X । वे० सं० ६०१ । सा अव्वार ।

५११७ प्रति सं०२। पत्र सं०६। ले० काम स०१८०८। वे० सं०१०१०। का अच्छार।

र् १९८० रेबानवीपूजा— विश्वश्रूषया। पत्र सं०६। ग्रा० १२३,४६ द व । आया—संस्कृत । विषय-पूजा। र० काल सं०१७३६। ते० काल सं०१७४० । पूर्णा। वे० सं०३०३। का गण्डार।

वियोष--- प्रन्तिम-

सरत्समेषेटितितत्वबन्द्रे कातुन्यमाते किन कृष्णपते । नवरंगग्रामे परिपूर्णतास्युः भव्या बनानां प्रददातु सिद्धिः ॥

इति श्री रेवानदी पूजा समाप्ता ।

इसका दूसरा नाम आहुड कोटि पूजा भी है।

५१९६. दैवझत—गींगारास्र । पत्र सं० ४ । सा० १२ × ६ च । भाषा—संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल  $\times$  । वे० सं० ४३६ । का जण्याः ।

 $\chi$ १२०. रोहिस्सीज्ञतमंबस्नविधान—केशवसेन । पत्र सं० १४ । प्रा० १ $\frac{1}{2}$  $\chi$  $\chi$  $\frac{1}{2}$  इंव । भाषा-संस्कृत । विषय—पूजा विधान । र० काल  $\chi$  । ते० काल सं० १८७८ ) पूर्ण । वै० सं० ७३८ । क्य प्रस्तार ।

विशेष--जयमाला हिन्दी में है। इसी अध्यार में २ प्रतियां दे० सं० ७३६, १०६४ ) और हैं।

४१२१. प्रति सं०२ । पत्र सं०११ । लेश्याल सं०१८६२ औष बुदी १३ । वेश्यां १३४ । आ भण्यार ।

विशेष-इसी भण्डार में २ प्रतियां ( वै॰ सं॰ २०२, २६२ ) और हैं।

४१२२. प्रति सं० वै। पत्र सं० २०। ते० काल सं० ११७६। वे० सं० ६१। का अण्डार।

४९९२. रोहियोक्सरोद्यापन ......। पत्र सं० ५ । सा० ११४६ इ.च. । भाषा–संस्कृत । विषय-पूजा । १० काल ⋉ । के० काल ⋉ | सपूर्ण | वै० सं० ६५६ । इस कच्छार ।

४१२४. प्रति सं० २ । पत्र सं० १० । से० काल सं० १६२२ । वे० सं० २६२ । सा मध्यार ।

४१२४. प्रति सं व दे। यत्र सं व हा ते व काल ×। वे व सं व ६६६। अ अध्यार ।

विशेष--इसी अध्वार में एक प्रति ( वै॰ सं॰ ६६५ ) और है।

४१२६. प्रति सं० छ । पत्र सं० ७ । ते० काम × । ते० तं० ३२४ । सा अध्वार ।

### पूजा प्रतिष्ठा एव विधान साहित्य ]

४१२० . **समुक्तिनेक**विधान<sup>…</sup> "। पच सं०३। मा०१२६ँ ४४० इ.च.। याचा संस्कृत । विषय— सनदान के प्रतियेक की पूत्राव विधान । र०काक ४ । मे०काल सं०१६६६ वैद्याल सुदी १४ । पूर्ण । वै० सं० १७७ | ज अण्डार |

४१२६. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४ । से० काल × । वे० सं० १८२६ । द्व अण्डार ।

४१३०. संघुष्णसन्तमस्यूचाः........ । यत्र सं०३ । स्ना०१२८४३ द्वंचा माया-संस्कृत । विषय-यूजा । र०काल ४ । त्र०काल सं०१८३६ सासोच बुची १२ । यूर्ण । वे०सं०१८४७ । द्वंभण्यार ।

४१३१. समुरांतिकपूजाविषः सः '''' ''''। यदः सं०१४। झा० १०३८४३ दंषः। मावा-संस्कृतः। विषय-पूजाः। र०कानः ४ । ते०कानः सं०११०६ नाय तुसै ७ । पूर्णः। वे० सं०७३ । चा मण्यारः।

४१३२, प्रति सं०२ । पत्र सं०७ । ले० काल सं०१८६० । अपूर्णी वे० सं०८६३ । इस अध्वार । ४१३२, प्रति सं०३ । पत्र सं०८ । ले० काल स०१९७१ । वे० सं०६६० । इस अध्वार ।

विशेष---राजुलास भौंसा ने जयपुर में प्रतिलिपि की बी।

४१३४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १० । के० काल सं० १८८६ । वे• सं० ११६ । छ अण्डार ।

४१३४. प्रति सं० ४ । पत्र स० १४ । ने० काल × । वे० सं० १४२ । ज अण्डार ।

४१३६. लापुक्षेयविधि— स्रभवनन्दि । पत्र सं० १। प्रा० १०६/४७ ६ व । जावा संस्कृत । विषय– विधि विधान । र॰काल ४ । ने०काल सं० ११०६ फाग्रुस्य सुदी २ । पूर्या । वै० स० १५६ । अर वण्डार ।

विशेष-इसका दूसरा नाम श्रेयोविधान श्री है।

४१२७. अञ्चल्लपनटीका—पंट आवशार्की। पत्र सं० २२। बा० १२४१६३ इंच। आवा-संस्कृत। विषय-प्रित्रेक विचि । र०कास सं० १४६०। ले० काल सं० १८१४ कालिक बुदी ४ । पूर्ण। वे० सं० २३२। ब्य सम्बार।

४१२८ सामुस्तपन ''''' । पत्र सं≈ ४ । मा॰ ०४४ इंच । आवा—संस्कृत । विषय-मनिषेक विधि । र०कास × । ते०कास × । पूर्वी । वै० सं॰ ७३ । सामकार ।

्र ४१३६. स्रव्यिविधानपुत्रा—सर्वकीर्शिः । यत्र सं० २ । धा० ११३×४६ दंव । नाया-संस्कृत । तविवय-पुत्रा । र० काल × । मे० काल × । पूर्णः । वै० सं० २२०१ । ध्यां नम्बारः ।

विक्षेय-पूसी अध्यार में एक प्रति ( वै॰ सं॰ १६४१ ) भीर है।

४१४०. प्रति सं० २। पत्र सं० ३। ले० काल ×। वै० सं० ६६४। क मण्यार।

४१४१ प्रति सं०३। पत्र सं०३। ले० काल। वै० सं० ७७। म्ह अण्डार।

१९४२ स्वक्रियोजयुका''' । पत्र सं॰ १। सा॰ ११४५ ६'व'। भाषा-सस्कृत । विषय-पूजा। १० काल × । से॰ काल × । सत्रर्ण । वे० सं० ४७६ । स्व चण्डार ।

े काल X । लक्ष्मल X । मधूरा । व० स० ४७६ । मा नव्हार ।

विशेष--इसी अण्डार में २ प्रतियां ( वै० सं० ४६४, २०२० ) और हैं।

**४१४३. प्रति सं० २**। पत्र सं∙ ११। ले० काल ×। वे० सं० १६६ । **स** अवडार ।

×१४४. प्रति सं० ३। पत्र सं० १०। ले० काल ×। वै० सं० ६७। च मण्डार।

४९४४. प्रति सं०४। पत्र सं०१०। ले० काल सं०१६२०। वे० सं०६६३। क अध्वार।

४१४६. प्रति संब ४। पत्र संब १। लेव काल ×। वेव संव ३१६। आ अध्यार।

विशेष--- इसी अण्डार मे २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ ३१६, ३२० ) और हैं।

११४७. प्रति सं०६। पत्र सं०७। ले० काल ×। वे० सं०११७। क्रू अण्डार।

४१४म. प्रति संद ७ । पत्र सं ॰ २ से मा ले० काल सं ० १६०० भावता सुदी १ । सपूर्ण । ३० सं ० ११७ । अपन्यार ।

विशेष-इसी अच्छार ने एक प्रति ( वै॰ सं॰ १६७ ) और है।

श्रद्धिः प्रति सं० स । पत्र सं० १४ । ते० काल सं० १६१२ । वै० सं० २१४ । उस सम्बार ।

४१४०. प्रति सं०६ । पत्र सं०७ । ते० काल सं०१८८७ माहसूदी १ । वे० सं० ६३ । इय कथार ।

विशेष-- मंडल का चित्र भी विवा हुया है।

४१४१. त्रविधविधानझतोद्यापनपूजाः ""। पत्र सं ० १ । बा ० ११×५ इंच । माषा-संस्कृत ।

विषय~्रजा । र० काल ⋉ । लै० काल सं० भाषवा सुवी ३ । पूर्ल । वे० सं० ७४ । ग मण्डार ।

विशेष--- मन्नालाल कासलीवाल नै प्रतिलिधि करके वीवरियों के मन्दिर में वढाई।

४१४२. प्रति सं०२। पत्र सं०१०। ते• काल ×। वे० सं०१७६। सा अण्डार।

४१४६ सब्बिविधानपूजा-सानवण्ट् । यत्र सं० २१ । सा० ११४८ इंस । माया-हिन्सी । विषय-पूजा । र० काल सं० १९६३ । से० काल सं० १९६२ । पूर्ण । वे० सं० ७४४ । व्यावस्थार ।

विशेष---इसी अध्वार मे २ प्रतियां (वे० सं० ७४३, ७४४/१ ) ग्रीर हैं।

१८४४: लब्बियालपूजा''''' । पत्र सं• ३४ । बा• १२४४६ ६ व । बाबा हिन्दी । विषय-पूजा । १० काल ४ । ते॰ काल ४ । पूर्ण । बे॰ सं• १७० । व जब्बार । १९१० स्विध्यालवद्यायनपूत्राः .......। या शं० ६ । सा० १९५४ ६ इ.च । आया-संस्कृत । विषय-पूत्रा । र० काल ४ । ते० काल सं० १९१७ । पूर्ण । वे० सं० ६९२ । क नण्यार ।

विशेष--इसी अण्डार में एक अपूर्ण अति ( वे॰ सं॰ ६६१ ) और है।

४१४६. प्रति सं० २। पत्र स० २४। ले० काल सं० १६२६। वे० सं० २२७। ज अण्डार।

४१४७. बास्युपुत्राः''''''। पत्र सं० १ । सा० ११६ँ४५ इ'च । जावा—संस्कृत । विषय–इन्ह अवेका पूजा एवं विभाग । र० काल ४ । से० काल ४ । गूर्ख । वै० सं० १२४ । का वण्डार ।

४१४ क. प्रति सं०२ । यत्र सं०११ । ले० काल सं० १८३१ बैबास सुदी क । वै० सं०१९६ । का भण्यार ।

विशेष---उद्धरनाल पांड्या ने प्रतिलिपि की बी।

श्रीश्रह. प्रतिसंट ३ । यत्र सं०१० । ले०काल सं०१८१६ वैद्याला सुदी द । वे० सं०२० । आर भण्यार ।

१९६० विद्यानानशीसतीर्थेह्नर्युज्ञा—नरेन्द्रकीचि । यत्र सं०२ । बार १०४४ ६ व । बाया— संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल × । के० काल सं०१ तरे० । पूर्ण । वै० सं०१ ७ छ बण्डार ।

४१६१. विद्यानानवीसतीर्थेक्करपूजा—जींहरीकाल विकासा । पत्र संग्रथ । साग्र४०% इंच । भावा-हिस्मी , विषय-पूजा । रण्कात संग्र१६४६ सावन सुदी १४ । सेण्कात 🗶 । पूर्ण । वेण्ये ०७३६ । व्या भवतर ।

श्रद्दर, प्रति सं० २ । वत्र सं० ६३ । ते० काल × । वै० सं० ६७५ । क अवसार ।

४१६३. प्रतिसं० २ । पत्र सं० ४६ । ते० काल सं० १९४६ डि० ज्येख बुदो २ । वै० सं० ६७८ । आर सम्बद्धार ।

विभी।-इसी अध्वार में एक प्रति ( दें० सं० ६७६ ) घीर है।

४१६४. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ४३ । के॰ काल × । के॰ सं० २०६ । आ जण्डार ।

विमोव---इसी अण्डार में इसी नेष्ट्रन में एक प्रति और है।

हरेदे×. विसानग्रुद्धि—चन्द्रकीर्श्वः। तमः सं० ६। जा०ः ११३४६ इ'वः। जाला-संस्कृतः। विश्वय-विधि विधान एवं पूजाः। र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्णः। वै० सं० ७७ । व्या जन्मारः।

वियोग-- कुछ प्रष्ठ पानी में भीन नये हैं।

११६६. प्रति सं० २ । पण तं० ११ । ते० काल 🗴 । ते० तं० १२२ । ह्यू प्रस्तार । विवेद--योची के विवाद में सक्तीचन्द्र ने प्रतिक्रिय को तो । ME ] ४१६७ विमानशुद्धिपृता''''''' पत्र सं० १२। घा० १२३×७ इ'व। प्राचा-सस्कृत। विषय-युक्ता। ए० काल × । ले० काल सं० १६२० । पूर्ण । वे० सं० ७४६ । का अण्डार ।

विशेष-इसी मण्डार में एक प्रति ( वै० सं॰ १०६२ ) भीर है।

998⊑ प्रतिसं० २ । पत्र सं० १० । ले० काल × । वै० सं० १६८ । जा मण्डार !

विशेष--शान्तिपाठ भी दिया है।

४१६६. विवाहपद्धति—सोमसेन । पत्र सं० २४ । ब्रा॰ १२४७ इंच । भाषा-सस्कृत । विषय जैन विवाह विधि । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वै० सं० ६६२ । कु मण्डार ।

४१७०. विवाहविधि :: " विवय-जैन विवाह विधि । र० काल × । ले० काल × । सपूर्ण । वे० सं० ११३६ । स्त्र भण्डार ।

४१७१. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४ । ले० काल × । वे० सं० १७४ । स्व भण्डार ।

४१७२, प्रति सं० ३। पत्र सं० ३। ले० काल × । वे० स० १४४ । छ भण्डार ।

**४१७३. प्रति सं० ४ । पत्र** सं०६ ले० कान सं० १७६६ ज्येष्ठ बुदी १२। वे० पं०१२२ । क्रु अण्डार । ¥१७४. प्रति सं० ¥ ) पत्र सं० ⊏ । ले० काल × । वै० सं० ३४१ । ह्या प्रण्डार ।

विशेष-इसी अण्डार में एक प्रति ( वै० सं० २४६ ) और है।

४१७४. विष्णुकुमार मुनिपूजा-वाबूलाक । पत्र सं० म । मा० ११×७ इव । भाषा-हिन्दी । विषय-पजा । र० काल 🗙 । मे० काल 🗴 । पूर्ण । वै० सं० ७४४ । 🕸 अच्छार ।

४१७६. विहार प्रकरसा ' '''। पत्र सं०७। मा० म×३३ इ'व। माषा-संस्कृत । विषय-विधान। र० काल × । ले० काल × । पूर्श । वै० सं० १७७३ । ऋ अवशार ।

४१७७. ब्रतनिर्वाय— मोहन । पत्र सं० ३४ । मा० १३×६, इ.च.। भाषा-संस्कृत । विषय-विश्वि विधान । र० काल सं० १६३२ । ले० काल स० १६४३ । पूर्ण । वे० सं० १६३ । सा अध्याद ।

विशेष--- प्रजयदर्ग में रहने वाले विद्वान ने इस प्रत्य की रचना की वी । प्रजमेर में प्रतिलिधि हुई ।

४१७८ अतनाम "। पत्र सं०१०। मा०१३×६ इ'स । भावा-हिन्दी । विषय-वृतो के नास । र॰ काल × । ले॰ काल × । पूर्ण । वै॰ सं० १८३७ । ट अवडार ।

विशेष--इसके मतिरिक्त २ पत्रो पर ध्वजा, माला तवा क्षत्र मादि के वित्र हैं। कुल ६ वित्र हैं।

४१७६ अतपुजासम्बद्धाः । एत सं० ३६६ । आ० १२-३×१३ इ.च । फाषा-संस्कृत । विषय-पुजा | र॰ काल 🗙 | ले॰ काल 🗙 | सपूर्ण | वै॰ सं॰ १२८ | 🕿 अवहार ।

# विवीय---निम्म पूजाको का बंग्रह है।

| नाग पूजा                   | कर्या                         | भाषा     | विद्याप                |
|----------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| बारहसी चौतीसम्रतपूजा       | वीसूवस                        | संस्कृत  | मे॰ कास सं॰ १८००       |
| विशेषदेवसिरि में प         | वर्षनाथ चैत्वासय में लिखी गई। |          | वीव हुदी ४             |
| बम्बूहीपपूजा               | विनदास                        |          | ते काल १००० पीय बुदी ह |
| रलत्रयपूजा                 | -                             |          | ,, ,, पीच बुदी ६       |
| बीसतीर् <b>बक्ट</b> रपूजा  |                               | हिन्दी   |                        |
| <b>युतपू</b> मा            | शानमूचस                       | संस्कृत  |                        |
| <b>गुरुपू</b> चा           | चित्रदास                      |          |                        |
| सिंदपुना                   | ব্যাসনিক                      | "        |                        |
| <b>बोडगकार</b> स           |                               | 78       |                        |
| दशसकाराष्ट्रजाजयमान        | समू                           | वपश्रं व |                        |
| स <b>बुस्ब</b> यं सूरतो व  | -                             | बंस्कृत  |                        |
| नन्दीस्बर उद्यापन          |                               | 99       | से व्यवसार १६००        |
| समबक्तरसपूत्रा             | राममेखर                       | *        |                        |
| <b>ऋ</b> विमंडलपुत्राविधान | <b>हु</b> ग्लमन्दि            |          |                        |
| तस्यार्थमूम                | क्षमस्यादि                    | *        |                        |
| तीसचौबीसीपूचा              | कुत्रकार<br>-                 | संस्कृत  |                        |
| <del>वर्ग वस्त्र</del> ूजा | _                             | ,        |                        |
| विनश्रुलसंपत्तिपूजा        | केवायसेन                      |          | - 40 min \$664         |
| रत्नवयूजा वयनास            | व्यवसास                       | सप्रा'त  |                        |
| नवकार पैतीसीपूजा           | ,                             | बंस्कृत  |                        |
| कर्यरहरपूजा                | - Total                       |          |                        |
| रविवालूका                  | ***                           | 19       |                        |
| वस्त्रमण्डम्ब              | <b>Samuel</b>                 | 29       |                        |

१९८०. ऋतविश्वास-----। पत्र सं०४ । प्राः ११६४४६ इ.च. । आया-हिन्दी । विवय-विवि विश्वास । र० काल ४ । से० काल ४ । पूर्ण । वे० सं०१७१ । व्या सव्यार ।

विशेष- इसी भण्डार मे ३ प्रतियां (वे॰ सं० ४२४, १६२, २०३७ ) और हैं।

४१६१. प्रति सं० २ । पत्र सं० ३० । ले० काल × । वे० स० ६८० । क मण्डार ।

४१८२. प्रति संट ३। पत्र सं० १६। ले० काल ×। वै० सं० ६७६। क अण्डार।

४१८३. प्रति सं० ४। पत्र सं० १०। ते० काल ×। वे० सं० १७६। छ मण्डार।

विशेष--वीबीस तीर्थकूरी के पंचकस्थाएक की तिथिया भी दी हुई है !

े ४१६४, अस्तिध्यानरासो — दौलतरामसंघी । पत्र सं० २२ । मा० ११८४३ इंच । आपा-हिन्दी । विषय-निमान । र० काल स० १७६७ घासोत्र सुदी १० । ले० काल सं० १८३२ प्र० आदवा बुदी ६ । पूर्ण । वे० सं० १९६ । खु अण्डार ।

६१=६८. जनविवरणः''''''''। पत्र सं० ४ । घा० १०३,४४ इंच । आया–हिन्दी । विवय–वतः विधि । १० काल × । ले॰ काल × । सपूर्ण । वे॰ सं० ⊏८१ । इस सम्बार |

विकोध-इसी अध्डार में एवं प्रति ( वे० सं० १२४६ ) और हैं।

४१८६. प्रति सं०२ । पत्र सं०६ से १२ । लं∘ काल × । बपूर्ण वे० स०१८२३ । ट प्रण्डार ।

४१८०. ऋतिविषरणु\*\*\*''।पत्र तं∘११।घा०१०≻५ डंच। भाषा-संस्कृतः।विषय-यतिर्विधः। १०कान ×।ते०कान ×। सपूर्या।वे०स०१८३६।≳ सप्रदार।

४१ सम्बद्धाः स्थापः स्यापः स्थापः स्यापः स्थापः स्थापः स्थापः स्थापः स्थापः स्थापः स्थापः स्थापः स्

४१ त६ अतोशापनसमहः ''''''' । पत्र सं० ४४६ । मा० ११८४ ई वंव । भावा—संस्कृत । विषय— बतपूजा | र० काल ८ । ले० काल सं० १८६७ । समूर्ण । वेऽ सं० ४४२ । का जब्दार ।

विशेष--निम्न पाठी का संग्रह है--

| नास            | कर्त्ता | শাখা    |
|----------------|---------|---------|
| पस्यमंडलविधान  | शुभवतः  | संस्कृत |
| मक्षयदशमीविधान |         | w. g.(. |
| मीनिवतोद्यापन  |         | 77      |
| भौनिवतोद्यापन  | -       | **      |
|                |         |         |

| पंचमे रूजवमासा                    | <b>मृ</b> षरकास्      |               |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| ऋषिमंडलपूजा                       | द्वराजनिक<br>इराजनिक  | <b>हिन्दी</b> |
| पद्मावतीस्तोत्रपूजा               | 30414                 | संस्कृत       |
| पश्चमेरुपूजा                      | _                     | 77            |
| धनन्तवयुगा                        | _                     | 99            |
| युक्तावशि <b>यू</b> जा            | -                     | 77            |
| <b>शा</b> स्त्रपुत्रा             | -                     | 77            |
| पोडशकारण वतावापन                  |                       | **            |
|                                   | केशवसेन               | •             |
| मेचमानावतोद्यापन                  |                       | "             |
| चतुर्विशतिसतोद्यापन               |                       | **            |
| वसलक्षरापूजा                      | -                     | 79            |
| पुष्पाञ्ज सबतपूषा [ बृहद ]        |                       | 27            |
| पद्मनीवतोद्यापन                   | कवि हर्वकत्वास्य      |               |
| रत्न वयवसोद्यापन [ दूहर ]         | केशवसेन               | -             |
| रत्न त्रयव्रतीकायन                | _                     | "             |
| धन-तबतोबापम                       | <u>इ</u> ण्यन्त्रसृरि | 99            |
| हादशमासांतच्युवशीचला <b>या</b> पन | _                     | 77            |
| पश्चमास बतुर्दकीवतोखापन           |                       | •             |
| बष्टाह्मिकाबतोबापन                |                       | 77            |
| प्रभवनिविष्या                     | _                     | **            |
| सीस्पत्रतीसापम                    |                       | 27            |
| मानप्रवर्गिशतिसतोसापन             | _                     | 39            |
| समीकार पैंतीकीपूजा                |                       | 10            |
| रत्नावनिवतीबापन                   | Official Inc.         | 79            |
| _                                 | -                     | 10            |
| र्वजनप्रकारमञ्जूषा                | *mater                |               |
| ससपरमस्यानवद्योधापन               | -                     |               |

|            | संस्कृत |
|------------|---------|
|            | 99      |
| _          | 29      |
| -          | **      |
| श्री भूक्त | 77      |
| वासाधर     | 99      |
|            | 39      |
|            | 27      |
|            |         |

४१६०. प्रति सं० २ । पत्र सं० २३६ । ले० काल × ) वै० सं० १८४ । सा अध्यार ।
 विस्त पुत्रायो का संबद्ध है—

| नाम                                | कर्चा                    | भाषा    |
|------------------------------------|--------------------------|---------|
| सन्विविधानीसापन                    |                          | संस्कृत |
| रोहिगीवतोचापन                      |                          | हिन्दी  |
| अक्तानरवतीचापन                     | केशवसेन                  | संस्कृत |
| दशलकागुत्रतीचापन                   | सुमतिसागर                | ,,      |
| रत्नत्रमदतोषापन                    | -                        | ,,,     |
| धनन्तवतीद्यापन                     | युग् <b>वदसूरि</b>       | 27      |
| पुष्पाञ्जनिवतोद्यापन               | -                        | 19      |
| शुक्तपञ्चमीत्रतपूजा                | -                        | 19      |
| पश्चमासचतुर्दशीपूजा                | भ• सुरेन्द्रकी <b>लि</b> |         |
| <b>प्रतिमासातचतुर्वशीवतोद्यापन</b> |                          | 99      |
| कर्मबहनपूजा                        | ****                     | ,,      |
| बादित्ववारप्रतोखायन                |                          |         |

४९६१. बृहस्पतिविचान \*\*\*\* । पत्र सं०१ । मा० ४४४ इ.च । मावा-संस्कृत । विवय-दिवात । २० काल × । ने० काल × । पूर्ण । वे० सं०१ वस्य प्रच्यार । ४१६२ बृहद्गुरावसीशांतिसंबलपुजा (चौसठ व्यक्तिपुजा)—स्वहपर्यंद् । पत्र सं० ५६। घा० ११×५ र व । जावा-हिल्ती। विषय-पूजा। र० काल सं० १६१०। ले० काल ×। पूर्वा वे० सं० ६७०। क कच्छार।

११६३, प्रति सं० २ । यन सं० २२ । मे० कान ४ । वे० सं० ६४ । च मण्डार । ११६४, प्रति सं० ३ । यन सं० ३६ । ते० कान ४ । वे० सं० ६०० । च मण्डार । १९६४, प्रति सं० ४ । यन सं० ६ । ते० कान ४ । व्यूर्ण । वे० ६०६ । च मण्डार । १९६६, प्रविविक्षेत्रपूरा—विश्ववेता । यन सं० १७ । बा० १०००४ ६ च । नामा—सस्कृत । विषय— पूर्वा । र० कान ४ । वे० कान ४ । युर्ण । वे० सं० ७१ । बा मण्डार ।

विशेष---श्रन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है।

भोनक्ष्मिक्षस्रासं योतप्रसितिकके रामसेनस्यकं । गण्ये गंदोतटाक्ये यमिर्दित्व मुले तु स्वकर्मामुनीम्द्रः । स्थातोसीविष्यमेनं।विस्मतरमिर्दित्यस्य क्षार्थीत् । सोममुदामवासं यविजनक्षमितं क्षेत्रपालालां शिवासः ।।

बौबीस तीर्व कुरों के भौबीस क्षेत्रपासों की पूजा है ।

४१६७, प्रति सं०२। पण सं०१७। ने० कान ×। पूर्या। ने० सं०२६२। खाणकार। ४१६८ कोकशकारख्यकमस्त्राच्याः। पण सं०१८। घा०११३,४५, दंग। प्रांचा-प्राकृतः। विषय-दूता। र० कान ×। ने० कान स०१८६४ प्रायसा बुदी १३। दे० सं०३२६। खाणकार।

निर्मय---संस्कृत में पर्याचवाची सन्य विवे हुने हैं। इसी मध्यार में २ प्रसियां (वे० मं० ६९७, २६६, ६०४, १०११, २०४४) और हैं।

११६६. प्रति सं०२। पंच सं०११ । ने० काम सं०१७६० सालीय सुदी १४। दे० सं०१०३। क्या प्रम्थार। विशेष---संस्कृत में भी सर्व दिया हुया है।

श्र२००. प्रति सं० ३। पण सं० १७। ते० कास ×। वै० सं० ७२०। क सम्बार । विजेष—स्ती प्रम्वार में १ प्रति ( वै० सं० ७२१ ) बीर है। श्र२०१. प्रति सं० ४। पण सं० १०। ते० कास ×। वै० सं० १६०। क प्रम्वार ।

अरु०२. प्रति सं० ४ । यम यं० १६ । मे० कास तं० १६०२ मंत्रसिर सुवी १० । वे० वं० ३६० । स्व

नियेय-इसी बन्धार में एक सपूर्त तकि ( के बं व ३३१ ) और है।

श्र-२०३. प्रति सं० ६ | वत्र सं० १२ | ले० काल × | वे० सं० २०६ | मा अध्डार |

**४२०४. प्रति सं० ७। पत्र** सं० १६। ले० काल सं० १८०२ मगसिर बुवी ११। वे० सं० २०६। **व्य** 

मच्चार। ४२०४. योबदाकारसाजयमाल—रद्वधू । पत्र सं०११ । आ०११×४ इ'व । आया-ध्यनमंत्र।

विषय-पूजा। र० काल 🗙 । ले० काल 🗙 । पूर्या । वे० सं० ७४७ । 🎏 मण्डार ।

विभेष-संस्कृत टीका सहित है। इसी अण्डार में एक प्रति ( वै॰ सं॰ ८६६ ) और है।

. १९०६. चोडराकार्याज्ञयमाल्लः.....। पत्र सं०१२। झा०१२४५ इंच। जाषा-झपभंश। विषय-पूजा। र०काल ४। ते०काल ४। पूर्ण। वे० सं०१२६। स्त्र जण्डार।

४२०७. प्रतिसं०२ । पत्र सं०१४ । ते० कात ४ । वे० सं०१२६ । इङ्भण्डार ।

विशेष---संस्कृत में टिप्पए दिया हुमा है। इसी शब्दार में एक प्रति ( वे० सं० १२६ ) भीर है। १९२८: बोदशकारखुक्यापन ''''''। पत्र सं० १५। भा० १२×५३ इ'ब। भाषा--संस्कृत। विषय∽

पूजा। र॰ काल 🔀 । ले० काल सं॰ १७६३ आवाड बुदी १३ | पूर्ता। वे० सं० २४१ । व्या भण्डार ।

विशेष--गोधों के मन्दिर मे पं॰ सदाराम के वाचनार्च प्रतिनिधि हुई थी।

. ४२०६. चोडशकारगुजयमालः'''''। पत्र सं० १०। बा० ११६४६३ र व । भागा-प्राइत, संस्कृत । विचय-पूत्रा । र० काल × । ले० काल × । समूर्ण । वे० सं० १४२ । का सम्बार ।

४२१०. प्रति स० २ । पत्र सं० ६ । ते० काल × । वे० स० ७१७ । क मण्डार ।

४२११. यो दराकारगुजयसालः'''''' । पत्र स०१२ । प्रा०१२४६ इंग । आया-हिन्दी सख। विषय-पूजा । र० काल ४ । ते० काल सं०१८६६ धायाद बुवी ४ । पूर्ण । वे० सं०६८६ । व्याजनकार ।

४०१२. घोडराकारणतथा दशलक्या जयमाल—रह्यु । १व सं० ३३ । बा० १०%७ इ.च । बाषा-भरत्रं स । विषय-पूजा । र० काल 🗴 । लं० काल 🗴 । पूर्ण । वे० लं० ११६ । क्ष मण्डार ।

४-२१२. यो बराकारसापूजा — केरावसेला । पत्र संश्रह । आर्थ १२×४६ इंगा आया संस्कृत । विषय-पूजा । रुकाल संश्रह असमा बुवी ७ । तेश काल संश्रह यह सासोल सुवी १ । पूर्ण । वेश संश्रह । अस सम्बार ।

विशेष---इसी मण्डार में एक प्रति ( ने॰ सं॰ ५०६ ) और है।

४२१४- प्रति सं० ३ । पत्र सं० २१ । ले० काल 🗙 । बै० सं० ३०० । 🚜 अपक्षार ।

४२१४. वोडराकारसापूजा''''' । पत्र सं०२। झा०११४५३ इंच। झावा—संस्कृतः । विषय— पूजा। र०कास ×। सं०काल ×। पूर्ण। वे०सं०६६६। व्याजकार।

विनोष---इसी मण्डार में एक प्रति ( वै॰ सं॰ १२६ ) और है।

३८२६. प्रति सं०२। पत्र तं०१३ ते० काल ×। बपूर्ल। वै० तं० ७४१। इक वण्डार। ३८१७ प्रति सं०३। पत्र तं०३ से २२। के० काल ×। बपूर्ल। वे० तं०४२४। वा बच्चार। विवेद — जावार्य पूर्णवन्त्र ने नौजन.बाद में प्रतिक्तिय की नो। प्रति प्राचीन है।

१८२८ मित संस्प्तानमा संस्पानिक काल संस्पानसम्बद्धी ११। देव संस्पानसम्बद्धी ११। देव संस्पानसम्बद्धी

विनेष---इसी जण्डार में एक प्रति ( वे० सं० ४२६ ) और है। श्रुप्त अति सं० ४ । पण स० १३ । से० काल × । वे० सं० ७२ । स्र जण्डार ।

४२२०. पोक्टशकारसमुद्रा (पृक्ष क्रां) ....। यम त० २६ । सा० ११३×५ हुँ व । भाषा–संस्कृत । विषय–दूजा । र० काल × । ते० काल × । पूर्ण । के० सं० ७१० । क वण्डार ।

श्च-१९. प्रति सं० २ । वत्र सं० २ से २२ । के॰ काल × । ब्रपूर्त । वे॰ सं० ४२६ । अ जण्डार ।

१८२२. चोहराकारका ज्ञतोष्यापनयुक्ता—राजकीति,। यम सं० २०। झा० १२×६६ इंच । सम्या-सस्कतः । विषय-पूजा। र० काल ×। से० काल सं० १०१६ बालीय युदी १०। पूर्ण । वै० सं० १०७। प्रा मध्यार ।

. १२२३. वोडशकारयावसोद्यापनयूका—सुप्रतिसावर । वच सं २१। वा० १२८६३ इंच । वावा— सस्कृत : विवय- दूजा । र० कास 🔀 हे ० कास 🔀 १ का का 🗷 । दुर्ख । वे० सं० ११४ । व्य कव्याः ।

४२९४. **राष्ट्रकाणितिवृद्धा**—भहारक विश्वभूष्या । एव सं० ६ । घा० ११३×६३ इंच । वाला— हे संस्कृत । विश्व-पूजा । १० कान × । ने० कान × । वृत्ती । वे० सं० १०६७ । वा जन्मार ।

४२२४ शरदुस्तवदीपिका , शंबक्ष विधान पूजा )—सिहलन्ति । पत्र तं ० का ० ६×४ इंच ि भाषा-संस्कृत । विधन-पूजा । १० काल × । के० काल × । पूर्त । वे० सं० १६४ । व्या सम्बर्ग ।

 नातो नागपुरे श्रुनिर्वरतरः भीश्रुशसंघीवरः । सूर्यः श्रीवरपूत्रयाच ग्रमलः श्रीवीरनंचाह्नयः ।। सन्ध्रियो वर सिधनंदिशुनियस्तेनवमानिष्कृता । नोकोडोधनहेतवे श्रुनिवरः कुर्वेतु यो सन्ध्रनाः ।।२४।। इति श्री धारदुस्सवकवा समाप्ताः ।।१।।

इसके प्रधात् पूजा दी हुई है।

४२२६. प्रतिकार २ । पत्र सं०१४ । ते० काल सं०१६२२ । ते० सं०३०१ । का भव्यार ।
४२२७. शांतिकविधान (प्रतिष्ठापाठका एक भ्राग) " "" । पत्र स०३२ । घा०१०५/४३
इंग । मावा—संस्कृत । विषय–विधि विधान । र० काल × । ते० काल सं०१६३२ काष्ट्रन सुदी १० । ते० सं०
४३७ । का भव्यार ।

विशेष— प्रतिष्ठा में काम धाने वाली सामग्री का वर्शन दिवा हुना है। प्रतिष्ठा के लियं गुरुका सहत्व-दूर्श है। सम्बद्धावादार्थ श्रीकालकार्थ श्रीकालकार्थ के उपदेश से इस बन्ध की प्रतिमिषि की गई थी। १४वं पत्र ने यन्त्र दिय हुये हैं बिनकी संख्या ६८ है। प्रसस्ति जिल्ला प्रकार है—

ॐ नमी बीतरागायनमः। परितेष्टिने नमः। श्री गुरुवेनमः।। सं० १६३२ वर्ष फाग्रुण सूरी १० गुरी श्री सूचसंबे अ० श्रीपपानंदिदेवास्तरस्ट्रे अ० श्रीश्वनबन्द्रदेवा तरस्ट्रे अ० श्रीसनबन्द्रदेवा तरस्ट्रे अ० श्रीप्रभावंद्रदेवा तरस्ट्रे अंद्रलावार्यश्रीषम्भैवन्द्रदेवा तस् ग्रेंडलावार्य लीलतशीतिदेवा तस्थ्रियमंद्रलावार्य श्रीवन्द्रशीत् उपरेमात् ।

इसी मण्डार में २ प्रतियां ( वे॰ सं॰ ११२, ११४ ) और हैं।

. १२२ व. हात्रिकविषान (बृहद् ) .....ापत्र सं० ७४ । बा० १२८१ ) इ.च । भाषा-संस्कृत । विषय-विषि विषान । र० काल ⋉ । ते० कान सं० १६२६ मादवा बुवी ऽऽ । पूर्ण । वे० सं० १७७ । इस मण्डार । विषय-पं० पत्रालालजी ने शिष्य जयवाद के पठनार्थ प्रतितिथि की थी ।

४२२६. प्रति सं० रे । पत्र सं० १६ । ले० काल 🗙 । सपूर्या । वे॰ सं० ३३८ । च मण्डार ।

४६३०. शांतिकविधि — कार्यहेचा। पत्र सं० ११ । सा० ११३,४३ हंच। नाया –संस्कृत । विचय– संस्कृत । विचय विधि विधान । र० काल ⋉ । ले० काल सं०१८६८ नाय बुदी ४ । पूर्ण । वे० सं०६८६ । कृ सम्बद्धाः

४२३९ शास्तिविधि\*\*\*\*\*\*\* । पत्र सं∘ ४ । बा॰ १०४४ इ.च । बाया-संस्कृत । विषय-विधि विद्यान । र० काल ४ । ते॰ काल ४ । बपूर्ण | वै॰ सं॰ ६८३ । कुणकार ।

विक्रेय-पं कतेहलास ने प्रतिलिपि की थी।

४२३३, शास्त्रियणकपूजाः """। यत्र सं०४ । घा० १०३,४५३ इंब । आया-संस्कृत । विषय-पूजाः र०काल × । ते० कालासं० १७१७ चैत्र सुती ४ । पूर्णा वै० तं० १३६ । काणण्डार ।

विशेष-इसी भण्डार में एक प्रति ( वै॰ छं ॰ १७६ ) और है।

४०३४. प्रति सं०२। पत्र सं०३। के० काल ×। के० सं० १२२। क्र अव्हार!

विजेय--इसी अण्डार में एक प्रति ( वै० सं० १२२ ) और है !

४२२३४. शान्तिलाक्षयुक्ता— रासच्चन्द्रापण सं०२ । सा०११×५ इंच । भाषा-हिन्सी । विषय— पूजा। र०काल ×। ने०काल ×। पूर्णावैक सं०५०४ । इस्त्रमध्यार ।

४२३६. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४ । ले॰ काल × । ने॰ लं॰ ६=२ । जा अध्वार ।

४०३७. हार्गितसँडलपूजाः.....। पत्र सं० ३६ । सा० १०६ ४४६ इ.च । बावा–हिन्दी । विवय-पूजा । र० काल × । ने० काल × । पूर्ण । वे० सं० ७०६ । ऋ अण्डार ।

. १२२ च. शांतिपाठ <sup>......</sup>। पत्र सं०१ । झा०१०६ँ ४५ इ'व । आया– संस्कृत । विवय–पूजा के झस्त में पढ़ाजाने बाला पाठ । र०काल ४ । मे०काल ४ । पूर्ण। वे० सं०१२२७ । खा अण्डार ।

विगेष---इसी अध्दार में ३ प्रतियां ( वै० सं० १२३८, १३१८, १३२४ ) और हैं।

४२३६. शांतिरक्यसूची''''''। यत्र सं०२ । सा० ५३,४४ दंब । भाषा—संस्कृत । विषय-विधान । र०काल  $\times$ । तुर्का । वे० सं० १८६४ । द्वः सम्बद्धार ।

विमेष--प्रतिष्ठा पाठ से उड ्स है।

४२४०. शान्तिहोसिक्यान —काशाक्य । पत्र सं+ ॥।० ११ $2\times$ ६ १ रंप । जाला-संस्कृत । विषय-विकि विभाग । र० कास  $\times$  । से० कास  $\times$  । पूर्ण । पे० सं+ ७० ४७ । कः भव्यार ।

विशेष--प्रतिष्ठापाठ में से संबर्धीय है ।

श्रीप्रहें, शास्त्रमुक्तवसाक्षाः व्याप्त वं∗ २ । या० ११×५ इंच । भाषा-प्राकृत । विषय-पूजा । ्रः २० काल × । ते० काल × । पूर्व । कीर्या । केर्स । केर्स । या कथार ।

- १९४९. सारकस्थान्य-प्राजसूच्या । यथ वै० ३ । या० १६५ू $\times$ ४ इ'व । जाना-संस्कृत । विश्वपूजा । ए० काल  $\times$ । ते० काल  $\times$ । पूर्वी ३ के० सं० ६८८ । सः क्ष्यार ।

-----

१२४३ शास्त्रप्रवचन प्रारम्भ करने की विधि ......। पत्र सं०१। प्रा०१०३४४३ हंव। भाषा-संस्कृत । विचय-विधान । र० काल ४। ते० काल ४। पूर्ण । वे० सं०१ दद४। इस मध्यार ।

×२४४. शासनदेवतार्थनविधान .....। पत्र सं० २१ से २१ । मा० ११×५३ इंच । भाषा-संस्कृत ।

विषय-पूजा विधि विधान । र० काल 🗙 । ले० काल 🗙 । पूर्ण । वे० सं० ७०७ । 🖝 भण्डार ।

. १२०४. शिसरविलासपूजा'''''''''' पत्र सं∘ ७३। झा० ११४४,३ इंच। भाषा–हिन्दी । विषय~ पूजा । र० काल ४ । ले∙ काल ४ । पूर्ण । वे० स० ६८१ । क जण्डार ।

४२४६. शीतकनाथपूजा-धर्ममूषण । वन सं० ६ । मा० १०१×१ इ'च । भाषा-संस्कृत । विषय-

पूजा। रः काल ×। ले॰ काल सं॰ १६२१ । पूर्ल । वे॰ सं॰ २६३ । स्त्र भण्डार ।

४२४७. प्रति सं०२ । पत्र सं०१०। ले० काल सं०१६३१ प्र० झायाड बुदी १४। वे० स०१२५। इह भण्डार।

४२५=. सुक्रपद्धमीवतपूजाः''''''''' पत्र सं०७। घा०१२५४, दव। भाषा-सम्कनः । विषय-पूजा । र०काल सं०१ द...। त०काल ४ । पूर्णा । वे०सं०३४४ । च भण्डार ।

विशेष-रचना सं० निम्न प्रकार है- प्रव्यं र्रंध्र यसलं वसु चन्द्र ।

४२४६. गुक्रपञ्चमीत्रतोथापनपूजा<sup>...</sup> ....। पत्र सं०१ । सा० ११४४ इ व । भाषा-सस्कृत । विषय-पूजा । र०काल ४ । ते०काल ४ । पूर्ण । वेर सं०१९ । स्नाभण्डार ।

४२.४०. शुतक्कानपूजा'''''''' । पत्र नं० १ । मा० ११.८५ इंच । भाषा-मश्कृत । विषय-पूजा । र० वाल ४ । ते० काल सं० १०६६ मायात सुर्वा १२ । पूर्ण । वे० सं० ७२३ । क्र अण्डार ।

¥२.४१. प्रतिसं०२ । पत्र सं०६ । ते० काल 火 । ते० सं०६८७ । चामण्डार ।

४२४२ प्रति संद ३ । पत्र संव १३ । तेव काल ×ा तेव संव ११७ । ख्रु अस्टार ।

४२४२. श्रुतझानत्रतपुत्राः '''''' । पत्र सं० १०। घा० ११×०३ इंच । आच(-संस्कृत । विचय-पूजा। र०काल × । ते०काल × । पूर्गी वे० सं० १६६ । ख भण्डार ।

४२४४ - श्रुतक्कानश्रतोद्यापसपूजा''' ''' । पत्र सं०११ । बा० ११×६ दृदं व । भाषा-संस्कृत । विषय पूजा । र० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वै० सं०७२४ । क जच्छतर ।

ें ४०४४. श्रुतकातत्रतोद्यापन\*\*\*\*\*\*\*। पत्र सं० ८ । सा० १०३४ इ'च । भाषा—संस्कृत । विदयन पूजा । र० काल ४ । ते० काल सं० १६२२ । पूजा । वे० सं० ३०० । स्त्र अव्हार }

. ४२.४६. श्रुतपूजा\*\*\*\*\*\* । पत्र सं० ४ । मा० १०३/४६ इंच । आवा-संस्कृत । विषय-पूजा । र० कान × । ले० काल सं० न्येष्ठ मुत्री ३ । पूर्ण । वै० सं० १०७६ । व्याजनकार । ५२५७. भृतस्कंषपुत्रा — भृतसागर। यत्र सं०२ सं १३। बा० ११३/४ इ.च । भाषा-संस्कृत। विषय-पूत्रा। र० कान ×। ने० कान ×। बसूर्या। वे० सं० ७०१। इट वण्डार १

धरेश्रद प्रति संट २ । पत्र सं० ४ । ले० काल × । वे० सं० ३४६ । च मण्डार ।

विशेष-इसी अण्डार में एक प्रति ( वै॰ सं० ३५० ) भौर है।

४२४६, प्रति सं० व । पत्र सं० ७ । ते० काल x : वे० सं० १८४ । जा भण्डार ।

×२६०. श्रुतस्कंषपुत्रा ( झानपद्धाविश्ता )— सुरेश्यूकीर्श्ति । यत्र सं० ५ । सा० १२×५ इ'व । भाषा-संस्कृत | विषय-पूजा । र० कान सं० १८४७ | ले० काल × । दूर्सा | वे० सं० ५२२ । का सम्बार ।

विशेष -- इस रचना को श्री सुरेन्द्रकीतिजी ने ४३ वर्ष की श्रवस्था में किया था।

४२६१. श्रुतन्कंश्रयूजा'''''''''' वन सं०५ । बाव - द्रे×७ इ'व । बावा-संस्कृत । विवय-पूजा । र०कान × । ने०काल × । पूर्णावे० सं०७०२ । आद्र बण्डार ।

४२६२. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४ । ले० काल 🗴 । वै० सं० २६२ । सा अण्डार ।

४२६३. प्रति संट ३। पत्र सं• ७ । ते० काल × । वे० सं० १८८ । अ अण्डार ।

अरे६४. अति सं० ४। पत्र सं० ६। ते० काल ×। वे० सं० ४६०। वा अण्डार ।

४२६४. शतस्त्रंबयुवाइच्या " " " पत्र सं० २० । ब्रा०१२१४७ इ'च । मापा—हिन्दी । विवय— युवानयाक्या । र०कान X | ते०कान सीर सं०२४४ । यूर्ग । वे० सं०७२० । इस्मण्यार ।

विशेष—चावली ( धारारा ) निवासी श्री ताताराम ने तिला फिर श्रीर सं० २४४७ को वन्नानानजी गाथा ने मुकीनक स्त्वीर में निलवासा । औहरीलाल फिरोजपुर बि० ग्रुष्ट्रनाशां ।

बनारसीयास क्रुत सरस्वती स्तीत्र भी है।

. १२६६. सकत्तीकरस्यविधि\*\*\*\*\*\*\*\* । या० ११×४६३ इ.च । भाषा-संस्कृत । विषय-विधि विधान । र०काल × । ले० कास × । पूर्ण । वे० सं० ७४ । छ। अध्वार ।

विशेष-इसी अध्वार में ३ प्रतियां ( वै॰ सं॰ ८०, ५७१, ६६१ ) और हैं।

४२६७. प्रति सं० २ । पत्र सं० २ । ते॰ कात × । ते॰ त॰ ७२३ । क अच्छार ।

विशेव---इसी अव्धार में एक प्रति ( वै॰ सं॰ ७२४ ) यौर है।

४२६८. प्रति सं० ३ : पत्र सं० ४ । ते० ताल × । ते० सं० ३६८ । व्य वन्धार ।

विशेष-पायार्थ हुर्वकीति के बायकों के लिए प्रतिनिधि हुई थी ।

DENSITY OF THE STATE OF THE

४२७०, प्रति सं० २ । पत्र सं० ३ । ले० काल × । वे० सं० ७१७ । क अवदार ।

श्र-थरे. प्रति संब ३ । पत्र संब ३ । लेव काल × । वेव मंव १२२ । छ भण्डार ।

विक्षेष—इसी भण्डार में एक प्रति (वे० सं० ११३) और है।

¥न्७२. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ७ । ले० काल × । वै० मँ० १६४ । ज भण्डार ।

४२७३. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ३ । ले० काल × । ते० सं० ४२४ । का अव्हार ।

विभेष—हांसिया पर संस्कृत टिप्पए दिया हुआ है। इसी अण्डार में एक प्रांत (वे० म० ४०३) भीर है।

. १९७४, संबादाविविष्णाण्या । पत्र तं० १। झा० १०४५ है है व । आया-प्रापृत, संस्कृत । विषय विवास । ए० काल ४ । मे० काल ४ । पूर्णा । वै० सं० १२१६ । आस्थार ।

विश्रोध-इसी अण्डार में एक प्रति ( वै० सं० १२५१ ) और है।

. १९७४. सप्तपदी\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०२ वे १६। बा० ७,४४ टंब । भाषा—संस्कृत । विषय—विष्यम् । १० काल × । वे० काल × । बपूर्णी वे० सं० १६६६ । इस भण्डार ।

४२.७६ समपरमस्थानपुत्रा''''''''। पत्रः सं०३। ब्राट १०३, ४.४ इंच। क्राणा-संस्कृतः, स्थस-पूजा। र० काल ×। ने० काल ×। पूर्णा। वै० सं० ६६६। इस अध्वारः।

१२.अ. प्रति सं २ १ पत्र सं० १२ । ते० काल 🗴 । ते० सं० ७६२ । 🖝 भण्डार ।

. १९०८. स्वतिष्युता— जिलादासः । पत्र मं०७ । प्रा०८/४३ इ.च. । आया—संस्कृतः । विषय-पूत्राः। र•कालः × । मे॰कालः × । पूर्त्ता। के॰सं• २२२ । इद्वः अण्डारः।

. १९७६ सम्बद्धिता—सद्भीसेन । पत्र सं०६ । सा० ११% १ इ'व । आदा-संस्कृत : शियस-पूजा । १० काल ⋉ । ते० काल ⋉ । पूर्ण । वै० सं० १२७ । क्षु अध्वार ।

४२८०. प्रतिसं० २ । पत्र सं० ६ । ते० काल सं० १६२० नासिक मुदी २ । वे० मँ० ४०१ | ठा भण्यार |

> ४२८१. इति सं० १ । पत्र तं० ७ । ते॰ काल 🗴 । ते॰ सं० २११० । ट मण्डार । विशेष--- महारक मुरेन्द्रकीति हारा रचित चांदनपुर के महावीर की संस्कृत पुत्रा भी है ।

४२ व्यः स्वर्धियुक्ता—विश्वश्रृष्यसः । पत्र यं० १६ । सा० १० 2 ×४ ६ च । मावा—संस्कृतः । विषय— पूना । र०काल × । से०काल सं० १६१७ । पूर्ता वे० सं० २०१ । सा मण्डार । ४२ म् २ प्रति सं०२ । पत्र सं०१ । नै० काल मैं०१६६० ज्येष्ठ सुदी ८ । वे० सं०१२७ । ह्यू प्रथमार ।

५२८४. समबरारसापूजा-बास्तिकीित । पत्र सं०४७। झा० १०३४१ इत्र । जाया-संस्कृत । विषय-पुत्रा । र० काम ४ । ने० काम सं०१८७७ मंत्रसिर बुदो ४ । पूर्ण । वे० सं०४४१ । क्य जण्डार ।

विशेष--- लुस्यालजी ने जयपुर नगर में महात्मा अंश्रुराम से प्रतिलिपि करवासी थी।

४-६६६. समवदार्णपूजा (बृहद् )— रूपचन्द । पन संग्रहरा । वागा-संस्कृत । विषय पूजा । राज्याल संग्रहरा नेज्याल संग्रहरा पीत बुदी २३ । पूर्ण । वेज संग्रहरा आस्मार ।

विशेष--रवनाकाल निम्न प्रकार है- अतीतेहगनन्दअडासकृत परिमिते कृष्णुपक्षेत्र माने ॥

४२≒७. प्रति सं०२। पत्र सं०१२। ने० काल सं०११३७ चैत्र बुदी १४। वे० सं०२०१ | आह्र सम्बद्धार ।

विमेष--पं प्रप्रालालजी जोवनेर वालों ने प्रतिनिपि की बी।

४०८८. प्रति सं० ३ । यम लंग १४१ । लेग काल संग ११४० । लेग लंग १९३ । इस जम्बार । ४२८६. समबदारसपूर्वा—सोमकीचित । यम संग २६ । साग १२४६३ ह'स । आया—संस्कृत । विवय-पूजा । १० काल ४ । लेग काल संग १८०७ नैयान सुदी १ । लेग संग ३८४ । इस प्रस्तार ।

विंशेष---धन्तिम इस्रोक--

War and Table 1997 and the second

व्याजस्तुत्यार्था ग्रुग्वितरागः ज्ञानार्कसाम्बाज्यविकासमानः। श्रीसोमकीसिविकासमानः स्नोवरस्याकरवार्ककोसिः॥

जयपुर में सवानन्द सौगाली के पठनार्व खाबूराम पाटनी को पुस्तक से प्रतिनिधि की बी ( इसी अध्वार में एक प्रति ( के० सं० ४०४ ) और है।

१२६०. समबदारखपूजाः''''''''| वच सं० ७ । बा॰ ११×० इ'च ) जाया-संस्कृत । विषय-पूजा । र॰ काल × । से० काल × । धपूर्स । वे० सं० ७७४ । क जनवार ।

१२६२ सम्मेदिसलस्यूना—संङ्वादासः । यत्र तं० १० । सा० ११ $\frac{1}{2}$  $\times$ ७ इंव । नावा—संस्कृतः । विवय— पूजाः । र० कालः  $\times$ । तं० कालः तं० १८८६ वाव युवीः ६ । पूर्णः । वे० सं॰ २०११ । व्यावस्थारः ।

विशेष--वंगायात वर्षक्या स्ट्रारक के शिष्य ने । इसी सम्बार में एक प्रति ( वै० सं० १०६ ) झीर है । ४२६२. प्रति सं० ६ । वस तं० १२ । ते० काल तं० १६२१ संबंधिर बुदी ११ । वे० तं० २१० ३ स्व भन्दार । ¥र2.३. प्रति सं०३ । पत्र सं०७ । ते० काल सं०१ ८२३ वैशास सुदी ३ । वे० सं० ४३६ । व्य क्षत्रार ।

**४२६४. सम्मेदशिखरपू**जा—पंट जवाहरलाल । पत्र तं∘ १२ । घा० १२×८ इ व । भाषा–हिन्दी ।

विषय-पूजा। र० काल 🗙 । ले० काल 🗙 । पूर्ण । वे० सं० ७४८ । ऋ अण्डार ।

अन्दश्च प्रति सं० २ । पत्र सं० १६ । र० काल सं० १८६१ । ते० काल सं० १८१२ । वे० सं० ११६ । भा भण्डार ।

४.२६६. श्रवि सं०३ । पत्र सं०१६ । ले० काल सं०१६५२ ग्रासोत बुदी १०। वे० सं०२४० । छ। भव्यार ।

स्थार । १२८७ सम्प्रेदशिलरपूजा—रामधन्त्र । पत्र सं० ६ । मा० ११३४१ र व । भाषा-हिन्दी । विषय— पूजा । र० काल सं के काल सं० ११५४ श्वास्य सुदी । पुर्णा वे० सं० ३६३ । का अध्यार )

विषेष—— इसी अच्छार में एक प्रति (वै० सं०११२३) और है।

¥द्रहमः प्रतिसंवर । पत्र संव्छ । लेवकाल संव्रहरूदमाच मुदी १४ । वेव संव्यवस्था

४२६६. प्रति सं० ३। पत्र सं० १३। ले॰ काल 📐 । वे॰ गं॰ ७६३। हा अण्हार । विवोष---इसी जन्हार में एक प्रति'( वे॰ सं॰ ७६४) प्रोर है ।

श्रदे००. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ७ । ले० काल × । वे० सं० २२२ । छ अण्डार ।

KRoर. सन्मेदशिकरपूजा---भागवन्द । पत्र सं०१० । मा० १३% ४ इंच । भाषा--हिन्दी ।

विषय-पूजा । र० काल सं० १६२८ । ले० काल सं० १६३० । पूर्गा । वे० सं० ७६७ । क अण्डल ।

विशेष- पूजा के पश्चात् पद भी दिये हुये है।

×२०२. प्रति संट २ । पत्र संट म । नेट काल < । वेट लंट १४७ । छु भण्डार ।

विशेष-सिद्धक्षेत्रों की स्तुति भी है।

४२०२. सम्बेदिशिखरपूजा— स० सुरेन्द्रकोर्त्ति । यत्र सं०२१ । सा०११८५ इ.च । भाषा हिन्दी । विचय-पूजा । र०कास ≾ । ने०कास स०१६१२ । पूर्ण । वे० सं०५८१ । इस जब्दार ।

विशेष---१०वे पत्र से मागे पत्रामेरु पूजा दी हुई है।

४२०४. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ । मा० १०८४ इंच । नाया-हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल × । सै० काल × । बूर्या । वै० चॅ० ७२१ । क नम्बार ।

विसेष---इसी अण्डार में एक प्रति ( वं॰ सं॰ ७६२ ) और है।

४३०६. प्रति सं० ३ । पत्र सं० द । ते० काल 🗙 । कै० सं० २११ । आधार ।

. ४२०७. सर्वतोअद्रयुका """"। यत्र सं० १ । बा० ε×१२ दंव । आवा⊸संलकृत । विश्वक—पूजा । ९० काल × । ले० काल × । पूर्ण । वै० सं० १३६३ । अद्र अख्यार ।

%२० म. सरस्वतीयूजा—पद्मानिङ् । पत्र सं॰ १ । मा॰ १ ×६ ६ व । भाषा—पेस्कृतः । विषय—यूजा । ए० काल  $\times$  । ले॰ काल  $\times$  । यूर्ण । वे॰ सं॰ १३३४ । द्या वण्यारः ।

४२०६. सरस्वतीपूजा— **कालभू**वसा। यत्र सं०६ । सा० ८×४ ६ व । नावा—संस्कृत । विषय—पूजा। र० काल ×। ने० काल १८३० । पूर्सा । दे० सं०१३९७ । **या** जम्बार ।

विमेच-इसी मण्डार में ४ प्रतियां ( के० सं० ६ .. १, १३११, ११० .. १०१० ) और हैं।

\$2२०. सरस्वतीयुजा $\cdots\cdots$ ा पत्र सं $\circ$  ३। ब्रा $\circ$  ११ $\times$ १६ इंच । जावा-संस्कृत । विषय-युजा । र $\circ$  कान  $\times$  । सं $\circ$  कान  $\wedge$  । पूर्व । वे $\circ$  सं $\circ$   $\sim$   $\circ$   $\circ$  प्रवार ।

विशेष-इसी भण्डार में एक प्रति ( वै० सं० ६०२ ) और है।

४६११. सरस्वतीपूजा— संबी प्रशासासा । पप सं∘ १७ । मा० १२,४६ इ'च । जाया-हिन्दी । विषय-पूजा । र०काल सं० १६२१ । ते०काल ४ । पूर्ण । वे० सं० २२१ । इद्व जल्दार ।

विशेष-इसी मण्डार में इसी वेष्टन में १ प्रति और है।

४६१२. सरस्वतीपृत्रा—नेसीचन्द्र बख्सी । पत्र संग्यते १७ । साग ११४६ इ.व. । अथा-ै हिन्दी । विषय-पूत्रा । रणकाल संग्रहरूर ज्येष्ठ सुदी १ । तेणकाल संग्रहरू७ । पूर्ता । वेण संग्राधार । सक्तार )

४३१३. प्रति सं० २ । पण सं० १४ । ते० कास × । वे० सं० द०४ । क अण्डार ।

४२१४. सरस्वतीपूजा—पं० शुक्ष समझी । पत्र सं० ४ । सा० १×४३ इंच । सावा⊸हिन्दी । विषय~ पूजा । र० करल × । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० १००६ । का सच्छार ।

४२ १४. सरस्यतीपुजा''''''''' । यज सं० २१ । जा० ११ $\times$ ४ इंच । अमा हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल  $\times$  । ते० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं० ५०६ । जा जन्यार ।

विशेष---महाराजा माधीसिंह के शासनकाल में प्रतिबिधि की बबी वी ।

१२१६. सहस्रकृटविनासक्यूजा.....। वध सं० १११ । बा० ११६×४६ इ.च. । भाषा-संस्कृत । विषय-पूजा । ए० कल ×: ने० कान वं० १६२१ । पूर्व । वे० सं० २१३ । वा कवार ।

विक्रीय-व्यं । प्रशासास ने प्रतिक्रिय की बी ।

15 1 Sec. 25

. १३९७. सरस्रसुखितपुत्रा — अ० धर्मकीशि । यत सं० ६६ । सा० १२३४६ इ.च । सवा-संस्कृत । विषय-मुखा । १० कास ४ । से० कास सं० १७६६ सावाड सुदो २ । पूर्ता । वे० सं० १३६ । छा त्रवार ।

विशेष-इसी भण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ ५५२) और है।

धदेशकः, प्रति सं० ६ । पत्र सं० कर । ले० काल सं० १६२२ । वे० सं० २४६ । सा अण्डार ।

अ388. प्रति सं व ३ । पत्र सं० १२२ । ले० काल सं० १६६० । वे० सं० ८०१ । अ अण्डार ।

¥३२ ●. प्रति संघ ४ । पत्र संघ ६१ । लेव काल × । वैव संघ ६३ । मा भण्डार ।

४३२१. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६४ । ते० काल × । वे॰ सं० ६६ । व्य अण्डार ।

िमोप---माचार्थ हर्षकीलि ने जिहानावाद मे प्रतिलिपि कराई थी।

±३२२. सहस्रम्[स्वित्युक्ता'' '''। पत्र सं०१३ । घा०१०×१ इंच। बाषा–संस्कृत । विषय–पूत्रा। र०काल × । ले०काल × । घपूर्ला वै० सं०१९७ । क्षु बच्छार ।

**४३२३. प्रति सं०२ । वत्र** सं० ⊏⊏ । ले० काल × । अपूर्ण । वे० सं० ३४ । व्या भण्डार ।

±२२५८. सहस्रनामपुषा—सर्मेश्रुष्या । पत्र सं० ६२ । झा० १०३८४३, इंच । आपा—संस्कृत । विषय-पुषा । र० काल × । ते० काल × । सपूर्ण । वै० सं० २०३ । च अण्डार ।

४३२ ४. प्रति सं०२ । पत्र सं०३६ से ६६ । ले० काल सं०१८८४ ज्येष्ठ बुदी ४ । प्रपृर्ण । ले० सं० वेद ४ । चामण्यार ।

विक्रेष-इसी भण्डार में २ अपूर्ण प्रतियां ( वे० सं० ३०४, ३०६ ) और हैं।

विशेष--- इसी भण्डार में एक प्रति ( वै० सं० ३८७ ) और है।

 $\pm$ ३२७. सहस्रतामपूका — चैनसुस्त । पत्र सं०२२। मा०१२५ $\times$ ८३ इंच । भाषा-हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल  $\times$  । ले० काल  $\times$  । पूर्ण । वै० सं०२२१ । ह्य जण्यार ।

४३२८. सहस्रनामपूर्वा''''''''। पत्र र्स० १८ । सा० ११४८ इ'च । भावा-हिन्दी । विषय-पूजा । र० काल × । ते० काल × । पूर्त्त । वे० सं० ७०७ । च अच्छार ।

४३२६८ सारस्वतयन्त्रपूत्रा'''''''''' | पत्र सं०४ । घा०१०३,४५ दृष्टं । शाया-संस्कृत । विषय– पूजा । र० काल × । ते काल × । पूर्ण । वै० सं०४ ७० । व्यापनार ।

४३३०. प्रति सं० २ । पत्र सं० १ । ले० काल × । वे० सं० १२२ । व्हा अण्डार ।

४६६१. सिद्धक्षेत्रपुत्रा—वासतराया । पत्र तंत्र २ । बात्र ६२,४५२ ६०० । जाया—हिन्दी । विषय— पुत्रा । रुकास ४ । नेत्रकास ४ । पूर्वा । केत्रकंत्र १६१० । टकाव्यार ।

४३३२. सिद्धक्तेत्र्जा (बृहद् —स्वक्ष्यवन्त् । पण मं० ४२। सा० ११३४४ इंच । आसा-हिन्ती । विषय-नृजा । र० माल सं० १८१६ कॉलिक दुरी १३। ते० काल सं० १८४१ कायुरा सुरी व । पूर्ण । ते० सं० वट । सा अवदार ।

विभेष---सन्त में सम्भल विधि श्री दी हुई है। राजवालको बन ने प्रतिनिधि की भी। इसे सुननमन्द संगवाल ने चौचरियों के सन्दर में नवहाता।

४१२२. सिद्धक्षेत्रपुत्रा'''''' "। पन सं०१२ । सा०१२४८३ दंव । नावा-हिन्दी । विषय-पूजा । र०काल ४ । ते०काल सं०११४४ । पूर्ता । वै० सं०२०४ । इद्ध अच्छार ।

४३३४, प्रति सं० २ । पत्र सं० ३१ । ते॰ कास × । ते॰ सं० २६४ । व्य अध्यार ।

विशेष--प्रतिश्वयक्षेत्र पूजा भी है।

४२२६. सिद्धणकपूजा (बृह्यू)—स० आशुकीचि । पण सं० १४२। सा० १०६४५ द⊞ । माथा— संस्कृत । विषय-पूजा । र० काल ⋉ । ने० काल सं० १६२२ । वै० सं० १७६ । क्ष कम्बार ।

४६३७. सिद्धणकपूचा । बृहद् )—वांश द्वासचप्त्र । पत्र सं० ४१ । याः १२×८ हं व । बाषा-संस्कृत  $_1$ विषय-पुता । र० काल  $\times$  । ते० काल सं० १९७२ । पूर्ण । वै० सं० ७५० । या ज्यकार  $_2$ 

विकोष--इसी अण्डार में एक प्रति ( के कं ७५१ ) धीर है।

प्रदेवेद. प्रति सं० ६। पण सं० ३५ । ते० काल ×। वे० सं० द४५ । क्र अण्डार ।

४३३६. प्रति सं० ३। यन सं० ४४। ते० काल ×। वे० तं० १२१। सा मन्यार।

निवेच--नं॰ १६६६ फाइल तुरी २ को कुण्यन्य सम्मेदा ने संशोधित की । ऐसा सन्तिम पण पर निवा है । इसी मध्यार में एक प्रति ( पै० सं॰ २१२) और ।

१९४१: विज्ञानकात्वा—प्रभाषाम् । त्व तं०६ । ता० १९४६ इ.च । माना—संस्कृत । विश्वन-पूजा ' र० काम × । ते० काम × । तूर्वा । वे० वं० ६६६ । व. कस्पूर ।

. १९४९. सिद्धाचकपूजा (बृहद् ) \*\*\*\*\*\*\*\* पत्र सं० १४ । प्रा॰ १२४४३ इ'च । आया-संस्कृत । विचय-पूजा । र० काल ४ । के काल ४ । अपूर्ण । वे० सं० ६०७ । क जण्डार ।

. ४३४४ - प्रति सं०२ । पत्र सं०३ । ले० काल × । तै० सं०४०५ । च मण्डार ।

४२४४. प्रतिसंठ३ । पत्र सं०१७ । ले० काल सं०१८२० श्रावण बुदी १४ । वै० मं०२१ । इस सम्बर्गर।

×१४६. सिद्धणकपूजा (बृहद्) — संतक्षाका। पत्र सं०१० वा॥० १२४० रंगः। भागा-िहन्ती। विषय-पूजा। र० काल ४ । ले० काल सं०१६०१ । पूर्णावै० तं० ७४१। का मण्डार।

विशेष-ईश्वरलास बांदवाइ ने प्रतिलिपि की थी।

. ४२.५७. सिद्धाचक्रयूजा''''''''। यज सं०११३ । ब्रा०१२५७३ : इ.च.। साथा-शिर्याः विषय-दूजा। र०काल × । ते०काल × । पूर्णा वै०तं० =४६ । इक मण्डार ।

४१४८. सिद्धपूत्रा—रस्रभूषस्। पत्र सं०२ । मा०१०३४४९ डांव । भागा-संस्थन । थियय-रूजा । र० काल × । ने० काल सं०१७६० । पूर्ता । वे० सं०२०६० । ब्रा भण्डार ।

विशेष--शोरक्तजेब के शासनकाल में संग्रामपुर में प्रतिनिधि हुई थी।

% दे8 ६. प्रति सं•२ । पन सं•३ । प्रा० पर्दू×६ इ.च.। भाषा−संस्कृत । विषय-पूत्राः र० ताल ⋌ । ले•काल × । पूर्वा । वे• सं• ७६६ । इक मण्डार ।

. १२१८०. सिद्धपूत्रा—महापं० काशाक्षर । पत्र तं० २ । झा० १११९८६ दश्चः । आया–सङ्गः। विषय—पूत्रा। र०काल × । ले० काल सं० १८२२ । पूर्ण । वे० सं० ७१४ । इत्र अध्वारः।

विशेष-इसी अण्डार में पुक प्रति (वे॰ सं॰ ७१५) और है।

४.३.४१. प्रति सं०२ । पत्र सं०३ । ले० काल सं०१ ६२३ मंगसिर सुदी ६ । ३० सं०२३३ । छू भष्णार।

विशेष--पूजा के प्रारम्भ में स्थापना नहीं है किन्तु प्रारम्भ में ही जल कढाते का मन्त्र है।

विशेष- इसी मण्डार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ १६२४ ) और है।

 $\xi = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ 

४.१४.४. सीसंबरस्वासीयूजाः........। पत्र सं०७ । बा० ८.४६३ इ.च । आया-बंस्क्रकः । विषय-यूजा । र० काल 🗴 । ते० काल 🗴 । यूर्ल । वै० सं० ८९८ । 🖝 जन्मार ।

. १२४४. सुत्ससंपत्तिव्रतोषापन—सुरेन्द्रकीिका। पत्र सं० ७ । बा० द×६३ ६का। वाया-संस्टत । विषय-पुत्रा। र० काल सं० १६६६ । के० काल × । पूर्ण । वे० सं० १०४१ । का वच्छार ।

. १९४६ सुस्रसंपत्तिकृतपूजा—कास्त्रसरामा । पत्र संश्रह । आर्था १९४६ हे वं । जाया—संस्कृत । विषय प्रजारिक काल सं≉्रतक । लेक काल ×ापूर्णा । वैश्वसंग्रह । का जयकार ।

४२४७. सुराश्वदाशीश्रतोचापनः''''''''' पत्र संग्रीकः वा० द×६६ दंवः प्राथा–संस्कृतः। विषय-पूजाः र० काल ×ाले० काल ×ापूर्णः। वे० तं० १११२ । आर प्रस्तरः।

विमेष—इसी अध्दार में ७ जीतयां ( के ० सं- १११३, ११२४, ७४२, ७४३, ७४४, ७४६, ७४६ ) भीर है।

४३४८. प्रति सं०२ । पत्र सं०६ । ते० काल सं०१६२८ । ते० सं०३०२ । **स** अण्डार ।

£दे£ह. प्रति सं० दे ! पत्र स० द । ते० काल × | दे० सं० द६६ । क अण्डार ।

४३६०. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १३ । ले० काल सं४ १६६६ मालोज बुगी ७ । दे० सं० २०६४ । ट भण्डार ।

. ४२६१. सुपारवनाथपुरा—रामचन्द्रापत्र सं०४ । घा० १२×४३ ६ व । घाषा—हिन्दी । विषय— पूजा । र०काला ले०काल ×ार्ट्सा वैरुसं० ७२३ । व्याजकार ।

४२६२. सुतकनिर्धय"""""। पत्र सं०२१। सा० स्×४ इ'व। शावा⊸संस्कृत । विषय–विकि विभाव । र०कात × । ले०काल × । पूर्णावे ० तं० ४ । ऋ शब्दार ।

विशेष-सूतक के प्रतिरिक्त जान्य, इह प्रनिष्ट विवार, माला फेरने की विधि प्रांदि भी हैं।

श्रदे६दे. प्रति सं० २ । पत्र सं० १२ । ते० काल × । दे० सं० २०६ । स्ट अण्डार ।

४३६४. सूनकवर्षकं ..........। पत्र सं०१। सा०१०३०४. इंव। माया-संस्कृतः । विषय-विधि विवासः। १० कासः ४ । तेरु कासः ४ । दूर्खं । वै० ०० ६४० । स्म सम्बरः ।

> ४३६४. प्रति सं० २। पत्र सं० १। ते० काल सं० १८४४ । वे० सं० १२१४ । वस समझार । विशेष--इसी प्रकार में एक प्रति ( वे० सं० २०३२ ) सीर है ।

. १६६६. सोनामिरपूजा--कारा। । तव वं० द । का० १३४४३ इ'व । माया-संस्कृत । विवय-दुवा । २० व्यव ४ । ते० काल वं० १९६व काकृत बुक्ते ७। दुर्स । के० वं० ३३६ । क्रू कसार ।

Mandal Commence of the second of the second

४१६८. सोलह्रकारखयुजा—शानतरास । पत्र सं०२। झा०८×४३ इ.च । भाषा-हिन्सी । विषय-पूजा १९० काल × । ने० काल × । पूर्ण । वे० सं०१३२६ । का मण्डार ।

४३६६. प्रति सं०२ । पत्र सं०२ । ले० काल सं०१६३७ । वे० सं०२४ । इस प्रवहार ।

≱३.क०. प्रति सं०३ । पत्र सं० ४ । ले० काल × । ले० सं० ६३ । ग अण्डार ।

⊭३७१. प्रति सं० ४ । पत्र सं० ६ । ले० काल x । वे० सं० ३०२ । ज भण्डार ।

विषय--इसके स्रतिरिक्त पञ्चमेरु भाषा तथा सोलहकारण संस्कृत पूजाये और हैं।

इसी अण्डार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ १६४ ) झौर है।

देश्थरे. स्रोलहकाररायुकाः.....ा पत्र सं० १४ । घा० ८×५ इंच । मापा-हिन्दी । विषय-पूजा। र० काल × । ते० काल × । पूर्ता । वे० सं० ७५२ । इ. भण्डार ।

x२०३. सोसहकारसमंदलविधान—टेकचन्द् । पत्र सं०४८ । झा०१२imesद दंव । भारा–हिन्दी । विचय–पूजा । र० काल imes । ले० काल imes । पूर्ण । वे० सं०८८ । क्रथण्यार ।

४२७४. प्रति सं• २ । पत्र सं० ६६ । ले० काल × । वे० सं० ७२४ । च अण्डार ।

विशेष---इसी मण्डार में एक प्रति (वे॰ सं० ७२५) और है।

४३७४. प्रति सं० ३ । पत्र सं० ४४ । ले० काल 🗵 । वे० सं० २०६ । छ अध्वार ।

४३७६. प्रति सं० ४। पत्र सं० ४५ । ते० काल × । वे० सं० २६४ । ज भण्डार ।

४.२.७८८. प्रतिसं०२ । पत्र सं०१४ । ले० काल सं०१८१४ चेत्र दुरी है। दे०स० ४२७ । च प्रमारा

४२७६. स्वपनविधान ''''''''। पत्र मं∘ ६ । आ० १०४४ ईव । भाषा-हिन्दी । विधय-विधान । र० काल ४ । ते० काल ४ । पूर्ता । वे० सं० ४२२ । का बच्चार ।

४३८०, स्तपनविधि (बृहद् )......। १व सं० २२ । झा० १०४६ ६८। नावा—संस्कृत । विषय— ५वा । र० काल ४ । ते० काल ४ । वे० सं० ५७० । इस जण्डार ।

विशेव----मन्तिम २ पृष्ठों में त्रिलोकसार पूजा है जो कि सपूर्ण है।

# गुटका-संप्रह

# ( शास्त्र मण्डार दि॰ जैन मन्दिर पाटों की, जयपूर )

४२६९ सुद्रका सं०१। यव सं०२६४। झा०६×६६'व। भाषा-हिन्दी संस्कृत । विषय-संब्रह । तं० काल सं०१८६ ज्येष्ठ सुर्वी ६। सपूर्ता । दणा-सामान्य ।

विणेय--निम्न पाठी का संग्रह है---

| विषय-सूची                | कर्त्ता का नाम | भाषा           | विशेष                         |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| १. भट्टानियेक            | ×              | मंस्कृत        | पूर्ल                         |
| २. रत्न <b>त्रयपू</b> जा | ×              | 27             | "                             |
| ३. पश्चमेरुनुजा          | ×              | **             | ,,                            |
| ४. धनन्त्रचतुर्दशीपूजा   | ×              | 99             |                               |
| ५. वीडणकारसपूजा          | नुमतियागर      | संस्कृत        |                               |
| ६, दशनक्षम्।उद्यापनपाठ   | ×              | "              |                               |
| ७. सूर्यव्रतीचापनपूजा    | बह्मवयसागर     | 99             | <b>77</b>                     |
| प. <b>युनिनुषसम्ब</b>    | ने - अन्तर्वण  | संस्कृत हिन्दी |                               |
| युनियुक्त खन्द निस्पते   |                |                | <b>98</b><br>१२० <b>∽</b> १२४ |

पुण्यापुच्यनिकपर्व पुरातिथि बुद्धवतं तुवनं

ः स्वाधायम् वर्तापवासिकावनं दुःशामिकारावरं । श्रीवारव्यवनेवर्वं वनकरं प्रव्यस्तकपरिर्णं

वंदे तद्शुलतिख्ये हरिनुतं मोनात्मर्व शोस्परं ।।१।।

वनविसमगमीरं प्रान्तजन्याव्यतीरः

प्रवतवदनवीरः पंचवायुक्तचीरः

हतविषयविकारः सततत्वप्रवारः

स अवति प्रस्तारः सुपती विष्महादः ।।२।।

NA.

त्रिभुवनजनिक्षतकर्ता सत्तां सुपवित्रमुक्तिवरतकस्याः ।
केन्दर्थदर्यकृती बुवनदेको कस्ति ग्रगधर्ता ।।१।
धो कक्षमीलिसंगतपुकुटमहारलप्तनस्वनिकरं ।
प्रतिपालितवरवरत्यं केवलवोचे मंदितसुमगं ।।२।।
तं प्रनिमुवतनाथं नत्वा कम्याधि नस्य स्व्दोहं ।
सृष्टकृतु सक्तमञ्जाः जिनसमेपराः मीनसंयुक्ताः ।।३।।

श्रहित्रसंद---

प्रथम कम्यारा कहुं मननोहन, मगच मुदेश वने धाँत सोहन ।
राज्ञोह नधिर वर मुन्दर, सुमिन भूव तिहां जिसी पुरंदर ॥१॥
चन्द्रमुलीमृननवनी बाला, तस रागी सोमा सुविशाला।
पिक्षमरवागी धांतकुलबाला, स्वरन सोल देले गुगमाना ॥२॥
इन्द्रादे से धाँत मु विवक्षमा, स्वरन कुमारि सेने गुभनलगा ।
रन्पदृष्टि कर धनव मनोहर, एम स्वमास गवा मुभ गुलकर ॥३॥
हरितम्मा भूपीत भूवि मंगल, प्रागृत स्वर्ग हवो धालण्डल ।
आवस्यविद बीले गुगपारी, जननी गभ रक्षो मुक्करा ॥ आवस्यविद बीले गुगपारी, जननी गभ रक्षो मुक्करा ॥ श्रा

मुजङ्गप्रपात---

यरंति सनंगे पर गर्भभार न रेलायमं भगमागमनार ।
तदा सागता स्व्यव्यवस्थित स्वयं प्राप्त स्वयं । मुन्ना । १ ।।
पूरं विःपरित्यालिनंदवसंया गृह प्राप्त गोर्शिय कर्ते गता या ।
स्यित गर्भवक्ते जिलं निकल्लेकं यानस्यालराते मताहिन्यताव ।। २ ।।
कुमार्यों हि सेवां अकुकंति गाढ विकल्योक्यनतही पहुत्वस्थात ।
वरं पत्रपूर्ण दवानंतुकुर्ण प्रकीर्ण सित्तस्वयकं कुंच सुदूर्ण ।। ३ ।।
सुरावेदवसार्योजेक्यस्पित्य तसस्यस्थाति स्वयाप्त प्रध्याप्त ।
किसं नार्ववस्थाति क्रिक्तुक्ति एरं स्वीपि सीमान्यनं सीह्यमेहं ।। इ ।।
विक्तं नार्ववस्थाति महि । अह । महि ।
विक्तं स्वयाप्त परहार्य, सुर्वति सहमा करें अय जवरवं ।। १ ।।
वैद्यास वर्षी परहार्य, सुर्वति सहमा करें अय जवरवं ।। १ ।।
वैद्यास वर्षी वर्षानी-जिल जायी, मुरत्यह द वेरं तढ साथी )

ऐरावसा भाक्त पुरंदर, सबीसहित सोहें बुस्तमंदिर ॥२॥

धविज्ञासन्द--

मोती रेखुक्कं वं--

1

तब ऐरावंक सकरी, वक्ती सतमुज बार्लंद गरी ।
जब कोटी सतानीत के प्रमरी, करें गीत नृत्य वनीवें भमरी ।।३।।
गक कार्ने डीहें मोवर्ल वमरी, वच्टा टक्कार विद सह प्ररी !
प्रावस्थलधंकुप्रवेतेंबरी, उच्चवंगल नया जिन नयरी ।।
रावगर्के बख्तुं नतवर लावें सही, इन्द्राम्मी तब बर नके गई ।।
विज वाकक बौद्धों जिनव नम्मे, इन्द्राम्मी वोलें वर वस्से ।
वावा मेंकि मुताह एक कीमी, जिनवर मुगरी जह इन्द्र दीयो ।।

दसी प्रकार तप, जान बीर नील करवाएं का वर्णन है | सबने प्रधिक जन्म करवाण का वर्णन है जिसका रचना के बाये से प्रधिक भाग में वर्शन किया गया है इसने उन क्वारे के प्रतिरिक्त नीनावती खुन्द, हुनुसंस्कृत्व, हुद्दा, वंभाग खंनी को भीर प्रयोग हुचा है। संस्त का पाठ उन प्रकार है—

泰何有——

बीत धनुष जस बेह जहं किन कक्षर लांखन । बीत सहस्र बर बर्ग प्राप्त स्वत्न नन रखन ।। हरवंशी द्वराबीमल, भक्त दारिड विहेडन । मनवांख्तिवातार, नयरवालोडलु मडन ।। भी सुनसंख संबद तिलक, जानमूचल सहानरता ।

इति मुनियुक्त क्षत सम्पूर्कोऽम ॥

पत्र १२० पर निम्न प्रसस्ति वी हुई है-

संबत् १-१व वर्षे बाके १६वथ प्रवर्तमाने ज्येष्ठ सुदी १ सोमनासरे श्रीमूलसंवे सरस्वतीनच्ये बसस्वार-गरी श्रीशुंकदुवावायांच्ये स्ट्रारक बीवसमान्य तत्यहुं भ० भीदेवेन्द्रकीति तत्यहुं त्र० थीतिवातीन्द तत्यहुं स्ट्रारक बी गिर्माशुंक्येक तत्यहुं त्र० धीत्रमान्यम् त तत्यहुं शीवीरचन्द्र तत्यहुं त्र० धी ज्ञानसूवस्य तत्यहुं त्र० धीत्रमान्यम् तत्यहुं त्रिक्षान्यम् तत्यहुं त्र० सीत्रमान्यम् तत्यहुं त्र० धीत्रमान्यम् तत्यहुं त्रिक्षान्यम् तत्यस्य व्यवस्य त्रमान्यम् तत्यस्य त्रमान्यम् तत्यस्य त्रमान्यस्य त्यस्य त्रमान्यस्य त्यस्य त्रमान्यस्य त्यस्य तत्यस्य त्यस्य त्यस्यस्य त्यस्यस्य त्यस्य त्यस्यस्य त्यस्य

| विषय                        | कर्त्वा           | भाषा           | विशेष                   |
|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| <b>६. मातापद्मावतीस</b> न्द | महीबन्द्र भट्टारक | संस्कृत हिन्दी | १२४-२=                  |
| १०. पारवीनाचपूजा            | ×                 | संस्कृत        |                         |
| ११. कर्मदहनपूजा             | वादिचन्द्र        | **             |                         |
| १२. जनस्त्रतरातः 🔞          | ब्रह्मजिनदास      | हिन्दी         |                         |
| १३. श्रष्टक [पूजा]          | नेमिदत्त          | संस्कृत        | यं० राघव की प्रेरमा में |
| १३. बहुक                    | ×                 | हिन्दी         | सन्ति पूर्वकदी गर्ड     |
| १५. बन्तरिक पादर्वनाय बष्टक | ×                 | संस्कृत        |                         |
| १६' नित्यपूजा               | ×                 | 99             |                         |
|                             |                   |                |                         |

विशेष-पत्र न० १६६ पर निम्न लेख निस्ना हुवा है-

মৃত্যুৰক श्री १०० श्री विद्यानन्तजी सं० १०२१ ता वर्षे साके १६६६ प्रवर्त्तमाने कालिकमाने कृष्णगरले प्रतिचदाविकने रात्रि यहर पाछलीई देवलोक यया खेली

४३=२. सुटका सं०२ । पत्र सं०६३ । आ।० ८३/४४,३ इ'व । आ।था-क्रिन्दी । विषय–५मं । र० काल सं०१ ६२० । ले० काल सं०१८३४ ) पूर्ण । दवा–सामान्य ।

विजेष--- इस पुटके में वक्तराम साह कृत मिय्यात्व लण्डन नाटक है। यह प्रति स्वयं लेखक द्वारा निका हुई है। सन्तिम पुष्यिका मिन्न प्रकार है---

इति श्री मिथ्यातसण्डन नाटन सम्पूर्णः। लिखतं बखतराम साहः सं० १८३५ ।

४३=३ गुटका सं०३। पत्र सं०७४ । घा० ८४४ इख। आया–संस्कृत-हिन्दी। विषय–४ । स० काल सं०१६०४ । पूरा । दवा–सामान्य ।

विशेष--फतेहराम गोदीका ने लखा था।

| <ol> <li>र. रसायनविवि</li></ol> | 24-25<br>24-28 |
|---------------------------------|----------------|
| २. परमञ्चोति बनारसीदास 39       | ₹ <b>₹-</b> ¥३ |
| १. रसायनविवि × हिन्दी           | 4-१२           |
|                                 | <b>₹</b> −3    |

```
1 280
गरका-संबद
  ७. क्षेत्रपालस्तोत्र
                                                                               37-11
                                    ×
  ८. पूजा व जयमाल
                                                                               X0-3X
                                    ×
          ४३८४. गुटका सं० ४ । पत्र सं० २४ । बा० ३×२ इखा । बाषा-संस्कृत हिन्दी ! ले॰ काल × ।पूर्णी !
वशा-सामान्य ।
          विशेष-इस गुटके में ज्वालामासिनीस्तीत, श्रष्ट्रादशसहस्रकीलभेद, षटलेश्यावर्शन, जैनर्रस्थामन्त्र श्रादि
पाठों का संचह है।
           ४३८४. गुटका सं० ४ । पत्र सं० २३ । बा॰ «४६ इंच । जाया-संस्कृत । पूर्ण । दशा-सामान्य ।
           विशेष-भर् हरिशतक ( नीतिशतक ) हिन्दी अर्थ सहित है।
           ४३८६. गुटका सं० ६। पत्र सं० २८। मा० ८×६। माषा-हिन्दी। पूर्व ।
           विशेष-पूजा एवं शांतिपाठ का संबह है।
           धरेद-अ. गुटका सं० ७ । पत्र सं० ११६ । बा॰ ६×७ इंब । ते॰ काल १८४८ ब्रासीय बदी ४
शनिवार । पूर्ण ।
   १. नाटकसमयसार
                                    बता सीदास
                                                              हिन्दी
                                                                                  4-60
   २. पद-होजी म्हारो कंब
           बत्र दिलजानी हो
                             <sup>-</sup> বিশ্বসুৰস্
                                                                                     819
   ३. सिन्द्ररप्रकरसा
                                     बनारसीदास
                                                                               299-23
           ४३६६. गुटका सं० ६ । पत्र सं० २१२ । बा॰ ६×६ इस । ते॰ काम सं० १७६६ । दशा-सामान्य ।
           विशेष--- ५० धनराज ने तिसवाया था।
           १६८६. गुटका सं० १ । पत्र सं० १४ । सा॰ १×६ इस । आया-हिन्दी ।
           विशेष-जिनदास, नवस बादि के वदों का बंबह है।
           ४३६०. गुटका सं० १०। पत्र सं० १४३। सा० ६×४ इखा | ते० काल सं० १९५४ सावस सुदी
 १३। पूर्ण । रका-सामान्य ।
   १. पर-जिनवासीमाता दर्शन की बलिहारी ×
                                                          तिन्दी
    २. बारहभावना
                                      वीनवराय
    रे. मालोचनापाठ
                                     मोहरीसास
    ४. ब्यायकसूपुत्रा
                                     पुनरकास
```

| 4                                                                           |                            |                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| *43 ]                                                                       |                            |                             | [ गुटका-संमह           |
| थ. पश्चमेर एवं गंदीम्बरपूजा                                                 | बानतराय                    | हिन्दी                      | 2-3×                   |
| <b>५. तीच चौबीसी के नाम</b> व दर्श                                          | नपाठ 🗙                     | संस्कृत हिन्दी              |                        |
| ७. परमाबन्दस्तोत्र                                                          | बनारसीदास                  | "                           | *                      |
| a. सदमीस्तोत्र                                                              | चानतराय                    | 99                          | •                      |
| , र. निर्वासकाण्डभाषा                                                       | भगवतीदास                   | **                          | X-£                    |
| <b>१०.</b> तत्थार्थसूत्र                                                    | उमास्वामी                  | *                           |                        |
| ११. देवशास्त्रगुरुपूजा                                                      | ×                          | हिन्दी                      |                        |
| <b>१२. बौबीस तीर्थकूरों</b> की पूजा                                         | ×                          | n                           | * १४३ तन               |
| ४३६१. गुटका सं॰                                                             | ११। पत्र सं०२२२ । झा०      | १० <mark>१</mark> ×६ डखा। भ | पा–हिन्दी ∣लेऽ कान सं० |
| <b>\$</b> ₽ <b>X</b> €                                                      |                            |                             |                        |
| विशेषनिम्न पाठों का                                                         | संग्रह है।                 |                             |                        |
| <ol> <li>रामायस्य महामारत कथा</li> <li>[४६ प्रक्नों का उत्तर है]</li> </ol> | ×                          | हिन्दी गद्य                 | ₹-₹4                   |
| २. कर्मचूरव्रतवेलि ह                                                        | पुनि सकलकीति               |                             | ₹ <b>%</b> —₹ <b>@</b> |
| - भय बैलि लिस्यते                                                           |                            |                             |                        |
| दोहा                                                                        | कर्मचूर वृत ने कर, जीनवास् | तितसार।                     |                        |
|                                                                             | नरनारि भव मंजन धरे, उतर    | चौरासी मुपार ।:             |                        |

नरनारि अब अंजन धरे, उतर बीरासी मु पार ।

कीभी कुरी कुछ आरंभ्यो सकलकीति नाम,
कर्म सेव्य कीभी गुणी कोश्रेबी वित गाम ॥
नमणी गुण निरांच ने, सारद दमगुण पुरे ।
कही बरत बील उरमु करमतेण कर्मचुरे ॥
ज्ञानावर्ण वर्स साता वेदनी मोह अंदराई ।
धन्हें जीतने वित होसी, कहानु कर बक्तण मुहाई ॥
नाम कर्म पांचमीय कुछुने बायु ओदो ।
गीत नीव गित पोही वाहै, अन्तराई अब ओदो ॥
वितामिण गुजित धविनामी, कर्मनेस्य गुणामाई ॥१॥

ले० काल १७३६ १७-१६

#### गुटका-समह ]

दोहा---

एक कर्म को नेवना, युंजे है सब नोइ। नरनारी करि उधरै, बरला गुलसंस्थान संजोई।।१।।

#### धन्तिमगाठ- कवित्त-

२. ऋषिमण्डलसन्त्र

सकतकीर्ति मुनि धार मुनत थिटैं संतार चौराती निर्माई फिर धनर धमर पद राइये !!

सूनी पोसी भई धनर दौसे नहीं फेरु उतारी बंच खंद कवित्त बेली बनाई कुगाईये !!

संय नेरी चाटतू केते अट्टारक अये साथा पार धड़सठि जेहि कर्मचूर बरत कही है वसाई व्याइये !!
संवन् १७४६ सोमवार ७ करकोषु कर्मचूर कत बैठगो धमर पद चुरी सीर सीधातंन जाइये !!

संस्कृत

×

### नोट-पाठ एक दम प्रशुद्ध है। लीवि भी विकृत है।

|                          |                                                |                       | 1. 1.               |  |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| ४. चितामरिए पार्खनायस्ती | я ×                                            | 97                    | धपूर्ण २०           |  |
| ५. भंजनाको रास           | वर्णमृत्रक्                                    | हिन्दी                | २१-३४               |  |
| प्रारम्भ— पहे            | हैली रे झहँत पाय नमें।                         |                       |                     |  |
| •                        | हरे भव दुल अंजन त्वं जगवंत कर्मकावातना का पसी। |                       |                     |  |
| •                        | गप ना प्रभव श्रसि सौ शंत तौ                    | रास भरी इति शंजना     |                     |  |
| #                        | तीसंयम साधिन गईस्वर लं                         | किती सतीन सरोमित्     | वंदीये ॥१॥          |  |
|                          | वसं विश्वाधर उपनी माय, नार्म                   | तीन वर्नीध संपजे।     |                     |  |
|                          | भाव करंता ही भवदुख जाय, स                      | तो न सरोमिशा बंदये ॥  | रा।                 |  |
|                          | ब्राह्मी नै सुंदरी बंदवे, राजा ही              | रसम तरो वर इयि ।      |                     |  |
|                          | बाल परी तप बन गई काम मा                        | भौगन बंधीय वे हती ।   | । सती व ****** ३ ।। |  |
|                          | मेच सेनापति नै वरजारि संजन                     | ासो मदालसा ।          |                     |  |
|                          | त्यारे न कीनै सीयाल लगार तो                    | ···'।। सती न ·····४।। |                     |  |
|                          | पंचले किसन कुमारिका, हीन                       | वास कुवारी लागी रे पा | ŧ i                 |  |

वावय जन वाली करि, दारिका रहन सुनि तप बाय ।

हरी तभी संजना बंदीय जिने राच खोडी मन में बरची बेराय तो ।। सती न ""१।)

धन्तिवपाठ----

वंस विद्याघर ढानि सात, तामे नवनिषि पावसी ।

शाव करंता हो भव दुक जायतो, साती न सरोपणि वंदीये ।। १६ ।।

'हम गावे वर्षभूवत्य रास, रतनमात हु वो रिव रास ।

सर्व पंविभित्त मंगल वयो, कहै ता रास उपजे रस विलास ।।

ढाल अवन केरी हम भयो, कंड विना राग किम होई ।

दुषि विना ज्ञान निवसोई, हुक विना सारग कीम पानी ती ।

दौषक विना मंदर प्रथमार, देवभीत नाव विना सब हार तो ।।११।

रस बिना स्वाद न उपजे, तिम तिम मित वर्ष देव हुक वनाव ।

विसा विन सील करे हुल हािए, निमंत मात राखो सदा ।

केतन कतक शानि कुल जाय, कुमति विनान निमंत भावमू ।

ते समफो सबही नरनारि, शहैत विना हुनेम सरावक धवतार ।

दुहि समता भावमू स्योगुरवास, एह कथी तब मगल करी।।

इति भी भंजनारास सती व वरी हुन्देश प्रसादान संपुरए।।

स्वस्ति भी मूलसंवे सरस्वतीणच्छे बलात्कारगरो थी हुंबकुन्दावार्यान्ये महारक श्रीजगर्न्कार्ति तराहे भ० भीवेनेन्द्रकीर्त्ति तराहे भ० श्रीमहेन्द्रकीर्त्ति तस्य भ० शीवोनेन्द्रकीर्ति तस्यापदेश ग्रुएकीर्तिना इत्यादि तन्मध्ये पंहित कुस्याति लिखानि वोराव नगरे सुवाने श्रीमहावीरचैत्यालये समुक श्रावके सर्व वयेरवाल ज्ञात बुधिति समरात रहा श्रीवृत्तमाच याचा निमित्त गवन उपदेश मासोत्तममासे खुने शुक्कारके ब्रासोज बदी ३ दीतबार संवत् १०२० शास्तिबाहने १६७६ कुम्मस्तु ।

६. न्हबराबिध संस्कृत ले॰ काल १६२० ग्रासोज बदी ३ × ७. ख्रियालीसग्रुरा × हिन्दी ۴. × » पृष्ठ ३६वें पर चौबीसवे तीर्थकुरोके विव बौबीस तीर्थकूर परिचय × हिन्दी 35-20 विवोध---पत्र ४०वें पर भी एक चित्र है सं० १६२० में पं० खुशालचन्द ने बैराठ में प्रतिलिपि की थी। १०. भविष्यदत्तपञ्चमीकया ब • रायमळ हिन्दी 88-58

रचनाकाल सं॰ १६३३ पृष्ठ ४० पर रेसाचित्र ले॰ काल सं॰ १६२१ बोराव (बोरान) में खुनानचन्द्र ने प्रतिलिपि की मी। पत्र ६२ पर तीर्षक्करों के ३ वित्र हैं।

| गुटका-संबद् ]             |             |             | ् ४६४                   |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| ११. हनुमंतकथा             | बह्य शवमल   | ाहत्या      | द३−१० <b>६</b>          |
| १२. बीस विरहमानपूजा       | हर्षकीर्नि  | 27          | <b>१</b> १•             |
| १३. निर्वासकाण्डभाषा      | भगवतीदास    | "           | ***                     |
| १४. सरस्वतीजयमास          | ज्ञानभूषस्  | संस्कृत     | ? ? ?                   |
| १४. मभिषेकपाठ             | ×           |             | ११२                     |
| १६, रविवतस्या             | <b>भा</b> उ | हिन्दी      | ११२=१२१                 |
| १७. विन्तामसिलम्न         | ×           | सस्कृत लेका | ला १=२१ १२२             |
| १८. प्रचुम्नकुमाररासो     | त्रहारायमञ् | हिन्दी      | १२३-१५१                 |
|                           |             | र∍ काम      | । १६२८ ले० काल १८११     |
| ११. श्रुतपूजा             | ×           | संस्कृत     | १४२                     |
| २०. विद्यापहारस्तोत्र     | धनश्चय      | ***         | <b>१</b> ४३ <b>१</b> ४६ |
| २१. सिन्दूरप्रकरस         | बनारसीदास   | हिनदी       | १ <i>५७-१६६</i>         |
| २२ पूजासंब्रह             | ×           | 77          | 140-167                 |
| २३. कल्याग्यमन्दिरस्तोत्र | कुमुदयन्द्र | संस्कृत     | <b>१</b> ८३             |
| २४. पादाकेवली             | ×           | हिन्दी      | \$=¥- <b>?</b> \$७      |

विशेष---कई जगह पत्रों के दोनों घोर मुन्दर वेलें है।

४२६२. गुटका सं०१२ । पत्र सं०१०६ । घा०१०३×६ इक्का । जाता—हिन्दी । विशेष—निम्न पाठा का संग्रह है ।

×

१, वज्र की सामग्री का व्यौरा

हिन्दी

,

२१७-२२२

विशेष—( सव नामों की गोजे सिमरिया में प्र० देशाराम ने ताकी जामा बाई संस्था १७६७ माह कुषी
पूर्तिमा पुरानी पोषी में से उतारी । योषी जीरल होगई तब उतारी । सब बीजों का निरक्त भी दिया हुया है।

२. सक्षमहिमा

विशेष--- मीजे तिमरिया में माह गुपी ११ सं॰ १७६७ में यह किया उतका परिवय है। दिमरिया में बीहान अंब के राजा भीराव वे। माबाराम रीवान के पुत्र देवाराम वे। वकावार्य मोरेना के पं॰ टेकवन्द वे। यह सब बात दिन तक बता था। 40.4

३. कर्मविपाक

×

X

संस्कृत

3-88

निशेष--ब्रह्मा नारद संबाद में से लिया गया है। तीन श्रध्याय है।

४. बादोश्वर का समवशरण

हिन्दी १६६७ कॉनिक मुदी

₹**२-**१४

बादीश्वर को समोज्या-बादिशाग-

पुर गनवित बन व्याङं, चित चरन सरन त्याउ । सित साथि लेड सेसी, सुनि मानि लेह जैसी ॥१॥ सादीश्वर ग्रुग्म गाङं, वरु माथ सम्रु (र) पाडं । चारित जिनेस लोगा, भरण को राखु दीया ॥२॥ तिज राज होड जिलारी, जिन मीन वरन थारी । तब साथनी बमाई, भई उदय संतर्गरं ॥३॥ मृति भीस काज जावड, नहि जानु हाण सावड । तेड कथ्या सहथा, कोई रान्य स्ति प्रदास ॥४॥

**ध**न्तिमञ्चाग---

दोहरा---

रिषि सहस्य गुन नावड, फल बोधि बीडु पावड । वर कोबिड मृत्र आमड, अबु बरन मरन रालड : । ११। समोगरण जिनरायी जी, गावहि ने नरवारि । मनवद्यित फल आनवडे, निर्दिष्ट्रवर्ड अवगर ११०२०। गोनसह मडमाठे बरप, कातिक मुदी ब.सराज । सालकोट मुन थानवर जबाउ स्थि जिनस्का ११०३।।

४. द्विनीय समीमरण

ब्रह्मगुलाल

जिन्दी

28 82

श्राविभाग---

प्रथम मुंभिरे जिनराज धानन मृत्य नियान भागन सित्र भंत जिनवाणी मुंगिरत मनु बड़े. उथी पुनठान व्यिष्क खितु बढ़े ॥१॥ पुरुषर सेवह बद्धा पुलान, टेन्साम्त्र पुग मंगन मातः । इनिह सुभार बध्यो मुत्तसार, ममकमरन जैसे जिसनार ॥२॥ बीट बुधि सन भाषों करे. पुरित्व पत्र धान पायो जरें । मुनहु भव्य मेरे परवान, समोमरन को करी बखान ॥३॥

इति श्री ब्रादाश्वरजी की समीसरम् समाप्त ।।

६, नेमित्री की संगल

28-90

सुत्र बासन दिंड जंग ध्यान, वर्डी बाम त्रयो केवल ज्ञान । समोसरण रचनर धनि बनी, परम धरम यहिमर धरि तरणी ॥४॥

मन्तिमभाग— पल्यो नगर किरि अपने राइ, वरगुःसरग् जिन अति सुख पाइ।

समोसरखय पूरका भयो, सुनत पढित पानिय गस्ति गयौ ॥६४॥

दोहरा— सोरह सै घठसठि समै, माच बसै सित पक्ष । कृपालब्रह्म क्रीन सीत सति, बसोनेदि पर सिक्ष ।।६६॥ नृरदेस हथि कंतपुर, राजा बक्कब साहि ।

> गुनालबद्धा जिन धर्म्यु जय, उपमा दोजै काहि ॥६७॥ इति समोसरन बह्मगुनाल इत संपूर्ण ॥

> > जगलभूषम् के शिष्य हिन्दी

विश्वयुष्या रचना सं० १६६ = श्रावरण सुदी =

ादभाग--- प्रथम जपी परमेष्ठि तौ गुर ही**याँ** घरौ ।

सस्वती करहुं प्रग्गाम कवित्त जिन उचरी ।।

मोर्टि देस प्रसिद्ध द्वारिका श्रति बनी ।

रवी इन्द्र नै आ इ सुरनि मनि बहुकनी ।

क्ष्ट्र कतीय संदिर चैन्य सीयो, देखि मुरनर हरपीयो । समुद विजै वर सूप राजा. सक्र मोशा निरस्तीयो ।! प्रियाजा सिव देवि जानो, रूप समरो ऊदसा।

राति सुंबरि सेन सूती, देखि मुपने योदशा ॥१॥

धन्तिम भाग--

संवन् सीलह से घठानूवा जाखीयी ।

सावन माम प्रसिद्ध षष्ट्रमी वानियी ।। गाऊं सिकंदराबाद पार्श्वजिन देहरे ।

कावम कीवा सुजान धर्म सौ नेहरे ।।

मरें धर्मा सी नेह स्रति ही देही सबको दान जू ।

स्यायबाद कानी काहि नाने करे पंक्ति मान कू ।।

### जगतमूषरा भट्टारक जै विश्वमूषरा मुनिवर।

नर नारी मंगलवार गावै पढत पातिग निम्तर ।।

इति नैमिनाथ जू की मंगल समाप्ता ।।

७. पार्श्वनायवरित्र

विश्वभूषस्

हिन्दी

35-65

धादिमान रागुनट--

पारस जिनदेव की सुनहु वरिष्ठु जनु लाई ।। टेक ।।

सनत नारदा जाद, जजी जनभर वितुताई ।

पारस क्या संबंध, कही आषा सुखदाई ।।

'जबू दिवन भरव में, नगर पोदना माक ।

राजा थी घरिवंद जू, जुनते सुल घवाक ।। पारम जिन० ।।

वित्र तहां एकु वसे, पुत्र हो राज सुवारा ।

कमठु वही विपरीत, विसन सेवे जु प्रपारा ।।

लाबु भैया मरपूर्ति सी, वमुपरि वई ता नाम ।

पति कीडा नेज्या रच्यो, हो कमठ आव के घाम ।। पारम जिन० ।।

सीख वई नहीं गृह्यों को सेवों सो राच्यों ।।

कमठ विषे रस कारने, घमर पूर्ति बांधों जाई ।

सो मरि वन हाथी भयो, हपिन भई विय घाड ।। पारम जिन० ।।

धन्तिमपाठ-

स्रवधि हेत करि बात सही देवनि तव जानी ।

पदमावित घरगेन्द्र छत्र मस्तिग पर तानी ।।

सब उपसर्थ निवारिकै, पार्थनाथ जिनंद ।

सकल करम पर जारिकै, अये श्रुनित नियबंद ।। पारस जिनं ।।

भूतसंघ पट्ट विश्वभूषण मुनि राई ।

उत्तर देवि पुराग रिब, या वर्द मुभाई ।।

वसै महाजन सोग जु, दान चतुविधि का देत ।

पार्थक्या निहुकै चुनी, हो मोडि प्राप्ति कल लेत ।।

पारस जिनदेव की, युनहु चरितु मन लाइ ।।२५।।

इति भी पार्श्वनायजी की बरित्र संपूर्ण ।।

| गुटभा-संमह् ]             |           |               | [ 146               |
|---------------------------|-----------|---------------|---------------------|
| द. बीरजिएविगीत            | भगौतीदास  | हिन्दी        | 18-20               |
| <b>१. सम्बन्धानी धमाल</b> | 29        | 77            | २०२१                |
| १० स्यूलभद्रशीलरासो       | ×         | "             | २१-२२               |
| ११. पादर्वनायस्तोत्र      | ×         | "             | ₹₹-₹₹               |
| <b>?</b> ? "              | चानतराय   | "             | २३                  |
| ₹₹. "                     | ×         | संस्कृत       | २३                  |
| १४. पादर्वनायस्तोत्र      | राजसेन    | ,,            | २४                  |
| ₹¥. "                     | पद्मनन्दि | "             | 44                  |
| १६. हनुमतकथा              | क॰ रायमहा | हिन्दी र•काल  | १ <b>६१६ २</b> ४-७४ |
|                           |           | ले• काल ।     | १८३४ ज्येष्ठ सुदी ३ |
| १७. सीताचरित्र            | ×         | हिन्दी बपूर्श | 50-6-£              |

४२६३. गुटका सं० १२ । पत्र सं० ३७ । मा० ७६ ×१० इच । ते० काल सं० १८६२ धासीज बुदी ७ । पूर्वा । दशा-सामान्य ।

## विशेष--निम्न पूजा पाठों का संबह है-

| १, कल्यामन्दिरस्तोत्रभाषा      | बनारसीदास                | हिन्दी         | पूर्व    |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| २. सक्मीस्तोत्र ( पादर्वनायस्त | াগ) ব্যৱস্থবৰ            | संस्कृत        | ,        |
| ३. तस्वार्यसूत्र               | उमास्वामी                | ,<br>19        | ,        |
| ४. मकामरस्तोत्र                | घा∙ मानतु <sup>†</sup> य | "              | ,,       |
| ५, देवपूजा                     | ×                        | हिन्दी संस्कृत |          |
| ६. सिंडपूजा                    | ×                        | 27             | <br>n    |
| ७. दशसक्षरापूजा जयमाल          | ×                        | संस्कृत        | ,,       |
| ८, बोडशकारसपूत्रा              | ×                        | 77             |          |
| <b>१. पार्वनाषपूजा</b>         | ×                        | हिम्बी         | **<br>** |
| १०. शांतिपाठ                   | ×                        | संसकत          |          |
| ११. सहस्रनामस्तोत्र            | र्पं • श्राष्ट्राषर      |                |          |
| १२. पश्चमेरपूजा                | <b>मूमस्य</b> ित         | दिली           | »<br>"   |
|                                |                          |                | **       |

|                                                   |                       |                           | [ गुट <b>का</b> सं   |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| १३. प्रष्टाह्मिकापूजा                             | ×                     | संस्कृत                   | 91                   |
| १४. प्रत्रियेकविधि                                | ×                     | 27                        | . "                  |
| १४. निर्वाणकांडभाषा                               | भगवतीदास              | हिन्दी                    |                      |
| १६. पश्चमञ्जल                                     | रूपवॉन्द 🗸            | <b>"</b>                  | ,,                   |
| १७. भनन्तपूजा "                                   | ×                     | संस्कृत                   | 49                   |
| विशेष—यह पुस्तक सुस्रताल                          | भी बज कें पुत्र मनमुख | के पढने के लिए लिसी गई    | थीं ।                |
| १<br>४३६५. गुटका नं० १४।                          | पत्र संब १३ । घा० ४   | ×४३ ६ व । भाषा-सस्कृत     | । पूर्ण । दशा-सामा व |
| ं<br>विशेषशारदाष्ट्रक (हिन्दी)                    |                       | •                         | •                    |
| ,                                                 |                       |                           |                      |
| ४३६४. गुटका नं० १४।<br>विशेष पाठ प्रशुद्धे हैं    | पत्र स० ४३   झा० ४    | ×३३ इच । भाषा–हिन्दी<br>ं | । लें काल १६६०.      |
| १. कहण्योजी नेमजीसू जाय महेतो बा                  | ही संग चालां 🗶        | हिन्दी                    | ,                    |
| २. हो मुनिवर कब मिलि है उपगारी                    | भागचन्द               | ,,                        | १ <b>−</b> २         |
| ३. ध्यावांला हो प्रभु मावसोंत्री                  | ×                     | "                         | ₹- c                 |
| ४. प्रमु बांकीजी मूरत मनड़ी मोहियो                | ब्रह्मकपूर            | .,                        |                      |
| <ol> <li>गरज गरज गहै नवरसे देखी आई</li> </ol>     | × ·                   | "                         | 3-2                  |
| ६. मान लीज्यो म्हारी धरज रिवभ जि                  | निजी 🗡                |                           | 3                    |
| ७. तुम सी रमा विचारी तजि                          | ·×                    |                           | ₹0                   |
| <ul> <li>कहज्योजी नेमिजीसू जाय महे तो</li> </ul>  | ×                     | 11                        | 2.5                  |
| र् <b>ट.</b> मुके तारीजी माई साइयां               | · ×                   | 19                        | <b>१</b> २           |
| o. संबोधपं वासिकाभाषा                             |                       | ų,                        | <b>१</b> ३           |
| ९. कहज्योजी नेमिजीसू <sup>°</sup> जाब म्हेतो धांब | बुधरन                 | n                         | 64-50                |
| २. मान लीज्यो म्हारी बाज रिवन जिन्ह               | क् वनपाला (जिस्ह      | 13                        | 28-23                |
| र. तजिकै गये पीया हमकै तुमसी रमा                  |                       | **                        | ₹₹                   |
| ८. म्हेदशकालाही प्रभुभावसूँ                       |                       | Ħ                         | 23-58                |
|                                                   | ×                     | 77                        | ₹¥ -                 |
| साबुदिगंबर नगन उरंपद स्वर सूक्ष                   | श <b>घारी</b> ×       | 99                        |                      |
| . я .                                             |                       |                           | ₹¥ .                 |

| गुटका-संबद् ]                   |                      |                          | { 248                           |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| १६. म्हे निशिदिन ध्यावांला      | बुधजन                | T 19                     | ₹                               |
| १७. दर्शनपाठ                    | ×                    | 91                       | ₹६—२७                           |
| ं १ंप. कवित्त                   | ×                    | 99                       | ₹=-₹€                           |
| १६. बारहभावना 🗀                 | नवल                  | n                        | \$ \$-\$ £                      |
| २०. विनती                       | ×                    | 11                       | <b>₹</b> €∸₹७                   |
| २१. बारहभावनः                   | दलर्ज                | , ,                      | \$5-36                          |
| ४३६६. गुटका सं० १               | १६। यक्ष सं० २२६।    | मा० १३ × १ द्वाः ले० काल | १७५१ कार्तिक सुद्दी १।          |
| पूर्ण । दशा-सामान्य ।           |                      |                          |                                 |
| विशेष—दो गुटकामी को             | मिलादियागयाहै।       |                          |                                 |
| विषयमूची                        |                      |                          |                                 |
| १. वृहद्वरूयाम्स                | ×                    | हिन्दी                   | 4-17                            |
| २. मुक्ताबलिवत की तिथियां       | ×                    | n                        | १२                              |
| ३. भःकादेने का सन्त्र           | ×                    | n                        | १२-१६                           |
| ४. राजा बजाको वशमें १रनेका      | सन्त्र ×             |                          | ₹७-१=                           |
| ५. मुनीश्वरों की जयमान          | बह्य जिनदास          |                          | <b>२३-२</b> ४                   |
| ६. दश प्रकार के ब्राह्मए        | ×                    | सस्कृत                   | २४-₹€                           |
| ७. सूतकवर्णन (यशस्तिलक सं)      | सोमदेव               | **                       | 96-0€                           |
| ं. गृहप्रवेशविचार               | × ·                  | "                        | <b>३</b> २                      |
| €ं. भक्तिनामवर्गान              | ×                    | हिन्दी सम्कृत            | 4 <b>4 - 4 K</b>                |
| १०. दीपावतारमन्त्र              | ×                    | "                        | 35                              |
| ११. काले विक्युके बक्क उतारने क | ा संघ 🗶              | हिन्दी                   | ₹<                              |
| नोजयहां ने फिर सक               | रा प्रारम्थ होती है। |                          |                                 |
| १२. स्वाच्याव                   | * .                  | सस्कृत                   | <b>?-</b> \$                    |
| १३. तत्वार्थसूच                 | वेमस्याति            | 94                       | 8.3                             |
| १४. प्रतिक्रमण्यांठ '           | ×                    | ,,                       | a6-38                           |
| र्रथं. मिक्सियाठ (सात)          | ×                    | 9                        | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
|                                 |                      | -                        | 1- 41                           |

| R ]                      |                    |                              | ् गुरका-सम्ब                             |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| १६. बृहत्स्बयं मूस्तीत्र | समन्तमदावार्य      | 77                           | 32-58                                    |
| १७ बसात्कारगरा गुर्वावनि | ×                  | "                            | ≈€-8 <del>3</del>                        |
| १८. श्रावकप्रतिक्रमण     | ×                  | प्राकृत संस्कृत              | € A-6 0 @                                |
| १६. श्रुतस्कंध           | ब्रह्म हेमचन्द्र   | সাকৃত                        | 800-88=                                  |
| २०. श्रुतावतार           | श्रीधर             | संस्कृत गद्य                 | ११५-१२३                                  |
| २१. भालोचना              | ×                  | प्राकृत                      | १२३-१३२                                  |
| २२, लच्च प्रतिक्रमण      | ×                  | प्राकृत संस्कृत              | \$\$ <del>7-</del> \$\$                  |
| २३. अक्तामरस्तोत्र       | मानतु गाचार्य      | 77                           | \$46-\$XX                                |
| २४, बंदेतान की जयमाला    | ×                  | संस्कृत                      | ११५-१५६                                  |
| २४. धाराधनासार           | देवसेन             | प्राकृत                      | ₹ <i>५</i> <del>-</del> ₹ <del>6</del> 6 |
| २६. संबोधपंचासिका        | ×                  | **                           | <b>१</b> ६=-१७२                          |
| २७. सिवित्रियस्तोत्र     | देवनन्दि           | संस्कृत                      | १७२-१७६                                  |
| २८, भूरातचीवीसी          | भूपालकवि           | 97                           | ₹ <i>७७</i> -१=०                         |
| २१. एकीमावस्तोत्र        | नादिराज<br>वादिराज | "                            | \$50-\$5¥                                |
| ३०. विषापहारस्तोत्र      | धन <b>ज्</b> य     | ,,                           | <b>१</b> =४-१=0                          |
| ३१ दशलकाराजयमाल          | पं॰ रहचू           | <b>अ</b> पभ्र <sup>*</sup> श | \$=6-\$64                                |
| ३२. कल्यासमिदरस्तोत्र    | कुमुदचन्द्र        | संस्कृत                      | <b>१</b> ६६–२०३                          |
| ३३. लक्मीस्तीत्र         | पद्मप्रभदेव        | ,,                           | ₹•३-२०४                                  |
| ३४. मन्त्रादिसंग्रह      | ×                  | "                            | ₹•4-२२६                                  |

श्रवास्ति—संबत् १७४१ वर्षे वाके १६१६ प्रवर्तमाने कात्तिकमासे बुद्धपक्षे प्रतिपदा १ तिथी अङ्गलवारे स्रावार्ये को वास्कीर्ति पं० गंगारात्र पठनार्ष वाचनार्थ ।

### ४३६७. गुटका सं० १७। पत्र स० ४०७। मा॰ ७×१ इ**॥**।

| -                    |   |         |                           |
|----------------------|---|---------|---------------------------|
| १, ध्रवानसमितिस्वरूप | × | प्राकृत | संस्कृत व्याख्या सहित १-३ |
| २. अयहरस्तोत्रमन्त्र | × | संस्कृत | ¥                         |
| ३. बंधस्थिति         | × | 29      | मूलाचार से उद्धृत ५-६     |
| <b>४. स्वरविचार</b>  | × | 22      | u                         |

| गुटका-समह ]                           |                      |                                | { ו3                      |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ५. संदृष्टि                           | ×                    | सम्कृत                         | 6-15                      |
| ६. मन्त्र                             | ×                    | **                             | ŧ¥.                       |
| ७. उपवास के दशभेद                     | ×                    | "                              | <b>१</b>                  |
| ब. फुटकर ज्योतिष पद्य                 | ×                    | 19                             | १४                        |
| <ol> <li>श्रदाई का व्योरा</li> </ol>  | ×                    | 99                             | <b>१</b> 4                |
| १०. फुटकर पाठ                         | ×                    | D                              | १८-२०                     |
| ११. पाठसंग्रह                         | ×                    | संस्कृत त्राकृत                | २१–२४                     |
|                                       | गोमट्ट               | मार, समयसार, इध्यक्षंग्रह बावि | में मंग्रहीत पाठ हैं।     |
| १२. प्रश्नोत्तररत्नमाना               | ग्रमोघवर्ष           | संस्कृत                        | २४-२४                     |
| १३, सञ्जनचित्तवक्षम                   | म लियेगाचार्य        | 99                             | २६−२=                     |
| १४. युग्स्थानव्यास्या                 | ×                    | »<br>प्रवयनकार तथा टीका        | २६-३१<br>बादि से संग्रहीत |
| १५. छातीमुल की घोषधि वा नुमला         | ×                    | हिन्दी                         | <b>३</b> २                |
| १६. जबमान ( नालारोहरा )               | ×                    | धपप्र श                        | ३२-३४                     |
| १७. उपवासविधान                        | ×                    | हिन्दी                         | ₹ <b>%—</b>               |
| १व. पाठमेपह                           | ×                    | प्राकृत                        | ₹-₹७                      |
| १६. भन्यमोगभ्यवस्त्रेदकदाविधिका       | हेम बन्द्राचार्य     | संस्कृत मन्त्र                 | माद भी हैं ३८-४०          |
| २०. गर्भ कल्यागुक क्रिया में मित्रयां | ×                    | हिन्दी                         | ¥ŧ                        |
| २१. जिनसहस्रनामस्तोत्र                | जिनमेनाचार्य         | संस्कृत                        | ¥4-¥8                     |
| २२. वक्तामरस्तीत्र                    | मानतु गाचार्य        | **                             | ¥8-X3                     |
| २३. यतिमाननाष्ट्रक                    | धा <b>∙</b> कुंदकुंद | 99                             | धर                        |
| २४. भावनाहाजिशतिका                    | था० भ्रमितगति        | **                             | <b>₹ ₹ − ₹ ¥</b>          |
| २५. बाराचनामार                        | देवसेन               | प्राकृत                        | **-*=                     |
| २६. संबोधपंचासिका                     | .×                   | प्रयक्ष व                      | ¥€ <b>-</b> 4∘            |
| २७. तस्यार्थसूत्र                     | उमास्नामि            | संस्कृत                        | £ 2- 40                   |
| २८. प्रतिक्रमण                        | ×                    | प्राकृत संस्कृत                | £9-55                     |
| २६. मक्तिस्तोत्र (बाचार्यभक्ति तक)    | ×                    | संस्कृत                        | 46-100                    |

| *v8 ]                          |                       |         | ्राष्ट्रका-संबद्         |
|--------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|
| 3                              |                       | vicens  | ₹0 <b>=</b> -₹₹=         |
| ३०. स्वयंभूस्तोत्र             | मा॰ समन्तभद्र         | संस्कृत | <b>११</b> =              |
| ३१. सक्मीस्तोत्र               | पश्चप्रभदेव           | 77      | 115                      |
| ३२. दर्शनस्तोत्र               | सकलचन्द्र             | 99      |                          |
| <b>३३. सुप्रभातस्तव</b> न      | ×                     | **      | 177-311                  |
| ३४. दर्शनस्तीत्र               | ×                     | प्राकृत | <b>१</b> २ १             |
| <b>३५. बलात्कार</b> गुरावली    | ×                     | संस्कृत | <b>\$</b> २२-२४          |
| ३६. परमानन्दस्तोत्र            | पूज्यशद               | **      | \$ 2×-2×                 |
| ३७. बाममाला                    | धनकुय                 | 77      | \$ ? X - ? ? »           |
| ३६. बीतरागस्तोत्र              | पद्मनन्दि             | 111     | १३व                      |
| <b>३</b> ६. करुगाष्ट्रकस्तोत्र | 97                    | 91      | 3 6 9                    |
| ¥•. सिबिशियस्तोत्र             | ढेवन <b>ि</b> द       | *1      | 636-686                  |
| ४१. समयसारगाथा                 | <b>मा०</b> कुन्दकुन्द | n       | 848                      |
| ४२. प्रई.क्रुक्तिविधान         | ×                     | **      | \$\$\$-\$\$3             |
| ¥३. स्वस्त्ययमविधान            | ×                     | "       | १४४-१४६                  |
| ४४. रत्नत्रयपूजा               | ×                     | **      | <b>१</b> ४६- <b>१६</b> २ |
| ४५. जिनस्तपन                   | ×                     | 19      | १६२ <b>-१६</b> =         |
| ४६. कलिकुण्डपूजा               | ×                     | n       | 15=-101                  |
| ४७. षोडशकारगपूता               | ×                     | "       | <b>१७२-१७३</b>           |
| ४८, दशलक्षगुपूजा               | ×                     | 19      | xe9-fe9                  |
| ४६. सिडम्नुति                  | ×                     | 29      | १७५-१७६                  |
| ५०. सिंद्रपूजा                 | ×                     | 19      | १७६-१८०                  |
| ५१. शुभमालिका                  | श्रीधर                | "       | <b>१=२-१</b> ६२          |
| १२. सारसम <del>ुब</del> य      | कुलभद                 | **      | <b>?</b> &?-?•\$         |
| ५३. जातियर्गान                 | ×                     |         | ७ जाति २०७-२०६           |
| ५४. फुटकरवर्णम                 | ×                     |         |                          |
| ४४. पोडशकाररापूजा              | ×                     | 91      | ₹•€                      |
|                                | ^                     | 77      | 214                      |

₹₹•

| गुटका-संबद् ]                                 |                      |                    | [ xex                     |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| ५६. भीषधियों के नुससे                         | ×                    | हिन्दी             | २११                       |
| ४७. संप्रहसूक्ति                              | ×                    | संस्कृत            | 717                       |
| ४८. बीक्षापटल                                 | ×                    | **                 | 711                       |
| ४१. पार्श्वनायपूजा (यन्त्र सहित )             | ×                    | 7                  | 714                       |
| ६०. बीक्षा पटल                                | *                    | <br>77             | <b>२१</b> व               |
| ६१. सरस्वतीस्तोत्र                            | ×                    | "                  | ₹₹\$                      |
| ६२. क्षेत्रपालस्तोत्र                         | ×                    |                    |                           |
| ६३ सुभावितसंब्रह                              | ×                    | n                  | २२३-१२४                   |
| ६४. तत्वसार                                   | देवसेन               | **                 | ₹२५-₹२=                   |
| ६४. योवसार                                    | योगवन्द              | प्राकृत<br>संस्कृत | 731-734                   |
| ६६. द्रव्यसंग्रह                              | नेमियन्द्रावार्य     |                    | ₹₹-₹₹                     |
| ६७. भावकप्रतिक्रमख                            | ×                    | प्राकृत            | ₹₹-₹₹७                    |
| ६०. भावनापद्धति                               |                      | संस्कृत            | 44 <b>0-</b> 48%          |
| ६९. रत्नत्रयपूजा                              | <b>पद्म</b> नन्दि    | 94                 | 486-480                   |
| •                                             | **                   | 97                 | २४६-२५६                   |
| ७०. क्त्यासमाना                               | पं• ब्राह्मधर        | 99                 | ₹₹€-₹\$•                  |
| ७१. एकी आवस्तोत्र                             | वादिराज              | 77                 | 740-743                   |
| ७२. समयसारबृत्ति                              | धमृतचन्द्र सूरि      | 13                 | 2 <b>6</b> 8-5=8          |
| ७३. परमात्मप्रकाल                             | बोगी-द्रदेव          | शपभां श            | ₹44-303                   |
| ४. कल्यासमित्रस्तोत्र                         | कुमुदयन्द्र          | सस्कृत             | 404-404                   |
| <ul><li>परमेडियों के गुरा व स्रतिशय</li></ul> | ×                    | সাকুল              | \$• <b>0</b>              |
| ६. स्तोत्र                                    | पद्मनन्दि            | सस्कृत             |                           |
| <ol> <li>प्रमास्त्रप्रमेवकलिका</li> </ol>     | वरैन्द्रसूरि         |                    | \$05-\$0 <b>8</b>         |
| <ul><li>देवागमस्तोष</li></ul>                 | मा <b>ः समस्य</b> ाह | 99                 | ₹१०-३२१                   |
| र. यकलकुष्ट्रक                                | न्द्राकसङ्क          | "                  | 4 ? ? 3 ? 9               |
| •. सुमावित                                    | X Stend              | 97                 | ₹ <b>२</b> =− <b>₹</b> ₹£ |
| १. विनपुर्वस्तवम                              |                      | 19                 | <b>₹</b> ₹०- <b>₹</b> ₹₹  |
|                                               | ×                    | 27                 | 484-482                   |

| <b>4</b> ]                                   |                          |                              | गुटका-समह              |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| द२, क्रियाकलाप                               | ×                        | 77                           | \$\$5-\$\$*            |
| <b>६ १. संभवनायप</b> ढड़ी                    | ×                        | <b>ध</b> पभ्र <b>ं</b> श     | <b>ままえーま</b> まさ        |
| <b>८४.</b> स्तोत्र                           | सहमा चन्द्रदेव           | <b>সাকু</b> র                | 3€ € — ⊻ € €           |
| <b>=१. स्थीम्यञ्चा</b> रवर्णन                | ×                        | संस्कृत                      | 388-388                |
| व६. चतुर्विशतिस्तोत्र                        | माधनन्दि                 | **                           | まみらーまれま                |
| <b>८७</b> , पञ्चनमस्कारस्तात्र               | <b>उमा</b> म्बामि        | 27                           | \$ <b>4</b> \$         |
| <b>८८. मृत्युम</b> होत्सव                    | *                        | 19                           | ₹¥¥                    |
| <b>८१. धनन्तगंठीव</b> र्गान (मन्त्र सहित)    | ×                        | 99                           | \$86-\$8=              |
| <ol> <li>शायुर्वेद के मुमन्वे</li> </ol>     | ×                        | 27                           | 38€                    |
| <b>६१.</b> पाठसंप्रह                         | ×                        | 99                           | 310-311                |
| ६२. बायुर्वेद नुसला संग्रह एवं संव           | ।दिसंग्रह×               | संस्कृत हिन्दी योगदात व      | द्यक से संगृहीत ३५७−३६ |
| <b>६३. म</b> न्य पाठ                         | ×                        | 27                           | 355-803                |
| इनके झतिरिक्त निम्नपाठ                       | इस ग्रुटके में ग्रीर है। |                              |                        |
| १. कल्यासाबडा २. मुनिश्वरं                   | ोकी जयमाल (ब्रह्म जि     | नदाम) ३. दक्षप्रकार विग्र    | (सत्स्यपुरागेषु कथिने) |
| <ol> <li>सूतकविधि (यगस्तिलक चम्पू</li> </ol> | मे) ५, गृहविवलक्ष        | म्म ६. दोपावतास्मर           | ı                      |
| <b>४३६८. गुटका</b> सं० ११                    | = । पत्र सं० ५५ । धा०    | ७×५ इ <b>छ। भाषा</b> –हिन्दी | । लेंद बाल मेंद १८८४   |
| <b>थावरा बुदी १२ ।</b> पूर्ण । दशा-मामास     | य ।                      |                              |                        |

१, जिनराज महिमास्तोत्र हिन्दी × ? - 5 २. सतसई विहारीलाल » ले० काल १७७४ फागुमा बुदी १ १-४= ३. रसकौतुक रास सभा रक्तन ग ङ्गादास 🤧 १८०४ मावरा बुदी १२ ४६-५५

श्रथ रस कौतुक लिस्पते—

गंगाधर सेवहु सदा, गाहक रसिक प्रवीत । राज सभा रंजन कहत, मन हुलास रस लीन ।।१।) दंपति रति नैरोग तन, विधा सुधन सुगेह। जा दिन जाम झनंद सी, जीतव को फल ऐह ॥२॥ सुंदर पिय सम जावती, जान भरी महुजारि । सोड नारि सनेवरी, जाकी कोठि ज्वारि ॥३॥ हित सौ राज मुता, विलसि तन न निहारि । ज्यां हाचां रै वरह ए, पाश्यां मैड कारन आरि ॥४॥ तरले हुं परसे नहो, नीडा रहन उदास । जे सर मुकै बादने, की सी उन्हाने बास ॥४॥

धन्तिमभाग--

समये रित पोस्ति नहीं, नाहृरि मिले बिनु नेह । सौसरि कुस्ती नेहरा, काई वरिन करेंह ।१८८। सुदरी में ख़लस्यों कहा, भी हों फिर ना पैद । काम सरें दुल योतरे, वैरो हुनो वेद ।१६८। मानवती निस दिन हरे, बांसत लरीबरात । नदी किनारें क्सहों, जब तब होड बिनास ।१२०।। सिव सुलरावक प्रान्पति, जरी योन की भीम । नासे देसी क्लाहों, ना परदेसी लोग ।१०१। मैता बेम सपुद है, माहक चनुर मुजान । राज समा बहै, मन हित भीति निवान ।।१०२।।

इति श्री गंगाराम कृत रस कौतुक राजनभा रखन समस्या प्रबंध प्रभाव । श्री मिती सावरण विदि १२ - बुधवार संबन् १८०४ सवाई जयपुरमध्ये निकी दीवान ताराबन्दजी को पोधी निकतं वारिएकवन्द वज वांचे जीहेने विकास माफिक बंच्या ।

४३६६. गुटका सं० १६। पत्र सं० ३६। माला-हिल्दी। ने० काल सं० १६३० घाषाढ सुरी १४। पूर्वा।

विशेष---रसासर्बुवर की बीपई-नक्तक,कवि इत है।

४४००. शुटकासं०२०। यत्र सं०६६। बा०६×३६८६। ले०काल सं०१९६५ ज्येष्ठ बुदी १२। ्रा. , पुर्वा। बता–सामान्य।

वियोष---महीक्षर विश्वित मन्त्र महीदिव है।

### ४४ १. सुटका सं ० २१। पत्र सं • ३१६। बा • ६×१ इश्च । पूर्ण । दशा-सामान्य ।

| ŧ.  | सामाविकपाठ              | ×                | संस्कृत प्राकृत |             | <b>१-२४</b>            |
|-----|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| ₹.  | सिद्ध भक्ति यादि संग्रह | ×                | <b>प्राकृत</b>  |             | ₹₹-७•                  |
| ₹.  | समन्तभद्रस्तुति         | समन्तभद्र        | संस्कृत         |             | ७२                     |
| ٧.  | सामाधिकपाठ              | ×                | <b>प्राकृत</b>  |             | 9==8                   |
| ¥.  | सिविशयस्तोत्र           | देवनन्दि         | संस्कृत         |             | <b>≈</b> २− <b>≈</b> ६ |
| €,  | पादर्वनाथ का स्तोत्र    | ×                | ,,              |             | 009-03                 |
| ७.  | चतुर्विशतिजिनाष्ट्रक    | शुभवन्द्र        | "               |             | 389-505                |
| =   | पञ्चस्तोत्र             | ×                | ,,              |             | \$80-\$00              |
| €,  | जिनवरस्तोत्र            | ×                | 99              |             | 200-200                |
| १∘. | मुनीश्वरों की जयमाल     | ×                | "               |             | २०१–२५०                |
| ₹₹. | सकलीकरएविधान            | ×                | 70              |             | ₹₹-३००                 |
| ₹₹. | जिनवीबीसभवान्तररास      | - विमलेन्द्रकीति | हिन्दी पद्य     | पद्य सं० ४८ | 3 - १ - □              |
| _   |                         |                  |                 |             |                        |

### ब्रादिभाग---

जिनवर चुनीसइ जिंहा मानू पाय नमी बहु भवह विवार ।

भाविद सुरुत ये संत । ११।

यज्ञात राजा पांस मस्त्रीइ, माग मृति ब्राइ परित सुरुताइ ।

श्रीधर ईवानि देव । १२॥

भीवर विवान स्वात्य सिव जागु, अञ्चुतेन्द्र सीलम स्वात्यु ।

वज्जनाभि चन्द्रेज । १३॥

तप करि सर्वारव सिद्धि पासी, अब स्वायास बुवमह स्वामी ।

प्रित्त स्वा वयनाह । १४॥ ।

विमलवाहना राजा धरि जांतु, पंचानुत्तरि सहमिन्द्र सुमागु ।

इसं मचित्रव परमयद पास्तु । १४॥

विमस वाहन राजा धरि बांतु, पंचानुत्तरि सहमिन्द्र बचातु ।।

विमस वाहन राजा धरि बांतु, पंचानुत्तरि सहमिन्द्र बचातु ।।

### गुटका-संपद

विश्वस बाहुक राजा चरि सुखीत, प्रवमधीत धहाँगढ सुनस्योद ।

धाँगत जिन धानतार ।।७।।

धाँदिनाच धान्यान भवान्तर, चाद्रध्रम भव सात सोहेकर ।

सान्तिनाच बवरसा तम्हें जालुं, पार्यनाच जब रत्तद बकालुं ।

महावीर अब तेत्रीसद ।।४६॥

धाँदिनाच जिन धादि कही जद, प्रकार जिनेश्वर हिंद घरीजई ।

विश्व खुतीस स्वांतर सारो, अस्पता सुस्ता पूच्च धानारो ।

थी विवसेन्त्रकीति इव बोलइ ॥४६॥

#### इति जिन चुनीस मनान्तर रास समाप्ता ॥

| १३. मालीरासी                   | जिनदास | हिन्दी पद्य | <b>३०</b> □ <b>─३१०</b> |
|--------------------------------|--------|-------------|-------------------------|
| १४. नन्दीऋरपुष्पाञ्चलि         | ×      | संस्कृत     | <b>३११-१</b> ३          |
| १५. पद-जीवारे जिल्लावर नाम अजै | ×      | हिन्दी      | 384-84                  |
| १६. पद-जीया प्रभुत सुमरको रे   | ×      | 99          | 325                     |

४४०२. सुरुक्ता सं० २२। पत्र सं० १४४। आ॰ ६×१३ इक्का । आया-हिन्दी । विवय-जयन । ते० काल सं० १०१६ । पूर्ण । दक्षा-सामान्य ।

| र. नीम ग्रुस गाऊँ बोस्तित पाऊँ  | वहीचन्द सूरि       | हिन्दी                   |                  |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
|                                 | बाय मगर में सं     | १८८२ में पं रागचन्द्र ने | प्रतिसिपि की थी। |
| २. पार्श्वायजी की निधारही       | हर्व               | हिन्दी                   | 9-4              |
| १. रे जीव जिनवर्ग               | समयं सुन्दर        | **                       | •                |
| ४. युक्त कारल शुगरी             | ´ ×                | n                        | . 19             |
| ५. कर जोर रै जीवा जिनजी         | यं • प्रतिष्ट्यत्य | 29-                      | •                |
| ६. बरण सरण मन माइबी             |                    | **                       | 4                |
| ७. स्वत किरघो मनावित्री रे जीवा | ,                  |                          |                  |

| . य. जादम जान बलाय                       | फतेहबस्द              | हिन्दी र० | काल स० १८४० | £                |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|------------------|
| े. दर्सन दुहेलो जी                       | "                     | 39        |             | ₹ 0              |
| १०. उग्रसेन घर बारएँ जी                  | ,,                    | "         |             | \$ 8             |
| ११. बारीजी जिनंदजी बारी                  | "                     | *         |             | <b>१</b> २       |
| १२. जासन सरहा का                         | ,,                    | ,,        |             | ξB               |
| १३. तुम जाय मनावो                        | ,,                    | 99        |             | <b>१</b> ३       |
| १४. धव ल्यू नेमि जिनदा                   | "                     | 22        |             | \$8              |
| १५. राज ऋषभ चरण नित वंदिये               | "                     | 39        |             | <b>१</b>         |
| १६. कर्म भरमाये                          | "                     | "         |             | १६               |
| १७. प्रयुकी बांके सरले प्राया            | **                    | "         |             | १७               |
| १८, पार उतारो जिनजी                      | "                     | "         |             | १७               |
| <b>१६. गांकी सांवरी मूरति छवि प्यारी</b> | "                     | ,,        |             | <b>?</b> =       |
| २०. तुम जाय मनावो                        |                       |           | अपूर्ण      | ₹⊏               |
| २१, जिन चरणां चितलामी                    | "                     | <i>n</i>  |             | ₹€               |
| २२, म्हारो मन लाम्योजी                   | n                     | "         |             | 33               |
| २३. बच्चल जीव जरे                        | »<br>नेमीचन्द         | 93        |             | 50               |
| २४. मो मनरा प्यारा                       | गुलदेव                | "         |             | २०<br>२ <b>१</b> |
| २५. माठ भवारी बाहली                      | श्रेमचन्द             | 97        |             | 79<br>79         |
| २६. समदविजयजीरो जादुराय                  |                       | 31        |             |                  |
| २७. नामिजी के नन्दन                      | भ<br>मनसाराम          | 99        |             | २३               |
| २८, त्रिमुबन गुरु स्वागी                 | भूषरदास               | 93        |             | ₹.               |
| २६. नाभिराय मोरां देवी                   | विजयकीत्ति            | 99        |             | 3.8              |
| ३०, बारि २ हो बोमांजी                    | वीवग्र <b>ा</b> म     | "         |             | २६               |
| •                                        |                       | 29        |             | २६               |
| ३१, श्री ऋषभेसुर प्रशासूंपास             | सदासागर               | 77        |             | २७               |
| ३२. परम महा उत्कृष्ट भादि सुरि           | म्रजैराम              | 19        |             | २७               |
| ३३. वे ग्रुष मेरे उर वसो                 | भूषरदास               | ٧         |             | 35               |
| ३४. करो निज सुबादाई जिनधर्म              | त्रिलोककौ <b>र्ति</b> | 39        |             | ₹०               |

| का-संबद् ]                          | •                     | •        | 1                   | <b>X</b> =6  |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------|
| १५. भीविमराय की प्रतिमा वंदी जाव    | वियोक <b>की</b> र्ति  | हिन्दी   |                     | ₹₹           |
| ६६. होजी बांकी सांबक्षी सूरत        | पं॰ फ्लेहबन्द         | "        |                     | <b>\$</b> ?  |
| ३७. कबही मिलसी हो युनिवर            | ×                     | ,,       |                     | **           |
| <b>२</b> ८. नेमीसुर ग्रुरु सरस्वती  | <b>सूरजम</b> ल        | ,,       | र० काल सं•्१७८४     | 22           |
| १९. भी जिन तुमसे बीनऊ               | धत्रवराज              | 19       |                     | 41           |
| ४०, समदविजयशीरो नंदको               | मुनि हीराषन्द         | ĸ        |                     | 92           |
| ४१. शंयुजारो कासी प्यारो            | नयविमन                | 25       |                     | 35           |
| ४२. मन्दिर धासासां                  | ×                     | ,        |                     | 35           |
| ४३. ध्यान धरघाजी मुनिवर             | जिनदास                |          |                     | ŧ.           |
| ४४. ज्यारे सोचै राजि                | निर्मस                | "        |                     | \$c          |
| ४५. केसर हे केसर भीनो न्हारा राज    | ×                     | 79       |                     | 3.5          |
| ४६. समक्ति वारी सहसङ्गीजी           | पुरुषोत्तम            | **       |                     | ¥•           |
| ४७. भवगति मुक्ति नहीं खै रे         | रामचन्द्र             | "        |                     | ¥ŧ           |
| Y¤. वधावा                           | 39                    | "        |                     | *4           |
| ४६. श्रीमंदरकी मुख्यको मोरी बीनती   | युर्ग <b>ाच</b> न्द्र |          |                     | ¥3           |
| ८०. करकसारी बीनती                   | मगोसाह                | "        |                     | 88-8         |
|                                     |                       | सूचा नगर | में सं•१८२६ में रचन | ा हर्द की    |
| ११. उपदेशवावनी                      | ×                     | हिन्दी   |                     | 8x-6:        |
| १२. जैनवरी देशकी पत्री              | म अलसराव              |          | सं• १८२१            | <b>64-</b> 6 |
| ५३. ८५ प्रकार के मूलों के मेद       | ×                     | n        |                     | €10€         |
| ५४. रागमाना                         | ×                     | , n      | ३६ रागनियों के नाम  |              |
| ११. प्राप्त मयो सुमरदेव             | जगतराजगोदी का         |          | राग श्रेक           | •            |
| <b>१९. चिम २ हो सवि वर्णन कार्ज</b> | . "                   | 77<br>29 | 114 44              | 9.           |
| ५७. देवो विनराज देव सेव             | n                     |          |                     | 9 8          |
| ५०. वहाबीर जिन युक्ति दबारे         | <b>"</b>              | 79       |                     | 45           |
|                                     | 77                    | 29       |                     | 9.3          |

| FK 1                                        |                         |        | ι:         | 30-101 (1  |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|------------|
| <ol> <li>श्रीरिषमजी को ध्यान धरो</li> </ol> | जगतराम गोदीका           | हिन्दी |            | u P        |
| ६१. प्रात प्रथम ही जयो                      | 27                      | 37     |            | 98         |
| ६२. जाने श्री नेमिकुमार                     | "                       | n      | राग रामकली | 98         |
| ६३. प्रभु के दर्शन को मैं बायो              | **                      | n      |            | 9X         |
| ६४. गुरुही भ्रम रोग मिटावे                  | 77                      | ,,     |            | v          |
| ६५. भून कंदरी नेमि पड़ावें                  | 77                      | 19     |            | ৬ৼ         |
| ६६. निंदा तू जागत क्यों नहिरे               | 17                      | 71     |            | 96         |
| ६७. उतो मेरे प्रालको विवारो                 | ,,                      | 11     |            | ७६         |
| ६ = . राक्कोजी जिनराज सरन                   | **                      | ,,     |            | 98         |
| ६१, जिनजी से मेरी लगन लगी                   | ,,                      | **     |            | ७६         |
| <b>७०.</b> सूनि ही घरज तेरे पांच पर्        |                         | ,,     |            | ৩৩         |
| ७१. मेरी कौन गति होसी                       | 99                      |        |            |            |
| ७२, देखोरी नेम कैसी रिद्धि पाई              | ,,                      | **     |            | 95         |
| ७३. माजि बधाई राजा नाभि ने                  | 5 99                    | **     |            | ৩=         |
| ७४. बीतराग नाम मुमरि                        | मुनि विजयकीति           | 27     |            | 30         |
| ७५. या चतन सब बुद्धि गई                     | बनारसीदास               | ,,     |            | 30         |
| ७६. इस नगरी ने किस विश्व रह                 | ना बनारसीदास            | ,,     |            | 30         |
| ७७. मैं पाये तुम त्रिभुवन राय               | हरीसिह                  | ,,     |            | = 0        |
| ७८. ऋषभग्रजित संभव हरमा                     | <b>স</b> ংবিজযকীশি      | ,,     |            | 50         |
| ७६. उठो तेरी मुख देखूं                      | वहाटोडर                 | ,,     |            | 5+         |
| ८० देखोरी ब्रावंश्वरस्वामी कैसा व           | व्यान नगाया है लुझालचंद |        |            | <b>~ </b>  |
| <b>६१. जै जै जै जै जिन</b> राज              | सालवन्द                 | 91     |            | = 8        |
| < २. प्रभुती तिहारी कृपा                    | हरीसिंह                 | **     |            | <b>5</b> 8 |
| ≖३. धमकि २ धुम तागड दिदान                   | ना रामभगत               | "      |            | 43         |
| < ४. विषय त्याग शुभ कारज लागो               | नवल                     | 27     |            | 48         |
| . श्रुविजिन दे <b>ली देवकी</b>              | फतेह बन्द               | 19     | •          | 44         |
|                                             |                         |        |            |            |

| Ž   | हरक. न्सं <b>गर्</b> ]                             |                        |          |   | [ *        |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------|----------|---|------------|
|     | ब६. देखि प्रमु दरस कीए                             | फतेहब-व                | हिन्दी   |   | =1         |
|     | <ul> <li>प्रभु नेमका भजन करि</li> </ul>            | बसतराम                 | "        |   | 4.5        |
|     | <b>दद, मानि उदै पर संपदा</b>                       | संगवन्य                | 79       |   | e)         |
|     | ८१. भव भी ऋषभ जिनंद                                | को भाषन्द              | 77       |   | <          |
|     | <b>६०. मेरे तो योही बाव है</b>                     | ×                      | n        |   | <b>4</b> 3 |
|     | <b>११. मुनिसुवत जिनराज को</b>                      | मानुकी <del>रि</del> त | **       |   | 4          |
|     | <b>१</b> २. मारे प्रश्नु सूं प्रीति सगी            | दीपचन्द                | ,,       |   | 5          |
|     | <b>८३. शी</b> नल यंग्रह्मिक जल                     | विजयकीशि               | 19       |   | 4          |
|     | ६४. तुम मातम गुब जानि                              | बनारसीदास              | 29       |   | <          |
|     | ६५. सब स्वारथ के मीत है                            | ×                      | 79       |   | 4          |
|     | ६६. तुम जिल घटके रेमन                              | श्रीभूषस्त             | 99       |   | =          |
|     | १७. कहा रे सज्ञानी जीवकू                           | ×                      | 99       |   | =          |
|     | ६८. जिन नाम सुमर मन बाबरे                          | वानतराय                | 1)       |   | 9          |
|     | <b>६</b> ६. सहस राम रस पी।जबे                      | रामदास                 | **       |   | *          |
|     | १००. मुनि मेरी मनसा मालएते                         | ×                      | 23       |   | •          |
|     | १०१. वं। साधुसंसारमे                               | ×                      | n        |   | 5          |
|     | ९०२. जिनमुद्रा जिन सारसी                           | ×                      | 99       |   | -          |
|     | १०३, इराविधि देव झदेव की मुद्रा लवि                | त्र सीजै ×             | *        | ; | 4          |
|     | १०४. विद्यमान जिनसारसी प्रतिमा जि                  | नवरकी लालचर            | 21       |   | -          |
|     | १०५. काया बाढी काठको सीचत सुके व                   | प्राप मुनिपचतिलक       | ,,       |   | -          |
|     | १०६. ऐसे क्यों प्रभु पाइके                         | ×                      |          |   |            |
|     | १०७. ऐसे मीं प्रश्नु पाइमे                         | ×                      |          | ~ | 4          |
| 1   | रे <b>००. ऐसे यों प्रश्नु पादये सुनि पंडिल</b> प्र | ाखी ' ×                | ,,<br>10 |   |            |
| ;   | • १. मेटो विचा हमारी                               | नयनसुव                 |          |   | 4          |
| ١,  | १०. प्रमुजी जो तुम तारक नाम बराय                   | <b>E</b> (44-4         |          |   |            |
| . 1 | १११. रे मन निषयां मूलिनो                           | भागुकीरित              |          | • |            |

|                     |        | 1 | गुरका-संबद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वानतराय             | हिन्दी |   | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ×                   | ,,     |   | \$3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| श्चानतराय           | **     |   | £ ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ×                   | 77     |   | <b>E ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ×                   | **     |   | € ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ×                   | 91     |   | € ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| चानतराय             | **     |   | € ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,,                  | n      | * | € 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जगतराम              | 10     |   | £ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विजयकात्ति          | ,,     |   | €₹ ′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *                   | 99     |   | ¥3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हर <b>सम</b> न्द    | 59     |   | £8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जगनराम              | "      |   | £¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुलाबकुष् <b></b> ण | ,,     |   | £¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ×                   | . 13   |   | ¥3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ×                   | ,      |   | EX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जगतराम              | 77     |   | ٤×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ×                   | **     |   | EX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ×                   | 27     |   | £X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ×                   | 77     |   | ε×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ×                   | "      |   | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विजयकीति            | 99     |   | £ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ×                   | ,,,    |   | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विजयकीसि            | "      |   | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "                   | "      |   | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,                  | 99     |   | £ 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |        |   | <ul> <li>स्वानंतराव</li> <li>स्वानंतराव</li></ul> |

| गुटफा-संबद् ]                        |                   |          | [ *=                  |
|--------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| १३८. श्रवित जिन सरस् तुःहारी         | गानुकीलि          | हिन्दी   | 0.3                   |
| १३९. तेरी मूर्रात रूप बनी            | <b>क्रपणन्द</b>   | "        | 03                    |
| १४०. घषिर नरभव जागिरे                | वि तयकीलि         | 79       | 84                    |
| १४१. हम हैं बीमहाबीर                 | 4                 | 31       | ود                    |
| १४२. मनैयल ग्रासकली युक्त प्राज      | **                | **       | <b>e</b> =            |
| १४३. कहां लो दाम नेरी पूज करे        | ,,                | 73       | €=                    |
| १४४. आज ऋषभ घरि जाने                 | **                | "        | et                    |
| १४५, प्रांत भयो बलि जाऊं             | 79                | 99       | 33                    |
| १४६. जामो जागोजी जागो                | 17                |          |                       |
| १४७. प्रात समै उठि जिन नाम सीजै      | हर्वबन्द          | "        |                       |
| १४८. ऐसे जिनवर ने मेरे बन विललायो    | <b>मनन्तकी</b> लि | "        | ţ                     |
| १४१. बायो सरस तुम्हारी               | ×                 |          |                       |
| १५०. सरण तिहारी सायो प्रभुवें        | वसयराम            | 99       |                       |
| १५१. बीम तीर्चक्कर प्रात संभारो      | वि जयकीर्ति       | 10       | #<br>{• <b>?</b>      |
| १५२. कहिये दोनदयाल प्रमु तुम         | वानतराम           | <br>19   | -                     |
| १४३, म्हारे प्रकटेदेव निरक्षन        | बनारसीदास         | <b>n</b> |                       |
| १५४. हूं सरएगत तोरी रे               | ×                 | "        |                       |
| ११५. प्रमु मेरे देखत झानन्द भये      | जगतराम            | <br>n    | 77<br>2•3             |
| १५६. जीवडा तू जानिनै प्यारा समक्ति म | हसमें हरीसिंह     | 20       |                       |
| १५७. घोर घटाकरि ग्रामोरी जलघर        | वयकीर्ति          |          |                       |
| १५८, कीन दिखालू आवी रे बनचर          | ×                 | ~        | **                    |
| १५८. सुमति जिनंद ग्रुक्तमाला         | बुखक्क            | -        | ***                   |
| १६०, जिन बादस पढि शाबो हो जनमें      | 39                | -        |                       |
| १६१. प्रबु हम चरलम सरम करी           | ऋषमहरी            | -        | 10                    |
| १६२. विम २ वेडी होता पुरानी          | जनमभ              | _        |                       |
| ting ger at sens and with the        | Stand             |          | e jookski <b>te</b> w |

| 1  |                                           |              |        |                |
|----|-------------------------------------------|--------------|--------|----------------|
|    |                                           |              |        | [ ग्रेडका-संबद |
|    | १६४. क्या सोवत यति मारी रे मन             | चानतरःय      | हिन्दी | 4.A            |
| 10 | १६६. समकित उत्तम बाई जगतमे                | ,,           | ,,     | "              |
|    | . १६६. रे मेरे घटजान धनागम खायो           | **           | "      | 4 ÷ x          |
| 1  | १६७. ज्ञान सरोवर सोइ हो भविजन             | "            | "      | **             |
| Ċ, | १६व. हो परमगुरु बरसत ज्ञानकरी             | "            | 37     | **             |
| 1  | रेफ्ट उत्ताः रीजिन दर्शन की ने            | म देवमेन     | 37     | 71             |
|    | ें दिश्र मेरे सब ग्रुर है प्रश्रुते बक्सो | हर्षकीति     | "      | ₹ • €          |
| ٠. | १७१. बलिहारी खुदा के वन्दे                | जानि मोहमद   | 59     | 91             |
|    | १७२. मैं तो तेरी झाज महिमा जानी           | भूधरदास      | 21     | 97             |
|    | १७३. देखोरी बाज नेमीसुर मुनि              | ×            | 91     | 39             |
|    | १७४. कहारी कहुं कखु कहत न गावें           | द्यानतराय    | 93     | 8.0            |
|    | १७५. रेमन करिसदा संतोष                    | बना । सीदास  | 99     | **             |
|    | १७६. मेरी २ करता जनम गयो र                | रूपचन्द      | n      | ,,             |
|    | १७७ देह बुढानी रेमै जानी                  | विजयकोर्ति   | 99     | 29             |
| •  | १७८ माघो ल ज्यो मुमति प्रकेली             | बनारसीदास    | 99     | १∙⊏            |
|    | १७६. सनिक शिया जाग                        | बि जयकी ति   | 27     | n              |
|    | १००. तम धन जोबन मान जनत मे                | ×            | 39     | ,,             |
|    | १=१ देख्यों बन में ठाडों वीर              | मूघ (दास     | 39     | 30\$           |
|    | १=२. चेतन नेकुन तोहि संभार                | बनारसीदास    | *)     | **             |
|    | १८३, लगिरह्योरे झरे                       | वस्तराम      | **     | 39             |
|    | १=४. लागि रह्यो जीव परभाव मे              | ×            | 79     | **             |
|    | १०४. हम लागे प्रातमराम सो                 | वानतराय      | 29     | <b>2</b>       |
|    | रॅंबे६, निरस्तर ध्याऊ नेमि जिनंद          | वि न यक्तीति | 13     | 31             |
|    | १८७. कित गयोरे पंथी बोल ती                | भूष (दास     | 79     | **             |
| ** | १ वय, हम बैठे घानी मीन से                 | बनारसीदास    | 29     | ,              |
|    | १न६. बुलिया कम जैहेगी                     | ×            | 93     | <b>₹₹₹</b> ,   |

| गुटका-संबद् ]                          |                         |                     | { <b>と</b> ちゃ                          |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| १६०. जबत ने सी देवन का देव             | वनारसीदास               | हिन्दी              |                                        |
| १६१. यन लागो भी नवकारसू                | गुरग चन्द्र             | 77                  |                                        |
| १६२. चेतन प्रव सोजिये                  | 77                      | n                   | राग सरस्क्र ११२                        |
| रहरे. शाबे जिनवर मनके मावर्ते          | राजसिंह                 | n                   | * ***                                  |
| १६४. करो नाथि कंबरजी की बारती          | शासवाद                  | ,,<br>11            | <b>"</b>                               |
| १६४, री फाको वेद स्टन बहुत स्टल        | नन्ददास                 |                     | 79<br>***                              |
| १६६. तें नरभव पाय कहा कियो             | #114-E                  | **                  | ***                                    |
| <b>६६७. व</b> िसया जिल दर्शन की प्यासी | ×                       | "                   | 71                                     |
| १६८. वलि जहुये नेमि जिन्हकी            | भाउ                     | 77                  | 79                                     |
| १६६. सब स्वार्थ के विरोध लोग           | ना <i>ड</i><br>विजयकोशि | *                   | **                                     |
| २००. मुक्ताबिरी बदन जदबे री            |                         | 97                  | \$6.8                                  |
| 3                                      | <b>देवे</b> -द्रभूषस्य  | 27                  | 79                                     |
|                                        | स० १०                   | २१ में विजयकीर्तिने | बुक्ताविरी की बंदना की बी।             |
| २०१ उमाहानाग रह्यो दरसन का             | जगत राघ                 | हिन्दी              | ttv                                    |
| २०२. नाभि के नद बरए। रज वदी            | विसगदास                 | 77                  | *                                      |
| २०३. लाम्या झातमराम सो नेह             | चानसराय                 | <b>yy</b>           | "                                      |
| २०४. चिन मेरी बाजकी वरी                | ×                       | ,,                  | ************************************** |
| २०४ मेरो मन वस कीना जिनहाज             | मन्द                    | "                   |                                        |
| २०६. भनि वो पीव मनि वा प्यारी          | बहारवाल                 | »                   | **                                     |
| २०७. भाज मैं नीके दर्शन पायी           | कर्मचम्द                |                     | *                                      |
| २०८ देखी गाई मामा लागत प्यारी          | ×                       | "                   | 19                                     |
| २०६. कलियुग में ऐसे ही दिस जाने        | हर्षकीरित               | 79                  | ***                                    |
| २१० भीनेनि यसे राष्ट्रस समिके          | • *                     | 29                  | n                                      |
|                                        | ×                       | ,                   | R,                                     |
| २११. नेमि कंबर वर बींब विराजी          | ×                       |                     | ttu                                    |
| २१२ तेइ बढ़मानी तेइ बढ़मानी            | बुंबर <b>मू</b> क्छ     | n                   | ` <b>"</b>                             |
| ९१३. वर नन के के बर सबकाबो             | ×                       | *                   | ~                                      |
| २१४ का निविद्यों नेव व्याप             | (altigiala)             |                     | •                                      |

| ***                                          |                         |        | [ शुटका-संम      |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------|
| २१४. नेमिजिनंद वर्नन की                      | <b>सकलकी</b> ति         | हिन्दी | ११=              |
| २१६. <b>अब छाज्यो</b> दाव बन्यो है मजते श्री | ोभगवान 🗴                | 99     | "                |
| २१७. रे मन जम्मगो कित ठौर                    | ×                       | 19     | n                |
| २१व. निश्चव होसहार सो होय                    | ×                       | 27     | **               |
| २१ ह. समक नर जीवन बोरो                       | रूपचन्द                 | "      | 77               |
| २२०. लग गई लगन हमारी                         | जगतराम                  | "      | 955              |
| २२१, बरेतो को कैसे २ कह सममावें              | चैन विजय                | ,,     | **               |
| २२२. माधुरी जैनवासी                          | जगतराम                  | 19     | ,, .             |
| २२३. हम धाये हैं जिनराज तोरे बन्दन व         | ो वाननराय               | n      | **               |
| २२४. अन बटक्यो एं बटक्यो                     | धर्मपाल                 | "      | 11               |
| २२%. जैन धर्म नहीं कीना वैदन देही वा         | पी <b>वक्राजिनदा</b> स  | 27     | ***              |
| २२६. इन नैनों दा यही सुभाव                   | **                      | **     | *                |
| २२७. नैना सफल अयो जिन दरसन पायो              | रामदास                  | 99     | **               |
| २२८. सब परि करम है परधान                     | <b>अवस्य</b>            | "      | n                |
| २२१. सब परि बल चेत ज्ञान                     | हर्ष की ति              | 29     | **               |
| २३०. रेमन जायगो कित ठौर                      | जगत <b>राम</b>          | 29     | <b>१</b> २१      |
| २३१. सुनि मन नेमजी के वैन                    | <b>छाननराय</b>          | 39     | ,,               |
| २३२. तनक ताहि है री ताहि बापनो दरस           | जगतराम                  | 19     | 11               |
| २३३. चलत प्रारा क्यों रोयेरी काया            | ×                       | 19     | **               |
| २३४. बाजत रंग मृदग रसाला                     | जयकी ति                 | 27     | ,,               |
| २३५. धन तुम जागो चेतनराया                    | <u>पुरा</u> चन्द        | **     | ****             |
| २३६. कैसा ब्यान घरवा है                      | जगतराम                  | 29     |                  |
| २३७. करिरै म'तम हित करिले                    | <b>श्चानतराय</b>        | **     | "                |
| २३८. साहिब खेलत है चौगान                     | नरपाल                   | 79     | 19               |
| २३१. देव मीरा हो ऋषमजी                       | समयसुन्दर               | 79     | #<br><b>१</b> २३ |
| २४०. बंदी चेरी हो पिया मैं                   | <b>वा</b> नतरा <b>व</b> | 29     | n .              |

| गुडका-सबद्                                 |              |        | [ 1446     |
|--------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| २४१. में कदा तेरा हो स्वामी                | धानतराव      | हिल्दी | १२३        |
| २४२ वैजैहोस्वामी जिनराय                    | <b>अपन्य</b> | 19     | n          |
| २४३ तुम ज्ञान विभो फूली वसत                | चानतराय      | **     | 648        |
| २४४. नैननि ऐसी बानि परि गई                 | जगतराम       | 19     | ,,         |
| २४५ लागिली नामिनदन स्थी                    | भूषरदास      | ,,     |            |
| २४६ हम धातम नो पहिचाना है                  | यानतराव      | 19     | "          |
| २४७ कौन समानाम कीन्हारे जीव                | जगतराम       | 19     |            |
| २४० निपट ही कठिन हेरी                      | विजयकीनि     | 79     | 77         |
| २४६ हा जी प्रमु दीनदयाल मैं बदा नेरा       | व्यक्षवराम   | **     | १२६        |
| -५० जिनवासी दरबाउ मन मेरा ताहि म <b>भृ</b> | त गुराचन्द्र | •      | 71         |
| <b>४४१. मनहुमहागत राजप्र</b> श्रु          | **           |        | 19         |
| ४ र रहिय ऊपर ग्रमवार वतन                   | 27           | **     | 71         |
| र/३ भारमी देखत मोहि भारसी लाग              | ममयमुन्दर    | 11     | १२६        |
| र्थ ८, काम गढ फोज बढ़ी है                  | ×            | n      | **         |
| २४४. दरवाज बढा मोलि मोलि                   | बमृतष-द      | 19     | **         |
| २५६ चति ने हिन चति चति                     | वानतराव      | **     |            |
| २५७ वितामित स्वामी लावा लाहब गरा           | वनारमीदास    | 99     | ,          |
| २५६. मुनि माबा ठगिनी तैं सब ठिगी साथा      | मूषरदास      | 99     | <b>१२७</b> |
| २४१ चलि परसें भी शिखरममेद गिरिरी           | ×            | 19     | *          |
| <b>८६० जिन ग्रुए। गा</b> वी री             | ×            | 99     | 79         |
| २६१ वीतराग तेरी माहिनी मूरत                | विजयकीरित    | 79     | 39         |
| २६२ प्रश्नु सुवरन की या विरियां            | *            | 27     | १२व        |
| २६३. किये बाराधना तेरी                     | नवस          | "      | 39         |
| २६४. वडो धन बाजकी ये ही                    | नवस          | *      | **         |
| २६५. मैथ्या धपराथ क्या किया                | विजयकीसि     | 19     | 192        |
| २६६, तकिके गये पीय हुमको तकसीर ग्या        | विवारी, गवन  | *      | 19         |

बनारमीद स

२६२. तू बह्म भूलो, तू बह्म भूलो सन्नामी रे प्राणी

| गुटका-सं | at 1                         |                           |                         |                       | [ X8          |
|----------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| २६३. होर | नी हो सुधातम एह निज पद       | पूलिरह्या ×               | हिन्दी                  |                       | <b>१३</b> ६   |
| er. gf   | ने कनक कीर्निकी जकड़ी        | मोसीराम                   | 29                      |                       | <b>१३७</b>    |
|          | रचनाकाल सं०१                 | ८४३ लेखन काल संबत् १८     | <b>१६ नागी</b> र में पं | ं रामचन्द्र ने लिपि क | 1             |
| २६५. छी  | क विचार                      | ×                         | हिन्दी                  | ते काल १८५७           | \$ \$0        |
| २६६ मा   | वरिया बरज सुनो मुक्त दीन     | की हो एं० लोमचंद          | हिन्दी                  |                       | \$ \$ =       |
| २६७. वा  | दिवेडी में प्रभुजी राजिया    | 79                        | n                       |                       | 39            |
| २१६, ज्य | गे जानत प्रमु जोग धरघो है    | चन्द्रभान                 | 77                      |                       | ,             |
| २६६. म   | दिनाथ की विनती               | मुनि कनक कीर्ति           | **                      | र॰ काल १८४६ १         | <b>₹€-</b> ¥• |
| ३००, पा  | र्वनाथ की द्यारती            | n                         | n                       |                       | <b>\$</b> ¥•  |
| • १. नग  | ारों की वसायत का संबत्वार    | विवरम् ॥                  | "                       |                       | \$45          |
|          | संबन् ११११ नासीर सं          | डालो झाला तीज रैदिन।      |                         |                       |               |
|          | •                            | ाई ग्रनंगपाल तुंबर वैसास  | सदी १२ भीम ।            |                       |               |
|          |                              | ातशाह मागरी क्सायो ।      | •                       |                       |               |
|          | " ७३१ राजाओ                  | न उंजलो बसाई।             |                         |                       |               |
|          | ,, १४०७ ब्रहमदाब             | द बहमद पातसाह बसाई !      |                         |                       |               |
|          | , १५१५ राजा जी               | ने जोधपुर बसायो जेठ सुदी  | 1 7 9                   |                       |               |
|          | » १५४६ बीकानेर               | राव बीके बसाई !           |                         |                       |               |
|          | » १४०० उदयपुर                | ारी उदयसिंह बनाई ।        |                         |                       |               |
|          | " १४४५ राव हमी               | र न रावत फलोधी बसाई।      |                         |                       |               |
|          | ,, १०७७ राजाओ                | व रै बेटै बीर नारायण सेवा | लो बसाबो।               |                       |               |
|          | ,, १५६६ राजक की              | वै महेचो बसामो ।          |                         |                       |               |
|          | <sub>तः</sub> १२१२ माटी जेरे | । जैसलमेर बसायी सां ( वन  | ा) बुदी १२ दवं          | 11                    |               |
|          | ,, ११०० पवार ना              | हरराय अंडोवर बतायो।       |                         |                       |               |
|          | " १६११ राग गाल               | वे गाम कोट करायो ।        |                         |                       |               |
|          | » १४१= राव जोस               | वित नेहती बतायो ।         |                         |                       |               |
| •        | -                            | तह जेपुर बसायो कक्षाचे ।  |                         |                       |               |

127

## संबद् १३०० जालीर सीमझारे बसाई।

- 🦡 १७१४ भौरंगसाह पातसाह भौरंगावाद बसायो ।
- » १३३७ पातसाह ससावद्दीन लोबी वीरमदे काम आयो ।
- **१०२ धराहल गुवाल** पाटसा बसाई वैसाल सूदी ३।
  - २०२ (१२०२)? राव ग्रजीपाल पवार ग्रजमेर बसाई।
- » ११४= सिधराव जैसिह देही पाटग्गा मैं।
- » १४५२ देवडो सिरोही बसाई ।
- ,, १६१६ पातसाह बकबर मुलतान नीयो ।
- १५६६ रावजी तैतवो नगर बसायो।
- ११८१ फलोबी पारसनायजी ।
- १६२६ पातसाह शकबर शहमदाबाद लोधी ।
- १५६६ राव मालदे बीकानेर लोधी मास २ रही राव जैलसी ग्राम ग्रायो ।
- १६६९ राव किसनीसह किशनगढ बसायो।
- " १६१६ मालपुरो बसायो।
- » १४५६ रैसपुरी देहरी यांत्रना।
- » १०२ चीतोड चित्रंगद मोडीयै बसाई।
- १२४५ विमल मंत्रीस्वर हुवो विमल बसाई।
- १६०६ पातसिंह बकबर बीतोड़ लोघी जे० सुदी १२।
- १६३६ पातसाह प्रकबर राजा उदैसिहजी नुं म्हाराजा रो खिलाब दीयो ।
- १६३४ पातसाह अक्कबर कछोविदा लीधो ।

| ३०२, क्वेतास्वर मत के चौरासी बोल |   | हिन्दी      | 34-515 |
|----------------------------------|---|-------------|--------|
| ३०३, जैन मत का संकल्प            | × | संस्कृत     | श्चम्  |
| ३०४, शहर मारोठ की पत्री          | × | हिन्दी पद्य | १४१    |

सं० १८१६ धमाह वदी १४

सर्वत्रजिनं प्रसुमामि हितं, सुमनान पलाडा थी लिखितं। सुमुनी महीनन्दिन को विदयं, नवनैद हुकम सुस्पां सदयं ॥२॥ किरवा कुरिए मोहन ओवरएवं, सपरंपुर बारोठ वानकवं ।
सरवोपम लायक थान खुनै, गुरु देख सु प्रायम विक्त वर्ष ।।२।।
रोधेकुर ईस बुवाकि चरें, जिन वृत्व पुरंदर वेम करें ।
बतुवंच सुभार पुरंपरयं, जिन वैति देखालय कारकवं ।।३।।
सत द्वादस पार्ली युद्ध बरा, सतरे पुनि नेम चरे मुचरा ।
बहु दान कर्तुवंच देस सदा, गुरु खासन मुदेव पुने मुकरा ।।४।।
पर्म प्रस्न खु चेलिक सूच जिला, सपप्रेमांस्य कर्नानिय बोधमार्थ ।।४।।
सु स्वारिक बोधम वीवान सहं ।
सतुवा गोठि खु भावन पंच सत्ते, शुद्ध वृद्ध स्वार्म देखानन वसे । ६।।
रित्र बोपि निको प्रम वृद्ध सदा, नहियो सुक संपति बोधम मुद्दा ।
रित्र बोपि निको प्रम वृद्ध सदा, नहियो सुक संपति बोध मुद्दा ।

इह बानक बानन्द देव जपै, उत बाहत क्षेत्र जिनेन्द्र कुर्य ।

प्रपरंत्र वु कागद धाइ इतै, समावार बाच्या परतेन तिते ।।६।।

सद्व बात वु नाग प्रमेकरं, प्रमा देव पुर पसि व्यक्ति वर्ष ।

सर्वाव नुवारक नागक हो, कर्यानु काम जुदासक हो ।।६।।

सर्वाव निकेशंत दानु महो, कुरण्डील ब्याप्रम पानक हो ।

इत है व्यवहार सदा तुम को, उपरांति तुमै नहि धौरन को ।।१०।।

विकितो लच्च को निषमान यह, जुस पन चु वाहबतों निस्त हूं ।

वर्षू वास्त्र वस्तू तुन कन्त्र कियं, वदि मास स्वाह बतुदिसियं ।।११।।

इह बोटक संव सुवास मही, निकसी पतरों हित रीति वही ।

तुम नेकि हूं वैक संकर नै, समकार कहा। पुत्र ते पुरने । हनके समावार इते पुत्र ते, करज्यो परवान सबे युक्तते ।।१३.। ।। इति पनिक सहुर स्हारीठ की पंचासती जूं ।।

४४०३. गुटका सं० २३। पत्र सं० १८२। झा० ८४१३ इंब। पूर्ण। वशा-सामान्य। विशेष---विभिन्न रचनाधीं में से विशिष पाठों का संग्रह है।

१४५०४. गुटका सं० २४ । पत्र सं० ६१ । आ० ७४६ इखा । जावा—संस्कृत हिन्दी । विवय- पूजा । पूर्वी । दशा—सामान्य ।

| १. चतुर्विशति तीर्यक्कराष्ट्रक | वन्द्रकीर्ति | संस्कृत | \$- <b>4</b> x |
|--------------------------------|--------------|---------|----------------|
| २. जिनचैत्यालय जयमाल           | रत्नभूषसा    | हिन्दी  | 44-48          |
| ३. समस्त वृत की जयमाल          | बन्द्रकीर्ति | 99      | \$0-00         |
| Y. ग्रादिना <b>याष्ट्रक</b>    | ×            | **      | ye-₹0          |
| ५. मिएरलाकर जयमास              | ×            | ,,      | ৩২-৩৩          |
| ६. बादीश्वर बारती              | ×            | 87      | <b>c</b> ?     |

४४०४. शुटका सं० २४ । पत्र सं० १४७ । या० ९४१ इक्का । आया—संस्तृत हिन्दी । नं० काल सं० १७४५ प्रासोज मुदी १३ ।

| १. दशककारापूजा              | ×                        | संस्कृत | ₹-¥                       |
|-----------------------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| २. लयुम्बर्यम् स्तोत्र      | ×                        | Ð       | १६-१=                     |
| ३. शास्त्रपूजा              | ×                        | 22      | \$E-3¥                    |
| ४. वोडशकारराणुजा            | ×                        | ,       | 78-20                     |
| <b>१. जिनसहस्रनाम</b> (लयु) | ×                        | ,,      | ₹७–३२                     |
| ६ सोलकारणरास                | मुनि सकलकीलि             | हिन्दी  | \$\$-\$ <b>c</b>          |
| ७. देवपूत्रः                | ×                        | संस्कृत | ¥0-66                     |
| ब. सिंद्वपूजा               | ×                        | "       | <b>₹υ-</b> υ <b>३</b>     |
| <b>६. पश्च</b> मेरपूजा      | ×                        | ,,      | 98-0X                     |
| १०. मष्टांह्रकामक्ति        | ×                        | ,,      | ₩\$-= <b>&amp;</b>        |
| ११. तस्वार्थसूत्र           | उमास्तामी                | "       | € 0- ₹ 0 X                |
| १२. रत्नत्रयहूजा            | पंडिताचार्यं नरेन्द्रसेन | ,,      | -                         |
| १३. क्षमावसीवृजा            |                          | 27      | \$\$4-\$\$0               |
|                             | ब्रह्मसेन                | "       | ₹ <b>₹</b> =-₹ <b>४</b> ¥ |
| १४. सीमहातिथवर्णन           | ×                        | हिन्दी  | \$4.2                     |

| गुटका-संबद् ]                                  |                     |                            | { KEX               |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| १६. बीसनिधमान तीर्थकुरपूजा                     | ×                   | संस्कृत                    | ****                |
| १६. शास्त्रजयमध्य                              | ×                   | प्राकृत                    | <b>***</b> -**      |
| १४०६. गुरुका सं० २६                            | । पत्र सं० १४३ । बा | • ६×४ इश्र । ले० काल वं० । | ६८८ ज्येष्ठ बुदी २। |
| पूर्ग । बशा-जीर्ग ।                            |                     |                            |                     |
| १. विषापहारस्तोच                               | ঘনন্ত্ৰৰ            | संस्कृत                    | ų- y                |
| २. भूपालस्तोत्र                                | सूपान               | 27                         | <b>4-6</b>          |
| वै. सिद्धित्रियस्तोत्र                         | देवजान्द            | 77                         | 6-63                |
| ४. सामविक पाठ                                  | ×                   | ,,                         | <b>* 1-2</b> 7      |
| <ol> <li>भक्ति गठ (सिंड भक्ति वादि)</li> </ol> | ×                   | 70                         | \$3-40              |
| ६. स्वयंभूस्तोत्र                              | समन्त भद्राव        | **                         | 91-59               |
| ७. बन्देसान की जयमाला                          | ×                   | _                          | EE_28               |

सन्त् १६८८ वर्षे ज्वेष्ठ बुदी द्वितीया रवीदिने प्रशंह श्री बनीयेन्द्रो श्रीवन्त्रप्रभवेत्यालवे श्रीवृत्तवे सरस्ततीयच्चे वनास्ताराणे सुंबहुंबाबार्यान्वे बहुारक श्रीविद्यानांत्र पृष्टे भ० श्रीमित्रप्रणण्डे भ० श्रीक्षवच्यात्र व श्रीप्रमायवण्डात् व

४४०७. शुटका सं० २७ । पत्र सं० १४७ । सा० ६८६ रखा । से० काल सं० १६६७ । क्रुक्ते । क्या:+ सामान्य । स्विमेल—दं• तेजपाल ने प्रतिनित्ति की सी ।

| ें रे. बास्य पूजा   | × | र्व स्थान |        |
|---------------------|---|-----------|--------|
| २. स्टब्स किन्दी पद |   | 0.4       | , ,3−₹ |

| see 1                              |                  |                | ् गुटका-संबद          |
|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| ३. मंगल पाठ                        | x                | संस्कृत        | 4-6                   |
| ४. नामावली                         | ×                | "              | 6-44                  |
| <ol> <li>तीन कौबीसी नाम</li> </ol> | ×                | "<br>हिन्दी    | ₹ <del>7 - </del> ₹ ₹ |
| ६. दर्भनपाठ                        | ×                | संस्कृत        | 13-tv                 |
| ७. भैरवनामस्तोत्र                  | ×                | ,,             | ₹¥-₹¥                 |
| च. प <b>ञ्च</b> मेरूपूजा           | <b>नू</b> धरदास  | ह-दी<br>हिन्दी | 8×                    |
| <b>१. ब्रष्टाह्मिकापूजा</b>        | ×                | संस्कृत        | २१-२x                 |
| १०. बोडमकारसपूजक                   | ×                | "              | 71-72<br>24-26        |
| ११. दशसकारापूजा                    | ×                | "              | ₹4-06<br>30-08        |
| १२. पक्रपरमेष्ठीपूजा               | ×                | "              | ₹8−₹0                 |
| १३. धनन्तवतपूजा                    | ×                | <br>हिन्दी     | ₹€-३३                 |
| १४. जिनसहस्रनाम                    | माशाधर           | सम्बन          | 48-8€<br>46-44        |
| १५. अकामरस्तोत्र                   | मानतु गाचार्यं   | संस्कृत        | 40-X3                 |
| १६. लक्ष्मीस्तोत्र                 | पद्मप्रभदेव      | ,,             | * <del></del> - x x   |
| १७. पद्मावतीस्तोत्र                | ×                | "              |                       |
| १=. पद्मावतीसहस्रनाम               | ×                | -              | ¥ E - E o             |
| १६. तस्वार्थसूत्र                  | <b>उमास्वामि</b> | 91             | £?-0?                 |
| २०. सम्मेद शिखर निर्वास काण्ड      | ×                | ग<br>हिन्दी    | 47-50                 |
| २१. ऋषिमण्डलस्तीत्र                | ×                |                | ==-6 \$               |
| २२. तत्वार्धसूत्र (१-५ प्रध्याय )  | उमास्यामि        | संस्कृत        | e 3-F 3               |
| २३. नक्तामरस्तोत्रभावा             | हेमराज           | "              | 66-600                |
| २४. कल्याग्रमन्दिरस्तोत्र भाषा     | वनारसीदास        | हिन्दी         | \$00-\$5              |
| २५. निर्वाणकाण्डभाषा               | भगवतीदास         | "              | \$00-555              |
| २६. स्वरोदयविचार                   | ×                | "              | ११२-१३                |
| २७. बाईसपरिषह                      | ×                | >>             | \$\$X-\$\$v           |
| २८. सामायिकपाठ लघु                 | ×                | 77             | ₹ <b>२०</b> १२५       |
|                                    | ^                | "              | ₹ <b>२</b> ५-२६       |

× ४४०८. शुटका सं० २८। पत्र सं० २०। बा० ६३×७ इत्र । पूर्ण । दशा-सामान्य । \$x4-x4

\$80-\$X0

विशेष--- प्रतिष्ठा सम्बन्धी पाठों का संबह है।

३५, ज्योतिष चर्चा

४४०६ गुटका सं २६। पत्र मं २१। मा ६३×४ इश्व। ले काल मं १ द४६ मंगसिर मुदी १० । पूर्ण । दशा-सामान्य ।

विशेष-सामान्य शुद्ध । इसमें संस्कृत का सामायिक पाठ है ।

४४१०. गुटका सं० ३०। पत्र सं० ८। बा० ७×४ इश्र । पूर्त ।

विशेष-इसमें अक्तामर स्तोत्र है।

४४११. गुटका सं० ३१। पत्र सं० १३। बा० ६३×४३ इंच। अ।वा-हिन्दी, संस्कृत ।

विशेष---इसमे निस्य नियम पूजा है।

४४१२. गुटका सं० ३२। पत्र सं० १०२। घा० ६६×५ इश्र । बाबा-हिन्दी । ले० काल सं० १व६६ फागुरा बुदी ३ । पूर्ण एवं बुद्ध । दशा-सामन्य ।

विशेष-इसमें पं व जनवन्त्रजी इत सामाधिक पाठ ( भाषा ) है। तनसुस सोनी ने भलवर में साह दुलीयन्द की क्यहरी में प्रतिसिपि की थी । प्रन्तिम तीन पत्रों में लघु सामायिक पाठ भी है ।

४४१३. गुटका सं० ३३ । पत्र सं० २४० । घा० ५×६६ इख । विषय-अजन संग्रह । मे० काल ×। पूर्ग । दला-सामान्य ।

विशेष---जैन कवियों के भजनो का संबद्ध है।

श्वरेष्ट. गुरुका संव देश वित्र संव ४१ । बाव ६६ 🗙 इस । जावा-संस्कृत । तेव काल संव १६ वस पूर्ण । बामान्य सूद्ध । दशा-सामान्य ।

AMERICAN CONTRACTOR OF THE

कुपाराम

हिन्दी १-३० र॰ काल सं० १७६२ कॉलिक सुदी १० ।

मादिभाग- दोहा----

सकल जगत सुर असुर नर, परसत गरापति पाय । सो गरापति बुधि दोजिये, जन प्रपनो जितलाय ॥ श्ररु परसो चरनन कमल, युगम राधिका स्याम । भरत ध्यान जिन चरन को, सुर न (र) मुनि माठो जाम ।। हरि राधा राधा हरि, बुगल एकता मान । जनत बारसी मैं नमो, दूजो प्रतिबिम्ब जान ॥ सोअति झोडै नत्त पर, एकहि जुगल किसोर । मनो लस बन मांक सिस, दामिनी बारुं बोर ।। परसे अति जय चित्त के, चरन राधिका स्वाम । नमस्कार कर जोरि कै, भावत किर्वाराम ॥ साहिजहापुर सहर में, कामच राजाराज । तुलाराम तिहि बंस मे, ता सुत किरपाराम ॥६॥ लघु जातक को ग्रन्थ यह, सुनो पंडितन पास । ताके सबैं क्लोक कें, दोहा करे प्रकास ।।७।। को सबहुजे सुनी, लयो जुझरथ निकारि / ताको बहुबिधि हेत सीं, कह्यो ग्रन्थ विस्तार ॥६॥ संवत् सत्तरह से वरस, ब्रीर बाखवे जानि । कातिक सुदी दशमी सुर, रच्यी ब्रन्य पहचानि ॥६॥ सब ज्योतिष को सार यह, लियो च ग्ररण निकारि । नाम बरघो या बन्च को, तातें ज्योतिष सार ॥१०॥ ज्योतिव सार बु ग्रन्थ की, कलप ब्रह्म मनु लेकि । ताको नव सासा ससत, बुदो बुदो फल देखि ॥११॥

#### वय वरस फल लिसते---

संबन् महै हीन करि, जनम बर (प) सी मिल। रहै लेव सो गत बरव, बावरदा मैं बिल ।।६०।। भये बरव गत बाबू बार, मिल पर वाह ईस । प्रथम थेक मन्दर है, ईह वही इकतीस । १ १।। धरतीस पहली धुरवा, संक को दिन धपने मन जानि । दुवे घर फल तीसरी, चौचे य शसिर व ठांन ॥६२॥ सरे वरच गत संक को, युन सरवाको विता। बुखाकार के शंक में, भाग सात हरि मित ।। ह है।। भाग हरे ने सात की, लबध संक सी जानि । जो मिने य पस मैं बहुरि, फल से वटी बलानि ।।६४।। चांटका में ते दिवस में, मिलि जे है जो संक । तामे भाग व सत को, हरि वे मित न सं ।। १४।। भाग रहे जो सेप सो, वर्ष सक पहिचानि । तिन मैं फल बटीका दशा, अन्य मिलाबी झानि ॥६६॥ जन्मकास के भत रिष. जितने बीते जानि । उसने बाते शंस रवि. बरस निक्यो पहचानि ।।१७।। बरस लम्बी का अंत में, सोइ देत चित बारि । बादिन इतनी बढी थ. यस बीते सग्रम बीचारि ।।१६।। सगन सिसी तै गोरह जो, जा वर बैठो जाइ । ता घर के फल शुपल की, बीचे जिल बनाइ 112211 इति भी किरपाराम कृत अवोतिषसार संप्रस्तेत

१. पाशाकेवली

-

31-34

e. gugge

~

16-1

४४१४. गुटका सं० ३४ । पत्र सं० १८ । घा० ६२×५५ इझ । भाषा-× । विषय-संग्रह । ते० काल सं० १८८६ माववा बुदी ४ । पूर्ता भूषुद्धाः दशा-सामान्य ।

# विशेष--जबपुर में प्रतिलिपि की गई थी।

|          | 19                  | * *              |
|----------|---------------------|------------------|
| ×        |                     |                  |
| ×        | हिन्दी              | 8-40             |
| ×        | सं <del>स्कृत</del> | =                |
| भगवतीदास | <sub>19</sub> र०काल | १७४१, X.6        |
| × .      | हिन्दी पद्य         | ₹-५              |
|          | भगवतीदास<br>×<br>×  | सगवतीदास , र०काल |

४४१६. गुटका सं०३६ । पत्र सं०१०६ । मा० ⊏।।⋉६टआ। जाया—हिन्दो । जियय-संग्रह । ले० काल १७६२ साह बुदी ⊏ । पूर्ण । समुद्ध । दशा-जीर्गा ।

# विशेष — बुटका जीर्रा है। लिपि विकृत एवं बिलकुल श्रशुद्ध है।

| १. डोला मारूगी की बात  | × | हिन्दी प्राचीन पद्य   | सं० ४१४, १–२४           |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| २. बदरीनाथओं के छन्द   | × | 19                    | ₹5-30                   |
|                        |   | ले∙ काल १७६२ ।        | सह बुदी द               |
| ३. दान लीला            | × | (हर्न्य)              |                         |
| ४. प्रह्लाद चरित्र     | × | 1                     | \$6-05                  |
| ५. मोहम्मद राजा का कथा | × | ***                   | \$ <b>\$-</b> \$\$      |
|                        | ^ | **                    | 3x-85                   |
|                        |   | ११५ पद्य । पौरास्मिकः | कथा के झाधार पर ।       |
| ६. भगतवत्सावनि         | × | हिन्दी                | 84-88                   |
| ७. भ्रमर गीत           |   | मं० १७                | दर माह बुदी <b>१३</b> । |
| प. <b>पू</b> लीला      | × | ** \$3                | १ पदा, ४४-४३            |
| •                      | × | ,                     | ¥3-4x                   |
| १. गज मोक्ष कथा        | × | ,                     |                         |
| १०. धुलीला             | × |                       | **-**                   |
|                        |   | क पद्यसंब             | 48 x6-60                |

| शुक्का-संबद्ध }<br>११. बारहकारी    |                                   |                                        | [ 4                         |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| . ,                                | ×                                 | हिन्दी                                 | [ 40                        |
| १२. विरहमक्करी                     | ×                                 | 16.41                                  | 40-45                       |
| १३. हरि बोला वित्रावली             | ×                                 | 17                                     | ₹?-६=                       |
| १४. जगन्नाय नारायम् स्तवन          |                                   | १९ पद                                  | सं० २६ ६=-७०                |
| १४. रामस्तोत्र कवच                 | ×                                 | 99                                     | 90-08                       |
| १६. हरिरम                          | ×                                 | <b>संस्कृ</b> त                        | 94-90                       |
| •                                  | ×                                 | हिन्दी                                 |                             |
| विशेष-पुटका साजहान                 | विद जबसिंहपरा में निका            | गया था। लेखक रामजी मी                  | 95-2X                       |
| ४४१७. गुरुका संव ३                 | ७ । पत्र सं ० २४० । झा०           | ग्या या । लक्षक रामजी मी               | लाया।                       |
| रै. नमस्कार मंत्र सटीक             | जानजसक् २४०। झा <b>०</b>          | 05××5 ≤# 1                             |                             |
|                                    | ×                                 | हिन्दी                                 |                             |
| २. मानवावनी                        | मानकवि                            |                                        | 1                           |
| रे. <b>वौ</b> बीस तीर्थक्कर स्तुति | ×                                 | 29                                     | ४३ पद्य है ४ <del>२</del> व |
| Y. प्रायुवेंच के नुसले             |                                   | "                                      | <b>३</b> २                  |
| <b>४. स्तुति</b>                   | ×                                 | 99                                     | 31                          |
|                                    | कनककीर्ति                         | "                                      |                             |
| . नन्दीश्वरहोप पूजा                |                                   | लिपि संव १७६६ ज्ये                     | म समी २ मिल्ल               |
|                                    | ×                                 |                                        |                             |
| कुसना सीगारणी ने                   | र्तं ॰ १७७० में सा <b>०</b> फतेहब | सस्कृत<br>एट गोदीका के स्रोत्ये से लिय | **                          |
| . तत्त्वार्यसूत्र                  | उमास्वामि                         |                                        |                             |
| . नेमोश्वररास                      |                                   | संसकत हा                               | मध्याय तक ६१                |
| . जोगीरासो                         | बहारायमस                          | हिन्दी १०                              | मं० १६१४ १७२                |
| 98                                 | बिनदास                            | 🤊 लिपि सं                              | • १७१० १७६                  |
|                                    | ×                                 |                                        | 101. 106                    |
| बाबित्यवार कथा                     | माऊ कवि                           | ***                                    | "                           |
| वानशीलतपमावना                      | ×                                 | 17                                     | २०४                         |
| चतुर्विवाति खुप्पय                 | . ^                               | "                                      | ₹ <b>-२३</b> ६              |
| सदि भाग                            | Beautiful and                     | , ₹o # o ₹o                            | ०७७ वसाह वदी १४             |

भावि भंत जिन देव, तेव सुर नर तुक्त करता। सब कथ जान पविच, तस्यु नेतिह अन हरता।। सरतुति तनइ पसाइ, ज्ञान सनवांखित पूरह ।
सारव लाभी पाइ, जेमि दुल दालिह भरह ।।

पुरि निरम्भन प्रशास्य कर, जिन चन्नतीयो मन घरत ।
ग्रुमकीति इस उक्षरह, सुभ नताह र वेला तरत ।।१।।
नाभिराय कुष्णभन, गंद सन्देशि जानत ।
काइ पनुष सत पक्ष, बुपम लाखन चु स्कानत ।।
देस वर्ष कहि कायु, सामु तक्ष्य कुषोरातो ।
पूरव गनती एह, जन्य सर्वोभ्या वासी ।।
सरपहि राषु तु सीपि कर, सस्टारह सीघत तदा ।
ग्रुमकीति इस उक्षरह, सुम्रवित लोक बन्दह सदा ।।१।।

## व्यक्तिम भाग--

श्रीमुनसंघ विन्यातगक्ष सरसुतिय बसानउ।

तिहि महि जिन चडवीम, ऐह सिक्षा मन जानउ।।

रराय सह प्रवाद, उतंग मूनचन्द्र प्रमुजानी।

साहिजिहां परिवाहि, राखु दिनीपित सानी।।

सतरहमरु सतीसरा, वरि धमाह चडदिस करना।

पुनकीति इम उक्षरह, मुसकत संग जिनकर सरमा।

## ।। इति भी चतुर्विसततीर्थंकर खपैया सम्पूर्ण ।।

करीब ७२ रोगों की विकित्ता का विस्तृत वर्शन है।

**न. बील कुंचर्सन** रातों

х

हिन्दी

४. प्रष्ठ संस्था १२ तक निम्न धवतारों के सामान्य रंगीन वित्र हैं जा प्रवर्शनी के योग्य हैं।

(१) र:मावतार (२) कृष्णावतार (३) परशुरामावतार (४) मञ्झावतार (१) कञ्झावतार (६) बराहानतार (७) नृसिद्वानतार (६) कल्किमावतार (१) बुदावतार (१०) हमग्रीवानतार तथा (११) पार्श्वनाथ चैत्यालय (पार्श्वनाथ की यूर्ति सहित )

५. बकुबावनी 44 संस्कृत ६. पादाकिवली ( दोव परीक्षा ) × हिन्दी €€ जन्म कुण्डली विचार

७. प्रष्ठ ६० पर भगे हुए व्यक्ति के वाजिस झाने का पत्र है।

मानतुं न संस्कृत ८. भक्तानस्तोष 98 ६. वेद्यमनोत्सव (भाषा ) हिन्दी नवन स्ख 44-44 १०. राम विनाद ( शायुर्वेद ) बर्-१्र × ११. सामुद्रिक शास्त्र (भाषा ) X **417-39** 

खिपी कर्ता-पुक्षराम ब्रह्मास प्**यो**सी

१२. शोधवोध काशीनाथ संस्कृत १३. पूजा संबह × 468 १४, बोगीरासं जिनदास हिन्दी 7.8 W १४. तत्वार्थसूच उमास्वामि 🕟 संस्कृत 500 १६. कल्यारामंदिर (भाषा) वनारसोदास हिन्दी ₹\$• १७. रविवारत्रत कथा × 399 १८. वसों का ब्योरा ×

सम्म में ६४ वीगिनी शाबि के यंत्र है।

४४१६ गुटका सं० ३६-- वन सं० ६४। जा० १×६ इक्ष । पूर्त । दशा-सामान । विशेष--सामान्य पाठों का शंत्रह है।

१४५० गुटका सं० ४०—पत्र सं० १०३ । सान द।।४६ इक्ष । जाया—हिन्दी । ते० सं० १८६० पूर्व । सामान्य युद्ध ।

विशेष-पूजाकों का संग्रह तथा प्रष्ट द० से नरक स्वर्ग एवं पृथ्वी क्रादि का परिचय दिया हुवा है !

४४२१ गुरुका सं० ४१—पत्र संस्था—२५७। या०—दx१। इक्षः नेत्रन कान—संबत् १८७५ बाह् बुदी ७। पूर्णः। दसा उत्तमः।

| १. समयसारनाटक                | बनारसीदास            | हिन्दी रच•          | मं० १६१३ ग्रासो.मु. १३ १-५१            |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------|
| २. मारिएक्यमाला              | संग्रह कर्ता         | हिन्दी              | संस्कृत प्राकृत सुभाषित ५२-१११         |
| ग्र'यत्रओशरी                 | बहा ज्ञानमागर '      |                     |                                        |
| ३. देवागमस्तोत्र             | मावार्व समन्तभद्र    | मंस्कृत             | निषि सैवन् १=६६                        |
| कृपारामसौनाएगे ने कर         | ली राजा के पठनार्थ ह | ाडौती गांव मे प्रति | । लिपि की । पृष्ठ-१११ <b>मे ११</b> ५ । |
| ४. धनादिनिधनस्तोत्र          | ×                    | 97                  | लिपि मं० १६६६ ११५-११६                  |
| ५. परमानंदस्तीत              | ×                    | संस्कृत             | ११६-११७                                |
| ६. सामायिकपाठ                | धमितगति              | 77                  | <b>११७-११</b> =                        |
| ७. पंडितमरस                  | ×                    | 93                  | 112                                    |
| म. बौबीसतीर्यकुरमिक          | ×                    | 19                  | <b>११</b> ६-२०                         |
|                              |                      | लेखन स              | ं० १९७० बैमाल मुदी ३                   |
| <b>१.</b> तेरह काठिया        | बनारसीदास            | हिन्दी              | <b>१</b> २ <b>०</b>                    |
| १०. दर्शनपाठ                 | ×                    | संस्कृत             | <br>१२३                                |
| ११. पंचर्यगल                 | रूपचंद               | हिन्दी              | <b>१२३—१२</b> =                        |
| १२. कल्यासमंदिर भाषा         | बनारसीदास            | **                  | <b>१२-</b> ३०                          |
| १३. विषापहारस्तोत्र भाषा     | <b>भवलकी</b> ति      | 33                  | \$ <b>?</b> •- <b>३</b> ?              |
|                              |                      |                     | रचनाकास १७१४।                          |
| १४. अक्तामर स्तोत्र आवा      | हेमराज               | हिन्दी              | x=-5 \$ \$                             |
| १४. वजनाभि वक्रवित्तकी मावना | मूधरदास              | 29                  | <b>१३</b> ४–३६                         |

| per-time 1              | for the section of |          | [ <b>\$</b> o             |
|-------------------------|--------------------|----------|---------------------------|
| ६. निर्वास काव्य मावा   | मगवती दास          | 29       | ₹ <b>₹</b> —₹७            |
| ७ बीपास स्तुवि          | <b>, ×</b>         | हिन्दी   | ₹ <b>३७</b> —३=           |
| द. तत्वार्वसूत्र        | <b>तमास्वामी</b>   | संस्कृत  | \$ \$4-XX                 |
| <b>१. सामाधिक बढ़ा</b>  | ×                  | "        | ₹ <b>४५</b> − <b>१</b> २. |
| •. लबु सामाधिक          | ×                  | "        | 8×5-×3                    |
| १. एकीभावस्तोत्र भाषा   | जगजीवन             | हिन्दी   | <b>१</b> ११-१४            |
| २. बाईस परिषद्द         | भूषरवास            | ,,       | \$4x40                    |
| ३. जिनदर्शन             | w                  | 23       | ११७ १व                    |
| १४. संबोधपंचासिका       | वानतराय            | ,,       | <b>१</b> ५≈ - <b>६</b> ०  |
| ५. बीसतीर्षंकर की जकड़ी | ×                  | "        | 240-42                    |
| ६. नेमिनाच मंगल         | सास                | हिल्दी   | 141-14                    |
|                         |                    | र• सं०   | १७४४ सावसा सु•            |
| ७. दान वायनी            | वानतराय            | 39       | ? <b>50-0</b> ?           |
| द. चेतनकर्म चरित्र      | भैय्या भगवतीदास    | ***      | . १७१-१८३                 |
|                         |                    |          | र० १७३६ वेठ वदी           |
| t. जिनसङ्खनाम           | बाबाधर             | संस्कृत  | \$5~¥~5                   |
| •. मक्तामरस्तोत्र       | मानतु व            |          | ₹= <b>€</b> -€₹           |
| १. कत्यासमिवरस्तोत्र    | <del>पुरस्त</del>  | संस्कृत  | 164-64                    |
| २. विवापहारस्तोत्र      | धनक्षय             | **       | 12 <b>72</b> 5            |
| . सिव्यविषस्त्रीत्र     | वेगमन्दि           | n        | 124-24                    |
| ८. एकीभावस्तोष          | , वाविराव          |          | te=                       |
| ८. भूपानचीबीसी          | सूरास कवि          | ,,<br>,, | 500-50                    |
| ६. वेबपूजा              | . ×                |          | 40 55                     |
| o. विरह्मान दुवा        | ~                  | -        | ₹•2-4                     |

|                                                                        |                           | 1             | युटका-संमद               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--|--|
|                                                                        | ×                         | 91            | ₹00-20=                  |  |  |
| हिं सोसहकाररापूजा                                                      |                           |               | २०=-२∙६                  |  |  |
| ०, वशस्त्रारापूजा                                                      | ×                         | 97            | 4.6-6.8                  |  |  |
| १, रतनवयपुजा                                                           | ×                         | 97            |                          |  |  |
| . कलिकुण्डलपूता                                                        | ×                         |               | २१४-२२६                  |  |  |
| द. चितामस्य पार्श्वनाथपूजा                                             | ×                         |               | 25x-52                   |  |  |
| ४, शांतिनायस्तोत्र                                                     | ×                         | 77            | २२६                      |  |  |
| ५. पावर्वनायपूजा                                                       | ×                         | ,, प्रपूर्ण   | २२६-२७                   |  |  |
| ६, बीबीस तीर्यक्टर स्तवन                                               | देवनस्दि                  | 71            | ₹ <b>२</b> ==₹'3         |  |  |
| ७. नवम्रहर्गीभत पार्श्वनाथ स्तवन                                       | ×                         | 29            | 4 \$10-Ko                |  |  |
| u. कलिकुण्डनार्खनायस्तोत्र                                             | ×                         | "             | 280-88                   |  |  |
| in. what Break that the second                                         | , कालकुण्डनाव्यनायस्तात्र |               | लेखन काल १८६३ माथ सुदी ४ |  |  |
| <b>८. परमान</b> न्दस्तोत्र                                             | ×                         | "             | £86-83                   |  |  |
| <o. td="" लचुजिनसहस्रनाम<=""><td>×</td><td>77</td><td>283-88</td></o.> | ×                         | 77            | 283-88                   |  |  |
|                                                                        |                           | सेखन काल १८७० | वैशास मुदी ५             |  |  |
| ५१. सूक्तियुक्तावनिस्तोत्र                                             | ×                         | ,,            | 4x4-x8                   |  |  |
| ५२. जिनेन्द्रस्तोत्र                                                   | ×                         | 31            | 2×2-xx                   |  |  |
| ५३. बहलरकला पुरुष                                                      | ×                         | हिन्दी गव     | २४७                      |  |  |
| १४. चौसठ कला स्त्री                                                    | ×                         | **            | **                       |  |  |
|                                                                        |                           |               |                          |  |  |

४४२-. गुरुका संट ४२। पत्र मं० ३२६। प्रा० ७×४ इश्च। पूर्मा।

विशेष-इसमे भूघरदास ी का वर्चा समाधान है।

४४२६, गुटका सं० ४३ — पत्र सं० ४६ । घा० ६३×५३ इ**छ** । भाषा-संस्कृत । **के० काल १७६७** कार्तिक खुक्का १३ । पूर्ण एवं युद्ध ।

विशोध--- व पेरबासान्थेचे साह भी जगरंप के पठनार्ध प्रदृश्तः भी देवचन्द्र ने प्रतिसिधि की ची । प्रति , संस्कृत टोका सहित है । सामाधिक पाठ सार्थ का संग्रह है ।

> १४२४. गुटकासं० ४४ । पत्र सं० ६३ । सा० १०४१ इकाः नामा-हिन्दी । पूर्णः । दवा जीर्सा । विकेष---चर्चामां कासंसह है ।

# ४४२४ गुटका सं० ४४। पत्र सं० १४०। बा॰ ६६ X४ इस । पूर्ता।

| १. वेबशास्त्रगुर पूजा         | ×                 | शस्कृत  | <b>१-</b> ७           |
|-------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| २. कमलाष्ट्रक                 | ×                 | 77      | 6-4.                  |
| ३. गुरूस्तुति                 | ×                 | n       | t                     |
| ४. सिद्धपूजा                  | <b>×</b> ,        | •       | <b>₹</b> २-१ <b>४</b> |
| ५. कसिकुण्डस्तवन पूजा         | ×                 | **      | 14-14                 |
| ६, योडकाकारसम्पूजा            | ×                 | 99      | 79-39                 |
| ७. दशलक्षरमपूजा               | ×                 | 99      | 22-22                 |
| व. नन्दीव्यरह्ता              | ×                 | •       | 37-98                 |
| ह. पं <b>यमे</b> स्यूत्रा     | भट्टारक सहीचन्द्र | **      | \$6-XX                |
| <b>१०. सम</b> न्तचनुर्दशीपू न | " मेरुवन्द्र      | 33      | 4X-X4                 |
| ११. <b>ऋषिमंड</b> लपूत्रा     | गीतमस्वामी        | ,       | 20-52                 |
| १२. जिनसहस्रनाम               | वाश्वर            | 25      | £ £-08.               |
| <b>१३. महाभिषे</b> क पाट      | ×                 | **      | 44-66                 |
| १४. रत्नवयपूजाविधान           | ×                 | 23      | 20-111                |
| १५. ज्येष्ठजिनवरपूजा          | ×                 | हिन्दी  | ***-**                |
| १६. क्षेत्रपास की बारती       | ×                 | **      | 175-70                |
| १७. गराधरकलयमंत्र             | ×                 | संस्कृत | . <b>१३</b> ८         |
| १८. भावित्यवारकवा             | নাবী কর           | हिन्दी  | 11-35                 |
| १६. गीत                       | विद्यानूचरा       | n       | 44-44                 |
| २०. नचु सामायिक               | ' ×               | संस्कृत | £\$Y                  |
| २१. पद्मवतीस्रंद              | म॰ महीकन          | 19      | \$\$x-\$40            |
|                               |                   | *-      |                       |

अप्रदृद्द गुरका सं० ४६—वन सं० ४६। बा॰ ७३×१६ दक्का माना-क्रिनी। दूर्व क्

# १४९७. गुरका सं० ४७ । पत्र स॰ ३४० । बा॰ व×४ इश्व पूर्ण । दशा-सामान्य ।

| १. सूर्व के क्स नाम           | ×         | सम्कृत | t                        |
|-------------------------------|-----------|--------|--------------------------|
| यू. <b>बन्दी मोस</b> स्तोत    | ×         | "      | 1-7                      |
| a, Majorala                   | ×         | 77     | २-३                      |
| ४. <b>वार्कवी</b> वपुराख      | ×         | 77     | A-#6                     |
| थ, कालीसहस्रनाम               | ×         | 19     | ¥=-१३२                   |
| ६. चुसिहपूजा                  | ×         | **     | 8 <b>3 3 - 3</b> %       |
| ७. देवीयूक्त                  | ×         | *7     | 244-64                   |
| द, अंग-सहिता                  | ×         | सस्दृत | ?E\$-283                 |
| <b>१. ज्यासामा</b> लिनी स्तीत | ×         | ,      | <b>₹₹</b> ₽₽₹            |
| १०. इरगीरी सबाद               | ×         | ,      | ₹₹-७३                    |
| ११. नारावस कवन एव प्रष्टक     | ×         | 99     | ५७३-७६                   |
| १२. बाग्रुव्होपनिचद्          | ×         | 97     | ₹3€-₹5                   |
| १३. वीठ पूजा                  | ×         | 77     | <b>₹=₹-=</b> 0           |
| १४. बोबिनी कवल                | ×         | 79     | <b>4</b> ≈=− <b>3</b> ₹0 |
| १४. धानंबसहरी स्तोत्र         | शकराचार्य | 17     | \$\$\$-88                |
|                               |           |        |                          |

## ४४२८ गुटका न०४८ । पत्र स०--२२२ । मा०--६॥/५॥ इस पूर्ण । दशा-सामान्य ।

| १. जिनवज्ञकल्प | प० भागाधर     | संस्कृत | 1-txt  |
|----------------|---------------|---------|--------|
| २ प्रशस्ति     | ब्रह्म वामोदर |         | 973_00 |

बीहा- ॐ नम सरस्वत्वै। प्रथ प्रवस्ति ।

भीमत सम्मतिवेन, नि कर्मात्म् व्यवसूत्रस्य । श्रास्ता प्रदान्य वक्षेत्रह् प्रवस्ति ता प्रदानस्य । १ ।। स्याह्माचिनी श्राह्मी बह्नतत्व-अकाश्विनी । सत्मिराराभिता वाणि वर्द्मा सत्वयकरी ।। २ ।। मिरानो पीरानाधीस्य स्ववारम्धीकरारकात् । । वर्ग-सञ्जीत-सञ्चास्कर्वरशावायः

मूनसंबे बनात्कारनली सारस्वते तति । 👫 गन्हे विश्वपदध्याने वंखें वृदारकादिकिः ॥ ४ ॥ नंदिसंबोधवसत्र नंदिसामरनायकः। कुंदकुंदार्थसंज्ञोऽसी कुतरत्नाकरो महस्य ॥ ॥ ॥ तत्पट्टकमतो जातः सर्वसिद्धप्रश्रमारवः हमीर-मूपसेव्योर्व वर्षचंक्रो व्यक्तिकरः ॥ ६॥ तत्पट्टी विश्वतत्वक्षी नानाम् विकासकः रत्नवयकृतास्यासो रत्यकीर्तराष्ट्रपुनिः ॥ ७ ॥ शकस्वामिसभामध्ये प्राप्तवानमातीस्ववः । स प्रभावंद्री जगद्वं की बरवादिश्रवंकर: शब्द ।। कवित्वे वापि वक्तूत्वे मेथावी शान्तसुक्रकः। पद्मनंदी जिलाक्षीनूत्तस्यहें विश्वनात्रकः ॥ ३ ॥ तिञ्चन्योजनि मञ्बीचपुजितां हिन्दि हजीः भूतचंत्रो वहातायुः सायुक्तोकक्कतार्यकः ।। १० । त्रामाशिकः त्रमालेऽसूबरमगान्यास्यविष्यवीः । नक्षा नक्षणार्वको भूपकार्वकेन्द्रिः ॥ ११ ॥ धर्हरप्रशीततस्वार्ववादः पति विद्यापतिः । इतपेषेषुरम्तारिजिनवडी विषयासः ॥ १२॥ बम्बूड्यांकिते बम्बूदीपे श्रीपत्रधानको । तत्रास्ति वारतं शेर्थं सर्वं खेवसवप्रदं 11 53 11 मध्यदेशी मनत्तम सर्वदेशोत्तनोद्यमः धनवान्यसमाक्षीर्रासर्वेत्रहिदिस्रवैः ।। १४ ।। नानानुबाषुधीर्वाति वर्षसान्तुव्यंक्रः मनीनतमहामोपः दादा राष्ट्रश्नमन्त्रितः ।। ११ ।। रोदावनेक्षमहापूर्ण दुर्वश्वयः विवादरः। प्रवासायपर्य योगि विष्णुपुरिविधानपुत् ॥ १५ ॥

स्वच्छपानीयसपूर्णे वापिक्पादिभिर्महर्षे । श्रीमद्वनहटानामहट्टव्यापारमूचितं ।। १७ ।। मर्हत्वैत्यालये रेजे जगदानंदकारक । विवित्रमठभदोहे विशिज्जनमुमंदिरो ॥ १८॥ स्तिष्टम् धजन्याधिपतिस्त्वय प्रजापालो लसद्गुरग । कान्त्याचंद्रो विभात्येष नेजसापद्यबाधव ।। १६ ।। शिष्यस्य पालको जातो दुष्टनिग्रहकारक । पदागमत्रविच्छूरो विद्याशास्त्रविज्ञारद ॥ २०॥ शौर्योदार्ययुर्णापेतो राजनी तिविदावर । रामसिहो विशुर्धीमान् भ्रत्यवेन्द्रो महायशी ।। २१।। बासादाराकवरम्तत्र जैनधर्मपरायरा । पात्रदानादर श्रेष्ठी हरिच द्वाग्रुगामागी ॥२२॥ श्रावकाचारसपन्ना दलाहारादिदानवा । शीलभूमिरभूलस्य गूजरिश्रियवादिनी ।।२३॥ प्त्रस्तयोरभूत्साधुब्यक्ताहत्सुभक्तिकः । परापकरशाम्बातो जिनाचनक्रियाचत ।।२४।। 🗚 श्रीवकाचारतस्वज्ञी त्रुकारुष्यवारि ध । देल्हा साधु व्रवाचारी राजदलप्रतिष्ठव ॥२/॥ ान्य भाषा महासाध्वी शीलनीरतरनिरगी। प्रियंवद हिताबारावाली शीजन्यधारिएी ।।२६॥ तया क्रमेशा सजाती पुत्री लावव्यमन्दुरी। मगण्यपुष्यसस्यानी रामलक्ष्मग्राकाविद ।।२७।। CH िनयज्ञीत्स्वानन्दकारिएगी व्रतधारिएगी । मर्हतीर्थमहायात्रासपक्कंप्रविधायिनौ ॥२८॥ रामसिहमहामूपत्रधानपुरुषी सुभी । समुद्ध् तजिनायारी धर्मानश्चमहोत्तनी ।।२१।

तथ्यावरोधवद्वीरो नायकै सवन्त्रमाः । लाकप्रवास्त्रसत्कीर्ति वर्गसिहो हि वर्ममृत् ॥ ३० ॥ तत्कामिनी बहसीलभारिगी शिवकारिशो। - व्या चन्द्रम्य बसती ज्यासना पापध्वान्तापहारिखी ॥३१॥ 欧人 बु नद्वयविशुद्धासीत् सवमत्तिन्युन्वरम्। । धर्मानन्दितचेतस्का धर्मश्रीर्मतृ मास्तिका ॥३२॥ पुत्रावाम्नान्तयोः स्वीयक्त्यनिजित्तवस्मयौ । लक्ष लाखू स्त्रवाशी बोबिन्यानसब्द्वाबी ।। ३३।। ग्रहंदे बमुसिद्धान्तपुरभत्तिसमुद्यतौ । विद्वरजनप्रियो सीम्यो जोल्हाह्ययदार्थको ।।३४।। तुधारिक श्रीरसमानकीति कुटुम्बनिर्वाहकरो वशस्त्री । प्रतापनान्धर्मधरो हि बीभान् सध्येलवासान्त्रयक्तमानु ॥३५॥ भूपेन्द्रकार्याधकरो दयाळा पूज्यो पूर्णेन्द्रसकासमुस्रोवरिष्ठ । भव्छी विवेकाहितमानसाऽसी सुचीर्नन्दतुमूतसेऽस्मिन् ।।३६॥ हम्बद्धयं यस्य जिलार्चन वेजैन बराबाम्युक्षपक्रजे च । हराक्षर बाहत्मक्षय वा करोतु राज्य पुरुषोत्तमीय ॥३०॥ तःप्राणुक्क्षमाजाता जैनवतिषाविनी । सती मतिहाका श्रेष्ठी दानीत्कष्ठा वशस्त्रिकी ।।३८।। चतुर्विधस्य भंधस्य भक्त्युक्षासि मनीरथा । नैनभो: युषावात्कव्योकोशाभोजसन्युसी ।।३१।। हर्वमदे सहर्वात् द्वितीया तस्य बह्मभा । दानमानीन्स्वानन्दवर्दिताक्षेपवेतसः ॥४०॥ भीरामसिंहेन कुपेश मान्यश्रदुविषश्रीवरसवशकः। प्रयोतितानीपपुराणुसोको नामू विवेकी चिरमेवजीयात् ॥४१॥ पाहारवास्त्रीयवजीवरका वानेषु सर्वार्वकरेषु सायुः । करपद्गं मीमाचककाववेषुनीषुसुसाबुर्वस्तारम्हिकां ॥४२॥ "अ

ख

श्रोमत्सविह्नवद्योत्य नायू साथु सनन्वतु ॥४६॥

३. क्यांपिशाचिनीयत्र × संस्कृत 888 ४. वडारावातिकविधि × 2 48 ४. नवप्रहस्थापनाविधि × ६. पूजाकी सामग्री की सूची × हिन्दी १४२-५५ ७. समाधिमररा × संस्कृत \$ 40-EX द कलशविधि × 23-F09 र. मैरवाष्ट्रक × 735 १०. भक्तामरस्तोत्र मंत्रसहित × **१६**=-२१४ ११. बमोकारपवासिका पूजा × २१६

।। इति अशस्त्यावली ।।

४४२६ गुटका सं० ४६---पंच - सं०-५८ । भा०-४४४ इक्ष । तेवन कान स०--१८२४ पूर्ण।

### गुटका-संबंध ]

[ 245

| १. संबोयबत्तीसी | मानकवि | हिन्दी | ₹ <b>-</b> ₹¥ |
|-----------------|--------|--------|---------------|
| २. फुटकर रचनाएं | ×      | 10     | २६-५=         |

१४३० गुटका सं० १०। पत्र सं० ७४। या० ८×१ दक्ष । ने० कान १०६४ मनसरसुदी १४।पूर्ण । विशेष---मनाराम वैद्य ने सिरोज ने बहाजी संतसागर के पठनार्थ प्रतिनिधि नी थी।

| १. राषुन पत्रीसी      | विनोदीसास सासवंद | हिन्दी | 8-X   |
|-----------------------|------------------|--------|-------|
| २. वेतनवरित्र         | भैवाभगवतीदाम     | 77     | ₹-२६  |
| ३. नेमीव्यरराज्यविवाद | बह्यज्ञानसायर    |        | ₹0-3? |

नेमीदवर राजुल को मागडी लिख्यते ।

व्यादि भाग-रायुत उवाय-

भोग प्रनापम छोडी करी तुम योग लियों मो नहामन ठाएंगे। संज विचित्र तुनाई धनीपम सुदर नारि को सग न जानू।। सुक्त तनु सुक्त खोकिं प्रतक्ष काहाडुक देवत हो प्रनमानु! राखुल पूक्त नेनि कु"बर कू" योग विचार काहा नन पानू।। १।।

## नेमीश्वर उवाच

मुन रिमित मुठन बान जानत हो सब भोग तन बोर वर्टे हैं। पाप बढ़ें सदक्तर्भ बके परमारच की सब पेट फटे हैं।। इंप्रिय को जुल किचित्काल ही मालिर दुल हो दुल रटे हैं। नेमि कुंबर कड़े सुनि राजुल बोग बिना नहिं कर्म्म कटे हैं।। २।।

## सध्य भाग-रायुलोवाय-

करि विरक्षार तथि बरवार अने बतथार विकित्त गोसाई।
वृष समूच ननावन बार जुनाट महो छू करिके तोर्दे।। १।
मूल-पिवास बनेक परिसह पावन हो कहा सिर्वन सार्दे।
राजुस नार कहे सुविचार चु नेनि कुंबार मुगुनन तार्दे। १७।।

## नेमीरवरोबाच

काहे को बहुत करो तुम स्वापनय केन सुनो उपवेश हमारो । कोवहि बोग किये वय हुवस काव न केक बरे वु तुम्हारो ।।



मानव बन्म हम्रो वयमान के कार्ज दिना मतु कूप में डारो । नेमो कहें सुन राहुत तू सब बोह ताँजे (नेट) काज सवारो ।। १० ॥ व्यक्तिक भाग—राजुलोवाय—

> आयक सम्में क्रिया गुत्र नेपन शाम कि संगत देग तुनाह। भोग तनि नन तुम करि जिन नेम तरी जब संगत पाद। भेद सनेक करी टहता जिन साश की सब पात गुनाई। कोच करी मन मान सरी करी राष्ट्रल नार मई तब वाई।। ३१।।

#### 老剑的-

मावि रचन्त्रा विवेक सवल गुनती तमकायो । नैमिनाव रह चित्त वजह राजुल कु समाभायो ।। राजमति प्रवोध के गुष भाव संयम भीयो । वहां ज्ञानसागर कहे बाद नींग राजुल कीयो ।। ३२ ॥

# ।। इति नेमीक्वर राजुल विवाद संपूर्णम् ।।

| विनयकाति                 | हिन्दी                                                                                                                   | ₹-\$                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| पद्मप्रश्रदेव            | संस्कृत                                                                                                                  | 31                            |
| <b>मुनियुर्ग</b> श्रद्ध  | n                                                                                                                        | 19                            |
| ×                        | ,                                                                                                                        | **                            |
| ×                        |                                                                                                                          | \$ 5                          |
| <b>भ</b> गवतीदा <b>स</b> | हिन्दी                                                                                                                   | ¥4                            |
| वानतराय                  |                                                                                                                          | 15                            |
| सूभरवास                  | *                                                                                                                        | ٧٠                            |
| बनारसीदास                | n                                                                                                                        | ¥\$-¥₹                        |
| ×                        | 99                                                                                                                       | *5                            |
| ग्रुलाब किञ्चन           | "                                                                                                                        | "                             |
| टोंडर                    | n                                                                                                                        | **                            |
| मूबरवास                  | 39                                                                                                                       | Y\$                           |
|                          | परामध्येष  मुनिद्धसम्बद्धः    भगवर्तादाकः  सागवराधः  मुभरवासः  बगरसीदाकः  हणावस्थितः  हणावस्थितः  हणावस्थितः  हणावस्थितः | प्रधानने संस्कृत मुनिबुद्धानं |

| गुरंका-संबद                             |                |        | [ <b>4</b> 92     |
|-----------------------------------------|----------------|--------|-------------------|
| १७. ऋषमजिनन्यजुहार केशरियो              | भानुकीति '     | हिन्दी | VX.               |
| १=. ककं ब्रराधना तेरी                   | नवस            | **     | <b>"</b>          |
| १६. भूल भ्रमारा केई भने                 | ×              | 77     | Aé.               |
| २०. भोपालदर्भन                          | ×              | 71     | Vo.               |
| २१. भक्तामर भाषा                        | ×              | 71     | <b>¥</b> 4-}¥3    |
| २२. सांवरिया तेरे बार बार वारि जाऊं     | जगतराम         | **     | жę                |
| २३. तेरे वरवार स्वामी इन्द्र दो सड़े है | ×              | n      | **                |
| २४. जिनजी थांकी सूरत सनड़ो बोह्यो       | बहाकपूर        | 11     | 99                |
| २४. पार्श्वनाथ तोव                      | वानतराय        | 79     | XX                |
| २६. त्रिभुवन गुरु स्वामी                | जिनदास         | n      | र॰ सं॰ १७४१, ४४   |
| २७. बहो जगत्गुर देव                     | <b>भूषरदास</b> | "      | χ¢                |
| २८. वितामिंग स्वामी सावा साहव मेरा      | वनारसीदास      | **     | x4-x0             |
| २१. कम्बार्गमन्दिरस्तीत्र               | कुभुद          | "      | \$10-40           |
| ३०. कलियुग की बिनती                     | बहादेव         | 19     | 41-43             |
| ३१. शीलवत क भेद                         | ×              |        | 65-68             |
| <b>३२.</b> पदसंग्रह                     | गंगारुष नेव    | 79     | \$\$ <b>-</b> \$a |

४४४१. गुटका सं० ४१। पत्र सं० १०६। आ॰ ०४६ इंब। विषय-संग्रह। ते० काल १७६६ फानक मुत्री ४ मंगनवार। पूर्वी। दक्षा-सामान्य।

# विशेष-सवाई जबपुर में लिपि की गई थी।

| ₹. | <b>मायनासारसंग्रह्</b>      | <b>चामुच्डराम</b> | संस्कृत   | t-6.     |
|----|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 9  | मलाबरस्तोच हिन्दी टीका सहित | ×                 | n सं० १८० | . 64-4.4 |

१:६२. गुटका सं० ४१ क । यम सँ० १४२ । वा० ०४६ इंच । ते० काम १७६६ मान कुसी २ । पूर्वी । स्वा—सामान्य ।

🖄 विशेष--किशनसिंह इत क्रियाकीस नावा है।

प्रभेदे शुक्का संद प्रद । वय संव १६४१६वर्ष्ट । वाव वर्ष ।

| क्रियेष-तीन | बर्पू रा दुर | कों का मिश्रए | हैं । |
|-------------|--------------|---------------|-------|
|-------------|--------------|---------------|-------|

| ₹.       | पिकम्मणसून                     | ×                   | <b>प्राकृत</b>     |                |
|----------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| ₹.       | व्यास्थात्व                    | ×                   | ,                  |                |
| ٩.       | बन्दे तू सूत्र                 | ×                   | 17                 |                |
| ٧.       | वंत्रम्यापावर्वनास्तवन (बृहत्) | मुनिश्रभयदेव        | पुरानी हिन्दी      |                |
| ¥.,      | वजितवांतिस्तवन                 | ×                   | 95                 |                |
| ₹.       | **                             | ×                   | 27                 |                |
| <b>.</b> | भयहरस्तोत्र                    | ×                   | **                 |                |
| ۹,       | सर्वारिष्टुनिवारसस्तोत्र       | जिनदत्तमूरि         | "                  |                |
| €.       | प्रस्पारतेत्र एवं सतस्मरण      | 71                  | 79                 |                |
| ₹0,      | भक्तामरस्तोत्र                 | ग्राचार्यमानतुं ग   | सस्कृत             |                |
| ₹₹.      | कस्यासमिदरस्तोत्र              | कुरुवनद             | "                  |                |
| ₹₹.      | भ्रांतिस्तवन                   | देवसूरि             | 19                 |                |
| ₹₹.      | सप्तिषिजनस्तवन                 | ×                   | प्राकृत            |                |
|          | सिपि संवत् १७५० मासोज मुद      | ा ४ को सीमान्य हर्ष | ने प्रतिनिधिकी थी। |                |
| ₹¥.      | जीवविचार                       | श्रीमानदेवसूरि      | <b>মাকু</b> শ      |                |
| ę×,      | नवतस्वविचार                    | ×                   | 97                 |                |
| ₹€.      | धजितशांतिस्तवन                 | मेरू नन्द न         | पुरानी हिन्दा      |                |
| ₹७.      | सीमंधरस्वामोस्तवन              | ×                   | **                 |                |
| ₹5.      | शीतलनायस्तवन                   | समयसुन्दर गरिए      | राजस्थानी          |                |
| ₹€.      | यंत्ररापादर्वनायस्तवन लघु      | ×                   | ,                  | •              |
| ₹•.      | 37                             | ×                   | 19                 |                |
| ₹₹.      | <b>बेरिनायस्त्वन</b>           | समयसुन्दर           | "                  |                |
| २२.      | बतुर्विश्वति जिनस्तवन          | जयसागर              | हिन्दी             |                |
| २३       | . बीबीसजिन मात पिता नामस्तवन   | बानन्दसूरि          | 95                 | रचना० मं० १४६२ |
| ₹¥.      | , फसबची पार्श्वनायस्तवन        | समयसुन्दरगरिए       | राजस्थानी          |                |

| गुटका-संबद् ]                |                        | िर्देश                                         |
|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| २४. पार्वनायस्तवन            | सम्बसुन्दरवस्ति        | रा बत्यानी                                     |
| ₹€. "                        | 19                     | **                                             |
| े २७. बौड़ीपादर्वनायस्तवन    | 71                     | 27                                             |
| ₹=. "                        | जोधराज                 | 29                                             |
| २६. वितामिग्रियादर्वनायस्तवन | लामश्रंद               | <b>n</b> ·                                     |
| ३०, तीर्षमालास्तवन           | तेजराम                 | हिन्दी                                         |
| ₹₹. <sub>99</sub>            | <b>म</b> भयसुन्दर      | 70                                             |
| ३२. बीसविरहमानजकड़ी          | ,                      | 19                                             |
| २३. नेमिराजमतीराम            | रत्नपुक्ति             | •                                              |
| ३४. गीतमस्वामीरास            | ×                      | 77                                             |
| ३४. बुढिरास                  | शानिभद्र द्वारा संकलित | n                                              |
| ३६. शीचरास                   | विजदवेबसूरि            | 27                                             |
|                              | जोधराज                 | ने सीवसी की भार्या के पठनार्थ लिखा।            |
| ३७. साधुवंदना                | धानंद सूरि             | 27                                             |
| ३८. दानतपत्रीनसंबाद          | समयपुन्दर              | राजस्थानी                                      |
| ३१. आवाडमूतिचीडानिया         | कनकसोम                 | हिस्दी                                         |
|                              | र• काम १६३८।           | लेपि काल सं० १७५० कॉलिक बुदी ५ ।               |
| ४०. भावकुमार वमाल            | 29                     | **                                             |
|                              | रचना संब               | त् १६४४ । धमरसर में रचना हुई वी ।              |
| ४१. नेषकुमार बौड़ानिया       | 79                     | हिन्दी                                         |
| ४२. समास्तीती                | श्रमसमुन्दर            | 19                                             |
|                              | ' सिवि                 | तंबत् १७१० कार्तिक सुदी १३ । <b>ध</b> वरंगाबाद |
| ४३. वर्गवसीची                | राजसमुद                | हिन्दी                                         |
| ह®४. बार्ख्यावना             | वनसोमनस्य              | 99                                             |
| ४४, वदावतीरानीसारावना        | समयकुन्दर              | '35                                            |
| ४६. बचुक्रवरस                |                        |                                                |
|                              | ar t                   | •                                              |

×

७१. सीवाजीरी सज्जाब

# गुटका-संबद् ]

100

| ७२. बेसना री संज्ञान                             | ×           | <b>€</b> erch |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|
| ७३. बीवकामा 🙀                                    | चुचनकीति    | 29            |
| W. n n                                           | राजसमुद्रे  | n'            |
| ७१. बातमधिका 😕                                   | 79          | •             |
| υ <b>ξ</b> , " "                                 | क्यांचुमार- |               |
| vv. " "                                          | सालम        | **            |
| 95. " "                                          | SHWAL       | ,             |
| ७१. स्वार्यवीती                                  | मुनिचीसार   | ,             |
| <॰. सत्रु <sup>*</sup> जवभास                     | रावसमुद्र   |               |
| <b>द</b> ?. सोलह् सतियों के नाम                  | ,,          |               |
| <b>८२. बलदेव महामृति स</b> ज्यास                 | सवयपुन्दर   | •             |
| =३. जेरिकराजासण्याव                              | **          | ब्रिगी        |
| ८४. बहुबलि 🤧                                     | 29          | 39            |
| < थ. सामिगद्र महामुनि 🤧                          | ×           | *             |
| <b>८६. वंश्वलकाड़ी स्तवन</b>                     | क्षणकाष     | n             |
| ०७. समुद्रावस्तवम                                | राजसमुद     | 19            |
| <b>८व, रा</b> सपुर का स्तवन                      | समयसन्दर    | 7             |
| <b>८१. गीतमपुर्व्या</b>                          | ,,          |               |
| <o. o="" का="" चीमासिया<="" नेनिराजस्ति=""></o.> | ×           | 19            |
| ११. स्यूनिभद्र सरकाय                             | ×           | . 19          |
| ६२. कर्मक्रतीची                                  | समब्दुन्बर  | ine.          |
| <b>१ ३. पुष्पवा</b> रीकी                         | *           | •             |
| ६४. नीदीपार्श्वनायसस्यन                          |             | Koldentutt.   |
| <b>१</b> ५. पञ्चवतिस्तवम                         | सम्बद्धाः • |               |
| ६६. बच्चेक्यहादुविक्रम्स्य                       | ×           |               |
| ev. einenelleit                                  | ×           |               |

•

समयस्वर

हिन्दी

रचना सं० १६=१। जैसलमेर में रची गई। लिपि सं० १७५१।

४४वे४. गुटका सं० ४३ । पत्र सं० २६६ । बा॰ ८३×४३ इक्क । लेकनकाल १७७५ । पूर्ण ।

#### वसा-सामान्य ।

| १. राजाचन्द्रगुत की चीपई                                 | बहारायनह               | हिन्दी |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| २. निर्वात्तकाच्य भाषा                                   | भैया मगवतीबास          | 27     |
| वद                                                       |                        |        |
| <ol> <li>प्रश्रुजी को तुम तारक नाम घराबो</li> </ol>      | हर्षय-द्र              | ,,     |
| Y. बाज नानि के द्वार जीर                                 | हरिसिंह                |        |
| थ. तुम सेवामें जाय सो ही सफल वर्र                        | ो दलाराम               |        |
| ६. चरन कमस उठि प्रात देस मैं                             | **                     |        |
| <ul> <li>सोही सन्त धिरोमनि जिनवर गुन</li> </ul>          | गावे 77                | ,,     |
| <ul> <li>मंगम भारती कीजै भीर</li> </ul>                  | ,,                     | ,,     |
| 🐔 भारती कीजै भी नेमकंवरकी                                | "                      | "      |
| १० बंदी दिगम्बर गुरु चरन बग तरन                          | <b>मूषरदास</b>         | 10     |
| तारन बान                                                 |                        | 77     |
| ११. त्रिबुवन स्वामीजी कस्ला निधि न                       | मीजी 🤧                 | "      |
| १२, बाजा बजिया गहरा जहां बन्या है<br>ऋषम कुमार           | ,                      | **     |
| १३, नेम कंबरजी ये सजि आया                                | साईदास                 | 20     |
| १४. महारक महेन्त्रकीशिकी की जकड़ी                        | महेन्द्र <b>कीर्ति</b> | n      |
| १५. बहो जगसुर जनपति परमानंद नि                           | थान सूबरदास            | n      |
| १६. देख्या दुनिया के बीच ने कोई                          |                        | *      |
| भगव समासा                                                |                        | -      |
| १७. विनती-वंदों भी अरहंतदेव सारव<br>निस्म सुमरक हिरदै थक | 79                     | *      |

|                                                                               |              | £ 448                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| ्रेराजमती बीनवे नेमजी सबी                                                     | विश्वमूक्त   | दिग्दी                                    |
| तुन क्यों बढ़ा गिरनारि (विनसी)                                                |              |                                           |
| १६. नेमीववररास                                                                | बहा रायमक्ष  | » र• काल सं• १६१५<br>निर्यकार दवाराव सोनी |
| २०. चणापुत के सोसह स्वप्नों का फल                                             | ×            | A AMAGIC CALCIA SIMIL                     |
| २१, निर्वाशकाव्य                                                              | ×            | असुन                                      |
| २२. बौबीस तीर्बक्टर परिचय                                                     | ×            | हिन्दी                                    |
| २३, पांच परवीवत को कवा                                                        | वेखीवास      | » नेवन संबद् १७७१                         |
| २४. पद                                                                        | वनारसीदास    | n                                         |
| २५. मुनिस्वरों की जयमाल                                                       | ×            | _                                         |
| २६. घारती                                                                     | वानवराव      |                                           |
| २७. नेमिश्वर का गीत                                                           | नेमिचन्द     | -                                         |
| २८. विनति-(वंदह भी जिनराय अनवव<br>काव करोजी )                                 | कनककीर्ति    | •                                         |
| २१. जिन जीकि पद                                                               | हर्षकीति     |                                           |
| <ol> <li>श्रारणी रो नीत ( श्रारणीका रेतू कांई<br/>सोवे रैन जिस्त )</li> </ol> | ×            | *                                         |
| ३१. अकड़ी (रिषम जिनेस्थर वंदस्यी )                                            | वेवेन्स्कृति |                                           |
| ३२. बीय संबोधन गीत ( होबीय                                                    | ×            | *                                         |
| नव मास रहारे वर्ज बासा )                                                      |              | •                                         |
| ३३. जुद्दरि ( नैनि नवीना नाव वां परि<br>नारी म्हारालाल )                      | ×            | *                                         |
| ३४. मोरड़ो ( म्हारो र मन बीरड़ा तूलो<br>डॉड विरनारि बाद र )                   | ×            |                                           |
| ्र देश. नटोड ( तु तोषिन अपि विसम न साम<br>नटोर्ड नारव सूनी रे )               | ×            | Red                                       |
| १९. पंचय पति की बैलि                                                          | ह्यंक्रीति   | m do do seus                              |

| 94 No. 7 1 124                           |                     | L               | 30 m and   |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| वैश्व, करम हिण्डोसए।                     | ×                   | हिल्दी          | 1          |
| वित. पद-( ज्ञान सरोवर माहि मूलै रे हंस   | ग) सुरेन्द्रकीर्तिः | •               |            |
| वर्ष- ( बीवीसी तीर्यकर करो               | नेमिचंद             | ,,              |            |
| मेरि बदन )                               | नानवद               | "               |            |
| ४०. करमां की गति न्यारी हो               | ब्रह्मनाषु          |                 |            |
| ४१. भारती (करी नामि कैवरजी की            |                     | 79              |            |
| मारती )                                  | नालबद               | n               |            |
| हैं रे. <b>बार्रती</b>                   |                     |                 |            |
|                                          | चानतराय             | 59              |            |
| ४३. पद-( जीवड़ा पूजो श्री पारस           | 99                  | 77              |            |
| जिनेन्द्र रे )                           |                     |                 |            |
| ४४. गीत ( डोरी वे नगावी हो नेमजी         | पाँडे नाबुराम       |                 |            |
| कानामस्यो )                              |                     | n               |            |
| ४४. <b>बुहरि-(</b> यो ससार बनादि को सोही | नेमिक्स             |                 |            |
| बाग बच्चो री लो )                        |                     | 99              |            |
| ४६. खुहरि-( नेमि कुंबर ब्याहन चढयौ       |                     |                 |            |
| राजुल करे इ सिवार )                      | 77                  | "               |            |
| ४७. जोगोरासो                             | पांडे जिनदास        |                 |            |
| ४ म. कलियुग की कथा                       |                     | #               |            |
| W0                                       | कैशव                | ॥ ४४ तदा। ध्रे॰ | වීය දියකුද |
|                                          | ालबन्द विनोदोलाल    | _               |            |
| < . षष्टान्हिका वृत कथा                  | **                  | " अ<br>हिन्दी   |            |
| ५१. मुनिश्वरों की जयमाल                  | <b>ब्रह्मजिनदास</b> | (6.4)           |            |
| Y 2 Bernand Grand                        | नारसीदाम            | n               |            |
| १३. तीर्यकुर जकड़ी                       |                     | 'n .            |            |
| YY (8700 % +2) 2 2 4                     | हर्षकीति            | <b>n</b>        |            |
| ४४. हम बैठे अपने मीन से                  | नारसीदास            | ***             |            |
|                                          | 2)                  |                 |            |
| १६. मेर्ही मेर्नीयी जीवको पुर जान बतावे  | "                   | 99              |            |
| -                                        |                     | 29              |            |

| 2                                      |           |   |                 |            |
|----------------------------------------|-----------|---|-----------------|------------|
| गुरका संग्रहें ]                       | •         |   |                 | [ \$81     |
| ५७. रंग बनाने की विधि                  | ×         |   | निहन्दी         | •          |
| ५व. स्कुट दोहे                         | n         |   | **              | •          |
| ५६. प्रस्तवेशि ( बन्दन बाला गीत )      | ,         |   | **              | ,          |
| ६०, श्रीपालस्तवन                       | 177       |   | 19              |            |
| ६१. तीन मियां की जकड़ी                 | धनराज     | • | 199             |            |
| ६२. सुवावही                            | **        |   | 'n              |            |
| ६३. कनका वीनती ( बारहकारी )            | 99        | 3 | ÷p              |            |
| ६४. बठारह नाते कीकवा                   | सोहट      |   | 199             |            |
| ६५, घडारह नाता का स्वीरा               | ×         |   | ***             |            |
| ६६. श्रादित्यवार कया                   | ×         |   | '99             | र्थक विश्व |
| ६७. धर्मरासो                           | ×         |   | 27              |            |
| ६=. पद-देखो माई ग्राजि रिषम वरि ग्रावे | ×         |   | ÷               |            |
| ६९. क्षेत्रपालगीत                      | गुजनत     |   | **              |            |
| ७०. गुरुवों की स्तुति                  | -         |   | संस्कृत         |            |
| ७१. सुमाबित पद्य                       | ×         |   | गहिन् <b>रा</b> | :          |
| ७२. पार्वनायपूजा                       | ×         |   | 79              |            |
| ७३, पद-उठो तेरो मुख देखूँ मानिजी के न  | ान्द टोडर |   | 29              |            |
| ७४. जगत में सो देवन को देव             | बनारसीदास |   | 79              |            |
| ७६, दुविधाक्तव ब्रद्द या मन की         | ×         |   | 19              |            |
| ७६ इह नेतन की सब सुधि गई               | वनारसीदास |   | 70              |            |
| ७७, नेमीसुरजी को जनम हुयी              | ×         |   |                 |            |
| ७८, बीबीस तीर्वकुरों के विक्र          | ×         |   | 10              |            |
| )<br>७१, दोहासंब्रह                    | नानियनास  |   |                 |            |

×

**८०, पानिक वर्षा** 

क्षेत्र पूरि गयो जन नेती करे, वेशी माद साम रियम कर सामें

| 548 | 3. |
|-----|----|
|     |    |

| 448 ].                                                                  |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| < के. <b>बरस्</b> यम्बस को ध्यान वेरे                                   | ×                 | हिन्दी |
| बप्त, जिन्दवी कांकीबी सूरत मनवो मोहियो                                  | ×                 | 79     |
| बार, नारी मुकति यंथ बट पारी नारी                                        | 27                | 29     |
| <b>६६, सर्वामः नर जीवन कोरी</b>                                         | क्षकान्द 🗸        | "      |
| वक, नेमकी वे काई हठ मारघो महाराज                                        | इर्वकीति          | n      |
| <u. td="" कुमार<="" देखरी="" नेमि="" पहुँ=""><td>,</td><td>37</td></u.> | ,                 | 37     |
| <b>८१. प्रमु तेरी मृत्त रूप क्ली</b> 🦯                                  | कपबन्द ८          | "      |
| <ol> <li>चिंतामसी स्वामी सांचा साहव मेरा</li> </ol>                     | 27                | 77     |
| <ol> <li>सुक्रमहो कर प्रावेगी</li> </ol>                                | हर्वकीति          | 79     |
| <b>१२. चेतम</b> तू विहूं काम स्रकेशन                                    | 27                | ,,     |
| ११. यंच संकत                                                            | <b>क्यवन्द</b> ्र | 39     |
| १४, प्रश्नुजी बांका दरसरा सू' सुक पावां                                 | बहा कपूरकन्द      | 97     |
| ११. तपु मंगस                                                            | रूपक्रद ৮         | 99     |
| <b>१६. सम्मेद शिखर चली रैं जीवड़ा</b>                                   | ×                 | **     |
| <b>२७. हम प्रावे हैं जिमराज तुम्हारे बन्दन</b> के                       | वानतराव           | **     |
| ६ व. ज्ञानपन्त्रीसी                                                     | बनारसीदास         | ,,     |
| <b>११. तू अम</b> सूलि न रे प्रास्ती सजानी                               | ×                 | 19     |
| १००. हुजिये दवान प्रयु हूजिये दवान                                      | ×                 | ,,     |
| १०१. मेरा मन की बात कासु कहिये                                          | सबलसिह            | 39     |
| १०२. बूरत तेरी सुन्दर सोही                                              | ×                 | **     |
| १०३, प्यारे हो लाल प्रमुका दरस की बलि                                   | हारी 🗙            | ,,     |
| १०४. प्रमुखी त्यारियां प्रमु भाप जात्तिले त्य                           | ारियां 🗙          | ,<br>, |
| १०५. स्याँ जारी ज्यौ त्वारोजी दयानिवि                                   | <b>बुशालबन्द</b>  |        |
| १०६, बोहि सगता श्री जिन प्यारा                                          | हठमसदास           |        |
| १०७. सुबरन ही में त्यारे प्रश्लुजी तुम                                  |                   | **     |
| तुमरन ही में त्यारे                                                     | चानतराय           | ,,     |

१०८. पार्श्वनाय के दर्शन

**बृ**न्दावन

हिन्दी र० सं० १७६६

१०१. प्रभुजी में तुम बरएाशरए गह्यो

बास बन्द

४४६४. गुटका सं० ४४। पत्र सं० वद । बा॰ व×६ दश्च । बपूर्ण । दशा–सामान्य ।

विजेप—स्त युटके में शुद्ध ६४ तक पण्डिताचार्य धर्मदेव विरोचित महाशांतिक पूजा विश्वान है। ६४ ते ६१ तक सन्य प्रतिष्ठा सन्वन्यी पूजाएँ एवं विधान हैं। पत्र ६२ पर सपप्रांत में चौबीश्व तीर्यक्क्यर स्तृति है। यत्र ६४ पर राजस्थानी भाषा में 'रे मन रॉम रहु वारण्डिनन्य' नामक एक बढ़ा ही सुन्दर पर है जो नीचे उज्जूत निम्मा जाता है।

रे मन रमिरहु चररा जिनन्द । रे मन रमिरहु चरराजिनन्द ।।ढाल।। जह पठावहि तिहुवसा इदं ॥ रै मन • ॥ 💍 🐔 यह संसार बसार मुखे बिखु कर जिब बम्मु दबालें। परग्य तज्जु पुराहि परमेट्विह सुमरीह बच्चु पुरालं ।। रे मन ।। १ ।। भीउ मजीउ दुविहु पुरापु झासब बन्धु मुखहि बउमेयं। संवर निजर मोसु विवासाहि पुष्सपीप चुिवसोवं ॥ रे सन ।। १ ॥ जीउ दुमेउ मुक्त संसारी मुक्त सिद्ध सुविवासी। बसु हुए। जुल कलकु विविद्धित भासिये केवसराएं। । रे मन० ॥ ३ ॥ वे संसारि ममहि जिय संबुत लक्ष जोरिए चउरासी । थावर वियलिदिय सर्यालिदिय, ते पुज्जल सहवासी ॥ रे गन् ।। ४ ॥ पंत्र सजीव पढमेंपु तहि पुमासु, धम्मु सधम्मु सानातं । कालु प्रकात वंब कायासी, ऐक्कह तथ्य प्रवासं ॥ रे बन ।। ॥ भूग भासत दुविह वस्वभावहं, पूल् वंच वयार जिल्लां। मिन्छा विरय पनाय कसायहं जीयह बीच प्रमुल् ।। रे नन० ।। ६ ।। कि बारि प्यार बन्दु प्यक्रिय द्विति वह अस्तुतान प्रमुखे । द्वि जीना पर्याद बहुसर्कियामस्य वाच कतान विशेश ।। रे सन् ।। ७ ।। मुह परितामे होइ मुहासर, बसुहि असुह विवासी ! पुरु परिकास करह हो जनिसह, जिन सुद्ध होने निवाले ॥ र वन- ॥ र ॥

संबद करहि बीव वय सुन्दर प्राप्तव दार निरोहें ।

प्रव्ह विश्व सबु प्रापु विवाराष्ट्र, तोहें तोहें तोहें । रे मन० ॥ ६ ॥

रिग्र जरह विश्वासह कारणु, जिय जिरावसण संजाते ।

वारह विह तव दनविह संजमु, पंच महानय पाने ॥ रे मन० ॥ १० ॥

स्वविहि कम्मविधुक्तु परमयं, परमप्यकृतिय वासी ।

रिप्रें

रिण्यसु युक्तिय एअनु तहिपुरि, ईम्बियु क्वाह वासी ॥ रे मन० ॥ ११ ॥

जीशि प्रस्तरण करू विश्वारर, परमप्यकृतिय वासी ।

= 4

जिसावर सासराषु तब्दु पयासराषु, सो हिय बुद थिर धारह ।। रे मन**ः** ।। १२ ।।

४४३६ गुटकासं० ४४ । पत्र सं० २४० । झा० ६×६५ दश्च । आया-हिन्दी संस्कृत । ते० काल १० १६०८ ।

विशेष—पूजा पाठ एव स्तोत्र झादि का संग्रह है !

४४६७. गुटका सं०४६ । यत्र सं०१० । झा० ६ $\frac{1}{5}$  $\times$ ४२ हका। पूर्ण एवं और्रण । मधिकांश गठ मधुळ है। लिपि विकृत है।

विशेष-इसमें निम्न पाठों का संग्रह है।

| १. कर्मनोकर्म वर्शन                    | × | সাকুর          | 3-X   |
|----------------------------------------|---|----------------|-------|
| २. ग्याग्ह मग एवं चौदह पूर्वी का विवरण | × | हिन् <b>ती</b> | E-83  |
| ३. श्वेताम्बरो के ८४ बाद               | × | "              | 17-13 |
| ४ संहनन नाम                            | × | 51             | १३    |
| <ol> <li>सघोटाति कथन</li> </ol>        | × | 91             | 88    |

उन्नमः भी पार्यनाय काले बुद्धकीतिना एकाला निष्यात्व बौद्ध स्वापितं ॥ १ ॥
संवत् १२६ वर्षे भद्रवादृतिन्वेग्। जिनवन्ते ता संक्षणिम्बात्वं स्वेतप्रस्यतं स्वापितं ॥ २ ॥
श्री शीतलतीयं द्वरकाले इतिरकस्वावार्भपुत्रेक प्रकारित विषयतेवस्वं विष्यास्य स्वापितं ॥ ३ ॥
सर्वेतीयं द्वरायां काले विनयमित्रयात्वं ॥ ४ ॥
श्रीपार्वनावगिति विच्येत सन्तां द्वर्षुतनाक्षाविभव्यात्वं भे भ सङ्कारेद काले स्वापितं ॥ ६ ॥
सीपार्वनावगिति विच्येत सन्तां द्वर्षुतनाक्षाविभव्यात्वं भे महस्कोर काले स्वापितं ॥ ६ ॥
संवत् ५२६ वर्षे भी पुरुषपार्वावायेत्वर प्राह्मतक्षेत्रता व व्यवनिवना पद्धवयाक्षककेत्रण द्वाविदसंयः स्थापितः ॥
संवत् २०६ वर्षे वतेतपदात् भीकतव्यात् आवताक संबोशितायोता ॥ ॥ ॥

च्या चदुः संपोरासि कव्यते । श्रीवहबङ्गिय्येण श्रीवृत्तसंवर्गकीत ग्रहंडलिगुप्तिग्रतावार्विकास्वावार्विक नामच्य बुरकेण श्रीष्ठतावार्येण नन्दिसंचः, तिहमंबः, सेनसंबः, हेवसंबः इति वस्त्रारः संबाः स्वापिताः । तेम्यो वचाकमं वसास्कारयस्त्रात्ये गर्गाः सरस्वराययो गर्याथ जासानि तेषां वासम्यादिषु कर्मानु कोपि वेदोस्ति ।। व ।।

संबद् २५३ वर्षे विनयमेनस्य किच्येता सन्यासभंगयुक्ते व कुमारसेनेन दारुसंच स्वापितं ॥ ६ ॥

संवत् १५६ वर्षे मध्यनसमृहत्यवयेन राससेनेन विःपिष्कस्यं स्थापितं ॥ १० ॥ संवत् १८०० वर्षे प्रतीते वीरचन्द्रभुतेः सकावात् जिल्लांयोत्पत्ति प्रविप्यति ॥ एम्योनान्येषापुरतिः यंचमकासावसाने सर्वेषामेशो ॥

गृहस्थानां शिष्यामां विनाशो अविष्यत्येक जिनमतं कियरकालं स्थाप्यतीतिक्रेयमिति वर्शनसारे सकः ॥

| ६. गुरहस्थान वर्षा                         | ×        | प्राकृत | <b>१</b> %-२०   |
|--------------------------------------------|----------|---------|-----------------|
| ७. बिमान्तर                                | वीरचंद्र | हिन्दी  | ₹₹-₹₹           |
| <ul> <li>सामुद्रिक शास्त्र भाषा</li> </ul> | ×        | 27      | 28-20           |
| <b>९</b> . स्वर्धनरक वर्शन                 | ×        | **      | \$7-30          |
| १०. यति झाहार का ४६ दोव                    | ×        |         | 40              |
| ११ लोक वर्शन                               | ×        | **      | \$4- <b>2</b> 4 |
| १२. बडबीस ठाए। बर्बा                       | ×        | ,,      | #X-46           |
| १३. सम्बद्धिट पाठ सवह                      | ×        | 99      | E=-{X+          |

४४३= गुरुका सं० ४७---पत्र सं० ४-१२१ । मा० १×६ इस । मपूर्ण । दशा-जीर्ण ।

| १. त्रिकालदेवयंदना                   | ×   | लं <b>स्कृ</b> त | <b>%-</b> 83   |
|--------------------------------------|-----|------------------|----------------|
| २. सिडमिक्त                          | ×   | "                | 85-68          |
| <ol> <li>मंदीस्वराविभक्ति</li> </ol> | ×   | भाकृत            | ₹¥ <b>-</b> ₹₹ |
| ४. बौतीस मतिशय मिक                   | ×   | संस्कृत          | 14-12          |
| <b>५. श्रुतज्ञान</b> मक्ति           | ×   | 29               | 18-38          |
| ६. वर्शन भक्ति                       | * × | 177              | ₹₹-₹₹          |
| ें छ, ज्ञान भक्ति                    | ×   | 79               | 77             |
| ्य. परित्र मक्ति                     | ×   | संसक्त           | 44-4×          |
| १, धनामार मस्ति                      | ×   | -                | 24-54          |

| \$44 ]                                      |                                    |                 | [ गुटका-संबद्         |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| १०. यीग मस्ति                               | ×                                  | ,,              | ₹4-7=                 |
| ११. निर्वाताकाण्ड                           | ×                                  | সা±ব            | ₹5-30                 |
| १२. वृह्यस्वयंत्र् स्तोत्र                  | समन्त भद्राच र्थ                   | संस्कृत         | \$0-85                |
| १३. ग्रुरावली ( सबु बावार्य मिक्त )         | ×                                  | **              | <b>46-44</b>          |
| १४. <b>बतुर्विश्चति तीर्थक</b> र स्तुति     | ×                                  | •               | 44-4¢                 |
| १४. स्तोत्र सबह                             | ×                                  | **              | x4-x.                 |
| १६. भावना बतीसी                             | ×                                  | 19              | *1-42                 |
| १७. बाराबनासार                              | देवमेन                             | সাকুল           | ¥3-€•                 |
| १८, संबोधपचासिका                            | ×                                  | 79              | <b>६१-६</b> 4         |
| १६. ब्रव्यसंग्रह                            | नेमिच द                            | **              | <b>६</b> ≈-७ <b>१</b> |
| २०. भनतामरस्तोत्र                           | मानतु गाचार्य                      | मंस्कृत         | <b>७१-७</b> ४         |
| २१. ढाडसी गाया                              | ×                                  | ,,,             | <b>७</b> १-≂३         |
| २२. परमानंद स्तोत्र                         | ×                                  | **              | द१- द४                |
| २३. ब्राग्स्समिति संधि                      | हरिज्यन्द्र                        | प्राकृत         | #X~ #E                |
| २४. चूनकीरास                                | विनयचन्द्र                         | **              | €0-€8                 |
| २५. समाधिमरएा                               | ×                                  | ग्राप्त'न       | 8Y-48                 |
| २६. निर्मरपंचमी विधान                       | यक्तिवनय <b>च</b> न्द्र            | 99              | €€-१ <b>०</b> ¥       |
| २७. सुष्ययदोहा                              | ×                                  | 19              | १०५-११०               |
| े २८, द्वादशामुत्रेका                       | ×                                  | 77              | ११०-११२               |
| ₹€. "                                       | अल्हरण                             | 19              | ११२-११¥               |
| ३० योगि वर्षा                               | महारमा ज्ञानचंद                    | **              | 884-886               |
| ४४३६. गुटका सं० ४<br>विशेष-गुटका प्राचीन है | र⊏। पत्र सं०१३ – ५१ । ब्रा०<br>है। | ६×६ । अपूर्ता । |                       |
| १. जिनरात्रिविधानकवा                        | नरसेन                              | धपसंश           | मपूर्ल १३-२०          |
| चन्तिम भाग                                  | क्रिक्स रिलिक्टियन सम्बद्ध जिला    |                 | -04 14-40             |

77. 191

> कत्तिय किन्ह चउद्दि रतिहि, गउ सम्मद्द जिलु पंचम छतिहि। इय सम्बन्धु कहिउ सबलागलो, जिनरित्त हि फलु अवियह मंगलो ।

सन्वत्व जोग्यासि करेसह, यो नरहक्वर सहेसह।

सारत मुत्र महिरसि धुं जेसह, रह समाग्य हुन उत्तिरमेसह।।

पुणु सोहाम सम्मी जाएसह, सह कीनेसह शिष्ठ गुकुमालिहि।

सामुबलुखु दुंजिब जाएसह, सिबजुरि बानु सोवि पासेसह।

हय जिग्यासि सहागु प्योसित, जहजिग्यासिया गग्यहरि भासित।

के होग्याहित काहिम हुनत, ते बुहारण मतु सम्ब ग्रिकार।

पहु सत्यु जो निहह निहासह, पडह पडामह कहह कहालह।

जो नर नाहि एहमांग्र भावह, पुण्याह सहित्र पुण्य कन्न पासह।

धत्ता--

सिर रारमेगह सामित्र, सिकपुरि गामित्र, बब्दमारा तित्यकर। जद मागित्र देद करण करेद देव मुबोहि लाहु परमेशव ॥ २७ ॥ इय सिरि बद्दमाशुक्रशुद्राराशे सिथादिभवनावावण्याशे जिसस्परिकहाराण्यनांवसी ॥ सिरि रारसेश विरद्द युभव्यावस्थाशास्त्रिमते पदम परिक्षेद्व सम्मतो।

।। इति जिलाराणि विभाग कथा समाप्ता ।।

रोहिशिविभान

मुश्चिषु एवड

भपभा श

प्रारम्भिक भाग--

वासकनुवपायहो हरिपविसायहो निक्विय कामहो प्रवृष्ट ।
सिवममाशहायहो केवनकायहो रिसहहो प्रशृबिव कमकमञ्ज परमेट्टि पथ पर्शाविव सहंत, जनकारि पोय विहित्य करंत ।
सारभ सारत साँच जोह्न जेन, रिक्ट्य रामस्त असोहरस्त ।
विहि गोयनए विशिव वरस्त, सेखिव रामस्त असोहरस्त ।
तिह रोहिशी वय कह कहाँम भन्न, जह साँसिश वारिय पावरण्य ।
दव वंद्रवीय हो नरह सेसि, कुंद वंगुल ए सिवि गए वरोति ।
हिंगिसाव पुरत् ए पर्याद जान वह तिन्तु तह सब समित ।
तिह सीवसोठ नयसोज कुंद, विज्ञाव सहर रह हिम्म कुठ ।
तिह सीवसोठ नयसोज कुंद, विज्ञाव सहरह रह हिम्म कुठ ।
तिह सीवसोठ नयसोज कुंद, विज्ञाव सहरह रह हिम्म कुठ ।

वह संग विश्वस जरण कुलह विश्वस वंपादिर वज्ज कुलाह विश्वस ।
गष्ट्रस स्मामिस्ती उरणारवंतु, सिरिमाइ विश्वसंकित रिच क्यान्तु ।
युप सङ्घ तासु प्रिर जिस्स तासु, रोहिस्सी कम्मासं काण्यास् ।
कस्तिय बहुाहिब सोपवास, गयपुर वहि जिसा वसु पुज्जवास ।
जिलु स्रविश्व पुरिस वेदिव प्रदेस, सिरि वासुपुज्ज प्याविवेदस ।
सह सिज्यस्य सम्प्रहो स्मित्त देह गोहिस्सो जातस्यमा संकतः ।
स्मानेत्रस्य सम्प्रहो स्पित सेवेद सेवेद स्थाप्त विश्वस्य स्मानेत्र ।
स्मानेत्रस्य सम्प्रहो स्थाप स्थाप विश्वस्य विश्वस्य ।
स्मानेत्रस्य सम्प्रहो स्थाप कुटि विश्वस्य विश्वस्य ।
सिस्मानेत्र संतु विश्वस्य स्थाप स्थाप कुटि विश्वस्य विश्वस्य ।

#### धत्ता-

ता पुरवड वहिरि कि परित्र साहि, रिबद्ध मंत्र वज पासहि । कगायमयमु संत्रिय रयगा करविय, मडिय मडव पासहि ॥ १ ॥

#### चन्तिम भाग---

नितुराइ जिग्नवित् सावह्म्ण्यु विस्तवहर्स करनञ्ज साववातु ।
वस्ता घामको जह सरत्युर्णात्व, सब सावहो जीवहो सहरावसियाँ।
स्मात् हवन्द भुहानुह एक्कुबीज, ताणु निष्णु लेड सरत्याज भीत ।
ससार सहवन्त्र पुराकर समुददु, संग्रुजि थात विहसु कुमुददु ।
स.सवद कम्तु जो एहि विष्मु, तही क्वियमं संवद होड कमा ।
समं मानि सहियद कम्मुसात, परिमानित लोडु जीवित सपात ।
दुल्लाहु जिल्ला धम्मु समुत्ति मम्मु, त्यावि संग्रहियज कम्मेण लगात ।
इत्र मुण्लिव सानित जिल्ला सिक्स विकल, हुत वर्ण्युक्त राज्य समाति जिल्ला सिक्स विकल, हुत वर्ण्युक्त राज्य समाति ।
साहिय जवाध्यायज सममललाग्नु, केवसु वत्र बोत्सवह सुह विहास्यु ।
रहि तराज वरिति पवण्लानाम्य-सम्मु, एम्ब्लु विक्ति वी स्तिपु चम्मो ।
धीयज विसामित संपत्त सम्मु, सम्मु हुर्ग्यह्म वृत्तव स्थान ।
वृत्तव कामांस्व गयहांस्य विकलम्ब, स्व प्रसुद्धि स्थारंतर पुण्ड सम्म ।
वर्ण्यार सन्वस्त्रासी परि सुलन्त्व, स्व प्रसुद्धि स्थारंतर पुण्ड कम्म ।
वर्ण्यार सन्वस्त्रस्य पायु हुर्ग्यह्म सम्मु दुर्ग्यह्म सम्मु हुर्ग्यह्म सम्मु हुर्ग्यह्म सम्मु स्वर्ण्यस्य सन्वस्त्रस्य प्रसुद्धि स्थारंतर पुण्ड सम्मु हुर्ग्यह्म सम्मु हुर्ग्यह्म सम्मु हुर्ग्यह्म सम्मु स्वर्ण्यस्य सन्वस्त्रस्य सन्वस्त्रस्य सम्मु हुर्ग्यह्म सम्मु हुर्ग्यह्म सम्मु हुर्ग्यह्म सम्मु सम्मु हुर्ग्यह्म सम्मु सम्मु हुर्ग्यह्म सम्मु सम्मु हुर्ग्यह्म सम्मु सम्मु

ě

धत्ता—

सिरि पुराभद्दमुरीसरेस् विहिय कहा बुधी घरेला ।
सिरि मनविकत्ति पथल खुवनसाविक, सावधनमो यह बस्मुखीविक।
सांदर्ज सिरि जिसकं, सांवर्ज तहसू म बाखुरिस विकर्ष ।
सांदर्ज सम्बद्धाः सम्बद्धां, सिर्ज स्था कप्पतत वजह जिक्कं।

।। इति श्री रोहिसी विश्वानं समाप्त ।।

| ५. चदनपष्ठीवनकथा      | धाचार्य खत्रसेन | संस्कृत    | 33-35 |
|-----------------------|-----------------|------------|-------|
| ४. दशलक्षराक्षा       | मुनि ग्रुलभद    | "          | ₹     |
| ३. जिनरात्रिविषान कथा | ×               | ब्रवज्ञं व | २६-२१ |

नरदेव के उपवेश से बाचार्य छत्रलेन ने कवा की रचना की थी।

चारम्भ ---

जिनं प्रसाम्य श्रेषक कर्मीक्ष्वान्तज्ञास्करं ।
विधान वदनवच्छ्यत्र क्रम्यानां क्रमिन्हां ॥ १ ॥
इीये जम्बूदुमं केम्बिनु जैने अरतनायनि ।
कासो दोगोस्ति विक्यातो वहिष्यानुषैः ॥ २ ॥

चन्तिम---

प्राचार्मख्युत्रसेनेन नरदेवोपदेशतः ।
इत्या बंदनयच्येयं इत्या मोक्षणसम्मदा ॥ ७७ ॥
यो कम्पः कुस्ते विचानमम्बं स्वर्गापवर्गप्रदा ।
योग्य कार्यते करोति अविने व्याक्ष्याय संबोधनं ॥
सूरवाजी नरदेवयोर्व्यस्तुवं सम्ब्रमसेनास्ता ।
यास्यतो जिननायकेन महत्ते मारतेति जैनं श्रीया ॥ ७८ ॥

।। इति चंदनचन्द्री समाप्तं ॥

्री. युक्तावती क्या ,× रंस्ट्रत १६-१८ स्थारम्थः— सादि वेर्व त्रस्म्योक्तं युक्तालानं विद्युक्तियं । स्था संबोचती वस्त्रे क्या युक्ताव्यविविधिः ॥ १॥ ७. स्रांधदप्रामी कवा

रामकीर्ति के विषय विमल कीर्ति

बपसं श

34-88

\_\_\_

परावेष्पिषु सम्मइ जिलेसरहो जा पुरुषपूरि आगम अलिया । क्रिम्मिक्क प्रतिस्त स्वस्थान क्रम्बर्गि सम्मदसम् दिन्छ

भक्तिम पा

लिक्षीयज्ञह सविषद्ध इक्तमना, कह्क्स्म मुगवदमंगे हित्साण्या ।।
स्वियिह युप्तंव विहालुकरेवित्यु तदय कप उप्पण्ण मरेवित्यु ।
बजदह साहरवेष्ट्र प्रवाहिय सामी मुहर भुंजद प्रविरोदिय ।।
पुहरी मण्डणु पुर मुद दुब्रहु, राज पवार्ज वयाज्य बढ़ाहु ।
सामन मुंदिर गति उपण्णी स्वरणावित नामि कंष्णणी ।
विशिण विश्व कुमरि विवादह मती स्व्यक्षोय माणस मोहती ।
सामवष्णा मण्यांचि सुरहि ताणु जिल्लाक सामिज पञ्चह प्रणु दिगु ।।
सामु वजिह दिति सु त्वक्क्स तह व खुळ् का वण्ण सनद ।
सम्मवंत गीव सुरहि ताणु जिल्लाक समामिक प्रवाह ।
सम्मवंत गीव सुरहि ताणु जिल्लाक स्वराहि ।
रामं सामिति सुर्वित्य करित्य प्रवाह विद्यालामहि ।।
रामं सामिति सुर्वित्य करित्य विल् वित्यक्षित विद्वालामहि ।।
रामं सामिति सुर्वित्य करित्य करित्य वित्य विद्वालामहि ।।
रामं सामिति सुर्वित्य करित्य करित्य वित्य वित्यक्षित स्वानक्ष्मित स्वतित्य स्वतित्य ।
रामं स्वति सुर्वित्य करित्य सुर्वित सुर्वित स्वामक्ष्मित सुर्वित स्वतित्य ।

धत्ता

जो करइ करावद्द एहिविहि वक्क्षास्त्रिय विभवियह दावेट । स्रो जिस्स्स्मृत्त्र सामु भोक्क्षुफव पावद्दा। ८।।

इति सुगधदशमीक्या समाप्ता

८. पुष्पाञ्जलि कथा

×

घपभ्रं श

48-84

आरम्भ

श्रन्तिम घत्ता

जन जय अस्ह निरोसर ह्यवममीलर प्रतिविरोगरगराधरण । अयसय गणामपुर सहयमहीलर खेति निराधर समकरण ॥ ६ ॥ बसवलरियाणि स्वराधिनीत युणि सिस्त बृहिवं विश्वद । भावकिति खुच अनंतिकित्तिषुर पुष्कुं जनि विहि किनवद ॥ ११ ॥

33

पुष्पांजिक कथा समाप्ता

\*

| १. धर्नतविधान कवा                        | ×                         | ध्रपम्र'श                 | x 6-18           |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| ४४४० गुटका संव                           | keपत्र संस्था१८३ । झा०-७। | ।×६। दक्षा सामान्यजीर्गः। |                  |
| १. नित्यवंदना सामायिक                    | ×                         | संस्कृत प्राकृत           | १-१२             |
| २. नैमित्तिकप्रयोग                       | ×                         | संस्कृत                   | १४               |
| <b>३. श्रुतम</b> क्ति                    | ×                         | ,                         | 2.4              |
| ४. चारित्रमिक                            | ×                         | *                         | 48               |
| ४, बाचार्यशक्ति                          | ×                         | ,,                        | ₹\$              |
| ६. निर्वाणभक्ति                          | ×                         | **                        | 73               |
| ७. योगभक्ति                              | ×                         | ,,                        | "                |
| <ul> <li>नंदीश्वरभक्ति</li> </ul>        | ×                         | 27                        | 75               |
| ६. स्वयंभूस्तोत्र                        | ब्राचार्य समन्तमह         | **                        | Aś               |
| १०. गुर्वावलि                            | ×                         | 27                        | YX               |
| ११. स्वाच्यायपाठ                         | ×                         | आकृत संस्कृ               | 4.0              |
| २. तत्वार्थभूत्र                         | उगस्नामि                  | संस्कृत                   | Ęij              |
| ३. सुप्रमाताच्टक                         | यतिने निषंद               | 99                        | पचासं ० ६        |
| ४. मुप्रभातिकस्तुति                      | मुबन मूचरा                | 99                        | ,, <b>२</b> १    |
| १५. स्वप्नावलि                           | मुनि देवनंदि              | 27                        | <sub>77</sub> રર |
| ६. सिडिप्रिय स्तोत्र                     | p                         | 39                        | " રથ             |
| w. भूपासन्तवन                            | सूपाल कवि                 | 79                        | 🛪 २४             |
| ८. एकीमावस्तीत                           | वादिराज                   | *                         | » 5£             |
| १. विवापहार स्तोत                        | <b>पराक्ष</b> य           | n                         | 13 Ye            |
| २०. पार्श्वनायस्तवन                      | वेवचंद्र सूरि             | 77                        | * AA             |
| १. क्रमाण मंदिर स्तोत्र                  | कुमुर्वचन्द्रसूरि         | संस्कृत                   |                  |
| २२. भावना बत्तीसी                        | ×                         |                           |                  |
| ो. कस्ताम्हक                             | वयनंदी                    |                           |                  |
| र४. बीसराम गावा                          | ×                         | মান্তব                    |                  |
| V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |                           | •                         | and the same     |

as i

्राटकाशंबद

२४. मंगलाष्ट्रक २६. भावना बौतीसो

अ० पदानंदि

संस्कृत

27-24

व्यास्टिं

बुद्धम्बात्तमहिमास्तसभस्तमोहै, निद्रातिरेकमसमावगमस्वमार्थः । धानंदकेयपुरवास्तदशायांत्रमाँ स्वायंपुर्वं भवतु थाम सर्ता शिवायः । १ ॥ श्रीगीतमप्रमुत्योषि विभोर्मेहिस्नः प्रायः अमानमन्यः स्तवनं विषातुं । प्रयं विचार्यं जहतस्तव्युष्ठलांके सीख्यास्तवे जिन अविष्यत्ति में किमग्यत् ॥ २ ॥

#### कस्तिम

जीमरामेन्द्रपञ्चनावपरिमः विकाशिवेतः कुमदः प्रमोदात् । भीभावनापद्वतिःशास्पद्धद्वयः भीपद्यानंदी स्वयं बकार ॥ १४ ॥ इति भी महारक वद्यानंदिवेत विरक्तिं बतुर्विकार् मावना समान्तविति ।

२७. भनतामरस्तोत्र

माचार्य मानतु<sup>\*</sup>ग

संस्कृत

२०, बोतराथस्तोत्र

भ० पद्मनंहि

WILLIAM .

स्वात्मावबोधविधादं परमं पवित्रं ज्ञानेकपूर्तिमाराववागुणेकपात्रं ।
धारवादिताक्ष्रयसुवान्जलसरपागं, प्रस्वति पुच्यसिहता श्रुवि बीतरागं ।। १ ।।
उच्यतपरतपराशोजितपापपकं चैतन्यविद्यसम्बनं विभावं विश्वं ।
देवेन्द्रबुन्दसिहतं करूणानतागं परयन्ति पुच्य सहिता श्रुवि बीतरागं ।। २ ॥
बाध्यविद्युद्धिमहिमावधिमारतशोकं धर्माप्यसीवधिधितभव्यमोकं ।
धाधारबन्दरमितं कनतापुरागं, प्रयन्ति पुच्य सहिता श्रुवि बीतरागं ।। ३ ।।
कदर्यं अपर्यमनन्त्रमेनतेमं, या पाप हारित्रगदुत्यमाष्येमं ।
ससारसिक्षु परिस्यन मदरानं, प्रयन्ति पुच्य सहिता श्रुवि बीतरागं ।। ४ ।।
विश्वरिक्षमुक्तमारसिकं विद्यंत्र, बद्धिष्णु सर्वत्यवर्षामृतपूर्णकुमं ।
बसादिमोहतस्वस्थानवस्थानं, प्रयन्ति पुच्य सहिता श्रुवि बीतरागं ।। ४ ।।
पाणावकंद सररिक्षत्यमनवस्थानं, प्रयन्ति पुच्य सहिता श्रुवि बीतरागं ।। ४ ।।
पाणावकंद सररिक्षत्यमनवस्थानं, प्रयन्ति पुच्य सहिता श्रुवि बीतरागं ।। ६ ।।
स्यताववार्ति सर्णयात विधाय जोगं, प्रयन्ति पुच्य सहिता श्रुवि बीतरागं ।। ६ ।।

į,

स्वक्कोक्कात्व्यशिविशियांज्यितमेवन.सं, स्वाहाववाधितमयाकृत्वविहिष्यां । निःशीयसंज्ञयपुरावतत्व्वायं परवन्ति पुण्य विहिता द्विव वीतरार्थं ।। ७ ।। सम्बद्धायाराकुपुराकरपूर्तवय्त्वं योगस्यकारराव्यर्गतद्वर्यं वितन्त्वं । इष्ट्रम्बरात्विधिपोवितम्भियारां, परवन्ति पुण्य सहिता द्विव वीतरार्थं ।। ८ ।। क्षीपयानिःरचितं किमयोगरागस्तोत्रं,

### पवित्रमणुक्यमनादिनादौ ।

यः कोमलेन वचसा विनयःविचीते,

## स्वर्गापवर्गकमसातमणं बूगीत ।। १ ।।

# ।। इति अट्टारक श्रीपद्मनन्दिविरियते वीतरायस्तोचं समाप्तेति ।।

| २६, ब्राराधनासार                | वेबसेन          | भागमांश र०सं०१०म              | Ę      |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|
| ३०. हनुमतानुप्रेका              | वहाकवि स्वयंत्र | ,, स्वयंभू राजयसः का एक धंवा  | tte    |
| ३१. कालावलीपद्धवी               | ×               | 99                            | 355    |
| ३२. ज्ञानविष्य की विशति प्रविका | ×               | n                             | \$\$\$ |
| ११. ज्ञानांकुस                  | ×               | संस्कृत                       | ? \$ ? |
| ३४, इष्ट्रोपदेश                 | <b>पूज्यपाद</b> | ,                             | 789    |
| ३४. सूक्तिमुक्ताविव             | धाचार्य सोमदेव  | n                             | \$4£   |
| ३६. व्यावकाचार                  | महापंडित बाकाचर | 🤊 ७ वें सच्याय से वामे वपूर्ख | १८३    |

## अप्रश्रेश संस्का संव ६० । यम सं- ५६ । साव द×६ इझ । सपूर्ण । दशा-सामान्य ।

|     | •           |                          |
|-----|-------------|--------------------------|
| ×   | भाइत        | 22-20                    |
| ×   | **          | 84-88                    |
| ×   | संस्कृत     | 87-88                    |
| ×   | 19          | \$4-\$K                  |
| ` × | माइन        | 14-10                    |
|     | *<br>*<br>* | X महत<br>X 9<br>X संस्थ् |

१४४६. गुरुका सं०६२। यत्र सं०१२८। बा० ६४६ इक्का भागा-हिन्दी। लेशकास सं०१८२८ सञ्चर्ताः

विशेष-प्रति जीर्राशीर्ग श्रवस्था में है। मधुमालती की कथा है।

४४४४. गुटका सं० ६३ । पत्र तं० १२१ । आ० ६×१ इक्ष । भाषा-संस्कृत । पूर्ता । दशा-सामान्य

| १. तीर्थोदकविधान      | ×              | संस्कृत | 8-88         |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|
| २. जिनसहस्रवाम        | <b>भा</b> वाचर | "       | <b>१२-२२</b> |
| ६. देवबास्त्रगुरुपूजा | 17             | n       | ₹₹           |
| ४. जिनवज्ञकरम         | "              | ,,      | ३७-१२५       |

४४/४. गुटका सं० ६४ । यब सं० ४० । बा० ७४७ इक्क । आवा⊢िहन्दी । पूर्ण । विश्वेष—विश्वित्र कवियों के पदों का संग्रह है ।

१४४६ शुटका सं०६४—पत्र संस्था-०६-४११। बा०-०४६। लेखनकाल—१६६१। प्रपूर्ण । क्या-कीर्ल ।

| १. सहस्रनाम                                | पं॰ माशाधर  | गंस्कृत       | बपूर्ती। ६६-६७           |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|
| २. रत्नत्रबपूजा                            | पद्मनंदि    | <b>ब</b> यभंश | ,, 59-63                 |
| ३. नंदीश्वरपंक्तियूजा                      | 27          | मंस्कृत       | 81-60                    |
| ४. बड़ीसिस्पूजा (कर्मदहन पूजा)             | सोमदल       | 59            |                          |
| ५. सारस्वतयंत्र पूजा                       | ×           | ,,            | <b>१</b> ०७              |
| ६. बृहत्कलिकुण्डपूजा                       | ×           | ,,            | <br>\$0-255              |
| ७. गरावरनलबदुजा                            | ×           | ,,            | 111-11X                  |
| <ul> <li>नंदीश्वरजयमाल</li> </ul>          | ×           | সান্ধ্র       | 224                      |
| <ol> <li>बृहत्वोड्सकारराष्ट्रजा</li> </ol> | ×           | संस्कृत       | <b>११६-१</b> २=          |
| १०, ऋषिमंडलपूजा                            | ज्ञान सूचरा | ,             | ₹ <b>२५</b> -३६          |
| ११. वांतिचक्रपूजा                          | ×           | "             | ₹ <b>₹७</b> — <b>३</b> € |
| १२. पश्चमेरपूजा ( पुरुपाञ्चलि )            | ×           | "<br>भागभा श  |                          |
| १३. पराकरहा अयमाल                          | ×           |               | \$3E-Y?                  |
| १४. बारह बनुत्रेका                         | ×           | 29            | \$45                     |
|                                            |             | 19            | 625-RA                   |

| १. मुनीस्वरों की वयमाल<br>१६, सामोकार पाषवी अयमाल<br>१७ चौबीस विमय वयमाल | ×<br>×<br><del>**********************************</del> | घपम्र श<br>**                   | tve<br>svt                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                                                          | ×                                                       |                                 | 345                         |
| १७ चौवीस जिनव जयमास                                                      |                                                         |                                 |                             |
|                                                                          | रक्ष्                                                   | 77                              | १ <b>५० -१</b> ६२           |
| ८८ वद्यसक्षरा जयमाख                                                      |                                                         | 19                              | 8×3-8××                     |
| १६ मकामरस्तोत्र                                                          | मानतु <b>ञ्जाचा</b> र्य                                 | संस्कृत                         | <b>१</b> ५ ५ <b>~ १</b> ५ ७ |
| २० करवारामंदिरस्तोच                                                      | कुमुदय इ                                                | "                               | ₹ <b>%</b> 0-₹ <b>%</b> =   |
| २१ एकी आवस्तोत्र                                                         | वादिराज                                                 | "                               | १५५-१६०                     |
| २२ श्रकलंकाष्ट्रक                                                        | स्वामी प्रकलक                                           | **                              | 24.                         |
| २३ भूपालचतुर्विश्वति                                                     | भूपाल                                                   | 99                              | <b>१६१-६</b> २              |
| २४ स्वयभूस्तोत्र ( इष्टोपवेश                                             | पुरुवपाद                                                | *                               | 889-6¥                      |
| २४ नधनीश्रहास्तोण                                                        | पचनवि                                                   | 29                              | 14x                         |
| २६. सपुसहस्रनाम                                                          | ×                                                       | 77                              | 292                         |
| २७. सामायिकपाठ                                                           | ×                                                       | प्राकृत संस्कृत ले <b>० स</b> ० | 240. 112-be                 |
| <b>२६ सिबिमियस्तोत्र</b>                                                 | देवनंबि                                                 | <b>५सहत</b>                     | tut                         |
| २१. भावनाद्वात्रिवाका                                                    | ×                                                       | *                               | ₹ <i>७</i> ₹ <b>~७</b> ₹    |
| ३०, विषापहारस्तोच                                                        | धनकृष                                                   |                                 | \$02-0¥                     |
| ३१. तत्वार्वसूत्र                                                        | उमास्वामि                                               |                                 | twy-ne                      |
| <b>१२ परमारमञ्जाब</b>                                                    | बोगीन्द्र                                               | बात स्र वा                      | \$46-44                     |
|                                                                          |                                                         | स॰ स॰ १६                        | ६१ वेपास सुदी ४             |
| ११. सुष्पवदीहा                                                           | ×                                                       | ×                               | \$44-£0                     |
| ३४. परमानदस्तीच                                                          | ×                                                       | संस्कृत                         | 181                         |
| ३५. वतिमाचनाष्ट्रक                                                       | ×                                                       |                                 |                             |
| १६. कक्सामुक                                                             | वयमंदि                                                  | 77                              | 163                         |
| to, accura                                                               | वेवसेन                                                  | भाकृत                           | ter                         |
| २व. दुर्वमायुरेका                                                        | ×                                                       | ,                               | #                           |
| ३८. बैराव्यमीत ( क्रस्पीत )                                              | चीहर                                                    | Sgrelt                          | Ten                         |
| Ve. Proportional                                                         | ×                                                       | चरक्र स                         | wild the                    |

12m: ] [ गुरुषा-संगद 284-29 ¥१. सिद्ध**पल**्या × ¥१. जिलबासनभक्ति प्राकृत अपूर्ण १६६-२०० × **४३, धर्मदृहेका जैमी का (** जेपनक्रिया ) हिन्दी 207-30 ×

विशेष--लिपि स्वत् १६६६ । आ० शुप्रवन्द्र ने शुटके की प्रतिलिपि करायी तथा श्री माधवसिंहजी के धासमकास में गढकोट ग्राम में हरजी जेग्शी ने प्रतिसिपि की ! खेतसी

हिन्दी

213-82

श्वर. नैमित्रिनंद व्याहलो

| The second second                   | *****              | .0                  |                     |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ४५. गरावरवलययत्रमण्डल ( गोठे )      | ×                  | **                  | 585                 |
| ४६. कर्मदहन का मण्डल                | ×                  | 91                  | 583                 |
| ४७. वसलक्षरावतीचापनपूजा             | <b>सुमतिसाग</b> र  | 'हन्दी              | 5\$ <b>-</b> \$\$   |
| ४८. पंचनीवतोद्यापनपूजा              | वैदावसेन           | 27                  | 788-38              |
| ४१. रोहिसीवत पूजा                   | ×                  | ,                   | xe?                 |
| ६०. त्रेपनक्रियोद्यापन              | देवेन्द्रकीत्ति    | संस्कृत             | २७५-८६              |
| ५१. जिनगुस्तरवापन                   | ×                  | हिन्दी भ्रपूरण      | 3-776               |
| १२ पंचिन्द्रियवेलि                  | छीहल               | हिन्दा <b>श</b> पूर | र्ग ३०७             |
| <b>१३. नेमीसुर</b> कवित्त ( नेमीमुर | कवि ठम्बुरती       | 99                  | 30-0€               |
| राजमतीवेलि )                        | (कविदेल्हकापुत्र)  |                     |                     |
| १४, विज्युज्यर की जयमाल             | ×                  | "                   | \$3-306             |
| ६६. ह्यावतकुमार जयमाल               | ×                  | झपभ श               | ₹₹₹-₹€              |
| १६. निर्वाशकाण्डगाथा                | *                  | মানুৰ               | \$\$A               |
| १७ क्षपराखन्द                       | ठक् <b>कु</b> रसी  | हिन्दी              | \$84-80             |
| १८. भानलचुवावनी                     | मनासाह             | 99                  | <b>३१५-२१</b>       |
| ५६. मान की बढ़ी बावनी               | **                 | n                   | <b>\$</b> 22-24     |
| ६०, नेमीस्थर को रास                 | भाउकवि             | ħ                   | \$ <b>\$ - 3 \$</b> |
| ₹₹. "                               | <b>बह्य राय</b> भश | "र० सं० १६१५        | \$\$\$-¥\$          |
| ६२, नेमिनाथरास                      | रलकीति             | 39                  | 486-484             |
| ६३. श्रीयावशासी                     | बह्मरायमञ्ज        | " t. ii. १६4+       | 4×4-47              |
|                                     |                    | •                   |                     |

| बह्य रावनह                        | हिन्दी र सं, र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नाथिराज माथोसिहजी के शास          | ान काल में मालपुरा में बी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | लाला जांबसा ने पार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| त्रिनदात                          | हिन्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹50-4=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>४० सक्लकी</b> ति               | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वहारायमञ्                         | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| रचना सं                           | बत् १६२८ । गढ हरसीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | में रचना की <b>नई</b> की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ×                                 | संस्कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1=1-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ×                                 | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १८५-८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ×                                 | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | बपूर्ण १६५-४११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६६ । पत्र सं० <b>३७ । धा०</b> ७×१ | र द≋ । बपूर्ल । दशा–स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मान्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| मानतु गाचार्य                     | संस्कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ×                                 | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ६७ । पत्र सं ० ७० । सा० ८३)       | <६ इक्का । श्रपूर्णः । दशा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गीर्लं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ×                                 | माकृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| उमास्नामि                         | संस्कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | हिन्दी धर्ष स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हित । बपूर्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ×                                 | हिन्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बपूर्ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>टीकम कम्ब</b>                  | <sub>29</sub> €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सं. १७०६ । सपूर्श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39                                | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पूर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 57                                | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रपूर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | काल वं १७८० वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | वाधिराज साधोसिह्बी के सास<br>जिल्दाल<br>जिल्हालमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमाल<br>स्वारायमा | त्राधिराज जाक्षोतिहरूजी के कासन काल में जालपुरा में की  जिल्दाल हिन्दी  जा सकलकीति ॥  हरवान संबद् १६२८ । गढ हरतीर  × संस्कृत  × ॥  ६६ । पण संब् १७ । ग्रा० ७×१ दक्क । ग्रपूर्ण । दसा—स  गानतुं गाचार्य संस्कृत  × ॥  ६७ । पण संब् ७० । ग्रा० ०२×६ दक्क । ग्रपूर्ण । दसा—स  जाहत्त अ  दल्दी प्रमुखं स्थान संस्कृत  हिन्दी ग्रमुखं । दसा—स  हिन्दी ग्रमुखं । दसा—स  हिन्दी ग्रमुखं । दसा—स  हिन्दी ग्रमुखं । दसा—स  हिन्दी ग्रमुखं । दसा—स |

 २६४२१. शुटका खं० थ०। पत्र सं० १४। बा० द२४६ इंच । जाया-संस्कृत हिन्दी। विकय-सिद्धान्त वृद्धि युक् बच्छ । बचा-कीर्स ।

विमेष — इस दुटके में उमास्वामि इत तश्यार्थपुत की (हिन्दी) टीका दी हुई है। टीका सुन्दर एवं विस्तृत है तका पान्डे <u>करपन्</u>तको इत है।

४४४२ गुटका सं० ७१। पत्र सं० ३५-२२२। मा० ६३×६ इंच । मपूर्ण । दशा-सामान्य ।

| र् <sub>ः</sub> संगरोवय         | ×         | हिन्दी  | 34-48              |
|---------------------------------|-----------|---------|--------------------|
| २. वूर्यसम्ब                    | ×         | संस्कृत | **                 |
| ३. राषनीसिशास्त्र               | वासक्य    | 99      | ¥4-10              |
| ४. देवसिद्यपूजा                 | × .       | 19      | X=-£3              |
| ५. दशसकारापूजा                  | ×         | 29      | <b>६४-६</b> ४      |
| ६. सन्त्रवयूजा                  | ×         | ,,      | <b>\$</b> 2-4      |
| क सोसहकारसपूजा                  | ×         | 99      | メビーを               |
| थ, पार्श्वनाथपूजा               | ×         | "       | 9v-ve              |
| <b>८. वर्ता</b> कुण्यपूजा       | ×         | 19      | 9 <del>5-</del> 95 |
| १०. क्षेत्रपालपूजा              | ×         | **      | 95 <del>-5</del> ? |
| ११. न्हवनविधि                   | ×         | 77      | <b>= २</b> +=¥     |
| <b>१२. वक्नी</b> स्तोत्र        | ×         | 11      | <b>5</b> ¥         |
| १३. तस्वार्वसूत्र तीन शब्याय तक | उमास्वामि | ,       | e K-Mo             |
| १४. शांतिपाठ                    | ×         | *       | 44                 |
| १५, रामविनोष भाषा               | रामविनोद  | हिन्दी  | <b>=£-</b> 777     |
|                                 |           |         |                    |

KNKA. शुटका सं० ७२ । पत्र सं० २०४ । बा॰ १५/४६३ इ'व । पूर्ण । वशा-सामान्य ।

| , | ₹. | नाटक समयसार    |     |       | बनारसीदास |       | हिन्दी     |           | 1-111    |
|---|----|----------------|-----|-------|-----------|-------|------------|-----------|----------|
|   |    |                |     |       |           | रचना  | संबद् १६८३ | निपि सं • | 1 3005   |
|   | ۹. | वनारसीविश्वास  |     | ,     | , .       |       | हिन्दी     |           | षपूर्ण   |
| 5 | ۹, | रमीयुक्तिसम्बन | 319 | <br>, | ×         | * - * | , बनुस     | पथ हैं।   | 38 mts s |

3

```
४४४४. गुटका सं० ७३। पत्र सं० १४२। बा० ७×६ इ.च । बपूर्ण । दशा-जीर्ण शीर्ण ।
                                                                   ध्रपभ्रं श
                                                                                                ŧ
     प्रारम्भ--
                       विसउगामेगा कुरुवंगने तहि यर बाउ बीउ राजे।
                       थराकरासायर पूरियत करायप्यहु थरात जीत राजे ॥ १ ।।
           विगेष-मीत पपूर्ण है तथा घरपष्ट है।
२. पडड़ी ( कीमुदीमध्यात् )
                                                                    घरभंग
      प्रारम्भ--
                       हाहर्व धम्मयुर हिब्दित संसारि प्रसारद ।
                       कोइपए सुगाउ, ग्रुग्रदिठ्ठु संबा बिला बारइ ।। छ ।।
      श्रन्तिम घत्ता--
                       पुरावृशंति कहइ सिवास बुरिए, साहरएमेयहु किज्जइ ।
                       परिहरि विगेह सिरि सतियत संधि सुमद्दं साहिज्जद्द ॥ ६ ॥
                          ।। इति सहरापालकृते कौमुदीमध्यात् पढड़ी खन्द लिखितं ।।
                                       मृति वितयचन्द
 ३. कस्याराकविधि
                                                                                            59-0
     प्रारम्भ-
                    सिद्धि शुहंकरविद्धियह
                    पण्विवि तिजइ प्यासण् केवलसिद्धिहि कारण्युणिमहर्त ।
                    सबलानि जिरए क्झारण निह्यमण सिद्धि सुहंकरसिद्धियहु ।। १ ।।
     करितम-
                    एमभन्तु एक्कु कि क्लागाउ विहिशानिक्यिक शहब इ गरागाउ ।
                    महवासय महत्तवसाविहि, विसायबंदि तुरिए कहित समस्यह ।।
                    सिडि सूईकर सिडियह ।। २१ ॥
                              ।। इति विनयसन्य इतं कस्यात्त्वस्थिः समाप्ता ।।
```

पूनको (विराज वंदिकि पंच प्रुव)
 विराजनका

| fire 1                            |                 |                                  | 1                          |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|
| प्र. मर्ग्यमिति <del>रं</del> थि  | हरिक्यम अप्रवास | वक्तं त                          | \$0-5X                     |
| ६. सम्यापि                        | ×               | **                               | 28-50                      |
| ७. मरापुवसंधि                     | ×               | 79                               | 30-38                      |
| व. सारापिड                        | ×               | •                                | \$\$-XX                    |
| विगोप२० कडवक है।                  |                 |                                  |                            |
| <b>१. श्रावकाचार</b> दोहा         | रायसेन          | 97                               | **-46                      |
| १०. दशसाक्षरगीकरास                | ×               | 77                               | ×2-40                      |
| ११. श्रुतपञ्चमीकषा                | स्वयंभू         | **                               | <b>\$?-</b> \$0            |
| ( हरिवंश मध्यात विदुर             | •               | ,,                               |                            |
| १२. पढड़ी                         | यशःकी लि        | 27                               | <b>%</b> 9-90              |
| ( यशःकीर्ति विरवित बंद्रप्रभव     | रित्रमध्यात् )  | 31                               |                            |
| १३. रिट्ठलोमिनरिउ (१७-१८ संधि)    | स्वयभू          | , (धनला                          | अंत) ७७-८६                 |
| १४. थीरचरित्र ( अनुप्रेक्षा भाग ) | रइधू            | ,                                | = === &                    |
| १४. चतुर्गति की पढड़ी             | ×               |                                  | =8-68                      |
| १६. सम्यकत्वकीमुदी (भाग १)        | सहरापाल         | Samuel Anna St.                  | £8-68                      |
| े १७, भावना उत्सतीसी '            | ×               | ,,                               | 64-66                      |
| १८. गौतमपुञ्जा                    | ×               | গ্ৰন্থ                           | £00-03                     |
| ११. धादिपूरास ( कुछ भाग )         | पुष्पदन्त       | <b>अ</b> पम्र <sup>'</sup> म     | १०२-३१                     |
| २०. यशोघरचरित्र (कुछ भाग )        | **              | 7                                | \$ \$ <del>\$ - 4 \$</del> |
|                                   |                 | र<br>१३ । बा० ६×६ डचां। सपूर्ती। | 141-04                     |
| १. फुटकर पद्य                     | ×               |                                  |                            |
| २. पश्चमञ्जल                      | ्र<br>क्यवन्य   | हिन्दी                           | <b>28-88</b>               |
| वे. करु <b>गाष्ट्रक</b>           |                 | **                               | <b>\$5-</b> 8\$            |
| ४. पारवेनायजयमाल                  | ×               | 97                               | AA                         |
| ४. विनती                          | सोहट            | 20                               | <b>Volt</b>                |
|                                   | वृषरदास         | 25                               | 8.0                        |
| ६. ते गुरू मेरे उर बसो            | 99.             | <sub>22</sub> से व्यवस्था        | tues ve                    |

|                              | d.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                            |                                                                                                                                                           | f 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चानतराय                      | हिन्दी                                                                                                                                                    | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ान में बृज्दावन              | 17                                                                                                                                                        | ٤̈́₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वंदन को ज्ञानतराय            | 🤊 ले∘ का                                                                                                                                                  | त सं• १७६६ 🙀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| विनोदीलास सासवस्य            | 31                                                                                                                                                        | ¥4-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सं० १७६६ । दयाचन्द्र जहाहिया | ने प्रतिसिपिकी की वी। पै                                                                                                                                  | फकीरचन्य काससीयास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1-21,                        |                                                                                                                                                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| व्यवतीदास                    | हिन्दी                                                                                                                                                    | 48-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "                            | "                                                                                                                                                         | 65-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ाय हरीसिंह                   | ,,                                                                                                                                                        | ₹¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| त्र पद्मनन्दि                |                                                                                                                                                           | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| त तमाका है [कवित्त] केशवदास  |                                                                                                                                                           | <b>ee-e</b> =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| जबन्धिम सुंदरदास ब्रादि      | ,                                                                                                                                                         | 46-47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ×                            | हिन्दी                                                                                                                                                    | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| गढ़ बड़ो निरनार 🗴            | **                                                                                                                                                        | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| युलाबचन्द                    |                                                                                                                                                           | 9=-=?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | र० काल सं• १७६                                                                                                                                            | o ले० काल सँo १८००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ×                            | हिन्दी                                                                                                                                                    | #A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ×                            | ,,                                                                                                                                                        | <b>e</b> \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ×                            | 99                                                                                                                                                        | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वतीरास                       | वंस्कृत                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                            | नहालचन्द्र सजनेरा ने प्रति                                                                                                                                | लिपि की संबत् १८१४ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ×                            | हिन्दी लिपिकार                                                                                                                                            | 1 5060 66-60K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ×                            | 99                                                                                                                                                        | 148,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ७५ वन संस्था ११६। बा         | -४३×४ <sup>६</sup> ६'स । ते० क                                                                                                                            | स्त सं• १८४६ । दस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | - 1                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वनवरीका                      | हिन्दी                                                                                                                                                    | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | त में कृषावन वंदन को शानतराय विनोधीआल नालपम्य तः १७६६ । ययावन्य जुहाहिया यमवतीयात भ व हरीलिह त पधनन्ति ना तनासा है [कवित्त] केशक्वास अविकान सुंदरशास झादि | ात में कृष्णावन स्थंदन को धानतराय , ते का वानतराय , ते का वान |

| वे. सक्यीस्तोत्र                          | पद्मप्रमदेव                        | संस्कृत              | •                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| ४. श्रीपालजी की स्तुति                    | ×                                  | हिन्दी               |                          |
| <b>४. सामुबंदना</b>                       | बनारसीदास                          | "                    |                          |
| ६. बीससीर्च कूरों की जकडी                 | हर्षकीति                           | "                    |                          |
| ७. बारहवाबना                              | ×                                  | **                   |                          |
| द, दर्बनाष्ट्रक                           | ×                                  | हिन्दी सब            | दर्शनों का वर्शन है।     |
| <ol> <li>पद-बरएा केवल को ध्यान</li> </ol> | हरीसिह                             | n                    | 99                       |
| १०. भक्तामरस्तोत्रमाचा                    | ×                                  | 97                   | 19                       |
| ४४४७ गुटका स० ५                           | ०६ । पत्र संख्या—१८० । झा <b>०</b> |                      | ॰ १७=३। जीर्स।           |
| १. तत्वार्यसूत्र                          | <b>उमास्मामि</b>                   | बस्कृत               |                          |
| २. नित्यपूजा व भाइपद पूजा                 | ×                                  | ,,                   |                          |
| ३. नंदीस्वरपूजा                           | ×                                  | **                   |                          |
|                                           |                                    | पंडित नगराज ने हिर   | गौदामें प्रतिलिपि की।    |
| ४. श्रीसीमंधरजी की जकड़ी                  | ×                                  | हिन्दी प्रति         | लेपि गुढ़ानें की गई।     |
| ५. सिद्धिप्रियस्तोत्र                     | देवनंदि                            | संस्कृत              |                          |
| ६. एकीभावस्तोत्र                          | वादिराज                            | 19                   |                          |
| ७. जिनजपिजिन जपि जीवरा                    | ×                                  | हिन्दी               |                          |
| <ul> <li>वितामिशाजी की जयमाल</li> </ul>   | मनरथ                               | n जोवनेरमें          | नगराजने प्रतिलिपि की थी। |
| १. क्षेत्रपालस्तोत्र                      | ×                                  | संस्कृत              |                          |
| १०. अक्तामरस्तोत्र                        | भाषार्थमानतु न                     | 99                   |                          |
| ४४४६ गुटका सं० ७०                         | ∎।पत्र सं०१२६ । ब्रा०६×            | ४ इंच । भाषा-संस्कृत | liña da mur e            |
| माहसुदी १२।                               |                                    | •                    | in ma him fall           |
| १. देवसिद्धपूजा                           | ×                                  | संस्कृत              | t-3x                     |
| २. नंबोक्वरपूजा                           | ×                                  | 99                   | 99-AA<br>6-44            |
| <ol> <li>सोसहकारसा पूजा</li> </ol>        | ×                                  | n                    | 22-X**                   |
| ४. <b>रक्षमधा</b> लपूर्वा<br>ः            | ×                                  | "                    | x x x                    |
|                                           |                                    |                      |                          |

| and the second                    | 4.4.5                   |                      | 1.                   |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| गुहका-संगह ]                      |                         |                      | [ \$8k ·             |
| ५. रत्नत्रमपूजा                   | <b>*</b>                | हिन्दी               | * 4-47               |
| ६. पादर्वनायपूजा                  | × '                     | "                    | 47-40                |
| ७. क्रांतिपाठ                     | ×                       | 29                   | 43-48                |
| द तत्वार्थसूत्र                   | उमास्यामि               | 79                   | 499-00               |
| ४४४६. गुटका सं० क                 | ८। पत्र संस्या १२०। घा० | ६×४ इ.च । सपूर्ण । द | भा-बोर्ख ।           |
| विशेष-दी गुटकों का सां            | म्मिश्रल है।            |                      | 7                    |
| १. ऋविमण्डल स्तवन                 | ×                       | सस्कृत               | ₹०-₹७                |
| २. चतुर्विसति तीर्थक्कर पूजा      | ×                       | **                   | २=−३१                |
| ३. चितामिणस्तोत्र                 | ×                       | 21                   | 34                   |
| ४. लडमीस्तोत्र                    | ×                       | 29                   | ₹9-₹=                |
| <ol> <li>पार्वनाषस्तवन</li> </ol> | ×                       | हिन्दी               | 18-Y.                |
| ६. कर्मदहन पूजा                   | <b>न० शुगय</b> न्द्र    | संस्कृत              | ₹ <b>-</b> ¥₹        |
| ७. चितामिता पार्वनाथ स्तवन        | ×                       | n                    | ¥4-¥#                |
| a. पार्श्वनाथस्तोत्र              | ×                       | 27                   | Ac-#\$               |
| <b>६. पद्मावतीस्तोत्र</b>         | ×                       | ,,                   | 44-46                |
| १०, वितामिश पार्श्वनाम पूजा       | म॰ शुभवन्द्र            | "                    | 9t-=e                |
| ११. गए। घरवसय पुत्रा              | ×                       | 29                   | <b>=2-11</b>         |
| १२. ब्रष्टाह्मिका कथा             | वद्याःकीर्ति            | "                    | 1.4-115              |
| १३. धनन्तवत क्या                  | लसितकीति                |                      | ₹₹₹₹₹#               |
| १४. सुगन्धदशमी कवा                | ,                       | ,                    | <b>११८-१२७</b>       |
| १४. चोडवकारण क्या                 | 29                      | 39                   | <b>१२७-१</b> ३६      |
| ्र१६. रामभय कवा                   | 19                      | 'n                   | \$35-\$¥\$           |
| १७. विनवरिष क्या                  | • "                     | ,,                   | \$x\$-\$x#           |
| १८. बाबावरंचनी क्या               |                         | . 10,                | (** <del>-</del> {k1 |

ţ

| Company of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                               | * * * * *              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| m 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                               | [ गुडका-संगद           |
| २०. ज्यासामासिनीस्तोत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ×                          | संस्कृत                       | <b>१</b> ५६–१६१        |
| २१. सेमपालस्तोत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ×                          | **                            | १ <b>६२</b> -६३        |
| - २२. स्रातिक होम विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ×                          | 91                            | ₹ <i>७४</i> -७६        |
| २६. चीबीसी विनती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भ० रत्नचन्द्र              | हिन्दी                        | १ = <b>६</b> = १       |
| १४६०. गुटका सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७६ । पत्र ं ० ३३ । मा० ७३  | <४३ इ'च <sup>ा</sup> सपूर्ण । |                        |
| र. राजनीतिशास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वारणस्य                    | संस्कृत                       | ₹-२=                   |
| २. एकीक्लीक रामावरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ×                          | 79                            | 35                     |
| ३. एकोस्लोक भागवत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ×                          | 79                            | 99                     |
| ४. गरोसहादशनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ×                          | 71                            | \$ \$ \$               |
| ५. नवप्रहस्तोत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वेदव्यास                   | **                            | ₹२—३३                  |
| ४४६२ <b>गुटका</b> सं० म<br>सामान्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६४ । पत्र सँ०२ – २६ । आरः। | ५. ×४ इ.च । भाषा—सं           | स्कृत । मपूर्ण । दशा—  |
| विशेष—नित्य पूजा एवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गिर्देश संबद ३ ।           |                               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                               |                        |
| विशेष प्राप्तकी क्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | है। पत्र सं० ३० । झा० ६×४  | क्षानापासस्कृत <b>ा</b> न     | ं काल संग्रह्म         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प एवं जिनसहस्रनाम (पं०स    |                               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४ । पत्र सं०१⊏-४१ । झा०    | ७×४३ इ.स ।                    |                        |
| १. स्वस्त्ययनिविध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ×                          | संस्कृत                       | 8=-70                  |
| २. सिद्धपूजा<br>३. कोव्हाकारसपूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ×                          | 99                            | २१-२३                  |
| ४. वसलंकसम्पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ×                          | 77                            | <b>₩ ₹४.</b> -₹¥       |
| र. रातवस्यूका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ×                          | n                             | 75-70                  |
| 4. Helialine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ×                          | 77                            | ₹ <b>4</b> —₹ <b>9</b> |
| A COMMITTEE OF THE STATE OF THE | ×                          | 99                            | 14-12                  |

| शुरका-संबद् ी           | •         | ,       | [ 440   |
|-------------------------|-----------|---------|---------|
| ७. वितामिणपूर्वा        | ×         | संस्कृत | \$6-X\$ |
| य. <b>सरवा</b> र्यसूत्र | उमास्वामि | 11      | ¥7-X8   |

४४६६. गुटका सं० ६४ । पत्र सं० २२ । आ॰ ६४४ इक्स । आया-संस्कृत । अपूर्ण । दशा-सामान्य। विशेष---पत्र २-४ नहीं हैं । जिनसेनावार्य इत जिन सहस्रनाम स्तोत्र है । ४४६६. गुटका स० ६६ । पत्र सं० ४ से २४ । आ॰ ६४४ इ'व । आया-हिन्दी ।

विशेष--१८ से ८७ सर्वेयों का संग्रह है किन्तु किस अंथ के हैं यह ब्रक्षात है ।

४४६७. गुटका सं० २७। पत्र सं॰ ३३। झा॰ ५४४ ईव। भावा-संस्कृत। पूर्ण। बशा-सामान्य।

| जैनरक्षास्तोत्र    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                    | ×                                                                                                                       | संस्कृत                                                                                                                                                          | <b>१-</b> ३      |
| जिनपिजरस्तोत्र     | ×                                                                                                                       | 79                                                                                                                                                               | ¥-X              |
| पार्श्वनामस्तोत्र  | ×                                                                                                                       | ,                                                                                                                                                                | •                |
| यक्र स्वरीस्तीत्र  | ×                                                                                                                       | "                                                                                                                                                                | •                |
| पद्मावतीस्तोत्र    | ×                                                                                                                       | ,,                                                                                                                                                               | a-6x             |
| ज्वालामालिनीरः देश | ×                                                                                                                       | "                                                                                                                                                                | <b>११-१</b> 4    |
| ऋषि मंडलस्तोत्र    | गीतम गराषर                                                                                                              | 11                                                                                                                                                               | 84-88            |
| सरस्वतीस्तुति      | वाशाधर                                                                                                                  | 11                                                                                                                                                               | 8x-88            |
| शीतलाष्ट्रक        | ×                                                                                                                       | n                                                                                                                                                                | ₹७-47            |
| क्षेत्रपासस्तोत्र  | ×                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                               | <b>\$</b> ?-\$\$ |
|                    | पास्वेतावरतीत्र<br>वक्के व्यरोस्तीत्र<br>राज्यासारीस्तीत्र<br>राज्यासामासिनीरः ।त्र<br>ऋषि संडलस्तीत्र<br>सरस्वतीस्तृति | पार्थनेतावरतीत्र X पक्ष-विद्यास्तीत्र X न्यावतीस्तीत्र X न्यावतीस्तीत्र X न्यावामानिर्नार-तित्र X ऋषि मंडलस्तीत्र गीतम गराण्यर सरस्वतीस्तुति आधाधर सीतनाष्ट्रक X | प्रहर्षनाधरतीत   |

४४६८. गुटका सं० ६८ । पत्र सं० २१ । ब्रा॰ ७×५ इत्र । बपूर्त । दशा—सामात्य ।

विशेष---गर्गवार्थ विरवित पाशा केवली है ।

१४६६. शुटका सं० म्ह । पत्र सं० ११४ । घा० ६×६३ इ.व. भावा-संस्कृत हिन्यी । घत्रुर्ता ।
विशेष---मार्थन में पूत्राची का संवह है तथा घन्त में सबसकीति इत संत्र नवकाररात है ।
१४७० शुटका सं० ६० । पत्र सं० ६० से १२० । बा० च×८३ इंच । भावा-चस्कृत । स्त्रुर्ता ।
विशेष--- मिळ पाठ तथा चतुनिवाति तीर्वेद्धार स्तुति ( प्राचार्य समन्तनवद्धत ) है ।
१४७० शुक्रका सं० ६१ । पत्र सं० ७ से २३ । बा० ६×६ इ.व. । विश्व-स्तोच । स्त्रुर्ता ।

र् तिकीय पंत्रासिकामाया वानतराव हिन्दी ७-६ १. शंकायरमाथा हेमराज , १-१४ ३. क्ष्यासा गॅविरस्तोत्रजाया बनारशीयात . १४-२२

 १. प्रविष्णदत्तरास
 रायमञ्ज
 हिन्दी
 १३०-६५

 २. जिनपञ्चरत्तीत्र
 X
 संस्कृत
 १८१ ८७

 ३. पार्व्यनावस्तीत्र
 X
 %
 १८८

 ४. स्तवन (प्ररिक्त संत का)
 X
 हिन्दी
 १८०-६३

163-203

(प्र ४४७६. गुटका सं०६६ । पत्र सं०२४,–१००। सा०४,४३ इ'चा स्रपूर्ण। विद्येष—आरस्म के२४ पत्र नहीं हैं।

प्र. चेतमचरित्र

१. पाद्यंनायपूजा हिन्दी × **₹**¥ २. ऋकामरस्तोत्र मानतु गाचार्य संस्कत XX. ३. लक्मीस्तोत्र पराप्रभदेव € २ ४, सासू वह का भगडा ब्रह्मदेव हिन्ही ٤¥ थ. पिया चले गिरवर कूं × € 19 ६. शाभि नरेन्द्र के नंदन कूं जग बंदन × 23 w. मीलाओं की विजली × 30 ८. तत्वार्यसूत्र उमास्वामि 83-50 £. पद- धरज करां छा जिनराजजी राग सारंग × हिन्दी 23 १०. 0 की परि करोजी ग्रमान थे के दिनका महमान, कुधजन £ to ११, ... लगान मोरी लगी ऐसी 33 १२. , सुम गति पावन वाही चित वारोजी 83 **१३. , बाऊंगी संगि नेम कंबार** 200 रेक्, अद्भागपर महर की करना 803

| गुरका-संबद् ]                         |                |        | [ Eve.      |
|---------------------------------------|----------------|--------|-------------|
| १४. बेसत है होरी मिलि साजन की टोरी    | <b>E</b> FRING | हिन्दी | <b>१</b> ०२ |
| (राग काफी)                            |                |        |             |
| १६. देशो करमां सूं फुन्द रही धनरी     | <b>किमनदास</b> | 97     | ₹0₹         |
| १७. सबी नेमीजीसूं मोहे मिलाबोरी (रागा | होरी) चानतराय  | "      | ,           |
| १८. बुरमति दूरि सड़ी रही री           | वेबीबास        | "      | १०५         |
| ११. घरव सुनो म्हारी बन्तरवामी         | संगवन्द        | ,,     | ₹+६"        |
| २०. जिसकी की सबि सन्दर या मेरे मन अ   | nf ×           | _      | धापर्सा १०० |

प्रक्षं शुटका सं० ६४ । यत्र नं० ६-४० । बा० ४×५ इंब । ने० काल सं० १८-२१ । ब्रपूर्ण । विशेष—पत्र संस्था २६ तक केशवदास कृत येथ मनोत्सव है। ब्रायुवेंद के नुसले हैं। तेजरी, इकांतरा ब्रावि के मंत्र हैं। सं० १८२१ में भी हरलाल ने पावटा में प्रतिविधि की थी।

४४७४. गुटका सं० ६४ । पत्र सं० १८७ । मा० ४×३ इख । पूर्ण । दशा-सामान्य ।

| ₹.  | बादिपुरास               | जिनसेनाचार्य | संस्कृत | ₹-₹₹=                       |
|-----|-------------------------|--------------|---------|-----------------------------|
| ۹.  | वर्षासमावान             | भूषरदास      | हिन्दी  | 288-285                     |
| ₹.  | सूर्यस्तोत्र            | ×            | संस्कृत | <b>१३</b> =                 |
| ¥.  | सामायिकपाठ              | ×            | ,,      | \$\$= <b>-</b> \$¥¥         |
| ¥.  | मुनीस्वरों की जनमाल     | ×            | 29      | \$4x-64 <b>\$</b>           |
| €.  | वांतिनायस्तोत्र         | ×            | 27      | \$x0-\$x=                   |
| ٥.  | जिनपंजरस्तोत्र          | कमसमस्पूरि   | n       | 8x6-8x8                     |
| €,  | <b>भैरवाष्ट्रक</b>      | ×            | **      | 8×8-8×E                     |
| €.  | <b>प्रक</b> तं काष्ट्रक | धक्लंक       | ,       | <b>१</b> १ १ <b>-</b> १ १ ६ |
| ţo, | पूजापाठ                 | ×            | 17      | \$40-84 <b>0</b>            |

४४७६. गुटकासं ६६। यम तं∘ १८०। बा॰ १४२ दवा। ते० काम तं० १८६७ फाइएस युदी द । इं.कूर्णा। यथा-सामान्य ।

| १. विवापहार स्तोत      | वनश्रम | संस्कृत | <b>?</b> ¥ |
|------------------------|--------|---------|------------|
| २. व्यानायाचिनीस्तोत्र | ×      | 19      |            |

| (Me. )                                                       |                     |                                | [ Inter-sin             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. वितामधिपार्श्वनावस्तीव                                    | ×                   | र्वसकृत                        | N                       |
| ४. सक्नीस्तोत्र                                              | ×                   |                                |                         |
| १. बैस्पवंदना                                                | ×                   | 9>                             |                         |
| <ol> <li>ज्ञानपचीसी</li> </ol>                               | ्र<br>बनारसीदास     | n                              |                         |
| ७. वीपालस्तुति                                               |                     | हिम्बी                         | 40-68                   |
| <- विकासहारस्तोत्रश्रादा                                     | ×                   | 27                             | २१-२=                   |
| दे. चीनीसतीर्वकुरस्तदन                                       | <b>मचलकी</b> ति     | ,,                             | २६−३१                   |
| १०, पंत्रमंगस                                                | ×.                  | "                              | ₹₹-₹७                   |
| ११. तत्वार्यसूत्र                                            | रूप शंद             | 77                             | \$4-80                  |
|                                                              | <b>उमास्त्रामि</b>  | संस्कृत                        | ¥4-46                   |
| १२. पद-मेरी टै लंगावों जिनजी का नावसू                        | ×                   | हिन्दी                         | 40                      |
| ११. कस्यासामंदिरस्तोत्रभाषा                                  | बनारसीदास           | ,,                             | £8-00                   |
| १४. नेमीवनर की स्पुति                                        | नूबरदास             | हिन्दी                         | <b>७१−७</b> २           |
| १४. जनवृ                                                     | <b>क्रम्</b> ड      | 77                             | # 08-0X                 |
| ₹€, "                                                        | मूचरदास             |                                |                         |
| १७. पद- लीमो जाय तो लीबे रे मझ्ती                            | •                   | 99                             | Ø <b>₹</b> − ⊊ ₹        |
| जिनजी को नाम सब जली                                          | ×                   | 27                             | =A-=X                   |
| १८. निर्वासकाष्ट्रभाषा                                       |                     |                                |                         |
| रेट. बन्दाकर्गमंत्र                                          | नवनतीदास            | 27                             | ~X-~£                   |
| २० वीर्षकुरादि परिचय                                         | ×                   | 21                             | 664                     |
| रेश. वर्तनवाठ                                                | ×                   | 99                             | eu-144                  |
|                                                              | ×                   | संस्कृत                        | \$ <del>6 3 - 6 x</del> |
| रेरे. पारसनावली की नियासी                                    | ×                   | हिन्दी                         |                         |
| रवे. स्युति                                                  | कनक्कीति            |                                | <b>१६६-७</b> ७          |
| ४ पत-( बर्ब श्रीजिनराय मनवन काम करा                          | नी ) ×              | **                             | १ंन•−ब्२                |
| १४५७. गुटका सं० ६७ । पत्र                                    | No lev 1 orra 25 cm | <b>"</b>                       |                         |
| ४४८७. गुटका सं० ६७ । पत्र<br>विवोध-गुटकाजीयाँ शीर्या हो हुका | - aviale sXX        | हे दे <b>वा</b> भाषा—संस्कृत । | र्षि । वद्या समान्य ।   |

| giral-line ]           |                               |                   | ( sat                       |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| २. विकासरस्तोत         | यानतुत्राशार्व                |                   | £ 135                       |
| १. ईपॅनिवायस्तीत       | वादिराज                       |                   |                             |
| ४. कंत्वासमिदिरस्तीय   | <b>बुद्द</b>                  | 77                |                             |
| थ. पीरवैतायस्तोत्र     | ×                             | 77                |                             |
| ६. वर्षमानस्तोत्र      | ×                             | 77                |                             |
| ७. स्तोष संबद्         | ×                             | *                 |                             |
|                        | ं० ६८ पत्र सं० ११-११४         |                   | व नावा-स्तुत्व । ब्युर्शः । |
| विषोप-नित्य पूजा ए     | र्वं वोडसकारलादि बाद्वपद पूजा | भों का संबद्ध है। |                             |
| ४४४६. गुटका सं०        | हुहै। यत्र सं० ४-१०५। मा      |                   |                             |
| र. कुनकावतीसी          |                               |                   |                             |
| २. विकालचौबीसी         | *                             | हिन्दी            | A-68                        |
| ३. मिक्तपाठ            | ×                             |                   | £x-śa                       |
| ४. तीस्यौबीसी          | कलककी ति                      | *                 | ₹ <b>५</b> -२•              |
| ४. पहेबिया             | ×                             |                   | ₹१−२३                       |
| ६. तीत्रकीबीसीरास      | माक                           | **                | 62-63                       |
| ७. निर्वासकाण्डभाषा    | ×                             | 29                | 4x-66                       |
| व. वीपात् वीनती        | <b>चम्बतीदा</b> स             | "                 | 40-01                       |
| <b>e.</b> मुख्य        | ×                             | <b>*</b>          | 98-64                       |
|                        | ×                             | 99                | 45-40                       |
| ° नेत्रकार बडी बीनती   | वहादेव                        | , લં•             | \$ = X = \$ - = \$          |
| १. एड्रम्,वबीसी        | विनोदीसास                     |                   | *14                         |
| २. नेमीहबुर का न्याहला | लालचन्द                       | » प्रपूर्ण        | 57-101                      |
| बहुद् गुद्रका सं० १    | ००। यम सं• २-द॰। सा० ।        |                   | \$ - \$ - \$ - \$           |
|                        | नवनदास                        | _                 | वासामान्याः                 |
| माविक्युक्ताचा.        | रामचंद्र                      | Ming:             | <b>*</b>                    |
| विश्वपूर्वा            | ×                             | **                | ₹₹                          |
|                        | ^                             | Mary.             | w_ =                        |

| see J                              |                   |          | [ गुडका-संबद                |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| ४. एकीमावस्तोच                     | बादिराज           | संस्कृत  | 4-4 *                       |
| इ. बिनपूजाविधान ( देक्पूजा )       | ×                 | हिन्दी   | <b>७</b> −-₹₹               |
| C SECOND                           | चानतराय           | 27       | १ <b>६-</b> १=              |
| ७. वस्तावरस्तोच                    | भानतु गाचार्य     | संस्कृत  | ₹ <b>३</b> —₹ ¥             |
| क, सरकार्धसूत्र                    | <b>उमास्वा</b> मि |          | १५- २१                      |
| <ol> <li>सोतहकारलपूजा</li> </ol>   | ×                 | 17       | २२ २४                       |
| १०. दससकारापूजा                    | ×                 | π        | ₹4~₹₹                       |
| ११. रतनम्पूजा                      | ×                 | 29       | \$ <b>\$</b> — <b>\$</b> \$ |
| १२. पञ्चपरमेहीपूजा                 | ×                 | हिन्दी   | 30                          |
| १३, नंदीस्वरद्वीपपूजा              | ×                 | संस्कृतन | 35-0₽                       |
| १४. सास्त्रपूजा                    | ×                 | 11       | ¥•                          |
| १४. सरस्वतीपूजा                    | ×                 | हिन्दी   | ¥ŧ                          |
| १६. डीर्थकुरपरिचय                  | ×                 | 99       | **                          |
| १७, नरक-स्वर्गके बंग पृथ्वी आदि का | वर्ण <i>न</i> ×   | 77       | * \$ - \$ 0                 |
| १८. जैनसलक                         | मूषरदास           | 27       | * 4-**                      |
| ११. क्कीवायस्तोत्रभाषा             | "                 | 27       | €0-€8                       |
| २०. हास्यानुत्रेका                 | ×                 | 19       | <b>\$?</b> -\$ <b>?</b>     |
| २१. दर्शनस्तुति                    | ×                 | 79       | £\$-£X                      |
| २२. सामुबंदना                      | बनारसीदास         | "        | € <b>∀</b> −€ <b>X</b>      |
| र्वे. पंचमञ्चन                     | रूपचन्ड           | हिन्दी   | £4-£8                       |
| २४. जोगीरासी                       | विनदास            | 39       | 48-00                       |
| २४. वर्षीय                         | ×                 |          | 100-Ea                      |

४४दर. गुटका सं० १०१। पत्र सं० २०२१। बा० प्रॄर्ट्स इंच । बावा-माकृत । विषय-वर्षा । ब्रदुर्थ । ब्रह्मा-सामान्य । जीवीस ठाला का पाठ है।

४४ क्ष्यरे. शुटका सं० १०२ । यत्र सं०२ २३ । बा० ५×४ इ'त । जाया⊸हिल्बी । सपूर्णा । दशा— बायरम्ब । मिन्न कवियों के पदों का क्षेत्रह है ।

| 5 10                                       |             |             | 4           |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| गुरका-संबद्                                | f           |             | £           |
| १. पूल क्यों नया जी म्हानें                | ×           | हिन्दी      | 1 484       |
| २. जिन खबि पर जाऊं में बारी                | राव         |             | ?           |
| . वे. वंशिया नगी तेवे                      | ×           | *           | ₹           |
| ४. हमनि मुक्त पामी जिनवर देखि              | ×           | 29          | ₹           |
| <ol> <li>भगन मोहे सगी देखन की</li> </ol>   | बुषवन       | ,,          | 3           |
| ६. जिनजी का ध्यान में सन सनि रह्यो         | ×           | "           | •           |
| ७. प्रमु मिल्या दीवानी विश्वीवा कैसे किया  |             | n<br>n      | 1°          |
| व. नहीं ऐसी जनम बारम्बार                   | नवसराम      | 77          | _           |
| <ol> <li>मानन्द मङ्गल बाज हमारे</li> </ol> | ×           | "           | *           |
| १०. जिनराज भजो सोहो जीत्यी                 | नवसराम      | ,,          | •           |
| ११. सुम पंच लगो ज्यो होय भला               | 29          | ~           | ¥.          |
| १२. खांदरे मनकी हो कुटिलता                 | 29          | <b>"</b> .  | ¥ -         |
| १३. सबन में दया है धर्म को मूल             | "           |             |             |
| १४. दुस काहू नहीं बीजे रे आई               | ×           | 17          | •           |
| १५ मारलनाम्बो                              | नवसराम      | **          | •           |
| १६. जिम चरलां चित लगाय मन                  |             | 10          | •           |
| १७. हे मां जा मिलिये भी नेमकंबार           | **          |             | •           |
| रेम. म्हारो साम्बो प्रमु सू नेह            | n           | 29          | • .         |
| १८. यां ही संग नेह सम्यो है                | 29          | n           | •           |
| २०. यां पर वारी हो जिनराय                  | ,,          | 10          | •           |
| २१. मी मन यां ही संग साम्बो                | n           | *           | •           |
| २२. धनि चड़ी वे बई देखे प्रश्नु नैना       | 19          | <b>39</b> . | ***         |
| २३. दीर री मीर गोरी कालों कड़िये           | 23          | "           |             |
| २४. विनराय स्थानी अनि भाव से               | · #         | n           | <b>t•</b> • |
|                                            | *           | <b>3</b> 9  | . **        |
| २४. समी जान कारो वित को समझानो             | <b>39</b> · | 77          | **          |
| 34. West week front mount at you           |             |             |             |

| No. 1                                   | ,       |        | [ गुटका-संबद |
|-----------------------------------------|---------|--------|--------------|
| रंथ. हैं विव सेलिये हो बतुर तर          | नबलराम  | हिन्दी | 84           |
| रेड. मधु पुन बाबी जविक कन               | ,,      | ,      | \$\$         |
| रें. यो नन म्हारो जिनवी सू' लाग्यो      | ,,      | ,,     | <b>₹</b> \$  |
| दे॰ अबु चुक लक्सीर मेरी माफ करी के      | 79      | n      | <b>!</b>     |
| वरसन करत अब सब नसे                      | 19      | 31     | 2.3          |
| ३२. १ वन सोजिया र                       | 79      | ,,     | ţ¥           |
| . वेषे अध्य तुप वैरागे चित भीनो         | **      | "      | ŧ×           |
| हैं . देव बीन को दयाल जानि करण तरण      | पायो 🔑  | **     | ,,           |
| वेरं. याचो हे श्री जिन विकलप सारि       | 77      | "      | ,,           |
| १६. प्रश्नुजी म्हारो धरज सुनो जिसलाम    |         | 11     | ? \$         |
| ३७. वे मिक्सा चित लाई                   | 37      | "      | 29-73        |
| रेब. में पूजा फल बात सुनी               | 77      | #      | १न           |
| <b>१</b> ट. जिन सुमरन की बार            | **      | 19     | ,,           |
| ४°. सामाधिक स्तुति बंदन करि के          | "       | 77     | <b>?</b>     |
| ¥रे. जिनन्दजी की रुख रख नैन साथ         | संतवास  | "      | 93           |
| ४२. बेलो क्यों न झानी जिया              | **      | 11     | ₹•           |
| ४३. एक अरन सुनी साहब मोटी               | बागतराय | "      | 39           |
| अर्थ. मी से अपना कर दवार रिकाम दीन तेरा | बुधजन   | 17     | ₹•           |
| ४६. धनमा रंग में रंग दमोजी साहब         | ×       | n      | **           |
| ४६. नेरा नन मधुकर घटनयो                 | ×       | 99     | 78           |
| ४७. भैमा तुम चोरी त्यागोजी              | वारसवास | 29     |              |
| प्र <sup>के</sup> . चड़ी २ वल २ खिल २   | दीलतराय | "      | ,            |
| <b>४६. वट वट वटवर</b>                   | ×       | 79     | "<br>₹₹      |
| ३०. बारन प्रपत्ती जीव सुजानी डोर्र      | ×       |        |              |
| केंद्र- चुनि जीवा रे निरकास रे सोयो     | ×       |        | "            |
| Lt. as slice t and                      | AAGMA . |        |              |

| विका-संग्रह ]                     |                   |                        | [ <b>4</b> 88       |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| <ि मार्ड सोही सुप्तर बकानि रै     | नवन राम           | हिल्दी                 | 28                  |
| ५४. हो यन जिनजी न क्या नहीं रटे   | **                | 19                     | 10                  |
| ५५, की परि इतनी मयकरी करी         | **                | **                     | वपूर्व              |
| श्रद्धन्त्रे. गुरुका स० १०        | ३। पण स० ६-२०। बा | • ६×१ इच्छ । अपूर्ता । | दशा जीर्ख (         |
| विषेषहिन्दी पदी का स              | सिंह है।          |                        |                     |
| <b>४४८४. गुटका</b> स० ५०          | क्षा वस सं ३०-१४४ | । मा॰ ६XX दश्च । मे॰   | कास स॰ १७२८ कार्तिक |
| तुवी १५ । सपूर्त । वसा-जीर्त ।    |                   |                        |                     |
| १. रत्नवयूजा                      | ×                 | नाकृत                  | ₹•~\$₹              |
| २. नन्दीश्वरहीय पूजा              | ×                 | 19                     | 44-40               |
| ३ स्मपनविधि                       | ×                 | संस्कृत                | ¥ <b>2</b> -4•      |
| ४ केमपालपूजा                      | ×                 | 13                     | 40-48               |
| ४. क्षेत्रपालाष्ट्रक              | ×                 |                        | 28-68               |
| ६. बन्देलान की जयमाना             | ×                 | 99                     | 44-46               |
| ७ पार्श्वनाव पूजा                 | ×                 | *                      | 100                 |
| य. पावर्वमाच जयमान                | ×                 | 17                     | 40-48               |
| ६ पूजा धमान                       | ×                 | वस्कृत                 | 44                  |
| । वितामसि की बबमान                | नहारायगञ्ज        | हिल्दी                 | wĸ                  |
| ११. कलिकुम्बस्तवन                 | ×                 | अस्कृत                 | · 1-0=              |
| २. विश्वमान बीस तीर्वक्टर पूजा    | नरेनाकोति         | वस्कृत                 | =1                  |
| ३. पद्मावतीपूजा                   | 91                | ,,                     | e.k                 |
| ४. रत्यायली बतो की तिथियों के नाव | *                 | हिन्दी                 | 41-40               |
| ५. दाल मंगल की                    | *                 |                        | 44-45               |
| 4. Invillation                    | वासाबर            | संस्कृत                | 46-1-5              |
| v. farantiffrin                   | ×                 |                        | 1-A-248             |
| s. But th thinking when           | ×                 | •                      | \$ 440 . S. 100.    |

| <ol> <li>वट्ऋतुवर्शन बारह मासा</li> </ol> | वनराज          | हिन्दी            | बपूर्ण        | 44-4 <b>\$</b> |  |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|--|
| २. कविता संबद्ध                           | ×              | **                |               | \$ 3-F¥        |  |
|                                           | िथिल कवियों के | नायक नायिका सबन्ध | ो कवित्त हैं। |                |  |
| ३ उपदेश पक्षीसी                           | ×              | हि दी             | धपूर्ण        | €3-€3          |  |
| ४, वित                                    | मुखलाल         |                   |               | 24-20          |  |

श्चथम् शुटका स० १०६। पत्र म० २४ । मा० ६×६ इश्च । आषा-सन्कृत । पूर्ण । जीर्ग । विवेष--उमास्वामि इत तत्वाथसूत्र है

१४८७, गुटका स० १०७। पत्र सं॰ २०-१४। झा० १४१ इक्षा आवा-हिन्दी । ते० काल स० १७४० वैकास सुरी १४ । सपूर्त । वशा-सामान्य ।

**१. इञ्ज्यासम**मिण्यवेलि हिन्दी गद्य टीका सहित पृथ्वीराज

हिन्दी

₹0-46

लंबन काल स०१७४ व वैद्याल मुदी१४ । र० कान स०१६३७ । ब्रपूरो । व्यक्तिम पाठ—

रमता जगदीश्वरतरागै रहसी रस निष्यावचन न ता सम है । सरसति रुकमिस्ती तरित सहचरि कहि या मुर्पेतियज नहें ।। १०।।

टीका—रहसि एका तह रुक्सर्याः सायह श्रीष्ट्रस्यनी तह न्यता कीवाता जे रस ते दृष्टि दीवा सरीख कह्नी । यर त वचन माही कूबड नेमत मानड साथ मानिज्यो । रुक्सर्याः सरस्वतीभी सहयरी । सरस्वरी तिराह युस-बात कही सुक्तनइ माप्यांड जाया। ।। जायां तववात कही तहना युक्त वकी सुधी तिमहो ज वही ।। १० ।।

> रूप सक्तरण ग्रुए। तस्पास वन्नीसिए बहिवा समरवाक कुए। जासिया जिका सातिसामैं जिपया गाविद रासि। तरणा ग्रुए।।। ११।।

टोक्डा—क्लमिण नउक्य नक्ष्या ग्रम्ण कहा निर्माण समये कुस समय तर छह प्रपितुको नहिं परमह। माहरि नितृह धनुसार जिसा ज्याच्या तिस्या ग्रन्य माहि प्रस्था वहाः तिस्य कारस्य हु ताहरज्ञ वालक स्कूनी परिकृता करिस्सी।। ११।

> वसु शिव नयन रस शक्ति वस्थर विजयदस्थि र्राव रिव वरस्थेत । किसन रकमस्यो वैनि कस्यतद कोधी कमध व कस्यासा उत्त ॥ १२ ॥

दीका — सबस पर्वत सत्त्व रहु तम ग्रुपा व साग द वावाचनता १ सवत् १६३७ वर सवल हुए। रांव सित सिव तात वीसन जस ।। करि जी जरतार अवसी वित रात करू करि श्रीकत अगति स्रयार विवह की सक्ती नन क्यार प्रकारणी हुम्मुलक की स्कमसी बच करी जावना की वी ए वेली सहो क्यारो व्यवसे सांस्रीक रात दिन यस इ करह की सक्ती क्य कल पानह । वैद वीज जल वयस सुक्ति जठ शंडीस थर ।
पन हहा प्रस्प पुरुष्वास जोगो सिख्यमी वर ॥
पसरी वीप प्रदीप स्रविक गहरी या हवर ।
सनसुकेसांति स्रव करूप पानिह सवर ॥
विसतार कोष खुवि खुगी विमल ससी कितन कहरसहार धन ॥
समृत जैनि पीयल सतह रोगी कनियास तनुन ॥ ३१३॥

ध्यं — भून वेद पाठ तींको बीज जल पाएंगे तिको कविवस्य तिये वस्यो करि जडमाबीस हद परिष्टं।।
इहा ते पत्र हुता गुण ते कूल सुगन्व वास जोगी मनर श्रीकुल्यानी बेलिट मांकहर करो विस्तरी जगत्र नद विये दीय प्रतिथ।
व वीवा थी प्रथिक प्रस्कत विस्तरी जिके मन गुणी एह नठ की जाग्य ह तीको इसा फल पांमद। अंबर कहितां स्वर्थ नां मुल पांम। विस्तार करी जगत्र नद विषद विमल कहीता निर्मल जीकिसनजी वेलि मा भर्यो नद कहितां स्वयं तिको दिया प्रमृत कपरणे बेलि पृथ्वी नद निवह प्रविचन पृथ्वी नई श्वीदाज थी कस्याग्य तम बेटा पृश्वीराजद कहा।।

इति पृष्णीराज इत इञ्चल कम्मणी बेलि लंपूर्ण । श्रुणि जग विमल बाचणार्थ । संवत् १७४६ वर्ग वैशास्त्र माते कीम्पण पक्षे तिथि १४ अप्रवासरे लिखतं उल्लिबरा नवे ।। ब्री ।। रत्तु ।। इति संगलं ।।

| २. कोकमंजरी            |           |        |            |                         |
|------------------------|-----------|--------|------------|-------------------------|
| र. काक्ष्मज्ञ          | ×         | हिन्दी |            | XX                      |
| ३. विरहमंजरी           | नंदवास    | 22     |            | XX-58                   |
| ४. बावनी               | हेमराज    | n      | ४६ पदा हैं | £8-E19                  |
| ५, नेमिराजमति बारहमासः | ×         |        |            |                         |
| ६. पृष्टावलि           | ×         |        |            |                         |
| ७. नाटक समयसार         | बनारसीदास | "      |            | 22-558                  |
|                        | ×         |        |            | 46-40<br>46-49<br>44-44 |

४४वन. गुटका सं० १०७ क । पत्र सं० २३४ । बा० ४×४ इस । विवय-पूता एवं स्तोत्र ।

| १. देवपूजाप्टक    |                    |         | •    |
|-------------------|--------------------|---------|------|
|                   | ×                  | संस्कृत | 6-8  |
| २. सरस्वती स्तुति | <b>शान भूष</b> स्य | 19      | ¥-4  |
| रे. मुताहक        | ×                  | **      | 4-10 |
| ४. पुरस्तवम्      | वांवियान           | 10      | •    |
| A. Reifie         | व्यविराज           |         |      |
| 建活化剂 四元           |                    |         | •    |

| <b>EXE</b> ]                 |                |                 | [ गुडका संबद्          |
|------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| ६. सरस्वती जयमाल             | बह्मजिनदास     | हिन्दी          | <b>१०−१</b> २          |
| ७. गुरुजयमाला                | 2)             | 19              | \$ #- \$ K             |
| म. ल <del>षु(न</del> पनविधि  | ×              | संस्कृत         | <b>१६</b> -२३          |
| <b>१.</b> सि <b>डचक</b> ाूजा | ×              | "               | 5x-#0                  |
| १०. कलिकुण्डपादर्वनाथपूजा    | <b>सकोविजय</b> | ,,              | <b>₹</b> -₹¥           |
| ११. वोडसकारसपूजा             | ×              | ,,              | きだーさら                  |
| १२. व्यालकसम्पूजा            | ×              | "               | <b>\$6-</b> 3\$        |
| १३ नन्दीक्वरपूजा             | ×              | ,,              | <b>ሃ</b> ቅ- <b>ሃ</b> ሂ |
| १४. जिनसहस्रनाम              | मानाघर         | **              | 44-KE                  |
| १४. बहं-द्रिक्तिविधान        | ×              | "               | ५६-६२                  |
| १६. सम्बक्दर्शनपूजा          | ×              | "               | 68-6X                  |
| १७ सरस्वतीस्तुति             | म्राशापर       | संस्कृत         | 68-66                  |
| ५८. ज्ञानपूजा                | ×              | **              | , 50-07                |
| १६. महर्षिस्तवन              | ×              | 99              | 0?-u?                  |
| २०. स्वस्त्ययनविधान          | ×              | 39              | 30-50                  |
| २१. चारित्रपूता              | ×              | **              | 9=-30                  |
| २२. रत्नत्रमजयमाल तथा विधि   | ×              | प्राकृत संस्कृत | ≈ <b>१</b> −६१         |
| २३. बृहद्स्तपन विधि          | ×              | संस्कृत         | £१-११£                 |
| २४. ऋषिमण्डल स्तवनपूजा       | ×              | 59              | ११६२६                  |
| २५ मष्टाह्मिकापूजः           | ×              | 29              | १ <b>२६-</b> ५१        |
| २६, विरदावली                 | ×              | 99              | <b>१</b> ५२-६•         |
| २७. वर्शनस्तुति              | ×              | n               | <b>१६१-६</b> २         |
| २८. भाराचना प्रतिबोधसार      | विमलेन्द्रकीति | हिन्दी          | 19-42                  |

।। 35 तक, सिद्धेम्यः ।।

भी जिख्तरवाणि खतेति हुद निर्धन्य प्रस्तेती । कहुं घाराधना सुविधार संक्षेत्रे सारी थीर ।। १ ।)

×

हो क्षपक बयरा धवधारि, हवि बाल्यो तुम अवपारि । हो सुभट कहुं तुमः भेउ, घरी समस्ति पालन एहु ।। २ ।। हॉव जिनवरदेव बाराहि, तूं सिव समरि मन गांहि। सुरिए जीव दया बुरि धर्म्म, हिव खोडि सनुए कर्म्म ।। ३ ।। विथ्यात कु संका टालो, वराग्रुव ववनि पालो । हवि फान वरे मन धीर, त्यो संजय दोहोसी वीर ।। ४ ।। उपप्राचित करि वत सुचि, अन बचन काय निरोचि । तू कोष मान मध्या छाड़ि, बापुछ सूं सिवि वांडि ॥ ५ ॥ हाँव क्षमी क्षमावी सार, जिम पामी सुक अण्डार । तुं मंत्र समरे नवकार, बीए तन करे भवनार ॥ ६॥ हिंब सबै परिसह जिपि, श्रतंतर भ्याने दीपि । वैरास्य वरै मन नाहि, वन गांकड़ बादु साहि।। ७।। मुश्चि देह औय सार, अवलको वयस मा हार। हिन मोजन परिषु खाँड़ि, यन लेई मुगति नांडि ।। < ।। हवि खुराक्षरा वृटि सायु, मनासि खांडो कास। इंडीय वस करि थीर, कुटंब मोह मेल्हे बीर ।। १ ।। हवि मन नन गांठु बांचे, तू नरल समाधि साथि। वे साथो वरता सुनेह, जेया स्वर्ग युगतिय वसीय १६ १० ।।

×

×

×

चन्तिम माग

हिन हंद्रवि जासि निचार, वागु कहिंद्र किहि तु जयार । लिका अस्प्रस्तु दौक्या भारत, सन्यास खांद्रो प्रास्तु ॥ १६ ॥ सन्यास तरकां फल बोद, स्वर्ग दुद्धि कसि तुजु होद । वित वासक कोस दूं पानीद, सही निचारत पुत्रती वासीद ॥ १४ ॥ वे असि तुस्त्रिय नरवारी, ते बाद कदिव पारि । थी विनसेग्द्रकीति कहो विभार, आरावगद प्रतिवोक्सार ॥ १६ ॥

इति की काराक्ता मतियोग सवान्त

| [ गुटका-सं | 15 |
|------------|----|
| ि गुडका-स  | 15 |

|                                    |                |         |        | (-        | • |
|------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|---|
| ' <b>१. पंचमेरुपूजा ( बृह</b> त् ) | देवेन्द्रकीति  | संस्कृत |        | \$60-\$50 |   |
| <b>१०. ध</b> मन्तपूजा              | ब्रह्मशांतिबास | हिन्दी  |        | \$5-02    |   |
| ३१. गराधरवलयपूजा                   | शुमचन्द्र      | संस्कृत |        | 188-331   |   |
| ३२. प्रमुख्यासकोद्यापन पूजा        | भ. ज्ञानभूषरा  | "       | धपूर्ण | ₹₹-₹¥     |   |

श्रप्रदृष्ट. गुटका सं० १०८ । पत्र मं० १२० । मा० ४×४ ६ छ । भाषा-हिन्दी । पूर्गा । दशा-जीर्गा ।

| बनारसीदास | हिन्दी  |                      | 8-48                           |
|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|
| ×         | संस्कृत |                      | ₹ <b>?</b> —₹७                 |
| ×         | बाम्बंग | धपूर्ग               | २व                             |
| ं मनराम   | हिन्दी  |                      | 35                             |
|           | ×       | × संस्कृत<br>× बाजंश | × संस्कृत<br>× ब्रानकंश अपूर्ण |

**ले० काल १७३५ मामो**ज बुदी ६

चेतन इह घर नाही तेरी ।

घटपटायि नैनन गोचर जो, नाटक पुर्तन केरी ।। टंक ।।

तात नात कामनि सुत बंधु, करन बंध को थेरी ।

किर है नौन ग्रानगित को जब, कोई नही ग्रावत नेरी ।। १ ।।

प्रमत भ्रमत भ्रमत संसार गहन वन, कीबी ग्रानि वसेरी ।

सिच्या मोह उदे तें समभी, इह नदन है मेरी ।। २ ।।

सदपुरु बचन जोइ घट वीपक, मिट भ्रनादि ग्राचेरी ।

ग्रसंक्यात वरदेस म्यान मय, ज्यो जानऊ निज बेरी ।। ३ ।।

गाना विकलप स्थागि ग्रापकी, ग्राप भ्राप महि हेरी ।

ग्री मनराम भ्रचेतन परसी, सहजें होई निवेरी ।

| ५, पद-भो पिय चिदानंद परवीन                           | मनराम | हिन्दी |        | <b>३</b> ० |
|------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------|
| ६. चेतन समिक देखि घरमांहि                            | 33    | 99     | मपूर्ण | 48         |
| ७. के परमेश्वरी की घरचा विधि                         | 77    | 33     |        | 18         |
| <ul> <li>व्यति द्यादिनाय जिनदेव ध्यान गाऊ</li> </ul> | ×     | 27     |        | ą s        |
| <ol> <li>सम्बन्धन पक्षिति सिरिपास हो</li> </ol>      | 29    | 29     |        | 34-32      |

| 3       |                      |          |         | £ ,,                   |
|---------|----------------------|----------|---------|------------------------|
| १०, पंक | मनति वेशि            | हर्वकीति | हिन्दी  | सं० १६=३ श्रावण धपूर्ण |
| ११. पेष | समावा                | ×        | ,,      | 27                     |
| १२. मेष | <b>कुमार</b> गीत     | पूर्वी   | हिन्दी  | ४०-४५                  |
| १३. अत  | तमरस्तोत्र           | हेमराव   | 99      | X4                     |
| १४. पद  | -धब मोहे रुखून उपाव  | क्यचंद   | **      | ¥9                     |
| १५. पंच | <b>परमेष्टीस्तवन</b> | ×        | त्राकृद | 80-86                  |
| १६. शां | तिपाठ                | ×        | संस्कृत | ४०-४२                  |
| ₹७. सा  | वन                   | बासाबर   | 99      | **                     |
| १=. बा  | रह भावमा             | कविधानु  | हिन्दी  |                        |
| १६. पंर | ।<br>मंगल            | 🗸 रूपचंद | **      |                        |
| २०. अव  | <b>त्र्वी</b>        | ,        | ,       |                        |
| ₹₹.     | 79                   | 77       | , =     |                        |
| २२.     | "                    | **       | n       |                        |
| ₹३.     | **                   | दरिगह    | 77      |                        |
|         |                      |          |         |                        |

सुनि सुनि जियरा रे तू विद्वयन का राउ रे ।

तू तीय प्ररंपकारे चेतित सहज युगाव रे ।।

चेतित सहज नुनाव रे जियरा परस्यों निनि क्या राथ रहे ।

स्वता त्रिण क्येंग्न कर्म हं सीच्ये नुराह न एक उपाव रे ।

स्वता त्रुण क्येंग्न कर्म हं सीच्ये नुराह न एक उपाव रे ।

संस्ता स्वास व्यास पर स्वास्त नुराह न एक उपाव रे ।

संस्ता स्वास विद्या रे जिज तू नियुवन का राज रे ।। १ ।।

करमिन विद्या विद्या रे मोह्या बोहि स्प्याद रे ।।

सोह्या बोह स्वाह रे निव्य रे निष्यामक नित्र सांवि रह्या ।

सर्विहार स्वत्म विद्यारेस सहावारित स्वाह विद्या ।

हिंदि चित्त कुमास नववारीस सहावस्ता च्याह विद्याव रे ।

रे सीचड़े करमित विद्या सहाव सहित स्वाह विद्याव रे ।।

तू सित सीवहि न बीता रे बैरिन से काहा वास रे।

प्रवचन पुकराथ करें तिनका करें विश्वास रे।।

तिनका करेंहि विश्वास रे विवक्ते नू मुझा नहिं निमणु करे।

वस्मणु मरण करा पुक्वाथक तिनस्यों नू नित नेह करें।।

पापे स्थाता प्रापे हिष्टा कहि समझाऊं कास रे।

रे बीउ नू मित सोवहि न बीता बैरिन में काहावास रे।।

ते जगमीहि जागे रे रहे धन्तरस्थवनाइ रे।

केवल विश्वास अगारे, प्रगटी जोति सुभाइ रे।।

प्रगटी जोति सुभाइ रे जीववे मिच्या रेणि विहाली।।

स्वपरभेद कारण जिन्ह भिलिया ते जम हुवा वाली।।

सुप्रस् सुवर्म पंच परमेस्टी तिनकै लागी पाय रे।

करें दरिगाह जिन निमुद्धन तेवे रहे धतर स्ववनाइ रे।। ४।।

| ₹¥. | कल्याग्राभंदिरस्तोत्रभाषा | बनारसीदास | हिन्दी | लें काल १७३१ मासीज बुदी १ |
|-----|---------------------------|-----------|--------|---------------------------|
| २५  | निर्वाणकाण्ड गाया         | ×         | शाकृत  |                           |
| ₹.  | पूजा संग्रह               | ×         | हिन्दी |                           |

४४४६०. गुटका सं०१०६ । पत्र सं०१४२ । बा०९४४ इक्का । ले० काल १०३६ सावरण सुदी ६ । अन्युर्ण | बता-नीर्णसीर्ण ।

## विशेष-लिपि विकृत एक अशुक्ष है।

| <ol> <li>शनिक्षरदेव की कथा</li> </ol>           | ×                 | हि-दी |          | ttv   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------|----------|-------|
| २. बल्यासमिन्दरस्तात्रभाषा                      | वनारसीदास         | ,,    |          | 84-88 |
| ३. नेमिनाथ का बारहमासा                          | ×                 | 97    | ब्रपूर्ल | 24-54 |
| ४, जकड़ी                                        | नेमियन्द          | 79    |          | 90    |
| <ol> <li>सबैया (मुख होत गरीरको दालिक</li> </ol> | सागि जाइ) 🗙       | ,,    |          | 9=    |
| ६, कविस (श्री जिनराज के ध्यान र                 | ने उछाह मोहे नाने |       |          | 35    |
| ७. निवरंगुकाण्डभाषा                             | गगवतीयास          | ,,    |          | 111   |

| गुटका-सँगई ]                                |               |             | <b>[ 663</b>          |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| द, स्तुति (ग्रागम प्रभु को जब भयो)          | ×             | हिन्दी      | 54-56                 |
| <b>१. बारहमा</b> सा                         | ×             | 19          | 3F-0F                 |
| १०, पद व अजन                                | ×             | "           | A0-A0                 |
| ११. वार्वनावपूजा                            | हर्षकीर्ति    |             | A4-AF                 |
| १२. बाम नींबू का फगड़ा                      | ×             | n           | ५०-५१                 |
| १३. पद-कांद्र समुद विजयसुत सार              | ×             | 99          | x ?-x0                |
| १४. बुंबमों की स्तुति                       | भूधरदास       | ,,          | *<-*                  |
| १५. वर्शनपाठ                                | ×             | संस्कृत     | 443                   |
| १६. विनती (त्रिमुवन गुरु स्वामीजी)          | मूथरदास       | हिन्दी      | 44-44                 |
| १७. लक्मीस्तोत्र                            | वस्त्रप्रमदेव | संस्कृत     | 40-4=                 |
| रैब. पद-मेरा मन बस कीना जिनराज              | ×             | हिन्दी      | ••                    |
| १८. मेरा मन बस कीनो महाबीरा                 | हर्ष की लि    | 13          | 98                    |
| २०. परं-(नैना सफल भयो प्रभु दरसम्। पाय      | r) रामदास     | 71          | ७२                    |
| २१. चलो जिनन्द वंदस्या                      | ×             | 29          | <b>७</b> २−७₹         |
| २२. पर-प्रभुती तुम मैं बरण शरण गद्धी        | ×             | 19          | www.                  |
| २३, बामेर के राजाओं के नाम                  | ×             | n           | ษ์นั้                 |
| २४. • •                                     | ×             | 99          | 70                    |
| २४. बिनती-बोल २ मूलो रे भाई                 | नेवियन्द्र    | <b>77</b>   | *<-4£                 |
| २६. पर-चेतन मानि से बात                     | ×             | **          | ક્ય                   |
| २७. मेरा मन बस कीनो जिनराज                  | ×             | 33          | <b>R</b> •            |
| २८. विनती-वंदू श्री घरहत्तदेव               | हरिसिंह       | **          | <b><?-</b><?</td></b> |
| २६. पद-सेवक हूं बहाराज तुम्हारो             | दुशीचन्द      | <b>,,</b> . | # 5-#X                |
| o. मन वरी वे होत उद्यावा                    | ×             | ,,          | <7-44                 |
| <ol> <li>धरम का डोल बढाचे बूली</li> </ol>   | , ×           | 39          | 59                    |
| २. श्रम मोहि तारोजी जगद्युर                 | मनसाराम       | n           | 46                    |
| १३. सामो बीर सामो बीर प्रश्नुकी का व्यानमें |               | -           | 44                    |
| . भासरा विगराज तेरा                         |               | 77          |                       |

| £48 ]                                    |                     |                     | ं गुटका-संग्रह                       |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| १४. बु जाले ज्यों तारोशी                 | ×                   | हिरदी               | = 2                                  |
| १६. तुम्हारे वर्श देखत ही                | जोषराज              | ,,                  | ٤٠                                   |
| ३७. सुनि २ रे जीव मेरा                   | मनसाराम             | **                  | ६०-६१                                |
| <b>३८. भरमत</b> २ संसार चतुर्गति दुस सह  | ×                   | 79                  | £\$-£\$                              |
| <b>३१. भीनेमकुवार हमको न्यों</b> न उतारी | पार 🗴               | "                   | ex                                   |
| ४०, भारती                                | ×                   | 99                  | e <b>4</b> -e0                       |
| ४१. वद-विनती कराखां प्रभु नानो जं        | ि किशनग्रलाम        | n                   | €=                                   |
| ४२. वे की प्रमू तुम ही उतारोगे पार       | 99                  | n                   | 33                                   |
| ४३, बसूबी मोह्या है तन मन मारा           | ×                   | 19                  | 33                                   |
| ४४. बंबू बीजिनराज                        | कनककीर्ति           | ***                 | \$ • • <b>-</b> \$ • \$              |
| ४५. बाजा बजव्या प्यारा २                 | ×                   | **                  | ₹•₹                                  |
| ४६, सफल वदी हो प्रमुजी                   | सुशासचन्द           | 37                  | ₹03                                  |
| Yu. at                                   | देवसिंह             | **                  | \$ • <b>%</b> — <b>\$</b> • <b>%</b> |
| ४८. बरका बनता नांही रे                   | मूषरदास             | n                   | ₹ • €                                |
| ४६. मक्तामरस्तोत्र                       | मानतुङ्गाचार्य      | मं <del>स्कृत</del> | <b>१०७-१७</b>                        |
| ५०. बोबीस तीर्थंकर स्तुवि                | 79                  | हिन्दी              | ११६−२१                               |
| ५१. केवकुमारवार्ता                       | "                   | **                  | १ <i>२१-२</i> ४                      |
| १२. सनिवचर की कथा                        | 99                  | **                  | <b>१२</b> ४-४१                       |
| <b>५३, कर्मयुद्ध की विनती</b>            | *                   | 93                  | \$X5-X3                              |
| ५४. पदशरज करूं सूं वीतराग                | ,,                  | 29                  | \$44-80                              |
| ५५. स्कुट पाठ                            | 29                  | **                  | \$4=-#\$                             |
| ४४६१. गुटका सं० ११०                      | । पत्र सं० १४३ । आ० | ६×४ इंच। माषा-हिन्द | ते संस्कृत ।                         |
| १. निस्यपूजा                             | ×                   | मंस्कृत             | 8-46                                 |
| २. मोसशास्त्र                            | उवास्वामि           |                     | 38-8E                                |
| ३. अक्तामरस्तोत्र                        | <b>धा∙</b> मानतुंग  | 39                  | <b>1-1</b>                           |
| ४, पंचर्यनम                              | <b>च्यवम्</b>       | ,,                  | % <b>~~&amp;</b> &                   |

| पुरका-संबद्                |                       |        | <b>६ ६६</b> ४  |
|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|
| X. कत्माखमन्दिरस्तोत्रमाना | वनारसीयाम<br>-१८५० कः | हिन्दी | £=-0×          |
| ६. पूजासंग्रह              | ×                     | ,      | ७४-१०२         |
| ७. विनतीसंग्रह             | देव स्त्रहा           | **     | <b>१०२−१४३</b> |

४४६२. शुटका सं ० १११ । पत्र सं ० २६ । बा० ६ दे×४ ई इ.च । भाषा-संस्कृत । पूर्ण । दवा-सामान्य

| १. भक्तामरस्तोत | मानतु गाणार्य      | संस्कृत       | 9-8   |
|-----------------|--------------------|---------------|-------|
| २. सक्मीस्तोत्र | य <b>थाप्रमदेव</b> | "             | 88.   |
| ३. चरवा         | ×                  | प्राकृतहिन्दी | ₹₹-₹€ |

विशेष--''पुस्तक वक्तागरजी की पं० लिक्कमीचन्द रैनवाल हाला की ही। मिती चैत सुदी ६ संवत् १६५४ का में मिनी मार्फत राम की राठोडनी की सूं पंचांतू।'' यह पुस्तक के ऊगर उल्लेख हैं।

> ४४६६३. गुटकासं० ११२ । पत्र मं∘१४ । सा०६×६ इंच । जाया—संस्कृत । स्रॄर्सी । विलेय—पूजाओ का संसद है ।

४४६४. गुटका सं० ११३। पत्र सं० १६-२२। सा० ६३८५ इ'व । अपूर्ण । वदा-सामान्य । स्रथ डोकरी चर राजा ओख की वार्ता खिक्कारे । पत्र सं० १०-२०।

मिका। बीरा मिलवा बाला तो संसार में ज्यारि धोर ही हैं। जैको बार विरया होती हो वो निकसी। घर के को बेटो परदेश सूंधाओं होती सो वां मिलती। दूसरो सांकण मादवा को मेह बरस सी सी समन्दर दूं। तीसरो घाणेंज की जात पैराबा जाती सो वो निकसी। बीचा स्वीपुरुव मिलती। डोकरो जाच्या है जाच्या। प्ररिया कहें न उपलेउ फलती घाषा। पुरुवा धाई पारवा बोलार लाखा। १०॥

।। इति डोकरी राजा भीज की वार्ता सम्पूर्ण !)

अप्रदेश. गुटका सं० ११४ । पत्र सं० ६-७२ । ब्रा० ६३ँ×४३ै ह**या ।** विशेष—स्तोत्र एवं पूजा संग्रह है ।

४.४६६. गुटका सं० ११४। पत्र सं० १६८। घा० ६४५ इ.च. जावा-हिन्दी। प्रपूर्ण । बसा-सामान्व विशेष-पूजा संग्रह, जिनयसकल्प ( ब्रांशाधर ) एवं त्वयंप्रस्तीत्र का अंग्रह है।

४४६७, सुटका मं० ११६ । पत्र मं० १६६ । सा० ६४५ इ'ब । भाषा–संस्कृत । पूर्ण । बसा-जीर्स । विशेष—पुटके में निम्न पाठ उल्लेखनीय हैं ।

४. युवनकोति नीत

बूचराज हिन्दी

27-28

मानि बढ़ाउ सुराहु सहेती यहु मनु विषय कि महतीर ।

गीहि मनन नित कोर्टिह सारिह नुहु पुर सुद्ध पुर बेदिह सुकरि रलीए ।।

करि रली बन्दह सकी सुद्ध पुर नविष गोइन सम सरे ।

जनु देनि बरसनु टनहि अवहुब होई नित नविनिध घरे ।।

कर्नु देनि बरसनु टनहि अवहुब होई नित नविनिध घरे ।।

कर्नु र कन्दन सगर केसरि मारिए आवन आग ए )

भीजुननकीति चरए। अरुपमोह सकी साज बढ़ाव हो ।। १ ।।

तेरह विधि बांस्त प्रिजानक दिनकर विनकर जिन विध सोहइ ए ।

सर्वीक मारिज धर्म मुराग्वे वारगी हो बारगी भन्न मन मोहइ ए ।

गोहिन्त वारगी सदा अवि मुनु यन्य आगम आहए ।

पट्ट्य धर पक्कारिककावा समतस्य प्यासए ।।

बावीस परिसह सहद संगिह गड़क मित नित प्रस्तुनिको ।

भीजुननकीति वरए। पश्चिम मु चारित तमु तोरह विवे ।। २ ।।

सुन गुराह्म धराहस्य धारहर् मोहर महामद्ध ताहियो ए ।

रितपति सित्यु संग है सहिद्द पुनु कोवहुस्य कोवहुसरि तिहि रस्नोचो ए ।।

400

रालियो जिमि कं बैंड करिहि नगउ करि इस बोलइ। शुरु शियास मेरह जिल्हा जंगमु पवरा बद किम डोलए । को पंच विषय विरतु वितिहि कियर खिर कम्मह तागु । श्री भूवनकीति चरस् प्रसामद घरद घठाइस मूलग्रुसा ॥ ३ ॥ दस लक्ष्मरा धर्म निवु चारि कुं संजमु संजमु असरापु विमए । सन्तु मिन्नु जो सम किरि देखई ग्रुरनिरगंधु महा मुनीए।। निरगंषु युद्ध बद्ध बद्ध परिहरि सनय जिब प्रतिपालए ! मिय्यात तम निर्द्धा दिन म जैलावर्म उजालए।। तेर्त्रवतहं घलन वित्रहं कियउ सक्यो जम। न्त्री युवनकोर्ति वरण वरणमञ्ज वरइ दशलक्षिण धर्म्यु ।। ४ ।। सुर तक संब कलिउ वितामिश दुहिए दुहि। महो भरि वरि ए पंच सबद बाजहि उछरंगि हिए।। गावहिए कामिला नचुर सरै मित मचुर सरि गावित कामिला। जिएाहं मन्दिर वयही मष्ट प्रकार हि करहि पूजा कुसममास बढ़ावहि ।। बूचराज भारत भी रत्नकीति पाटित वसोसह ग्रुरी। भी बुवनकीति सासीरवादहि संबु कलियो सुरहरो ।!

## ।। इति शायार्थ भी भुवनकीति वीत ।।

५. नाडी परीका ६. धायुर्वेदिक नुसले ७. पावर्वनायस्तवन

| ×      | संस्कृत | **-t=   |
|--------|---------|---------|
| ×      | हिल्बी  | 70-7-95 |
| समयराज |         | 2.0     |

बुष्दर सोहरा प्रशा निलंड, जन जीवरा जिला बन्दोजी । मन मोहन महिना निसव, सवा २ विश्नंदो जी ।। १ ।। जेसलमेक बुहारिए पाम्यत परमानमोजी । पास निर्मेषुर वन नशी फलियो सुरत्व क्लोजी ॥ २ ॥ जे० ॥ सिंख् वास्त्रिक नोती जन्मत कवस्त्रक्ष रक्षाको भी । सिक्यर सेहर बोहतज पुनिय ससिवन बाबोबी 11 दे 11 के ।।

निरमल तितक सोह्यस्य जिन पुन्न इनल रिवालोगी।
कार्नो कुष्यल दीपता भिक्र निय आक ममालोगी।। ४ ॥ नै० ॥
कंठि मनोहर कंठिलाउ उरि वारि नव मिर हारोगी।
बहिर कवहि भना करता अब अब कारोगी।। ४ ॥ नै० ॥
सरकत मणि तनु दीपती मोहन सूर्त मारोगी।।
पुन्न सोहग संवद मिलद जिरावर नाम घनारोगी।। ६ ॥ नै० ॥
इन परि पास जिरोसल भेट्याउ कुल तिरागारोगी।
किरावन्त सूरि पताउ लह नमयराज गुक्तसारोगी।। ७ ॥ नै० ॥
॥ इति भी पार्सनायस्वन समातोऽर्थ।।

४४६८. शुद्धका सं०११७। पत्र सं०३४०। आ०६३४१ दश्चः जापा—संस्कृत हिन्दी। स्रपूर्ण। क्या सामान्य।

> विशेष-- विविध पाठों का संग्रह है। चर्चाएं पूजाए एवं प्रतिष्ठादि विषयों ने संबंधित पाठहै। ४४६६. सुद्धका सं० १२६। पत्र सं० १२६। धा० ६४४ इव।

| १. शिक्षा चतुष्क                        | नवलराम      | ंहन्दी                        | ×                  |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| २. श्री जिनवर पद वन्दि कै जी            | वसतराम      | 29                            | <b>1</b> —9        |
| <ol> <li>भ्ररहंत चरनचित लाऊं</li> </ol> | रामकिशन     | "                             | -9-3               |
| ४ चेतन हो तेरे परम निधान                | जिनदास      | 91                            | <b>११-१</b> २      |
| ५. चेखवंदना                             | सक्तवन्द    | संस्कृत                       | १२-१३              |
| ६, कस्लाष्ट्रक                          | पश्चनंदि    | "                             | 48                 |
| ७. पद-आजि दिवसि धनि लेखे लेखवा          | रामचन्द्र   | हिन्दी                        | 10                 |
| द, पद-प्राताभयो सुमरि देव               | जगराम       | **                            | <b>4.</b> 8        |
| <ol> <li>पद—पुफलघड़ीजी प्रमु</li> </ol> | बुशालचन्द्र | 19                            | હય                 |
| १०. निर्वाणमूमि मंगन                    | विषय भूषरण  | 77                            | = 4-6 •            |
|                                         |             | संवत् १७२१ में मुलावर मे यं ः | केसरीसिंह ने निसा। |
| ११. पश्चमगतिवेलि                        | हर्ष कीति   | हिन्दी                        | ? ? <b>! - ?</b> = |
|                                         |             | रचना सं० १६८३ वनि र           | informing and      |

४४००. गुटका सं० ६६६ । यत्र सं० २१६१ बा० ६३×६ दश्च । ते० काल सं० १८३० असाद बुरी द । सपूर्व । दशा—सामान्य ।

विशेष---पुरावे वाट वक्पुर में अर्थम देव बैरयालय में रतना पुत्रारी ने स्व पठनार्थ प्रतिलिपि की बी । इसमें कवि वासक इत शीता चरित्र हैं विश्वमें २५२ वह हैं। इंस डुटके का प्रथम तथा सम्य के प्रस्य कई पत्र नहीं हैं।

१४०१. गुटका सं० १२० । पत्र सं० १३१ । मा० ६×४ इ.स. । मावा-हिन्दी संस्कृत । विवय संयह । पूर्ण । दवा-सामान्य ।

१. रवित्रतकवा

हिन्दी २-३ ले० काल सं० १७६३ पीव सू०=

प्रारंका---

सक्त जिनेवबर मन बरी सरसति बिश ब्यार्ज । सब्द्वाद चरना कमल निम रवित्रत ग्राम गाऊँ ॥ १ ॥ व.सारसी पुरी सोमवी मतिसागर तह बाह । सात पुत्र सुद्दासत्ता कीठे टाले बाह्य १ १। मुनिवादि बेटे लीबो रवियोजन सार। सांत्राजि कडूं बढ्डाचा कीवा क्रत नंत्रो अपार ॥ ३ ॥ नेड् बी धन करा सङ्गम्बो हुरजीयो क्यो सेठ । सात पुत्र बाल्या परवेश अजोध्या पुरसेठ ॥ ४॥ \*

च विद्या

ने नरनारी बाब सहित रविनों बत कर सी। निमुक्त ना फल ने नहीं शिव रक्ती वरसी ॥ २०॥ नदी तट रच्या विचामती सूरी राजरत्न सुमूचन । नवकीति कृष्टि पाय नवी क्रष्टासंग वति दूचगा ॥ २१ ॥ इति रविवात कथा संपूर्ण । इन्बोर नक्षे सिवि कृती । ते : ,काल और १७६३ पीय युवी य पं र जनाराय ने विश्वी की की ।

२. धर्मकार बीवई

do विरोमशि

र । वित्र काम, १७१४ वयन्तिका पुरी में कीवमाराक ने मस्ति

| <b>*</b>                      |                   |                    | [ गुडका-संबद     |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| व, विकासार स्टोमबावा          | <b>अवल</b> कीर्ति | हिन्दी             | <b>4</b> 4 - 4 4 |
| Y. इसंतूष सप्टक               | ×                 | संस्कृत            | ≈₹~ <b>₹</b> •   |
|                               | बबाराम ने सूरत मे | प्रतिलिपि की थी। स | १७६४। पूजा है।   |
| <b>१ विविधिया</b> नाकासन्द    | श्रीपास           | सस्कृत             | £1-£1            |
| 🗣 शव-विई वेई वेई नृत्यति समरी | कुमुदबद           | हिन्दी             | ŧv               |
| ७ पद-प्रात समै सुमरो जिनदेव   | श्रीपाल           | 27                 | 6.0              |
| <ul> <li>पापकविनती</li> </ul> | ब्रह्मनाषू        | **                 | <b>€</b> =-€€    |
| १ कविस                        | ब्रह्मयुलाल       | 99                 | <b>१</b> ५ ४     |

गिरनार की यात्रा के समय सूरत म जिपि किया गया।

४४०२ गुटका स० १२१ । पत्र स० ३३ । मा० ६३×४६ दয় । माषा-हिन्दी ।

विशेष-विभिन्न कवियों के पदा का सग्रह है।

४४०३ गुष्टका स॰ १२२। पत्र स० १३०। बा० ४°×४६ इ≋। जाया–हिन्दी सस्कृत ।

विश्वय-तीन योगीसी नाम वर्षनस्तोत्र (सस्कृत ) कस्यालमदिरस्तोत्र वाषा (बनारसीनाम ) भागमग्र स्तोत्र (मानतुगायार्य) नक्शीस्तोत्र (सस्कृत ) निर्वाणकाष्ट प्रयम्भातः न्यपूजा सिद्धपूजा सोलह्कारण गुजा प्रवीसो (नयन ) पार्यनायस्तोत्र सुरत का बारहस्तवी बाईत परीयह जैनगतक (भूधरदास ) सामांग्यक नीका (हिन्दी ) म्रावि पाठा का सम्रह है।

४४०४ गुटना स० १-३ । पत्र स० २६ । सा० ६×६ इस आया सम्ब्रुत हिंदा । दशा-ओर्लशर्स ।

| १ भक्तामरस्तोत्र ऋदि मन सहित | ×      | संस्कृत | ₹-१=  |
|------------------------------|--------|---------|-------|
| २ पर्स्याविध                 | ×      | 99      | १=-२२ |
| ३ जैनपद्मीसी                 | गबसराम | हिन्दी  | 27-78 |

४४०४ गुटका स० १२४। पत्र स० ६६। घा॰ ७×६ इ**छ**।

विशेष-पूजाओ एव स्तोत्रो का सम्रह है।

४४०६ गुटको स० १२४। पत्र स० ४६। बा॰ १२×४ दश्च । पूर्ण । सामान्य सुद्ध । दशा-सामान्य ।

| <ol> <li>चतुर्वज्ञमार्गका वर्गाः</li> </ol> | × | हिन्दी |
|---------------------------------------------|---|--------|
| ४. द्वीप समुद्रों के नाम                    | × | **     |
| ध. देखों ( थारत ) के नाम                    | × | हिन्दी |

१. बंगदेश । २. वंगदेश । ६. कॉलगदेश । ४. तिलंगदेश । १. राष्ट्रदेश । ६. साष्ट्रदेश । ७. कर्णाटवेस । व. मेदपाटवेस । ६. बैराटवेस । १०. गीरुवेस । ११ वीरुवेस । १२. हाविस्वेस । १३. महाराह-देम । १४. सीराष्ट्रदेस । १५ काममोरदेस : १६. कीरदेस । १७. महाकीरदेश । १८. मगबदेस । १२. सुरसेनुदेस । २०, कावेरदेश । २१, कम्बोनदेश । २२ कमलदेश । २३, अत्करदेश । २४, करहाटदेश । २४, क्यरेश । २६. क्वारगदेश । २७. कम्बदेश । २८ कीसिकदेश । २१. सकदेश । ३०. बयानकदेश । ३१ कीसिकदेश । ३२.\*\*\* 🕸 ' ''') ३३, कावतदेश । ३४, कावृतदेश । ३५ कछदेश । ३६, महाकछदेश । ३७, मोटदेश । ३८, महामीटदेश । ३१, सीटिकरेश । ४०, केक्टिश । ४१ कोलगिरिरेश । ४२ कामकादेश । ४३ कुळूल्देश । ४४. कुरानदेश । ४५, कलकुटदेश । ४६, करकटदेश । ४७, केरलदेश । ४०, बाह्रदेश । ४०, बोटदेश । ६८, विक्कार-देश । ५२. वेदिदेश । ६३ जालंबरदेश । ५४. टंक्स टक्क । ६४. मोडियाल्देश । ६६. नहालदेश । ६७. तुन्नदेश । ५० नायकदेश १५६, कीनसदेश १६० वदासादेश । ६१, वध्यकदेश १६२, देशसम्बद्ध । ६३, नेपासदेश । ६४, नर्सक-देश । ६४. प्रकासदेश । ६६. प्रत्नवेश । ६७. प्रवेश । ६४. प्रश्नवदेश । ६५. प्रश्नवदेश । ७० संब्रवेश । ७१. बस्-देश । ७२. गंबीरदेश । ७३. महिन्मकदेश । ७४. महोक्यदेश । ७४. मुरण्डदेश । ७६. मुरलदेश । ७७. मक्त्मलदेश । ७८. मुद्दगरदेस । ७१. मंगमदेश । ८०. महावर्तदेश । ८१. पदमकेश । ८२. प्रारामदेश । ८३. राष्ट्रकदेश । ८४. बह्योत्तरवेस । ८१. बह्यावर्तदेश । ८६. बह्यागुदेश । ८७ बाह्यबदेश । विवेहदेश । ८१. बनवासदेश । १०. बनायुक-वेस । ६१. वास्त्रामदेश । ६२. वासवरेश । ६६ सर्वान्तिका । ६४. विश्वेश । ६६. सहस्रकेश । ६६. सहादेश । १७. सपरवेस । १८. सहबवेस । ११. सस्यकवेस । १००. हस्तवेस । १०१. हर्माकवेस । १०२. हर्माकवेस । १०६. ईसदेस । १०४. हहसबेस । १०४. हेरकदेस । १०५. बीसक्देश । १०७. महावीस्त्रदेश । १०८. स्ट्रीसदेश । १. इ. वोप्यवेश । ११० गांवाकवेश । १११. प्रवरासवेश । ११२ पारसकुलवेश । ११६. प्रवासकावेश । ११४. कोसाववेस । ११४. शासंगरिवेश । ११६. कनउपवेस । ११७. बादगवेस । ११०, उनीविसवेश । ११६, नीका-वरवेस । १२०. वंगावारवेश । १२१. संवासकेस । १२२, कनकविरिवेस । १२३, नवसारिवेस । १२४, वांतिरिवेस ।

<sub>र्थ</sub>्यः विमानारियों के १६३ केस

` ×

Speed

<sup>ैं</sup> क्रेडिय- यह गान पुरुष ने बाली क्रीकृत हुया है।

```
Hamil-Hing
```

```
हें वृद्धित एव पद्य संग्रह
                                         ×
                                                           हिंदी सस्द्रत
व हादचानुप्रेक्षा
                                          ×
                                                           संस्कृत
हे सूक्तावनि
                                         ×
                                                            , न० कान १८३६ भावरा पुत्रवा १०
१० स्कुट पद एव यत्र वादि
                                         ×
                                                          हिन्दी
         ४४०७ शुटका स० १२६ पत्र स० ४१। आ० १० ४३ दक्क आवा हिरी सस्कृत । विषय-वर्षा
         विशेष--- क्यांबों का सग्रह है
         प्रभुवक्य सुरुक्ता स० १२७ । पत्र स ३३ मा॰ ७×४ डब
         विक्रीय-पूजा पाठ सम्रह है।
         प्रश्रेष्ट गुटका स० १३७ का पत्र स० ११ । बा० ७३×६ इस ।
 १ सीधवीय
                                  ×
                                                           संस्कृत
                                                                                  1-95
 २ तचुवांचराी
                                   ×
                                                                                 38-09
                                                विशेष--वैद्यावधम । म० नाम स० १८०७
                                 नोपति
 ३ व्योतिब्यटलगाना
                                                                                ¥0-88
                                  ×
 ४ सररसी
                                                           हिन्दी
                                                                                 48-44
                                                       ग्रहाका देलकर वर्षा हाने का सौग
         ४४१० मुदका स० १२८। पत्र स० ३ ६० आ० ७३× इक्का भाषा नस्कृत ।
        विशेष--- सामान्य पाठी का संबद्ध है।
        ४४११ मुँटका सं  १२६। यत्र सं ० व-२४। झा० ७८८ ६ व । आया-सस्कृत ।
        विशेष---सेषणासस्तोत्र सक्यीस्तोत्र (स०) एव पश्चमञ्जूनपाठ है।
        हरूरेन, मुहेका से० १३० । पण स० ६८ । मा० ६×४ ६ व । से० कास १७६२ माणल नुती १० ।
१ चतुर्वशतीर्वक्ररपूजा
                                                                                 1-28
  चीवींसंदर्जीक
                                बीसतराम
                                                                               * 4-40
३ पेठिनेशासन
                                   ×
                                                                                    44
        ४.४१३ शुद्रका स० १३१। पत्र स० १४। बा॰ ७८१ इस । भाषा तस्त्रत हिन्दी ।
        विमोच---सामान्य पाठी का सम्रह ।
        ४४१४ शुद्धा स० १६२। वन सं० १४-४१। सा० ६×४ ६ व । नावा-कियी ।
```

४४१४. गुटका सं० १३६। पत्र सं० १२१। मा० ४३×४ इ'व । नावा-संस्कृत हिन्दी ।

विशेष— कह्दाला ( वालकराय ), पंचमञ्जल ( क्यक्त ), पूजार्थे एवं (तत्कर्मसूच, शकामरस्योग सावि वा संबद्द है।

४४१६. गुटका सं० १३४। यन सं० ४१। ला॰ १३८४ इंच । नावा-संस्कृत ।

विमेव---वांतिनावस्तोत्र, स्क्न्यपुरस्तु, वनवद्रोताके दुव स्वतः । ते॰ काम र्व० १८६१ नाव सुधी ११ । ४४१७. गुरुका सं० १३४ । यत्र वं० ११-१४ । या० १३४४ इ'व । वावा-संस्कृत क्रियी । क्यूक्ट

विशेष--पंचमञ्जूम, अवार्षभूत्र, आदि सामान्य पाठों का संबद्ध है।

४४१म् गुटका सं० १३६। यम तं० ४-१०व। मा॰ वर्×२ इख। नामा-संस्कृतः।

विशेष-अक्तामरस्तोष, तत्वार्वसूत्र, शहक साबि हैं।

४४१६. गुटका सं० १६७ । वय सं० १६ । बा० ६×४३ । वाया-कियी । क्यूर्स ।

१. गोरिण्यापारी (कृष्ण) के कवितः वर्गवास, करोत, विशिष देव हिली ३ कवितः है। २ गाविषमी के कविता गाविष

वाजित के सवितों के ह र्यंग हैं। जिनमें ह० पत्र हैं। इनमें वे जिस्सू के संग के ३ क्रम्प सीचे अस्तुता किमें बाते हैं।

वालीय विश्वित बेहर कहो कहां गुरू को । तर कमाल की मीट करी पीच मुख हो ।
पहने जगनी बोर तीर को तान हो, वरि हां पीखे हारत हरि वजन तब जानई ।) २१।
विम पानन बेहान रही क्यों जीव रे। जरब हरद जी वर्ष किया तोहि पीचरे ।
पविर बाल के ताल है क बाल है। वरि हो जब जीव नाला पीच चीर क्यों केतन ।। २१।।
कहिंदी सुनिये राल और न नित रे। हरि उन्दुर की ज्यान सं वरिये नित रे।
वीव विसम्बर्ध दीन सुदूर्त राल की। परि हो जुल संपत्ति पानिय कहिंदी का करे।
३१।।
३१.९० सुद्धका संक १६६ । वस मंत्र है। बाल ७४४३ हंच। जावा-विम्मी। विवय-कहा। सुन्

feite-small man me

्रिटेर्ड. शुटका सं० १४०। यह सं० ८। या० ६३×४२ ६ त । बारा-हिन्सी : विषय-पूजा । ने०

विशेष-सोनागिरि पूजा है।

४४९२. गुटका सं • १४१ । पन सं • ३७ । आ • ३×३ इछ । भाषा संम्रुत । निषम-स्तोत्र । विशेष-विष्णु सहस्रताम स्तोत्र हैं ।

्रे ३५९२ गुटका सं०१४२ (पत्र सं०१०। बा० ५४४ इ.व.। बाबा–हिन्दी। ले० काल सं०१६९⊏ स्वस्त वर्षी१४।

विशेष—पुटके में निम्न २ वाठ उल्लेखनीय है।

रे.. बहबाला

२. खहदाला

धानतराय '

हिन्दी

१-६ १०-१२

अर्थेचें शुदका सं० रेंप्ररायण से० रेंपरी मा० प्र्⊀प्रदेखा आवा-हिन्दी संस्कृत । ने० काल रेचर-अायुर्णा

विमेव-सामान्य पाठों का संग्रह है ।

४४२४. गुटका सं० १४४। यन सं० ६१। याः स×६ इ व । भाषा-सस्कृत हिन्दी। पूर्णः । विवेष-सामान्यताठों का संग्रह है।

क्षेत्रपत्रे. शुक्का सिंव रेश्वेष्ट । यत्र सव ११ । याः ६२५ इत्यः। आया-संस्कृतः । विषय-पक्षीतास्य । सैव कास १८७४ ज्येष्ट सुसी १४ ।

प्रारम्भ के पश-

समस्क्रम्थमहायेषं ग्रह साम्त्रविवारः । मिन्यम्बर्धसेशाम वसते पत्रपत्रिक्तः ॥१॥ सनेत बारनतारेल सोके कालवर्धसति । सनायका निपुत्रकते सर्वनार्धसु निक्षितं ॥२॥

र १९९० - गुटेका सं० १९६ । पत्र सं० २१ । बी० ७४१ इंबं। वाषा-हिन्ती । प्रपूर्ण । बला-सामान्य विशेष-- मादिनाच पूजा (सेवकराज ) मजन एवं वेमिनाच की आवता है हे कि स्वीत है । प्रदेश में जिल्हे गये हैं। स्विकर्शन पत्र सामी हैं। ४४२म. गुडका सं० १४७। वन सं० ३-५७। मा॰ १४६ इ'व । भाषा-संस्कृत । विषय-ज्योतिक ।

विशेष-चीझबीच है।

११९६ , हाइका सं० १५८। वन सं० ११। बा० ७×१ इ.च । माना-संस्कृत । विवय स्तीन संबह है ४४३०. गुडका सं० १४६ । यन स॰ द६ । बा॰ १/८३ इ.न । माना-किसी | से॰ काल सं० १८४१

कातिक सुदी १। पूर्ण। दशा-जीर्स।

१. बिहारीसतसई विहारीसास

२ बृन्द सतसई

७०व पक्ष हैं। ते० काल सं० १०४६ चेंत सुबी १० ।

वे. कावल

बुन्दक्रि

४४३१. गुटका सं०१४०। यह सं०१३४। सा०६३×४ इ.च.। बाबा-सस्कृत हिन्दी । से०काल

सं० १८४४ । दशा-जीसी बीर्स ।

विशेष----क्षिपि विद्वत है। क्लका बलीसी, राग बीतसा का द्वहा, फूल मीतसी का द्वहा, मार्थि पाठ है। धकांश पत्र बाली है।

४४३२. गुटका सं० ८४१ वन त० १८ । बा॰ ६४४ इंच । वाचा—हिन्दी ।

विजेष--पर्वो तथा विनितयों का संग्रह है तथा जैन पर्वोत्तर (नवसराय) बारह वावना (दौसतराव)

१४१६ शुद्धका ००१४ । यत्र संक्री १००। मा० १२४४ इ.स.। बाबा-संस्कृत हिन्से । स्था-सीर्ख

विज्ञेच-विज्ञित्र प्रवर्षे में से सोटे २ पाठों का संबद्ध है। वयु १०७ वर् बहार्फ पृष्टावृत्ति उत्सेसतीय है। हेश्चरीत गुरुका सं० ११३ । एव सं० ६० । सा० «X१२ इ'व । यावा-कियी संस्कृत । विवय-संबद्ध

| (ut )                              |                          |                         | [ गुरुका <del>-संब</del> ध |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| ६. श्रदुश्लोकी गीता                | ×                        | •                       | 44-4A                      |
| ४. जानवत गहिना                     | ×                        | हिन्दी                  | 94-X1                      |
| ४. चागवत नाहुना                    | ^                        |                         | देवाबिदेव स्तीम है।        |
| १. महामारत विवयु सहस्रवान          | ×                        | संस्कृत                 | ¥9-48                      |
|                                    | दिश्च । यस सं० देव । ६×६ | इंच। भावा-संस्कृत । पूर | i i                        |
| t, बोनेना पूजा                     | ×                        | संस्कृत                 | <b>१-</b> ३                |
| २. पार्वनाव जगमान                  | ×                        | 17                      | ¥7-¥                       |
| ३, सिक्यूना                        | ×                        | ,,                      | <b>१</b> २                 |
| ४. पसर्वेवाबाष्ट्रक                | ×                        | "                       | 7-5                        |
| ५. बोडबकारसपुरा                    | बावार्य केशव             |                         | 1-14                       |
| ६. सीलह्कारक वयमाल                 | ×                        | भपश्च श                 | \$ £-X 0                   |
| <ul> <li>दशक्सकु अम्मान</li> </ul> | ×                        | *                       | x5-43                      |
| व, हावसंबतपूजा जयमान               | ×                        | संस्कृत                 | €4-#•                      |
| <ol> <li>सभोकार वैंतीसी</li> </ol> | ×                        | #                       | 44-48                      |
| ५५३७. सरस्य संव                    | १४६ । पत्र सं० १७ । बार  | ६×३ इ'च   ने० काण       | रेक्क्स ज्येश सदी २ ।      |

१४६७. सुद्रका सं०१४६ । यस सं०१७ । मा० ४८६ प्रंचा ने० काच १७७६ ज्येष्ठ सुदी २ । काला-हिल्ली । यम सं०७६ ।

विमेच-वावन वंशावित वर्शन है।

श्रह्म. गुरका सं० ११७। पत्र सं० ३२। मा० ६×१ इंच। ते० काल १०३२।

विशेष—अफामरस्तोष, ककार वाषणी, (बागसराम ) एवं पंचनंपल के पाठ हैं। d० सवाईराम में नेतिमान चौदालय में सं० १०६२ में अति लिपि की |

४८६६, गुटका सं० १४७ (क) वन सं० १४१ । सा० १४४ रख । जाना-दिन्यो । विशेषक कवियों के वर्षों का संख्या है ।

४८४७. गुटका संव १४६ । यन वं० १० । बाव १४६ इंच । नावा-विन्ती । ते० काल १०१० । वर्षा-कीर्यो । विनेय-सामान्य वर्षाची वर पाठ है।

प्रथप्तर. गुरुका सं० रेश्वः। यत्र सं० १४०। सा० ७४४। ते० काल-अ/बसा-पीर्याः विशिक्ष कवियो के वर्षो का संसद्ध है। ४४४२, सुद्रका सं० १६०। यत्र तं० ६४। बा० ७×६ इञ्च । माया-संस्कृत हिन्दी । पूर्ण । विशेष-सामान्य पाठी का संबद्ध है।

अक्षप्रेष्ठे गुटकास्यः ६६१ । यत्र सं - २६ । मा - ५४१ इक्य । भाषा हिन्दी संस्कृत । ते - काल १७३७ वर्ता । सामान्य पाठ हैं ।

४.४४४४. शुटका सं० १६२ । यत तं०११ । सा०६४७ इञ्च । भाषा–संस्कृत । समूर्ण [ यूवाओं का तंबहु है ।

४४४४. गुरका सं० १६३ । पत्र सं० २१ । सा० ५×४ स्टब । जावा-संस्कृत )

विशेष-भ कामर स्तोत्र एवं दर्शन वाठ वादि है।

४४४६. गुटका सं० १६४ । पत्र सं० १०० । या० ४×६ ६ छ । भाषा-हिन्दी । ने० काल १८२४ दूर्खाः विशेष-पपपुरास्त में ने पीता महास्थ्य किया हुवा है । प्रारम्भ के ७ पत्रों में सस्कृत मे अनवस्त शीका माना दी हुई है ।

> प्रश्नप्रथः, गुरुका सं० १६४ । यम तं० १० । या० ६३/४५३ हम्र ।विषय-प्रापुर्वेद । यपूर्णः । यथाः अधिकः । विशेष-प्रापुर्वेद के पुनके हैं ।

४.४४% गुरुका सं० १६६ । २व त॰ ६० । मा॰ ४×२३ इख । वावा-हिन्दी । पूर्ण । दशा-सम्मक ।

१. बायुर्वेदिक युसले २. कर्मप्रकृतिविधान ×

**71−£**a **1−**8•

४४४८. गुडका सं० १६७। यन तं० १४८-२४७ । मा० २×२ इका। सपूर्त ।

बनारसीदास

akko. गुटका सं० १६८ । पत्र सं० ४० । सा० ६×६ इश्र । पूर्ण ।

१८४१, गुटका सं० १६६। यम र्य० २२। जा० १×१ इखा। मामा-हिन्दी। से० कास १७४० भावस सुरी २। पूर्वा काल-तानान्य।

१. वर्गरासी

×

t-t=

व्यव पन्नी रासी क्षिक्यते---

नहती बंदो निराम्पर राह, तिहि बंदा दुवा बातित आह । रीम कमेख न संबर्द, बाव करन सब बाद पुनाई ।। विवर्द दुव्हि वह संबर्द, ताको किन सम्बं होहें सहाई ।। १ ।। सम्में दुहेली जैन हो, खह रस्तन वे डी परवान ।
आवन जन मुख्यि दे रान, अध्यतीन वित संमती ।।
पढ़ा दिल सुब होई निचान, पर्म्में दुहेगी जैन को ।। रे ।।
हूजा बदौ सारद शाई, बूली घालर माणो हाइ ।।
कुमति क्लेस न उनजे, महा सुमनि बंदी प्रधिकाइ ।।
जिल्लाम्में रासो वर्णज, तिहि पढत मन होइ उखाह ॥
सर्में दुहेनी जैन को !! ४ ।।

धन्तिम---

क्रभी जीमण् जीवे सही, सागम बान जिलेलुर कही । बर पात्रा साहार ले, वे सहाईस मूनकुल जाति।। घन जली जे पालही, ते सनुक्रम पहुचे निरवासि।। धर्म्म दुहेगी जैन का (।१४२)।

मुद्ध देव गुरुशास्त्र बसामित्, त्रङ्ग यद् धनायनन जाणि । धाठ दोष शङ्का धादि दें, धाठ नद सौ नवे ग्रंबोस ।। ते निर्दे सम्यक्त फलें, ऐसी निधि भागे जगदीश । धर्म्म दुलेली नेन वा ॥१४ ३॥

इति की बर्मराको समानता ॥१॥ २० १७६० - नवमा श्रुवा २ सामानावर मध्ये । ४४४२. मुटका सं०१७० । पत्र सं०१ । या० ६४६ इ.च । भाषा सस्कृत । विवय-पूजा । विवेष —सिद्धुजा है ।

४४४३. गुटका सं०१७१ । स्व स०६ । ब्रा०६४७ इ.च । भाषा-हिन्ती । विवय-पूत्रा । विवेष-सम्मेदिक्तर पूत्रा है।

४.४४४ गुटकार्स-० (को पत्र स० १४-१०)। घा० १×१ इंब । आया-संस्कृत हिन्दी। ते० काल स० १७६८ । सावरण सुदी १०।

विशेष-- पूजा, पद एवं विनिविधो का सम्रह है।

४४.४. गुटका सं २ १७३। पत्र स० १८४। प्रा० ६८८ इ.च । सपूर्ण। वजा-बांगा। विजेष —प्रापुर्वेद के नुसक्ते, मन्त्र, तन्त्रादि सामग्री है। कोई उल्लेखनीय रचना नही है। ४४४६ गुडका सं० १७४। पत्र सं० ४-६३। घा० ६×४३ इ'व । जाला-हिन्सी । विवय-प्रक्लार ्रख । ते० काल स० १७४७ पेठ युरी १ ।

विशेय-इन्ह्रजीत विर्वित रसिकप्रिया का संप्रह है।

४४४०. गुटका सं० १८४। एव सं० २४। बा० ६×४ इ.च । जावा-संस्कृत । विवय-पूजा ।

विशेष--पूजा संसह है।

४४१६ सुदक्का संट १७६। यत्र सं∘ ८। सा० ४×१ इ.च.। बाबा-सस्कृतः विवय-स्वीतः। से० काल स० १८०२। पूर्णः।

विशेष---वद्यावतीस्तीत्र ( ज्वालामालिनी ) है।

४४४६ शुटका स० १७७। पत्र सं० २१ । बा॰ ५'×१° इ व । जावा-हिन्दी । सनूस्तं ।

विशेष-पद एवं विनती सबह है।

४४६०, गुरुका सं० १७६। पत्र स० १७। मा॰ ६×४ इ व । माया-हिन्दी ।

विशेष—प्रारम्भ में बादकाह ≗हांगीर के तस्त पर बैठने का समय तिका है। स∙ १६=४ मंगतिर सुदी १ र । ताग्नाम्बोत की जो शापा की नई थी वह उत्तोक प्रादेश के प्रमुक्तार परतीकी सबर मगाने के लिए की यई थी।

४४६१. गुटका स०१७६ । पत्र स०१४ । सा०६४४ इ'व । शाग-हिन्दी । विवय-पद संग्रह । सार्थी ।

विसेष--हिन्दी पद सबह है।

४४६२ शुद्धका स• १००। पन स० २१। सा० ६×४ इ च। भावा-हिन्दी।

विजीय---निर्दोवससमीकमः ( ब्रह्मरायमझ ), धादिस्यवारकमा के पाढ का मुक्यतः सबह है।

४४६३ शुःका सं । १०१ । पत्र सः २१-४६ ।

१. चन्त्रकरवाई की वार्ता × हिल्दी २६–२६ पक्ष सं०११२ । कें० काल सं०१५५

२ सुबुक्सील × हिन्दी २५-३०

३. सम्कावतीती बहुायुनीम 50 र० काल सं० १७२५ ३०--३४

A. Strikette the small of the striketter that small of the striketter than small of the striketter than

विशेष--- सविकांस एव काली हैं।

२४६४: गुरुका सं० १६२ । एव वं० १६ । बा० १४६ इ.च : आवा-संस्कृत । विषय-पूजा । सपूर्त । विषय--निरम निमम पूजा हैं ! श्रेष्ट्रीश्र. शुक्कक्क सं०१८३ । पत्र सं०२० । बा० १०%६ इंच । आया–संस्कृत हिन्दी । सपूर्ण । स्वार–मीर्ल चीर्ला ।

विशेष---बृत्व विनोद सतसई के प्रवन पद्म से २५० पद्म तक है।

१८६७. सुद्धका सं० १८४। पत्र सं॰ ७-६६। सा० १०४१.) इ'व। नाया-हिन्दी। से० काल सं॰ १८२३ वेबाल सुदी ६।

वियोष-वीकानेर में प्रतिलिपि की गई थी।

| १. समयसारनाटक        | w                   | Farrage .              |                |
|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| ६. सम्बद्धारमाटक     | बनारसीवास           | हिग्दी                 | 9 o            |
| २. मनाबीसाथ बौढालिया | विमस विनयगरिए       | <sub>99</sub> '6       | व्य−३० है फर्  |
| ३. प्रष्ययन गीत      | ×                   | हिन्दी                 | 9=-=\$         |
|                      | दस प्रध्याय में अलग | भालग गीत हैं। भन्त में | चूलिका गीत है। |
| ४. स्फट पद           | ×                   | ब्रिन्दी               | 64-66          |

४४६८. गुरुका सं० १८६ । पत्र सं० १२ । बा॰ ९४५ इ'व आवा-हिन्दी । विषय पद संग्रह ।

४४६३ . सहस्रा सं० १८७। पत्र सं• ७७। पूर्ण ।

विशेष--१४२ पदों का संग्रह है मुख्यतः बातनराम के पद हैं।

विकोध--गुटके के मुख्य पाठ निम्न प्रकार है।

१. चौरासी वोत × हिन्दी 1-2 २. कलवाडा बंध के राजाओं के नाम × 2-8 देहली राजाओं की बंधावली × 2-26 Y. देहनी के बादशाहों के परमनों के नाम × 39-85 ४. सीख सत्तरी × 18-70 ६. ३६ कारकानों के नाम × 25 ७. चौबीस ठासा चर्चा × 24-88

> ११७०. गुरुका सं० १८म्म । यत्र सं० ११-७३ । सा० ६४४ है इंच । प्राया-हिन्दी संस्कृत । विशेष-पुरुके में प्रकाश रस्तीय कसागुमियरस्तीत है ।

```
गुटका-संबद
                                                                                     [ ६=१
१. पावर्वमायस्तवन एव प्रन्य स्तवन
                                     यतिसंगर के शिष्य जगका हिन्दी
                                                                              र० सं० १६००
                                         भागे पत्र कुढे हुए हैं एवं विकृत सिनि में लिकी हुये हैं।
           ४४.वर् गुरका सं० रेक्ट । यत सं० १-७० । आ० १३×४ दश्र । आया-हिन्दी गरा । विवय-
इतिहास ।
           विशेष-- प्रस्कर बादशाह एवं बीरबल खाडि की बार्ताएं हैं। बीच बीच के एवं खाँद खन्त भाग नहीं हैं >
           ४४७२, गुटका सं० १६०। पत्र वं० १७। वा० ४×३ इ॥। जाना-हिन्दी ।
           विशेष-- स्वयन्य कृत पश्चमंत्रल पाठ है।
           ४४७३. गुटका सं० १६१। पत्र सं० २८। मा० ८३×६ इ'व । मापा-हिन्ही ।
           विशेष -- मृत्यरदास कुत सबीये एवं अन्य पदा है । प्रभूर्त है ।
           ४४७४ गुटका सं० १६२ । पत्र सं० ४४ । झा० बहै×६ इ'व । आया-प्राकृत सस्कृत । से० काल
 1 ....
 र. कविश
                                            ×
                                                              हिन्दी
                                                                                       5-8
 २. वयहरस्तोत्र
                                           ×
                                                                                        X-4
                                                                 हिन्दी गद्य टीका सहित है।
 ३, शातिकरस्तोत
                                        विचासिक
                                                                                        -
 Y. नमिऊएस्टोन
                                            ×
                                                                                        2-19
 ४. प्रजितकातिस्तवन
                                         मन्दिवेसा
                                                                                       11-99
 ६. भक्तामरस्तोत्र
                                    मानतु नाचार्य
                                                              CHEE
                                                                                       21-10
 ७. क्ल्यासमंदिरस्तोत्र
                                           ×
                                                              संस्कृत ३१-३१ हिम्बीयच टीकासहित है।
 = शांतिपाठ
                                            ×
                                                               RING YOU'S
            धश्यक्ष. गुटका सं० १६३। पत्र सं० १७-३२। आ० व्हे×१६ इसा। माना-संस्कृत । ते० काल
 1 0725
            विक्षेत्र-शस्त्रार्वयुत्र एवं अस्तागरस्तीत्र है।
            ४४७६. गुटका सं ० १६४। वय सं० १३ | मा० १×६ ६ व । जावा- हिन्दी। विवस-कामबास्य १
```

१५००. गुरका र्स० १६४ । यत्र तं० ७ । सा० १×६ इ'स । पाया-बंत्कृत । विवेष-बहुरक महीचनाइट विवोधकोत है । ४६ यस है ।

प्रपूर्व । रशा-नागम्य । कोक्सार है ।

**५१७८८, शुह्यका सं० १६६** [ यथ सं० २२ | बा० १४६ इ'थ । श्रावा-हिन्दी ।

विशेष - नाटकसमयसार है।

अश्रावर, तुटकासं० १६७ । पत्र सं० ३० । सा० ८×६ इ व । प्रापा–हिन्दी। ने० कान १८६४ शावस स्क्री १४ । बधावन के पदी का सबस है।

श्चेक्षण, शुटका संव्हेश्च । यत्र संव्हेश्च । बाल्क्ष्ये, प्रश्ने इत्याध्यूर्ण। पूरागठसम्बहेश श्चेक्षण्ये, शुटकासंव्हेश्च पत्र संव्द−प्रदाबाव्यप्रदेश । बावा—संस्कृत कियी प्रपूर्ण। अक्या—पीर्ण।

विशेष-पूजा बाठ संग्रह है।

**४४⊏२. गुरुका सं०** २००। पत्र स० ३४। द्वा० ६१४८ इ.व.। पूर्ल। दशा—सामान्य

१. ख्रिनचल चरेवर्षे रातेन हिल्दी प्रातेन हिल्दी

हचना संबद् १३५४ खाववा सुदी १ । ले॰ काल सबद् १७५२ । पालव निवासी महानन्द ने प्रतिनिविध वो च

२. खाडीववर रेखना सहस्रकोति प्राचीन हिल्दा ध्राणे

द० काला सं०१६६७ । दवना त्यान-सासको टाले० कान-स०१७४२ मगसिर ट्रकी ७ । सहानद ने इतिसिचिष की थी। १२ रखने ४६ वे इक ६१ तक ने पछ हैं।

 ६ पंजबकाको
 X
 राजस्थाओं लेग्गढ को
 तु

 ४ व्यक्ति
 वृद्धावनदास
 हिस्ती

 ६ एव-रेमन रेमन जिनांवन कहुन विवार
 लश्मोसागर
 ल
 रागस्त्रहार

 ५ तृती तृ ही नेरे साहित
 ल
 र
 र
 र

 ७. तृती तृही र तृती बोल
 ल
 ×
 ×

 ०. तृती तृही र तृती बोल
 लहा हुलांव एव बृद्धावव
 %
 ५७ १७ १९ १९

ने० वृत्रम स० १७६० कामण बुदो १४। ककीरवन्द जैस-स्त ने प्रतिनिप्ति की यी। कैनास का वासी गोस तेला।

£ नेत पूर्ण १० क्या अस्त व्यक्त व्य

१२. समुव विजय सुत सांवरे रंग मीने ही X % विकास १७०२ मीतीहरूका देहुरा चिक्री में प्रतिनिधि की यी ।
१३. पञ्चकस्मात्तकपूजा सप्टक X संस्कृत से॰ काल सं॰ १७४२ भीतहरू करा X संस्कृत से॰ काल सं॰ १७४२ ।

४४=६. गुटका सं० ६०१। पत्र सं० ६६। बा० १×६ इ'व । भाषा-हिली। विवय-कथा। पूर्ण। विशेष—मादित्यवाधकथा ( आऊ ) श्रुमालय'द इत सनिश्वरदेव कथा एव सालवरंव इत राष्ट्रम<sup>ं</sup> परवीसी के पाठ और हैं।

स्थ्र-४. गुटका सं० २०२। पत्र सं० २० । सा० १८४६ दंवा। जावा—संस्कृत । से० काम सं० १७४०। विसेव पूत्रा पाठ सरह के जितिकि सिवयन्य मुनि कृत हिस्सोमना, प्रहायन्य कृत दक्षारास पाठ मी है। स्थ्र-४. गुटका सं० २०३। पत्र सं० २०-१९, १८४ से २०३। सा० १८४६ हंवा। भाषा संस्कृत

• हिन्दी । सपूर्ण । दशा-सामान्य । बुरुवतः निम्न पाठ है ।

| १ जिनसहस्रतान          | वासापर         | संस्कृत | £0-65 ;  |
|------------------------|----------------|---------|----------|
| २. ऋषिमध्यतस्तवन       | ×              | **      | 30-32    |
| १. जनयात्राविधि        | ब्रह्मविनदास   | 99      | 165-166  |
| ४. ग्रुक्सों की जयम।ल  | "              | हिन्दी  | 164-169  |
| <b>१. समीकार क्र</b> न | ब्रह्मनाल सागर | *       | ******** |

संस्मर्क, गुरुका संः २०४। एम सं० १४०। मा० १८४ ई व । मावा-त्स्त्रत हिन्ती । ते० काल सं० १७११ चैव सुरी ६। मञ्जूरी । नीर्स्स ।

विशेष---जन्मेन में प्रतिसिप हुई की। हुकादाः सम्मकार नाटक (वनारश्रीवासः) पार्श्वानायस्त्रमा (वहायान्त्र) का केतह है।

रुक्षक गुरुको सं० २०४। नित्य निषय पूजा संबद्ध । पत्र सं० ६७,३ मा० वर्×६८ । पूर्ण एवं सुद्ध । वजा-जानामा ।

अरुप्पन, शुद्धका सं०२०६। यथ वं०४७। बा० पर्देश्र०। जाना हिल्दी स्वपूर्ण। बचा सामान्य। वेष सं०२ नहीं है।

हर पुंचर मुनार १० े महासमियान १ े हिली १० १ पर सं स्वरू

नगररामा प्रणीविक्ती के साधनकाल में जानेर निवासी मोसीराने काला के ववपूर में प्रतिक्रिप की की

२. यगामक्तीसी

नन्ददास

्रमीक्रकोर निवासी सद्दारभा ककीरा ने प्रतिस्थित हो । मालीराम कलाने सं०१६६६ मॅप्रतिसिधि कराई वी । काम्यस्य भागः-

> बोहा---कृष्ण स्थाय चरासु गठ ग्रवनहि सुत प्रवान । कहत स्थाय कलमल कबू रहत न रंच सवान ।) ३६ ।।

## ख्रन्द् मत्तरायन्द्--

स्यो तन गाविक नारवस्मेद बहु। सेत शहेस बुपार न पायो। सो सुक स्थास विरोध बळानत निगण कुंसोचि सगम बतायो।। सीक जाक नीह भाग जसोमति नायसला बुज सानि कहायो। सो कवि या कवि कहाय्य करी सु कस्यान खुस्यांन सने सुनगायो।।१७०।

इति भी नन्दरास कुत स्थान वसीसी संपूर्ण । निकर्त ग्रहास्मा ककीरा वासी बीकानेर का | निकावसु मामीराम कृता संवत् १०३२ मिती मास्वा युदी १४ ।

. ४,४८६. गुटकासँ० २०७। पत्र सं० २००। घा० ७४५ इ'व। भाषा-हिन्दी संस्कृत। ते० काल सं० १६६६।

विशेष-सामान्य पूजा पाठ, पद एवं जजनों का संग्रह है।

४४६०. गुटका सं० २०६। पत्र सं० १७। बा० ६३ ६५ इ'व। भाषा-हिन्दी।

विशेष--वाखन्य नीतिसार तथा नाबुरान इत नातनसार है।

४४६१. गुडका सं० २०६ । पत्र सं० १६-२४ । बा० १×४ इ'व । नाया-हिनी ।

विशेष--सूरवास, परमानन्त बादि कवियों के पदों का संग्रह है। विषय-कृष्ण मिक्त है।

४४६२. गुटका सं० २१०। पत्र तं∙ २८। मा० १३×१३ इंच। भाषा-हिन्ती।

विशेष--- चतुर्दश प्रशास्त्राम वर्षा है।

४४६६, गुटका सं० २११ । पव सं॰ ४१-वध । बा॰ १×६ इ व । बावा-हिन्दी । ले॰ कास १८१० ।

विशेष-सहारायमञ्ज कृत श्रीपालराम का संब्रह है।

ध्यद्वेष्ठ. गुरुका सं० २१२ । यह सं० ६-१३० । बा॰ १×६ इ'व ।

निसीय-स्टोत्र, पूजा एवं पत संग्रह है।

कालियम की विकास

४४६४. शुटका सं० २१३। यत्र सं० ११७। घा० ६४५ इ.व.) माया-द्विती। सेन कास १६४७। विशेष-चीच के २० पत्र नहीं है। सन्तीवर्णवादिका (द्यानतराय) नुस्ताल की बारह आवना, वराप्य पचीसी (सम्पत्तीदाव) प्राभोचनापाठ, पद्यावतीस्तीच (सम्यमुन्दर) राखुल पचीसी (विनोदीलाल) प्रादित्य-वार कवा (आऊ) भक्तापरस्तीच प्रादि पाठों का संबह है।

> प्रश्रद्ध. गुटका सं० २१४। यत्र सं० २४। ब्रा॰ १×६ इ'व । विशेष--मुन्दर ग्रंगार का संग्रह हैं।

४४६७. गुरका सं० २१४ । यत्र सं॰ १६२ । बाल १×६ इ'व । आवा-हिन्दी ।

| वेबासहा                       | हिन्दी    | •                  | <b>2-6</b>     |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|
| ×                             | 77        |                    | 9-4            |
| na ×                          |           |                    | 6-65           |
| देवापाण्डे                    |           |                    | <b>१</b> २     |
| श्चीतरठोलिया                  |           | ₹• #• १६६ <b>०</b> | .1-t=          |
| ह भावना                       |           |                    | 11-14          |
| ×                             | **        |                    | te-vo          |
| बहानेगु ( व जयकीति के शिष्य ) | ,,        | <b>७६ परा है</b>   | ¥\$-¥+*        |
| वनद्रकवि                      |           |                    | ¥¥-€0          |
| ×                             | -         |                    | 19-10          |
| विनोदीसास                     |           |                    |                |
| ×                             |           |                    | 48-00          |
| युनाबराब                      |           |                    | A0-25.         |
| ×                             |           |                    | E0             |
|                               | <b>77</b> |                    | <b>≈१−१</b> ₹२ |
|                               |           |                    |                |

विवेष-पुटके के उत्तेकसीय पाठ निम्न प्रकार है ।

Mental field f-5

दे- मारायामा प्रविधीवकार

| ses ]                                          |                     |         | [ गुडेंका-संबद |
|------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------|
| रे. युक्तावनि गीत                              | सकलकीत्ति           | हिन्दी  | <b>t</b> x     |
| ४. चीबीस गराघरस्तवन                            | गुराकीर्ति          | **      | ۹.             |
| <b>४. ब</b> ष्टाह्मिकागीत                      | <b>२० गुभवन्द्र</b> | "       | 78             |
| ६, मिञ्जा दुवकड                                | ब्रह्मजिनदास        | n       | <b>१</b> २     |
| ७. क्षेत्रपालपूजा                              | मिए भद्र            | संस्कृत | ३७-३=          |
| <ul> <li>जनसम्रहनाम</li> </ul>                 | भाशाधर              | 99      | 90€-98€        |
| <ul> <li>भट्टारक विजयकीर्ति श्रष्टक</li> </ul> | ×                   | "       | ***            |
|                                                |                     |         |                |

४४६६. गुटका सं० २१७। पत्र सं० १७१। बा० ८३×६३ इंच। आषा-संस्कृत ।

विशेष--पूजा पाठों का संग्रह है।

४६००. गुटका सं० २१≈। पत्र सं० १६६। ग्रा० ६×५६ इ'व । मापा-संस्कृत ।

विशेष-१४ पूजायों का संबह है।

\$६०१. गुटका संट २१६। पत्र सं० १८४। ब्रा॰ ६४८ इ'व। आपा-हिन्दी।

विशेष--- सब्यसेन कृत जिलोकदर्यमुक्या है। ले० काल १७५३ ज्येष्ठ बुदी ७ जुधकार।

४६०२. गुटका सं० २२०। पत्र सं० ८०। ब्रा॰ ७३×४ इंच। आसा-माधांश संस्कृत ।

विश्वतिज्ञणचऊकीसी

महरासिह

धपभ्र श

8-30

२. नाममाना

धनश्चय

संस्कृत

90-50

विशेष—पुटके के अधिकाश पत्र जीर्स तथा फटे हुए है एवं गुटका अधूमं है।

४६०३. गुटका सं० २२१। पत्र सं० ५१-१६०। याः ६२/४६ इ'च । भाषा-हिन्दी ।

विशेष---जीधराज गोदीका की सम्यक्त्य कोयुदी ( प्रश्नूर्ग ). प्रोत्यकरकरित्र, एवं नववक की हिन्दी यद्य टीका प्रश्नुर्ग है।

४६० : गुटका संब २२२ । पत्र संब ११६ । बाव ४×६ इ'व । भाषा-संस्कृत ।

विशेष-सामान्य पाठों का संग्रह है।

४६०४. गुटका सं० २२३ । पत्र सं० ४२ । घा० ७x४ इ व । भाषा-हिन्दी ।

विशेष—यन्त्र, पुच्छाएं एवं उनके उत्तर दिये हुए है।

४६०६. शुटका सं० २२४ । पत्र सं० १४० । ब्रा• ७४५२ इ.च.। आचा-संस्कृत ब्राहुल । दशा⊸ीं जार्श सीर्ल पूर्व पूर्व ।

विशेष —ग्रुरावली ( चपूर्ण ), मक्तिराठ, स्वयंत्रुस्तोत्र, तत्वार्षसूत्र एवं सामाधिक वाट झाँबि हैं ।

४६०व. गुरका सं० २०४। पत्र सं० ११-१७७। सा० १०×४६ ईव। मापा∽हिन्दी।

 विद्वारी सतसङ्घ सटीक—टीकाकार हरिचरखदास । टीकाकाल अं० १८३४ । वय सं० ११ से १३१ । से० काल अं० १८५२ साथ कृष्णा ७ प्रविवार ।

विमोध-पुस्तक में ७१४ पदा हैं एवं = पदा टीकाकार के परिवय के हैं।

सन्तिम भाव- पुरुषोत्तमदास के दोहे हैं-

वदिष है सोवा सहव बुक्त न तक सुदेश । पीये और कुठौर के सरमें होत विशेष ॥७१॥

इस पर ७१४ संस्था है। ने सातकों से प्रचिक जो दोहें हैं ने दिये गने हैं। टॉका सबी की दी हुई है। केवल ७१४ की जो कि पुरुशोतसवाय का है, टीका नहीं है। ७१४ दोहों के बाने निम्न प्रयस्ति दी है।

दोहा---

सालवामी सरक् जह मिली यंगसी बाब । धन्तराल में देश सो हरि कवि को सरसाय शर्श निसे दूहा भूषन बहुत धनवर के धनुसार। कतुं भीरे कतुं भीर ह निकलेंने सक्दार ॥२॥ सेवी पुगल कसोर के प्राननाव जी नांव। श्वप्तसती तिनसों पढी बिस सियार बट ठांव । दे।। अमुना तट श्रुङ्कार वट तुलसी विधिन सुदेस । वेयत संत महंत जहि देखत हरत कलेस ।।४।। पुरौद्ति श्रीवन्त के बुनि सहित्य महान । हम हैं वाके थीत में बोहन यो जजमान ।।॥।। मोहन महा उदार तित्र और वाश्यि काहि। सम्पत्ति सुवामा को वर्ष इन्द्र लही नहीं जाहि ।।६।। यहि यंक सुमनु तात तें विधि को बस सकाय। रांचा नाम कई सुने धानम कान बढाव सकत संबद् बठारहसी विते ता परि तीस६ बारि । व्यमाठै पूरो कियो क्रम्छ करत तब बारि ॥६॥

इति हरचरणदास इता विहारी रिचत ससवती टीका हरिप्रकाणाव्या सम्पूर्णी । संवत् १०१२ मध्य इम्प्युक ७ रविवासरे गुममन्तु ।

२. ऋविवज्ञभ-भन्धकार हरिचरणदास । पत्र सं० १३१-१७७ । आया-हिन्दी पकः,

विशेष-- ३६७ तक पदा है। ग्रागे के पत्र नहीं है।

प्रारम्भ मोहन वरन पत्रोत में, है तुलसी को वास ।

ताहि सुमरि हरि जक्त सब, करत विघ्न को नास ।।१।।

कविस- ग्रानन्द को कन्द वृषभाग जाको मूलचन्द,

लीला ही ते मोहन के मानस की चीर है। दुनों तैसो रचिन को चाहत विर्रोच निति,

समि को बनावै अजो मन कौन मोरै है।

फेरत है सान ग्रासमान पे श्रदाय फेरि.

पानि पै चढाय ने की वारिधि में बोरे हैं।

राधिका के भागन के जोट न विसोके विधि, इक इक तोरें पूनि इक इक जोरें हैं।)

ग्रम दीव नक्षण दोहा---

रम झानन्द सरूप की दूवें ते हैं दीय ।

बात्मा की ज्यो अंचता और विधरता रोच ।।३।।

प्रन्तिम भाग--

साका सतरह सौ पुत्री संवत् पैतीस जान ।

शठारह सो जेठ बुदि ने ससि रवि दिन प्रात ॥२६४॥

इति श्री हरिषरराजी, विरन्तित कविवल्लमो सन्य सम्पूर्ण । स० १०५२ नाव कृष्णा १४ रिषवासरे । ४६०६. गुटका सं० २२६ । पत्र सं० १०० । सा० ६२%६ इ व । आवा-हिन्दी । ले० काल १०२५

बेठ बुदा १५ । पूर्ण ।

१. सप्तमंगीवासी भगवतीवास

हिन्दी

\*

२. सम<del>ब</del>सारनाटक

बनारसीवास

1-100

१६१०. गुटका सं० २२७। पत्र सं० २६। बा० १×१३। जावा-हिन्दी। विषय-बायुर्वेद। के०

ं कास सं ० १०४७ सवाढ हुदी ६ ।

विशेष-रससावर नाम का बामुर्वेदिक व'व है। हिन्दी पक्ष में है। पीची शिक्षी पंदित हूं गरसी की सो देखि लिखी-दि॰ प्रसाद बूदी १ बार सोमबार सं॰ १०४७ निसी सवाईराम गोथा ।

४६११. गुडका सं० २२म । पत्र सं० ४१ से ६२ । बा० १×७ ६० । जावा-प्राकृत हिन्दी । ते० काल १६१४ । इच्य संग्रह की भाषा टीका है ।

४६१२, गुटका सं • २२६ । पत्र सं • १८ । बा • १×७ ६० । भाषा हिन्दी ।

१. पंचपाल पैतीसी × **₹-**₹ २. यंकरनाचार्यप्रका × 59-0 ३ विधानुकुमारपूजा × 23-24

४६१३. गुटका संव २३० । पत्र संव ४२ । बाव ७×६ ६० । बावा-हिन्दी संस्कृत ।

विशेष--- मित्य नियस पूजा संग्रह है।

४६१४. गृहका सं० २३१। पत्र सं• २१-४७। बा॰ ६×६ ६०। जावा-हिन्दी। विवय-बायुर्वेद। विगेष--- नवनमुखदास इत वैद्यमनोत्सव है।

४६१४, शहका सं० २३२ । पत्र सं० १४-११७ । बा॰ ७×१ इ० । वाबा-हिन्दी । बपुर्त ।

विभेय-भेया भगवतीदास कत समित्य पच्चीसी, बाएड मानना, सत महोलरी, जैनसतक, (भृष्यदास) दान बावनो ( द्यानतराय ) वेतनकर्मवरित्र ( मगवधीदास ) कर्म्ससौसी, बानपण्यीसी, भक्तामरस्तोन, कस्यास मदिर नापा, बानवर्णन, परिषद्व बर्णन का संबद्ध है।

४६१६, जुटका सं० २३३। पत्र संस्था ४२। मा॰ १०×४३ माचा-हिन्दी संस्कृत ।

विशेष-सामान्य पाठों का संबद्ध है।

२ चीचीसहासाचर्चा

४६१७, गुटका संव २३४। पन सं २०३। मा १०×७३ १०। नांवा-हिन्दी संस्कृत । प्रवा पाठ. बबारती विश्वास, चीबीस ठारहा चर्चा एवं समबसार बाटक है।

४६१८. गुरका सं० १६४ । यम सं० १६व । मा० १०×६३ ६० । माना-हिमी ।

१. क्षाचेंसूच ( हिम्बी टीका बहित ) हिन्दी संसक्त ×

६६ पत्र तक बीमक ने सा रखा है।

et-tes

श्रदेश. ग्रहका संव २३६ । पन संव १४० । मान १४७ ६० । जाना किसी ।

विवेष-पूजा, स्टोष वादि सामस्य वाठी का बंबह है।

श्रदेश्य. शुद्धका सं० २३६ । यत्र सं० २४० । घा० १×६३ ६० । धावा-हिन्दी । । ते० काल सं०

| १७४= मासीन बुदी १      | 11                             |                                      |                |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| t. कुम्बंबिया          | धनश्यास एवं धन्य कविवस         | हिन्दी लिपिका                        | र विजयराम १-३३ |
| २. वद                  | मुक-दरास                       | 77                                   | 33-54          |
| •                      |                                | से॰ कार्य १७७५ ।                     | वाषण सुबी ४    |
| 4. विलोकवर्पशुक्रवा    | सङ्गसेन                        | हिन्दी                               | \$4-5K+        |
| <b>4621.</b> 3         | हुटका सं• २३६। यत्र सं० १६८। व | बा• १३३ <sup>8</sup> ×६ इ≋ । भावा-हि | <b>स्थि ।</b>  |
| . १. धायुर्वेदिक नुससे | ×                              | हिन्दी                               | 41-1           |
| २. क्याकोय             | ×                              | **                                   | \$4-E4         |
| a. विस्तोक करित        | Y                              | _                                    | cy-ttc         |

श्रदेरर. गुटका सं० २४०। पत्र सं० ४८। आ० १२१×८ ६०। भाषा-संस्कृत । विषय-स्तोत्र ।

विकोच---पहिले अक्तामर स्तोत्र टीका सहित तथा बाद में यन्त्र मंत्र सहि। दिया हुवा है।

- ४६२३. गुटका सं० २४१। पत्र सं० १-१७३। मा० ४×३ ६०। भाषा-हिन्दी । ले० काल १८४७ वैधास दुरी प्रमानस्या ।

विशेष--सिक्तितं सहात्मा शमूराम । ज्ञानदीपक नामक न्याय का ग्रन्थ है ।

स्दिप्त. गुढका सं० २४२। पत्र सं० १-२००, ४०० ५६५, ६०५ सं ७६४। सा० ४×३ दृ० । भाषा-क्षिणी गण ।

विशेष-शावदीपक नामक प्रत्य है।

१६२१. गुरका सं० २४३। पत्र सं० २४० : बा॰ ६४४ इ० । भाषा-स कृत ।

विशेष-पूजा पाठ संसह है।

४६२६. गुटका सं० २४४। पत्र सं० २२। मा० ६×४ ६०। जावा-संस्कृत ।

| 🤻 . नैभोक्य मोहन कवच      | रायमल    | संस्कृत | ते» काल १७६१ 😮 |
|---------------------------|----------|---------|----------------|
| -२. वक्तसामूर्तिस्तोत्र   | शंकरायाय | _       |                |
| .व. दश्वरतोकीशं मूस्तोत्र | ×        | **      | *-0            |
| ४. हरिहरनामामनिस्तोत्र    | ×        | 19      | W-4            |
| थ. हारकराणि पत्न          |          | *       | #-f*           |
|                           | ×        |         | 20.22          |

```
1 828
```

```
गृहका संगह
६. बहरपति विचार
                                          ×
                                                                    में कास १७६२ १२-१४
७. धन्यस्तीत्र
                                          ×
                                                                                     EK-49
           ४६२७. गुरुका सं० २४४ । यह सं० २-४६ । मा० क्र.४ ६० ।
           वियोष-स्तोष संग्रह है।
           श्रद्दिः, गृहका सं ० २४६ । पत्र सं ० ११३ । बा ० ६×४ ६० । भाषा-हिन्दी ।
           विशेष---नन्दराम इत भागमञ्जरी है। प्रति नशीन है।
           ४६२६. गुटका सं २५७ । यत्र सं • ६-७ । था • ७×४ ६ • । वाया-संस्कृत हिन्दी ।
           विशेष-पूजाबाठ संबह है।
           श्रद्धिक, ब्राष्टका सं० २४८ । यम सं० १२ । बाक क्रें×७ ६० । बाचा-हिन्दी ।
           विशेष--तीर्षक्रों के वंचकस्थाल आदि का वर्शन है।
           ४६३१. गुरुका सं० १४६ । यम बं॰ य । था॰ द2×७ ६० । आया-हिली ।
           विक्रेष---वद संबद्ध है।
           प्रदेश, गृहका संद २४०। यम संव ११। बाक ६३×७ ४०। बाबा-संस्कृत ।
           विशेष--- बृहस्त्वयमुस्तोष है।
           क्ष्मिके, गुरुका सं० ६४१ । पत्र सं० २० . बा० ७×५ ६० । वाका-संरक्ष्य ।
           विशेष--सबन्तमा क्रुत रत्नकरका बाव्याचार है।
           श्रदिष्ठ. शुरुका सु० २४२ । यम सं० ३ । मा- ८३%६ ६० । भाषा-संस्कृत । से० काल १०३३ ।
           वियोध---धक्तक्रक्का स्टोब है।
           धर्ददेश. गुरुका ६' व मा के व । बाव ६×४ ६० । बाबा-संस्कृत के काल संव १३३३ ।
           विशेष - अक्ताबर स्तीय है।
           2536. शुटका स० १४४ । एवं सं० १० । बा० =×१ ६० । कावा हिन्दी ।
           विशेष---विश्व विश्वांश विश्व है : ,
           श्रीक. ग्राहका संव रेश्क । यम संव १६ । साव कर ६ र । नामा -संस्कृत हिल्ली :
          विशेष---प्रथम इस पूर सुतीवी पंचमका वर्ष प्रमा साथि है।
```

श्रदेशाः ग्रहणा सं. ११६ । वय वं र । बार प्रदेश द । प्राचा-विन्दी । प्रदर्श ।

विशेष---वर्षायाय ह्या राज्यात वरिश है।

सुदी है।

```
श्रद्धि. गुरुका संव २१७। पत्र संव द । आव द×१ ६० । आवा-हिन्दी । दशा-बीर्शकीर्शाः ।
वियोध-सन्तराम इत कविल संबह है।
४६४०. गढका सं २४८। पत्र सं - १। प्रा० ४×४ ६०। प्रापा-संस्कृत । प्रपूर्ण ।
विशेष —ऋषिमध्डनस्तोत्र है।
थ६४१. गुटका सं० २४६ । पत्र सं० १ । बा० ६×४ इ० । भाषा-हिन्दो । ते० काल १८३० ।
विशेष-हिन्दी पद एवं नाषू कृत नहरी है।
४६४२. गुरुका सं० ६६० । पत्र सं० ४ । बा॰ ६×४ ६० । बापा-हिन्दी ।
विशेष---नवस कृत दोहा स्तुति एवं वर्शन गाठ हैं।
श्रदेश्वरे. शृदका सं० २६१ । पत्र सं० ६ । बा० ७×५ ६० । भाषा-हिन्दी । र० काल १८६१ ।
विशेष-सोनागिरि पश्चीसी है।
श्रदेश्वर गुटका सं० २६२ । पत्र सं० १० । माण ६×४३ ६० । माषा-संस्कृत हिन्दी । सनूर्या ।
विशेष--- ज्ञानोपदेश के पश हैं।
४६४४. गुटका सं० २६३। यत्र सं० १६। प्रा० ६:×४ इ०। भाषा-संस्कृत ।
विशेष-शंकरायार्थं विरचित सपराधसूदनस्तोत्र है।
श्रदेश गुरुका सं० २६४। पत्र सं० १। ब्रा० ६×४ ३०। आया-हिन्ती ।
विशेष-सत्तरलोकी गीता है।
४६४७. गुटका सं० २६४। पत्र सं० ४। घा० ५३×४ १०। भारा-संस्कृत ।
विशेष-वराहपुरास में से सूर्यस्तोश है।
४६४८. गुटका सं० २६६। पत्र सं० १०। ब्रा० ६४४ ६०। भाषा संस्कृत । ले० काल १८८७ पीष
विशेष- पत्र १-७ तक महागरापति कवच है।
```

४६४६. गुटका सं० २६७ । पत्र सं० ७ । सा॰ ६×४६ इ० । भाषा-हिन्दी ।

विशेष--- मूबरदास इत एकी माव स्तोत्र मावा है।

प्रदेश का संव २६८ । पत्र संव ३१ । झाव प्रे्×४ १७ । भाषा-संस्कृत । केव काल १८८१ पीष स्वी २ ।

। विसेष—मह|व्यासंतरायने प्रतिकिपिकीवी । पद्मावती पूजा, चतुवही स्तोव एवं जिनसहस्रवास ( काशावर ) है।

धार्म ।

```
अद्वर्ष, ब्रह्मका सक वेषेट । येथ संक वेश थाक विदेश्रदे दर्व । ब्रायां-संस्कृत । वैर्या ।
          विशेष--नित्म पूजा पाठ संबह है।
           १६४२ ब्राह्मा संव २७० । यस र्वक थ । आव ११/४४ एक । आवा-संस्कृत । तेक काल संव
1881 : 4881
           विशेष--तीन चौबीसी व वर्शन पाठ है।
           ४६४३ मुहदा सक रेक्ट्री पत्र सं • केट्री बा॰ ६×६ इ०। जावा-सत्कृत । विवय-संब्रह । प्रेर्ण ।
           विशेष--- मक्तागरस्तीन, ऋदियूलमन्त्रं सहित, विनपञ्चरस्तीम है ।
           १६२४. शटका सं० २७२ । वय तंत्र ६ । मात्र ९×४३ ६० । मावा-संस्कृत । विवय-सम्रह । पूर्ण ।
           विशेष--- मननामतपूजा है।
           ४६४४. गुरुका स॰ २७३ । पत्र सं॰ ४ । मा॰ ७×१३ इ॰ । बार्य-हिनी । विषय-पत्रा ।
           विशेष---वरूपयन्य कृत कमरकारकी की पूजा है। कमरकार क्षेत्र संवत् १८०६ में भाववा सुदी २ की
प्रकट हवा या । सवाई माथोपुर में प्रतिक्रिपि हाई थी ।
           ४६४६, गुटका सक २७४। पत्र संक १६। माक १०×६३ ६०। नापा-हिन्से । विवय-पूजा । पुरसे
           विशेष---इसमें रामचन्द्र कट क्षिक्षर विसास है। एव द से बाने बासी पटा है।
           १६१७, तुहाहा स० २७१। वन सं- ६६। बा- १३×१ द-। वर्स ।
           विशेष---निम्न पाठो का संबद्द है तीन बौबीसी नाव, विनयबीसी ( नवस ), वर्धनपत्त, निस्त्रुका
भक्तागरस्तोष, पश्चमञ्चल, कल्यासमिन्दर, नित्तपाठ, सबीवपञ्चातिका ( बानसराज ) ।
            प्रदेश्य गुरुका सक रेक्ट्र। यम सक रूका बाक र्देश्र रेक । बाबा-संस्कृत है के बाब संक
 १५४३ । बपूर्व ।
            विशेष---वक्तावरस्त्रेण, वहा काका (श्विष्टी ) बहिर वाठ है ह
            १वेश्व ग्रहणा सं० २०० । पण स० २-२३ | मा० १३×४३ ६० | जाना-सिनी | विकास-प्रस
            वियोध-अरसक्त्य के वर्ती का संबद्ध है।
            १६६०. गुटका संक केवर । यह संक १-वक । साव १०१४ एक । संपूर्त )
             विशेष---बीच के वर्ष वस नहीं हैं / बीबीमादेव क्रब वरवारवासकार है ।
             १६६१. ग्रहका संव २०६ । यह संव ६-१४ । बात १०४ ६० । बहुर्स ।
             विशेष---वित्वपुका विश्व है ।
```

. 4

· r

1

. अदिवृत्. आहाक्ष्म संव स्टब्स पण संव १-४१ । घाव १३४४ ६० । घाषा-विश्वी वक्ष । घपूर्त । विश्वेय-कवार्यों का वर्तात है ।

३६६३. शहका संब २०१ । वन रंब १२ । साव ६×६ इव । शावा-× । पूर्ण ।

विकेद---बारहसारी, पूजासंग्रह, दशनकारा, शोलहकाररा, प्रश्नमेक्यूजा, राजमयपुजा, तत्वार्यसूच सादि पाठों का संग्रह है।

प्रदेश. गुरुका संव १८६१। पत्र संव १९-८४। साव ६३×४३ १०।

विशेष--निम्न मुख्य पाठों का संबद्ध है-- जैनपबीती, पद ( श्रूपरशत ) जक्तामरताया, परकरोतिसावा विषयशहरवाया ( सपलकीत्ति ), निर्वालकाण्य, एकीमाव, सङ्गानगरीयालय व्यवसाव ( अगवतीवाल ), सहस्रनाल, सायुर्वेदना, विनर्तो ( सूचरवाल ), निरस्तुवा ।

४६६४. शुद्धका सं० २८२३ पत्र गुं० ३३। सा० ७६४६ ६०। भाषा-हिन्दी पछ। विश्वस-सध्यागम । सञ्जो।

विशेष-- ३३ से पाने के पत्र झाली हैं । बनारशीशास इस समयसार है ।

४६६६. गुटका सं० २.२४। पत्र सं० २-१४। बा॰ ८४६६ ६०। धापा-हिन्दी संस्कृत । ब्रपूर्ण ।

विशेष-वर्षाश्चतक ( वानतराव ), शुतवीप ( कालिवास ) ये दो रवन में हैं।

४६६७. गुटका संव ६८४ पत्र संव १-४६। साव व×६६ ६०। बाबा-संस्कृत प्राकृत । सनुर्ण ।

विशेष---नित्यपूजा, स्वाच्यायपाठ, चौबीस्क्रास्मावर्चा वे रचनावें हैं।

श्रद्धतः, गुटका सं० २०६। पत्र सं० ३१। मा० म×६ इ०। पूर्त ।

विशेष-- प्रव्यसंग्रह संस्कृत एवं हिन्दी टीका सहित ।

श्रद्द. गुटका सं० २८७ । यत्र सं० ६२ । सा० ७२×६५ ६० । जावा-संस्कृत । पूर्व ।

विशेष--तस्वार्मसूत्र, वित्यपुत्रा 🕻।

१६७०, गुटका सं० २८६। वत्र सं० २-४२। छा० ६×४ ६०। विवय-संग्रह । सपूर्ण ।

विशेष--सह फल बादि दिया हुवा है।

१६७१, गुरुष्ठा सं० २६६ १९४ सं० २०। घान ६४४ ६०। बाला-क्रिकी । विषय-महसूर । दुर्श विवोय---रिकराय क्रम क्षेत्रमामा कें वे कहन कोगी संबक्त किया है ।

वारका --

प्त अस्य बन्तामः की तुर्रात वर्ष-कृतिराह ।

निय जन अपनो जानि के ऊबी नियी बुलाइ ।।

बीकिरतन बचन ऐत नहें क्रमब दुन सुनि ने । नन्द नसीया शादि दे तब बाद सुझ दे।। २।। बक्र वासी बक्रम स्वा नेरे जीवनि प्रान । साने नीयच न बीसकं नीहे नन्दराव की यान।।

स्रन्तिम---

बहु लीका स्वयास की वोषी किरसन सनेह ; जन मोहन जो बाच ही ते नर पाड देह ॥ १२२॥ जो बाव सीच सुर नजन दुन वचन सहेत ।

रसिक राय पूरन कीया अन वांक्रित कन देत ।। १२३ ।। बोट---बाने नान तीला का पाठ भी दिया हवा है !

१६७२, गुरुका सं० ६६०। यत्र सं० ६२। सा० ६४६ ६०। सङ्गर्त । विवेद-सुरुष विका पाठों का संबद्ध हैं।

| १. सोलहकारणक्या         | रत्नपास         | संस्कृत     |                  | 4-65          |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|
| २. दशमक्षणीकवा          | युनि मसितकीर्ति | 9           |                  | 49-69         |
| हे. रत्नवयवतकया         | 99              | **          |                  | \$9-08        |
| ४. पुरराञ्चलिवतकय।      | •               | 99          |                  | <b>१९-</b> २३ |
| १. वसवरसमीक्या          | 77              | *           |                  | 78-76         |
| ६. धवन्तवपुर्ववीक्रतकरा | 29              | 99          |                  | 90            |
| ७. वैधाननोत्सव          | नवन्युक         | हिन्दी पद्य | <del>पूर्श</del> | 11-42         |

विशेष--- नाकेरी बाय में बीपान भी पुर्योशहरी के राज्य में पुन्न, नेमपिनक्ष के आधिकार की थी। े प्रदेश काफी बीर्सा है। पण पूरों के बापे हुए है। नेक्शकाम स्पष्ट गड़ी है।

> १६७३, गुरुषा सं० २६१। वन तं० ११७। जाना-दिनी वंस्तृत । विनय-संबद्ध । विनेत-पूचा वर्ष स्तीम वंस्तृ है १ ब्रेस्ट्रात में वनकार करंड्यू बर्दूक की हैं≯ १६७४, गुरुष्य सं० २६१। वन वं० ४४।

रे. न्योतिश्यास्त्र × संस्थ्य १६-२१ के क्रमार बोहे × देखी ११ बोहा है ३५-२५

#### नावधन चर्छन से॰ काल सं॰ १७६३ संत हरियंश्वदात ने सवाल में प्रतिसिप की थी।

्रह्मिक्ष शुद्धका सं०२६३ । संबद्ध कर्ता याच्ये टोडरमसवी । यत्र सं०७६ । बा० ४×६ रखा । से० ंकाल कं०१७३३ । सत्रर्थ । समा-मीर्था ।

विशेष-- प्रायुर्वेदिक गुसले एवं मंत्रों का संग्रह है।

१६७६, गुटका संब २६४। यत्र संव ७७। बाव ६४४ इस । तेव कान १७८८ योग सुरी ६। पूर्ण । सामान्य बुद्ध । स्वा-नीर्ण ।

विशेष--पं गोवर्ड न ने प्रतिसिपि की वी | पूजा एवं स्तीत्र संग्रह है।

ह्यक्का, गुरुक्का संव १६४। पत्र संव ११-६२। घाव ४४४। इक्का आवा-संस्कृत हिन्दी। लेव काल सक्क बंव १६२४ सामन बुदी ४।

विशेष-पुण्याहवाचन एवं नत्तामरस्तीच भाषा है।

≱६७८८. शुद्धका सं०२६६ । पत्र सं०३-४१ । सा०३×३२ दक्का । माया-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । स्रदुर्जः। क्का-सामान्य ।

विशेष--- मक्तागरस्तीत एवं तत्वार्थ सूत्र है।

. ४६७६. गुटका सं ३ २६७ । पत्र सं • २४ । मा • ६×४३ इख । भाषा-िश्वी । सपूर्ण ।

विशेष-प्रायुर्वेद के नुससे हैं।

४६८०. गुटका सं० २६८ । पत्र सं० ६२ । झा० ६३×५ इत्र । आपा-हिन्दी । पूर्ण ।

. विश्वेष—प्रारम्भ के देशे पृत्र काली हैं। देशे से सामे फिर पण १ र से प्रारम्भ है। पण १० तक म्यूझार के कविता हैं।

१, बारह बासा—पत्र १० – २१ तक। पुद्धर कवि का है। १२ पर हैं। वर्षन सुन्दर है। कबिसा में पत्र निकार कामा गया है। १७ पक हैं।

२. बारह शासा-नोविन्द का-पत्र २६-३१ तक।

४६=१. गुटका सं० २६६ । पत्र सं० ४१ । सा० ७×४६ ६० । नाषा-दिली । विवय-म्युक्तार । विवोय-कोकसार है ।

४६८२. गुरुका सँ० २००। यम र्ष० १२। बा० ६४१३ द०। प्राया-हिन्दी । विवय-मन्त्रवास्त्र । विवेद--मन्त्रवास्त्र, बाहुर्वेद के नुसकी । यम ७ ते बागे काली है। गुटका संगद

\$ × 0

४६व६, सुद्रका संट २०१। पत्र सं∘ १८। सा० ४५×३ ६०। जावा—संस्कृत हिन्ती। विषय—संस्तृ । के॰ काल १९१८। पूर्वी।

> विशेष--- बावस्ती सौगीतुंगी की - हर्वकील ने सं॰ १२०० ज्येष्ठ गुरी १ को यात्रा को थी । ४६=४, शुद्रका सं० ३२२ । यत्र सं॰ ४२ । बा॰ ४४३३ ६० । भाषा--संस्कृत । विषय--संबद्द । पूर्ण विशेष--- मुका पाठ संबद्ध है ।

४६८४, गुटका स० ३०३। यम सं० १०४। मा० ४५×४३ ६०। पूर्ण।

विशेष—- ३० सन्त्र दिये हुने हैं। कई हिन्दी तथा उर्जू में लिसे हैं। आगे मन्त्र तथा मन्त्रविधि दी हुई है। उनका कल दियां हुआ है। जन्म स्त्रों सं० १०१७ की जगतराम के दीव माएकचन्द के पुत्र की आयुर्वेद के नुसले दिये हुने हैं।

४६८६. गुटका सं० ३०३ का पत्र सं० १४ । मा० ८×५३ इ० । भाषा-हिन्दी । पूर्ण ।

विश्वेष----प्रारम्य में विश्वामिण विरक्षित रामकवण है। पण ३ ने तुलसीदास इत कविलवंध रामवरित्र है। इसमें खल्पस खल्दों का प्रयोग हुचा है। १-२० पण तक संक्या ठीक हैं। इसमें खाने ३५६ संक्या से प्रारम्भ कर ३-२ तक संक्या बली है। इसके खाने २ पण काली हैं।

५६८०. गुटका सं० ३०४। पत्र सं० १६। बा० ७६<sup>2</sup>×५ इ०। भाषा-हिन्ती। बपूर्ण।

विशेष— ४ ने १ तक पत्र नहीं है। धजयराज, रामदास, बनारसीदाल, जनतराम एवं विजयकीर्ति के परो का संग्रह है।

१६=६. गुटका सं० २०६। पत्र सं० ६। सा० ६२×४६ २०। जाया-संस्कृत । विषय-पूत्रा पाठ। पूर्वा । विशेष-नाविपाठ है।

१६६१. गुडका सं० ३०८ । वन सं० १० । वा० ४×४३ ६० । जाला-संस्कृत । विवय-स्तोष । पूर्व विवेद---मतागरकविवन्त्र विवेद है ।

## क भगडार [ शास्त्रभगडार बाबा दुलीचन्द जयपुर ]

| ४६६२. गुटका र                  | तंद १। पत्र सं०२७१। मा० ६             | .३×७° इख । वे० सं        | व्यक्षा पूर्ण ।             |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| १. भाषाभूषरण                   | भीरजसिंह राठौड                        | हिन्दी                   | \$-=                        |
| २. बठोत्तरा सनाव विधि          | · ×                                   | <sub>99</sub> ले०        | काल सं०१७५६ १३              |
| भौरंगजेब के समय                | में पं• भ्रमयसुन्दर ने ब्रह्मपुरी में | प्रतिलिपि की थी।         |                             |
| ३. जैनशतक                      | सूधरदास                               | हिन्दी                   | \$4                         |
| ४. समयसार नाटक                 | वनारसीदास                             | 99                       | * ११७                       |
| बादकाह शाहजहां वे              | हे झासन काला में सं० १७०८ में         | लाहीर में प्रतिलिपि हु   | ई थी।                       |
| ५. बनारसी विलास                | ×                                     | 27                       | \$98                        |
| विशेषवादशाह व                  | ग्राहजहां के शासनकाल सं० १७१          | १ में जिहानाबाद में प्रा | तेलिपि हुई थी।              |
| ४६६३. गुटका स                  | io २ । पत्र सं० २२५ । झा० <b>८</b>    | × ५३ इ.अ. । सपूर्ण। व    | िसं० सं५८।                  |
| विशेषस्तीत्र एवं               | पूजा पाठ संग्रह है ।                  |                          |                             |
| ४६६५. गुटका सं                 | ० ३ । पत्र सं०२४ । सा०१०३             | ×५३ ६०। भाषा−हिन         | दी। पूर्या। बै० सं० ६५६     |
| १. शोतिकनाम                    | ×                                     | हिन्दी                   | 8                           |
| २. महाभिषेक सामग्री            | ×                                     | 99                       | 1-5                         |
| ३ प्रतिष्ठामे काम झाने वाले ६६ | थंत्रों के चित्र 🗴                    | ,,                       | 8-58                        |
| ४६६४. गुटका सं                 | ० ४ । पत्र सं० ६३ । बा० ५३×           | (बर्देइ०। पूर्ण। वे० व   | Ho = 50                     |
| विशेषपूजाधों का                |                                       |                          |                             |
| ४६६६. गुटका सं<br>१९११         | ● ४ । पत्र सं० ६६ । झा० ६×            | ४ ६० । भाषा-संस्कृत      | हिन्दी । श्रार्शा   वे० सं० |
| विशेष-सुभाषित प                | ठों का संग्रह है।                     |                          |                             |
| ४६६७ गुटका सं                  | ०६ । पत्र सं०३३४ । झा०६×              | ४ ६०। भाषा-संस्कृत       | । पूर्ण । जीर्ग । बै० सं०   |
| विशेषविभिन्न स्तीः             |                                       |                          |                             |
| ५७६८. गुटका संव                | ०७ । पत्र सं०४१६ । ग्रा०६३            | ×५ ६०। ले० काल सं        | • १८०५ घषाढ सुदी ५          |
| पूर्ण । वै० सं० ८६३ ।          |                                       |                          |                             |

#### गुटका-संपद् ]

| ę. ç | ूजा पाठ संप्रह | × | संस्कृत हिन्दी |
|------|----------------|---|----------------|
| ٠.   | See or         |   |                |

३, चीबीस तीर्यक्कर पूजा राजवन्त्र हिन्दी ते० काल १८७५ जादवा सुदी १०

४६६६. गुटकास० मः'पत्र सं०३१७ । गा०९४५ द० । जाया—संसक्ततः हिन्दी । के० काल सं∙ १७६२ सालोज सुदी १४ । पूर्वा वे० सं० स्६४ ।

विशेष--पूजा एवं प्रतिहा सम्बन्धी पाठों का संग्रह है। यह २०७ पत्र भक्तामरस्तीत्र की पूजा विशेषतः उस्तेजनीय है।

±७००. सुटका सं०६ । पत्र नं०१४ । जा० ४४४ ६० । जाना–हिन्सी । पूर्ला । दे० सं० ६६६ ( विशेष—जगतराम, ग्रुमानीराम, हरीसिंह, जोचराज, लाल, रामचन्द्र बादि कवियों के जजन एवं पर्वों का संग्रह है ।

# स्र भग्डार [ शास्त्रभग्डार दि॰ जैन मन्दिर जोबनेर जयपुर ]

क्षकरे. गुटका सं० १। पत्र सं० २१२। बा० ६×४३ इ०। ते० काल ×। सपूर्ण।

| ₹.  | होडाचक                     | ×     | संस्कृत                                 | मपूर्ण =              |   |
|-----|----------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------------|---|
| ₹.  | नाममाना                    | भनकुर | 17                                      | # &-9?                |   |
| ą.  | श्रुतपूजा                  | *     | 99                                      | 3938                  |   |
| ٧,  | पञ्चकस्यास्यकपूजा          | ×     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ले॰ काल १७=३ ३१-६४    |   |
| X,  | मुक्तावलीपूजा              | ×     | 99                                      | £x-48                 |   |
| ₹.  | द्वादशस्तीचापन             | ×     | ,                                       | 46-=6                 |   |
| ७,  | तिका <b>लव</b> तुर्दशीपूजा | ×     | "ते                                     | · काल सं० १७८३ ८१-१०२ |   |
| ٩,  | नवकारपॅतीसी                | ×     | 79                                      |                       |   |
| €.  | <b>भादित्यवारक</b> षा      | ×     | 17                                      |                       |   |
| ₹•. | प्रोवधोपवास व्रतीवापन      | ×     | **                                      | १०१-२१२               | t |
| ₹₹. | नन्दीम्बरपूजा              | ×     | 27                                      |                       |   |
| ₹₹. | पञ्चकत्यास्त्रकपाठ         | · ×   | 77                                      |                       |   |
| ₹₹. | पश्चमेरपूषा                | ×     | 99                                      |                       |   |

2002, गुटका सं० २ | पत्र सं० १६६ | बा॰ १४६३ इ० | ते॰ काल × | वसा-जीर्ण जीर्स |

| १. विशोकवर्शन                   | ×         | संस्कृत हिन्दी | <b>१-१</b> 0        |
|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------|
| २, कालपक्रवर्शन                 | ×         | हिन्दी         | \$ <b>?-</b> \$¥    |
| <b>३. विकारगाया</b>             | ×         | সাকুল          | ? <b>X-</b> ?\$     |
| ४. बौबीसतीर्बकुर परिषय          | ×         | हिन्दी         | 14-41               |
| ४. वर्तनीसठालावर्षा             | ×         | ,,             | ३२-७८               |
| ६, श्राध्य जिन्ही               | ×         | प्राकृत        | 98-117              |
| ७. भावसंग्रह ( भावतिभक्ती )     | ×         | 93             | ११३-१३३             |
| द. वेपनक्रिया श्रायकाचार टिप्पस | ×         | संस्कृत        | \$\$ <b>Y-</b> \$XX |
| <b>१. तस्यार्यसूत्र</b>         | उमास्वामि | ,,             | १ <i>५४-१६=</i>     |

४७०३. गुटका सं० ३। पत्र सं० २१४। ग्रा० ६×६ इ०। ले० काल x। पूर्ण।

विशेष---नित्यपुजापाठ तथा मन्त्रसंग्रह है। इसके श्रतिरिक्त निम्नपाठ संबह है।

| १. शत्रुज्ञयतीर्थरास                        | समयसुन्दर                  | हिन्दी | 44                |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|
| २. बारहमावना                                | जित <del>च</del> न्द्रसूरि | "      | र० काल १६१६ ३३-४० |
| ३, दशदैकालिकगील                             | जैतसिंह                    | "      | 34-\$4            |
| ४. शालिअद्र चीपई                            | जित्तसिहसूरि               | " ;    | (० काल १६०६ ४१-६४ |
| <ol> <li>चतुर्विशति जिनराजन्तुति</li> </ol> | 29                         | 77     | £4-4•£            |
| ६. बीसतीर्वक्रुरजिनस्तुति                   | 27                         | 91     | १०६–११७           |
| ७. महावीरस्तवन                              | जित <b>च</b> न्द्र         | 31     | 355-055           |
| a. धादीश्वरस्तवन                            | ,,                         | "      | १२०               |
| <b>८.</b> पाहर्वजिनस्तवन                    | 97                         | n      | \$ 70-8 28        |
| १०. विनती, पाठ व स्तुति                     | 27                         | "      | <b>१२२-१४</b> १   |

१७०४. गुडका सं ७ ४। पत्र सं ० ७१। आ० ५३×३ ६०। त्रागा-हिन्दी। ले॰ काल सं० १९०४। वर्ष । विशेष--- नित्यपाठ व पूजाओं का संग्रह है। सस्कर में प्रतिलिपि हुई थी।

१७०१. शुटका सं० १। पत्र सं० ४० । मा॰ १×४ ६० । म॰ काल सं० ११०१ । पूर्वा ।

१७०६ गुरका सं० ६ । पत्र सं० ५० । सा० ५ $\frac{1}{4} \times \mathbb{Q}_2^2$  ६० । ने० काल  $\times$  । सपूर्त । विशेष — पुरके में निष्न युक्य पाठों का संग्रह है ।

 १. बौरासीबोस
 कीरवाल
 हिन्दी
 प्रपूर्ण
 Y-१६

 २. धाविदुराण्विनती
 गङ्गावास
 \*\*
 १७-४३

विशेष---सूरत में नरसीपुरा ( नरसिंघपुरा ) जाति वाले विराक पर्वत के पुत्र गङ्गादास ने विनिधी रचना

#### की थी।

४७०७. गुटका सं० ७ । पत्र सं० १० । घा० १३×४३ ६० । ले० काल × । धपूर्ण ।

विशेष---४८ यन्त्रो का मन्त्र सहित संग्रह है। मन्त में कुछ बायुर्वेदिक नुसले भी दिये हैं।

४७०८. गुटका सं० ८। पत्र सं० ×। बा॰ ५×२३ ६०। ते० काल ×। पूर्ण ।

विशेष--स्फुट कवित्त, उपवासों का ब्यौरा, श्वनाषित (हिन्दी व संस्कृत) स्वर्ग नरक झादि का वर्रान है।

१८०६ . गुटका सं०६ । यत्र र्स० ११ । सा० ७४१ ६० । जाया—संस्कृत । विषय—संग्रह । ति० काल सं०१७६३ । पूर्वा।

विशेष--धायुर्वेद के मुसले, पाशा केवली, नाम माला धादि हैं।

% और. गुरुका सं० १०। पत्र सं० दश्। सा० ६×३३ ६०। जापा-हिन्दी। विषय-पद संबह्ध के काल ×ा पूर्ण।

विशेष--लिपि स्पष्ट नहीं है तथा प्रसुद्ध भी है।

१०६१. गुरुका सं०११। पत्र सं०१२-६२। मा॰ ६४६ ६०। जादा-संस्कृत । ते० कात 🗙 । सपूर्ण । जीर्था ।

विशेष-अमेतिष सम्बन्धी पाठों का संबह है।

४७१२. गुटका सं०१२ । पत्र सं०२२३ । आ० ६×४ इ० । आधा-संस्कृत-हिन्दी । ने० साल सं ० १६०५ वैशास वृदी १४ । पूर्ण ।

विशेष---पूजा व स्तोत्रों का संग्रह है।

४७१३. सुटका सं०१३। पत्र सं०१६३। मा० ५×५३ ६०। ले० काल ×। पूर्ण ।

विशेष--सामान्य स्तोत्र एवं पूजा पाठों का संग्रह है.।

४७१४. गुटका सं० १४ । पत्र सं० ४२ । ब्रा॰ महै×५१ इ० । भाषा-हिन्दी । ले॰ काल 🗴 । ब्रपूर्ण ।

१. त्रिलोकवर्णन पूर्गा १-१5 X 78--38 २. खंडेलाकी चरचा × ₹-४₹ नेसठ शलाका पुरुषवर्शन ×

> अ. शुटका सं० १४ । पत्र सं० ३६ । बा० ६×५ इ० । ले० काल० × । पूर्ण । विशेष -- पूजा एवं स्तोत्रो का संग्रह है।

४.७१६. गुटका सं० १६। पत्र सं० १२०। मा० ६×५३ इ०। ले० काल सं० १७६३ वेशास

बुदी दि। पूर्वी।

| १. समयसारनाटक                      | वनारसीदास | हिन्दी | 309-08           |
|------------------------------------|-----------|--------|------------------|
| २. पार्श्वनावजीकी निसासी           | ×         | 77     | \$\$0-\$\$*      |
| <ol> <li>शान्तिनाथस्तवन</li> </ol> | पुरासागर  | *1     | ११ <b>५-११</b> ६ |
| ४. युष्देवकीविनती                  | ×         | **     | ११७-१२०          |

१७१७ गुटका सं० १७। पत्र सं० ११४। बा० १×४ इ०। ले० काल ×। बपूर्ण। विशेष-स्तीत एवं पूजाओं का संग्रह है।

३ ७१ म. गुटका सं०१ म। पत्र सं०१ १४। मा० ५ ड्रै×५ इ०। भाषा÷संस्कृत । ले० काल ×। भपूर्ग । विशेष-नित्य नैमिलिक पूजा पाठों का संग्रह है ।

४.५१६. गुटका सं० १६। पत्र सं० २१३। झा० ५×३३ इ०। ले० काल × पूर्ण ।

विशेष---नित्य पाठ व मंत्र भावि का संग्रह है तथा भायुर्वेद के नुसले भी दिये हुये है।

४७२०. गुटका स० २०। पत्र सं० १३२। मा० ७×६ इ०। ले० काल सं० १८२२ | सपूर्ण।

बन्द्र एवं कनककीर्ति ) खडेलवालो की उत्पति तया सामुद्रिक शास्त्र झावि पाठों का संग्रह है।

क्षथ्य १. गुटका सं० २१। पत्र सं० ४-६२। घा० ४,३४५ ई. इ०। ते० काल ४। घपूर्या । वीर्षाः । विशेष-समयसार गाया, सामाधिकगाठ वृत्ति सहित, तत्वार्थसूत्र एवं भक्तामरस्तोक के पाठ हैं। ४७२२, गुटका सं० २२। पत्र सं० २१६। घा० ६४६ इ०। ते० काल सं० १८६७ वैत्र सुदी १४।

पूर्ण ।

विशेष--- ५० मंत्रों एवं स्तोत्रों का संग्रह है।

| श्रुवररः गुटका सण्दरा                                 | पत्र सठ हुख-रवर | I MID EXT ED I US | abled V | । बाद्रिया ।    |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|
| १. पद- ( वह पानी मुलतान गये )                         | ×               | हिन्दी            | पूर्ल   | Eu              |
| २. ( पद-कौन सतामेरीमै न जानो तजि                      | ×               | 19                | 99      | , .             |
| के चले गिरनारि                                        | )               |                   |         |                 |
| <ol> <li>पद-( प्रभू तेरे दरसन की वालहारी )</li> </ol> | ×               | n                 | 91      | 77              |
| ४. ग्राबित्यवारकथा                                    | ×               | 39                | 79      | € <b>€-</b> ₹₹¥ |
| ५. पद-(बलो शिय पूजन भी बीर जिनंद )                    | ×               | 77                | 99      | \$05-208        |
| ६. जोगीरासो                                           | जिनदास          | ,,                | 99      | 150-187         |
| ७. पञ्चेन्द्रिय बेलि                                  | <b>बनकु</b> रसी | 29                | 99      | <b>239-739</b>  |
| म. जैनविद्रीदेश की पत्रिका                            | मजलसराय         | 29                | 39      | 16x-180         |

### ग भगडार [ शास्त्रभगडार दि॰ जैन मन्दिर चौधरियों का जयपुर ]

४७२४' गुटका सः १। मा॰ म×५ इ०। ते॰ काल ×। पूर्व। वे० सं॰ १००। विशेष—निम्न पाठो का संग्रह है।

| <ol> <li>पद- सांवरिया पारमनाथ मोहे तो वाकर राखाे</li> </ol> | बुशालबन्द                | हिन्दी         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| २. 🔐 मुक्ते हैं चान दरसन का दिखा दोगे तो क्या होगा          | ×                        | n              |
| <ol> <li>दर्शनपाठ</li> </ol>                                | ×                        | संस्कृत        |
| Y. तीन वौबीसीनाम                                            | ×                        | हिन्दी ः       |
| ५. कल्याखमन्दिरभाषा                                         | वनारसीदास                | n              |
| ६. मकामरस्तोत्र                                             | <b>नानतुः क्रा</b> चार्य | <b>संस्कृत</b> |
| ७. सक्मीस्तोत्र                                             | पश्चत्रभवेष              |                |
|                                                             |                          |                |

| f                                              |                  |                   |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| wor }                                          |                  | [ गुटकासंबद्      |
| व देश्युका                                     | ×                | हिन्दी संस्कृतः - |
| <ol> <li>बक्किम जिन चैत्यालय जयमाल</li> </ol>  | ×                | हिन्दी            |
| १०, सिद्ध पूजा                                 | ×                | संस्कृत           |
| ११. सोलक्ष्माच्यापूर्वाः                       | ×                |                   |
| <b>१</b> २. व्यक्तसणपूजा                       | ×                | 79                |
| १३. शान्तिपाठ                                  | ×                | 77                |
| १४. पार्स्वनायपूजाः                            | ×                | ٧                 |
| १५. पंचमेल्यूजा                                | <b>भूषरदा</b> स  | हिन्दी            |
| १६. नन्दीस्वरपूजा                              | ×                | संस्कृत           |
| १७. सत्वार्थसूत्र                              | <b>उमास्वामि</b> | श्रपूर्ग "        |
| १=. रत्मचवपूजा                                 | ×                | "                 |
| ११. ब्रकुत्रिम चैत्यालय जयमाल                  | ×                | हिन्दी            |
| २०. निर्वाशकाष्य भाषा                          | भैया भगवतीदास    | 93                |
| २१. बुक्यों की विनती                           | ×                | ,,                |
| २२. जिनपत्रीसी                                 | नवलराम           | "                 |
| २३. तत्वार्यसूत्र                              | <b>उमास्वामि</b> | पूर्ण संस्कृत     |
| २४. पञ्चमस्याग्यमंत्रल                         | रूपचन्द          | हिन्दी            |
| २५. पद- जिन देख्या विन रह्यो न जाय             | किञानसिंह        | ***               |
| २६. 🤧 कीजी हो भैयन सो प्यार                    | द्यानतराय        | **                |
| २७. 🤧 प्रमू यह घरज सुगो मेरी                   | नन्द कवि         | ,                 |
| २=. 🤧 भयो सुख चरन देखत ही                      | . 29             | ,,                |
| २८. 🕫 प्रमू मेरी सुनो विनती                    | **               |                   |
| ३०. 😠 परघो संसार की बारा जिनको वार नहीं बारा   | n                | 27                |
| ३१. " कला बीवार प्रमू तेरा भया कर्मन समुर हेरा | "                | **                |
| <b>६२. स्तु</b> ति                             | "<br>दुषजन       | . **              |
| ३३. नेमिनाच के दश मव                           | ×                | 2)                |
| ३४. पर- जैन मत परसो रे माई                     | ×                | "                 |
|                                                |                  | <b>n</b>          |

४७२४. गुटका सं० २ । पत्र सं० दन-४०३ । घा० ४३४३ इ० । घपूर्ला । ने० सं० १०१ । विशेष---निम्न पाठों का संबद्ध है ।

| १. कस्यारामन्दिः   | : भाषा        | बनारसीदास      | हिन्दी                 | बपूर्ण⊏३–१३      |
|--------------------|---------------|----------------|------------------------|------------------|
| २, देवसिद्धपूजा    |               | ×              | **                     | £3-114           |
| ३, सोसहकारसपू      | जा            | ×              | श्रपञ्ज <sup>°</sup> श | ११५-१२२          |
| ४. दशसक्षरापूज     |               | ×              | भपभंग संस्कृत          | १२३-१२६          |
| ५. रत्नत्रयपूजा    |               | ×              | संस्कृत                | १२=-१६७          |
| ६, नन्दीस्वरपूजा   | r             | ×              | <b>মাকু</b> র          | १६=−१=१          |
| ७. शान्तिपाठ       |               | ×              | संस्कृत                | <b>१</b> =१−१=६  |
| द, पञ्चमंगल        |               | क्पवन्य        | हिन्दी                 | १८७-२१२          |
| १. तत्वार्थसूत्र   |               | उमास्वामि      | संस्कृत                | बपूर्ण २१३—२२४   |
| १०. सहस्रनामस्तो   | <b>স</b>      | जिनसेनावार्य   | ,                      | २२ <b>५-२</b> ६= |
| ११. सक्तामरस्तोत्र | मक्ष्वंहिन्दी |                |                        |                  |
| वद्यार्थ सहित      | T             | मानतुङ्गाचार्य | संस्कृत हिन्दी         | 756-408          |

४७२६. गुटकासंट ३। पत्र सं० = १। मा० १०४६ इ०। विषय—संग्रह। ले० काल सं० १८७६ श्रावसामुक्ती १४। पूर्ण। वै० सं० १०४।

### विशेष---निम्न पाठी का संग्रह है।

| <b>१. चौनी</b> सती <b>र्यं</b> करपूजा | वानतराय | हिन्दी                                  |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| २. ब्रष्टाह्मिकापूजा                  | 33      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ३. वोडगंकारणपूजा                      | 23      | **                                      |
| ४. दशसकाराष्ट्रजा                     | 39      | 99                                      |
| ५. रत्नत्रयपूजा                       | 77      | n                                       |
| ६. पंचमेरपूजा                         | n       | n                                       |
| ७. सिद्धक्षेत्रपूतार                  | , n     | "                                       |
| व. दर्शनपाउ                           | ×       | n                                       |
| १. पद- घरज हमारी सुन                  | ×       | **                                      |

१०. भक्तामरस्तोत्रोत्पतिकथा ×
११ भक्तामरस्तोत्रऋदिमंत्रसहित ×

सस्क्रत ।हन्दा

नथमल कृत हिन्दी शर्य सहित ।

४७२७. गुटकास०४। पत्र सं०४४ । बा० ब×५ ६०। जाया-हिन्दी। ले० काल कं० ११४४ ) पूर्णा देल सं०१०३।

विशेष---जैन कवियों के हिन्दी ववों का संबह है। इनवे दौलतराम, द्यानतराय, जोधराज, नवल, बुधजन भैन्या भाग स्तीवास के नाम उल्लेखनीय हैं।

### घ अगडार [ दि॰ जैन नया मन्दिर वैराठियों का जयपुर ]

४७° म. गुटका सं०१। यत्र सं०१००। या० ६२,४६ द०। ले० काल ×ा पूर्ण। वे. सं०१४०। विशेष—निम्न पाठो का सम्रह है:---

| १. भक्तामरस्तीत्र                 | मानतु गाचार्य | संस्कृत  |          | १-६                                 |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|-------------------------------------|
| २. धन्टाकररामन्त्र                | ×             | "        |          | Ę                                   |
| <ol> <li>बनारसीविलास</li> </ol>   | बनारसीदास     | हिन्दी   |          | <b>٥-१६</b> ६                       |
| ४. कविश                           | 77            | 19       |          | १६७                                 |
| 🗸. परमार्थदोहा                    | रूपचन्द 🗸     | 17       |          | १६= <b>-१७</b> ४                    |
| ६. नाममालाभाषा                    | बनारसीदास     |          |          | ₹ <b>७</b> ४१€०                     |
| <ul> <li>धनेकायनाममाला</li> </ul> | नन्दकवि       | ,        |          | 120-280                             |
| ब, जिन्पिमलखंदकोश                 | ×             | n        |          | \$69-204                            |
| <b>६. जिनसतस</b> ई                | ×             | "        | प्रपूर्ग | 20 <b>0</b> 288                     |
| १०. निगलभाषा                      | रूपदीय        | ,,       |          | ₹ <b>१</b> ~ <del>₽</del> <b>२१</b> |
| ११. देवपूजा                       | ×             | ,,<br>10 |          | ??? <b>~?</b> ¶₽                    |
| १२. जैनशतक                        | मूधरदास       | ,,       |          | ?६२-२≈8                             |
| १३ भनतामरभाषा (पद्य)              | ×             | 20       |          | ₹ <b>4</b> ¥ <b>-</b> ₹ <b>0</b> •  |
|                                   |               | ~        |          | ,                                   |

विशेष--श्री टेकमचन्द ने प्रतिनिधि की थी।

· wiferSom

|     | ४७२६. गुटका संबंध । प         | त्र सं०२३३। भा०६                             | 🗙 ६ ६०। ते० काल 🗴 । पूर्य | ं।वै० सं० १४१         |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|     | विशेषनिम्न पाठों का संग्र     | <b>!                                    </b> |                           |                       |
| ۴.  | परमात्मप्रकाश                 | योगीन्द्रदेव                                 | धपश्च श                   | १-१०१                 |
|     | विशेष-संस्कृत गव में टीका     | वी हुई है ।                                  |                           |                       |
| ₹,  | धर्माधर्मस्वरूप               | ×                                            | हिन्दी                    | \$\$0-800             |
| ₹.  | <b>ढा</b> ढसीयांचा            | <b>ढा</b> ढसी मुनि                           | प्राकृत                   | १७१-१ <b>६</b> २      |
| ٧.  | पंचलब्धिविचार                 | ×                                            | <i>n</i> .                | 665-662               |
| ۲.  | भठावीस मूलपुरारास             | च - जिनदास                                   | हिन्दी                    | sex-see               |
| ٤,  | दानकथा                        | 99                                           | **                        | १९७-२१६               |
| ٥,  | बारह मनुप्रेका                | ×                                            | "                         | २१५-२१७               |
| ۵,  | हं सतिल करास                  | त्र॰ प्रजित                                  | हिन्दी                    | 280-283               |
| €   | <b>विद्र</b> पभास             | ×                                            | "                         | २२०-२१७               |
| ₹ 0 | मा <b>दिनाथक</b> त्यास्यक्तया | ब्रह्म ज्ञानसागर                             | 97                        | २२=-२३३               |
|     | <b>४७३०. गुटका सं० ३</b> । प  | । सं० ६= । बा० ५३×                           | (४ इ० । ले० काल सं० १६२   | १ पूर्ण । वे० सं० १४२ |
| ₹.  | जिनसहस्रमाम                   | जिनसेनाचार्य                                 | संस्कृत                   | 8-8X                  |
| ₹.  | बादित्यवार कथा भाषा टीका सहित | यू० क० सकलकीति                               | हिन्दी                    | ३६-६०                 |
|     | ,                             | वाषाकार-सुरेन्द्रकीति र                      | • 年間 <b>१७४</b> १         |                       |
| ₹.  | पञ्चपरमेहिगुणस्तवन            | ×                                            | "                         | \$?-\$=               |
|     | ४७३१. गुटका सं० ४।            | ाष सं०७ <b>० । धा</b> ०७                     | १ ४६ इ.० । ले० काल 🗴 । पू | र्ता। वे० सं० १७४३    |
| ₹.  | तस्यार्थसूत्र                 | उनास्वामि                                    | संस्कृत                   | 4-54                  |
| ₹.  | मक्तामरभाषा                   | हेमराज                                       | हिल्ही                    | 24-82                 |
| ₹.  | जिनस्तवन े                    | रीलतराम<br>-                                 | **                        | 49-44                 |
| ¥,  | बहुबाला                       | * 22                                         | n , ,                     | \$x-18                |
| ĸ.  | भक्तामरस्तोच                  | बानतु बाबार्व                                | संस्कृत                   | 40-40                 |

६. रविवारकवा

. ७०६ ]

४.७१२. गुटका सं०४ । पत्र सं०३६ । सा० =१४७ द० । जाया-हिली । ले० काल ४ । पूर्ण । वै० सं०१४४ ।

विवोष-पूजाओं का संग्रह है।

४७९६. गुटका सं०६। तत्र सं०६-३६। घा०६५४८ इ०। जावा-हिन्दी। ते०काल 🗴। सपूर्ता। वै०वं० १४७।

विशेष-पूजामों का संबह है।

४७३४. गुटका सं• ७ । पत्र सं• २-३३ । झा० ६३×४३ ६० । आया~हिन्दी संस्कृत । विषय-पूजा । कै० काल × । सपूर्ता । वे० सं० १४⊏ ।

४.७३४. गुटकासं० ⊏। पत्र नं० १७-४६ । घा०६२,४४ ६०। भाषा-हिन्दी। ने० काल ×। समूर्खा-कै० दं०१४६।

विशेष--बनारसीविलास तथा कुछ पदों का संग्रह है।

४८७३६ शुटकासं०६ । यत्र सं०३२ । झा०६×४३ ६०। ने०कान० सं०१६०१ फाग्रुस्स । पूर्यो । वे० सं०१४५ ।

विशेष--हिन्दी पदों का संग्रह है।

४७वैदः गुटकास० ११ । यत्र सं०२ ४ । आर० ७४.४ ६० । भाषा हिन्दी । विषय-पूजा पाठसंब्रह् ति• काल ४ । सपूर्णा । वे० सं०१४ १ ।

४७६६ राटकासं०१२ । तत्र सं० ३४-०६ । मा० ०१४६३ ३०। भाषा–हिन्दी । विषय–पूजा पाठसंग्रह । से० काल ⋉ । मधूर्णा । वे० सं० १४६ ।

विशेष-स्फुट पाठों का संग्रह है।

४७४०. गुडका सं०१३ . पत्र सं०४ द । झा० द×६ द॰ । आयाः हिन्दी । विषय–पूजा पाठ संग्रह । ने० कातर × प्रपूर्ण । ने० सं०१६२ ।

# ङ भगडार [ शास्त्रभगडार दि० जैन मन्दिर संघीजी ]

४.७४१. गुटका सं०१। पत्र सं०१०७ । बा० ८२,४६३ ६० । जापा—हिन्दी सँसक्ष्य । ले० कार 🗙 । कपूर्यः । विशेष — पूना व स्तोत्रों का संशह है । गुटका-संबद्द

१८४४२. गुडकासं०२ । पत्र सं०६६ । बा० ६४१ ६० । शादा-संस्कृत हिन्दी। ने० काल सं० १८७६ नैयाक युक्तार० । प्रपूर्ण।

विशेष — चि॰ रामसुकाती हु गरतोजी के पुत्र के पठनार्थ पुतारी राबाहरूए ने मंडानगर में प्रतिसिधि की बी। पूजाओं का संग्रह है।

४७४३. गुद्धका सं० ३ । पत्र सं॰ ६६ । झा० ६ $\frac{1}{4}$  $\times$ ६० । भाषा-प्राकृत संस्कृत । ते॰ काल  $\times$  । सपूर्ण ।

विशेष---मित्तार, संबोधपद्धासिका तथा सुमाधितावली बादि उल्लेखनीय पाठ हैं।

४७४४. गुदका सं० ४ । पत्र सं० ४-१६। झा० ७४८ ६० । भाषा-संस्कृत हिन्दी । ले॰ काल सं० १०२६ । सपूर्ती ।

विशेष--पूजा व स्तोत्रो का संग्रह है।

४७४४. गुटका सं० ४। पत्र सं० २८। बा॰ ८×६३ ६०। बाया—संस्कृत । ले॰ काल सं० १६०७। पूर्यों।

विशेष-पूजाओं का संग्रह है।

 $\chi$ ७४६. गुटका सं०६। पत्र सं०२७६। मा०६ $\times$ ४६ द० । ले०काल सं०१६६.... माह बुदी t१। मधुर्था।

श. झाराधनासार देवलेन प्राकृत
 २. सबोवपंत्रासिका `X "
 १. श्रृतस्क्य हेनवन्त्र संस्कृत

४७४७. शुटका सं० ७। पत्र सं० १०४। मां० ६५×४६ ६०। जाया-हिन्दी। ते० काल ×। पूर्णः। विवेद-सादित्यवार कवा के साथ मन्य कवार्ये भी हैं।

१७४६. गुहका सं०६। पत्र सं०१४। सा॰ ४५४४ ६०। जाया-हिन्दी । ते० काल 🗴 । सपूर्णः । विवोद--हिन्दी पर्यो का संबद्ध है ।

१८४६६. गुडका सं० ६। पत्र सं० ७६। मा० ७६/४४ ६०। जाया—हिन्दी। नियत—नुजा एवं स्तोत्र संबद्ध। ते० काल × । पूर्ण। मीर्सी।

४७४०. गुटका सं० १०। पत्र सं० १०। बा० ७५×६ ६०। ते० कात 🗙 । बपूर्या ।

विशेष--- प्रानन्दघन एवं सुन्दरदास के पदों का संग्रह है।

४.७४१. गुटकासं०११।पत्र सं०२०। घा०६२,४४३, ६०।भाषा–हिन्दी । ते० काल ⋉ । धपुर्ण।

विशेष--- पूषरदास बादि कवियो की स्तुतियों का संग्रह है।

४७४२. गुटका सं० १२। पत्र सं० ४०। घा० ६×४३ इ०। भाषा-हिन्दी। ते • काल ×। अपूरो

विशेष--पश्चमञ्जल रूपवन्द इत, वधावा एव विनतियों का संग्रह है !

४७४३. गुटका सं० १३। पत्र सं० १०। बा० व×६ ६०। भाषा-हिन्दी। से० काल ×। पूर्ता।

१. धर्मविलास

वानतराय

२. जैनशतक

सूघरदास ,

४७४४. गुटका सं० १४। पत्र सं० १४ से १३४। मा० १×६ई ६०। भाषा-हिन्दी । से० कास ×।

हिन्दी

पूर्त । विशेष - चर्चा संग्रह है।

४७४४. गुटका संट १४ । पत्र संट ४० । आ० ७३४४६ ६० । जाला-हिन्दी । ते० काल 🗴 । प्रपूर्ण विभेष — किन्दी पर्दो का संग्रह है ।

४७४६. गुटका सं० १६। पत्र सं० ११४। मा० ६×४¦ ६०। भाषा-हिन्दी संस्कृत। ले० काल ×।

मपूर्स ।

जीर्ग ।

विशेष--पूजापाठ एवं स्तोत्रों का संग्रह है।

१७१७. गुटका सं० १७। पत्र सं० वह । बा॰ ६×४ इ०। जावा-हिन्दी। ते० काल ×। ब्रपूर्ण।

विशेष-गङ्ग, विहारी भादि कवियों के नहीं का संग्रह है।

४७४८. गुटका सं० १८ । पत्र सं० ५२ । मा॰ १४६ इ० । भाषा—संस्कृत । ते० काल 🗶 । सदूर्ण । विशेष—तत्त्वार्षभूत्र एवं पुत्रायं है ।

kukk. गुटका सं० १६। पत्र सं० १७३। त्रा० १४४३ इ०। भाषा-हिन्दी। ले० काल 🗙 । मार्ग्स

| १. सिन्द्ररप्रकरण   | बनारसीवास        | हिन्दी | <b>श</b> पूर्ण |
|---------------------|------------------|--------|----------------|
| २. जम्बस्वामी चौपई  | <b>इ॰ रायम</b> ल | ,,     | gréf           |
| ३. धर्मपरीकामावा    | ×                | ,,     |                |
| ४. समाधिमदस्त्रभाषा | ×                | "      | भपूर्ण         |
|                     | .,               | 99     | 39             |

बपूर्ण ।

४७६०. गुटका संट २०। पत्र सं० १६। का० ५६/४६३ ६०। आवा-संस्कृत हिन्दी। ते० कास 🗙 ।

विशेष--- बमानीरामजी ने प्रतिलिपि की थी।

र० काल सं० १८२६ १. बसंक्राजशकुनावली संस्कृत हिन्दी x बावन सुदी १ ।

२. नाममाला ४७६१. गुटका सं० २१। पत्र सं० स-७४। बा० स×र्थ इ०। ले० काल सं० १६२० स्रवाह सुरी

१ । मपूर्ल ।

हिन्दी १. ढोलामारुएत की बार्ता ×

२. शनिश्चरकवा ×

३. चन्दकं वर की वार्ली ×

> ४७६२. शृटका सं० २२ । पत्र सं० १२७ । बा॰ ब×६ ६० । ने॰ काल 🗶 । मपूर्त । विशेष-स्तोत एवं पूजाबों का संग्रह है।

> ४७६३. गुटका सं० २३ । पत्र सं० ३६ । आ० ६१×५३ ६० । ते० काल 🗙 । अपूर्त ।

विशेष-पुजा एवं स्तोत्रों का संबह है।

४७६४. गुटका संट २४। पत्र संट १२६। सा॰ ७×५६ ६०। ते० काल संट १७७४। सपूर्त । जीखी

१. यशोभरकवा हिन्दी ८० काल १७७३ र. पद व स्तुति

विश्रीय-अपालयम्बनी ने स्वयं प्रतिसिधि की बी।

१७६४. गुटका सं० १४ । पत्र सं० ७७ । मा० ६×४ ई० । ले० काल × । अपूर्त ।

विशेष - पूजाओं का संबद्ध है।

४७६६. शुटका सं० २६ । पत्र सं० ३६ । मा० ६३×१३ ६० । माचा-संस्कृत । ते० काल × । प्रपूर्ण

१. पद्मावतीसहस्रमान ×

५. ब्रध्यसंग्रह

४७६७. शृहका सं० २७ । पत्र सं० १३६ । जी॰ व×६ इ० । ते॰ काल × । अवर्ता ।

t. gareise

```
गुटका-संमह
   २. प्रश्रमगरास
                                                  ब्रह्मरायमञ्ज
                                                                                          हिम्दी
  ३. सुदर्घनरास
  ४. श्रीपालरास
  ३, ब्रादित्ववारकया
              ४७६८. गुटका सं० २८ । पत्र सं० २७६ । बा० ७×४३ इ० । ले० काल × । पूर्त ।
             विषोष--गुटके में निम्न पाठ उल्लेखनीय है।
  १. नाममाला
                                              धनंजय
  २. धकलंकाष्ट्रक
                                              सक्लंकदेव
. ३. त्रिलोकतिलकस्तोत्र
                                          भट्टारक महीचन्द
  ४. जिनसहस्रनाम
                                             माशाषर
  थ. योगीरासी
                                             जिनदास
             ४७६६. गुटका सं० २६। पत्र सं० २५०। बा० ७×४१ इ०। से० काल सं० १८७४ वैशास कृष्णा
 र । पूर्ण ।
 १. नित्यनियमपूजासंग्रह
                                             ×
                                                                हिन्दी
 २. चौबीस तीर्वंकर पूजा
                                           रामचन्द्र
 ६. कर्मदहनपूजा
                                           टेकचन्ट
 ४. पंचपरमेहिएका
                                             ×
                                                                          र० काल सं० १८६२
                                                                          ले॰ का॰ सं॰ १८७६
                                                           स्योजीराम भावसां ने प्रतिलिपि की थी।
 इ. पंचकस्यासकपूजा
                                             ×
                                                                हिन्दी
६. द्रव्यसंग्रह भाषा
                                          चानतराय
           ४७००. गुटका सं० ६०। पत्र सं० १००। मा० ६×१ ६०। ने० कान ×। मपूर्ण।
१. पुजापाठसंग्रह
                                            ×
                                                               संस्कृत
२ सिन्द्ररप्रकरण
                                       बनारसीदास
                                                               हिन्दी
३. लघुवास्वयराजनीति
                                          न । सम्बन
٧. चूद <sub>27</sub> ...
```

४ नाममाना

४७०१. गुटका स० ३१ । पत्र सं॰ ६०-११० । बा॰ ७×५ ६० । जावा-संस्कृत हिन्दी । से॰ काल 🗙 । अपूर्ण ।.

विशेष--पूजा पाठ संग्रह है।

४७६२. गुटका सं० ३२। पत्र सं० ६२। आ० १६×१३ ६०। ते० काल 🗙 । पूर्ण ।

१. क्वकाबलीसी

×

हिन्दीं

२. पूजापाठ

×

संस्कृत हिन्दी

३. विक्रमादित्य राजा की कथा ४. शनिश्चर्देव की कथा

× ×

४७७३. गुटका सं २३। पत्र सं ० ८४। मा० ६×४३ इ०। से० काल ×। पूर्ण। १. पाशाकेवली (बबजद)

×

२ ज्ञानो उदेशक्तीसी

हरिदास

हिन्दीः

३. स्यामबलीसी

× ×

४. पाशाकेवली

१८७४. गुटका सं० ६४। मा । १८५ इ०। पत्र सं० ६४। से० कास 🗵 मपूर्ण ।

विशेष-पूजा व स्तोत्रों का संब्रह है।

४७७४. गुटका सं० ३४ । पत्र सं० ६१ । बा० ६×४६ ६० । माया-हिन्दी । ते काल सं० १९४० ।

विशेष-पूजाओं का संग्रह है। बच्चलाल खावडा ने प्रतिलिपि की थी।

४.क.६ शुटका सं० ३६। पत्र सं० १५ ते ७६। बा॰ ७×५ इ०। ले॰ काल × । अपूर्ण ।

विशेष---पूजाओं एवं पद संबह है।

४७७३, गुटका सं० ३७। पत्र सं० ७३। बा० ६×५ ६०। से० कास ×। बपूर्ण।

१. जैनशतक

प्रसं ।

मुषरदास

हिन्दी

२. संबोधपंचासिका

चानसराय

पद—संग्रह

पूर्ण ।

पूर्ण ।

विकेष-पूर्ण से तथा सी का का से स्टूर है । साथा-हिन्दी संस्कृत । से का साथा है ।

४७०६६. शुटकासं०३६ । पत्र सं०११८ । घा० ८२,४६ ६०। थाया—हिली । ले०काल रं० १८६१ । पूर्वाः

विशेष--नातू गोषा ने गाजी के बाना में प्रतिलिपि की बी।

| १. युलासपण्यीसी                  | ब्रह्मयुलाल             | हिन्दी        |                           |   |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---|
| २. चंद्रहंसक्या                  | हर्षकवि                 | 19 ₹          | कासं. १७०८ ले. का.सं. १८१ | ł |
| १. मोहविवेकयुद                   | बनारसीदास               | 91            |                           |   |
| ४. ग्रात्मसंबोधन                 | चानतराय                 | 22            |                           |   |
| ५. पूजासंबह                      | ×                       | **            |                           |   |
| ६. भक्तामरस्तोत्र ( मंत्र सहित ) | ×                       | संस्कृत       | ले० का० सं० १८११          |   |
| ७. मादित्यवार क्या               | ×                       | हिन्दी        | ले० का० सं० १ = ६१        |   |
| Marca STEEL EI & Va              | . ಇತ್ತದ್ದ ಅರ್ಶಿ ಚಿತ್ರಗಳ | 5×V to t àra: | काल ∨ । धर्म ।            |   |

. ४७८०. गुरका सं०४०। पत्र सं०६२। सा० ५३×४ ६०। ते० काल ×। पूर्ण।

१. नसशिसवर्गन

**×** हिन्द

२. ब्रायुर्दे किनुसबे

× ,

्र**्वरी. गुरका सं०४१**। पत्र सं० २००। झा० ७३,×४३ ६०। बाया–हिन्दी संस्कृत ।ले० काल × । पूर्णा ।

विक्रीय-अमोतिय शंबन्धी साहित्य है ।

१८६८२. शुटका छं० ४२ । पत्र र्सं० १४८ । सा० ८४४ ६० । भाषा-संस्थृत हिन्दी । विषय-पूजा पाठ । ते० काल 🔀 सपूर्ण ।

विशेष-मनोहरकाल इत ज्ञानवितामित है।

५८०≒३. गुटका सं∘ ४३ । पत्र सं० २०। प्रा० ६८५ इ०। भाषा-हिन्दी । विषय-कथाव पर। के० काल ×। म्रपूर्णी ।

विशेष-शामिश्वर एवं कांबिस्यवार कवायें तथा पदों का संग्रह है।

प्रथम्भ गुरुका संव प्रेष्ठ । यन संव ६०। बाव ६०१ ६०। तेव काल संव १९१६ काञ्चन दुदी १४।पूर्वा। विकेष-स्तोमसंग्रह है।

| गुँढका-संपद्                    |                                |                               | [ 482                      |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ४७=४. गुरका सं०                 | ४ <b>४ । पत्र सं</b> ॰ १० । शो | • =XX३ ६०। ले० काल :          | ≺ । पूर्ण ।                |
| १. नित्यपूजा                    | ×                              | हिन्दी संस्कृत                |                            |
| २. पश्चमञ्जल                    | रूपवन्द                        | 97                            |                            |
| <ol> <li>जिनसहस्रनाम</li> </ol> | <b>धाशा</b> षर                 | संस्कृत                       |                            |
| ४७=६. गुटका सं०                 | ४६। पत्र सं० २४४।।             | पा० ४×३ ६० । शा <b>था</b> −हि | न्दीसंस्कृत । ले० काल 🗙 ।  |
| मपूर्व ।                        |                                |                               |                            |
| विशेषपूजाओं तथा                 | रतोत्रों का संप्रह है।         |                               |                            |
| ४७८७ गुटका सं०                  | ६७ । पत्र सं०१७१ ।             | बा० ६×४ इ.० । ले∘ का          | स सं०१८३१ भादना सुदा       |
| ७। पूर्ण ।                      |                                |                               |                            |
| १. मर्नुहरिशतक                  | मर्नु हरि                      |                               | संस्कृत                    |
| २. वैद्यजीवन                    | लोतिम्मराज                     |                               | "                          |
| <ol> <li>संस्थाती</li> </ol>    | गोवद्ध नाचार्य                 | ले॰ काल सं॰ १७३१              | **                         |
| विशेष—जयपुर में ग्रम            | गनसागर ने प्रतिलिपि की         | थी ।                          |                            |
| ४७८८. गुटका सं०                 | ४८ । पत्र सं० १७२ । ।          | मा•६×४ इ०। ते० काल            | × । पूर्ण ।                |
| १. बारहसबी                      | सूरत                           |                               | हिन्दी                     |
| २. कक्काबतीसी                   | ×                              |                               | n                          |
| ३. बारहसडी                      | रामचन्द्र                      |                               | 77                         |
| ४. पद व विनती                   | ×                              |                               | 91                         |
| विशेषप्रधिकतर त्रिः             | हुवन चन्द्र के पद हैं।         |                               |                            |
| MODEL PROPERTY AND              | Ut I my sia Da I ms            |                               | की संस्थान । से ० वाल सं ० |

१६४१ । पूर्व ।

विशेष-स्तोत्रों का संबह है।

स्वर्क, गुडका संव रव। पत्र संव १११। स्नाव १०१×७ इव। कै के के × । पूर्व ।

विशेष--पुटके के युक्य पाठ निम्न प्रकार हैं।

१. शांतिनापस्तोत्र

२. स्वयम्बूस्तोवभाषा चानतराय

| 488 | 1 |
|-----|---|
| -11 |   |

पूर्ण ।

[ गुटका-संग्रह

| ३. एकीभावस्तीत्रभाषा            | <b>मूषरदा</b> स       | हिन्दी  |
|---------------------------------|-----------------------|---------|
| V. सबोषपद्मासिकामाचा            | धानतराव               | 39      |
| ५. निर्वासकाण्डगाया             | ×                     | प्राकृत |
| ६. जैनशतक                       | भूधरदास               | हिन्दी  |
| ७ सिद्धपूजा                     | माशाधर                | संस्कृत |
| s. लघुसामायिक भ <sup>ा</sup> षा | महा <del>चन्द्र</del> | "       |
| <ol> <li>सरस्वतीपूजा</li> </ol> | <b>मुनिपद्मनन्दि</b>  |         |

४७६१ गुटका सं० ४१। पत्र सं० १४। मा॰ ६५/४५३ ४०। ले॰ काल सं० १६१७ चैत्र सुरी १० मपुर्ता।

विशेष--- विमनलाल भावता ने प्रतिलिपि की थी।

 १. विचारहारस्तोत्रभाषा
 ×
 हि-वी

 २. रययात्रावर्णन
 ×
 n

 ३. सांवलाजी के मन्दिर की रययात्रा का वर्णन
 ×
 n

विशेष---यह रवयात्रा सं० १६२० फागुरा बुदी व मगलवार को हुई थी।

४७६२. गुटका सं० ४२ । पत्र सं० १३२ मा० ६×५३ ड० । भावा-संस्कृत हिन्दी । ते० काल सं० १=१=। मदुर्ग ।

विशेष---पूजा स्तोत्र व पद संग्रह है।

४७६३. सुटका संc ४०। पत्र संc ७०। घा० १०४७ इ०। भाग-संस्कृत हिन्दी। नेo काल 🗙 ।

विशेष—पूजा पाठ सग्रह है।

४७६४. गुटका सं० ४४ । पत्र सं० ४० । ब्रा॰ म×१३ ६० । भाषा-हिन्दी । ले० काल सं० १७४४ स्रासोज मुद्री १० । सपूर्ण । जीर्ण सीर्ण ।

विशेष-नेमिनाच रासो ( ब्रह्मरायमञ्ज ) एवं धन्य सामान्य पाठ है।

४७६४. गुटका सं० ४४ । पत्र सं० ७-१२८ । बा० १×१३ इ० । ले० काल × । सपूर्या !

विशेष—पुटके में मुख्यतः समयसार नाटक (वनारसीवास) तथा धर्मपरीक्षा भाषा (मनोहरलाल) इन्त है।

### व्यक्त-संबं

१०६६, गुडका संव ४६। प्रय प्रंत १६१ सार १८४४) ६०। ज्ञापा-चंदकुत कियी। सेव काल संव १८१५ वेसास सुदी द। पूर्ण । जीर्ण ।

विशेष-कंवर वस्तराम के पठनार्थ पं० आशाराम ने ब्रतिसिपि की थी !

प्रथम् । गुटका सं० ४७। पत्र सं॰ २१७। मा॰ ६३×५६ ६०। मे॰ काल ४। मपूर्ण।

विशेष-सामान्य पाठों का संग्रह है।

४. इ. शुटका सं० ४८। पत्र सं० ११२। बा॰ ६३×६ इ०। मावा-हिन्दी संस्कृत । ते० काल ४।

मर्ग्सा ।

विशेष—सामान्य पाठों का संग्रह है।

४७६६. गुटका सं० ४६ । पत्र सं० ६० । सा॰ ४×४ ६० । सावा-प्राकृत-संस्कृत । ले॰ काल × ।

पूर्ग i

विशेष-लचु प्रतिक्रमण तथा पूजामों का संग्रह है।

४८: •. गुटका सं० ६० । पत्र सं० २४४ । बा॰ १.४६३ इ० । जावा-हिन्दी । ते॰ काल 🗴 । ब्रपूर्खँ विशेष-- ब्रह्मरायमञ्ज कृत भोपालरास एवं हनुमतरास तथा ब्रन्य पाठ भी हैं ।

६८०१. गुटकासं०६१ । पत्र सं०७२ । आग्न ६×४ ई. द० । आया–६स्कृत हिन्दी । ले० काल × ∤ पूर्ण । जीर्रा

> विशेष—हिन्दी पदों का संग्रह है। पुट्टों के दीनों घोर गरोशजी एवं हनुमानजी के कलापूर्श किन्न है। ४८०२, गुटका सं०६२। पत्र सं०१२१। घा०६×४६०। घाषा—हिन्दी। ले० काल ४। धपूर्ण। ४८०२, गुटका सं०६३। पत्र सं०७-४१। घा०६६४६ ह०। घाषा—हिन्दी। ले० काल ४।

मपूर्ण ।

र्थन्त सं १ ६४ । पत्र सं १ २० । सा० ७४६ ६० । आया-हिली । सं १ काल ४ । स्पूर्त । १ १६०४, सुटका सं० ६४ । पत्र सं० १० । सा० १३४३ ६० । आया-हिली । से० काल ४ । पूर्त । विशेष---पर्वो का संग्रह है ।

४८०६. गुटका सं० ६६। यत्र सं० द । सा० द×४३ द० । बाला-हिन्दी । से० काल × । धन्नुसी । विसेर--प्रवचनसार बाला है ।

### च भगडार [ दि॰ जैन मन्दिर छोटे दीवानजी जयपुर ]

. अ.च०७. शुटका सं०१। पत्र सं०१२२ । मा०६३,४४३ ६०। माया-हिन्दी संस्कृत । ते० काल सं०१७१२ तीव । पूर्तावे० धर७ ।

विकोच-प्रारम्य में भायुर्वेद के नुसले है तथा फिर सामान्य पूजा पाठ संग्रह है।

. १८०६ . शुद्रकासं०२ । संस्तृकर्तायं० फतेहचन्द नागोर । पत्र सं० २४६ । घा० ४४६ द० । माया-दिन्दी संस्तृत । ते० काल ४ । पूर्ण | दे० सं० ७४६ ।

विशेष-सारायन्दजी के पुत्र सेवारामजी पाटग्री के पठनार्थ लिखा गया था-

| ₹.          | निस्यनियम के बोहे       | ×               | हिन्दी                | ले॰ काल सं॰ १८५७   |
|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| ۹.          | पूजन व निस्थ पाठ संग्रह | ×               | <sub>99</sub> संस्कृत | से० काल सं० १८५६   |
| ₹,          | <b>गुमचील</b>           | ×               | हिन्दी                | १०० शिक्षामें हैं। |
| ¥.          | ज्ञानपदवी               | <b>बनोहरदास</b> | **                    |                    |
| ۲.          | <b>बैत्यवं</b> दना      | ×               | संत्कृत               |                    |
| €.          | बन्द्रगुप्त के १६ स्वयन | ×               | हिन्दी                |                    |
| <b>v</b> .  | धावित्यवार की कथा       | ×               | **                    |                    |
| ۹.          | नवकार संत्र वर्षा       | ×               | »                     |                    |
| €.          | कर्म प्रकृति का ब्यौरा  | ×               | n                     |                    |
| <b>₹</b> 4. | लचुसामायिक              | ×               | **                    |                    |
| ŧŧ.         | पाशाकेवली               | ×               |                       | ले॰ काल॰ सं १८६६   |
| ₹₹.         | जैन बदीदेश की पत्री     | ×               | ,,                    |                    |

४६०६. शुटका सं० १ । पत्र सं० १७ । सा० ६४४३ इ० । भाषा-संस्कृत हिन्दी । विषय-भूजा स्तोच । ते० काल ४ । पूर्ण । वे० सं० ७४६ ।

४८६०. गुडका सं० ४ । पत्र सं० २०६ । बा<br/>० ४ $\chi\chi_{\tau}^{*}$  ६० । बाया हिल्दी । विषय-पद अजन । ते० कास  $\times$  । पूर्ण । वे० सं० ७५० ।

४.६९१. गुटकासं ४ । पत्र सं १२६ । सा० ६ हे×६२ ६० । भाषा—हिल्बी संस्कृतः । ते० काल 🗙 । पूर्ण । वे० सं० ७५१ । गुटका-संग्रह ]

विशेष-सामान्य पूजा पाठ संप्रह है :

६८९२. गुटका सं०६ । पत्र सं०१ ४१ । बा॰ ६२,४४३ ६० । जाया-हिन्दी संस्कृत । विषय-पूजा पाठ । वे॰ काल × । पूर्वा । वे० सं० ७४२ ।

विशेष-प्रारम्भ में भायुर्वेदिक नुसले भी हैं।

४८१३. गुटका सं० ७ । सा॰ १४६३ ६० वाचा-हिन्दी संस्कृत । विषय-पूजापाठ । ते० काल ४ । प्रती । वे० सं० ७४३ ।

४८६१%. गुटका सं∘ ⊏। पत्र सं∘ १३७ । बा० ७३/४१ई इ० । बावा हिन्दी संस्कृत । विषय-पूजा पाठ । से० काल ×। ब्रपूर्ता | वे० सं० ७४४ ।

४८९४. गुरुक। सं> १ । पत्र तं॰ ७२ । सा॰ ७३,४५३ इ० । आया-हिन्दी संस्कृत । विषय-पूचा पाठ । ते॰ काल 🗴 । पूर्ण वै० सं॰ ७५५ ।

४८१६, गुटका सं० १०। पत्र सं १४७ । सा० ६४५ ६० । प्रापा—हिली संस्कृत । विवय-पुत्रा पाठ । ले॰ काल ×। सपूर्ण । वे॰ सं० ७५६ ।

४८९७. गुटका सं०११। पत्र सं०१२८। धा०६६४८६ ६०। आया–हिन्दी संस्कृत। विषय– पूनापाठ। ले० काल ×ा पूर्ण वे० सं०७५७।

४-९९- गुटका सं० १२। पत्र सं० १४१-७१२। आ० ६xx इ०। आवा संस्कृत हिन्दी। ते० कात x । सपूर्ण । वे० स० ७५८।

विशेष-निम्नपाठों का संग्रह है-

| १. वर्शनपच्चीसी         | ×                | हिन्दी |
|-------------------------|------------------|--------|
| २. पञ्चास्तिकायमावा     | ×                |        |
| ३. मोक्षपंडी            | वनारसीदास        | n      |
| ४. पंचमेरजयमाल          | ×                | 79     |
| ५. साधुवंदना            | बनारसीदास        | 19     |
| ६, जसरी                 | <b>मूब रवा</b> स | 19     |
| ७. पुरामश्चरी           | ·×               | . 10   |
| द. सपुर्मगल 🗸           | कपकत्व 🗸         | ,,,    |
| <b>१. लक्ष्मीस्तो</b> ष | पद्मप्रसदेव      | 93     |
|                         |                  |        |

| <b>9</b> % ]                      |                  |         | [ गुटका-संबद् |
|-----------------------------------|------------------|---------|---------------|
| १०. मङ्गतिमचैत्यालय जयमाल         | भैया भगवतीदास    | 10      | र० सं० १७४४   |
| ~दे१ अर्थास परिष <b>ह</b>         | भूषरदास          | "       |               |
| १२. निर्वासकाण्ड भाषा             | भैया भगवतीदास    | n       | र० सं० १७३६   |
| १३. बारह मारना                    | 99               | 99      |               |
| १४. हकीमानस्तोत्र                 | मूघरदास          | n       |               |
| १५. मंगल                          | विनोदीलाल<br>-   | "       | र० सं• १७४४   |
| १६. पश्चमंगल                      | रूपचन्द          | 19      |               |
| १७. भक्तामरस्तोत्र भाषा           | नथमल             | **      |               |
| १८. स्वर्गसुख वर्गन               | ×                | 19      |               |
| ११. कुदेवस्वरूप वर्णान            | ×                | **      |               |
| २०. समयसारनाटक भाषा               | बनारसीदास        | **      | ले० सं० १८६१  |
| २१. दशसक्षरापूजा                  | ×                | "       |               |
| २२. एकीमावस्तोत्र                 | वादिराज          | संस्कृत |               |
| २३. स्वयंभूस्तोत्र                | समंतभद्रावार्य   | 29      |               |
| २४. जिनसहस्रनाम                   | <b>भाशाधर</b>    | 97      |               |
| २५. देवागमस्तोत्र                 | समंतभदावार्य     | 11      |               |
| २६. चतुर्विद्यतितीर्थक्टुर स्तुति | चन्द             | हिन्दी  |               |
| २७. चौबीसठाएग                     | नेमिबन्द्राचार्य | प्राकृत |               |
| २=. कर्मप्रकृति भाषा              | ×                | हिन्दी  |               |

१८६६. शुद्धका सं०१३ । पत्र सं०१३ । सा०६५×४३ ६० । भाषा-हिन्दी संसकृत । से० काल × पूर्णा । के० सं० ७४१ ।

विशेष-पूजा पाठ के ऋतिरिक्त लघु वाग्यक्य राजनीति भी है।

४८५० गुटकासं० १४ । पत्र सं० ४ । सा० १०४६३ ६० । भाषा-हिन्दी । से० कास ४ । स्रपूर्ण वै० सं० ७६० ।

विशेष-पश्चास्तिकाय मात्रा टीका सहित है।

४. च.२१. गुटका कं० १४ । पत्र सं० १–१०४ । सा० ६२ $\times$ ५३ ६० । आया–हिन्दी संस्कृत । विषय–पूजा पाट । ते० काल  $\times$  । प्रपूर्ण । ते० सं० ७६१ ।

४८९२. गुटकास० १६ । पत्र सं•१२७ । सा० ६६/४४ इ० । बावा–हिन्दीसंस्कृत । विवय–यूजा पाठ । के० काल 🗙 । समूर्ता । वै० सं• ७६२ ।

प्रयम्भः गुडका सं० १७ । पत्र सं० ७-२३० । बा० ५३/४७३ ६० । आवा-हिन्दी । से० काल सं० १७६३ कासोज दुवी २ । बपूर्ण । वे० सं० ७६३ ।

विशेष—यह ग्रुटका बसवा निवासी पं॰ दौलतरामजी ने स्वयं के पढ़ने के लिए पारमराम ब्राह्मरा में निकासमा वा।

| १. नाटकसमयसार                     | बनारसीदास      | हिन्दी | धपूर्ण १— <b></b> ६१ |
|-----------------------------------|----------------|--------|----------------------|
| २. बनारसीविसास                    | 77             | **     | ≈ <b>२</b> −१०३      |
| ४. तीर्षकूरों के ६२ स्थान         | ×              | 79     | <b>१६४-२२</b> •      |
| ४. संदेलवालों की उत्पत्ति ग्रीर उ | नके ⊂४ गोत्र × |        | २२५-२३०              |

४८२४ गुडका सं• १८ । यव सं० ४-३१५ । बा० १६×६ ६० । भाषा-हिल्दी संस्कृत । विवय-पूजा पाठ । ले॰ काल × । सपूर्ण । वे॰ सं॰ ७६४ ।

≱म्पर्स. गुटका संव १६ । पत्र सं० ४७ । मा• ८६ँ×६३ द० । मायाम् हिन्दी संस्कृत । विषय-स्तोत्र मे० काल × । पूर्ण । दे० सं० ७६५ ।

विशेष--सामान्य स्तोत्रों का संग्रह है।

४८-२६. गुटका सं• २०। पत्र सं० १६४ । सा० ८×४६ ६०। भाषा-हिन्दी संस्कृत । विवय-दूजा स्तोत्र । नै० काल × । प्रपूर्ता । दे० सं० ७६६ ।

४८२७. गुटका सं० ११ । यत्र सं० १२८ । सा० ६imes३५ ३० । भाषा- imes। विषय-पूजा पाठ । से० काल <math> imes। सपूर्या । वै० सं० ७६७ ।

विशेष--बुटका पानी में भीगा हुआ है।

१४६२८. गुटका सं० २२ । यत्र सं० ४६ । बा० ७४१.३ ६० । भाषा-हिन्दो । विषय-पद संग्रह । ले० काल 🗙 । ब्यूर्गा । वै० सं० ७६८ ।

वियोष-हिन्दी पदों का संग्रह है।

## ब भगडार [ दि॰ जैन मन्दिर गोधों का जयपुर ]

श्रप्तरे≜. शुटकासंट १ । पत्र सं०१७० । सा० ४८४ ६० । भाषाहिन्यीसंसक्ता । ते० काल 🗴 । कपूर्यः । वे० सं०२३२ ।

विशेष-पूजा एवं स्तोत्र संग्रह है। बीच के अधिकांश पत्र गते एवं फटे हुए हैं। पुच्य पाठों का संग्रह

| निम्न प्रकार है।                     |                         |                     |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| १. नेमीम्बररास                       | <b>मुनिरतनकी</b> ति     | ्र हिन्दी           | इस पख है।                           |
| २ नेमीश्वरकी बेलि                    | ठक्कुरसी                | 99                  | ==-21                               |
| <ol> <li>पंचिन्द्रस्वेति</li> </ol>  | 99                      | **                  | 24-4+4                              |
| ¥. वीवीसतीर्थंकररास                  | ×                       | 11                  | १०१-१०३                             |
| थ. विवेकजकडी                         | जिनदास                  | 77                  | <b>१</b> २६-१३३                     |
| ६. मेचकुमारगीत                       | पूनी                    | ,                   | <b>\$</b> ¥=- <b>\$</b> ¥ <b>\$</b> |
| ७. टंबासागीत                         | কৰিবুৰা                 | 29                  | ₹ <b>%</b> १−१%₹                    |
| 🙏 व. बारहमनुत्रेका                   | बवधू                    | 29                  | \$ X 3 - \$ <b>\$ •</b>             |
|                                      |                         | ले॰ कास सं          | ॰ १६६२ जेड बुदो १२                  |
| <ol> <li>शान्तिनायस्तोत्र</li> </ol> | पुरामदस्वामी            | संस्कृत             | 140-141                             |
| रै॰ नेमीश्वर का हिंडोलना             | मुनिरत <b>नकी</b> ति    | े हिन्दी            | \$ <b>\$ \$ - \$ \$</b> ¥           |
| ४८३० गुटका सं० २                     | । पत्र सं•२२ । झा०      | ६×६ ६०। भाषा-हिल    | ी। विषय-संबद्धाने                   |
| कान 🗙 । यूरा   वै॰ सं॰ २३२ ।         |                         | •                   |                                     |
| र. नेमिनायमंगल                       | नासचन्द                 | हिन्दी र०           | काल १७४४ १-११                       |
| २. राजुलपञ्चीसी                      | ×                       | n                   | १२२२                                |
| ४व३१. गुटका सं० ३                    | । यत्र सं० ४-५४ । ब्रा० | म×६ ६० । आवा—हिन्दी | । ले∘ काल × । ब्रपूर्श ।            |
| वै॰ सं॰ २११।                         |                         |                     |                                     |
| <b>ै १. प्रश</b> ुप्नरास             | कृष्णराव                | हिन्दी              | X50                                 |
| २. गाविनायविनती                      | कलककीर्ति               | 79                  | 93                                  |
| रे. बीस तीर्थंकरों की जयमाल          | <b>स्वं</b> कीर्ति      | ,,                  | 17-9E                               |
| •                                    |                         |                     |                                     |

४. चन्द्रकुप्त के सोहलस्वपन

×.

हिन्दी

27-2¥

इनके मतिरिक्त बिनती संग्रह है किन्तु पूर्यातः शबुद्ध है।

श्रददेर, गुटका सं०४। पत्र तं∙ ७४। बा॰ ६३,४६ द०। बादा-विश्वी संस्कृत । के० काल ४। बपुर्ता । वे० सं० २३४।

विशेष-बायुर्वेदिक गुसलों का संबह है।

स्परेरे. गुटका सं० ४ । पत्र सं० १०-७४ । बार ७४६ इरु । आवा-हिन्दी संस्कृत । तेरु काल सं० १७६१ नाह सुवी ४ । बपूर्ण । वेरु सं० २३४ ।

१. प्रादित्यवार क्या

भाऊ हिन्दी × –

पूर्व १०-१२

२. सप्तव्यसनकविशः ३. पार्श्वनायस्त्रति

\_

बनारसीवास

४. मठारहनाते का बौढाला

नोहट "

थ्यदेशः शुटकासं० ६। पण सं० २-४२ । बा० ६३×६ ६० । जावा—हिन्दी । विकर—कवा । ते० काल × । बदुर्खा वे० सं० २३४ ।

विशेष-सनिश्वरजी की कवा है।

अस्तरेप्र. गुटका सं० ७। यत्र सं० १२-६४। मा० १०३/४१३ ६०। ते० काल 🗶 । अपूर्ण । वे० सं० २३४।

| १. वास्त्रवनीति                         | वास्त्रक                 | <b>संस्कृत</b> | अपूर्ण | 11    |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------|
| २. साबी                                 | कबीर                     | हिन्दी         |        | 22-24 |
| १. ऋविमन्त्र                            | ×                        | संस्कृत        |        | 18-98 |
| <b>४. प्रतिष्ठाविधान की सामग्री</b> एवं | वतों का चित्र सहित वर्णन | डिल्बी         |        | 12    |

अब्देष. शुक्रका सं० व । पत्र तं० २-११ । बा॰ ६×१ ६० । ते० काल × । बपूर्त । वे० तं० २९७ ।

| -                                              |              |        | 49     |               |
|------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------------|
| १. बलगहगीत                                     | ×            | हिन्दी | मपूर्ण | ₹-€           |
| २. जोगीरासा                                    | पाँडे जिमदास | **     |        | 9-12          |
| १. कनकावलीसी                                   | ×            | 99     |        | <b>88-8</b> × |
| Y. 19                                          | • मणराव      | *      |        | 84-8=         |
| <ol> <li>पर – साथी बोडो कुमति बकेली</li> </ol> | विगोदीसास    | 79     |        | ta.           |
| <ol> <li>१ बीव बगत सुनमों जान</li> </ol>       | बीहम         | _      |        |               |

Marie Carlotte Control of the Control

| 1 VEV ]                                            |                |         | [ गुटका संबद      |
|----------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------|
| ७. ॥ भरत सूप चरही में बरागी                        | कनककीत्ति      | "       | ₹ <b>9−</b> ₹\$ . |
| <ul> <li>चुहरी- हो सुन जीव घरज हमारी या</li> </ul> | सभाषत्व        | 79      | ₹₹-₹₹             |
| <ol> <li>परमारव सुहरी</li> </ol>                   | ×              | 19      | २२-२३             |
| <ol> <li>पद- भवि जीवविद से चन्त्रस्वामी</li> </ol> | रूपवन्द        | **      | २७                |
| ११. " जीव सिव देशक ले पधारो                        | सुन्दर         | ,,      | २६                |
| १२. 😕 चीव मेरे जिल्लार नाम भजी                     | ×              | "       | २६                |
| १३. " योगी या तु घावली इल देश                      | ×              | "       | ₹&                |
| १४. " बरहंत ग्रुख नायो भावी नन भावी                | धनयराज         | **      | ₹€-3₹             |
| १५. , निर देखत दालिह माज्या                        | ×              | 21      | 48                |
| १६. परमानन्दस्तोत्र                                | कुमुदबन्द्र    | संस्कृत | 37-34             |
| १७, पद- घट पटादि नैननि गोचर जो                     | मनराम          | हिन्दी  | 34                |
| नाटिक पुद्रस कैरो                                  |                |         |                   |
| १८. n जिय तैं नरभव बोंही कोयो                      | मनराम          | 99      | ३२                |
| १९. 🤧 संखियां साज पवित्र मई                        | 79             |         |                   |
| २०. " वनौ बन्यो है साजि हेली नेमीसुर               |                |         |                   |
| जिन देखीयो                                         | नगतराम         |         | Y•                |
| २१. 🤧 नमो नमो जै श्री बरिहंत                       | "              | **      | Aś                |
| २२. 🛪 माधुरी जिनवानी सुन हे बाधुरी                 | 39             | **      | 85-88             |
| २३. सिब देवी माता की झाठवों                        | मुनि शुभवन्द्र | "       | **-*£             |
| २४. पद-                                            | 77             | "       | <i>8€-8</i> €     |
| २४. "                                              | 19             | 19      | ¥=-¥€             |
| २६. 🥫 हलदी चहीडी तेल चहोडमी छपन                    |                |         |                   |
| कुमारि का                                          | "              | **      | AE-# 6 .          |
| २७. , जे जबि साहिंग् ल्यायी नीली घोड़ी             | TT .           | 99      | <b>48-48</b>      |
| २८. श्रम्य प्र                                     |                | ••      | x 3-x 6           |

श्रद्ध . गुटका सं० ६ । पत्र सं० ६-१२६ । झा० ६×४३ ६० । ले० काल × । बपूर्ण । वे० सं० २६८ । क्षमदेयः, शुद्धका स्रं० १०। पत्र सं०४। सा० म्ह्रेप्रदे ६०। विषय-संबद्धा ने० काल 🗴। वे० सं० २२६।

 १. जिनप्रवित्ती
 नवस
 हिन्दी
 १.-२

 २. संबोधपंत्रासिका
 धानतदाव
 २.-४

्रेस्परेक्ष, शुरुका सं०११ । पत्र सं०१०–६० । बा० ४२,४४२ इ० । भाषा-संस्कृत । ते० काल ⋉ । वै० सं०३०० ।

विशेष-पूजाओं का संग्रह है।

४. म्हें . शुटका सं०११ । पत्र सं०११४ । बा०६६ े ४६ ६० । बाया–संस्कृत । विषय–पूजा स्तोत्र । के॰ काल ४ । वे॰ सं०६०१ ।

४८४१. शुदकासं०१२ । यत्र सं०१३० । सा०६३४६ ६० । बाया—संस्कृत । विषय-पूजास्तोत्र । नै०काल ४ । सपूर्यो । दे०सं०३०२ ।

४८४२. शुटका सं० १३। यत्र सं० ६-१७। झा० ६२४६ ६०। भाषा-हिन्दी। विषय-पूजा स्तोत्र । ले० सं० ४ । झपूर्णा । वै० सं० २०३।

> श्रद्धा सुरुक्त सं० १४ । पत्र सं० २०१ । घा० ११×१ इ० । ले० काल ×। पूर्ण । दे० स० ३०४ विशेष—पूजा स्तोत्र संबद्ध है ।

श्रद्धाः गुटका सं० १४ । यत सं० ७७ । आ० १०४६ ६० । जावा—हिन्दी । विषय—कया । ले० काल सं० १६०३ सामन सुरी ७ । पूर्ण । वे० सं० ३०३ ।

विश्वेय — इस्त शक गह सनोग पुस्तक को हिन्दी जावा में निसा गया है। मूल पुस्तक कारसी शावा में है । स्रोटी २ स्हानियां है।

> क्षप्तप्रेक्ष. शुरुका सं० १६ । वन सं० १२६ । बा॰ ६४४ इ० । ले० काल ४ । बपूर्वा । वे० सं० ६०६ विशेष—राज्यस्य ( कवि बालक ) इस्त तीता चरित्र है ।

श्रव्हर्षः गुढका सं० १७। पत्र सं० १-२६। सा० ४×२ ६०। वाषा-सस्कृत हिली। के० काळ ×। सपूर्ता १९० सं० ४०७।

१. वेबनुवा भंस्कर स्पूर्ण २. वृष्णवाणी का रासो हिन्दी १०-२१ ६. नेविकाच राखुण का बारह्वाचा 33 २१-६६

The same of the

क्ष्मप्रक शुटका सं० १६ । पत्र सं० १६० । बाल प्रदेश्व ६० । तेर काल × । बपूर्ण । वेर सं ३०० विशेष --पत्र सं० १. वे ३६ तक सामान्य पाठों का सम्रह है ।

| १. सुन्दर मृङ्गार       | कविराजसुन्दर | हिन्दी | ३७४ वस है          | \$6-50        |
|-------------------------|--------------|--------|--------------------|---------------|
| २. विहारीसतसई टीका सहित | ×            | ,,     | बपूर्ण             | <b>⊏१−⊏</b> ¥ |
|                         |              | u      | ४ पद्यों की ही टीव | न है।         |
| ३. बलत विलास            | ×            | 99     |                    | 64-408        |
| ४. बृहत्वंटाकर्राकल्प   | कवि भोगीलाल  | ••     |                    | 104-540       |

विशेष--प्रारम्भ के = पत्र नहीं हैं आगे के पत्र भी नहीं हैं।

इति भी कखुबाह् कुलमदननरकासी राजरामा बस्तावर्रीसह मानन्द क्रुते कवि भोगीनास विरक्ति बस्तत विलाले विभाव वर्णनो नाम नृतीम विकासः ।

पत्र द-४६ नायक नायिका वर्शन।

इति श्री कञ्चवाहा जुलभूषननप्रकासीः राजराजा वक्तावर सिंह श्रानन्द इते भोगीसास कवि विरक्ति 'वक्तविकासनायकवर्णन' नामाष्टको विकास: ।

४८४८. गुटका सं० १६ । पत्र सं० १४ । सा० ५ $\times$ ६ ६० । भाषा-हिन्दी । ले० काल  $\times$  । पूर्ती । वै० लं० २०६ ।

विशेष - खुशालचन्द कृत धन्यकुमार चरित है पत्र जीएों है किन्तु नवीन है।

≱मध्ये. गुटकासं०२०। पत्र सं०२१। मा० १४६ इ० । भाषा—हिन्दी। ले० काल ४ । पूर्ण। वै० सं०३१०।

| १. ऋषिमंडलपूजा                    | सवासुख | हिन्दी | <b>१-१</b> 0 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------------|
| २. अकन्यनावार्याद मुनियों की पूजा | ×      | "      | 25           |
| ३. प्रतिष्ठानामाचलि               | ×      |        | 9.8          |

रूप्पर- गुटका स०२०.(क)। पत्र सं०१०२। मा०१×६ इ०। माथा-हिन्दी। ते० काल ×। पूर्ण। वे० सं० १११।

४८ ॥१९ सुटका स०२१। पत्र सं०२६। झा००३ ४६६ ६०। ले० काम सं० १६३७ **मायल युरी** १.। पूर्ण। वे० स०३१३।

विशेष--- महलावार्ध केशवमेन इत्र्मासेन विरक्ति रोहिगी बत पूजा है।

४८, शुटका सं० २२ । पत्र सं० १६ । सा० ११×६ इ० । ते० काल × । पूर्ण । वे० सं० ६१४ । वज्रवत्त्रवक्रमित का बारहमाता × हिन्दी ६ २. सीताजी का बारहमाता × % १-१२ ३. मुनिराज का बारहमाता × %

४८६६े. गुटका सं० २३। पत्र सं०२३। आ० ८३४६ ६०। आवा-हिन्दी वया। विवय-क्या। से०काल ४। पूर्ण। दे० सं० ३१४।

विवोव-पुटके में मन्टालिकावतकया दी हुई है।

४८६४. गुटका सं० २४। पत्र स०१४। झा० ८२४६ ६०। जावा-हिन्दी विवय-पूजा। ले० काल सं० १८८२ पीप बुदो १। पूर्णाके तं० २१६।

विशेष-पुटके में ऋषिमंदलपूजा, अनन्तव्रतपूजा, बीबीसतीर्थंकर पूजादि पाठों का संग्रह है।

र्रव्यस्त गुरुका सं० २१ । पत्र सं० ३१ । या ० व्यर्भ ६० । बाला-संस्कृत । विषय पूजा । ते० काल 🗴 । पूर्ण । वे० सं० ३१७ ।

विशेष-धनन्तप्रतपूजा तथा शृतक्षानपूजा है।

४८४६, गुटका सं० २६। पत्र सं० ४६। बा० ७४६ ६०। प्राचा-हिन्दी। विषय-पूजा। से० काल सं० १६२१ माच बुदी १२। पूर्ण। के० सं० ३१८।

विशेष--रामचन्त्र कृत चौबीस तीर्थंकर पूजा है।

्रस्य ४०. गुटका सं०२०। पत्र सं०१३। सा०६ ४१६०। ते० काल सं०१६४४। पूर्वा। वै० स०२१६। विशेष— प्रटके में निम्न रक्तायें उल्लेखकीय हैं।

> ४८५८ गुटका सं० २६। पत्र तं० १६। बा॰ ८४६ ६०। ते॰ काल 🗴। पूर्ण । वै॰ बं॰ १२०। विजेष--तत्त्वार्वपुत्र उमास्वानि इत है।

हम्मर्थ. गुड़का सं० २६। पण सं० १७६। सा० ६×६ ६०। ते० काल ×। पूर्ण। वै० सं० १२१। विश्वेय---विद्वारीयास इत स्तवसई है। बोहा सं० ७०७ है। हिन्दी यक पक्ष बोनों में ही सर्व है टीका-काल सं० १७४५। टीकाकार निव इन्युवस्त हैं। साथि अन्तवान दिन्त है:--- प्रारम्भः---

सम विहारी सतसई टीका कवित क्या तिस्पते:--मेरी भन कावा हरी, राखा नागरी सोद ।
'खातन की आई परे, स्थान हरित दृति होद ।।

टीका—सह संगलाचरन है तहां श्री राथा जूकी स्तुति यंग कर्ता किये करतु है। तहां राथा और बटे साते चातम को कार्द परे स्थाम हरित दुति हो इ. या पद तें श्री वृषमान सुता की प्रतीति हुई — कविया—

> जाकीश्रमा सवकोक्य ही तिहु लोक की शुन्दरता गहि गारि। कृष्ण कहै सरबी कहे नैनिन की नामु यहा मुद संगन कारो।। जातन की ऋतके ऋतके हरित गुनि स्थान की होत निहारी। स्वी कृषमान कुंमारि हुन्या कें युरावा हरी जब गांधा हमारो।। १॥

प्रन्तिम पाठ--

मापुर विमूककोर कुल लहाँ कृष्ण कवि नाउ। सेवकु ही सब कविनु की बसतु मधुपुरी गांउ।। २४।। राजा मल्ल कवि कृष्ण पर ढरची कृपा के दार। भांति मांति विपदा हरी दीनी दरवि सपार ॥ २४ ॥ एक दिना कवि सौ मुपति कही कही को जात। बोहा बोहा प्रति करी कवित बुद्धि अवदात ।। २६ ।। पहले हुँ मेरे वह हिय मैं हुंती विचार । करी नाइका मेंद की ग्रंब बुद्धि शनुसार ।। २७ ।। जे कीनै पूरव कवितु सरस प्रथ मुखदाइ। तिनहिं खांडि मेरे कवित को पडि है मनुलाइ ।। २८ ।। आनिय हैं अपने हियें कियो न ग्रंथ प्रकास । मूप की बाइस पाइके हिय में अये हुलास ।। २६ ॥ करे सात से बोहरा सुकवि विहारीदास। सब कोऊं तिनकी पढे गुने सुने सविशास ।। ३० ।। वडी वरोसों जानि मै गहरी मासरो बाद । यातें इन दोहानु संग दीने कवित सगाइ ॥ ३१ H

-

उक्ति बोहानु की सकर जोरि नवीन ।

करें सातकी कवित में सीजी सकल प्रवीन ।। ३२ ।।

मैं प्रंत ही बीज्यों करी कवि कुल सरल गुकाइ ।

पूल पूक कछु होइ सो लीजों चमकि बनाइ ।। ३३ ॥।

सतह सतसी सागरे प्रसी वरस रविवार ।

कातिक बदि चोचि मधे कवित सकल रससार ।। ३५ ॥।

इति श्री विहारीसतसई के बोहा टोका सहित संपूर्ण ।

सत्तते ग्रंथ मिल्यों की राज्य भी राजा साहित्यी जीराजामस्त्रजी की । सेसक सैमराज की वास्तव वासी. मीजे ग्रंजनगोई के प्रतमें पद्धोर के । मिली साह सुदी ७ बुद्धवार संवद १७६० ग्रुकाम प्रवेस जयपुर ।

४८६०. गुटका सं० ३० ≀ पत्र सं० १६० । झा० ४८६ ६० । ते० काल ४ । अपूर्ण वे० सं० १४२ h १. तत्वार्यपूत्रभाषा कनककीति हिन्दी य० अपूर्ण २. शासिभद्रवोपर्द जिन्नसिंह सूरि के शिष्य मतिसायर "११० प० १० काल १६७० "१

ने॰ काल सं॰ १७४३ मादना सुदी ४। श्रजमेर प्रतिनिपि हुई बी।

स्फुट पाठ

×

४८६१. शुटका सं• ६१ । पत्र सं• ६० । मा० ७४५ ६० । मावा—संस्कृत हिन्दी । विषय-पूजा । के•-काल × । मपूर्ण । वे॰ सं• ६२३ ।

विशेष-पूजाओं का संग्रह है।

४८६२. गुटका सं० ३२ । पत्र सं० १७४ । झा० ६४६ इ० । आया-हिन्दी । विषय पूजा पाठ । ले≪ काल ४ । पूर्ण । वे० सं० ३२४ ।

विशेष-पूजा पाठ संग्रह है। तथा ६६ हिन्दी पद नैन (सुसनयनानन्द) के हैं।

श्र—६३. गुटका सं० ३३। पत्र सं० ७१। घा० १×६ ६०। घाषा—हिन्सी। सं० काल ×। पूर्ण । वै० सं० ३२१।

विशेष--रामचन्द्र कृत चतुर्विश्वविजिनपूजा है।

श्रम्भक्ष, गुरुका सं० २४ । पण सं० म१ । सा० १४६ ६० । विषय-पूजा । से० कास सं० १०६६ आवस बुदी ११ । वैंग सं० १२६ ।

विसेय—वीवीस तीर्यंकर पूजा ( रामचन्द्र ) एवं स्तोच संबह है। हिच्डीन के कती रामचन्द्र में प्रतिविधि की वी ।

.. 1.

gitt.

४८६४. गुटका सं० ३४ । पत्र सं० १७ । घा० १४० ६० । जावा हिन्दी । ते० काल 🗴 । पूर्ती । कै० सं० ३२७ ।

विशेष-पानागरि सोनागिर पूजा है।

≵प्पद्दिक्, शुटकासं० ३६ । यत्र सं०७ । सा० प्रप्र्य, द०। भाषा—संस्कृत । विषय पूजा गाठ एवं ज्योतिकपाठ । से० काल प्राथम् संग्रेत ।

१. बृहत्वोदशकारण पूजा

× संस्कृत

२. बाल्यवनीति शास्त्र वाल्यव

३ श्रासिहोत्र ४ संस्कृत श्रदूर्ण ैः ४८६७ गुटकासं०३७।पत्र सं०३०।शा०७४६६०।भाषा–संस्कृत।केन्दाल ४।श्रपूर्ण।

बै॰ सं॰ ३२६।

४८६८. गुडका सं० ३८ । यथ सं० २४ । सा० ४.४४ ६० । माषा-संग्रुत । ले० कश्य × । पूर्ण । वै० सं० ३३० ।

विशेष-पुजाबों का संबह है। इसी में प्रकाशित पुस्तकें भी बन्धी हुई हैं।

४=६६. गुटका सं० ३६। पत्र सं० ४४। शा० ६४४ इ०। जाया-संस्कृत । ने० काल ४। पूर्ण । कै० सं० ३३१।

विशेष-देवसिद्ध्यूजा भादि दी हुई हैं।

४८.७०. गुटका संब ४८। पत्र संब ८०। मा० ४४६) इ.०। भाषा-हिन्दी। ो∉यय घापुर्वेद। हे० काल × । स्यूर्ण । वे० संब ६२२।

विशेष-मायुर्वेद के नुससे दिये हुये है पदायों के गुलों का वर्लन भी है।

्रस्कर, गुटकासं० ४९ । पत्र सं० ७१ । झा० ७४५ १ इ० । सापा—संस्कृत हिन्दी । ले० काल ४ । पूर्ता । के० सं० १३३ ।

विशेष-- पूजा पाठ संग्रह है।

± स्थर. गुटकासं० ४२ । पत्र सं० स्ट । सा० ७४ ६३ ६० । प्रापा—हिन्दीसंस्कृत । लं० काल सं० १ दथ र । मनूर्या। देव सं० ३३४ ।

विशेष—विदेह लोग के बीस तीर्थंकरों की पूजा एवं सदाई डीच पूजा का संवह है। दोनों ही सपूर्ण है। जीइसी कालाने प्रतिसिधि की बी। ्रस्त-७३, गुटकास० ४३ । पत्र सं∘२० । धा० ०३ ×७ ६० । धाषा–शिल्यो । विवय–पूजा। ते० काल × । प्रणी । वै० सं०३ ६४ ।

र्थ=७४. गुटकासं० ४४ । पत्र सं० ४० । बा॰ ६४५ ६० । जाला—संस्कृत हिन्दी। ते० काल 🗙 । पुर्वीके सं० ६३६ ।

विशेष--हिन्दी पद एवं पूजा संग्रह है।

४८०/. गुटकास० ४४। पत्र सं० १०६। सा० वर् ४२३ ६०। जावा-सस्कृत हिन्दी। विदय-पूत्रा पाठ। सं० काल 🗙 । पूर्ण। वे० सं० ३३७।

विशेष-देवपूजा, विद्यपूजा, तत्वार्थसूज, कस्याखयन्दिस्तोत्र, स्वयंसूत्तोत्र, दश्वलक्षाया, श्रोत्तक्ष्वारख सार्व का संग्रह है।

≱स्कर्ष, गुरुका सं० ४६ । पत्र सं० ४५ । सा० ६×५ ६० । भाषा-हिन्दी संस्कृत । विषय-पूजा पाठ ले॰ काल ×ा सञ्चर्स । वे० सं० ६६६ ।

विमेष--तत्वार्थसूत्र, हवनविधि, सिद्धपूत्रा, पावर्वपूत्रा, सोलहकारण दशलक्षण पूजाए' है।

४८७७. गुटका सं० ४७। पत्र सं० ६६। मा० ७४४ ६०। नाया हिन्दी। विषय-क्या। मे० कास ४। प्रणी। वे० सं० ६६६।

| १, जेष्ठजिनवरवया                  | <b>बु</b> वाल बन्द | हिन्दी     | <b>?-</b> \$    |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
|                                   |                    | र० कास सं० | १७८२ जेठ सुदी ६ |
| २ भादिन्यवसक्या                   | 91                 | हिन्दी     | <b>\$</b> 1-12  |
| ३. सत्तपरमस्थान                   | **                 | 19         | 79-39           |
| ४ मुकुटससमीवतकथा                  | **                 | 99         | 25-20           |
| ५ दशलकारावतकया                    | **                 | 10         | 40-34           |
| ६. पुष्पाञ्जसिवतकथा               | 11                 | **         | \$4-40          |
| <ul> <li>रक्षाविधानकथा</li> </ul> | n                  | संस्कृत    | *1-4#           |
| <ul> <li>डमेश्वरस्तोष</li> </ul>  | "                  | n          | 79-94           |
|                                   |                    |            |                 |

१८०० शुद्धा सं० ४८ । पत्र सं० १२८ । बा० ६८१ ६० । आसा-हिन्दी । विषय-सध्यास्य । २० तम्र सं० १६६३ । ते० काल ४ । बयूसी । के० सं० ६४० ।

विशेष-वनारसीयास इत समयसार नाटक है।

श्रम्भ क्ष्या सं ० ४६ । पत्र सं० ४१ । घा० ४×१ इ०। प्रापा–हिनी संस्कृत । ते० काल ×। पूर्वी । के० सं० ३४१।

#### विशेष-पुटके के मुख्य पाठ निम्न प्रकार हैं-

| १. जैनशतक                     | भूधरदास    | हिन्दी               | 1-11  |
|-------------------------------|------------|----------------------|-------|
| २. ऋषिमण्डलस्तीत्र            | गौतमस्यामी | सं <b>न्कृत</b>      | ₹¥₹#  |
| <ol> <li>भवकावसीसी</li> </ol> | नन्दराम    | "सं•काम १८८ <b>६</b> | 38-83 |

१८८८०, गुटकासं० १०। पत्र सं∘ २४४ । झा० १८४ ६०। भाषा—संस्कृत हिन्दी। विषय—पूजा पाठंते० काल ≿। पूर्णावै० सं० ३४२

४८८२, गुटकास्तर ४१ । पत्र सं०१६३ । सा० ७३,४४३ ६० । भाषा-हिन्द संस्कृतः। ले० वाल सं०१ समर । पूर्वा । वै० सं०३४३ ।

#### विशेष-पुटके के निम्न पाठ मुख्यतः उल्लेखनीय हैं।

| १. नवग्रहगशितपार्श्वस्तोत्र | ×                       | प्र.कृत | ₹-₹   |
|-----------------------------|-------------------------|---------|-------|
| २, जीवविचार                 | भा <b>० ने</b> मिचन्द्र | "       | ₹-=   |
| ३. नवतस्वप्रकरण             | ×                       | n       | 8-18  |
| Y. <b>चौबीसद</b> ण्डकविचार  | ×                       | हिन्दी  | १५६=  |
| ५. तेईस बोल विवरस           | ×                       | **      | 48-84 |

विशेष--- दाता की कसीटी दुरिश्च परे जान जाइ। सूर की कसीटी दोई बनी खुरे रन ने।।

नित्र की कसीटी मामलो प्रयट होय |
हीरा की कसीटी है जौहरी के यन में 11
कुल को कसीटी घादर सनयान जानि |
सोने की कसीटी सरफल के जतन में 11
कहैं जिननाम जैसी बस्त तैसी की मंदि सो |
साबु की कसीटी हुएन के बीच में 11

१. विनती समयसुन्दर हिन्दी १०३-१०३

| •      |                 |          |                            |                         |              | • ;                   | 4.   |
|--------|-----------------|----------|----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------|
| 5. Kar | संप्रह्माया     |          | हेमराज                     | 19                      |              | \$\$ <b>%</b> -\$\$\$ |      |
|        |                 | 1        | र० काल सं• १७३१ माघ सुरी   | रि०। से० कास स          | ि १६७६       | फाल्युन सुबी १        | ì    |
| ३. गी  | वंदाष्ट्रक      |          | शक्रुराचार्य               | हिन्दी                  |              | \$44-\$4 <b>\$</b>    |      |
| ४. पा  | र्वनायस्तोत्र   |          | ×                          | <sub>अ</sub> से०का      | स १८८१       | <b>१४६-१४७</b>        |      |
| t. Fa  | <b>खप</b> बीसी  |          | विनोदी <b>लाल</b>          | , n ,                   | , १८६२       | \$40-5XA              |      |
| ६. तेर | पन्य बीसपन्य रं | मेव      | ×                          | **                      |              | ११५-१६३               | •    |
|        | ४८८२. गर        | का सं० ३ | (२ । पत्र सं० ३४ । झा० ७३) | ≺४ ६० । मा <b>या</b> ⊸ि | हेन्दी। से ब | काल सं० १६६           | i ke |

थप्पर शुरुको स० १२ । पत्र स० ११ । आ० ७३/४ ६० । जावा नहत्वा । स० काल स० १६८६ कार्तिक बुदी १३ । वे० सं० १४४ ।

विशेष--पूजा पाठ संग्रह है। प॰ सदासुक्तजी ने प्रतिसिपि की बी।

४८८६. गुटका सं० ४३। पत्र सं० द०। घा० ६६ँ×५३ ६०। मादा-हिन्दी। ते० कात ×। पूर्ण । वै० सं० २४४।

विशेष--सामान्य पाठों का संग्रह है।

१८२४, गुटका सं० ४४। पत्र सं० ४४। बा० ६२४६ ६०। जाना-हिन्ती। बपूर्ण। ३० सं० १४६ विशेष--अवरदास इत वर्षा समामान तथा बन्धसानर पूजा एवं बान्तिपाठ है।

४प्पन्थः, गुटका सं० ४४ । पत्र सं० २० । सा॰ ९२४६ ६० । जावा—संस्कृत हिन्दी । विषय-सूत्रा पाठ नै० कान × । पूर्ण | वै० सं० ३४७ ।

स्ययक् शुद्रका सं० ४६। पत्र तं० ६२। मा० ६३%६३ ६०। मापा-हिन्दी संस्कृतः। विश्वय-पूचक पाठ। ने० काल अ। पूर्ण। ने० सं ३४८।

क्ष्यान्त . गुटका सं० ४७। यत्र तं० १७। मा० ९५×१६ द०। जाया-हिन्दी । ते० काल ×। पूर्व । वे० तं० १४९।

विशेष---रलक्य बतविधि एव क्या वी हुई है।

्रयस्यः, गुरुका सं० श्रमः। पत्र सं० १०४। मा० ७४६ ६०। जाया—संस्कृत श्रिणीः। विषय—पूचा पठ। के० काल ४। पूर्ती। के० सं० १४०।

विशेष--पूजा पाठ संग्रह है।

श्रम्माः. गुटका सं० १६। पत्र सं० १३६। घा० ६२४६ ६०।} प्रायम-संस्कृतः। विषय-सामुर्वेदः। वे॰ काम 🗡 प्रपूर्णः। वे॰ सं० १६१।

वियोध-सम्मविनिश्यम नामक श्रंब है।

्रस्य-६०. गुरकासं०६०। पत्र सं०११३। बा०४४३ इ०ः भाषा–सन्कृत हिन्दी। ले० काल ४। पूर्णी देेल ३५२।

विशेष-पूज: स्तोत्र एव बनारसी विलास के कुछ पद एवं पाठ हैं।

अस्म£ शुटकासं०६१। पत्र सं०२२३। ग्रा०४×३६०। भाषा⊸संस्कृत हिन्दी। ले०काल ×। पूर्णीके सं०३५३।

वियोप---पूजा पाठ संग्रह है।

४.न६२. गुटका सं० ६२ । पत्र सं० २०६ । ब्रा० ६४४ ई ड० । जाया-संस्कृत हिःशे । ले० काल 🗴 । पूर्या । वे० सं० ६४४ ।

विशेष-सामान्य स्तोत्र एवं पूजा पाठों का संग्रह है:-

**४००६ श.टका सं०६२।** पत्र सं० २६३। झा० ६¦४६ इ०। आया–हिन्दी ने० कान ४ः। प्रपूर्ण। **वै० सं**० ३४४।

विशेष---निम्न पाठों का संग्रह है।

| व्रह्मशयमञ् | हिन्दी        | 48-60                              |
|-------------|---------------|------------------------------------|
|             | ले० काल सं०१० | ६० फाग्रुगाबुदी ७ ।                |
| ×           | हिन्दी        | 33-=3                              |
| ×           | 99            | 305-880                            |
|             | লি৹ কাল       | १०५६ माह बुदी वे                   |
|             | ×             | ले० काल सं० १८<br>× हिन्दी<br>× ;; |

४.च.४. शुटकासं०६४ । पत्र सं०१७ । ब्रा॰६५ ४४ ६० । बावाहिन्दीसंस्कृत । पूर्णाले कल × । वे॰ सं०३५६ ।

विशेष---नवमञ्जल विनोदीलास इत एवं पद स्तुति एवं पूत्रा संग्रह है।

१८८६ शुद्धकार्स० ६४ । यत्र सं०६३ । बा०६×४६० । भाषा–हिल्यीसंस्कृत । ले०काल ×। पूर्वावेप सं०१४७ ।

वितेय-सिद्धवक्रात्रा एवं प्रधावती स्तोत्र है।

४.स.६६, गुटका सं० ५६ । पत्र सं० ४४ । सा० ६.४४ ¦ ६० । जाया-हिन्दी संस्कृत । विषय-पूजा । ये० कार × । पूर्ण । वे० सं० ३५ स ।

 $y=\xi \psi$ . गुटका संट ६७ । पत्र स० ४६ । सा० ६२×४३ ६० । भाषा-हिन्दी सङ्कत । ले० काल  $\times$  । पूर्णा । वै० सं० २४६ ।

विशेष---भक्त-नरस्तोत्र, पचमगल, देवपूत्रा बादि का संग्रह है।

४८६६ सुद्रकासंः ६८ । पत्र सं०६४ । सा०४४३ ६० । मापा—संस्कृत हिन्दी । विषय–स्तोत्र संबह सं०काल ४ । देशसं०३६० ।

६⊏६६. गुटकासं० ६६ । यत्र सं० १५१ । झा•७ ४ ६० । भाषा—हिन्दी । ले० कास × । पूर्ध । वे० सं० १६१ ।

विभेष--- मुख्यत: विम्न पाठों का समह है।

१, सत्तरभेवपुत्रा सामुकीत ( हिन्दी १-१४ २. महावीरत्ववपुत्रा समयनुत्वर , १४-१६ ३ धर्मारीका नामा जिसालकाति , ने० काल १०६४ ३०-१११

विमेद -नागार में पं० चतुर्ध त ने प्रतिनिधि की की।

४६.००. सुरकासं०७०. यय स०१६ । सा० १२४६ ६० आया-हिन्दी । ले० काल सं०१६०२ पूर्णाकेसल १६२ ।

१. महादण्डक × हिन्दी ३--५३

मैठकाल सं०१ = ०२ भीष बुदी १३।

विसेष -- उदयक्तिमल ने प्रतिसिवि की बी । शिवपुरी में प्रतिनिधि की गई बी ।

२. बोम 🗴 ॥ १४-१६

४६०१. शुद्धका सं६ ७१। पत्र तं० १२१। स.० ६,४४ इ० गापा शंस्कृत हिन्दी। विषय-स्तीवसंबद्ध से० काम 🗶 । पूर्व: १९० सं० १६१।

B. Cake

्रेट्टरे. गुटका स० ७२ । पत्र सं० १४७ । बा० ४%३ इ० । बावा-संस्कृत हिन्दी । से० काल 🗴 । पूर्वी । वै० सं० १६४ ।

विक्षेय--पूजा पाठ व स्तोत्र बादि का संग्रह है।

. ४६०३. गुटका सं० ७३। पत्र सं० १६। ग्रा० ४४३ इ०। माया—संस्कृत हिन्दी। त० काल ४। पूर्की देे सं० ३६४।

१. पूजा पाठ संग्रह
 २. सामुर्केश्वर नुसले
 ४
 सामुर्केश्वर नुसले
 ४५-६६

३६०४. गुटका सं० ७४। पण सं० ४०। मा० १३,४१३ ६०। भाषा-हिन्दी । ले० काल ×। बपूर्ण कै० सं० ३६६।

४६०४. गुटका सं० ५४ । पत्र सं० ६० । बा० ४३/४५ई ६० । बाषा-हिन्दी संस्कृत । ते० क.ल 🗙 ) ब्रदुर्ण । वै० सं० ३६७ )

विशेष-सामान्य पाठों का संग्रह है।

४६.०६. गुटका सं० थ६। पत्र सं० १२ – १३७। झा० ७imes२ $^1_4$  इ०। भाषा हिन्दी संस्कृत । लेoकाल imes1 सपूर्ण । वेoसं० १६म ।

विशेष-- प्रारम्भ में कुछ मंत्र हैं तथा फिर बायुर्वेदिक नुसले दिये हुये हैं।

१६०७. गुटका सं० ७७ । पत्र सं० २७ । मा० ६२/४४३ ६० । नावा-हिन्दी । ले० काल 🗴 । सपूर्ण कै० सं० ३६६ ।

| १. ज्ञानिबन्तामिए           | <b>मनोहरदास</b> | हिन्दी | १२६ वस ह | 1-11  |
|-----------------------------|-----------------|--------|----------|-------|
| २, बळानःभिवक्रवर्तीकी मावना | मूचरदास         | "      |          | 18-21 |
| ३. सम्मेदगिरिश्रूजा         | ×               | ,,     | बपूर्ण   | 27-70 |

४६८८. गुटका सं० ७८। पत्र सं० १२०। बा० ९×३ई ६०। मापा-संस्कृत। से० काल ×। सपूर्ण के० सं० ३७१।

विशेष---नाममाला तथा नम्बिसार पावि में से पाठ है।

22X-23X

23X-23#

### गुरका-संबद ']

तत्वसार
 साराधनासार

११. समयसारगाया

१६०६, शुटका सं० ७६। यत्र सं० ३०। बा॰ ६५×४६ द०। बाबा-दिली । से० काल सं० १८०१ : पुर्वा । दे० सं० ३७१।

विशेष -- ब्रह्मरायमञ्ज इत प्रयु म्नरास है।

४६१०. गुटका सं० ८०। पत्र सं० ४४-१३१। सा० ६३%६ द०। भाषा-संस्कृत । ते० काल 🗴 । सपूर्य । वै० सं० २७२।

विशेष--निम्न वाठों का संग्रह है।

|   | १. श्रुतस्करण         | हमचन्द                   | 31.664                     | અપૂરા           | x 8-06              |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
|   | २. मूलसंघ की पट्टावलि | ×                        | संस्कृत                    |                 | E0-E3               |
|   | ३. गर्भपडारचक         | देवनन्दि                 | 11                         |                 | 48-60               |
| ķ | ४. स्तोत्रवय          | ×                        | संस्कृत                    |                 | 20-10×              |
|   |                       | एकीमाव, भक्तामर ए        | र्व भूपाल <b>व</b> तुर्विक | ति स्तोत्र हैं। |                     |
|   | ४. बीतरागस्तोत्र      | भ० पद्मनन्दि             | 27                         | १० पद्य हैं     | \$0X-\$0E           |
|   | ६. पार्श्वनाबस्तवन    | राजसेन [बीरसेन के शिष्य] | 27                         | Łņ              | 808600              |
|   | ७. परमात्मराजस्तोत्र  | पद्मनन्दि                | 35                         | ty "            | 309-009             |
|   | म. सामायिक पाठ        | भनितिगति                 | "                          |                 | \$\$9-0\$ <b>\$</b> |
|   | ६. तत्वसार            | देशसेन                   | प्राकृत                    |                 | 255-555             |

४६११. सुटका सं० ≂१ । पत्र सं० २–५६ । मा० ६४४ इ० । जाया-हिन्दी । ते० काल सं० १७६० पादवा सुरी १३ । सपूर्त । वे० सं० ३७४ ।

मा० कुम्बकुन्द

विशेष-कामशास्त्र एवं नायिका वर्णन है।

४६१२. शुटका सं० दर। पत्र तं० ६१×६ ६०। जावा—संस्कृत हिन्दी। ते० काल ×। पूर्ण। है० सं० १७४। विशेष-पूत्रा तथा कवालों का संग्रह्-है। सन्त में १०६ से ११३ तक १८ वीं बढान्दी का (१७०१ से १७६६ तक) वर्षा सकाल बुद्ध साथि का सोग विवा हुना है।

४६१६, गुरुका सं० द६। यम सं० द६। बा॰ ६४४ द०। मामा-हिन्दी। से॰ कास ४। बीर्खाः पूर्वा के॰ सं० १७६।

| 4.1                         |                                        |                    |                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| ## ]                        |                                        |                    | { गुर्देकं,-संबद                     |
| १ कृष्ट्यरास                | ×                                      | हिन्दी             | पद्य सं० ७६ है १-१६                  |
|                             | म                                      | हापुराण के दशम स्क | न्ध में से लिया गया है।              |
| २. कालीनागदमन कथा           | ×                                      | 33                 | १६-२६                                |
| ३. कृष्णप्रेवाष्ट्रक        | ×                                      | 17                 | ₹ <b>-</b> ₹=                        |
| ४६१४. गुटक                  | । सं०⊏४ । पत्र सं०१५२-२४१ ।            | मा॰ ६३८५ इ० ।      | भाग-संस्कृत । ले <b>० काल ×</b> ।    |
| ब्रपूर्ण । वै० सं० ३७६ ।    |                                        |                    |                                      |
| विशेष-चैद्यकस               | गर एवं वैदावक्षभ ग्रन्थों का संग्रह है | 1                  |                                      |
| ४६१४. गुटक                  | ासंट ⊏४ । पत्र सं० ३०२ । झा०           | द×५ इ०: भण्याति    | ह्दी । ते० काल 🗙 । <b>सपू</b> र्णः । |
| वे० सं० ३७७।                |                                        |                    |                                      |
| विशेष—दी ग्रुटः             | को काएक ग्रुटकाकर दियाई। निम्          | न गाठ मुख्यतः उपन  | ानीय है।                             |
| १. चिन्तामिएाजयमाल          | ठनकुरसी                                | हिन्दी             | ११ स्प हे २०-२४                      |
| २. बेलि                     | छीहल                                   | 17                 | 55-54                                |
| ३. टंड्रास्तागीत            | .— बूबा                                | n                  | ₹9+₹5                                |
| ४. चेतनगीत                  | मुनिसिहनन्दि                           | 11                 | \$ e - \$ v                          |
| <b>४. जिनला</b> ङ्ग         | ब्रह्मरायम् ल                          | "                  | 30-31                                |
| ६. नैमीश्वरचोमासा           | सिहनन्दि                               | #                  | ₹ > − \$ 3                           |
| ७ पंथीगीत                   | श्रीहल                                 | **                 | 44-44                                |
| = नेमीश्वर के १० भव         | ब्रह्मधर्म रुचि                        | ,                  | ¥ \$-¥&                              |
| <b>६.</b> गीत               | - कवि पल्ह                             | **                 | ¥9-¥=                                |
| <b>१०</b> सीमंधरस्तवन       | - ठक्कुरसी                             | 17                 | ¥6-4.                                |
| ११. मादिनायस्तवन 🔾          | की पल्ह                                | "                  | x6-x0                                |
| १२. स्तोत                   | भ० निजवन्द्र देव                       | 27                 | ২০-২१                                |
| १३. पुरन्दर चौपई            | ब्र॰ मालदेव                            | , ,                | ¥ 2-= 0                              |
|                             |                                        | से अकाल सं ०१६०    | ७ कायुला बुदा हा                     |
| १४ मेघकुमार गीत             | पूनो                                   | 99                 | ₹ <b>₹</b> −₹¥                       |
| १४. चन्द्रगुप्त के १६ स्वयन | वहारायबङ्ख                             | ,,                 | ₹4-₹€                                |
|                             |                                        | n                  | 44-46                                |

| गुटका-संमद्द           |            | { •31                  |
|------------------------|------------|------------------------|
| १६. वलिभद्र गीत        | भभगवन्द    | n \$0-3E               |
| १७ मनिष्यदत्त कथा      | वहारायमञ्ज | ,, Yo-EL               |
| १८. निर्देखिससमीवत कथा | 21         | 31                     |
|                        |            | ते० काल १६४३ शासीन १३। |
| १२. इनुमन्तरास         | 91         | " सपूर्ध               |

४६९६, गुटका संघ च । पत्र संघ १ स्व । कार १४६ ६० । भाषा-संस्कृत हिन्दी । विषय-पूजा एवं स्तोच । नेरु काल संघ १६८२ बादरा सुदा १ । पूर्ण । २० संघ ३७६ ।

४६९७. सुदक्षा सं० २०। पव सं० २००। पा० १३४४ ६०। भाषा-हिन्दी संस्कृत। ते० काल 🗴 । पूर्ण । वे० सं० २७६।

विशेष—ाूबा एवं स्तानों के मतिरिक्त कावन्द, बनारमोदास तथा विनोदीलाल मादि कवियों कुत हिन्द। पाठ है।

४६१०. सुरुका सं० २०० । पत्र सं० ५० । सा० ६४६ इ० । माथा-हिन्दो । नियय-पद । ने० काल ४ । सहस्रों । ने० सं० ३०० ।

विशेष-भगतराम कृत हिन्दी गदो का संग्रह है।

४६१६. गुडकार्मेट ८६ । पत्र सं०२ – २६६ । ब्राज्य×४ ६० । भाषा-हिन्दी संस्कृत । ले॰ काव ×। प्रदर्श । देव सं०३ ६१ ।

विशेष---निम्न पाठी का स्यह है।

| ₹. | प=नमस्कारस्तोत्र          | उमास्वानि | संस्कृत               | <b>१</b> =-२० |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| ₹. | बारह धनुषेक्षा            | ×         | प्राकृत ४७ गावाये हैं | २१-२५         |
| ₹. | भावनाचतुर्विशति           | पद्मनन्दि | संस्कृत               |               |
| ٧. | घन्य स्फुट पाठ एवं पूजाये | ×         | संस्कृत हिन्दी        |               |

४६२ : गुटका सं०६०। पत्र सं०६-६१। या० द $\mathbf{x}\mathbf{t}_{\mathbf{x}}^{*}$  ह्र०। अलग-दिल्या। विषय-त्र संबह । मे० काल  $\mathbf{x}$ । पूर्ता दे० सं०६०२।

विशेष---ननवराम के पदों का संबह है।

४६२२ सुरका सं०६१। पत्र स०१४–४६। यां ०१८४१ ६०। भाषा-हिली संस्कृत है। काल ×ायुली के लंब ६०६।

विश्रेष-स्तीय एवं पाठों का संबह है।

१६६२. शुटका सं०६२ । यस सं०२६ । मा०६×१ ६०। माया-हिन्दी । विषय-पूजा। ले० काल × । सपूर्ण । वे० सं०१६४ ।

विशेष-सम्मेदगिरि पूजा है।

४६२३. सुटका सं०६३ । पत्र सं०१२३ । बा०६×१ इ०। बाया–संस्कृत हिन्दी। ले० काल × ) इस्की देल सं०३ न प्र

विशेष--- मुख्यतः निम्न पाठों का संग्रह है।

| १. चेतनचरित                              | भैया अगवतीदास       | हिन्दी  | <b>*-</b> **                |
|------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------|
| २. जिनसहस्रनाम                           | माशाधर              | संस्कृत | \$ 8-8 K                    |
| ३. लघुतस्वार्यसूत्र                      | ×                   | 99      | \$ <b>\$</b> - <b>\$</b> \$ |
| <ol> <li>चौरासी जाति की जयमाल</li> </ol> | ×                   | हिन्दी  | \$6-Ro                      |
| ५. सोलहकारगुकवा                          | ब्रह्मकानसागर       | हिन्दी  | 45-98                       |
| ६, रत्नत्रयकया                           | "                   | "       | 98-9£                       |
| ७. म्रादित्यवारकया                       | भाऊकवि              | ,,      | ७ <b>६</b> —⊏६              |
| ्द, दोहाशतक<br>-                         | रूपवाद              | •       | 8 <b>4-</b> 85              |
| <b>१. त्रे</b> पनकिया                    | <b>ब्र</b> ह्मपुलाल | "       | €७-⊏€                       |
| १०. ब्रष्टाहिनका कथा                     | ब्रह्मज्ञानसागर     | "       | \$00-80X                    |
| ११. झन्यपाठ                              | ×                   | 77      | \$ < <b>X</b> -853          |

४६२४. गुरका सं० ६४। यत्र सं० ७-७६। द्या॰ ५ $\times$ १३ ६०। भाषा-हिन्दी। सं० काल  $\times$ । सपूर्ण। वै० सं० १५६।

विशेष-देवाबहा के पदों का संब्रह है।

४६२४. शुटका सं० ६४ । पत्र सं० ३-१६ । बा० १×४६ ह० । आवा हिन्दी ले० काल × । सपूर्ता । वै० सं० १६७।

१. पविष्यदत्तरूपा अह्यरायमल हिन्दी बपूर्ण ३–७० नै॰ काल सं॰ १७६० कार्रिक छुदी १२

२. हमुभतकथा ॥ ॥ ७१-६६

्थ६२६, शुटका सं० ६६ । यत्र सं० वर । आः। ६४६ इ०। जाया-संस्कृतः । विषय-संत्र साहतः । के० काल सं० १व६४ । पूर्णः । वै० सं० १वदः ।

| गुटका-संबद् ]                                         |               |         | ( 685                 |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|
| १. भक्तामरस्तोत्र ऋदिमंत्रयंत्रसहित                   | मानतु गाचार्य | संस्कृत | \$-¥\$                |
| २. पद्मावतीकवच                                        | ×             | **      | ¥\$-47                |
| ३. पद्मावतीसहस्रनाम                                   | ×             | **      | x5-6\$                |
| <ol> <li>प्यावतीस्तोत्र बीजर्मत्र एवं साधन</li> </ol> | विधि 🗙        | ю .     | <b>€3</b> −= <b>€</b> |
| <b>४. पद्मावतीपटल</b>                                 | ×             | **      | = 4-= 9               |
| c managha'um                                          |               |         |                       |

४६२७. शुटका सं• ६७। पत्र सं० १-११३ मा० ९४४ ६०। जावा-हिन्दी। ले० काल 🗴 । स्रपूर्ण वै० सं० ३८६।

| १. स्फुटबार्सा       | × | हिन्दी | मपूर्ण | ६-२२     |
|----------------------|---|--------|--------|----------|
| २. हरिचन्दशतक        | × | 19     |        | ₹₹-      |
| ३. श्रीयूचरित        | × | *      |        | 40-63    |
| <b>४. मल्हारवरित</b> | × | 99     | सपूर्ण | £\$-{{\$ |

४६२ स. राष्ट्रका सं०६ स्। पत्र सं०४ १ । बा० ४०४ ६०। जाया-संस्कृत हिन्दी। ले० काल 🗴 । सपूर्ता । वे० सं०१६०।

विशेष-स्तीत्र एवं तत्वार्षसूत्र आदि सामान्य पाठों का संग्रह है।

४६६६. शुटकासं०६६ । पत्र सं०६-१२६ । सा००३×५६० । भाषा-हिल्ली संस्कृत । के० काल × । सपूर्णावे० सं०३६१ ।

४६२०. गुटका सं० १०० । पत्र सं० ६८ । सा० द×५ ६० । भाषा-हिन्दी । ते० काल × । सपूर्ण ।

| 40 40 4641                    |    |        |                        |
|-------------------------------|----|--------|------------------------|
| १. वादित्यवारकया              | ×  | हिल्दी | \$ <i>A−\$</i> A       |
| २, पक्की स्याही बनाने की विधि | ×  | 39     | 71                     |
| ३, संकट चीपई कथा              | ×  | 79     | \$4-X3                 |
| ४. कनका बलीसी                 | ·× | *      | <b>ሃ</b> ሂ- <b>ሃ</b> ቴ |
| u fortung grane               |    |        |                        |

विवीय-लिपि विकृत है पढ़ने में नहीं बाती ।

४६६९. गुडका सं०१०१। यत्र सं०२३। आ० ६५ूं×४३ इ०। जावा-हिन्सी। ते० कात ×। सङ्ख्यां वं०३६३।

विसेव-कवि सुन्दर इत नायिका लक्षण दिया हुन्ना है। ४२ से १५० पछ तक है।

४६६२२. सुटकासं० १०२ । पत्र सं० ७६-१०१ । घा० ६×७ ६० । आसा-हिली। विषय-संग्रह । वै•काल ×। प्रमुखा । दे० सं० ६६४ ।

१. चतुर्दशी कवा

हालुराम

हिन्दी र काल १७६५ प्र. जेठ सुदी १०

ले० काल सं० १७६५ जेठ सुदी १४। मपूर्ण।

मध्य भाग--

माता एँसो हठ मति करौ, संजम विनाजीय न निसतरै।

कांकी माता काकी बाप, मातमराम मकेलो मारा ।। १७६ ।।

दोहा-

साप देखि पर देखिये, बुझ जुझ दोउ भेद। सातम ऐक विचारिये, भरमन कहुन छेद॥ १७०॥ मंगलाबार कंबर को कीयो, दिक्या लेश कदर जब गयो। सुवामो प्रापे जोक्या हाम, बीस्य दोह मुनीमुर नाथ॥ १००॥

चन्तिमपाठ---

बुधि बार कथा कही, राजधारी मुलनात ।
करम कटक मैं देहरी बेटो वर्षे गु जांसा ॥ २२६ ॥
सतरावे प्वासने प्रथम केट भुदि जानि ।
सोमवार दसमी मानी प्ररण कथा रक्तानि ॥ २२६ ॥
संदेशवाल बौहरा गोत, भ्रांबादगी मैं बास ।
बालु कहें मित भी हंची, हूं सबन की बास ॥ २३० ॥
महारावा बोसनसिद्धती प्राया, साह्या भ्रान की लार ।
वो या कथा वह सुरो, सो पुरिष मैं सार ॥ १३१ ॥
वीदस की कथा संपूर्ण । मित्री प्रथम केट सुरी १४ संवत् १७६५

२. बीदशकी जयमाल

×

हिन्दी

88-EX

रे. तारातैबोलकी कथा

×

" ले॰ बाल सं० १७६३ १४--१६

| तुरंका-समस्     | <i>P</i>  |                                         |          | [ als   |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|----------|---------|
| ४. नवरत्न कविता | बनारसीयास | "                                       |          | 60-66   |
| ५. ज्ञानपच्चीसी | 39        | 19                                      |          | 8=-600  |
| <b>६. पर</b>    | ×         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | श्रपूर्ण | 200-605 |

४६२२. शुरुका सं० १०२। पत्र सं० १०-४४। बा० म्बू×६३ ६०। त्राचा-हिन्दी। ते० काल ×। बपूर्ला वे० सं० २६४।

विशेष---महाराजकुमार इन्द्रजीत विरक्ति रसिकप्रिया है।

४६२४. गुटकासं० १०४। पत्र सं० ७। बा० १८४ ६०। प्राथा-हिल्बी ते० काल ४। दूर्सी। वै० सं० ११७।

विशेष--हिन्दी पदों का संग्रह है।

## ज भगडार [ दि॰ जैन मन्दिर यति यशोदानन्दजी जयपुर ]

४६३४. शुटका सं० १। पत्र सं० १४०। बा० ७३×४३ ६०। तिपि कात 🗙 । विषेत-मुख्यतः निम्न पाठों का संबह है।

| १. देहली के बादशाहों की नामार्वा   | से एवं        | हिन्दी           | 1-15                           |
|------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| परिश्रम                            | ×             | ले॰ काल सं• १०   | धर बेठ बुदी ४।                 |
| २. कवित्तसंग्रह                    | × .           | 77               | 40-8R                          |
| <ol> <li>शनिश्वर की कथा</li> </ol> | ×             | <sub>29</sub> वस | **-40                          |
| ४. कवित एवं दोहा संग्रह            | ×             | 29               | £=-8¥                          |
| ५. हावशमाला                        | कवि राजसुन्दर | 10               | <b>&amp;</b> ¥- <b>&amp;</b> & |
|                                    |               | सेंद्र साम १०५०  | धील असी थ ।                    |

विवोध-रामुबक्भीर में सक्ष्मणावास पाटनी ने प्रतिस्थित की थी।

४६३६, गुटका सं० २ । पत्र सं० १०६ । ब्रा॰ १×४३ इ० ।

विशेष-पूजा पाठ संग्रह है।

प्रदेश. गुटका सं० है। पत्र सं० हे-१५३। बा० ६×५३ ६०।

विशेष--पुरुषतः विम्व पाठीं का संग्रह है ।

१. गीत-वर्मकीत × हिन्दी

( जिल्लाकर व्याद्यकार्व, मनि विस्था पन्तु पामा )

२. बोत-( विखबर ही स्वामी चरल बनाब, सरसीत स्वामिति बानऊ ही )

| 88 | ]                  |   |                      |         | ि शुद्धा संग    |
|----|--------------------|---|----------------------|---------|-----------------|
| ŧ. | पुष्पञ्जलिजबमाल    |   | ×                    | धपभंग   | w-2x            |
| ₹. | लबुक्त्यास्त्रपाठ  |   | ×                    | हिन्दी  | ₹¥-₹€           |
| ٩, | तत्वसार            |   | देवसेन               | সান্ধূল | ¥6-6°           |
| ٧, | <b>पारा</b> षनासार |   | **                   | 99      | <b>≒</b> ₹-१००  |
| ¥. | हादशानुत्रेक्षा    | _ | लक्ष्मीसेन           | "       | \$55-00\$       |
| ٤. | पार्श्वनायस्तोत्र  |   | पद्मनन्दि            | संस्कृत | <b>१११-१</b> १२ |
| v. | इन्पर्सग्रह        |   | <b>या</b> ० नेमियन्द | प्राकृत | \$x6-\$x\$      |
|    |                    |   |                      |         |                 |

स्थ-२म. गुटका सं०४। पत्र मं०१-६। झा०६४८ ह०। जाया-हिन्दी। ते० कास सं०१०४२ मावाद गुरी १४।

विशेष--निम्न पाठों का संग्रह है।

र. पास्कीपुरास हिन्दी १-१०२
 र. पक्तीपुरहत्तरजीव वर्षांत × , १६४२ १०४
 इ. इनुमन्त चीपार्द व० रायमल , १८२२ ग्रापाछ थ्वी ३ , ,

श्रद्ध शुद्ध स० ४ । पत्र सं० १४० । झा॰ ७३×४ इ० । आया-सस्कृत ।

विशेष---पूजा पाठ संग्रह है।

४६४०. गुटका सं० ६। पत्र सं० २१३। मा॰ ६×४ ६०। भाषा-संस्कृत । ले॰ काल ×।

विशेष-सामान्य पाठों का संब्रह है।

४.८४१. गुटका सं० ७। पत्र सं० २२०। झा० १८७३ र०। माया- हिन्दी। ले० काल ×। दूर्ता। विशेष—पं० देवीचन्दकृत हितीपदेश (संस्कृत) का हिन्दी मायामं सर्थ दिया हुमा है। भाषा यस और पस दोनों में हैं। देवीचन्द ने अपना कोई परिचय नहीं लिखा है। जयपुर में प्रतिलिपि की गई थी। भाषा साधारण है —

थव तेरी सेवा में रहि हों । भैसे कहि गंगदत कुवा महि ते नीकरो ।

दोहा-खुटो काल के गाल में प्रव कही काल न गाय।

भो नर भरहट मालतें नयो जनम तन पाय।)

वार्ष्या—संघ की दांड में ते खुटी मह कही नवी जनम पायो । कुनै में ते बाहरि माप यो कही बहां सांप क्टितनेक नेर तो नाट देखी । न मानो जब साहुर अभी । तब भी कही में कहा कीयो । जबरि कुना के मेंडक सब सायो दे जब जन गंगायत की न सामो तब सब एक कहु साथो नहीं ।

AKK J

प्रश्चेष्ठ सुद्रक्का सं• ६ । पत्र सं• १६६-४६० । सा• १४६ ६० । भाषा-हिन्दी । ले० काल × । सपूर्ता ।

विशेष-बुलाकीदास इत पाडवपुरासा भाषा है।

४६४३ शुटका स० ह। पत्र स० १०१। घा० ७३×६५ इ०। विषय-संग्रह। ले० काल 🗸। पूर्वा।

विशेष-स्तीत्र एव मामान्य पाठी का सग्रह है।

स्टिप्ट गुटकार्स० १०। पत्र स०११८ । झा० प्रेट्र६०) शाया-हिन्दी पद्यः विषय-सबहुः न० नाल स०१८६० माह बुदी १ । पूर्णः।

१ सुदरविलास

मुन्दरदास

हिन्दी १ मे ११६

विशेष---ब्राह्मण् चतुर्भु ज सहस्रवाल ने प्रतिसीपि की थी।

२ बारहसडी

**र**ललाल

विशेष--- ६ पच है।

४६४४. सुटकास० ११ । यव म० ४२ । सा० ५ $^2\times$ ६ ६० । आवा-हिन्सा यस । ले० काल स० १८० = वैत दुशी ६ । पूर्णा।

विशेष---वृ वसतसई है जिसम ७०१ दोहे हैं। दसकत चीमनलाल कालल हाला का।

४६४६ गुटका स०१२। यथ स०२०। ब्रा० =×६३ ६०। भाषा-हिन्दी। ते० काल स०१२६० मातीय बुदी ह। पूर्वा।

विशेष---प वमेर तथा रत्नवय एव पार्वनायस्तुति है।

४६४७ गुडकासं० १३ । यत्र सं० १४४ । मा० द×६२ ६० । भाषा--संसक्तत हिन्दी। ले० काल सं० १७६० ज्येष्ठ मुदी १ । मनूर्ता।

निम्मलिखित पाठ हैं---

करपाएमंदिर वाषा, श्रीपालस्तुति, धठारा नाते का बोडात्वा, मस्तामरस्तोत्र, सिळपूत्रा, पार्श्व'नाव स्तुति [पधावदेव इत ] पंचपरमेष्टी दुर्खमान, बान्तिनावस्तोष सावित्यवार कवा [पाउकृत ] नवकार राती, बोदी राती, जमरणीत, पूजाहक, विन्तानिए पार्थ'नाव पूजा, नेमि राती, इक्सुति आदि ।

बीच के १०० से १३२ पत्र नहीं हैं। पीके काटे नवे बासून श्वीते हैं।

## क भगडार [ शास्त्र भगडार दि॰ जैन मन्दिर विजयराम पाड्या जयपुर ]

४६४८ गुरुका स० १। पत्र स० २०। झा० ४५४४ इ०। मावा-हिदी। विवय-सबह। ले० काल -स० १६४६ । पूर्वा । वे० स० २७।

विशेष--- भ्रानोचनापाठ सामायिचपाठ छहुडाला ( दौसतराम ) कर्मप्रकृतिविधान (बनारसीदास) सकृषिम चैत्यालय जयमाल भ्रादि पाठी का सग्रह है ।

४६४६ गुटकास०२ । पत्र स०२२ । सा० १३% ४ ६०। जापा-हिन्दी पष्ट । ते० काल 🗙 । पूर्यः । कै० स०२१ ।

विशय-वीररस के कवितों का संग्रह है।

१९६१ - शुटकास० ३ । पत्र स०६० । झा०६×६०० । भाषा–सस्तृत हिंदी। ल०काल ⋋ । दुर्खाजीसाधीसा । दे०स०६०।

विशेष--सामा य पाठो का सम्रह है।

४६६१ शुदका स०४। पत्र स०१०१। झा० १×१<sup>९</sup> इ०। आया हिसी। प० काल ४। पूर्ण । कै० स० ११।

विशव-मुख्यत निम्न पाठा का सयह है।

| ₹          | विनसहस्रनामस्तोत्र | बनारसीदास                           | हि दा       | 7-72                   |
|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|
| २          | लहुरी नमाश्वरका    | वि-समूषरा                           | "           | 18-48                  |
| ą          | पद- भातम रू । मुहा | वना श नतराय                         | **          | 48                     |
| ¥          | विनती              | _ ×                                 | <b>»</b>    | ? <b>\$-</b> ₹¥        |
|            | विवाय              | —हपत्र द ने बागरे म स्वपठनाय लिखी । | <b>4T</b> } |                        |
| ĸ          | सुवायडी            | हणकीति                              | 99          | 7 <b>%</b> -7 <b>%</b> |
| ٩          | सि दूरप्रकरण       | बनारसादास                           | ,,          | 3x-80                  |
| •          | बध्यात्मदोहा       | रूपचन्द                             | "           | ¥0-11                  |
| =          | <b>सामुबदना</b>    | बनारसोदास                           | 77          | **-*=                  |
| ŧ          | मोक्षपैडी          | "                                   | 99          | ४८-६१                  |
| <b>१</b> • | कमप्रकृतिविधान     | 77                                  | ,           | 93-20                  |

११. बिनती एवं पदसंग्रह

×

हिन्दी

\$1-1-1

४६.४२. गुटका सं० ४ । पत्र सं० ६-२१ । आ० ४×४ ६० । आवा-हिन्दी । ते० कास × । सपुर्ता । वे० स० २२ ।

विशेष-नेनिराचुलपवीसी (विनोदीसाल), बारहमासा, ननद भौजाई का ऋगडा सादि पार्की का संग्रह है।

४६.४३, शुटका सं०६। पत्र स०१६। सा०६%४३ ६०। भाषा–हिन्दी। ले० काल ×। पूर्ण। कैंग्सं०४१।

विशेष - निम्न पाठ हैं- पद, बौरासी न्यात की अवमाल, बौरासी जाति वर्शन !

. १६४४. गुटकासं० ७। पण सं० ७। मा॰ ९×४३ इ०। जाला-हिन्दी। ते० काल सं० १६४३ वैदास गुरी १। मपुर्ण। वे० स० ४२।

विशेष-विधापहारस्तात्र भाषा एव निर्वासकाण्ड आया है।

४६४४. गुटकास⊂ ⊏। पत्र त० १०४ । सा० ७४६ ई. ६० । माला–हिली संस्कृत । विषय–स्तीत्र । त० नाल ४ । पूर्व | वे० त० ४३ |

| ŧ. | उपदेशशतक                | बानतराय      | हिन्दी  | १-३४           |
|----|-------------------------|--------------|---------|----------------|
| ₹. | श्रहडाला ( बक्षरबावनी ) | 29           | 39      | ₹1,-4€         |
| ą, | षर्मपश्चीसी             | 94           | 19      | <b>\$6-</b> 47 |
| ¥. | तस्बसारभाषा             | *            | 19      | 47-46          |
| ŧ. | सहस्रमामपूजा            | धर्मचन्द्र   | संस्कृत | 46-6ax         |
| Ę. | जिनमङ्खनाभस्तवन         | विनसेनावार्य | ,,      | <b>१-१</b> २   |

ले॰ काल सं॰ १७१८ फायुन सुदी १०

स्टेस्स, गुटका सं० ६ । पण सं० १३ । सा० ६६ ४४६ ६० । जावा-प्राक्त हिन्दी । ले० काल सं० १६१२ । पूर्ण । वे० सं० ४४ ।

विसेय-सामान्य पाठी का संग्रह है। ,

श्रीरेण. गुरुका संव रेव । वन संव रेव्य । बाव बळ डव । सेव बास 🗴 ।

| १. परमात्मप्रकावा | योगीन्द्रदेव | श्रपश्च व | t-te  |
|-------------------|--------------|-----------|-------|
| २. तस्ववार        | वेगरेन       | MARKE     | 80-88 |

| 18# ]                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | ् गुटका संब                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| . <b>बारहमक्षरी</b>                                                                                                                                           | ×                                                                                                                                                                                                         | संस्कृत                                                                                            | 28-20                                                                          |
| ४. समाधिरास                                                                                                                                                   | ×                                                                                                                                                                                                         | पुरानी हिन्दी                                                                                      | २७–२६                                                                          |
| विशेषपं०                                                                                                                                                      | डालूराम ने अपने पढ़ने के लिए लिखा                                                                                                                                                                         | बा ।                                                                                               |                                                                                |
| . द्वादवामुत्रेका                                                                                                                                             | ×                                                                                                                                                                                                         | षुरानी हिन्दी                                                                                      | 98-39                                                                          |
| , योगीरासी                                                                                                                                                    | योगीन्द्रदेव                                                                                                                                                                                              | धपभ्रं श                                                                                           | . \$5-88                                                                       |
| , श्रावकाचार दोहा                                                                                                                                             | रामसिंह                                                                                                                                                                                                   | **                                                                                                 | * 4-64                                                                         |
| . षट्पाहुड                                                                                                                                                    | कुन्दकुन्दावार्य                                                                                                                                                                                          | <b>प्राकृत</b>                                                                                     | 54-\$0X                                                                        |
| . बटलेक्या वर्गान                                                                                                                                             | ×                                                                                                                                                                                                         | संस्कृत                                                                                            | 808-808                                                                        |
| ४६४८. गु                                                                                                                                                      | टकासं०११। पत्र सं०३४। (खुले इ                                                                                                                                                                             | हुये शास्त्राकार ) झा० ७३                                                                          | ×५ इ. । भाषा–हिन्दी                                                            |
| ० काल × । पूर्गा। वै०                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                |
| विशेष — पूज                                                                                                                                                   | ा एवं स्तोत्र संग्रह है।                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                |
| TE AUGU                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           | × ४ द० । भाषा ⊨ोटल्टा ।                                                                            |                                                                                |
|                                                                                                                                                               | टका सं०१२ । पत्र सं०५० ∤ झा०६:                                                                                                                                                                            | ×१ ड० । भाषा∸ाहत्दा ।                                                                              | ল কাল 🗶 1 সমুনা।                                                               |
| ।० सं० १०० ।                                                                                                                                                  | दकास० १२ । पत्र स० ४० । झा० ६.<br>स्य पूजा पाठसग्रह है ।                                                                                                                                                  | ×५ ड० । भाषा÷।हन्दा ।                                                                              | ল <b>ুকাল X 1 এ</b> বঁনা।                                                      |
| ० सं० १०० ।<br>विशेष——निः                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                |
| . सं. १००।<br>विशेष—नि<br>४६६०. गु<br>. सं. १०१।                                                                                                              | त्य पूजा पाठ सम्रह है।<br>टकासं०१३ । पत्र सं०४० । झा०६)                                                                                                                                                   | <६ इ० । भाषा−हिन्दी ।                                                                              | ले <b>० कान × । ध</b> पूर्ण।                                                   |
| ० सं० १०० ।<br>विशेष                                                                                                                                          | त्य पूजा पाठ सम्रह है।<br>टका सं०१३   पत्र सं०४० ∤ मा०६)<br>लक्ष्मण                                                                                                                                       | <६ इ० । भाषा−हिन्दी ।<br>हिन्दी                                                                    |                                                                                |
| ० सं० १०० ।<br>विशेष                                                                                                                                          | त्य पूजा पाठ सम्रह है।<br>टकासं०१३ । पत्र सं०४० । झा०६)                                                                                                                                                   | <६ इ० । भाषा−हिन्दी ।<br>हिन्दी                                                                    | ले <b>० कान × । ध</b> पूर्ण।                                                   |
| o सं० १०० ।<br>विशेष—निः<br>४६६०. गु<br>ोo सं० १०१ ।<br>१. बन्दकथा                                                                                            | त्य पूजा पाठ सम्रह है।<br>टका सं०१३   पत्र सं०४० ∤ मा०६)<br>लक्ष्मण                                                                                                                                       | <६ इ० । भाषा−हिन्दी ।<br>हिन्दी                                                                    | ले <b>० कान × । ध</b> पूर्ण।                                                   |
| ) सं                                                                                                                                                          | त्य पूजा पाठ सम्रह है।<br>टका सं०१३। पत्र सं०४०। मा०६)<br>लदमरा<br>७ पद्य से २६२ पद्य तक प्रामानेरी के रा                                                                                                 | <६ इ० । भाषा−हिन्दी ।<br>हिन्दी<br>ताचल्दको कथाहै ।                                                | ले० काल ×। प्रपूर्ण।<br>१–२१                                                   |
| के सं० १००।<br>विकोय—िंग<br>४६६०. गु<br>के० सं० १०१।<br>१. चन्दकथा<br>विकोय—१०<br>२. फुटकर कविस<br>विकेय—चन                                                   | त्य पूजा पाठ सम्रह है।<br>टका सं०१ दे। पत्र सं०४० ≀ मा०६)<br>लदमरण<br>७ पद्य से २६२ पद्य तक प्रामानेरी केरा<br>स्रगरदास                                                                                   | ८६ इ० । भाषा–हिन्दी।<br>हिन्दी<br>नाचल्यकोक्याहै।                                                  | ले॰ काल ×। धरूमाँ।<br>१∼२१<br>२२-४०                                            |
| बे॰ सं॰ १००। विशेष—ितः ४६६०. गु बे॰ सं॰ १०१। १. चन्दकथा विशेष—१. २. फुटकर कवितः                                                                               | स्य पूजा पाठ सम्रह है।<br>टका सं०१ दे पत्र सं०४०।मा०६/<br>लटमरण<br>०पद्य मे २६२ पद्य तक प्राभानेरी केरा<br>स्रगटसस<br>दन मिलयाभिर्दिकवा है।<br>टका सं०१ ४।पत्र सं०३ ६६। भा०।                              | ८६ इ० । भाषा–हिन्दी।<br>हिन्दी<br>नाचल्यकोक्याहै।                                                  | ले॰ काल ×। धरूमाँ।<br>१∼२१<br>२२-४०                                            |
| हे सं १००।<br>विशेष—िता<br>४६६०. गु<br>हे सं १०१।<br>१. बन्दकथा<br>विशेष—१०<br>२. फुटकर कवित<br>४६६१. गु                                                      | स्य पूजा पाठ सम्रह है।<br>टका सं०१ दे पत्र सं०४०।मा०६/<br>लटमरण<br>०पद्य मे २६२ पद्य तक प्राभानेरी केरा<br>स्रगटसस<br>दन मिलयाभिर्दिकवा है।<br>टका सं०१ ४।पत्र सं०३ ६६। भा०।                              | ८६ इ० । भाषा–हिन्दी।<br>हिन्दी<br>नाचल्यकोक्याहै।                                                  | ले॰ काल ×। धरूमाँ।<br>१∼२१<br>२२-४०                                            |
| सं                                                                                                                                                            | त्य पूजा पाठ सम्रह है।<br>टका सं० १२   पत्र सं० ४० ! घा० ६)<br>लक्ष्मरा<br>७ पद्य ने २६२ पद्य तक ग्रामानेरी केरा<br>ग्राग्दास<br>दन मलियागिरि क्या है।<br>टका सं० १४   पत्र सं० ३६१   घा० प्र             | ८६ इ०। भाषा–हिन्दी।<br>हिन्दी<br>नाचल्यको क्याहै।<br>१४                                            | ले∘ काल × । घरूमाँ।<br>१–२१<br>२२–४०<br>हिन्दी। ले∘ काल मं∙                    |
| े सं १००।    विशेष—ितः   १६६०. गु   १० सं० १०१।   १. चन्दकथा   विशेष—१।   २. फुटकर क्रांवन   विशेष—वः   ४६६१. गु   १९६३। पूर्ता। वै० सं॰   १. चौरासी जाति मेद | त्य पूजा पाठ सम्रह है।<br>टका सं० १३ । पत्र सं० ४० । मा० ६७<br>लक्ष्मण<br>७ पद्य ने २६२ पद्य तक ग्रामानेरी केरा<br>ग्राग्दास<br>दन मलियागिरि क्वा है।<br>टका सं० १४ । पत्र सं० ३६६ । मा० ५<br>१०२ ।       | ८६ इ० । भाषा−हिन्दी।<br>िन्दी<br>काचल्डको कथाहै।<br>११<br>७×६ द०। भाषा–संस्कृत                     | ले∘ काल × । घरूमां ।<br>१–२१<br>२२–४०<br>हिन्दी   ले∘ काल मं∙<br>१–१६          |
| के सं                                                                                                                                                         | त्य पूजा पाठ सम्रह है। दका सं० १२। पत्र सं० ४०। मा० ६८ लक्ष्मरा ० पद्य ने २६२ पद्य तक म्रामानेरी के रा<br>स्रगदास<br>दन मिल्यागिरि कवा है।<br>टका सं० १४। पत्र सं० ३६६। मा० ५<br>१०२।                     | ८६ इ.० । भाषा–हिन्दी ।<br>िन्दी<br>नाचल्यको कथा है ।<br>११<br>७४६ इ.० । भाषा–संस्कृत<br>हिन्दी     | ले∘ काल × । घरूमां ।<br>१–२१<br>२२–४०<br>हिन्दी   ले∘ काल मं∙<br>१–१६          |
| के सं १००।                                                                                                                                                    | त्य पूजा पाठ सम्रह है।  टका सं० १२   पत्र सं० ४०   मा० ६/<br>लदमग्रा   पद्य ने २६२ पद्य तक म्राभानेरी के रा<br>स्थगदास<br>दन मिल्यागिरि कवा है।<br>टका सं० १४   पत्र सं० ३६६   मा० १<br>१०२ ।<br>पूष्पस्ल | र६ ६० । भाषा–हिन्दी ।<br>हिन्दी<br>नाचल्यको कवाहै ।<br>११<br>७×६ ६० । भाषा–संस्कृत<br>हिन्दी<br>११ | ले॰ काल × । मदूर्ग ।<br>१–२१<br>२२–४०<br>हिन्दी । ले॰ काल मं∙<br>१–१६<br>२∘–२४ |

,

| पुरका-संबद् ]                             | ř                     | i          | [ asr                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| ३. प्रश्रुम्मरास                          | व॰ रायम्              | हिन्दी     | ₹-4•                  |
| ४. सुदर्शनरास                             | 29                    | "          | ¥ ?-= o               |
| <ol> <li>श्रीपालरास</li> </ol>            | 27                    | 19         | 112                   |
|                                           |                       | ले॰ कार    | । सं॰ १६५३ जैठ बुदी २ |
| ६. शीलरास                                 |                       | 77         | <b>१ १ ३</b> ३,       |
| ७. मेमकुमारगीत                            | पूर्वी                | 79         | १वर                   |
| <ul> <li>पद- चेतन हो परम निधान</li> </ul> | जिनदास                | 99         | 284                   |
| E. 🚜 केतन विर भूलित भमित के               | পাঁৱ                  |            |                       |
| वित न विवारि।                             | क्रावन्द 🗸            | n          | ₹\$∉.                 |
| १०. " चेतन तारक ही चनुर समाने             | वे निर्मल             |            |                       |
| दिष्टि मञ्जत तुम अरम भुलाने               | H ,,                  | 29         | 27                    |
| ११. ,, बादि धनादि गवायो जीव ।             | वेधिवस                |            | -                     |
| बहु दुक्त पायो चेतन।                      | **                    | "          |                       |
| ₹ ?. m                                    | दास                   | 99         | ₹४•                   |
| १३. 🤧 चेतन तेरी दानी वानी चेतन            | तेरी जाति । रूपवन्द 🦟 |            |                       |
| १४. 🤧 जीव निय्यात उदै विरु भ्रम           | भागी।                 |            |                       |
| वा रत्नवय परम धरम न                       | मायी ।। 🤧             | "          |                       |
| १४. " सुनि सुनि जियरा रे, तू वि           | भुवन का राउ रे दरिगह  | y - "      |                       |
| १६. "हाहा भूता नेरा पद मना                | जिनवर                 |            |                       |
| घरम न वेसे।                               | 23                    | 29         |                       |
| १७. 😠 जै जै जिल देवन के देवा,             |                       | •          | •                     |
| सकल करे तुम सेवा।                         | रूपचन्द 🗸             |            | 583                   |
| १व. प्रकृतिमचैत्यालय जगमाल                | . ×                   | সাস্থ্য    | 748                   |
| ११. वसरबुखमाला                            | मनराम                 | हिन्दी     | से॰ काल १७३४ २४४      |
| २०. चनापुत के १६ स्थम                     | ×                     |            | से॰ कास १७३४ २४७      |
| २१, वक्टी                                 | ¥17,000               | <b>"</b> . |                       |

| ₹₹. | पव- कायु बोलै र | मब दुल बोलग्री |
|-----|-----------------|----------------|
|     | न भावे।         |                |

हर्षकीति

212

न् . रविव्रत कथा

भानुकीति

र• काल १६८७ 336

( बाठ सात सोलह के अंक वर्ण रचे सुकथा विमल )

२४. पद - जो बनीया का जोरा माही श्री जिला

कोप न ध्यावै रै। शिवमुन्दर २४. शीलबत्तीसी श्रकुमल

₹8=

२६. टंडाला गीत २७. भ्रमर गीत

352 वृत्रराज १६ पद है 354 मनसिंघ

(बाडी कूली झित भली सुन भ्रमरारे)

४६६२. गुटका सं०१४ । पत्र सं∙ २७४ । मा० ४×४३ इ० । ले• कुाल सं०१७२७ । पूर्ण । वे०

र्सं० १०३। १. नाटक समयसार

२. मेचकुमार गोत

बनारसीदास

प्रनो

हिन्दी

833

379-878

379

388

र० काल सं० १६६३ | ले० काल सं० १७६३

३. तेरहकाठिया बनारसीदास ४. विवेकजकडी जिनदास रैयम ₹05

गुगाक्षरमञ्जा

मनराम जिनदास

283

६. मुनांश्वरों की जयमाल ७. बावनी E. नगर स्थापना का स्वरूप **१. पंचमग**ति को वैलि

बनारसीदास × हर्षकीति

248

श्रद्ध मुद्रका सं० १६ । पत्र सं० २१२ । बा॰ ६×६ ६० । बाया-संस्कृत हिन्दी । ते० काल × । वे० सं० १०६।

विशेष--सामान्य पाठो का संबह है।

४६६४. गुटका सं० १७। पत्र सं० १४२। मा० ६×५ द०। भाषा-हिन्दी। से० काल ×। पूर्ण । वे० सं० १०८ |

É wke

१. भविष्यदत्त चौपई

**स० रायमहा** 

16.41

288

२. चौडोस तीर्यक्रूर पर्विय

×

11

१४२

४६६४. गुटका सं०१७ । पत्र सं०⊏७ । झा० ⊏×६ ६० । बाषा–हिन्दी । विषय-चर्ची। ते० काल ×। पूर्वी । के० सं०११० ।

विशेष-गुरास्थान वर्षा है।

४६६६. गुटका सं०१२। पत्र सं०१म। मा० ७४६ इ०। भाषा-हिन्दी। ले० काल सं०१म७४ ! पूर्णा बे० सं०१११।

१. लग्नबन्द्रिका भाषा

स्योजीराम सौगानी

हिन्दी

₹**-**¥₹

भारमभ -- बादि मंत्र कू' सुमरिक', जगतारण जगदीश । जगत प्रथिर संखि तिन तज्यो, जिनै नमाउ सीस ॥ १ ॥ हूजा पूजूं सारदा, तीजा गुरु के पाय । लगन बन्द्रिका ग्रन्थ की, भाषा करूं बर्णाय ।। २ ।। पुरन मोहि माग्या दई, मसतक धरि के बाह । लगन बन्द्रिका ग्रंथ की, भाषा कहूं बर्णाय ।। ३ ।/ मेरे भी युरुदेव का, मांबावती निवास | नाम भीजैवन्द्रजी, पंडित बुध के बास ॥ ४ ॥ लालबन्द पंडित तरो, नाती बेला नेह। फतेयद के सिष तिने, मौकूं हुकम करेह ॥ ॥ ॥ किंद सोवार्गी योत्र है, जैन नतो पहचानि । कंवरपाल को नंद ते, स्थोजीराम बसारिए ॥ ६ ॥ ठारासे के साल परि, बरच सात वालीस। माच सुकल की पंचमी, बार सुरनकोईस ॥ ७ ॥ लगन चन्द्रिका ग्रंब की, बाचा कही जुसार। वे यासी से ते गरा क्योतिस को ले पार ॥ ५२३ ॥

जरितम-

t. wannet

बुन्दकवि

हिन्दी पर सेर कास बैकास स्त्री ३० ३०७०

३. राजनीति कविस

वेबीदास

×

१२२ वधा है।

४६६७. गुटका सं० १६ । यत्र सं० ३० । घा० =×६ ६० । आया- हिन्दी । विषय-पद । ते० काल ×। पूर्ण । के० सं० ११२ ।

विश्लेष---विभिन्न कवियों के पदों का संग्रह है। गुटका ग्रश्च लिखा गया है।

४८६ क. गुटका सं०२०। पत्र सं०२०१। बा०६ ४४ ६०। भाषा-हिन्दी संस्कृतः। विवय-संग्रहः। के० कास्तरु सं०१७६३। पूर्णावेश सं०११४।

विशेष—मादिनाय की वीनती, श्रीपालस्तुति, मुनिश्वरो की जयमाल, बडा कनका, आक्तामर स्तोत्र मादि हैं। ४६६६. गृहका सं० २१। पत्र सं० २७६। मा० ७४४३ इ०। भाषा—हिन्दी। विषय—संग्रह से०

काल × । पूर्ण वे॰ सं॰ ११५ । ब्रह्मरायमञ्ज कृत भविष्यदत्तरास नेमिरास तथा हतुमन चौपई है।

४६७०. गुटकासं० २२ । यत्र सं० २६-४३ । सा० ६४४ ६० । भाषा-हिन्दी | विषय-पूजा | ले० वार × । सपूर्ण । वे० स० ११ ।

४.६७१. गुटका सं०२३ । पत्र सं०६१ । सा०६४५३ ६० । आया–संस्कृत । विषय पूजापाट । ति• काल ४ । पूर्णा। वे० सं०१२१ ।

विशेष-पूजा स्तोत्र संग्रह है।

४६७२. गुटका सं० २४। पत्र सं० २०१। आ० ६×४५ इ०। आया-हिन्दी संस्कृत विषय-पूत्रा पाठ। ते० काल ×। पूर्ण। वे० सं० १३२।

विशेष--जिनसहस्रनाम ( आशाधर ) वट्भक्ति पाठ एव पूजाओं का संग्रह है।

४६ ७३. गुटकासं०२४ । पत्र सं०१-२। धा०६८५ ६०। आषा–प्राकृत संस्कृत। विषय–पूजा पाठ। ने० काल 🗙 । सपूर्णा वे० सं०१३३ ।

४६७४. गुटका सं०२६ । पत्र सं०६४ । म्रा०६४४ ६० । भाषा∼हिन्दो । विषय-पूजापाठ । ने० काल X । पूर्ण | ने० सं०१३४ ।

४६७४. गुटका सं० २७। पत्र सं० १०१। ब्रा० ६×६ ६०। बावा-हिन्दी। ले• काल ×। पूर्ण। वै० सं० १५२।

विशेष---बनारसीविलास के कुछ पाठ, रूपचन्द की जकडी, द्रव्य संग्रह एवं पूजाय है।

४६.७६. गुटका सं० २८ । यत्र सं० १३३ । मा० ६×७ ६० । माषा-हिन्दी । ते० काल सं० १८०२ । पूर्वा । वे॰ सं० १५३ । विशेष-समयसार नाटक, भक्तामरस्तोत्र भाषा-एवं सामान्य कथायें हैं।

४६७७. सुदका सं० २६। पत्र सं० ११६। बा० १४६ ६०। मापा-हिन्दो संस्कृत । विषय-संग्रह ले॰ काल  $\times$  । पूर्ण। वे० सं० १४४।

विजेष--पूजा एवं स्तोत्र तथा अन्य साधारसा पाठीं का संग्रह है।

.६६.५-६. सुटकासँ० ३०। पत्र सँ० २०। झा० ६४४ इ०। भाषा–संस्कृत प्राकृतः। विषय–स्तात्रः। ले•काल ४ो पूर्णः। वै० सं० १४५।

विशेष---सहस्रनाम स्तोत्र एवं निर्वालकाण्ड गाया है।

४६७६. गुटका सं०३१। पत्र सं०४०। झा०६×५ ६०। माप्रा-हिन्दी | विवय-कथा। के० कात्र × । पूर्णावे सं०१६२ ।

वियोध - रविव्रत क्या है।

१६८०. सुटका सं० ३२ । पत्र सं० ४४ । बा॰ ४३×४३ इ० । जाया-हिन्दी । विषय-सम्रह् । के॰ कात  $\times$  । पूर्ण । वे सं॰ १७७६ ।

विशेष-श्रीव २ मे से पत्र साली हैं १ बुलासीदास सत्री की बरात को सं० १९८४ मिली संगतिर मुझी ३ की मागरे में प्रहमदाबाद गई, का विबरण दिया हुआ है। इसके प्रतिरिक्त पद, गर्गोवर्ष्टर, लहरियागी को पूजा सावि है।

४६८९१. गुटकासं० देदे। पत्र सं० दे२ । आरा० ६५% ४६३ ६० । भाषा−हिल्दी । ले० काल x । पूर्ता। वे० सं० १६३ ।

| १. राजुनपञ्चीसी        | विनोदीसाल सालवंद | हिन्दो |
|------------------------|------------------|--------|
| २. नेमिनाय का बारहमासा | "                |        |
| ३. राजुलमंगल           | ×                | ×      |

प्रतरम्भ--- तुम नीकस भवन सुवाहे, जब कमरी भई बरागी ।

प्रमुजी हमने भी से चालो साच, तुम विन नहीं रहे दिन रात । भाषा दोंदु ही मुकती मिलाना, तहां फेर न होव भाषायवना । राजुल सटल सुपढ़ों नीहाइ, तिहां राखी नहीं है कोई, सोचे राजुल मंगल गावत, नन वंदित फल पावत ॥१८॥

इति भी राजुल मंगल संपूर्ण ।

प्रन्तिम---

ex8 ]

४६.स.र. गुटका सं० २४ । पत्र सं॰ १६० । झा० ६४४ इ० । भाषा-हिन्दी संस्कृत । ते० काल ४ । पूर्ण | के० सं० २३३ ।

विशेष---पूजा, स्तोत्र एवं टीकम की चतुर्दशी कथा है।

४.६६ म् शुटका सं० ३ ४ । पत्र सं० ४० । झा० ५×४ इ० । जावा—हिन्दी संस्कृत । ले० काल × । पूर्णा विक सं० २३४ ।

विशेष-सामान्य पूजा पाठ हैं।

प्रध्यक्ष . गुटका संव ३६ । पत्र संव २४ । मा॰ ६४४ ६० । आया-हिन्दी संस्कृत । ले० काल संव १७७६ काग्रुल दुदी १ । पूर्ण । वे० संव २३४ ।

विशेष---भक्तामर स्तोत्र एवं कत्याए। मंदिर संस्कृत शीर भाषा है।

४१.⊏४. गुटकासं• ३७। यत्र सं० २१३। स्रा० १४७ इ०। भाषा-हिन्दी संश्वतः। ले० काल ४। प्रखी

विशेष-पूजा, स्तोत्र, जैन शतक तथा पदों का संग्रह है।

४.६.=६. गुटकासं०३ सः । पत्र कं०४.६ । झा०७४४ इ० । आधा-हिन्दी। विषय−्रता स्नीतः। के०काल ४.। गुर्खावै० सं०२४२ ।

विशेष—सामान्य पूजा पाठ संग्रह है।

४६८७. गुटका सं० ३६। पत्र सं० ५० । सा० ७८४ इ०। ल० काल ×। पूर्ण : वे० सं० २४३ ।

| <b>१</b> , श्रावकप्रतिक्रमण | ×                     | মা <b>কু</b> ল | 8-84  |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------|
| २. जयतिहुवसस्तोत्र          | ग्र <b>भवदेवसू</b> रि | "              | 8×-8E |
| ३ मजिसशान्तिःजनस्तोत्र      | ×                     | >>             | 70-71 |
| ४. श्रीवंतजयस्तीत्र         | ×                     | 44             | 24-12 |

ग्रन्य स्तोत्र एवं गौतमरासा बादि पाठ है।

४६८म. गटका सं०४०। पत्र ००२४। घा०४×४६०। बाया-हिन्दी। ले०कान × । पूर्ण। वे० सं०२४४

विशेष-सामायिक पाठ है।

. ४६=६ गुटका सं० ४१। पत्र सं० ४०। ब्रा० ६८४ ६०। ब्राया—हिल्दी। ले० काल ४। पूर्या। वे० सं० २४६।

विशेष-हिन्दी पाठ संग्रह है।

४६६० सुद्धा सं०४२। पत्र सं०२०। मा० १४४ ६०। बावा हिन्दी । से० काल  $\times$ । दूर्ण । वे० सं०२४७। विषेय-सामाधिक पाठ, कत्यासुमन्दिरकोत्र एव जिनाचनीती हैं ।

४६६१<mark>ः गुटका सं</mark>०४३ । पत्र सं०४० । झा० ५.४४ इ०। माया हिन्दी । ले० काल 🗴 । पूर्या । वै०स०२४० ।

४६६२ गुटकासं०४४ । पत्र सं०२४ । ब्रा०६×४ इ० बावा-संस्कृत । ते०कान ×। दूर्गः। वै०सं०२४६ ।

विशेष-ज्योतिष सम्बन्धी सामग्री है ।

४६६६२. सुरुक्ता सं० ४४.। पत्र सं० १८। मा० ८%६ ६०। भ्रापा-हिस्पी। विवय-पुः पिता से० कान 🗴 । सनूर्या। वे० सं० २५०।

**४६६४. गुटका सं० ४६**। यत्र सं० १७३। झा० ७८५ इ०। ले० काल सं० १७५४। पूर्ण। के० सं० २४१।

| धसयराज           | हिन्दी गद्य                                               | 5-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ×                | 83                                                        | 8Y-K5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ×                | प्राकृत संस्कृत                                           | ¥4-u9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बनारसीदास        | हिन्दी                                                    | 9-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ×                |                                                           | £ 9- <b>9</b> 0\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| योगीन्द्रदेव     | **                                                        | १०४-१११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ×                | बाइत हिन्दी                                               | ११२-१३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| त्रिभुवनचन्द     | **                                                        | \$3X-\$X#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>√</b> रूपवन्द | 95                                                        | 6.84-68.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| दरिगह            | 22                                                        | १५५-५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · \$1972         | "                                                         | १५७-१६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72               | 21                                                        | १९४- <b>१</b> ६ <b>६</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ` ×              |                                                           | १७०-१७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | × दनारसोदास  × योगीन्द्रदेव  ः विश्वदनवन्द  रूपदन्द दरिगह | <ul> <li>× प्राकृत संस्कृत</li> <li>बनारसोदास हिन्दी</li> <li>× 99</li> <li>योगीन्त्रदेव 99</li> <li>× वाइत हिन्दी</li> <li>तिश्ववनवन्द 99</li> <li>क्ष्पवन्द 99</li> <li>विरुद्ध कर्मवन्द 99</li> <li>क्ष्पवन्द 99</li> <li>क्ष्पवन्द 99</li> <li>क्ष्पवन्द 99</li> <li>क्ष्पवन्द 99</li> <li>क्ष्पवन्द 99</li> <li>क्ष्पवन्द 99</li> </ul> |

४६६४. शुरुका सं० ४७ । पत्र सं० १६ । बा० ४×४ ६० । बावा-हिन्दी । ते० काल × पूर्ता । वै॰ सं० २४४ ।

```
OXE ]
                                                                                 ् गुटका-संबह
           ४६६६. गुटका सं० ४= । पत्र सं० १०० । भा० ५×४ इ० । भाषा -हिन्दी । ले० काल सं० १७०५
पूर्ण। वै० सं० २५५।
           विशेष-गादित्यशारकथा ( भाऊ ) विरहमंजरी ( नन्ददास ) एवं गायुर्वेदिक नुसले हैं।
           अध्धकः गृहका सं २ ४६ । पत्र सं० ४-११६ । शा० ५×४ इ० : भाषा-संस्कृत । ले० काल ×ा पूर्ण
बै॰ सं॰ २५७।
            विशेष-सामान्य पाठों का संग्रह है।
            ४६६८. गुटका सं० ४०। पत्र सं० १८। मा० ४×४ इ०। भाषा-संस्कृत । ले० काल × । पूर्ण ।
के सं २ २४८।
            विशेष-पदों एवं सामान्य पाठों का संब्रह है।
            ४६६६, गटका सं० ४१ । पत्र सं० ४७ । आ० व×६ ६० । भाषा-संस्कृत । ले० काल × । पूर्ण ।
 के सं रप्रश
            विशेष-प्रतिष्ठा पाठ के पाठों का संग्रह है।
            Eoco. गुटका संव ४२ । पत्र संव ६८ । माक व 💥 ६ इव । भाषा-हिन्दी , लेक संव १७२५ भादव।
बुदी २ | पूर्ण | वे० सं० २६० ।
            विशेष-समयसार नाटक तथा बनारसीविलास के पाठ है।
            ६००१. गुटका सं० ४३ । पत्र सं० २२६ । ब्रा० ६×३ ड० । भाषा-हिन्दी । लि० काल सं० १७६२ ।
 पूर्गा, वे० सं० २६१।
                                       बनारसोदास
    १. समयसार नाटक
                                                              हिन्दी
                                                                                        1-21
            विशेष-विहारीदास के पुत्र नैनसी के पठनार्थ सदाराम ने लिखा था ।
                                रामचन्द्र (वालक)
                                                              हिन्दी
 २ सीताचरित्र
                                                                                        ef5-5
                                      कवि संतीदास
 ३. पद
                                                                 91
 ४. ज्ञानस्वरोदय
                                          चरगादास
 ५. षट्पंचासिका
                                              X
            ६०८२. गुटका सं ० ४४। पत्र सं • १८। आ • ४×३ ड०। भाषा-हिन्दी । ले॰ काल सं० १८२७
 बेठ बुदी १३। पूर्ण । वे॰ सं० २६२।
```

हिन्दी

8-90

१. स्वरोदय

विशेष--उमा महेश संवाद में से है ।

२. पंचाध्यायी

२६-५६

### विशेष-कोटपुतली वास्तव्य श्रीवन्तलाल फकीरचन्द के पठनार्थ लिखी गई थी।

६००३, गुटका सं० ४.४ । पत्र सं० ७०-१२६ । बा० ४.३×३३ ६० । बाला–हिन्दी संस्कृत । से० कास ४ । पर्ता । दे० सं० २७२ ।

| X । पूर्वा । वर्ष सरु २७२ ।                     |                         |               |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| १. अनन्त के खप्पव                               | स॰ वर्गवन्द             | हिन्दी        | 84-40      |
| २. पद                                           | विनोदीलाल               | 19            |            |
| ३, पर                                           | वगतराम                  | 99            |            |
| (नैमिरंगीलो छन                                  | तिनो हटीलो चटकीले मुगत् | बधु सँग मिली) |            |
| ४. सरस्वती चूर्ण का नुसला                       | ×                       | *             |            |
| <ol> <li>पद~ प्रात उठी ले गौतम नाम ि</li> </ol> | जम मन                   |               |            |
| वांखित सीमे काम।                                | कुगुदबन्द               | हिन्दी        |            |
| प्र, जीव वेलडी                                  | देवीबास                 | "             |            |
| (सतष्ठर कहत सुनोरे भ                            | ाई यो संसार बसारा)      | "             | २१ पदा है। |
| ७. नारीरासो 🗠                                   | ×                       | **            | ३१ पच हैं। |
| द, बेतायनी गीत                                  | नाथू                    | ,,            |            |
| <ol> <li>जिनचतुर्विंशतिस्तोत्र</li> </ol>       | भ० जिए। चन्द्र          | संस्कृत       |            |
| १०. महाबीरस्तोत्र                               | भ० ग्रमरकीति            | "             |            |
| ११. नेजिनाच स्तोत्र                             | वं • शालि               | 22            |            |
| १२. पद्मावतीस्तोत्र                             | ×                       | "             |            |
| १३. वट्नत वरका                                  | ×                       | **            |            |
| १४. बाराबनासार                                  | विनदास                  | हिन्दी        | अर पच है।  |
| १५. विनती                                       | 91                      | "             | २० पद हैं। |
| १६, राजुल की सज्काय                             | , ,                     | "             | ३७ पश है।  |
| १७. मूलना                                       | गंगादास                 | *             | १२ वस है।  |
| १व, ज्ञानपेडी                                   | मनोहरदास                | n             |            |
| _                                               |                         |               |            |

विशेष---विभिन्न कविल एवं बीतराग स्तोत्र सादि हैं।

६९०४. शुरुका संव ध्री । पत्र संन १२०। झाव ४५०४ इ०। बाया-हिन्दी संस्कृत । ले० काल 🗴 पूर्ण । के० संव २७३।

विशेष--सामान्य बाठों का संग्रह है।

६००४. शुद्रका स्तं० ४७ । यत्र सं० २–६८ । प्रा० २२ $XY_2^0$  हु० । आया-हिन्दी संस्कृत । ते० काल सं० १०४२ चैत बुदी १४ । बपूर्ता । वे० सं० २७४ ।

विषेय— मक्तारस्तोव, स्तुति, कस्याल्यमिंदर भाषा, बांतिराठ, तीन वीबीसी के नाम, एवं देवा पूजा मादि है ६००६. शुटका सं० ४⊏। पत्र सं० ४६। मा० ६४४ इ०। भाषा—हिन्दी । ले० काल ४। पूर्ता। वै० सं० २७६।

१. तीसचौबीसी

🗴 हिन्दी

२. तीसचौबीसी चौपई

<sub>37</sub> र० काल १७४**१ जै**त सुदी ५

ले ॰ काल सं ० १७४३ कातिक बुदी ४

मन्तिल --- नाम चौपई ग्रन्थ थह, जोरि करी कवि स्याम ।

जैसराज मृत क्रोसिया, जोवनपुर तस थाम ।।२१६॥ सतरारी उनवास में, पूरन ग्रन्थ मुमाय । चैत्र उजानी पंचमी, तिजै स्कथ पूर्वराज ।।२१७॥ एक बार वे सरहहै, प्रथम करिस पाठ । नरक नीय गति के विचै, गांवे जबे क्याट ।।२१८॥

दयाम

।। इति श्री तीस बोइसो जी की बौपई ।।

६००७. शुटका सं० ४६ । पत्र सं० ४२ । बा० ६×४३ ६० । बापा—संस्कृत प्रकृत । ले० काल × । पूर्णावे ० सं० २६६ ।

६००=. गुटका सं० ६०। पत्र सं० ३४। मा० ६४= इ०। आया-हिन्दी। ले॰ काल सं० १९४६, पूर्ण। वे० सं० २९३।

१. समन्तमद्रकवा

जोघराज

हिन्दी र० काल १७२२ वेशास हुदी प

२. श्रावकों की उत्पत्ति तथा प४ गीत

हिन्दी

३. सामुद्रिक पाठ

×

धान्तिम---संग्रन छलन सुमत सुम सब जनकू सुक देत ।

भाषा सामुद्रिक रच्यो, सजन जनों के हेत !!

६००६. गुटकासं०६१ । पत्र सं०१६–४६ । बा० वर्४×६ ६०। माया–हिन्दी संस्कृत । ते० काल सं०१९६१ । सपूर्ण। के० सं०२६६ ।

विशेष—विरहमान तीचंकूर अकडी (हिन्दी) बशनकारण, रत्नत्रय पूजा (शंक्तत) पंचमेर पूजा (मूजरवात) नन्दीश्वर पूजा जयमाल ( संस्कृत ) अनन्तजिन पूजा ( हिन्दी ) चमतकार पूजा ( स्वरूपवन्द ) (१९१६), पंचकुमार पूजा मार्वि है।

> ६०१०. गुटका स० ६२। पत्र सं०१६। सा० ८६४६ ६०। स० काल ४। पूर्ण। वै० सं० २६७। विशेष--- हिन्दी पदो का संग्रह है।

६०११. गुटका सं०६३ । पत्र सं०१६ । म्रा० ६३,४४३ ६० । भाषा-संस्कृत हिन्दी । विषय-संग्रह । ले॰ काल ४ । पूर्णा । वे॰ सं०१०८ ।

विशेष--सामान्य पाठों का सम्रह एवं ज्ञानस्वरोदय है।

६०१२. गुडका सं० ६४। पत्र सं० ३१) झा० ६४७ ६०। भाषा-हिन्दो । ले० काल ४ । दूर्खी । वै० सं० ३२५ ।

निमोच—(१) कवित्त पद्माकर तथा ग्रन्थ कवियों के (२) चौदह विद्या तथा कारकाले जात के नाम (१) पामेर के राजाओं को बसावजीं, (४) मनोहरपुरा की पीढियों का वर्शन, (१) खैंदेला की वैद्याखली, (१) खंडेनवालों के गोज, (७) कारकानों के नाम, (६) ग्रामेर राजाओं का राज्यकाल का विवरस्त, (१) खिल्ली के बादलाहों पर कवित्त ग्रादि हैं।

६०१६ गुटका संट ६४। पत्र सं० ४२। ब्रा० ६४४ ६०। जाया-हिन्दो संस्कृतः । ले० काल 🗴 । . पूर्या । वै० सं० ३२६ ।

विशेष-सामान्य पाठों का संबह है।

६०१४: गुटकासंद ६६: १०० सं०१२-३२ । मा० ७४४ इ० भाषा-सिन्धी संस्कृत । ले० काक्ष ×े। बहुर्या ३० सं० ३२७ ।

विशेष-सामान्य पाठी का संपन्त है।

0\$0 ]

६०१**१. शुरुका सं**०६७ । पत्र सं०५२ । सा०६×४ ६० । आत्रपा−हित्यी संस्कृत । ले० काल × । पूर्वा 1 वे० सं०३२ व । ं

विशेष-कवित्त एवं बायुर्वेद के नुसलों का संग्रह है।

६०१६, गुटका सं० ६८ । पत्र तं० २६ । आ० ६५४५३ ४० । आगा-हिन्ती । विषय-संग्रह । से० काल 🗴 । पूर्वी । वे० तं० ३३० ।

विशेष-पदों एवं कविताधों का संग्रह है।

६०**१७, गुटका सं०६६** । यत्र सं०६४ । सा० ६×४ ड० । त्राया-हिन्दी । ले**० काल ×** । पूर्ण । कै**० सं० ३३२** ।

विशेष---विभिन्न कवियों के पदों का संग्रह है।

६०१ **म. गुटका सं०७०। पत्र मं०४०। बाठ ६**१ ×१ इठ। भाषा-हिन्दी। लेठ काल ×। पूर्णा। वैक्संट २३३।

विकोध---पदों एवं पूजाओं का सैग्रह है।

६०१६. गुटका सं० ७१। पत्र सं० ६८ । आ० ४ $\frac{1}{4}$ ×३२ ६०। भाषा-हिन्दी। विषय-कामशासत्र । के॰ काल x। पूर्ण। के॰ सं॰ १३४।

६०२०, गुटका सं० ७२ । स्फुट पत्र । वै० सं० ३३६ ।

विशेष -कमौ की १४० प्रकृतियां, इष्टक्तीसी एवं जोधराज पत्रीसी का संबह है।

६०२**१' गुटका सं०७**३ । पत्र सं०२८ । झा॰ ८२/४६० । भाषा–हिन्दी । ले० काल ४ । पूर्ण। वै•सं०३३७ ।

विशेष -- ब्रह्मविलास, चौबीसदण्डक, मार्गगाविधान, प्रकलक्काप्टक तथा सम्पनन्वपश्चीसी का संप्रह है।

६०२२. गुटका सं० ७४ । पत्र सं० ३६ । झा० ८२/×१ इ० । भाषा—हिन्दी । विषय—संग्रह । के० काल × । पूर्णी वे० सं० ३३८ ।

विशेष--विनतियां, पद एवं अन्य पाठों का संग्रह है। पाठों की संख्या १६ है।

. ६०२२. गुटका सं० ०४ । पत्र सं० १४ । झा० ५८४ ६० । जापा-हिन्दी । ले० काल सं० १९४१ । पूर्यो । वे० वे० २२१ ।

विद्येष---नरक दुः अवैदर्शन एवं नेमिनाच के १२ अवों का वर्शन है।

६०२४. गुटका सं० ७६। पत्र सं० २४। बा॰ म्ह्रै×६ ६०। मापा—संस्कृत ।। ले॰ काल ×। पूर्ता । वै॰ सं॰ १४२।

विशेष--प्रायुर्वेक्कि एवं यूनानी नुसलों का संग्रह है।

६०२४. गुटका सं०७०। यत्र सं०१४। आ०६×४ ६०। भाषा-हिन्दी । विषय-सबह् । ते० काल  $\times$ । दे० सं०३४१।

विशेष-जोगीरासा, पर एवं विनतियों का संबह है।

६०२६. शुटकासं०७८ । पत्र सं०१६० । बा०६४४ ६० । भाषा–संस्कृतहिन्दो । ले०काल × । पूर्णावे कर्स ०३४१ ।

विशेष—सामान्य पूजा पाठ संग्रह है। युष्ठ ६४—१४६ तक वंशीषर इत ब्र्यासंग्रह की वालावदीय टीका है। टीका हिन्दी गण मे है।

६०२७. ग्रुटकास० ७६ । पत्र सं० ८६ । सा० ७४४ ६० । भाषा-हिन्दी । विषय-पद-संग्रह । ले० काल × । पूर्णा । वे० सं० ३४२ ।

# ञ भगडार [ शास्त्र भगडार दि० जैन मन्दिर पार्श्वनाथ, जयपुर ]

६०२८. गुटका सं० १। पत्र सं० २१८ । बा० १४४ ६०। । ने० काल ४। पूरो । दे० सं० १। विशेष—पूजा एवं स्तीत्र संधह है। सस्मीतेन का चितामिएस्तवन तथा देवेन्द्रकीर्ति इत प्रतिमासास्त चतुर्देशी पूजा है।

६०२६. गुटकासं०२। पत्र सं० ४४। सा०१४६ ६०। नाया-हिन्दी संस्कृतः। ते० काल सं० १८४३। पूर्णः।

विशेष--- श्रीवराम कृत पद, अक्तामर स्तोत्र एवं क्षामान्य पाठ संग्रह है।

६०३०. गुटका सं० ३ । पत्र सं० १३ । घा॰ ६×१ । भाषा संस्कृत । ले० काल × । पूर्ण ।

जिनसक विभाग, प्रमिचेक पाठ, गराधर वलस पूना, ऋषि मंडल पूना, तथा कर्मसहन पूना के पाठ हैं। ६०२१. गुटका सं० ४ । पत्र सं० १२४ । खा० ८×७ है ६० । साया –हिन्दी संस्कृत सं० १६२६ । पूर्ण ।

विशेष-- नित्य पूजा पाठ के बतिरिक्त निम्न पाठों का संबंध है--

| • <b>६</b> २ ]                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| २. सुबता जनांकुश इत्यादि                                                                                                                                                                | ×                                                                                                                                                     | ,,                                                                                                  |                                                   |
| ३. त्रेपनक्रिया                                                                                                                                                                         | ×                                                                                                                                                     | 91                                                                                                  |                                                   |
| ४. समयसार                                                                                                                                                                               | <b>मा∘</b> कुन्दकुन्द                                                                                                                                 | श्राकृत                                                                                             |                                                   |
| ५. मादित्यवारकवा                                                                                                                                                                        | भाक                                                                                                                                                   | हिन्दी                                                                                              |                                                   |
| ६. पोसहरास                                                                                                                                                                              | झानभूषरा                                                                                                                                              | 77                                                                                                  |                                                   |
| ७ धर्मतस्योत                                                                                                                                                                            | जिनदास                                                                                                                                                | "                                                                                                   |                                                   |
| ब. बहुगतिचौपई .                                                                                                                                                                         | ×                                                                                                                                                     | **                                                                                                  |                                                   |
| <b>१.</b> संसारघटवी                                                                                                                                                                     | ×                                                                                                                                                     | "                                                                                                   |                                                   |
| १०. चेतनगीत                                                                                                                                                                             | जिनदास                                                                                                                                                | **                                                                                                  |                                                   |
| सं० १६२६ में                                                                                                                                                                            | शंबावती मे प्रतिनिधि हुई थी।                                                                                                                          | )                                                                                                   |                                                   |
| पूर्ण ।                                                                                                                                                                                 | पत्र सं०७६ । झा० ६×१ :                                                                                                                                | s । भाषा—संस्कृत । ले० क                                                                            | ाल सं <b>० १</b> ६०                               |
| पूर्ण ।<br>विशेषस्तोत्रों का संग्रह                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | ाल सं <b>० १</b> ६६                               |
| पूर्ण ।<br>विशेष—स्तोत्रों का संब्रह<br>सं० १६८२ में नागौर में                                                                                                                          | है ।                                                                                                                                                  | तापत्र भी है।                                                                                       |                                                   |
| पूर्ण ।<br>विशेष—स्तोत्रों का संब्रह<br>सं० १६८२ में नागौर में                                                                                                                          | है।<br>बाईने दिक्षा सी उसका प्रतिः                                                                                                                    | तापत्र भी है।                                                                                       |                                                   |
| पूर्ण ।<br>विशेष—स्तीवों का संब्रह<br>सं० १६=२ में नागीर में<br>६०३३, गुटका सं० ६                                                                                                       | है।<br>बाईने दिक्षा सी उसका प्रतिः                                                                                                                    | तापत्र भी है।                                                                                       | प्रहु¦ ले <b>ः</b> काल                            |
| पूर्ण ।<br>विशेष—स्तोशों का संबह<br>सं० १६=२ में नागीर में<br>६०३३, गुटका सं० ६<br>वै॰ सं० ६।                                                                                           | है।<br>बाईने दिक्षा की उसका प्रतिः।<br>। पत्र सं॰२२ । प्रा॰ ६४५ इ                                                                                     | तापत्र भी हैं।<br>•   भाषा–हिन्दी   विषय–शा                                                         | प्रहु¦ ले <b>ः</b> काल                            |
| पूर्त ;                                                                                                                                                                                 | है।<br>बाईने दिक्षा की उसका प्रतिः<br>। पत्र सं०२२। झा० ६४५ इ<br>सेतसिंह                                                                              | हापत्र भी हैं।<br>० } आया–हिन्दी   विषय–शो<br>हिन्दी                                                | प्रहु¦ ले <b>ः</b> काल                            |
| पूर्ण ;                                                                                                                                                                                 | हैं।<br>बार्र ने दिक्षा की उसका प्रति:<br>। पत्र सं•२२। झा• ६४५ द<br>लेतसिंह<br>ग्रमुखंद                                                              | ता पत्र भी हैं।  ) आया-हिन्दी   विषय-संग<br>हिन्दी  क                                               | प्रहु¦ले ० कार<br>इ                               |
| पूर्ण ।  विशेष—स्तोभों का संबह  सं० १६=२ में नागीर में  ६०३३. गुटका सं० ६ वै॰ सं० ६ ।  १. नेनीस्वर का बारहमासा २ श्वादीश्वर के दशभव ३. शीरहीर  ६०३४. गुटका सं० ७                        | हैं।<br>बार्र ने दिक्षा की उसका प्रति:<br>। पत्र सं•२२ । झा• ६४५ इ<br>लेतसिंह<br>ग्रागुलंद<br>४                                                       | तापत्रभी हैं।<br>०   आया-हिन्दी   विषय-संग<br>हिन्दी<br>१९<br>१९<br>१९<br>१९   आया-हिन्दी   ले० कार | बह्ध के कार<br>इ                                  |
| पूर्ण ;                                                                                                                                                                                 | है।<br>बार्र ने दिक्षा की उसका प्रतिः<br>। पत्र सं•२२। झा• ६४४ द<br>स्रेतसिंह<br>दुगुस्द<br>४<br>। पत्र स• १७७। झा• ६४४<br>इ. सुमावित ( भूबरदास ) तथा | ता पत्र भी हैं।  ) अथा-हिन्दी   विषय-संग<br>हिन्दी  ग  इ०   आषा-हिन्दी   ले० का                     | ब्रह्म ले∘ काल<br>द<br>त × । पूर्या।<br>सस्र ) है |
| पूर्ण ;                                                                                                                                                                                 | है।<br>बार्र ने दिक्षा की उसका प्रतिः<br>। पत्र सं॰ २२। झा॰ ६४५ द<br>लेतसिंह<br>ग्रुगुर्चद<br>४                                                       | ता पत्र भी हैं।  ) अथा-हिन्दी   विषय-संग<br>हिन्दी  ग  इ०   आषा-हिन्दी   ले० का                     | ब्रह्म ले∘ काल<br>द<br>त × । पूर्या।<br>सस्र ) है |
| पूर्ण ।  विशेष — स्तोशों का संग्रह सं० १६=२ में नागीर में ६०३३. गुटका सं० ६ दे सं० ६ । १. नेमीश्वर का बारहसासा २ आदीश्वर के दशभव ३. श्रीरहीर ६०६४. गुटका सं० ७। विशेष — नित्यतीनत्व पाट | है।<br>बार्र ने दिक्षा की उसका प्रतिः<br>। पत्र सं•२२। झा• ६४४ द<br>स्रेतसिंह<br>दुगुस्द<br>४<br>। पत्र स• १७७। झा• ६४४<br>इ. सुमावित ( भूबरदास ) तथा | ता पत्र भी हैं।  ) अथा-हिन्दी   विषय-संग<br>हिन्दी  ग  इ०   आषा-हिन्दी   ले० का                     | ब्रह्म ले∘ काल<br>द<br>त × । पूर्या।<br>सस्र ) है |

६०३६, गुटका सं० E। पत्र सं० २०'। बा॰ ६×४ ६०। नावा हिन्दी। ते॰ काल 🗴 । पूर्ण।

विशेष---सामान्य पाठों का संग्रह, लोक का वर्शन, प्रकृतिम वैत्यालय वर्शन, स्वर्गनरक दुख वर्शन, वारों गतियों की बाखू बादि का वर्शन, इह खलीती, पञ्चमञ्चल, खालोचना पाठ बादि हैं।

> ६०३७, गुटका सं० १०। पत्र सं० ३८। घा॰ ७×९ ६०। माषा-संस्कृत । ते॰ काल ×। पूर्ण । विशेष-सामाधिक-पाठ, वर्धन, कल्यासुमंदिर स्तोत्र एवं सहस्रनाम स्तोत्र है ।

६०३=, गुटका सं• ११। पत्र सं• १६६। मा• ४×१ इ० । मापा-हिन्दी । ले॰काल × । पूर्ण ।

( जिस्स जिस्स जप जीवडा तीन भवन में सारोजी )

१. अकामर स्तोत्र बळ्याटीका X संस्कृत हिन्दी ते० काल सं० १७२७ चैतसुदी १. २. पद— हर्वकीर्ति X %

पंजबुर नी जयसाल त० रायसल कु ले० काल सं• १७२६

४. कवित्त × 99

५. हिलोपदेश टीका × 39

६. पद-ते नर भव पाय कहा कियो 🗸 रूपचन्द हिन्दी

७. जनही × #

पद-मोहिनी बहकायो सब जग मोहनी मनोहर

६०३६. गुरुका सं०१२ । पत्र सं०१३६ । सा०१०४६ ६०। आया हिन्दी शस्कृत । ते० काल ४ । पूर्ण। निन्न पाठ हैः—

क्षेत्रपाल पूजा ( स्त्कृत ) क्षेत्रपाल जयमाल ( क्वितो ) नित्यपूजा, जयमाल ( संस्कृत हिन्दी ) विद्यपूजा ( स० ) पोडवाकारस, दक्षत्रकास, रत्नत्रयपूजा, किलकुम्बयूजा और जयमाल ( प्राकृत ) लंबोस्वरपंक्तिपूजा क्षनत्त्वयु-वंशीपूजा, क्षत्रयनिक्षिपूजा तथा पास्वेनास्तोच, बायुवेंद यांच ( संस्कृत ले० काल सं० १६६१) तथा कई तरह की रेजायों के चित्र भी है, राशिष्कल सादि भी दिये हुये हैं।

> ६०४०. गुटका सं० १३। पत्र तं॰ २०३। झा॰ ७४४ ६०। ते॰ काल सं॰ १७३०. पूर्ण। बुटके में मुख्यतः निम्न पाठ है---

१. जिनस्तुति सुमतिकीर्ति हिन्दी

२. ग्रुएस्यानकगीत इ० वी वर्ड व

१४. मोहविवेकयुद १४. द्वादणानुप्रेका

## सन्तिम् अस्ति। बी. वर्षे न वहा एइ वाली सनियण मुख करह

श्रपभ्रं ख १. सम्बद्धाः नयसस Y. परमार्चकीस हिन्दी ४. 'पद- क्यो केरे जीव स कर मरसायो, त चेतन यह जड परम है यानै कहा बुआखे । मनराम ६. वेषक्षासासीय पनो ७. मनोरवमाला **प्रचलको**ति धवना तिहि तए। युए गाइस्यों, ८. सहेलीगीत हिन्दी मृत्दर सहेल्यो हे यो संसार ग्रसार मो बित में या उपनी जी सहेल्यो है ज्यो रांचे सो गवार तन धन जोवन थिर नहीं। मोहन हिन्दी ६. पव-जा दिन हेंस चलै घर छोडि, कोई न साथ खडा है गोडि ।: जरा जरा के मुख ऐसी वासी, बड़ी वेंग विली धन पासी ।। भए। विडल्के उनगै सरीर, खोसि सोसि न तनक चीर। चारि जर्गा जजुस ने जाहि, घर मैं घडी रहरा दे नाहि। जबता बुढ विडा में वास, यो भन मेरा लया उदास । काया माया भूडी जानि, मोहन होऊ अजन परमाश्चि ॥६॥ हर्षकीरित हिन्दी १०. पद-नहिं छोडी हो जिनराज नाम, मोहि और मिच्यात से क्या बने काम । मनोहर 22. .. हिन्दी सेव तौ जिन साहिब की कीजे नरभव लाहो लीओ विरादास हिन्दी १२. पद-स्यामदास ₹₹. »

बनारसीदास

सुरत

| गुरका-संमद् ]                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                     | ि ७६४                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| १६. द्वादशानुत्रेका                                                                                                 | ×                                                                           | "                                                                                                                   |                                                               |
| १७. विनती                                                                                                           | रूपवन्द                                                                     | 91                                                                                                                  |                                                               |
| जै जै जिल है                                                                                                        | विनि के देवा, सुर नर स                                                      | कल करै तुम सेवा।                                                                                                    |                                                               |
| १८. पंचेन्द्रियमेलि                                                                                                 | <del>ठगगु</del> रसी                                                         | हिन्दी र०काल सं०                                                                                                    | <b>१</b> ५ <b>- ५</b>                                         |
| १६. पञ्चगतिवेलि                                                                                                     | हर्षकीर्ति                                                                  | 27 29 25                                                                                                            | \$ = 8 3                                                      |
| २०, परमार्थ हिंडोलना 🗸                                                                                              | क्षपनन 🦯                                                                    |                                                                                                                     |                                                               |
| २१. पंचीगीत                                                                                                         | खीहल                                                                        | 77                                                                                                                  |                                                               |
| २२. बुक्तिपीहरगीत                                                                                                   | ×                                                                           | "                                                                                                                   |                                                               |
| २३. पद—अब मोहि और कखुन सुहाय                                                                                        | <b>क्पनन्द</b>                                                              | "                                                                                                                   |                                                               |
| २४. यदसंब्रह                                                                                                        | वगारसीदास                                                                   | <b>y</b>                                                                                                            |                                                               |
| ६०४१. गटका सं० १४।                                                                                                  | पत्र सं० १०१२३७। ६                                                          | ग• १०×७ इ∙। मावा-संस्कृत।                                                                                           | ने० काल × ।                                                   |
| मपूर्ण ।<br>विशेष-स्तोत्र, पूजा एवं उस                                                                              | की विधि दी हुई है।                                                          |                                                                                                                     |                                                               |
| ६०४२, गटका सं० १४।                                                                                                  | पत्र सं• ४३। ब्रा॰ ७×                                                       | ५ ६० । आषा-हिन्दी । विषय-प                                                                                          | द सम्रह; ले∘                                                  |
| काल × । पूर्ण ।                                                                                                     |                                                                             | •                                                                                                                   |                                                               |
|                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                     |                                                               |
| ६०४३. गुटका सं० १४।                                                                                                 | पत्र सं० ५२ । सा• ७०                                                        | (५.६०। भाषा-संस्कृत हिन्दी।ा                                                                                        | वेषब-सामान्य                                                  |
| ६०४३ <b>. गुटका सं०१४</b> ।<br>पाठ संग्रह । ने० काल × । पूर्ल ।                                                     | पत्र सं० ४२ । सा• ७>                                                        | ८५ इ०। भाषा—संस्कृत हिन्दी ।ं                                                                                       | वेषब-सामान्य                                                  |
| पाठ संग्रह । ले० काल × । पूर्ण ।                                                                                    |                                                                             | ८५. इ.०.। आया–संस्कृत हिन्दी।ं<br>१३×३. इ.०.। ले० काल सं०१६१                                                        |                                                               |
| पाठ संग्रह । ले॰ काल × । पूर्ण ।<br>६०४४. गुटका सं० १७ ।                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                               |
| पाठ संब्रह । ने॰ काल × । पूर्ण ।<br>६०४४: गुटका सं० १७ ।<br>पूर्ण ।<br>१. खियानीस ठाए।                              | पत्र सं०१६६ । घा•१<br>त्र•रायमङ्ग                                           | १३×३ ६० }ले∙ काल सं० १६१                                                                                            | ३ ज्येष्ठ बुदा ।<br>१६                                        |
| पाठ संग्रह । ने॰ काल × । पूर्ण ।<br>६०४४ . शुटका सं० १७ ।<br>पूर्ण ।<br>१. खियानीस ठाए।<br>विशेषचौबीस तीर्थकूरों के | पत्र सं०१६६ । घा॰ १<br>त्र•रायमङ्ग<br>नाम, नगर नाम, कुल,                    | १३×३ ६०।ते०काल सं०१६१<br>संस्कृत                                                                                    | ३ ज्येष्ठ बुदा ।<br>१६<br>विवरसा है ।                         |
| पाठ संग्रह । ने॰ काल × । पूर्ण ।                                                                                    | पत्र सं∘ १६६ । घा• १<br>त्र• रायमझ<br>नाम, नगर नाम, कुल,<br>×               | १३×३ ६०। ते०काल सं०१६१<br>संस्कृत<br>वंद्य, पंचकत्यास्त्रकों की तिथि प्रादि                                         | ३ ज्येष्ठ बुदा ।<br>१६<br>विवरसा है ।                         |
| पाठ संग्रह । ने॰ काल × । पूर्ण ।                                                                                    | पत्र सं० १६६ । ग्रा॰ ।<br>स॰ रायमञ्ज<br>स्त्रास्त्र नगर नाम, कुल,<br>Ж<br>Ж | १३×३ ६०।ते०काल सं०१६१<br>संस्कृत                                                                                    | ३ ज्येष्ठ बुदा ।<br>१६<br>विवरसा है ।<br>२०                   |
| पाठ संग्रह । ने॰ काल × । पूर्ण ।                                                                                    | पण सं०१६६। घाः ।<br>त्रः रावनातः<br>नाम, नगर नाम, कुल,<br>                  | ३ २ ४ ३ ० । ले∘ काल सं∘ १६१<br>संस्कृत<br>वंद्या, पंचकल्यास्त्रकों की तिथि ग्रावि<br>श्र<br>प्राकृत ले∘ काल सं∘ १६१ | रे ज्येष्ठ बुदा ।<br>१६<br>विवरसा है ।<br>२८<br>रे ज्येष्ठ ४६ |
| पाठ संग्रह । ने॰ काल × । पूर्ण ।                                                                                    | पत्र सं० १६६ । ग्रा॰ ।<br>स॰ रायमञ्ज<br>स्त्रास्त्र नगर नाम, कुल,<br>Ж<br>Ж | १३×३ ६०। ते०काल सं०१६१<br>संस्कृत<br>वंद्य, पंचकत्यास्त्रकों की तिथि प्रादि                                         | ३ ज्येष्ठ बुदा ।<br>१६<br>विवरसा है ।<br>२०                   |

६०४४. गुरुका सं० १८। पत्र सं० १४०। मा० ७४२३ ६०। आया-संस्तृत । ते० काल ४। पूर्ण विवेद--पूजा पाठ वेत्रह है।

# ट भगडार [ श्रामेर शास्त्र भगडार जयपुर ]

| S-115                   |                                        | A. C                          | v 1 mm 1 3 -          |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ६० १४०१।                | क्षासं०१   पत्र सं∙३७ । माथा−हिः       | दा। विषय—सप्रहा लग्काल        | X1461140              |
| १. मनोहरमंजरी           | मनोहर मिश्र                            | हिन्दी                        | १-२६                  |
| त्रारम्म                | श्रथ मनोहर मंजरी, श्रथ नव जीवन         | ा लक्षनं ।                    |                       |
|                         | याके योवनु श्रंकुरयो, श्रंग श्रंग र्छा | वं भोर।                       |                       |
|                         | सुनि सुवान नव योवना, कहत भेद इ         | ि होर ॥                       |                       |
| धन्तिमः                 | सहलहाति श्रति रसमसी, बहु सुवानु        | भपाठ (?)                      |                       |
|                         | निरासि मनोहर मंजरी, रसिक सुङ्क व       | <b>ंड</b> रात ॥               |                       |
|                         | सुनि सुबनि ग्राभिमान तथि मन विचा       | रियुन दोष ।                   |                       |
|                         | कहा विरह्न कित प्रेम रसु, तही होत वु   | स मोस ॥                       |                       |
|                         | वंद सत्द्वीतीय के, संक बीच स           | <b>ग्कास</b> ।                |                       |
|                         | करी मनोहर मंजरी, नकर चांदनी स्पा       | स ।।                          |                       |
|                         | मायुर का हो मथुपुरी, बसत महोली         | गीरि ।                        |                       |
|                         | करी मनोहर मंत्ररी, श्रनूप रस सो        | रि ॥                          |                       |
| इति श्र                 | सक्ललोककृतमशिमरीचिमंत्ररीनिक(नीरा      | जतपद्यं दबृत्दावनविहारकारिलवा | म <b>टावव</b> टोपान क |
| मनोहर मिश्र विरचिता मने | हरमंजरी समाप्ता ।                      |                               |                       |
| कुल ७४ पदा              | है। सं० ७२ तक ही दिये हुये हैं। नायिव  | न भेव वर्शन है।               |                       |
| २. फुटकर दोहा           | ×                                      | हिन्दी                        | 40-89                 |
| विशेष ७०                | बोदे हैं।                              |                               |                       |
| ३. ब्रायुर्वेदिक नृससे  | ×                                      | "                             | 30                    |
| ६०४७. गुरः<br>१४०२ ।    | कासं≎ २ । पत्र सं∙ २-५ ⊏ । आवा–ि       | हन्दी। ले॰ काल सं०१७६४।       | मपूर्ण । वे॰ सं॰      |
| १. माममजरी              | नंदवास                                 | हिन्दी पद्य सं ० २६१          | ₹-₹=                  |
| २. धनेकार्थमंजरी        | 29                                     | 37                            | ₹ <b>८-४</b> •        |
|                         | स्वामी संमय                            | ास ने प्रतिसिधि की थी।        | :                     |

[ **9**5@ गुटका-संबद् ] X\$-X\$ ३, कविल × スタースピ ४, भोजरासो उदयमानु प्रारम्भ-श्री गर्नेमझ्य नमः । दोहरा । कुंजर कर कुंजर करन कुंजर बारंद देव। सिधि समपन सत्त सूच सुरतर कीजिय सेव ।। १ ।। जगत बननि जग उछरन जनत इस घरभंग । मीन विश्वित्र विशासकार हंसासन सरवंग ।। २ ।। सूर विरोमिशः सूर सुत सूर टरें नहि बान। जहां तहां स्वन तुनं जिने तहां त्रुपति जीज नकान ।। ३ ।। मन्तिम-इति भी मोजजी की रासी उदैवानजी की कियी। लिक्त स्वामी सेमदास मिली फाग्रुए। बुदी ११ संबत् १७६५ । इसमे कुल १४ पद्य हैं जिनमें भोजराज का वैभव व यश वर्गीन किया गया है। ५. कविश टोडर हिन्दी कविस हैं ¥8-¥ विशेष-वे महाराज टीडरमल के नाम से प्रसिद्ध वे और प्रक्षर के मुनिकर विभाग के मंत्री वे। ६०४८. गुरुका सं० ३। पत्र सं० ११८। बाबा-हिन्दी। मे० काल सं० १७२६। प्रपूर्ण। वे० सं० 24031 १. मायाब्रह्म का विचार × हिन्दी गच मपूर्ण विशेष--प्रारम्भ के कई पत्र फटे हुये हैं गत्र का नसूना इस प्रकार है। "माया काहे ते कहिये व'अस्यो सबस है ताते माया कहिये । अकास काहे तें कहिये पिट बहुगड का धारि माकार है तातें भाकास कहीये । मुनी ( शून्य ) काहे ते कहीये-जब है ताते सुनी कहिये । सनती काहे तें कहिये सकल संसार को जीति रही है तार्ते सकती कहिये।" व्यन्तिम-एता मामा बहा का विचार परव इंस का ध्यान वंग जगीस संपूर्ण समाता । श्रीशंकाचारीज बीरव्यते । जिती प्रसाद सुदी १० सं० १७३६ का युकान ब्रुह्माटी उर कोस दोइ देईदान चारण की पोषीस्यै उतारी पोबी सा" म डोस्वा साह नेवसी का बेढा " कर महाराज जी स्वनावस्यंचजी । २ गोरसपवावली गोरसमाम हिम्दी धपुरते विक्षेय-करीय १ वया है !

## म्हारा रे बेरायी जोगी जोगिश संग न खाडे जी ! यान सरोवर मनस सुनती सावै गगन यड संड कारैजी !!

३. सत्तसई

बिहारीलाल

हिन्दी धपूर्ण

3-62

ले॰ काल सं॰ १७२४ माघ सुदी २ । विशेष----प्रारम्भ के १२ दोहे नहीं हैं । कुल ७१० दोहे हैं ।

४. वैद्यमनोत्सव

नवनसः

मरूरौं ६७−११≂

६०४६. सुदका सं० ४। पत्र सं० २४। जावा-संस्कृत । विषय-नीति । ले॰ काल सं० १८३१ पीय सुदी ७ । पूर्ण । वै० सं० ११०४ ।

विशेष—चाराक्य नीति का वर्रान है। श्रीवन्दजी गंगवास के पठनार्थ जयपुर मे प्रतिनिधि की थी।

६०४.०. गुटका सं० ४.। पत्र सं० ४०। भाषा—हिल्दी। ले० काल सं० १८३१। प्रदूर्ण। नं० स० १४०४।

विभेष--विभिन्न कवियों के शृङ्कार के अनूठे कविल है।

६०४१, गुटकासँ०६ । पण सँ०६६ । सा०६४४ ६०। भाषाहिन्दी। र०काम सँ०१६८६ । मे•कालसँ०१७४० कार्तिकसुदी६ । पूर्णावे०सँ०१४०६ ।

६०४२. गुटकासं• ७ । पत्र सं० ४५ । सा० १४७६ ६० । भाषा—हिन्दी । ले० काल सं० १६३१ वैद्यास बुदी ६ । सपूर्ण । वे० सं० १४०७ ।

१. कवित

धनर ( धग्रदाम )

हिन्दी

भपूर्ण १-१०

विश्लेष—कुल ६३ पद्य है पर प्रारम्भ के ७ पद्य नहीं हैं। इनका छन्द कुण्डलिया सालगता है एक छन्द निम्न प्रकार है—

आंधी बांटै जेवरी पाछी बखरा साग ।

पार्छ बखरा बाय कहत पुरु तील न माने। ग्यान पुरान मतान खिनक मैं धरम भुनाने।। करो निम्नो रीत मृतम धन नेत न लाजे। नीचन समर्फ मीच परत विषया के काजे! स्रार जीव सादि ते यह बंध्योस करें उपाय। सांधो बांटे जीवरी पार्ख बखरा साय।।१०।।

```
गुडफा-संप्रह
                                                                                           ७६६
   थ्, द्वादवानुप्रका
                                            सोहट
                                                                हिन्दी
                                                                                          35-08
                                                             ने • कान सं • १८३१ वैशास बुदी ८ ।
           विशेष--- १२ सबैये १२ कविल खप्पय तथा प्रत्य में १ दोहा इस प्रकार कूल २५ छंद है।
प्रन्तिम---
                          शनुप्रेक्षा द्वादश सुनत, गयो तिनिर शकान ।
                          धष्ट करम तसकर दुरे, उच्चो सनुत्रे भान ।। २५ ॥
            इति द्वादशानुप्रेक्षा संपूर्ण । मिती वैत्राल बुदी य संवत् १८३१ दसकत देव करण का ।
   ४. कर्मपच्चीसी
                                                                 हिन्दी
                                           भारमस
                                                                                           28-28
            विशेष-कुल २२ वस हैं।
                          करम ब्रा तोर पंच महावरत वरू जपू वीवीस जिलांदा।
ग्रन्तिमपद्य---
                          धरहंत ध्यान लैव वहुं साह मीयरा बंदा ।।
                          प्रकृति पञ्चासी जाति के करम पत्रीसी जान ।
                           सूदर भारैमन-----स्वीपुर चान ।। कर्म प्रति ।। २२ ।।
                                   ।) इति कर्म पच्चीसी संपूर्ण ।।
   ४. पद-( बांसुरी दीजिये बज नारि )
                                             सुरदास
                                                                                                २६
   ६, पद-हम तो वज को बसिबी ही तज्यो
                                                                                           ₹७--₹=
      वज में बीस वैरिशि तू बंस्री
   ७. श्याम बलीसी
                                              ध्याम
                                                                                            36-80
            विशेष--कुल ३५ पदा है जिनमें ३४ सबैये तथा १ दोहा है:--
प्रतिम--
                           कृष्ण ध्यान चतु श्रष्ट में अवनन सुनत प्रनाम ।
                           कहत स्थाम कलमल कहु रहत न रक्क नाम ।
   प. पद-दिन माली को सवावै बाग
                                                                  हिन्दी
                                                                                                80

    बोहा-कबीर श्रीयुन एक ही गुल है

                सांस करोरि
   १० फ्रटकर कविश
                                               ×
                                                                                                  45
                                                                    99
· ११ अम्बुद्वीय सम्बन्धी पंच वेद का बर्खन
                                                                                             X 5-XX
```

६०४२. शुटका संट = । पत्र सं० नहा आर्ग्ट १८ द०। ते० काल सं० १७७६ श्रावण हुनी हा पूर्णा | वे० सं० १५०=।

१. कृष्यमुस्त्रमसिम देनि पृथ्वीराज राठीर राजस्वानी बिंगल १-६५ र० काल० सं० १९३७ ।

विशेष--- प्रंथ हिन्दी गर टीका सहित है। पहिने हिन्दी पद्य हैं फिर गद्य टीका वी गई है।

e E २, विच्ला पंजर रक्षा × संस्कृत ३, अजन (गढ बंका कैसे लीजे रे माई) हिस्दी 53-55 × 32 ४. पद-(बैठे नव निकुंज कुटीर) ৰণ্মু জ १. , (धूनिमुनि गुरली बन बाजै) हरीवास 59 ६. .. (मृन्दर सावरी भावे बल्यो सक्षी) नंददास 11 (बालगोशन धैगन मेरे) परमानन्द , (बन ते भावत गावत गौरो ) ×

६८४५, गुटकासंट ६ । पत्र संट ६ । बाट ६४७ इट । आया–हिन्दी । लेट काल ४ । पूरा । वैट संट १४०६ ।

थियोप—केवन इस्पारनमणी वेलि पृथ्वोराज राठौर इति है। प्रति हिनी टीका सहित है। टीकावार सकत है। ग्रुटवा से० ⊏ में साई हुई टीका से भिन्न है। टीका काल नहीं दिया है।

६०४.४. गुटकासं० १०। पत्र सं०१७०-२०२। सा० ६४७ ६०। भारा-हिन्दी। ले॰ काल ४। सनुर्ता | वे सं०१४१।

१. कवित राजस्थानी विगत १७१-७३

ांवजेय--- प्रक्लार रस के मुन्यर कवित्त है। विराहिती का वर्शन है। इसमें एक कवित्त छीहल का भी है।

२. श्रीक्मसिंग्हुस्म्मेजी की राक्षी तिपरदास राजस्थानी पदा १७३-१८५४

विमीन — इति भी रुम्मणी इध्यानी को राखो तिपरवास क्वत सपूर्ण ।। संबद् १७३६ वर्षे प्रथम चैत्र मासे तुम शुक्त पन्ने तिथी दसम्यो बुधवानरे भी युक्तवपुर मध्ये लिखापितं साह सजन काष्ट्र साह सूर्णानी तत्पुत्र सजन साह श्रेष्ठ छाजुनी वाषनाय । लिखत व्यास जट्टना नाम्ना ।

३ क.बेला × हिन्दी १६६-२०२

विशेष-भूषरदास, मुत्रराम, विहारी तथा केशवदास के कविलों का संग्रह है। ४७ विवस है।

६०१६, शुद्रका सं० ११। पत्र सं० ४१। छा० १०४० ६०। आया-हिन्दी। ले० काल ४। मधुर्य। वे० सं० १४१४।

१. रसिकतिया

केशवदेव

हिन्दी

श्रपूर्ण १-४=

ले० काल सं० १७६१ जेष्ठ सुवी १४

२. कवित

×

99

38

६०४७. गुटका सं० १२ । पत्र सं० २-२६ । बा० ४×६ ६० । जावा-हिन्दी । वे० कास × । बपूर्ण

विशेष---निम्न पाठ उल्लेखनीय है।

१. स्नेहलीला

जनमोहन

हिन्दी

**६-१**५

श्चान्तिम-या लीला इज वास की गोपी कृष्णा सनेह ।

अनमोहन जो नाव ही सो पानै नर देह ॥११६॥ जो नावे तीली सुनै नाव मिक्त करि हेत।

रसिकराब पूरण कृपा मन वांखित कल देत ॥१२०॥

।। इति स्नेहसीमा संपूर्ण ॥

विशेष--प्रत्य में कृप्ण ऊथव एवं ऊथव गोपी संबाद है।

६०४८. शुरुका सं०१३ । यथ सं०७६ । झा० =×६३ ६० । आया-हिन्दी । ते० काल सं०× । पूर्ण । दे० सं०१४२२ ।

१. रागमाला

श्याम मिश्र

क्रिन्दी

8-83

र॰ काल सं॰ १६०२ फाग्रुग् बुदी १०। ते० काल सं० १७४६ सावन सुदी १४।

विशेष-प्रम्थ के मादि में कासिमसां का वर्रान है। ग्रंथ का दूसरा नाम कासिम रसिक दिलास भी है।

व्यन्तिम-संबत् सौरह से बरख अपर बीते दोय।

फायुन वदी सनी दसी सुनी युनी जन लीय ।)

पोयो रची सहौर स्वाब आपरे नगर के।

राजबाट है डॉर पुत्र बतुर्जु ज मिश्र के ।।

इति रागमाना सन्य स्थाम विश्व इत संपूर्ण । संवत् १७४६ वर्षे सावता सुदी १५ सोववार योगी तेरवढ प्रमने हिंबींल का में साद गोरधनवास समयान की पोथी वे सिसी सिसतं नीजीराम ।

२. हादवानासा (वारहुमासा) ' महाकविराइसन्दर

हिन्द

विमोप-सामान्य पाठों का संग्रह है।

| गुटका-समद्                                  |                                          |                      | ि ज्यु                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| ६०६३. गुटका सं० १८।                         | त्र सं०७०। घा०                           | ६×४ इ० । भाषा–हिन्दं | ो । ले० काल सं०१ ८६४       |
| ज्येष्ठ बुदी ऽऽ । पूर्मा । वे० सं० १४२७ ।   |                                          |                      |                            |
| १. चतुर्दशीकथा<br>विशेष—-१५७ पद्य हैं।      | टीकम                                     | हिन्दी               | र० काल सं०१७१२             |
| २. कलियुग की कथा                            | ढारकादास                                 | "                    |                            |
| विशेष-पचेवर में प्रतिलिधि                   | र हुई थी।                                |                      |                            |
| ३. फुटकर कविल, रागों के नाम, रागम           | ाला के दोहे तथा विनं                     | विशास कृत बीबीसी स   | रुति है।                   |
| ४. कपडा माला का दूहा                        | बुत्वर                                   | राजस्थानो            |                            |
| विशेषइसमें ३१ पद्यों में की                 | वेने नामिकाको द्वल                       | ग २ कपड़े पहिनाकर वि | वेरह जागृत किया तथा किर    |
| पिय मिलन कराया है। कविता सुन्दर है।         |                                          |                      |                            |
| ६०६४. गुटका सं० १६। प                       | ात्र सं० ५७-३०५।                         | मा० ६३ँ×६३ँ इ०। भ    | ाषा-हिन्दी संस्कृत । विषय- |
| संग्रह । ने० काल सं० १६६० क्रि॰ वैशास न     | युदी २ । अपूर्गावै०                      | सं०१५३०।             |                            |
| १. अविध्यवसम्बोपई                           | <b>४० राव</b> शस्त                       | हिन्दी इ             | पूर्ण _५०-१०६              |
| २. श्रीपालबरित्र                            | परिमल्ल                                  | 20                   | ₹=9—२=३                    |
| विद्योष — कवि का पूर्ण परिचय                | । प्रशस्ति में है। अकव                   | ार के शासन काम मेर   | दनाकी गई थी।               |
| <ul> <li>धर्मरास ( भावकाचाररास )</li> </ul> | ×                                        | 39                   | ₹=₹-₹€#                    |
| ६०६४. गुटका सं० २०।                         | नव सं०७३। झा० त                          | १×६३ द० । माषा-संस   | कृत हिन्दी। ले० कालासं०    |
| १८३१ चैत्र बुदी ३ । पूर्ण । वै० सं० १४      | <b>4</b> 8 I                             |                      |                            |
| विशेष—स्तोत्र पूजा एवं पाठी                 | ं का संप्रह है। बनार                     | सीदास के कवित्त भी   | है। उसका एक उदाहरल         |
| निम्न है:                                   | स जारी हैवर की है                        | ोस जार्थे ।          |                            |
| *                                           | पाय भी नवेरि जाराँ                       | राज रौस माणिकौ ॥     |                            |
|                                             | ीस जारौ लविरा बर                         | •                    |                            |
|                                             | (व बतुराई जारी व                         |                      |                            |
|                                             | संवाद जारी चुवी सस                       |                      |                            |
|                                             | व जारी सर्वको जाति<br>विजारी सर्वको जाति |                      |                            |
| ., .                                        |                                          |                      |                            |
| . पत्र वर्षा                                | रसीदास एक जिन नां                        | व ।वना ६             |                            |

···· क्ष्री सब वाशियी ।।

६०६६. गुटका सं०२१ । यत्र सं०११४ । घा० ६४४ ६०। भाषा-हिन्दी संस्कृत । विषय संग्रह । कै० काल सं०१८६७ । धपूर्ण । वै० सं०१४३२ ।

विकेष-सामान्य स्तोत्र पाठ संग्रह है।

६०६७. गुटका सं०२२ । पत्र सं०४ न्या०१०४७ ६० । भाषा-हिन्दी संस्कृत । विषय-संग्रह । के॰ काल 🗙 । प्रपूर्ण । वे॰ सं०१४३३ ।

विशेष-स्तोत्र एवं पदों का संग्रह है।

६०६६. गुटका सं०२३ । यत्र सं०१४-६२ । झा०४,४४ ६० । भाषा-हिन्दी । ले० काल सं० १ द०६ । सपूर्णाकेल सं०१४३४ ।

विशेष---निम्न पाठों का संबाह है:--अक्तामर आषा, परमज्योति आया, स्नादिनाथ की थीनती. प्रद्धा जिनदास एवं कनककीत्ति के पर, निर्वाशकाय गाया, त्रिपुतन की बीनती तथा नेयकुमारबीगई।

६०६६. शुटका सं०२४ । पत्र सं०२० । षा०६×४ , ६० । भाषा हिन्दी । ले० काल १८८० । सञ्ज्ञों । वै० सं√१६३४ ।

विशेष--जैन नगर में प्रतिनिधि हुई थी।

६८**७०. गुटको सं**०२४ । पत्र सं०२४ । म्रा०५४४ ६० । भाषा-हिन्दी । ले० काल ४ । स्रपूर्ण । के० सं०१४३६ ।

विशेष—निम्न पाठों का संग्रह है:—विवायहार आया (ग्रवनकोति ) भूगलबोबीशी भाषा, अक्तामर आया (हेमराज)

६०७१. गुटका सं० २६ । पत्र सं०६०। झा०६×४३ ड०। भाषा–हिन्दी। ले० काल सं० १८७३ । अपूर्णावेल सं०१४३७ ।

विशेष-सामान्य पाठी का संग्रह है।

६०**७२. गुटका सं० २७ । पत्र** र्स० १४-१२० । बाया-संस्कृत । ले० काल १८६४ । स्रपूर्ण । वे० सं० १४वेद ।

विशेष--स्तोत्र संग्रह है।

६०७३ गुटका सं०२ मापन सं०१४०। मापा-संस्कृत हिन्दी। ले॰ कान सं०१७४३ | प्रपूर्ता। वे॰ सं०१४३६।

विक्षेत्र-सामान्य पाठों का संग्रह है। सं० १७३३ घषाड़ धुवी ३ मु० मी० नन्दपुर गंगाजी का तट। दगांबास कांदबाई की पुस्तक से मनरूप ने प्रतिलिपि की थी। ६०७४, गुरुका सं० २६ । पत्र सं० १६ । मा० ५×६ ६० । जावा—हिन्दी संस्कृत | विषय-पूजानाठ । के॰ काल × । पूर्ण । वे॰ सं० १५४० ,

विशेष--नित्य पूजा पाठ संबह है ।

६०७४. शुटका सं० ३०। पत्र सं० १४४। झा० १४६ ६०। जाया-हिन्दी। ले० काल 🗴 | पूर्सा। वे० सं० १४४१।

मिवप्यस्त चौपाई वरुरायमुल हिन्दी १-७६
 ए० सं०१६३३ कार्तिक सुदी १४।

 मिवाय-फ्तेराम बज ने जयपुर में सं०१८२६ झवाड बुदी १० को प्रतिसिपि की थी।
 वीरजिएल्य की संघावली पूर्वी हिन्दी ७७-७६
 विवोध-मेवकुसार गीत है।

३. मठारह नाते की कथा लोहट ,, ८०-६३

रिववार कथा बुसालबन्द , १० काल सं० १७७५

विशेष--लिसतं फतेराम ईसरदास वज वासी सांगानेर का।

प्र. ज्ञानपत्रीसी वनारसीवास 99

६, जीबीसतीर्थंकरों की बंदना नेमीचन्द 99 १७

कुटकर सेवया

४
११३

पट्लेक्सा देलि हर्वकीति 33 र• काल सं० १६८३ ११६

मु० नेमीचन्द

E. जिन स्तृति जीधराज गोदीका » ११व

र० काल सं० १७७१ वैशास सुदी ११

886-64A

६०७६, गुडका सं० ३१ । यत्र सं० ४-२६५ । आ० ५२४६ ६०। जाया-संस्कृत हिन्दी। ते० काल 🗙 । सपूर्ण । वै० सं० १४४२ ।

विश्वेष-पूजा एवं स्तीन संग्रह है।

१०. प्रीत्यंकर चीपई

६०७७, गुडका सं० ३२। यन सं० ११६। या० ६×४६ ६०। जाना-हिन्दी संस्कृत। ते० कात × पूर्ण दे० सं० १५४४।

विशेष--नित्य एवं माहपव पूजा संबह है ।

६०७८ मुटकास० ३३ । पत्र सं∘ ३२४ । बा० ४४४ इ० । बाया –हिन्दी। ले० काल सं० १७४६ वैबासासुति ३ । अञ्चल्ती वे० सं० १४४४ ।

विशेष--सामान्य पाठों का संवह है।

६०७६. गुटका सं० २४। पत्र सं० १३६। झा० १४६ ६०। भाषा-हिन्दी। ने० कान 🗴 । पूर्ण । वै० सं० १४४६।

वियोव -- मुख्यतः नाटक समयसार की प्रति है।

६०८०, शुटका संव ६६। यत्र संव २४। झाव ४८१ हव। जाया-हिन्दी। विषय-पद संग्रह। लेव काल ४। प्रस्ती के संव १४४७।

६०⊏१. **गुटका सं∘ ३७**। पत्र सं० १७०। ग्रा० ६×४ इ०। आया–हिन्दी संस्कृत। ले० काल ×। पूर्वी वे० सं० १४४६।

विशेष-नित्यपुजा पाठ संग्रह है।

६०६२. शुटका सं० ६८ । पत्र सं० ६४ । मा० ५×४ ६० । भाषा-हिन्दी संस्कृत । ले० काल १६४२ पूर्वी । कै० सं० १६४६ ।

विशेष-भुस्पतः निम्न पाठों का संग्रह है।

| र. पदसग्रह                                      | मगराम एव मूधरदास          | ाहन्दा              |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| २, स्तुति                                       | हरीसिंह                   | 19                  |              |
| ३. पार्श्वनाथ की गुरामाला                       | लोहट                      | **                  |              |
| ४. पद- ( दर्शन दीज्योजी नेमकुमा                 | र मेलीराम                 | **                  |              |
| ५. बारती                                        | गुमयन्द                   | 19                  |              |
| वियोवप्रन्तिम-धारती                             | करता भारति भाजै,शुभवन्द ज | न मगन मैं साजै।।    | s i          |
| ६, पद- ( मै तो बारी प्राप्त महिमा               | जानी) मेला                | "                   |              |
| ७. सारदाष्ट्रक                                  | वनारसीदास                 | **                  | ले॰ काल १६१० |
| विद्योष—जयपुर में कार्न                         | दिस के मकान में लालाराम   | ने प्रतिलिपि की बी। |              |
| <ul> <li>पद- मोह नींद में छकि रहे हो</li> </ul> | नाल हरीसिंह               | हिन्दी              |              |
| <ol> <li>अ उठि तेरी मुख देखूं नामि</li> </ol>   | बूकेनंदा टोडर             | **                  |              |
| १०. चतुर्विश्वतिस्तुति                          | विनोदीसाल                 | 29                  |              |
| ११. विगती                                       | सर्वेशन                   |                     |              |

| ६०८३. शुटका सं० ३६ । पत्र सं० २-१५६ । आव       | • ५×६ ६० । माना−हिन्दी । ले० काल 🗙 । पूर्ली । |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| वै॰ सं॰ १५५० । मुक्यतः निम्न पाठों का संबद्ध 🗱 |                                               |

| 40 40 1440 1 3400 1001                          | 44 41 M 64                 |                                       |                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| १. बहरती संबह                                   | वानतराव                    | हिन्दी                                | ( ५ घारतियां है ) |
| २. बारती-किह विवि बारती करी प्र                 | मुतेरी मानसिंह             | 99                                    |                   |
| ३. बारती-इहविधि बारती करों प्रसु                | तेरी बीपवन्द               | "                                     |                   |
| ४. बारती-करी बारती बातन देवा                    | विद्वारीयास                | *                                     | 9                 |
| ५, वद संबह                                      | वानतराय                    | 99                                    | \$w               |
| ६, पद-संसार ग्रविर नाई                          | मानसिह                     | 27                                    | Y.                |
| ७. पूजाष्टक                                     | विनोबीनान                  | 11                                    | XI                |
| द. <b>पर-संग्र</b> ह                            | भूषरकास                    | "                                     | 40                |
| <ol> <li>पद—बाग पियारी श्रव नया सोने</li> </ol> | कवीर                       | "                                     | 99                |
| १०. पद-क्या सोबै उठि जाग रे प्रशार्त            | ो नन समयसुन्दर             | "                                     | 99                |
| ११. सिद्धपूजा <del>ष्ट्रक</del>                 | बीलतराम                    | **                                    | <b>4</b> •        |
| १२. भारती सिढों की                              | मुसासचन्द                  | 19                                    | = 1               |
| १३. युरुप्रष्टक                                 | वागतराव                    | 10                                    | = 3               |
| १४. सामुकी बारती                                | हेमराव                     | **                                    | <b>=</b> ¥        |
| १५. वाली बष्टक व जबमाल                          | वानतराव                    | "                                     | 77                |
| १६. पार्वनायाष्ट्रक                             | मुनि <b>स्वयक्</b> रित     | 19                                    | <br>**            |
| धन्तिम श्रष्ट विवि पूजा                         | वर्ष उतारी सम्मकीतिमुनि    | काव बुदा ।।                           |                   |
| १७. नेमिनाबाष्ट्रक                              | <b>बूबरदास</b>             | हिन्दी                                | <b>11</b>         |
| १८. पूजालंबह                                    | सासकार                     | *                                     | 255               |
| १८. पव-उठ तेरी मुझ देखूं नाजिजी                 | के गंवा टीवर -             | n                                     | tax               |
| २०, पद-देशो माई साज रिवम वरि                    | गार्व साहकीरत              | ,,                                    | n                 |
| २१. पद-संग्रह                                   | शोगायम्य शुज्ञपन्य प्रानंत | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | txt.              |
| २२ व्हबस्य संगम                                 | वंशी                       | •                                     | . tve             |
| २३, क्षेत्रपास जैरवनीस                          | बीमाक्य                    |                                       | tve               |
|                                                 |                            |                                       |                   |

```
945
                                                                              [ गुटकासंबह
२४. न्हवरा भारती
                                        थिरुपाल
                                                            हिन्दी
                                                                                      240
श्चालाम----
                         केशवनंदन करहिंदु सेव, थिरुपाल भगौ जिल चरला मेव ॥
२४. ग्रारतो सरस्वती
                                    व • जिनदास
                                                                                     $ 2 3
           ६०८४. गुटका सं० ४०। पत्र सं० ७-६८। मा० स्४६ ६०। भाषा -हिन्दी। ने० कास सं० १८८४।
अपूर्ण । वे० सं० १४४१।
           विशेष-सामान्य पाठों का संग्रह है।
           ६०मथ. गुटका सं० ४१। पत्र सं० २२३। मा० ६८ है ६०। भाषा-संस्कृत हिन्दी। ने० काल
सं०१७४२ । सपूर्ण। वे० सं०१ ४४२ ।
           पूत्रा एवं स्तोत्र संग्रह है। तथा समयमार नाटक भी है।
           ६०८६. गुटका सं०४२ । पत्र सं०१३६ । बा॰ ४८४३ ड०। ते० काल १७२६ चैत सुदी १ ।
बद्र्स । वे० सं० १५५३।
           विशेष--मुख्य २ पाठ निम्न है:--
  १. चतुर्विशति स्तृति
                                          ×
                                                          মাকুন
                                                                                       ξ
  २. लब्धिविधान चौपई
                                    भोषम कवि
                                                           हिन्दी
                                                                                     30
                      र० काल सं० १६१७ फाग्रुस पुदी १३। ले० काल सं० १७३२ वैद्याल बुई। ३।
           विशेष-संवत मोलसी सतरी, फागुगा मास जब ऊनरी।
                   उजलपापि तेरस तिथि जागि, तादिन कवा चढी परवागि ।।१६६॥
                   बरतै निवाली मांहि विख्यात, जैनि धर्म तम् गोधा जानि ।
                   वह कथा भीषम कवि कही, जिनपुराण माहि जैनी लही ॥१९॥
                        × × × ×
                                                                ×
                  कडा बन्ध चीपई जास्मि पूरा हुमा दोइसै प्रमामि ।
                  जिनवास्मी का अन्त न जास, भित्र जीव ने लहे मुखवास !!
          इति श्री लब्बि विभान चौर्ग्ड संपूर्णः। लिबिनं चोखा निखास्ति साह श्री भोगोदास पठनार्थं। सं •
१७३२ वैद्याख बुदि ३ कृष्णपक्ष ।
 ३. जिनकुशन की स्तुति
                                     मायुक्तीति
                                                               हिन्दी
४ नेमिजी वीलहरि
                                    विश्वभृषस्
```

| गुटका-संबह                             |                           |                                         | [ 405               |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| ५. नेमीश्वर राखुल की लहुरि (बा         | रहमासा) श्रेतसिह साइ      | हिन्दी                                  |                     |
| ६. ज्ञानपं बमीबृहद् स्तवन              | समयमुन्दर                 | ,                                       |                     |
| ७. ग्रादीश्वरगीत                       | रंगविजय                   | 19                                      |                     |
| प, कुशसग्र <b>स्तवन</b>                | जिनरंगसूरि                | **                                      |                     |
| ε "                                    | समयमुन्दर                 | n                                       |                     |
| १०. बीबोसीस्तवन                        | जयसागर                    | 39                                      |                     |
| ११. जिनस्तवन                           | कनककीति                   | 17                                      |                     |
| १२. भोगीदाम का जन्म कुण्डली            | ×                         | "                                       | जन्म सं० १६६७       |
| ६०८७. गुटका सं०                        | ४३। पत्र सं० २१। द्या     | ५ <sub>२</sub> ×५ इ० । भाषा-संस्कृ      |                     |
| बपूर्गा वि० सं० १५५४ ।                 |                           |                                         |                     |
| विशेष—तत्वार्थंसूत्र तः                | या पद्मावतीस्तोत्र है। मन | गरना में प्रतिलिपि हुई थी।              |                     |
|                                        |                           | ग० ७×४ <b>३ ६०</b> । भाषा-हि            |                     |
| वै० सं० १४४४।                          |                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                     |
| विगेष गुटके के मुख्य                   | पाठ निम्न हैं।            |                                         |                     |
| रै. श्रीताम्बरमत के ⊏४ बोल             | जगरूप                     | हिन्दी र०क                              | ाल सं• १८११ ले० काल |
|                                        |                           | सं• १८९६ मासीज                          | मुदी ३ ।            |
| २. वतविधानरासी                         | दौलतराम पाडनी             | हिन्दी क काल सं०                        | १७६७ बासो न सुदी १० |
| ६०८६. गुटका सं० १                      | ४४ । पत्र सं० ५−१०३ ।     | माव ६३×४३ इ०। भाष                       |                     |
| १ व ६ १। सपूर्णा । वे० सं० १५५६ ।      |                           |                                         |                     |
| विशेष-पुटके के मुक्य                   | पाठ निम्न है।             |                                         |                     |
| <ol> <li>सुदामा की बारहसाडी</li> </ol> | ×                         | हिन्दी                                  | 87-88               |
| विशेषकुल २८ पदा है                     | 1                         |                                         |                     |
| २. जन्मकुण्डली महाराजा सवाई            | जगतसिंहजी की ×            | संस्कृत                                 | <b>१०३</b>          |
|                                        |                           | • वनेष्टा ५७।२४ सिष यो                  |                     |
|                                        |                           |                                         |                     |
|                                        |                           |                                         |                     |
|                                        |                           | ६३×६३ द०। भाषा-संस्                     |                     |

विशेष--हिन्दी पद संग्रह है।

६०६१. गुटका सं ४७ | यत्र सं । वा ६×१५ द । भाषा संस्कृत हिन्दी । के काल × । पूर्वा वे॰ सं॰ १५५व ।

विशेष-सामान्य पूजा पाठ संबह है।

६०६२. गुटका सं० ४८। पत्र सं० १। प्रा॰ ६×४३ ६०। भाषा-संस्कृत । विवय-स्वाकरण । ले॰ काल × । शपूर्ण । वै० सं० १५५६ ।

विशेष--- मनुपूर्तिस्वरूपावार्यं कृत सारस्वत प्रक्रिया है ।

६०६३. गुटका सं ० ४६ । पत्र सं • ६४ । आ ० ६×४ ६० । आया-हिन्दी । से • काल सं • १ व ६ व सायन बुदी १२। पूर्ण । के सं० १४६२।

विशेष -- देवाबहा इत विनती संग्रह तथा ले।हट इत अठारह नाते का चौडालिया है।

६०६४. गुटका सं ० ४० । पत्र सं • ७४ । मा० ६×४ इ० । भाषा-हिन्दी संस्कृत । से • काल 🗴 । पूर्वा । वै० सं० १५६४ ।

विशेष-सामान्य पाठों का संप्रह है।

६०६४, गुटका सं० ११ । पत्र सं० १७० । मा० १३×४ ड० । भाषा-हिन्दी । से० काम 🗴 । से० मान × । पूर्ण । वै० सं० १५६३ ।

विशेष---निम्न मुस्य पाठ हैं।

१. कविस क्लीयालाल हिन्दी 2 - X - 2 - W वियोव-- ३ कविश हैं।

२. राजमाला के दोहे

जैतन्त्री

३. बारहमासा जसराज १२ वोहे हैं 275-275

६०६६. गुटका सं० ४२ । यत्र सं० १७८ । मा ६३×६ ६० । भाषा-हिन्ती । से काल × १ बपूर्ता । वै० सं० १४६६ ।

विशेष-सामान्य पाठों का संग्रह है।

६०६७, शुटका सं० ४६। पत्र सं० ३०४। बा० ६६४४ ६०। जावा-संस्कृत हिन्दी। से० काल सं० १७८३ माह बुदी ४ । पूर्ण । वै० सं० १४६७ ।

विशेष--- ग्रुटके के सूक्य पाठ निम्न प्रकार है।

१. अष्टाह्मिकारासो विगयकीति

• हिन्दी

१६व

213-225

२ रोहिस्ति विधिकवा

" बंसीदास

हिन्दी

१५६-६०

र॰ काल सं० १६६५ ज्येष्ठ सुदी २।

विशेष-- सोरह भै पञ्यानऊ ढई, ज्येष्ठ कृष्ण् दुतिया मई

फातिहाबाद नगर मुलमात, प्रवतान शिव जातिप्रधान ।।
पूर्नामह कीरति विक्यात, विद्यानकीत्ति योषम सममान ।
सा शिव बंधीदास मुजान, मानै जिनवर की मान ।।=६।।
सक्षर पद तुक तनै जु होन, पढी बनाइ सदा परवीन ।।
समी सारदा रहितराइ पढत मृतत उपने बमी मुखाइ ।।६७।।

इति रोहिस्मीबिधि क्या समास ॥

१, सोनहनारसप्रासो सक्लाकीनि हिन्दी १७२
 २. रननपम्हा महार्घ व क्षमावस्तो ब्रह्ममेन संस्कृत १७४-२०६
 ५. तिनती चौपढ की सान हिन्दी २४३-२४४
 ६. पार्चनापत्रपमाल सोहट ॥ २५४

६०६स. सुटका सं० १४ । पत्र सं० २२ – ३० । मार्थ - हिन्दी । से० काल X । सपूर्ण । वै० सं० १४६स ।

विशेष-हिन्दी पदों का संग्रह है।

६८६६. गुटका सं० ४४ । पत्र सं० १०४ । झा० ९४४ १ २० । आया—संस्कृत हिन्दी। से० काल सं० १८८४ । सपूर्ण। वे० सं० १४६६ ।

विशेष-शुटके के मुख्य पाठ निम्न प्रकार है-

१. श्रामनशर्ग

पं•नकुस

संस्कृत धार्या

25-05

विशेष-प्लोकों के नीचे हिन्दी वर्ष भी है। बच्याय के शन्त में पृष्ठ १२ पर-

इति श्री महाराजि नकुन पंडित विरचिते सन्ध सुन विरचित प्रथमोध्यायः ।।

२. कुटकर दोहे

कवीर

हिन्दी

६१००. गुटका सं० ४६ । यत सं० १४ । मा० ७३×४३ ६० । भावा-हिन्दी । ले० काल × । पूर्ण । वे० सं०,१४७० ।

विशेष-कोई उस्तेशनीय पाठ नहीं है ।

७१२ दोहे हैं।

६१०१. गुरुहा सं० १७। पत्र सं० ७५। बा० ६×४३ इ०। भाषा-संस्कृत। से० काल० सं० १८४७ जैठ सुदी १ । पूर्ण । वे० सं० १४७१ ।

विशेष---निम्न पाठ है---

१. बुन्दसतसई हिन्दी वृन्द

२. प्रश्नावलि कविल वैव नंदलास

३. कवित चुगलबोर का शिवलाल

६१०२. गुटका सं० ४८ । पत्र सं० ६२ । मा० ४×१३ ६० । भाषा-संस्कृत हिन्दी । ले० काल × । प्रशी । कें मं १५७२।

विशेष-सामान्य पाठों का संग्रह है।

६१०३. गुटका सं० ४६ । पत्र सं० ६-६८ । मा० ७×४३ ६० । भारा-हिन्दी संस्कृत । ते० काल × सपूर्ण । बे० सं० १४७३ ।

विशेष-सामान्य पाठों का संग्रह है।

६१०४. गुटका सं. ६०। पत्र स. १८०। मा • ७×१३ ६०। भाषा-संस्कृत हिन्दी। ले० काल ×। बपूर्ण । वे॰ सं॰ १५७४।

विशेष-मुख्य पाठ निम्न प्रकार हैं।

१. मधुतस्वार्थसूत्र संस्कृत ×

२. झाराधना व्रतिबोधसार × हिन्दी ११ पश है

६१० प्र. गु.टका सं० ६१। पत्र सं० ६७। मा॰ ६४४ इ०। भाषा-सम्बत हिन्दी। ते० काल सं० १८१४ भारता चुदी ६ । पूर्ता । • सं ॰ १५७५ ।

विशेष--- मुख्य पाठ निम्न प्रकार है।

१. बारहसडी हिन्दी 38

२. विनती-पार्श्व जिनेश्वर वंदिये रे कुशलविजय ¥. साहिब मुकति तर्गू दातार रे

३. पद-किये घाराचना तेरी हिये बानन्द नवलराम

भ्यापत है

V. पद-हेली देहली कित जाय छै नेम क बार

| गुढका-संप्रह ]                       |                           |        |        | <b>∮</b> ⊅⊂3 |
|--------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------------|
| ५. पद-नेमकंबार री बाटडी हो राखी      | सुगालचंद                  | हि-बी  |        | ¥ŧ           |
| राजुल जोवे सही हो                    | सबी                       |        |        |              |
| ६. पद-पल नहीं लगदी माय मैं पल नहिं व | ननदी वश्रतराम             | ,,     |        | X.5          |
| पीया मो मन भावे नेम                  | <b>पिया</b>               |        |        |              |
| ७. पर-जिनजी को दरसरए नित करां हो     | रूपवन्द                   | ,,     | •      | **           |
| सुमति सहेल्यो                        |                           |        |        |              |
| द. पद-तुन नेम का भवन कर जिससे तेरा   | मना हो बसतराम             | "      |        | ¥¥           |
| १. विनती                             | श्रजैराज                  | **     |        | 85           |
| १०. हमीररासो                         | ×                         | हिन्दी | बपूर्ण | ¥£           |
| ११. पद-मोग दुलदाई तत्रमनि            | <b>जगतराम</b>             | **     |        | ¥.           |
| १२. पद                               | नवलराम                    | हिन्दी |        | ×ŧ           |
| १३. 🤧 (मञ्जल प्रकाती)                | विमोदीलाल                 | 19     |        | ४२           |
| १४. रेलाचित्र ब्रादिनाय, चन्द्रप्रभ, | बर्द्ध मान एवं पार्श्वनाथ | **     | ¥      | .u-15        |
| १५. वसंतपूजा                         | श्रवेराव                  | **     | ×      | 8-48         |

विशेष-अन्तिम पद्य निम्न प्रकार है :--

धावैरि सहर सुहावलू रित बसंत कू' पाय । भजेराज करि जोरि के गावे हो मन वक काम ।।

्र ६९०६. गुटका सं०६२। पत्र सं०१२०। आ०६×५३ द०। भाषा-हिल्बी। ले० कालर सं०१६६व 'क्रमां। ने० सं०१५६।

विशेष-सामान्य पाठों का संबह है।

६१०७. गुटकासं०६३ । पत्र तं०१७ । बा०६४५६० । बाया⊸संसक्रतः। ले० काल × । बपूर्या। वै० तं०१५६१ ।

विशेष--देशास्त्र इस पर एवं जूबरवास इस प्रक्यों की स्तुति है।

६१०म. शुरुका सं० ६४ । यम सं० ४० । बा० वर्द्र×रदे ६० । माया-हिल्सी । ते० कास १८६७ । कपूर्ण । वैं० सं० १८६० । ६९०६ सुटका सं०६४। यत्र सं०१७३। सा०६३४४३ ६०। बाबा-हिन्दी। ले० काल ४। पूर्ण केंद्र सं०१४८१।

विशेष-पूजा पाठ स्तोत्र संग्रह है।

६११०. गुटका सं० ६६ । पत्र सं० ६२ । घा० ६ $\frac{1}{2}$  $\times$  $\times$  $\frac{1}{2}$  $\times$ 0 । आपा-संकृत हिन्दी । ले० कान  $\times$ 1 सपूर्ती । ले० सं० १४=२ ।

विशेष - पंचमेर पूजा, प्रष्टाह्मिका पूजा तथा सोलहकारए एवं दशनकाए पूजाएं हैं।

६१११. सुदका सं०६७ । पत्र सं०१०४ । ब्रा००३ ×७६० । भाषा-संस्कृत हिन्दी । ले० काल सं०१७४६ । पूर्ता । वे० सं०१४ व६ ।

विशेष-सामान्य पूजा पाठ संप्रह है।

६११२. मुटका संब ६८ । पत्र संब ११४ । घाव ६ $\times$ ५ इव । भाषा- रियो । लेव काल  $\times$  । पूर्ण । के संब १४८६ ।

विशेष-पूजा पाठी का संग्रह है।

६११३. सुटका सं०६६। पत्र सं०१४१। मा०४३×४ ड॰। भाषा—संम्कृत | ने०वाल ×। श्रद्यूर्ली वै० सं०१४=च ।

विशेष-स्तोत्रो का संग्रह है।

६१९४. गुटका सं० ७० । पत्र सं० १७–५० । ब्रा० ७ $^1_2$  $\times$ १ ६० । प्राया—संस्कृत । ते० काल  $\times$  । प्रायी | के० सं० १५८६ ।

विशेष -- नित्य पूजा पाठों का संग्रह है।

६११४. गुटका सं० ७१ । पत्र सं० १० । घा० ५०५५ दुः। माया–संस्कृत हिन्दी । ले० वाल × । पूर्णा के सं० १४६० ।

विशेष--वीबीस ठाएग वर्चा है।

६११६. गुटका संब्धः । पत्र संब्देव । माण ४३% २२ ६० । भाषा-हिन्दी संस्कृत । तेव काल x पूरी । केव संबर्धः १४६१ ।

विशेष-पूत्रा पाठ संग्रह एवं श्रीताल स्तुति झादि है ।

६११७. शुटकासं० ७३। पत्र सं०३ ४०। घा०६२,×४ इ०। जाया-संस्कृत हिन्दी। ले० काल : । प्रपूर्णा वे० सं०१४६४।

```
शुटका-संमद
                                                                                      SER.
          ६११८. गुटका सं २ ७४ । पत्र सं० ६ । बा० ६ ×३ ६० । माया-हिन्दी । ले० काल 🗴 । ब्रपूर्त ।
वैक संक १५६६ ।
           विशेष---मनोहर एवं पूनो कवि के पद हैं।
           ६११६. गुटका सं० ७४ । पत्र सं० १० । बा० ६×५३ ६० नावा-हिन्दी । ले० काल × । बपूर्या ।
वै॰ सं॰ १५६८ ।
           विशेष-पाशाकेवली भाषा एवं बाईस परीपह बर्शन है।
           ११२०. गुटका सं ७ ५६। पत्र सं ० २६। मा ० ६×४ ६०। भाषा-संस्कृत । विषय-सिद्धान्त ।
जे॰ काल × । ब्रार्गा । वै॰ सं• १५६६ ।
          विशेष -- उमास्यामि कृत तस्वार्थसूत्र है।
           ६१२१. राटका सं० ७७। पत्र सं० ६-४२। सा० ६×४३ ६० । मापा-हिन्दी । ने० कान × । सपूर्ती ।
वेक संव १६००।
           विशेष---सम्बक्त दृष्टि की भावना का बर्शन है।
           ६६२२. गुटका सं० ७८ । पत्र सं० ७-२१ । आ० ६४४३ ६० । आवा-संस्कृत । ते० काल 🗶 1
धार्मा । वे॰ सं० १६०१ ।
           विशेष-उमास्वामि कृत तत्वार्य सुत्र है।
           ६१२३. गृहका सं ८ ७६ । पत्र सं ० ३० । भा• ७×५ ६० । भाषा-संस्कृत हिन्दी । ते० काल × ।
घपूर्ण । वे॰ सं॰ १६०२ । सामान्य पूजा पाठ हैं ।
           ६१२४. गुटका सं क्ष्या पत्र सं ० ३४। मा • ४×३३ ६०। माषा-हिन्दी। ले • काल ×।
सपूर्ण । वे० सं० १६०५ ।
           विशेष-देवाबहा, मूघरदास, जगराम एवं वृष्णन के परों का संबह है।
           ६१२४. सुटका संव दरे। पत्र संव २-२० । धाव ४×१ इ० । भाषा-हिन्दो । विषय-विनती संबह ।
ते • काल × । ब्रार्स । वे॰ सं • १६०६ ।
           ६१२६, गुटका सं० दर । पत्र सं० २६ । बा॰ ४×३ ६० । बाबा-संस्कृत । विषय-पूजा स्तीत्र । के०
काल 🗙 । अपूर्ण । वै० सं० १६०७ ।
           ६१६७. गुडका सं० ६३ । पत्र सं० र-२० । मा॰ ६३×१३ ६० । माषा-संस्कृत हिन्दी । के॰ काल ×
सपूर्ण । वे॰ सं ॰ १६०६ ।
           विशेष-- सहस्रनाम स्वीत एवं पश्चे का संप्रह है।
```

ž

् ६१२८. शुटकासं० ⊏ ४ । पत्र सं० १४ । घा० ८ १४ ६ इ० । भाषा-हिन्दी । ले० कान ४ । सपूर्ण । वै॰ सं१६११ ।

विशेष -- देवाबहा कृत पदों का संग्रह है।

ः - ६२६६. शुटकासं० स६ । पत्र सं० ४० । सा० ६२ूँ ४४३ द० । आया−हिन्दी । ले० काल १७२३ । पूर्णी । ले० सं० १६४६ !

विशेष-उदयराम एवं बस्तराम के पद तथा मेतीराम कृत कल्याग्मन्दिर तीत्रभाग है।

ं ६१३०. शुरका संट⊏ ७। यव संट ७० – १२६। साट ६×४३ इट। आया हिन्दी। नेट कान १०६४ , सपूर्ता वेट संट १६४७ ।

विशेष --पूजामी का संग्रह है।

ः ६१६१. शुटकास० सम् । पत्र सं०२ स । म्रा०६ १४१ १० । भाषा – संस्कृत । ले० काल ४ । मञ्जूणी कै० सं०१६५ स

विशेष-नित्य नैमित्तिक पूजा पाठों का संग्रह है

६१३२. गुडका सं० ⊏६। पत्र मं० १६। आ० ७x४ ६०। भाषा-िली। लं० काल x। पूर्ता। वैo सं० १६४६।

विशेष--भगवानदास कृत झाचार्य शान्तिसागर की पूजा है।

्र ६१२३, गुटकासं० ६०। पत्र सं० २६। झा० ६१,×७ ६०। भाषा-हिन्दी, ले० काल १६१०। पूर्णीके स० १९६०।

विशेष-स्वरूपचन्द कृत सिद्ध क्षेत्रों की पूजामी का सम्रह है।

६१६४. गुटका सं० ६१। पत्र म० ७२ | बा० ६३×६ ६० | आया-हिन्दी . स० काल सं० १६१४ प्रणी । वे० सं० १६६१ |

विशोप — प्रारम्भ के १६ पत्रों पर १ से ४० तक पहाते हैं जिनके ऊरर नीति तथा शृङ्गार रस के ४७ दोहें हैं। गिरमर के कवित तथा सनिश्यर देव की कथा स्नाह हैं।

६१३४. गुटका सं० ६२ । पत्र सं० २० । घा० १.४४ इ० । आया–हिन्दो । ले० काल メ । धपूर्ण । वै० सं० १६६२ ।

विशेष-कौतुक रत्नमंजूया ( मंत्र तंत्र ) तया ज्योतिय सम्बन्धः माहित्य है।

६१३६. गुटकासं०६२ । पत्र सं०१७ । घा० ५४४ ६० । बाला-संस्कृत । ले० कान ४ । पूर्ण । वै० सं०१९६३ । विशेष---संधीजी श्रीदेवजी के पठनार्थ लिखा गया था। स्तीत्रों का संग्रह है।

ं ६१६७. गुटका सं० ६४। पत्र सं० ६-८१। बा० १८४ ६०। जावा ग्रजराती। ले॰ काल 🗴। बपूर्ण। वै० सं० १६६४।

विशेष-विश्वभक्त स्वमित विवाह वर्णन है।

६१६८. गुटका सं०६४ । यत्र सं०४२ । आ० ४४३ ६० । आरा-संकृत हिन्दी । ले० काल ४ । पूर्ण । के० स०१९६७ ।

विशेष—संस्वार्थमुत्र एवं पद (चार्टरच की बजत बधाई जी सब जनमन मानन्द दाई) है। चारों रुषों का नेना सं० १६१७ कामुख बुदी १२ को जयपुर हुमा था।

६१३६. गुरुका संc ६६ । पत्र सं ० ७६ । झा० ८×५ इ० । भाषा—संस्कृत हिन्दी । ले० काल × । पूर्ण । वै० सं० १६६८ ।

विशेष--पूजा पाठ संब्रह है।

६१४०. गुटका सं० ६७ । पत्र सं० ६० । ग्रा० ६३×८१ ६० । श्राया≕संस्कृत हिन्दी । ते० काल ×१ कुर्ति । वे० सं० १६६६ ।

विशेष-पूजा एव स्तोत्र संग्रह है।

६१४१. गुटका संट ६८ । पत्र सं० ५८ । झा० ७४७ ६० । झायानिहन्दी } ले० काल ४ । झपूर्ती ! वै० सं० १६३० ।

विशेष--सुभाषित दीहे तथा सर्वेषे, तक्षण तथा नीतिवन्य एवं वानिश्चरदेव की कथा है।

६९४२, गुटका सं० ६६ । पत्र सं० २-१२ । झा० ६×४ इ० । आया-भंस्कृत हिन्दी । से० काल × । सञ्जूर्ण । वै० सं० १६७१ ।

विशेष--- मन्त्र कन्त्रविधि, धायुर्विधक नुसन्ने, खण्डेलवालों के बध योत्र, तवा दि० जैनों की ७२ जातियां जिसमें से ३२ के नाम दिये हैं तथा वालाक्य नीति सादि है। ग्रमानीराम की पुस्तक से वाकसू में सं० १७२७ में सिका गया।

६९४६ गुटकासंट १८०। यत्र सं० १४। सा० ६४४६ ६०। भाषा-हिन्सी । ते० काल 🗴 । सपूर्ण। वै० सं० १६७२।

विशेष--बनारसीबास कृत समयसार नाटक है। १४ से बागे पत्र खाली है।

. ६९४४. गुटकासं० ९०१। पत्र सं० ८–२४ । घा० ६×४३ ६०। भाषा—संस्कृत हिसी। ले० काल सं० १६४२ | बदुर्खाने के० १६७३ |

विशेष--स्तोत्र संस्कृत एवं हिन्दी पाठ है।

६९४४. गुटका सं० १८२ । पत्र सं० ३३ । ब्रा॰ ७४७ इ० । भाषा-हिन्दी संस्कृत । ले॰ काल । मपूर्वी । वे॰ सं० १६७४ ।

विशेष — बारहलकी (सूरत), नरक दोह्ना (सूचर), तत्वार्थसूत्र (उमास्वामि) तथा फुटकर सबैबा है। ६१४६. गुटका संट १८३। पत्र संट १६। झाट ५८४ इट। आवा-संस्कृत। मेठ काल ४। पूर्ण। बैठ संट १९४४।

विकोष--विचापहार, निर्वाशकाण्ड तथा अक्तामरस्तोत्र एवं परीवह वर्शन है।

६९४७. गुटका सं० १०४ । पत्र सं० २० । मा० ६८४ इ० । मावा हिन्दी । ले० काम 🗴 । सपूर्ण । कै० सं० १६७६ ।

विशेष--पद्मपरमेष्ठीगुरा, बारहमावना, बाईस परिवह, सोलहकारए। भावना श्रादि है।

६१४ ≍. सुटका सं० १०४ । पत्र सं० ११-४७ । झा० ६४४ ९० । भाषा–हिन्दी । ले० काल ४ । सपूर्त्ता वे० सं० १६७७ ।

विशेष-स्वरोदय के पाठ है।

६१४६. गुटका सं० १०६। पत्र सं०३६। सा॰ ७४३ ६०। आया-संनद्वत । ले० कात ४ । पूर्ण । वै० सं० १६७॥ |

विशेष-वारह भावना, पंचमगल तथा दशलक्षण पूजा है।

६१४०. गुटकार्स० १०७ । पत्र सं० ६ । घा० ७४४ । भाषा-हिःदी । ते० काल 🗴 । पूर्ण । के० सं० १९७६ ।

विशेष---सम्मेदिशक्तरमहातम्य, निर्वाणकांड (सेश्व) फुटकर पद एव नेमिनाथ के दश भव है।

६१४१. गुटकासं∍ १०कापत्र सं∙ २-४ । सा॰ ७४४ ६ः । भाषा–हिन्दी। ने० काल × । स्रदुर्खावेश सं∘ १६६० ।

विशेष-देवान्ता कृत कलियुग की बीनती है।

६१४२. गुटका सं० १०६। पत्र सं० ६६। आ० ६×६ दे इ० भाषा-हिन्दी। विषय-संग्रह। ले० १ सर × । सप्रणी । वे० सं० १६८१।

विषेष-१ से ४ तथा ३४ से ४२ पत्र नहीं हैं। निम्न पाठ हैं:-

हरजी के दोहा
 हरजी के दोहा

विशेष---७६ से २१४, ४४७ से ५५१ दोहे तक है झागे नहीं है।

हरजी रसना सो कहैं, ऐसी रस न बोर।

तिसना तु पीवस नहीं, फिर पीहे किहि ठौर ॥ १६३ ॥

#### हरजी हरजी जो कहै रसना बारंबार।

### पिस तांज मन हं क्यों न ह्वी जमन नाहि तिहि बार ॥ १६४॥

| २. पुरुय-स्त्री संवाद                        | राम बन्द | हिन्दी | १२ पद्य हैं। |
|----------------------------------------------|----------|--------|--------------|
| <ol> <li>फुटकर कवित ( गृंगार रस )</li> </ol> | ×        | 39     | ४ कवित है।   |
| ४. दिल्ली राज्य का व्यौरा                    | ×        | 99     |              |

विवोय-चौहान राज्य तक वर्शन दिया है।

५. श्राधाशीशी के मत्र व बन्त्र हैं।

६१४३, शुटका सं०११० । पत्र सं०६४ । प्रा० ७४४ ः० । मापा–हिन्दी संस्कृत । विषय–सब्रह । ले० काल × । पूर्ता। वै० सं०१६⊏२ ।

विशेष -निर्वाणकाण्ड, अक्तामरस्तीत्र, तत्त्रार्थमूत्र, एकीआवस्तीत्र मादि पाठ हैं।

६,४४. गटका संट १११। यत्र सं० ३६। बार्क ६८४। बार्या हिन्दी । विषय-गंग्रह । लेक काल  $\times$ । क्रूर्ण । वैरु सं० १६६२।

विशेष-- निर्वास्तकाष्ठ-सेवग यद संग्रह-पूत्रपटास, जोभ, मगोहर, सेदग, यद-सहेन्द्रकीर्ति ( देसा देव विनंद है सेवो अबि प्रानी) तथा बौरासी गोजोहाति वर्सान कादि ताठ हैं।

६१४४.सुटकासं०११२ । यत्र सं०६१ । आरः ४४६ ६० । आया-संस्कृत । विषय-स्तोत्र । के० काल ४ । पूर्वा । वे० सं०१६६४ ।

विशेष-जैनेतर स्तोत्रों का संग्रह है। गुटका पेमसिंह माटी का लिखा हुमा है।

६१४६. गुटका सं० ११३। पत्र गं० १३६। झा० ६४४ इ०। माया—हिन्दी। विषय-संग्रह । के० ंकाल ४ । १८८२। पूर्ण । वे० सं० १६८४।

विशेष—२० का १०००० का, १५ का २० का सत्र, दोहे, पात्रा केवसी, आकामरस्तोत्र, पद संब्रह तथा राजस्थानी में ग्रु'नार के दोहे हैं।

६/४७. गुटका सं० ११४ । पत्र.सं० १२३ । मा० ७४६ ६० । आपा-संस्कृत । विषय-व्यव्य परीक्षा । ते० काल ४ ।१८०४ मचाड बुदी १ । पूर्ण । के० सं० १६८६ ।

विशेष-पुस्तक ठाकुर हमीरसिंह गिलवादी वालों की है जुदालकन्द ने पायटा में प्रतिसिध की थी । पुरुका सजित्ह है । ६१४ स. गुडका सं०११४ । पत्र सं० ३२ । घा० १९४६ इ० । घापा-हिन्दी । ले० काल 🗙 । सनुर्यो । वै० सं०११४ ।

विशेष---मायुर्वेदिक नुसले हैं।

६१४६. गुटका सं०११६ । यत्र तं०७७ . सा० ⊏४६ इ० । भाषा हिन्दी। ले०काल ४ । पूर्सा कै० सं०१७०२ ।

विशेष—पुटका सजित्द है। सम्बेलवानों के बध गोत्र, विभिन्न कवियो के पर, तया दोवाए। प्रमयवन्यत्री के पुत्र सानन्दीलाल की सं० १९१६ की जन्म पत्री तथा प्रायुर्वेदिक दुगले हैं।

> ६१६०. गुटका सं० १९७ । पत्र सं० ६१ । भाषा-हिन्दी । ले० काल 🔀 । पूर्ण । वे० सं० १७०३ । विशेष—नित्य नियम पूजा छंग्रह है ।

६१६१. गुटका सं० ११६ । पत्र सं० ७६ । सा० ६×६ ६० । भाषा-संस्कृत हिन्दी । ने० काल × । स्रपूर्ण । वै० सं० १७०४ ।

विशेष--पूजा पाठ एवं स्तोत्र संप्रह है।

६१६२. गुडका सं० ११६ । पत्र सं० २४० । सा० ६४४ इ० । साथा-हिन्दी । ले० कान सं० १८४१ सनुर्यो । वे० सं० १७११ ।

विशेष-भागवत, गीता हिन्दी पद्य टीका तथा नासिकेतोपास्थान हिन्दी पद्य में है दोनों ही अपूर्ण है।

६१६६. गुटकासं० ६२०। पत्र सं० ६२–१२ स् । स्ना० ४८४ ६०। त्राया-हिन्दी। ले० काल 🗵 समुर्थी । वै० सं० १७६२।

विशेष--गुटके के मुख्य पाठ निम्न प्रकार है --

१. नवपदपुना देवचन्द्र हिन्दी सपूर्ता ३२-४३
 २. सहस्रकारीपुना % ११ ४४-४०

विवोध—पुत्रा का कम वनेतास्तर मान्यतानुवार निम्म प्रकार है—जल, बन्दन, पुरा, धूर, दीप, झसत, नैनेख, कन दनकी प्रत्येक की सनग सनग प्रजा प्रजा है।

१. सत्तरमेदी पूत्रा सामुकीत , र० सं॰ १६७६ ५०-६५ ४. पदधंबड ×

्र ६१६४. गुटका सं० १२१। यत्र सं० ६-१२२। था० ६४५ इ०। वादा-हिली संस्कृत । के० काल ४ । सप्रति । के सं० १७१३। विशेष-पुटके के मुक्य पाठ निम्न प्रकार है ---

| 1444 200 . 3                      |                 |         |            |
|-----------------------------------|-----------------|---------|------------|
| १, गुरुजयमाला                     | सहा जिनदास      | हिन्दी  | ŧ1         |
| २. नम्बीस्वरपूजा                  | मुनि सकलकीति    | संस्कृत | <b>3</b> < |
| <ol> <li>सरस्वतीस्तुति</li> </ol> | <b>पात्राघर</b> | "       | ध२         |
| ४. देवशास्त्रगुरूपूत्रा           | **              | **      | Ę          |
| ४. गरावरवलय पूत्र ।               | n               | 71      | 100-117    |
| ६. बारती पंचपरमेश्री              | पं• विमना       | हिन्दी  | ***        |
|                                   |                 |         |            |

धन्त में लेसक प्रधास्ति दी है। यट्टारकों का विवरण है। सरस्वती यच्छ बनारकार गण मूल संव के विधाल कीति देव के पट्ट में म्रट्टारक शांतिकीति ने नामपुर (नागौर) नगर में पार्श्वनाथ वैस्पालय में प्रतिलिधि की थी।

६१६४. गुटका सं० १२२ । यम सं० २५-१२६ । आ० ४६/४५ ६० । आया—संकृत्त हिली । ले॰ काल ४ । सहस्रो । वे॰ सं० १७१४ ।

विशेष---पूजा स्तोत्र संग्रह है।

६१६६, गुटका सं० १२३ । यस सं० ६-४६ । ब्रा॰ ६४४ इ० । भाषा-हिन्दी । ले० काल 🗙 । क्षमूर्ण । ले० सं० १७११ ।

विशेष-विशित्र कवियों ने हिन्दी पदों का संबह है।

६१६७। गुउका सं० १२४ । यद सं० २५-७० । ब्रा० ४X५३ ६० । जाया-हिन्दी । ते० काल X । ब्राप्ती । ते० ते० १७१६ ।

विशेष--विनती संबह है।

६९६ मु**टका** सं० १२४ । पत्र सं० २-४४ । भागा-संस्कृत । ते० काल 🗴 । सपूर्ण । वे० सं० १७१७ ।

विशेष--स्तीत संग्रह है।

६१६६. गुटका सं० १६६। पत्र सं० १६–१८२। सा० ६ $\times$  $\times$ र०। पाया—हिन्सी। के० कान  $\times$ । सपूर्ण। वै० सं० १७१८।

विशेष--भूषरदास कृत पार्श्वनाव पुरास है।

६१७०, गुटका सं० १२०। पण सं० ६६-२४६। बा॰ ०४४३ इ०। जाया-बुजराती । विदि-हिन्दी । विदय-न्या। र० काल सं० १७०६। ले॰ काल सं० १९०४। ब्रमुखी । वै० सं० १७१६।

नियोध---मोहन विजय इस बन्दना चरित्र हैं।

६९७९ शुटका सं०१२ ≍। पत्र सं०३१ –६२ । झा० ५४४ ६० । जाया-हिन्दी संस्कृत । ते० काल ४ । सपूर्णा वै० सं०१७२० ।

विशेष--पूजा पाठ संग्रह है।

६९७२. गुटका सं०१२६। पत्र सं०१२। घा० १८४ ६०। भाषा-हिन्ती। ले० कान 🗴। प्रपूर्ण दे० सं०१७२१।

विशेष--- मक्तामर भाषा एवं चौबीसी स्तवन धादि है ।

६१.७३. गुटका सं०१३०। पत्र सं०४.–११। मा०६४४ इ०। बाबा-हिल्दी पद। ले० काल ४.। सन्दर्भी वैठ सं०१७२२।

रसकौतुकराजसभारंजन ३२ से १०० तक पदा है।

**बन्तिम** कंता प्रेम समुद्र है गाहक चतुर मुजान ।

राजसभा रंजन यहै, मन हित प्रीति निदान ॥१॥

इति भीरमकीतुकराजसभारंत्रन समस्या प्रवस्य प्रयम नाव संदूर्ी।

६१७४. गुटका सं० १३१ । पत्र सं०६-४१ । मा०६×५ इ० । भाषा—संस्कृत । ने० काल सं० १०६१ मञ्जूषों । वे० सं० १७२३ ।

विशेय-मवानी सहस्रनाम एवं कवक है।

६९७४. गुटकासं० १३२ । पत्र सं० १-१९० । मा० १०% ६६० । माथा नहेन्यो । ले० काल सं० १७५७ । सपूर्व । १० सं० १७२४ ।

विशेष-स्टुबन्त कथा ( ब॰ राममझ ) घंटाकरए मंत्र, विनतो, बशावित, ( अगवान सहावीर में लेकर सं॰ १६२२ सुरेन्सकीति अष्टारक तक ) झादि पाठ हैं।

६१७६. गुटका सं• १३३। पत्र सं० ४२। आ० २×५ इ०। भाषा-हिन्दी । ले० काल ×। सपूर्ण कै० सं० १७१४।

विशेष-समयसार नाटक एवं सिन्दूर प्रकरण दोनों के ही अपूर्ण पाठ है।

६१७७. गुटका सं० १२४ । पत्र सं० १६ । मा॰ ६×१ ६० । मापा-हिन्दी । ते॰ काल × । मपूर्ण वै॰ सं० १७२६ ।

विशेष--सामान्य पाठ संब्रह है।

६१७००. शुटकासं० १३४ । पत्र सं॰ ४६ । सा० ७४४ ६० । बाया-संस्कृत हिन्दी । ले० काल सं० १८१८ । सपूर्ण । वे० सं० १७२८ ।

| १. पद- रासी हो मुजराज साथ मेरी                                        | सूरवास            | हिल्दी      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| २. " महिडो विसरि गई लोह कोड काह्नन<br>३. पद-राजा एक पंडित पोली तुहारी | मणूकदास<br>सुरवास | भ<br>हिन्दी |
| Y. पद-मेरी मुझनीकी सक तेरी मुझ बारी o                                 | र्चंद             | 91          |
| <ol> <li>पद झद मैं हरिरस चाका लागी अक्ति जुमारी •</li> </ol>          | कवीर              | ' 19        |
| ६. पद-बादि गये दिन साहित विना सतग्रुर बरसा सनेह वि                    | वेना "            | 19          |
| ७ पद—कादिन सन पंछी उकि जी है                                          | 29                | , ,         |
| फुटकर मंत्र, श्रीषधियों के नुसकी श्रांदि हैं।                         | ı                 |             |

६१७६. गुटका सं० १३६। पत्र सं० ४-१६) झा० ७४४ ६०। आया-हिन्सी । विषय-पदः से ∻ कास १७४४ । सन्सरी । वे∍ सं० १७४६ ।

विशेष -- वस्तराम, देवाबहा, चैनपुच बादि के पदों का संग्रह है। १० पत्र मे बाने साली हैं।

६९८०, गुरुका सं०१६७। पत्र सं० मन । आर०६२४५ ६०। जाया-हिन्दी । विषय-पद । लेक काल x । अपूर्ण । वे० सं०१७६६ ।

विशेष —वरारको किलास के कुछ पाठ एवं विनाराण, रौनतराम, जिनदास, लेवन, हरीसिह, हरवचन्द्र, नानवन्द, गरीबदाम, पूजर एवं किसनतुलाब के नवीं का संबह है।

> ६१८६१. शुटका सं० १३८ । पत्र सं० १२१ । सा० १३४५३ इ० । वै० सं० २०४३ । विशेष--- मुख्य पाठ निस्म हैं:----

| १. बीस विरहमान पूजा  | नरेन्द्रकोत्ति            | हिन्दी संस्कृत    |  |
|----------------------|---------------------------|-------------------|--|
| २. नेमिनाथ पूजा      | <b>कु</b> वलय <b>पन्द</b> | संस्कृत           |  |
| ३, सीरोवानी पूजा     | ग्रमयक्त                  | **                |  |
| ४ हेमकारी            | विश्व <b>भूष</b> स्य      | हिन्दी            |  |
| ५. क्षेत्रपासपूजा    | सुमतिकी <b>र्त</b> न      | "                 |  |
| ६. शिक्सर विसास भाषा | ्षनराज                    | » र० काल सं० १८४व |  |

६१८२. गुरुका सं० १३६ । वन सं० २-४६ । बा॰ १०३% ७ इ० । नाया-हियी प० । ते० काल सं० १९३५ । मार्क वे० सं० २०४० ।

विवेद----नातंकानरस्य व्योतिक का सन्य है इतका दूतरा ताथ जातकालंकार की है। वैक्सास जोसी ने अधिकार की की । ६१८६. गुडका संव १४०। यम संव ४-४३। बा० १०३×० ६०। मामा—संस्कृत । वै० काल संव १९०६ कि० माम्या बुदी २। बहुई। वै० संव २०४६।

विसेष--धमुतपन्द सूरि इत समयसार दृति है।

६१८४. गुटका सं० १४१। पत्र सं० ६-१०६। सा० १०३×६३ ६०। आवा-हिली। से० कास सं० १८४३ सवास हती ६। सपूर्ता वे० सं० २०४६।

विशेष---नवनतुष्क हत वैद्यननीत्सव ( र० सं० १६४२ ) तथा बनारसीविशास साथि के पाठ हैं। ६१८४. गुदका सं० १४२ । पत्र सं० ६-६३ । बाला-हिन्दी। से० काल 🗴 । सपूर्ण । दे० सं० २०४७ ।

विशेष-चानतराय कृत वर्षासतक हिन्दी टब्पा टीका सहित है।

६१८६. गुडका सं० १४३। पत्र सं० १६-१७१। या० ७६/४६३ ६०। आया-संस्कृत । ते० काल सं० १६१५। समूर्ती । वे० सं० २०४८।

विसेष-पूजा स्तोत्र सादि पाठों का संग्रह है।

संबद् १६१५ वर्षे क्वार युरी १ दिने श्री जूससेन सरस्तीनच्छे बसास्कारमणे सीमाध्निम्बदंशालनेषुः सार्थी युसस्याने म० श्रीयक्तकीति, म० जुपनकीति, म० ज्ञाननुष्या, म० विश्वकीति, म० युनवन्द्र, सा० प्रश्रेणाद् सा० भीरत्यकीति सा० क्याओति द्वाराज्य ।

६१८७. गुरुका सँ० १४४। पत्र सं० ४६। घा० ८४६६०। भाषा-हिन्दी | विषय-कवा। ते० काल सँ० १६२०। पूर्वी १० सँ० २०४६।

विशेष---निव्न पाठों का संग्रह है।

| १. मुकावनिकवा               | भारमहा                                | हिन्दी | र॰ काल सं॰ १७८८ |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------|
| २. रोहिखीवतक्या             | ×                                     | 19     |                 |
| ३. पुष्पाञ्जनित्रतकना       | शसितकीति                              |        |                 |
| ४. दशसकासुद्रतकवा           | व• मानसागर                            | *      |                 |
| ५. ब्रष्टाञ्जिकाकया         | বিশবকীনি                              |        |                 |
| ६. सङ्कटचीयव्रतक्या         | देवेन्द्रमूचल [म॰ विश्वमूचल के शिष्य] | 99     |                 |
| ७. बाकाशपञ्चनीकथा           | वांडे हरिकृष्ण                        | **     | र० काम सं० १७०६ |
| <. निर्वोक्सतमीक् <b>या</b> | ,                                     | ,      | 5445 m m        |

दिगत. गुरुका सं० १४६। वयः सं० ११-नवः। बा० वर्दे ४४६ ६० । धाया-संस्कृत क्रियीः। के० काम तं० १७०१ । समूर्ता वे० सं० २०११ ।

\$\$\$

315

बुर्गविद्यापर

रं वज्ञावास [धर्मकम का विष्य]

विकास-कारतीविकास एवं वरववामा बरादि के पाठों का होवह है।

१४. वतववनामा

१४. बादित्यशासका

६१६० द्वाटका सं० १५७। पत्र सं० २०-६३ या॰ ४८४ई द०। भाषा-संस्कृत । से० काल 🗴 । सर्वतं । दे० सं० २१८६ ।

्र ६१६९. गुटकासं० १४६ । पत्र मं०३१ । बा० ⊏×१०६० । ले० काल मं०१६४३ । पूर्ण। वै० सं० २१६७ ।

१. पञ्चकरुपाएक हरिचन्द हिन्दी १-२० र०काल सं०१=३३ ज्येष्ठ सुदी ७

२. वेशनक्रियावतोग्राम देवेन्द्रकीर्ति संस्कृत विशेष-नीमेका में चन्द्रप्रभ चैत्यानय में प्रतिनिधि हुई थी।

६१६२. गुटका संब १४६ । यत्र संव २१ । माव ६×६ ६० । भाषा—हिन्दी । विषय–इतिहास । संब काला संव १०२६ ज्येष्ठ सुदी १४ । यूर्की । वैव संव २१६१ ।

वियोध-विरतार बाता का वर्णन है। चांदनगांव के महावीर का भी उल्तेख है।

६१६६. गुटकासं०१≵०। पत्र सं०४४६। मा० ८×६६०। भाषा–तिन्दी संस्कृत । मे० काल १७१७ । गुर्गी वे० सं०२१६२।

विशेष--पूजा पाठ एवं विल्लो की बादशाहत का ब्योरा है।

६१६४ गुटका सं०१४१। पत्र सं०६२। मा०६,८६६०। आया-प्रकृत-हिन्दी । मे० क.ल  $\times$ । सनूर्य। वै० सं०२१६४।

विशेष -- मार्गेगा बौबीस ठागा वर्षा तथा भक्तामरस्तोत्र प्रादि हैं।

६१६४ गुद्धका सं० १४२। पत्र सं० ४०। मा० ७६४२६ ४०। जाया-संस्कृत हिन्दी। से० काल ४ सञ्जूषी १३० सं० २१६६।

विशेष--सामान्य पूजा पाठ संबह है ।

६१६६. गुटका सं० १४३। पत्र सं० २७—२२१) .धा० ६ $\frac{1}{2}$ ४६ ६०। भाषा—संसक्त हिल्मी ( श्रेशक स्थimes। भ्राप्त ।वै० स० २१६७।

विशेष-सामान्य पूजा पाठ संबह है।

६१६७. गुटकासं० १४४ । पत्र तै० २७–१४७ । सा० स×७ ६० । मादा—हिन्दी | ते० काल × ) सपूर्ण । वै० तं० २१६६ |

विशेष-सामान्य पूजा गठ सँवह है।

६१६ स. शुक्का सं• १४४ क। यम सं• ३२। मामा-कंस्कृत । निवय-पूजा । ते॰ कास 🗴 । धपूर्ता । वै० सं• २१९९ ।

वियोष-समबद्यारण पूजा है।

६१६६. शुटका संव १४४ । पत्र संव ४७-१४२ । बाव ७३४६ ६०। जाया-क्रियो । तेव काल 🗴 ) सपूर्वा । वैव संव २२०० ।

विशेष--- नासिकेत पुराल हिन्दी गच तथा गोरस संवाद हिन्दी पच में है ।

६२००. गुटकासं• १४६ । पत्र सं०१ द-३१ । बा० ७३% ६ ६० । आया-हिल्बी । ते० काल 🗙 । सन्दर्भा । वे० सं०२२०१ ।

विशेष--पूजा पाठ स्तीत्र झादि है।

६२०१. शुटका सं०१४७ । यत्र सं०१० । झा० ७३,४६ ६० । भाषा-हिन्दी । विषय⊸ बायुर्वेद । क्षेक्र काल ४ । ब्रदुर्सा । वे० सं०२२०२ ।

विशेष-धायुर्वेदिक नुसले हैं।

figure for a second contract of

६२०२. गुटका सं०१४ ⊏। पत्र सं०२ – ३०। ग्रा०७×१ इ०। भाषा—संसक्त हिन्दी। ले० काल सं०१ तर७। ग्रप्ती। वे० सं०२२०३।

विशेष--मंत्रों एवं स्तोत्रों का संग्रह है।

६२०३. गुटका सं• १४६। पण सं• ६३। बा० ७५ँ×६ ६०। आषा-हिन्दी। ले० काल ×ा पूर्ता दे• सं• २२०४।

विशेष----कसुवाहा वंश के राजाओं की वंतावली, १०० राजाओं के नाम दिये हैं। सं० १७४६ तक बंदावली है। यब ७ पर राजा युव्वीसिंह का गदी पर सं० १८२४ में बेटना लिखा है।

 विक्की नगर की बसायत तथा बादबाहत का ब्योरा है किस बादबाह ने किनने वर्ष, महोने, दिन तथा मडी राज्य किया इसका ब्रसान्य है।

बारह्यासा, प्रास्त्रीका नीत, जिनवर स्तुति, श्रृङ्गार के सबैया प्रादि है ।

६२०४. गुरुका सं० १६०। पण सं० १६। बा० ६×४३ ६०। भाषा-हिन्दी संस्कृत । से० कास × अपूर्त । ते० वं० २२०४ ।

विशेष---वनारसी विशास के हुन पाठ तका जलावर स्तोष साथि गाठ है।

६२०४. गुटका सं० १६१। पत्र तं० १४। बा० ७४६ ६०। जाया-त्राकृत हिली। से० काल 🗴। समूर्या । वे० सं० २२०६।

विकोध-धावक प्रतिक्रमण हिन्दी ग्रर्थ सहित है। हिन्दी पर गुजराती का प्रभाव है।

रे से १ तक की गिनती के यंत्र हैं। इसके बीस यंत्र हैं १ से ६ तक की गिनती के ३६ कानों का यंत्र हैं। इसके २२० पंत्र हैं।

६२०६. गुटका सं० १६२ । पत्र सं० ११-४६ । ग्रा० ६३%७६ इ० । त्रापा-हिन्दी । विषय-पद । से० काल सं० ११४४ । श्रपुर्ण । वे० सं० २२०६ ।

विशेय—सेवग, जगतराम, नवल, बनदेव, माराक, धनराम, बनारसीदास, खुवालचन्द, बुधजन, न्यामत सादि कवियों के विभिन्न राण राशिनियों में पत्र हैं।

६२०७. गुटकासं०१६३ । पत्र सं०११ । ग्रा०१३,४६ इ० । माथा-हिन्दी। ले० काल × । मञ्जूषी। वै० सं०२२०७ ।

विशेष -- नित्य नियम पूजा पाठ है।

हरें हर । ग्राया-संस्कृत । तेन काल 🗴 । साथा - संस्कृत । तेन काल 🗴 । समूर्ता । वेन संन २२०६ ।

विशेष--विभिन्न स्तोत्रों का संग्रह है।

६२८६ गुटका सं०१६५। पत्र सं०५२। मा०६३×४३ ६०। भाषा-हिन्दी। विषय-पद। ले० काल ×। मपूर्तीके सं०२२१०।

विशेष--- नवस, जगतराम, उषपराम, पुनपूरण, चैनविजय, रेसराज, जोधराज, चैनशुस्त, धर्मपास, सगतराम, सूपर, साहिबराय, विनोशीलाल झादि कवियों के विभिन्न राग रागिनियों में पद हैं। पुस्तक योमलीसास्त्री ने प्रतिनिधि करवाई थी।

६२१०. शुटकासं०१६६ । यत्र सं०२४ । सा०६६ँ४४३ इ०। भाषा–हिन्दी । ते० काल × । प्रदूर्ण । वे० सं०२२११ ।

१. सदारह नाते का चौडालिया तोहट हिन्दी १-७ २. मुहर्तपुक्तावलोनाया सङ्कारका भ १-२३

६२११. शुटका सं० १६७ । यत्र सं० १४ । बा॰ ६×४३ ६० । जाया-संस्कृत । जियस-जन्मकासम् । ले॰ काल × । बापूर्ण । वे॰ सं० २२१२ । विश्वेष---पद्मावतीयन तथा युद्ध में जीत का कन, तीवा जाने का कन, नजर तथा व्यक्तिरण कन तथा व्यक्तिसम्बद्धांत्र शाविकस्तोत्र है।

६२(२. गुटका सं०१६८ । पत्र तं॰ १२–३१ । झा० ७३/४६३ ६० । भाषा–हिन्दी । ते० काल × । स्रमुखी । वे० सं०२९१३ ।

विवोध--पून्य सतसई है।

६२१३. गुटकासंव १६६। यम तं० ४०। बाल म्ह्यू ६०। जला-हिन्दी। विषय-संबह् । ते० कास 🗡 । बपूर्य । वै० सं० २२१४।

विशेष---भक्तामर, कस्याक्षमन्दिर बादि स्तोत्रों का संबह है।

६२१४. गुटका सं० १७०। यस सं० ६९। था॰ ८४४६ ६०। प्राथा-संस्कृत हिन्दी। विषय-संसद । मे॰ काल ×। सपूर्या। वे॰ सं० २२१४।

विशेष--- भक्तामरस्तोत्र, रसिकप्रिया (केशक) एवं रत्नकोश है।

६२१%. शुटका सं० १०१। पण सं० १-८१। सा० ४६/४४६ ६०। जावा-सिन्दी। विवय-पद । मे॰ काल ४। प्रपूर्ण। देव सं० २२१६।

विशेष--- बगतराम के पदों का संग्रह है। एक पद इरीसिंह का भी है।

६२१६. गुटका सं० १७२। यत्र सं० ४१। घा० ५×४६ ६०। बाया –हिन्दी। ते० काल ×। सपूर्ती । वै० सं० २२१७।

विभेव--बायुर्वेदिक बुसले एवं रति रहस्य है।

## अवशिष्ट-साहित्य

६२१७. च्यहोच्सीस्नात्रविधि"''''''। पत्र तं० १ । बा० १०×६३ ६० । जाया-संस्कृत । विषय-विधि विचान । र० कास × । ते० का० × । पूर्वो । वे० सं० २६१ । ब्रा जच्चार ।

६२१८. जन्माङ्ग्रीपूजन ""'। पत्र सं०७। सा० ११५४६ इ०। नावा-संस्कृतः। विषय-पूजाः। र०काल ४। ने०काल ४। वे० सं०११५७। इस वस्तारः।

६२१६. क्षुत्रसीविवाह......। पत्र ग्रं॰ १ मा॰ ६३४४३ द० । वाषा-संस्कृत । विषय-विविवास । १० काम ४ । वे० काम वं० १८८६ । पूर्ण । बीव्हें । वे० सं० २२२२ । व्य वच्छार ।

६२६०. परमाणुनामविधि (ताप बोस परिमाय)\*\*\*\*\*। पर रं० २ । या० ६३,४१६ र० । याधा-क्षियो । विषय-नारवे तथा सोवने की विधि । र० काम 🗶 । वे० कास 🗶 । पूर्वी । वे० रं७ २१३७ । 🗷 मन्यार । ६२२१. प्रतिश्वापाठविश्विः ...... । तत्र तं०२०। प्रा००३,४६३ द०। आका−हिन्ती। विषय-पूजा विषि । र०कास ×। ते०कास ×। पूर्णावे० तं०७७२। व्यापकार।

६२२२. प्रायश्चितकृतिकाटीका— निवृत्रुह। पत्र सं०२४। घा० प्र४६० । भाषा–संस्कृत। विवय–धाषारक्षरुत्र। र० काल ×। ने० काल ×। पूर्ण। वे० सं०१२०। क नण्डार।

विशेष--वाबा दुलीचन्द ने प्रतिलिपि की थी। इसी अण्डार में एक प्रति (वे॰ सं॰ ५२१) भीर है।

६२२३. प्रति सं० २ । पत्र सं० १०५ । ले० काल 🗴 । वे० स० ६५ । घ मण्डार ।

विशेष-टीका का नाम 'प्रायश्चित विनिधयवृत्ति' विया है।

६२२४. अकिरत्नाकर—बनसाबी अष्ट । पत्र सं० १६। घा० ११५४ ६०। भाषा—संस्कृत । विषय— स्तोष । र• काल ४ । ते० काल ४ । सपूर्ता । जोर्गा । वे० सं० २२६१ । घा मध्यार ।

६२२४. अदुबाहुसंहिता—सदुबाहु। एव तं०१७। या० ११६४४३ द०। भाषा-संस्कृत । विषय-क्योतिष । र०काल ×। ने०काल ×। सपूर्या । वे० सं०४१। क्या मण्डार ।

विशेष-इसी अण्डार में एक प्रति (वे॰ सं० १६६ ) और है।

६२२६. विधि विधान"""। पत्र सं० ७२-१४३ । द्या० १२४४) ६० । आया-संस्कृत । विषय-युजा विधान । र०काल 🗴 । ले०काल 🗴 । बहुर्सा । वे० स० १००३ । छ ४०.११ ।

६२२७. प्रति सं० २ । पत्र सं० ४२ । ते० काल × । वे० म • ६६१ । क अण्डार ।

६२९८. समदशरायपूजा—पन्नासाल दूनीवाले। पत्र सं० दश्। झा० १२३४८ इ०। भाषा— हिन्दी। विषय-पूना। र० काल सं० १६२१। ले० काल ४ा पूर्णा। वे० ले० ७७५। क अध्वार।

६२२६. प्रति सं०२ । पत्र सं०४ ३ । ले० काल सं०१ ≈२६ माद्रपद शुक्रा १२ । वे० सं०७७७ । क मण्डार ।

विश्लेष-इसी अध्यार में एक प्रति ( वे॰ सं॰ ७७६ ) और है।

६२३०. प्रति सं०३ । पत्र सं० ७५ । ले० काल सं० १६२६ भावता सुदी ३ । वे० सं० २०० । 🛒 भण्डार ।

६२३१. प्रति सं० ४ । पत्र सं० १३८ । ले० काल × । वै० सं० २७= । का मण्डार ।

६२६२. समुख्यभौबीसतीथेक्करपूजा\*\*\*\*\*\* । पत्र सं०२। झा० ११३/४५३ ६०। आसा-हिन्दी । विषय-पूजा । र०काल × । ले० काल × । पूर्ण । वे० सं०२०४० । छा जयार ।



## भन्था**नुकृमी**रााका

अ

| मन्थ नाम                               | लेखक             | भाषा ५८              | rio I                   |                |                | - 1           |
|----------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| भक्बर बीरबल वाली                       | -                |                      | and alled               | लेखक           | माषा           | <b>१</b> व स  |
| <b>शकलकुष</b> रित्र                    |                  | (हि <b>०)</b> ६      | . । जनानन्त्रानाक्या    | लितकीर्स       |                |               |
| धकलकूचरित्र                            | -                | (हि॰ ग॰) १           | • धक्षयदश्रमीविधान      | 414711         | . ,            | FEX           |
| -                                      | नाथूराम          | (庵) 智                | • शक्षयनिधियुजा         |                | (सं•)          | ४ ३८          |
| धकलङ्कदेव वद्या                        |                  | (सं∘) २ <b>१</b>     |                         | -              | (सं०)          | <b>AXA</b>    |
| <b>भ</b> कल ङ्कनाटक                    | मक्खनसास         | (हि <b>०)</b> ३१     |                         |                | ४०६, ५३६       | , 1949        |
| <b>म</b> कल <u>द्वा</u> प्टक           | भट्टाक्सङ्क      |                      |                         | झानभूषस        | (हि॰)          | YXX           |
|                                        | -                | ,                    |                         | नव्रतक्या —    | (सं∘)          | 214           |
| धकलङ्काष्ट्रक                          | '                | ₹30, <b>६</b> ४€, ७१ | २ मक्षयनिधिमङ्ग [मंड    | লৰিখী          | (4.)           |               |
|                                        | _                | (सं०) ३७             | मक्षयनिश्चिष्याम        |                |                | ४२४           |
| भकलङ्काष्ट्रकभाषा सद्                  | ासुन कासलीव      | ल (हि॰) ३७           |                         | _              | (सं∘)          | AXA           |
| <del>पकल क</del> ्राष्ट्रक             | _                | (Fo) 65              |                         | -              | (सं∘)          | 488           |
| धकंपना वार्यपूत्रा                     | _                | 10                   |                         | खुशासपन        | (हि॰)          | 388           |
| <b>प</b> रसमंदवाली                     | _                |                      |                         | -              | (₹•)           | 288           |
| मकुत्रिम जनवैत्यालय जय                 |                  | (हि॰) ३२।            | <b>मक्षरवा</b> वनी      | चानतराय (      |                | •             |
| ······································ | 4161             | (সা০) ১৯             | भजितपुरास पंडित         | ।। बार्य बरुएम | e-/ 84         | \$08          |
| मक्क्षिमजिनचैत्यालय जय                 | माल भगवतीदा      | स (हिं०) ६६४         |                         |                |                | <b>\$</b> 8.5 |
|                                        |                  | 930                  |                         | विजयसिंह       | (भप०)          | <b>१४२</b>    |
| मक्कत्रिमचैत्यालय जयमाल                | - (6             | (o) 008,088          | अजितशान्तिजिनस्तोत्र    |                | (*IR)          | 880           |
| मक्कत्रिमबैत्यासयपूजा                  | <b>मनरङ्गलाल</b> |                      | धजितशान्तिस्तवन         | नन्दिषेसा      | (ATe)          | 308           |
| क्षिम <b>वै</b> त्यालयंपूजा            |                  |                      |                         |                | ()             | 445           |
| क्रिनिमचैत्यासय वर्शन                  | _                | (सं०) प्रथ           | <b>अवितवातिस्तवन</b>    | - (            | प्रा० सं०)     | -             |
|                                        | *****            | (Ro) · 643           | मजितवांतिस्तवन          | ,              | •              | वेदर्         |
| कृतिमञ्जिनचैत्यालयपू <i>जा</i>         | विनदास           | (40) XX3             | <b>मनितशांतिस्तवन</b>   |                | (सं∘)          | 300           |
| कृत्रिमजिन बैत्यालयपूजा                | चैनसुस           | (R+) YX3             |                         | मे रूतम्ब्न    | (f <b>ĕ</b> □) | 484           |
| <b>इ</b> निमजिन <b>नी</b> सालयपुत्रा   | कासजीत           | 10                   | <b>अवित्रशांतिस्तवन</b> | -              | (fe•)          | 111           |
|                                        |                  | (ga) ARS             | मनितद्यातिस्तवम्        |                | (4.4)          | AAA           |
| an erry merennight                     | पांडे जिनहास     | (He) VE              | <b>पनीर्धमन्त्र</b> री  | काशीराम        |                | 1000          |
| Section 1                              |                  |                      |                         | ALC: 1.64      | (40)           | 711           |

| 3 3199                       |               | 2               |         |                                     |                      |                      | **          |
|------------------------------|---------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| est ]                        |               |                 | ,       |                                     | [ 4                  | न्था <u>नु</u> कस्री | विका        |
| सम्ब दास                     | नेसक          | भाषा पूर        | g ejo \ | प्रन्थ नाम                          | नेसफ                 | भाषा प्र             | ष्ठ स       |
| संबंग्रिंगज्ञरी              |               | (सं∘)           | ₹ ₹     | <b>श</b> नन्तचतुर्दशीकवा            |                      | (संष्)               | 4 6.8       |
| शकाई का मंदल [चित्र]         |               |                 | xex     | <b>ग्र</b> नन्तचतुर्दशीक् <b>या</b> | मुनीन्द्रकीर्त्त     | (সা৹)                | 288         |
| अठाई का स्पीरा               | -             | (सं∘)           | XX3     | ग्रनन्तचतुर्दशीक <b>या</b>          | त्रः ज्ञानसागर       | (हि॰)                | 281         |
| सङ्घासीस भूलगुरा वर्शान      |               | (सं∘)           | ¥4      | धनन्तचतुर्दशीपूजा                   | भ० मेहचन्द           | (सं०)                | €00         |
|                              | षे सासचन्द    | (हि॰)           | 283     | धनन्तवतुर्दशीपूजा                   | शान्तिदास            | (सं०)                | 886         |
| बठारह नाते की कथा            | लोइट (हि      |                 | १,७७४   | धनन्त <u>चतुर्वशी</u> ञ्जा          | - (                  | सं०) ४४५             | 3,45        |
| श्रठारह नाते का बीढाला       | स्रोहर        | (हि॰)           | 921     | <b>अनन्तचतुर्दशीपूजा</b>            | श्री भूषग            | (辰。)                 | 444         |
|                              |               |                 | , ७६८   | शनन्तचतुर्दशीपू ना                  | _                    | (सं० हि॰)            | ) ሄሂ፣       |
| बक्ररह नाते का चौडाल्या      | _             | (हि॰)           | ७४४     | धनन्त चतुर्वशीवतकथा                 | व पूजा खुशाल         | बन्द (हि०)           | 768         |
| खठारह नाते का ब्यौरा         | -             | <b>(€€0)</b>    | ६२३     | <b>अनन्तचतुर्दशीव्रतक्</b> या       | ससितकीत्ति           | (सं∘)                | 133         |
| बठाबीसमूलग्रुणरास अ          | ) जिनदास      | (हि∘)           | 909     | <b>मनन्तचतुर्दशीव्रतकथा</b>         | पांडे हरिकृष्ण       | (हि॰)                | 96          |
| <b>बठो</b> त्तरासनावविधि     |               | (हि०)           | ६१८     | धनन्त के खप्यम                      | धर्मचन्द्र           | (हि०)                | ७५७         |
| सदाई [सार्खंडय] द्वीपपूजा    | शुभचन्द्र     | (सं∘)           | ४११     | <b>ग्र</b> नन्तजिनपूजा              | सुरेन्द्रकीर्त्त     | (ei · )              | <b>¥</b> ¥! |
| बसाद्वीप पूजा                | डाल्टाम       | (fg°)           | ***     | धनन्तजिनपूजा                        |                      | (हि॰)                | بالاف       |
| सवाईद्वीप पूजा               | -             | (暖)             | ७३०     | धनन्तनाथपुराख                       | गुणभद्राचार्य        | (सं∘)                | 68:         |
| <b>बडाई</b> द्वीपवर्शन       |               | (4.0)           | 399     | प्रनन्तनायभूजा                      | भी भूषए              | tio)                 | ¥¥.         |
| द्यगुर्वमितिसंधि हरि         | धन्द्र अप्रवा | <b>स (श</b> 4०) | २४३     | <b>मनन्तनायपू</b> जा                | सेवग                 | (हि॰)                | 88          |
|                              |               | 450             | , ६४२   | धनन्तनाथपुत्रा                      |                      | (#o)                 | ¥¥          |
| झरात का मंडल [चित्र]         |               |                 | ५२४     | 1                                   | <b>न</b> ० शान्तिदास | ,                    |             |
| <b>व</b> तिशयक्षेत्रपूजा     |               | (हि॰)           | ***     | <b>धनन्तनाथपू</b> जा                |                      | (हि•)                | 881         |
| .अद्भुतसागर                  |               | (हि॰)           | 784     | धनन्तपूजा                           |                      | (सं०)                | y, ę :      |
| अध्ययन गीत                   | -             | (हि॰)           | ६६०     | <br>प्रनन्तपूजावतमहारम्य            |                      | (₹0)                 | 741         |
| . प्रध्यारमकमत्त्रमार्शण्ड व | वि राजमञ्ज    | (सं∘)           | १२६     | <b>शनन्तविधानकथा</b>                | -                    | (भप०)                | £\$:        |
| . अध्यात्मतरिङ्गगी           | सोमदेव        | (सं∘)           | 33      | धनन्तवतक्या                         | भ० पद्मनन्दि         | . ,                  | 58.         |
|                              | रूपचन्व       | (腹。)            | 98E     | धनन्त <b>प्र</b> तकथा               | अतसागर               | (40)                 | 56.         |
| श्रम्यारमपत्र अयः            | नन्द छ।वह।    | (हि∘)           | 33      | धनन्सव्रतक्या                       | ससितकी ति            | (40)                 |             |
|                              | रसीदास        | (fg.)           | 3,3     | शनन्तवतकथा                          | मदनकीर्त्त           | (40)                 | £91         |
|                              | सूरत          | (fg.)           | 33      | धनन्तवतकवा                          |                      |                      | 581         |
|                              | भाशाधर        | (₹6)            | ¥s      | धनन्तव्रतक्षा                       |                      | (₹°)                 | 38          |
| भन्तगंठीवर्शन [मन्त्र सा     |               | (tio)           | Fet.    | भवन्सवतक्षा                         | खुराति चन्द          | (मप०)<br>(हि०)       | 585         |

ŗ,

| वन्य नाम                 | तेलक             | भाषा प्रा   | हु सं ०     | प्रन्थ नाम                     | वेसक                                    | भाषा पृष       | Ho    |
|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------|
| <b>बनन्तवत</b> ्रुवा     | नी भूषण          | (सं∘)       | * * *       | <b>अनेकार्थमञ्ज</b> री         | नम्ब्दास                                | (हि॰) २७१      | 400   |
| धनन्तव्रतपूजा            | -                | (सं∘)       | YXO         | धनेकार्यश्चत                   | स० इषेकीति                              | (₹ <b>*</b> )  | 208   |
|                          |                  | ₹€, €€3     | , ७२=       | भनेकार्यसंप्रह                 | हेमचन्द्राचार्य                         | (सं∘)          | २७१   |
| बनन्तवतपूजा 🐃            | स० विजयकीसि      | (咳。)        | 820         | धनेकार्थसंग्रह [मही            | पकोशः] —                                | (सं∘)          | ₹₩\$  |
| धनन्तवतपूजा              | साह सेवगराम      | (हि∘)       | YYO         | <b>जन्तरायव</b> र्शन           | _                                       | (हि <b>॰</b> ) | xen   |
| <b>ध</b> नन्तव्रतपूजा    | -                | (हि॰)       | ११८         | बन्तरिक्षपार्वनाथाष्ट्         | ·                                       | (€0)           | ¥ € 0 |
|                          | ×                | ११, ५८६     | , ७३६       | <b>ग्रन्ययोगव्यवन्धेदक्</b> द् | विशिका हेमचन्द्र                        | ाचार्यं (सं०)  | ¥#¥   |
| श्चनन्तवत् रूजाविषि      | _                | (₹∘)        | YXG         | बन्यस्फुट पाठ संदह             |                                         | (हि॰)          | 430   |
| श्चनन्तवतिषान            | मदनकीर्त्त       | (सं∘)       | २१४         | <b>प्र</b> पराषसूदनस्तोत्र     | शङ्कराचार्य                             | (# · )         | 837   |
| धनन्तवतरास               | <b>अ० जितदास</b> | (हि०)       | ४६०         | शवजदकेवली                      |                                         | (4,0)          | 305   |
| धनन्तवतोद्यापनपूजा       | बा० गुणबन्द्र    | (सं∙)       | ***         | स्रिज्ञान बाकुन्तन             | काजिदास                                 | (₹•)           | 755   |
|                          | ¥                | 29, 298     | , XY•       | व्यभिषानकोवा                   | <b>पुरुषोत्तमदे</b> व                   | (€ •           | 349   |
| <b>म</b> नाग।रभक्ति      |                  | (₫•)        | ६२७         | व्यक्तिधानविताम सिन            | रानमाना हेमचन्त्र                       | शचार्थ (सं•)   | 308   |
| धनायी ऋषि स्वाध्याय      | - (1             | हे॰ पुत्र०) | 305         | व्यक्तिवानरत्नाकर              | धर्मचन्द्रगणि                           | (सं०।          | २७२   |
| <b>मनामानो बोढा</b> ल्या | खेम              | (Fe)        | ४३५         | धनिधानसार                      | पं  शिवजीसात                            |                | 767   |
| मनायीसाथ चौडालिया        | विमलविनयगरि      | g (हि॰)     | <b>%</b> 50 | विश्वेक पाठ                    |                                         | (∜∘)           | Yte   |
| धनाषीमुनि सज्काय         | समयसुन्दर        | (fe•)       | <b>52</b> 4 |                                |                                         | <b>444</b> ,   | 450   |
| बनाबीमुनि सज्काय         | -                | (हि॰)       | ¥\$X        | <b>व्यक्तियक्तिय</b>           | <b>ल</b> दमीसेन                         | (€0)           | **=   |
| धनादिनिधवस्तीत्र         | (#               | 0) \$198    | ¥0¥,        | অসিইকৰিথি                      | *************************************** | (₹o)           | 164   |
| र्षानटकारिका             | -                | (सं∙)       | २६७         |                                |                                         | ४५व,           |       |
| वनिटकारिकावपूरि          |                  | (सं∗)       | 820         | विभिवेकविधि                    |                                         | (हि•)          | Aft   |
| <b>श</b> नित्यपश्चीसी    | भगवतीदास         | हि॰)        | Ęcę         | बमरकोश                         | <b>चनरसिंह</b>                          | (सं∘ )         | 202   |
| धनित्याञ्चासिका          | त्रिमुबनचन्द्र   | (fgo)       | UXX         | <b>प्रमरकोश</b> टीका           | भानुजी दीवित                            | त (सं०)        | F#5   |
| सनुभवप्रकाख दीप          | बन्द्र काससीवास  |             | ¥¤          | श्रमर्वन्द्रका                 |                                         | (fgo)          | les.  |
| सनुभवविसास               | ***              | (fg=)       |             | धमक्यतक                        |                                         | (4•)           | 150   |
| <b>धनुभवानन्य</b>        |                  | (हि॰ म॰)    |             | <b>अमृतधर्मरसका</b> व्य        | गुरा चन्द्रदेव                          | ٠,             | ¥#    |
|                          | महीवपणकवि        | (सं∙)       | 305         | 1                              | सवाई प्रदावसिंह                         | (fg+)          | 72.5  |
| सन्याचेच्यानिसञ्ज्ञारी   |                  | (#•)        | 305         | धरहना सल्काय                   | समब्द्रम्बर                             |                |       |
| धनेकार्यं नायगासा        | सनियम्बरि        | (R•)        | 401         | वरहमास्यवम                     | सम्बद्धाः                               | (#+)<br>(#+)   |       |

| C                              |                   |                   |             |                                |                  |             |             |  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|--|
| माम नाम                        | लेख ह             | भाषा पुर          | ु सं∘       | ग्रन्थ नाम                     | लेखक             | भाषा श्र    | इ सं >      |  |
| <b>प्रतिष्ट्रवर्ता</b>         |                   | (tio)             | २७६         | <b>श</b> ष्ट्रप्रकारीपूजा      | देवचन्द          | (हि∘)       | •30         |  |
| वरिष्टाच्याय                   | •                 | (সা৹)             | 388         | षष्ट्रशती [देवागम स्तो:        | त्र टीका] ऋकलङ्क | देव (सं०)   | १२६         |  |
| वरिकृत केवसीपावा               |                   | (संa)             | 309         |                                | ० विद्यानन्दि    | (#°)        | १२९         |  |
| धर्वदीपिका                     | जिनभद्रासि        | (সা৽)             | 8           | <b>म्रष्टा</b> गसम्यन्दर्शनकया | सकलकी चि         | (4∘)        | २१४         |  |
| व्यविक्तावा                    | लङ्कानाथ          | (सं∘)             | २१६         | प्रष्टागोपास्थान               | पं० मेधाबी       | (सं∘)       | 268         |  |
| अर्थंप्रकाशिका सद              | मुख कासलीवाल      | (हि॰ ग॰)          | ١           | भ्रष्टादशसहस्रशीलभेद           | -                | (सं०)       | * 4 \$      |  |
| वर्षसार टिप्पस                 |                   | (सं∘)             | 20          | <b>प्रष्टा</b> ह्विकाकथा       | यशःकीर्ति        | (सं०)       | <b>488</b>  |  |
| <b>प्रहेत्</b> प्रवचन          | -                 | (4,0)             | 3           | <b>ध</b> ष्टाह्निकाकथा         | शुभवन्द          | (सं०)       | २१५         |  |
| प्रहेहरावचन व्यास्या           |                   | (सं°)             | 8           | <b>प्र</b> ष्टाह्मिकाकथा       | मः ज्ञानसागर     | (fg 0 )     | 980         |  |
| <b>बहंनकभौडामिया</b> नीर       | বিমল ভিনত বিদ     |                   |             | ब्रष्ट्राह्यकाकया              | नथमल             | (fg o )     | २१५         |  |
| धर्ह-द्वतितिवधान               |                   | सं०) ५७४          |             | बष्टाह्निका कौमुदी             |                  | मं∘)        | <b>₹</b> १% |  |
| <b>अलक्</b> यारटीका            |                   | (₹•)              | Box.        | भष्टाह्मिकार्यात               | भ० शुभवन्द्र     | ्हिः)       | ६८६         |  |
|                                | लपतिराय वंशीधर    |                   | 3os         | मप्टाह्मिका जयनाथ              |                  | (सं०)       | 8×8         |  |
|                                | जनवद्भान सुरि     | (do)              | ३०६         | घष्टाह्निका जयमाज              |                  | माः)        | ***         |  |
| <b>मलकुार</b> शास्त्र          | and a die         | (₫∘)              | 305         | ब्रष्टाह्मिकापू जा             | -                | (4°)        | ४५९,        |  |
| श्रवंति पार्यनाथजिन            | स्तवन हर्षसूरि    | (हि॰)             | 30€         |                                | 2,00, 2          | £ ६, ६५, c  | 9=¥         |  |
| भ्रम्यम्प्रकरस                 |                   | (∺∘)              | २५७         | <b>अ</b> ष्टाह्मिकापूजा        | चानतराय (        | Ro) ¥90     | you.        |  |
| धन्ययार्थ                      | -                 | (ño)              | २५७         | ब्रष्टाह्मिकापूजा              |                  | (fe•)       | 888         |  |
| <b>प्रका</b> नसमितिस्वका       |                   | (sik)             | ४७२         | बष्टाह्यिकापूजाकथा             | सरेन्द्रकी ति    | (Ho)        | ¥\$.        |  |
| <b>यशीकरोहि</b> ग्गीकथा        | शतसागर            | (tio)             | 284         | <b>ब</b> ष्टाह्मिकाभिक्त       |                  | (He)        | XEY         |  |
| <b>प्रश्लोकरोहि</b> ग्गिवतकथ   |                   | (हि० ग०)          |             | <b>ब</b> ष्टाह्मिकायतकथा       | विनयकीत्ति       | (हि°)       | 458         |  |
| ग्रम्बक्कण                     | ५० सकुल           | (ह <sub>0</sub> ) | ७८१         |                                |                  |             | 430         |  |
| <del>श</del> ्थपरीक्षा         | _                 | (₹0)              | ७५६         | ब्रष्टाह्मिकावतक्या            | -                | (सं∘)       |             |  |
| <b>भवाद</b> एकादशोमहात्स्      | <b>4</b> –        | (₫•)              | <b>२१</b> ¥ | <b>अष्टाह्मिकावतकया</b> संबह   | ग्राजनस्यवि      | (ĕ°)        |             |  |
| बहरू [यूजा]                    | नेमिव्च           | (₫∘)              | K Fo        | षष्ट्राह्मिकात्रतकथा ला        |                  |             | 214         |  |
| म्रष्टक [यूजा]                 |                   | o) 450            |             | अष्टाहिकावतकवा अ               |                  |             | 444         |  |
| <b>मष्ट्रकर्मप्रकृतिवर्शान</b> | ``                | (4°)              | 8           | अष्टाह्मिकायतकथा               |                  | ,           | ₹₹•         |  |
| बाहुपाहुड                      | कुन्द्कुन्दाचार्य | (মা৽)             | 33          | <b>ब</b> ष्टाह्मिकात्रवपूजा    | _                | (हि०) २४    |             |  |
| बहुपाहुदसावा                   | जयबन्द छ।वडा      | (हि॰ ग            |             |                                | 97 Ma man        | (eie)       |             |  |
|                                |                   |                   | ,           | े मष्टाञ्जिकावतोचापनपू         | ाः भः शुभक्षस्य  | <b>(ह₀)</b> | A65         |  |
|                                |                   |                   |             |                                |                  |             |             |  |

| प्रन्थनाम                        | लेखक           | 271/71         | पृष्ठ सं०    | 1                            |                         |                |              |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>ब</b> ष्टाह्मिकावतोचापन       |                | (सं∘)          |              | 1.44114                      | लेखक                    | भाषा पृ        | ष्ट्र सं०    |
| <b>प</b> ष्टाह्मिकावतोचापन       |                | (हि॰)          |              | मातमशिक्षा                   | प्रसङ्गचन्द्            | (हि॰)          | 418          |
| मंकुरारोपस्पविधि                 | पं॰ व्याशाधर   | (सं o)         | 873          | धातमशिक्षा                   | राजसमुद्र               | (fe)           | 488          |
|                                  | 1. 41(114)     | (40)           | ४१७          | यातमशिक्षा                   | मालम                    | (हि॰)          | 397          |
| <b>बंकुरारोप</b> स्पविधि         | इन्द्रसन्दि    | (सं∘ )         |              | मातुरप्रत्याच्यानप्रकीः<br>- | र्णक —                  | (৽াম)          | २            |
| <b>भं</b> कुरारो बस्ति विध       | 4 2 4          |                |              | घात्मध्यान                   | वनारसीदास               | (हि∙)          | 200          |
| <b>मं</b> कुरारोपरामंडलिब        | -              | (4.0)          | 8 X 3        | <b>बात्मनिन्दास्तवन</b>      | रमाकर                   | (₹∘)           | 340          |
| <b>मज</b> नवारकथा                | -              | 45.            | <b>4</b> ? X | बात्मप्रबोध                  | कुमार कवि               | (सं०)          | 200          |
| सञ्जासारकता<br>सञ्जानाको रास     |                | (हि०)          |              | भात्मसंबोध जयमान             | _                       | (हि॰)          | ৬ৼৼ          |
|                                  | धर्मभूषण       | (हि०)          | ४६३          | <b>मात्मसंबोधन</b>           | चाननराय                 | <b>(हि॰)</b>   | 450          |
| <b>मज</b> नाराम                  | शांतिकुशल      | (हि॰)          | 340          | भारमसंबोधनकाव्य              | -                       | (सं०)          | ţ            |
|                                  | था             |                |              | <b>भात्मसंबोधनकाव्य</b>      | -                       | (झर०)          | <b>?</b> • • |
| <b>मा</b> काराय <b>श्र</b> मीकथा | लांबनकीर्ति    | (-2 A          |              | बात्मानुशासन                 | गुणभद्राचाये            | (₹•)           | too          |
| माकाशपद्धमां कथा                 |                | (4∘)           | ₹¥¥          | मान्नानुशासनटीका             | प्रभाचन्द्राचार्य       | (ヸュ)           | ₹• <b>१</b>  |
| मानागा समानवा                    | मदनकीत्ति      | (मं०)          | २४७          | भात्मानुशासनभाषा             | पं ॰ टोडरमल             | (हि॰ ग॰)       | <b>१</b> •२  |
| माकाशपञ्चमीक्या                  |                | (मं०)          | २१६          | म्रात्मावलोकन दीपः           |                         |                | <b>?••</b>   |
|                                  | सुशासचन्द      | (हिं•)         | २४४          | <b>भात्रेयवैद्यक</b>         | भात्रेय ऋषि             | (可o)           | 784          |
| षाकाश (श्रमीकथा                  | पांडे हरिकृष्ण | .f₹∘)          | 830          | <b>भा</b> दिजिनवरस्तुति      | क्सलकीत्ति              | (de)           |              |
| <b>धा</b> काशपश्चमीवृतकथा        | श्रुतसागर      | (गं∘)          | २१६          | <b>धा</b> दित्यवारकथा        | 0.151 PH C              | (4°)           | ¥₹Ę          |
| <b>बागम</b> परीक्ष्म             |                | (सं∘)          | <b>३</b> ११  | <b>मा</b> दित्यवारक्या       | गंगाराम                 | • •            | 937          |
| <b>मागमविला</b> स                | द्यानतराय      | (fg.)          | 38           | <b>बादित्यवारकथा</b>         | त्रः ज्ञानसागाः         | (हि॰)<br>(चि॰) | 730          |
| भागामी नेसठगलाका                 | पुरुष वर्णन    | (हिo)          | १४२          | बादित्यवारकथा                | भाऊ कवि                 | (हि∘)          | 550          |
| <b>पा</b> चारसार                 | वीरनन्दि       | (₹i∘)          | 38           |                              | थ, ७२३, ७४०,            | (हि॰)          | 588          |
| <b>मा</b> चारसार                 | पन्नाताल चौधरी | (§•)           | 38           | बादित्यवारकवा                | Wo ******               |                |              |
| <b>माचारां</b> गसूत्र            | -              | (মা <b>৹</b> ) | 2            | मादित्यवार <u>कया</u>        | म० रायमञ्ज              | (हि•)          | 645          |
| <b>बाचा</b> र्यभक्ति             |                | (ño)'          | 633          |                              | वादीचन्द्र              | (हि॰)          | 600          |
| धावार्यभक्ति पड                  | गलाल चौधरी     | (限o)           | ¥¥.          | मादित्यवारकवाभाषा<br>-       |                         |                | đ            |
| सावायों का ध्यौरा                |                | (हि॰)          | ٠ ١          | भाषाकार-                     | <b>सुरेन्द्रकी</b> र्ति | (सं० हि॰)      | 909          |
| आ <u>ठकोडिय</u> ुतिपूजा          | विश्वभूषम्     |                | ₹७•          | <b>भावित्यवार्</b> कया       |                         | (fe)           | 444          |
|                                  |                | (F)            | Ads          |                              | ६७६, ७१३,               | ७१४, ७१=       | DYY.         |
| The fall was a series            | प्राकृतार      | (B.)           | 233          | मावित्ववारपूजा               | *****                   | (fg*)          | 344          |

| ्रमञ्चनाम                        | लेखक                | भाषा पृष्ठ               | सं०   प्रन्थनाम                     | लेखक                | 77181 cm -               |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| भादित्यवतपूजा                    | _                   | (सं०) ४                  | ६१ बादीश्वर का सम                   |                     | भाषा पृष्ठ सं            |
| बादित्यवारवतोद                   | गपन —               |                          |                                     |                     | (हि॰) ४६१                |
| बादित्यव्रतकया                   | खुशालचन्द           |                          | 4141.4777144                        | जित <b>चन्द्र</b>   | (हि•) ७• <i>०</i>        |
| बादित्यवतपूजा                    | केशवसेन             |                          | आवान्यराय-आस                        | -                   | (fgo) 830                |
| <b>बा</b> दित्यवतोद्यापन         |                     | (सं०) ध्रा<br>(सं०) ध्रा | 41734164416                         | कनकसोम              | (हि०) ६१७                |
| <b>ब्रादिनायक</b> ल्यास्         | क्या त्र० ज्ञानसागर |                          | alouttabild)                        | भ० तदमीचन्द         | (धप०) १०३                |
| भादिनाय गीत                      | मुनि हेमसिद्ध       |                          | मागन्यलहरास्तात्र                   | शङ्कराचार्य         | (मं०) ६०८                |
| <b>बा</b> दिनायपुत्रा            | मनहरदेव             |                          | attivaction of                      | _                   | (सं∘) ४१४                |
| मादिनायपूजा                      |                     | (हिं०) ४१                | MICITALIAN                          | विद्यानन्दि         | (सं०) १३६                |
| मादिनायपूजा                      | न॰ शांतिदास         | हे०) ४६१ ६५              | 444141411                           | समन्तभद्राचार्थ     | (संब) १३०                |
| बादिनायपूजा                      |                     | (हि॰) <b>७</b> १         | नातनानासाभाषा                       | जयचन्द् छावडा       | (हि०) १३०                |
| मादिना <b>यपू</b> जा             | सेवगराम             | (हि॰) ६७                 | <ul> <li>भासमीयांसालकृति</li> </ul> | विद्यानन्दि         | (स०) १३०                 |
| मादिनाय की विन                   | _                   | (हि०) ४६                 | . Ministed del wed?                 |                     | (fgo) ६६३                |
| मादिनाय विनता                    | (10                 | १०) ७७४ ७४               |                                     | ा राज्यकाल विवरगा – | — (দি <b>০) ৬</b> খ্ছ    |
| मावनाय विनता<br>माविनायसज्काय    | कनककीर्त्त          | (রি <b>০) ৬</b> ২:       | र मामेर के राजामोर्क                |                     |                          |
| भावनायसज्काय<br>सादिनायस्तवन     | _                   | (fe) ¥39                 | भायुर्वेदिक ग्रन्थ                  |                     |                          |
| भाषनायस्तवन<br>भाषिनायस्तोत्र    | कवि पल्ह            | (हি॰) ৬३:                | भायुर्वेदिक नुमन्दे                 |                     | ि) २६७, ७६३              |
| मादिनायाष्ट्रक<br>सादिनायाष्ट्रक | समयसुन्दर           | (हि०) ६१६                | <b>मा</b> युर्वेदिक नुसले           | — ( <del>d</del>    | ०) २६७, ५७६              |
| मादिपुरासा                       |                     | (हि॰) ४ <b>६</b> ४       | 1                                   | -                   | (हि०) ६०१                |
|                                  | जिनसेनाचार्य (स     | io) १४२ ६४६              | १६७, ६७७, ६६                        | ०, ६६६, ६६७, ७०।    | १, ७०२, ७१४,             |
| मादिपुरास                        |                     | ·) १४३ ६४२               | ७१८, ७१६, ७२                        | १, ७३०, ७३६, ७६०    | , ७६१, ७६६,              |
| बादिपुरास                        |                     | ग•) १४ <b>४</b>          | 930,030                             |                     |                          |
| बादिपुरास टिप्पस                 |                     | (सं०) १४३                | भायुर्वेद नुसस्तो का सं             | <b>ग्रह</b> —       | (हि॰) २६६                |
| भादिपुरासा विनती                 |                     | (हि॰) ७०१                | <b>भायुर्वेद</b> महोदधि             | •                   | (सं०) २६७                |
| मादीश्वर बारती                   |                     | (fg•) 48¥                | भारती                               |                     | x € ⊋ (• † €)            |
| <b>मादीश्वरगीत</b>               |                     | ક્રુપ્ય (જ્ક્રી)         | भारती                               |                     | ) ६२१, ६२२               |
| सदीश्वर के १० मव                 |                     | हिं। ७६२                 | भारती                               |                     | (ছি <b>॰)</b> ৩৩৩        |
| गदीश्वरपूजाष्ट्रक                |                     | हि॰) ४६२                 | बारती                               | , ,                 | हि॰) ७७७                 |
| ादीश्वरफाय                       |                     | · · I                    | भारती                               | . ,                 |                          |
| विश्वररेशता                      |                     |                          | <b>भारती</b>                        |                     | हैं∘) ६२२ ,<br>हैं∘) ७७७ |
| ,                                |                     | -, 1-1                   | मारती                               | शुभवन्द (हि         |                          |

ų,

|   | अन्ता शक्ता व्यक्त       | 1                 |                   |             |                          |                |                |         |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|---------|
|   | प्रस्थनाम                | लेखक              | भाषा पृष्ठ        | सं॰         | प्रन्थनाम                | नेसक           | भाषा पृष्ठ     |         |
|   |                          | पं० विसना         | (f <b>€</b> ∘)    | 130         | माश्रव वर्शन             |                | <b>(ۥ)</b>     | 3       |
|   | भारती सरस्वती            | व <b>ं जिनदास</b> | (fg∘)             | 3वह         | द्यावाढमूति चौढानिया     |                |                | €₹७     |
|   | बारती संबद्ध             | <b>म</b> ः जिनदास | (ह <sub>0</sub> ) | 326         | ब्राहार के ४६ दोपवर्ण    | न भैया भगवती   | दास (हि॰)      | X.      |
|   | भारता संग्रह             | धानतराय           | (हि <b>॰</b> )    | 000         |                          | ₹              |                |         |
|   | भारती सिद्धों की         | सुशालचन्द         | (हि•)             | 000         | इक्कीसठाए।वर्षा          | सिद्धसेन सूरि  | (0TR)          | . 4     |
|   | श्राराधना                | 3/11/11           | (nr)              | ¥32         | इन्द्रजास                |                | (हि <b>०</b> ) | 480     |
|   | बाराधना                  | _                 | (हि॰)             | 350         | इन्द्रध्वजपूजा           | विश्वभूषस्     | (सं∘)          | 843     |
|   | धाराधना क्या कोश         | _                 | (#o)              | २१६         | इत्द्रध्यजनस्त्रभूजा     |                | (#°)           | ४६२     |
|   | बाराधना प्रतिबोधसा       | ர நெற்றக்கிர      | (fg o )           | <b>44</b> = | <b>रष्ट्रस</b> तीसी      | बुधजन          | (fgo)          | 428     |
|   |                          |                   | (fg°)             | €=¥         | <b>र</b> ष्ट्रप्रतीसी    |                | (egi)          | F70     |
|   | धाराधना प्रतिबोधसा       |                   | (हि∘)             | 953         | इक्षोपदेश                | वृज्यपाद       | (सं∘)          | 3=0     |
|   | श्राराधना प्रतिबोधस      | Ιζ                |                   | 865         | इष्ट्रीयदेशटीका          | पं॰ बाशाधर     | (सं∘)          | şzo     |
|   | झाराधना विधान            | 2-2-              | (₹°)              |             | इष्टोपदेशमाया            | _              | (हि∘)          | ሁሂሂ     |
|   | भाराधनासार               | देवसेन            | (সা•)             | 3.K         | दृष्टोपदेशमाया           |                | (हि॰ गच)       | 140     |
|   |                          | , eqc, ६३x, ७०    |                   |             |                          | ई              |                |         |
|   | वाराधनासार               | जिनदास            | (हि•)             | 620         | ईभारवाद                  | `-             | (सं०)          | 145     |
|   | <b>धाराधनासारप्रवन्ध</b> | प्रभाषन्द         | (सं •)            | ₹₹          |                          | ਭ              |                |         |
|   | <b>द्याराधनासारभाषा</b>  | पमालात चौधरी      | (fg.)             | ΥĘ          | उषप्रहफल                 | बस्रद् च       | (4,0)          | 305     |
|   | धाराधनासारमावा           |                   | (fg 0)            | χo          | उसादिसूत्रसंग्रह         | उञ्चलद् च      | (सं०)          | 440     |
| i | माराधनासार वयनि          | का बा॰ दुलीचन     | (हि॰ ग            | o) ¥0       | वत्तरपुराख               | गुण्मद्राचार्य |                | द्र ४१५ |
|   | <b>माराध</b> शसारवृति    | ५० बाशाधर         | (सं∘)             |             | उत्तरपुरासादिव्यसा       | प्रभाषम्य      | (4∘)           | \$ 8.8  |
|   | धारामशोभाक्या            |                   | (4;∘)             | २१७         | उत्तरपुरासमाया           | खुशासचन्द      | (हि॰ पद्य)     | \$.A.K  |
|   | बालापपदति                | देवसेन            | (4 o)             | <b>१३</b> • | <b>उत्तरपुरा</b> क्षमावा | संघी पमासास    |                |         |
|   | श्रालीयना                | -                 | (*IR)             | ५७२         | उत्तराध्ययम              | -              | (সা০)          | 3       |
|   | <b>सालोबनाया</b> ठ       | जींदरीसास         | (fg•)             | , 448       | उत्तराध्ययनमावाटीन       | FT             | <b>(</b> ₹0)   | 1       |
|   | श्रासोचनापाठ             |                   | <b>(ॡ•)</b>       | 448         | उदयसत्ताबंधप्रकृतिव      | र्णन           | (40)           | . 1     |
|   |                          |                   | €=¥, <b>७</b> €   |             |                          | रसिकरास        | (Ego)          | 481     |
|   | ्रं<br>सामवित्रमङ्गी     | नेमिचन्द्राचार्यं | (MI)              |             |                          |                | (₹0)           | 19      |
|   | शासवित्रपत्री            | acted at Mit atta | (viie)            |             | 1                        | जिसहर्थ        | (fg•)          | ) 97    |
|   | सामक्ष्याच्या            |                   | (%)               |             |                          | -              | (Re            | 1       |
|   |                          |                   |                   |             |                          |                |                |         |

| -c 1                             |                   |                |            |                                                               |
|----------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 'सम्धता <b>म</b>                 | सेखक              | भाषा पृ        | ुसं∘ ∣     | बन्धनाम लेखक भाषा प्रष्ठ सं०                                  |
| <b>उपदे</b> शरत्नमाला            | सक्तभूषण          | (ei)           | <b>ধ</b> ০ | ऋढिशतक स्वरूपचन्द् बिलाला (हि०) ५२ ५११                        |
| उपवेशरत्नमाला                    | धर्मदासगिए        | (शा•)          | ৩২৯        | ऋषभदेवस्तुति जिनसेन (मं०) ३८१                                 |
| उपदेशरत्नमालागाया                |                   | (शा॰)          | પ્રર       | ऋषभदेवस्नुति पद्मतन्दि (प्रा॰) ३८१ ५०६                        |
| चपदेशरत्नमालाभाषा                |                   |                |            | ऋषभनावचरित्र भ०सकत्तकीर्त्ति (सं०) १६०                        |
|                                  |                   |                |            | ऋषभस्तुति — (सं०) ३८२                                         |
| उपदेशरत्नमालाभाषा                |                   | (हि॰)          | ×₹         | ऋषिमण्डल [चित्र] ५२४                                          |
| उपदेशशतक                         |                   | हे•) ३२५       |            | ऋषिमण्डलपूत्रा छाऽ गुग्तनिंद (मं॰) ४६३                        |
| <b>चप्</b> रेशसज्माय             | देवादिका          | (हि॰)          | ३⊏१        | ५३७, ४३६, ७६२                                                 |
| उपदेशसज्भाय                      | रंगविजय           | (i <u>ह</u> •) | ३८१        | ऋषिमण्डलपूजा सुनि झानभूपरा (नं०) ४६३६३६                       |
| उपदेशसज्काय                      | ऋषि रामचन्द       | (हि॰)          | \$40       | ऋषिनण्डलाूजा — (सं०) ४६४ ७६१                                  |
| उपवेशसिद्धान्तरत्नमः             | ला भंडारी नेमिच   | द्र्(प्रा∘)    | 78         | ऋषिमण्डलपूजा हौलतश्चास्पेरी (हि॰) ४६४                         |
| उपदेशसिद्धांतरत्नमा              | नामाया भागचन्द    | (हि॰)          | ४१         | ऋषिमण्डलपूजा — (हि॰) ७२७                                      |
| <b>उपवासग्रह</b> गाविधि          |                   | (গা∘)          | ४६३        | ऋषिमण्डलपूजा सदासुत्य कासर्लोबाल (हि०) ७२६                    |
| उपवास के दश भेद                  |                   | (सं०)          | ४७३        | ऋषिमण्डलमन्त्र — (मं०) ५६३                                    |
| उपवासविधान                       | -                 | (हि॰)          | ४७३        | ऋषिमण्डलग्तवन — (२.०) ६४५ ६८३                                 |
| उपवासो का ब्यौरा                 |                   | (ig•)          | 300        | ऋषिमण्डलस्तवनभूजा (सं०) ६४६                                   |
| <b>उपसर्गहर</b> स्तोत्र          | पूर्णचन्द्राचार्य | (4,∘)          | ३=१        | ऋषिमण्डलस्तोत गौनमस्यामी (सं०) ३६२                            |
| <b>उपसर्गहरस्तोत्र</b>           | _                 | (# p)          | 878        | ४२४, ४°=, ४३१, ६४७, ७३२                                       |
| <b>उपसर्गार्थ</b> विवर <b>रा</b> | <b>बुपाचा</b> र्य | (सं∘)          | યર         | ऋषिमण्डलस्तोत्र — (स०) ३६२ ६६२                                |
| उपांगललितव्रतकया                 |                   | (सं∘)          | २१७        | Ų                                                             |
| उपाधिव्याकरण                     |                   | (सं∘)          | २४७        | एकसौगुनहत्तर जीवनर्गन (हि॰) ७४४                               |
| उपासकाचार                        |                   | (सं∘)          | ५२         | एकाक्षरनोदा स्परगुक (सं०) २७४                                 |
| उपासकाचारदोहा                    | आ० तदमीचन्द्र     | (बप०)          | યર         | एकाक्षरनाममाला — (मं०) २७४                                    |
| उपासकाष्ययन                      | _                 | (सं∘)          | ५२         | एकाक्षरीकोश वर्रुचि (सं•) २७४                                 |
| उमेश्वरस्तीत्र                   |                   | (4·0)          | ७३१        | एकाक्षरीकोश — (सं०) २७४                                       |
|                                  | ST .              |                |            | एकाक्षरीस्तोत्र [तकाराक्षर] — (सं०) ३८२                       |
|                                  | ऋ                 |                |            | एकीभावस्तोत्र बादिराज (सं॰) २२४                               |
| ऋगुसम्बन्धकथा                    | अभयचन्द्रगण्      | (৽াম)          | २१६        | इस्ट, प्रदेश, प्रदेश, प्रदेस, प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, |
| ऋतुसंहार                         | कालिद।स           | (₫•)           | १६१        | ४७४, ४६४, ६०४, ६३३, ६३७, ६४४, ६४१, ६४२,                       |
| ्रेऋदिसन्त्र                     |                   | (e P)          | ७२३        | ६६४, ७२०, ७३७, ७८६                                            |
|                                  |                   |                |            |                                                               |

क्याकोण

क्याकोश

क्याकोश

महारां प्रश

क्यारलसागर

वेवेन्द्रकीर्श्ति

नारचन्द्र

(सं०) १२१६

(सं•) २१६

220

(E) २१६

(é)

(#o) 23. कर्मबहनपुत्रा

कर्मबहनपुबा

(Bo) 448

(सं∘) 210

(सं०) ४६४

X 30. EYR

(सं•) ४६४

११७, १४०, ७६१

वादिचन्द

शभचन्द्र

| प्रन्थनाम          | लेखक            | भाषा पृष्ठ  | सं०   | ग्रन्थनाम                | लेखक                 | भाषा ष्ट | ष्ट सं |
|--------------------|-----------------|-------------|-------|--------------------------|----------------------|----------|--------|
| कर्मदहनपूजा        | टेकचन्द         | (हि॰)       | ४६५   | कलशारोपस्पविधि           | -                    | (₹•)     | 846    |
| कर्मदहन [मण्डल     | चিत्र]          |             | ५२५   | कलिकुण्डपार्श्वनाथपूज    | ম <b>৹ প্রমাব</b> ংর | (4i°)    | 851    |
| कर्मदहन का मण्डल   | _               | (हि॰)       | Ęąc   | कलिकुण्डपादर्वनाथरूत्र   | यशोविजय              | (सं∘)    | ξĶe    |
| कर्मदहनव्रतमन्त्र  |                 | (स∘)        | २४७   | कलिकुण्डनाव्यं नाथ रूज   |                      | (fe•)    | 481    |
| कर्म नोकर्म वर्गन  | -               | (शा०)       | ६२६   | कलिकुण्डपादर्वनाथ [स     |                      |          | 4 2 !  |
| कर्मपत्रीसी        | भारमल           | (f₹°)       | 330   | कलिकुण्डपाइर्वनाथस्तव    | ra —                 | (सं∘)    | Ęr     |
| कर्मत्रकृति        | नेभिचन्द्राचायं | (शार)       | ą     | <- লিকু <b>ড্ড</b> ুজা   | _                    | (#o)     | 861    |
| कर्मप्रकृतिचर्चा   |                 | (fgo) X,    | ७२०   |                          | ¥34, X? 6, X         | 98, E0 F | , ६४   |
| कर्मप्रकृतिचर्चा   | _               | (हि०)       | €90   | कलिकुण्डपूत्रः स्रोर जस् |                      | (sie)    | હ દ્   |
| कर्मश्रकृतिटीका    | सुमतिकीचि       | (मं०)       | ц     | कलिकुण्डस्तवन            |                      | (20      | €0.    |
| कर्मप्रकृतिकाव्यीः | n               | (हि०)       | ७१८   | कलिकुण्डस्तवन            | _                    | (बार)    | Ęş     |
| कर्मप्रकृतिवर्शन   |                 | (हि॰) ।     | ७०१   | कलिकुण्डानोत्र<br>-      |                      | (He.     | 835    |
| कर्मप्रकृतिनिधान   | बनारसीदास       | (हि॰)       | ų     | कलियुगकी कथा             | वंशव                 | (हि॰)    | ६२     |
|                    |                 | ३६०, ६७७,   | 340   | क लयुगकी कथा             | द्वारकादाम           | (fz0)    | ورق    |
| कर्मबत्तीसी        | राजसमुद्र       | (हि॰)       | ६१७   | कलियुग की विनर्ता        | द्वात्रध             | (fec)    | ę g s  |
| कर्मयुद्ध की विनती | -               | (हि॰)       | ĘĘ¥   |                          |                      |          | , 1951 |
| कर्मविपाक          | _               | (सं०) २२१,  | ५६६   | कल्किमवतार [चित्र]       |                      |          | Ęo:    |
| कर्मविपाकटीका      | सकलकीर्त्ति     | (सं∘)       | ×     | कल्पद्रमपूजा             |                      | (₹o)     | ĘĘ:    |
| कर्मविपाकफल        | -               | (हि॰)       | २६०   | करुरसिद्धानसंग्रह        | -                    | (সা৹)    |        |
| कर्मराशिफल [कर्म   | विपाक] —        | (सं∘)       | २६०   | करममूत्र                 | भद्रवाह              | (sir)    | ,      |
| कर्मस्तवसूत्र      | देवेन्द्रसृरि   | (গা৽)       | ×     |                          | म्बृ अस्मग्रा        | (সা৹)    |        |
| कर्महिण्डोलना      |                 | (हि॰)       | € ? ? | कल्पसूत्रमहिमा           |                      | (हिo)    | 1=1    |
| कमों की १४५ प्रकृ  | तियां —         | (हि॰)       | 9 8 0 | कल्पमूत्रटीका सः         | मयसुन्दरोपाध्याय     | (संo)    |        |
| कलशविधान           | मोहन            | (सं०)       | ४६६   | कल्पमूत्रवृत्ति          | _                    | (সা৹)    | 9      |
| कलगविधान           |                 | (सं∙) भ     | ४६६   | कल्पस्थान [कल्पव्यास्य   | r]                   | (सं∘)    | २६७    |
| कलशविधि            | - (             | सं∘) ४२≈, ६ | 188   | कल्यागक                  | समन्तभद्र            | (সা৹)    | 3=3    |
| कलश्विधि           | विश्वभूषस्      | (हि∗) ¥     | 44    | वल्यामा [बडा]            |                      | ( )      | १७६    |
| कलशाभिषेक          | पं० श्राशाधर    | (₹∘) ४      | ६७    | कल्यागमञ्जरी             | विनयसागर             | (सं∘)    | \$58   |
| कलशारोपस्विधि      | पं० चाशाधर      | (सं∘) ४     | ęę l  | कल्यारामन्दिर            | हर्षकी सि            | (Ha)     |        |

|                          |                    |                     |                     |                             |                       | L              | ( (         |
|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| प्रन्थनाम                | नेसक               | आवा व               | ष्ठ सं०             | मन्यनाम                     | सेखक                  | भाषा प्र       | ष्ट्र सं०   |
| <b>क</b> र्याग्मन्दिरस्त | 234 4. X           | (सं०)               | देद४                | कवित्त                      | बनारसीदास             | (हिं°) ७०      | €.ee.‡      |
| Ro 5' 858'               | ¥\$0, ¥38, ¥33,    | પ્રદય, પ્રહર        | <b>አ</b> ወጀ         | कवित्त                      | मंहन                  | <b>(हि∘)</b>   | 907         |
|                          | ६१४, ६१६, ६३३,     | ६३७, ६४१,           | <b>4</b> 40         | कविता                       | बृन्दावनदास           | (हि <b>॰</b> ) | <b>5=</b> 7 |
|                          | ७०१, ७३१, ७६३      |                     |                     | कविल                        | मन्तराम               | (हि॰)          | 939         |
| कल्यारगमन्दि रस्त        |                    | (#°)                | <b>₹</b> < <u>X</u> | कवित्त                      | सुम्बत्ताल            | (हि <b>॰</b> ) | ६५६         |
|                          | त्रवृत्ति देवतिलक  | (40)                | ३⊏४                 | कवित्र                      | <b>सु</b> न्द्रद् स   | (हि <b>॰</b> ) | 443         |
|                          | त्रित्दी टीका —    | (मं० हि०)           | ६०१                 | कविस                        | संवग                  | (हि°)          | ७७२         |
| कल्यागमन्दिरस्तं         | तभाषा पद्माताल     | ਵਿ•)                | ₹⊏¥                 | कवित्त                      | - (1                  | ाज (हंगल)      | 990         |
| कल्यासम्बद्धित           | त्रभाषा बनारमीद्रा | म (हि०)             | 354                 | कशिल                        | _                     | (fg · )        | 4=2         |
|                          | KE4, 403, Esy, 6   |                     |                     | 90                          | ७, ७१८, ७६०,          | ७६३, ७६७,      | , ७७१       |
| દદર, દદય, દ              | 99, 903, 90x       | , , ,               | 484,                | कवित्त बुगलकोर का           | शिवस्राल              | (fē•)          | ७६२         |
|                          | त्रभाषा सेलीराम    | (हि∘)               | 320                 | कवित्तनंद्रह                |                       | (हिं०) ६५६     | FYU,        |
| कल्यासमिन्दरस्तो         | त्रभाषा ऋषि रामच   | स्ताहरू)<br>स्ताहरू | 3 C X               | कवित्रिया                   | केशबदेव               | <b>(死。)</b>    | 252         |
| कत्यागामन्दिरभाष         | n _                | (feo)               | 44.X                | कविवसम्भ ह                  | रिचरग्रदास            | (हि॰)          | Şec         |
|                          | ७४४, ७५४,          |                     | 985                 | कक्षपुट हि                  | <b>द्धना</b> गः ज्ञीन | (सं०)          | २६७         |
| न ल्यागमाना              |                    | स०) ४७४,            |                     | कासन्त्रटोका                | _                     | (सं∘)          | २४७         |
| कल्यास्मविधि             | मुनि विनयचन्द      | (明年)                | 545                 | कातन्त्ररूपमालाटीका         | दौर्गसिंह             | (सं∘)          | २५८         |
| कत्यारगाष्ट्रकस्तोत्र    | पद्मनन्दि          | (#io)               | 203                 | कातन्त्ररू मालावृत्ति       | _                     | (₹•)           | २४६         |
| कवल बन्द्रायस्म् द्रत    | ह्या <u> </u>      | (गैंट) २२१,         |                     | कातन्त्रविश्रमसूभावचू       | र चारित्रनिह          | (सं०)          | २४७         |
| कविकर्प टी               | `                  | (4e)                | 308                 | कालन्त्रभ्याकरस्य .         | शिववर्मा              | (#o)           | २४१         |
| कविल                     | ध्यमहास            |                     | 1985                | कादम्बरीटीका                |                       | (संo)          | 141         |
| कवित                     | कन्द्रेयासास       |                     | 950                 | कामन्दकीयमीतिसारभा          | m1                    | (igo)          | \$56        |
| कवित                     | केमबदास            | (Fo)                | 543                 | कामशास्त्र                  | _                     | (हि॰)          | 474<br>0\$0 |
| कवित्त                   | गिरधर (f           | ₹0) <b>७७</b> २     | - 1                 | कामभूत्र                    | कविद्वाल              | ,              | -           |
| कविस                     |                    | (Bo) Euo,           |                     | नारकप्रक्रिया<br>-          | कावहाल                | (সা <b>০</b> ) | \$¥\$       |
| कविस                     | खीडल               |                     |                     | कारकविवेचन                  |                       | (4,∘)          | 246         |
| कविस                     | व्यक्शन            |                     | £ ¥ 3               | कारकावनवन<br>कारकसमासप्रकरण | -                     | (40)           | 325         |
| कविस                     | देवीदास            |                     |                     |                             |                       | (4;°)          | २४६         |
| कवित्त                   | वद्यान्दर          |                     | - 1                 | कारतानों के नाम             | -                     | (g.)           | ७११         |
|                          | 18170              | (,60)               | 910                 | कार्तिकेयानुत्रेक्षा स्व    | मी कार्त्तिकेय        | (प्रा॰)        | 803         |

मन्यानुकमशिका

| अन्धनाम                  | सेवक                 | भाषा १       | गृष्ट संव   | <b>प्रत्यनाम</b>              | लेखक              | भाषा प्र         | ष्ट्र सं०   |
|--------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| क्रासिकेयानुप्रेकार      | ोका शुभन्दन्द्र      | (ë •)        | १०४         | कृष्णस्वमसावेलि               | प्रश्रीर का राजीर | (राज - जिसक      | r) 1919.0   |
| कार्तिकेयानुप्रकार्ट     |                      | (मं०)        |             | कृष्ण रूक्स रिपवे लिटी        |                   | (1141)           | مون را      |
| कार्त्तिकेयानुप्रेकाभ    | ।।षा जयबन्द छ।बङ्    | ा (हि० गर    | व) १०४      | कृष्णरुवमस्मिवेलि वि          |                   | — (fēo)          | EX E        |
| कालयकवर्णन               | _                    | (हिं•)       | 990         | कृष्यगरुवमस्गिमञ्जल           |                   | - (ほの)<br>(ぼの)   |             |
| <b>का</b> लीनाग्रदयनक    | <b>41</b> —          | (हि∗)        | ७३८         | कृष्णावतारचित्र               | पद्भ संगत         | (160)            | २२१<br>६०३  |
| कालीसहस्रनाम             |                      | (40)         | ६०५         | केवलज्ञान का स्थीर            | Ţ                 | (हि॰)            | 44          |
| काने विच्छ्रके डक्       | उतारनेका मंत्र —     | (म० हि०      | ) ২৬१       | केवल ज्ञानीसङ्ग्राय           | विनयचन्द्र        | (हि॰)            | ३८५         |
| काव्यप्रकाशदोका          | -                    | (₫∘)         | १६१         | को कम आहरी                    |                   | (हि <b>०</b> )   | ĘXO         |
| कासिम रसिकवित            | नास —                | (fgo)        | ७७१         | कोकशास्त्र                    |                   | (#°)             | 323         |
| <b>किरातार्जु</b> नीय    | महाकवि भारवि         | (म०)         | १६१         | कोकसार                        | आनन्द             | (নিত)<br>(লিত)   | ०८२<br>३५३  |
| कुषुरलक्षरा              |                      | √हि०)        | ¥¥          | कोकसार                        |                   | (हि॰) ३५३,       |             |
| कुण्डलगिरिपूजा           | भ० विश्वभूषण्        | (मं∘)        | 84.9        | कोविलापक्कमीकथा               | সং হয়            | (हि॰)            | २२ ह        |
| कुण्डलिया                | व्यगरदास             | (हि॰)        | 650         | कौतुकरत्नमजूषा                |                   | (180)            | 9= €        |
| <b>कुदेवस्यरू</b> पवर्णन |                      | । हि∙        | ७२०         | कौतुकर्न'लावती                |                   | (स∗)             | 34.<br>740  |
| कुमारसम्भव               | क।लिदास              | (मं∘)        | १६२         |                               | आ० धनकोत्ति       | (# °)            |             |
| कुमारसम्मवटीका           | कनकसागर              | (सं∘)        | १६२         | क <b>ि</b> कावनोद्यापनपूज     |                   |                  | 555         |
| कुवलयानन्द               | ऋष्य दी ज्ञित        | (सं∘)        | ३०६         | किकाबनायापन                   | ं शालातका। त      | (म०)             | *\$=        |
| कु ३ ल यानन्द            | -                    | (e p)        | ₹0∓         |                               |                   | • ′              | A£8         |
| कुवलयानन्दकारिव          | st <u>—</u>          | (मं∘)        | 3∘€         | काजीवारस ( मण्डल              | ৰিব)              | ¥€=,             | ४१७<br>४२५  |
| कुशनस्तवन                | जिनः क्रसूर          | (हि॰)        | <b>૭</b> ૭૨ | का जीवती वापन मण्डन           |                   |                  | X ? B       |
| कुशलस्तवन                | समयसुन्दर            | (fg∘)        | <b>૭</b> ૭૯ | क्रियाकलाप                    |                   |                  | ५०६<br>१७६  |
| कुशलास्तुबधि ध्रज्       | <b>क्रु</b> पगां —   | (शा∙)        | 808         | <b>किया</b> कलापटी <b>क</b> ा | प्रभाचन्द         | (म०) <u>५</u> ३, |             |
| <b>कुशीलसण्ड</b> न       | जयलाल                | (fgo)        | થર          | कियाकलापटीका                  | _                 | (#o)             |             |
| कुदन्तपाठ                |                      | (ĕi o)       | २५६         | क्रियाकला त्रवृत्ति           | _                 | (as)             | X.3         |
| कुपण्छन्द                | ठ <del>वकुर</del> सी | (fg0)        | <b>4</b> 44 | क्रियाकोदाभाषा                | किशनसिंह          |                  | 4.9         |
| कुपराखन्द                | चन्द्रकीर्त्ति       | (fg.)        | 326         | क्रियाकोक्षमाधा               |                   | (唐·) x3,1        |             |
| कुपरापक्कीसी             | विनोदीलाल            | (हि∘)        | ७३३         | कियावादियों के ३६             | भेद               | (fg.)            | ¥.ą         |
| कृष्णप्रेमाष्ट्रक        |                      | (हि॰)        | ७३८         | क्रोधमानवायालोभ ई             |                   |                  | ७१          |
| कृष्णबालविलास            | श्री किशनकाल         | <b>(हि∘)</b> | ¥\$0        | _                             | वादीभसिंह         |                  | (Am         |
| कृष्णरास                 |                      | (fgo)        | ७३=         | क्षपसासारटीका                 | गानामाह           |                  | <b>\$</b> 2 |
|                          |                      |              |             |                               | -                 | (सं∘)            | v           |

(कि.) ७१० वर्षसंहिता

गर्भ ऋषि

(सं०) २५०

**अस्टे**लवासगीय

## ्रम्था<u>नु</u>क्रमणिका

| A                         |               |             |              |                                                      | ł,              | मन्यानुका | ासका         |  |
|---------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--|
| <b>भ्रम्थनाम</b>          | लेखक          | भाषा प्रा   | ु सं∘        | <b>भन्धनाम</b>                                       | लेखक            | भाषा १    | क्ष सं       |  |
| गर्भकत्यारमकक्रियामें     | भक्तियां —    | (हि॰)       | ΚυĘ          | युगस्थानवर्णन                                        |                 | (हि∙)     |              |  |
| गर्भवडारचक                | देवनन्दि      | (Ho) १३१,   | ७३७          | गुगास्थानव्यास्था                                    |                 | (संo)     | -            |  |
| निरनारक्षेत्रपूजा         | भ० विश्वभूषस् | (सं∘)       | 308          | 1                                                    | मनराम           | (हि॰)     |              |  |
| गिरमारक्षेत्रपूता         |               | (हि॰) ४६६,  | 283          |                                                      |                 | ,         | ৩২০          |  |
| गिरमारक्षेत्रपूजा         | _             | (fg0)       | प्रश्च       | 1                                                    |                 | (सं०) ६२८ | , 444        |  |
| विरिनारयाश्रावर्णन        |               | (हि॰)       | હદ્દ         | गुरभष्टक                                             | चानतराय         | (iĝ.)     | 999          |  |
| गीत                       | कवि पल्ह      |             | ७३=          | गुरुछन्द                                             | शुभचन्द         | (fg • )   | ३मध          |  |
| गीत                       | धमेकीत्ति     |             | 580          | गुरु नयमाल ३                                         | १० जिनदास       | (Ro)      | € X =        |  |
| गीत                       | षांडे नाथूराम |             | £ ? ?        |                                                      |                 |           | , ७११        |  |
| गीत                       | विद्याभूषस    |             | 7 1 1<br>Eog | गुरुदेव की विनती                                     | _               | (हि॰)     | 908          |  |
| गीत                       | _             | 10 1        | \$ Y U       | <b>गुरुनामावलिछ</b> न्द                              | -               | (f20)     | 3=8          |  |
| गीतगोविंद                 | जयदेव         |             | <b>१</b> ६३  | युरुपारतन्त्र एवं समस्मय                             |                 | रे (हि०)  | έåέ          |  |
| गीतप्रबन्ध                |               |             | } < <        | गुरुपू जा                                            | जिनदास          | (fg。)     | e f X        |  |
| गीतमहात्स्य               |               |             | ₹ <b>0</b> 0 | गुरु प्रज्ञाप्टक                                     | -               | (#°)      | €¥€          |  |
| गीतवीतराग ऋवि             | नवचा रुकी ति  |             | in E         | गुरुमहम्मना <b>म</b>                                 | -               | (4∘)      | 3=0          |  |
| ग्रुग्रंबेलि [बम्दनवाला   | गीत]          |             | <b>E P B</b> | गुरुम्यव <b>न</b>                                    | शांतिदास        | (सं०)     | ६५७          |  |
| युग्पवेलि                 | -             |             | Eye          | गुम्स्युनि                                           | -               | (स∘)      | 400          |  |
| प्रसम्बरी                 |               |             | 350          | गुरुस्तुति                                           | भृधरदास         | (fg .)    | <b>१</b> ×   |  |
| ष्टुरास्तवन               |               |             | २<br>२       | ¥₹3,                                                 | **3 \$ \$ 4, \$ | ¥2, ĘĘĘ,  | ७६ इ         |  |
| पुरास्वानगीत              | श्रीवर्द्धन   | -           | 626          | गुरुषा को विनता                                      | ~               | (हि॰)     | 908          |  |
| पुरास्यानकमारोहमूत्र      | रश्चेशवर      | (#o)        | -            | गुरुको की स्तुति                                     | ~~              | (₹०)      | <b>47</b>    |  |
| गुरास्य।नवर्चा            | -             | (प्रा॰) ८,६ |              | <b>गुर्वाष्ट्रक</b>                                  | वादिराज         | (₹0)      | ₹¥७          |  |
| गुरास्थानवर्षा            | चन्द्रकीति    | (fहo)       | 5            | <b>पृत्रविस्</b>                                     | - (             | io) kek,  | £83          |  |
| पुरास्थानवर्षा            | _             | 10. 1       | ۱, پ         | युर्वावलाञ्चला                                       | -               |           | X ? E        |  |
| गुरुस्यानवर्षा            |               | (4°)        | -1           | युवविली <b>वर्शन</b>                                 | _               | (0 )      | 308          |  |
| <b>बु</b> गस्थानप्रकरण    | _             | (≓∘)        | -1           | गोकुलगावकी लीला                                      | -               | (6.       |              |  |
| <b>गुर</b> गस्थानभेद      |               | (#io)       |              | गःम्मटसार [कर्मकाण्ड] है                             | क्षियानमा का क  | ,         | } <b>{ c</b> |  |
| ग्रुगस्थानमार्गगा         |               | (हि॰)       |              | गोम्मटसार [कर्मकांड] टीर                             |                 | (সা৽)     | \$ 5         |  |
| पुरास्थानमार्गसमा रचना    |               | (=4)        |              | गोरसरसाथ (क्लंब्लंब) अन                              | ा कनकर्नाहरू    |           | १२ 🍃         |  |
| ग्रुग् <b>स्थानवर्गान</b> |               | /-: ·       | ٤,           | गोस्मटसार [कर्मकांड] टीव<br>गोस्मटसार [कर्मकांड] टीव |                 |           | <b>१</b> २   |  |
|                           |               | •           |              | शेम्मटसा <b>र [कर्मकांड</b> ] टीब                    | ·               | (4°)      | <b>१३</b>    |  |

| Ned Grant dat       | 3              |                |              |                           |                   |                                 |              |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| प्रम्थनाम           | <b>ते</b> स क  | भाषा देख       | सं०          | <b>मंग्यनाम</b>           | होसक              | भाषा पृष्ठ                      |              |
| गोम्मटसार [कर्मकोड] | भाषा पं० टोडरम | स्त (हि॰)      | १३           | म्बारह अंग एवं चौदह पूर्व | का वर्णन          | ()                              | 484          |
| गोम्मटसार [कर्मकार] |                | (हि॰)          | 11           | गृहप्रवेश विचार           |                   | ( " )                           | 165          |
| गोम्मटसार जिल्हाड   |                | (মা•)          | 9            | वृहविवलक्षण               |                   | . ,                             | ¥ 10 €       |
| गोम्मटसार [जीवकोड]  |                | (é i)          | १२           | <b>ब्रहदशावर्शन</b>       |                   | , ,                             | १८०          |
| गोम्मटसार [जीवकांड  |                | त (हि॰)        | 20           | बहफल                      |                   | ( )                             | €EX          |
| गोस्मटसारटीका       | धर्मचन्द्र     | (सं∘)          | ŧ            | ब्रह्फल                   |                   | • •                             | २=०          |
| गोम्मटमारटीका       | सकतभूषण        | (सं∘)          | ۶.           | बहों की अंबाई एवं झायुव   | र्गान —           | (fg • )                         | 398          |
| गोन्मटसारभाषा       | टोडरमल         | (fg o )        | <b>t•</b>    |                           | घ                 |                                 |              |
| मोस्मटनारपीठिकाभाष  |                | (हि∗)          | * *          | <b>बटकर्परकाव्य</b>       | घटकपेर            | (सं∙)                           | 188          |
| गोम्मटसारवृत्ति     | केशववर्णी      | (सं०)          | ₹•           | क्रवरनिसासी               | जिन <b>ह</b> र्षे | (eio) \$=0,                     | ¥\$0         |
| गोम्मटसारवृत्ति     | _              | (सं∘)          | ŧ •          | क्ष्याकर्शकस्य            |                   | (सं∙)                           | \$80         |
| गोम्मटसार नंहृष्टि  | पं० टोडरमल     | (fe)           | 12           | बण्डाकर्शमन्ब             |                   | (₫•)                            | £40          |
| गंग्मटसारस्तोत्र    |                | (सं∘)          | ३८७          | वण्टाकर्णमन्त्र           | _                 | (हि॰) ६४०,                      | <b>530</b>   |
| गोरलपदावली          | गोरसनाथ        | (हि॰)          | ७६७          | बण्टाकर्ण बृद्धिकला       |                   | <b>(₹•)</b>                     | #84          |
| गोरलसंवाद           | -              | (fg.)          | <b>430</b>   |                           | च                 |                                 |              |
| गंविदाष्ट्रक        | शङ्कराचार्य    | (₹•)           | 450          |                           | 7                 | (हि•)                           | 900          |
| गौडोपार्स्तनायस्तवन | जोधराज         | (राज•)         | €₹७          | बउबीसीठामाबर्चा           |                   | (*F)                            | 2.8          |
| गौडीपार्वनायस्तवन   | समयमुन्दरगणि   | (राज०) ६।      | ७ ६१६        | वउसरप्रकरण                |                   | (fg•)                           | 20%          |
| गीतमकुलक            | गौतमस्वामी     | (STO)          | ŧ¥.          | वसर्वात की बारहभावन       |                   |                                 | 144          |
| गीतमङ्गलक           |                | (प्रा॰)        | 4.8          | वर्क भरीस्तोत्र           | _                 | (g.)                            |              |
| गीतमपुच्छा          |                | (NIO)          | £¥9          |                           | <b>\$</b> 50      | , ४३२, ४२ <del>८</del><br>(सप०) | <b>\$</b> ¥₹ |
| गीतमपृञ्द्धा        | समयसन्दर       | (हि <b>॰</b> ) | 998          | बतुर्गति की पढड़ी         |                   |                                 | €<¥          |
| गीतगरासा            | _              | (हि∘)          | UKY          | वतुर्दशपुण्डा वच र्था     |                   | ( <b>ફિ∘</b> )                  |              |
| गीतमस्वामीचरित्र    | धर्मचन्द्र     | (4,∘).         | 143          | बतुर्देशतीर्व क्रूरपूजा   |                   | (#o)                            | 503<br>503   |
| गौतमस्वामीचरित्रभा  | _              |                | * 113        | बतुर्दशमार्गशा दर्वा      | _                 | (fۥ)                            |              |
| गौतमस्वामीरास       | -              | (हिo)          | Ę ę w        | वतुर्दशसूच                | विनयचन्द्र        | (ë)                             | \$.<br>\$.A  |
| गीतमस्वामीसम्भाव    | समबसुम्बर      | (fg•)          | <b>\$</b> १= | चतुर्दशसूच                |                   | (ste)                           | -            |
| यौतमस्वामी सण्भाव   |                | (ह•)           | <b>\$1</b> = | बतुर्दशांगवा स्वविवरस्    |                   | (#o)                            | \$8          |
| गंबकुटीपूजा         |                | (₫•)           | Rtu          | अपुर्वशोकना               | टीकम              | (E) A5.                         | , 991        |
|                     |                |                |              |                           |                   |                                 |              |

| i. •                                              |                          |             |            |                              | [                          | प्रम्बानुकसरि  | <b>PEI</b>   |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| att ]                                             | सेवक                     | माचा पृष्ठ  | सं०।       | <b>प्रन्थनाम</b>             | होसक                       | भाषा द्व       | । सं•        |
| प्रम्यनाम                                         | •                        | (fgo)       | 985        | चतुर्विशतितीर्वकुराष्ट्रक    | षन्त्रकीति                 | (सं •)         | <b>48</b> ¥  |
| 484411                                            | डास्राम                  | (4,6.)      | 222        | चतुविञ्चतिपूजा               |                            | (fg0)          | Yot          |
| <b>चतुर्वश्रीविधानकषा</b>                         |                          | (सं∘)       | 378        | बतुर्विशतियज्ञविधान          |                            | (fe•)          | \$8¢         |
| चतुर्वशीवतपूजा                                    | -                        | (#o)        | Yo.        | बतुबिशतिबिनती                | चन्दकवि                    | (fgo)          | <b>4</b> =4  |
| वतुर्विषय्यान                                     | -0.5                     | (दि•)       | 808        | चतुर्विकातित्रतोद्यापन       |                            | (#e)           | 36,8         |
|                                                   | गुगकी <del>रिं</del> त   | (₹e)        | <b>?</b> = | चतुर्विश्वतिस्थानक ने        | क्रिक्टमासार्थ             | (AI+)          | ţ=           |
| <b>चतुर्विश</b> तिग्रुगुल्यानपीठिक                |                          |             |            |                              | 14 4.XI 11.1               | (सं∘)          | 30%          |
| वतुविद्यतिजयमाल यति                               | साधनदि                   | (सं०)       | 398        | चतुर्विशतिसमु <b>च</b> यपूजा | _                          | (सo) ३<७       |              |
| वतुर्विशतिजिमपूजा                                 | रामचन्द्र                | (fg0)       | 370        | चतुर्विशतिस्तवन              |                            |                |              |
| बतुर्विद्यतिजिनराजस्तुति                          | जितसिंहसूरि              | (fg+)       | 900        | वतुर्विशतिस्तुति             |                            | (SIIO)         | 995          |
| चतुर्विशतिजिनस्तवन                                | जयसागर                   | (हि∘)       | 484        | <b>व</b> तुर्विशतिस्तुति     | विनोदीलाल                  | (fgo)          | ७७६          |
| चतुर्विद्यतिजिनस्तुति वि                          | । नवाभसृरि               | (स∘)        | 340        | <b>ब</b> नुविद्यतिस्तीत्र    | भूषरदास                    | (f <b>€</b> ∘) | 8₹€          |
| वतुविकतिजिनाष्ट्रक                                | गुभवन्द                  | (सं०)       | X 195      | चतुक्लोकीगीता                | _                          | (सं•)          | € 0 €        |
| बतुर्विश्वतितीर्थक्टर जयमा                        | ल —                      | (সা•)       | 3=0        | बतुश्चष्ठीस्तोत्र            |                            | (सं०)          | 537          |
| सर्वकातितीर्थक्रपुणा                              | (                        | (मं०) ४७०,  |            | वतुष्पदीस्तोत्र              | -                          | ( <b>€</b> io) | 355          |
| वतुर्विसतितीर्वकूरपूजा व                          | ीचन्द् पाटन              | नी (हि॰)    | ४७२        | चन्दकथा                      | स इमग्                     | (हि॰)          | 282          |
| चतुविकातितीर्थकुरपूजा व                           | स्तावरलाल                | (fe o )     | ४७३        | चन्दकुं वर की वार्ता         |                            | (हि•)          | 3€0          |
| बतुर्विशतितीर्वकुरपूजा व                          | नरङ्गलाल                 | (हि॰)       | 808        | चन्दनबासारास                 |                            | (हि∘)          | 3 4 8        |
| चतुविश्वतितीर्वकुरपूजा                            | रामचन्द्र                | (ছি॰)       | ४७२        | वन्दनमलयागिरीकथा             | भद्रसेन                    | (हि∙)          | २२३          |
| बतुबिशतितीर्यकुरपूजा                              | बृत्दावन                 | (fg∘)       | 808        | चन्दनमलयागिरीकवा             | चतर                        | (हि <b>०</b> ) | २२३          |
| बतुबिशतितीयं हुरपूजा                              | _                        | (हि॰)       | ¥03        | चन्दनमलयागिरीकवा             |                            | (हि <i>॰</i> ) | 985          |
| वतुविशतितीर्वकृत्यूवा व                           | वेबाराम साह              | (fg o )     | ¥9.        |                              | ० भूतसागर                  | (सं०) २२४      | . 118        |
|                                                   | _                        | (fg0)       | ¥9₹        | वन्दनपष्टिकया                | 9                          | (₩•)           | २२४          |
| षतुर्विशतितीर्वकुरपूजा<br>चतुर्विशतितीर्वकुरस्तवन | <b>डे</b> म विस्तास      |             | 840        |                              | प० हरिचन्द                 | (धप०)          | 58.5         |
| बद्रावशायताच है स्ट्रावन                          | क्टाक कि <b>ल</b> गरा    | ग्रिय (सं०) | केदद       | <b>बन्दन्बहोपूजा</b>         | खुशासचन्द्र<br>सुशासचन्द्र | (fgo)          | 486          |
| चतुर्विशतितीर्थं कुरस्तीत्र                       | कुमकावजयः।<br><b>वस्</b> | (fg•)       | 990        | बन्दनवहीविधानकथा             | Acut ded                   | (44e)          | 386          |
| बतुविशतितीर्थ कुरस्तुति                           |                          | (#o)        | Ę¥0        |                              |                            |                |              |
| बतुविधतितीर्घकूरस्तुति                            |                          | (संo) देव   |            | बन्दनवध्डीवतकवा              | मा० इत्रसेन                | (₹o)           | <b>F R P</b> |
| बतुर्विवातितीर्व कूरस्तुति                        |                          |             |            | 1                            | <b>मृतसागर</b>             | (前。)           | 280          |
| वतुर्विशतितीर्वकूरस्तीत्र                         |                          |             |            | बन्दनयध्ठीवतक्या             | खुरासचन्द                  | (fgo)          | 358          |
| <b>बतुर्विशतितीर्थकूरस्ती</b> त्र                 | -                        | (4•)        | केदद       | 1                            |                            | <b>388</b>     | , ₹४€        |

(**ह**ि)

(後0) 63年

टीकमचन्द् (हि॰) २२४, ६३६

50₹

**बामुब्बस्तोत्र** 

वामुच्छोपनिवद्

प्रथ्वीधराचार्य

(सं०) ३८८

(Ho) Com

(सं०) ध्र

चन्द्रबरदाई की वार्ता

**चन्द्रसागरपूजा** 

चन्द्रहं सक्या

```
Etc ]
                                                                                  [ प्रस्थानुक्रमशिका
     बन्धनास
                           लेखक
                                      भाषा पृष्ठ संव
                                                        घन्धनाम
                                                                              लेखक
                                                                                         भाषा पृष्ठ सं०
   बारमाहकी पश्चमी [मंडलविष] ---
                                                      बिन्तामशिपार्श्वनामपुत्रा एवं स्तोत्र लद्दमीसेन (सं०) ४२३
                                               454
    बारमित्रो की कवा
                         च जयरा ज
                                                      चिन्तामरिए गार्थनाथ <u>गुजास्तोत्र</u>
                                       (हिंव) २२४
                                                                                          (सं०) ४६७
   वारित्रपूजा
                                        (संव) ६५८
                                                      बिन्तामशिपार्श्वनाथम्तवन
                                                                                          (#o) Exx
   बारित्रशक्त
                                    (सं०) ६२७,६३३
                                                      विन्तामिएपार्वनाथम्नवन लालचन्द
                                                                                         (राज०) ६१७
   चारित्रमक्ति
                  पनालाल बौधरी
                                       (Eo) 820
                                                      विन्तामस्मियाव्यकायम्तवन
                                                                                         (Ro) YX ?
   वारित्रशुद्धिविधान
                          श्रीभूषश्
                                                      विन्तामशिपार्ध्वनायम्तोत्र
                                       (Ho)
                                               YUY
                                                                                          (報の)
                                                                                                 444
   बारित्रमुद्धिविधान
                         शुभवन्द्र
                                       (前o)
                                              YUX
                                                                                           47%, 4X0
   बारित्रशुद्धिवधान
                         सुमतित्रक्ष
                                                     विन्तामस्मिपार्वनाबन्तीत्र मित्र सहितः।
                                       (HO)
                                                                                         (Ho) 355
                                              Y92
   वारित्रसार
                   श्रीमश्रामुख्डराय
                                                     बिन्तामित्रुवा [बृहद] बिद्याभूषसम्बर्
                                       (#o)
                                                χx
                                                                                         (Ho)
                                                                                                 808
   चारित्रसार
                                                     चिन्तामसिपुत्रा
                                       (#io)
                                                Уŧ
                                                                                         (# o)
                                                                                                583
   वारिवसारभाषा
                     मनालाज
                                                     चिन्सामरिगयन्त्र
                                       (Ro)
                                                χĘ
                                                                                         (# c)
                                                                                                310
    चारदत्तचरित्र
                     कल्याग्रकींस
                                                     विन्तामशियनम
                                       (figo)
                                              280
                                                                                         (4.0)
                                                                                                484
   वारदत्तवरिश्र
                        उदयला ज
                                                     वित्तामिगम्नवन
                                      (हि०)
                                              888
                                                                           लच्मीसं न
   वारदलवरित्र
                        भारामञ्ज
                                      (E0)
                                                     विन्तामसिम्तोत्र
                                             254
                                                                                         (A e)
                                                                                                345
   चारों गतियोकी साय सादिका वर्गान
                                     (feo) usa
                                                                                          ¥38, 888
   विकित्सासार
                                                    विद्विविलान
                                     (1go)
                                                                 दीपचन्द्र कासलीबाल । ११०)
                                             ₹8 5
                                                                                              70%
  विकित्सां जनम
                  उपाध्याय विद्यापति
                                     (Fo)
                                             785
                                                    चूनडी
                                                                    वित्रसंबद्ध
  चित्र तीर्थकूर
                                                                                       (सपः)
                                                                                               588
                                                    बुनहोराम
                                             ¥2 K
                                                                    विनयचम्द
                                                                                      (#Yo)
                                                                                               $ <del>?</del> =
  विवयभस्तीत्र
                                  (सं०) ३८६ ४२६
                                                   नुगाधिकार
  वित्रसेनकथा
                                                                                       (4ia) 780
                                     (4in) 258
                                                   वेतनवर्म छरित्र
 चिद्र पशास
                                                                    भगवतीदाम (हि०) ६०४, ६८१
                                     (fro)
                                           19019
                                                   चेतनगीत
                                                                   जिनहास
 जितामशिज थमाल
                                                                                      (ffie) u$7
                       ठक्करसी
                                    (fe)
                                            1935
                                                   वेतनगीन
 चिताम शाजयमान
                                                                   मुनि सिंह नन्दि
                    त्रः रायमल
                                                                                      (हिं०) ७३६
                                    (fgo)
                                            EXX
                                                   वेतनवरित्र
 वितामशिजयमान
                                                                   भगवतीदाम
                      मन(थ
                                    (Fo) Exe
                                                                                      (fe ) 423
 विस्तामग्रिपाश्वनाथ [मण्डलवित्र]
                                                                                        484, WY0
                                           228
चिन्तामत्तामवंनायत्रमनान सीम
                                                  चेतनदाव
                                                                     फ्लेहराल
                                                                                     (figo) xxx
                                  १३७ (०१३)
                                                 नवननारीस उम्राय
चित्तामसिपादर्वनायज्ञयमासस्तवन ---
                                                                                     (家o)
                                                                                             417
                                   (₹io)
                                          364
                                                 वेतावनीगीत
विन्तामशिपादर्वनाथपूजा शुभचन्द्र
                                                                     नाथ्
                                                                                     (fgo) van
                                  (मं०) ४७६
                                                 वेलनासज्याय
                                                                     समयसुन्दर
                                                                                    (fro) Yau
                              ६०६, ६४४, ७४४ | बैत्यवरिवाटी
                                                                                    (E.) X10
```

```
F = 18
 बम्बासुक्रमशिका
                                                                              भाषा कमसं०
                                                                    लेखक
                                भाषा प्रमुखं ।
                                              प्रस्थनाम
                     लेखक
 वस्थलास
                                                                               (fgo) ७२२
                                              नौबीसतीर्थ कररास
                                (सं•) ६६८
बैत्यवंदना
                                                                               (Eo) x3=
                                              चौबीसतीर्थं सूरवर्गान
                                (#o) ₹5E
बैत्यवंदना
                                                                   देवनन्दि
                                               चौबीसनीर्य कुरम्तवन
                                                                               (H.) 404
                              387. 440, 684
                                               बीबीसतीर्थं कुरस्तवन लुग्गुकर्ग्गुकासलीवाल (हि॰) ४३८
                        - (fgo) ¥tE, ¥39
बैत्यवंदना
                                                                               (Ro) $40
                                               चौबीसतीर्थ क्रूरस्तवन
                                 (हि०) २२४
बौधाराधनाउद्योतकक्या जोत्रीराज
                                                                               (क्या०) ६२४
                                               बौबीसनीर्ब कूरस्तुति
                                 (80) £20
चौनीस प्रतिशयभक्ति
                                                                               (हि०) ४३८
                                               बीबीसतीर्थ क्रूरस्तृति
                                                                     ज्ञासेव
                                 (Bo) WX2
चौदश की जयमान
                                                                             (唐0) 402, 44%
                                               बौबीसतीर्घ दूरम्तुति
बीदहरुगुस्थानवर्ग - श्रम्बयराज
                                 (fg o)
                                         25
                                                                                (सं०) ६२३
                                               बौबीसनीर्यकुरा के विहा
                                 (म०) ४७६
चौवहपु ना
                                               चीबीसतीर्थक्रुरोके पञ्चकन्यामाक की निविदा- (हि०) ५३८
                                 (हि०)
वीदह्रमार्गमा
                                         88
बौदहविद्या तथा कारखाने जातके नाम - (हि०) ७५६
                                               बोबोसतीर्बक्टरों की वंदना
                                                                                (Bo) 43%
                    गुणकी ति
                                 (唐0)
                                       ६८६
 बौबीसगलधरस्त वन
                                                                   शैलतराम
                                                                                (go)
                                                भौजी सदच्हरू
                                                                  ४२६, ४४८, ४११, ६७२, ७६०
                                 (80) 424
 बौबोर्शाजनमातिपतास्तवन स्थानन्तरम्रि
                                                                                (Bo) 317
                                 (भगक) ६३७
 बौबीसजिनंदजयमाल
                                                जोडीसहण्डकविचार
                                                                                 (E0) 3=E
 बौबीसजिनस्त्ति
                    संग्रहस्ट
                                 (go) x30
                                                चौबोसस्तवन
                                                                                        X 2.8
 बौबीसठालावर्षा
                              (सं०) १६,७६५
                                                बौबोसीमहाराज (मंडलवित्र) --
                                                                                (Bo) 484
 भौबीसठालानमां नेसियन्द्रायाय
                                 (মা•)
                                         8 €
                                                                भ० रतचन्द
                                                को बंग्सी विनती
                                                                                 (feo) 442
                                    ७२०, इह ६
                                                बौबीसांस्तवन
                                                                   अयसागर
                                                                             (Fo) 4$0, 00$
 बीबीसठासगद की
                                  (Ro)
                                         १८
                                                वीबीसीस्त्रित
                                                                                 (eg)
                                                                                         10
              ६२७, ६७०, ६८०, ६८१, ६६४, ७६४
                                                कौरासी ससादना
                                                                                 (Bo) $40
 चौबीसठाखाचर्चावृत्ति
                                                वौरसीर्गात
                                  (₹•)
                                          25
                                                                                 320 (0B)
 बौबीसतीर्ब कुरतीर्थ परिषय
                                                बौरासीयोत्रीतालिवर्गन
                                  (fee) ¥30
                                                बौरासीजातिकी जयमान विनोदीलाल
                                                                                 (हि∘)
                                                                                        100
 चौबीसतीर्यक्ररपरिवय
                                 (हि॰) ५६४
                                                                                 (Ro) $400
                                                बौरासीज्ञातिछन्द
                               ERE, 400, 488
                                                                                 (Ro) UYO
 बोबीसतीर्थकुरपूत्रा [समुख्य] शानतराय (हि०) . ७०५ | बौरासी जातिकी जवमाल
                                                                                 (後o) UYE
                                 (हि॰) ६८६ बीरासीजाति मेद
 बीबीसतीर्थ कुरपूजा
                     रामचन्द्र
                                                                                 (Bo) UYU
                               ७१२, ७२७, ७७२ | बौरासीकातिवर्शन
                                                                                 (fgo) 686
                             (हि•) ४६२, ७२७ | बौरासीम्बात की जयमाल
 बीबीसतीर्ष करपूजा
                                                                   भः जिल्हास
                                                                                 (fe.) uer
                                  (सं०) ६०४ बीरासीम्बातमासा
 चीबीसतीर्च चरभक्ति
```

| <b>८२०</b> ]              |                  |               |              |                            | L                                               | मन्या देश       | मस्का             |
|---------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| मन्धनाम                   | संखक             | भाषा पृ       | ष्ट्र सं०    | प्रन्थनाम                  | लेखक                                            | भाषा            | <b>पृष्ठ सं</b> ० |
| <b>चौरासीबोल</b>          | कवरपाल           | (हि∘)         | ७०१          | छंदशिरोम गग                | सोमनाथ                                          | (हि∘            | ) <b>*</b> **     |
| <b>चौरासीलास</b> उत्तरपुर | T                | (हि॰)         | ধ্ত          | संदर्भग्रह                 |                                                 | (हि <b>॰</b>    |                   |
| <b>बौसठऋद्विपूजा</b>      | स्बद्धपचन्द      | (हि॰)         | ४७६          | छदानुदा।सनवृत्ति           | हमचन्द्राचार्य                                  | (सं∘)           |                   |
| <b>बीसठकला</b>            | _                | (हि॰)         | ६०६          | खुदशनक                     | हयशीति                                          | (सं∘)           |                   |
| चौसठयोगिनीयन्त्र          | -                | (स∘)          | Ę o ∌        |                            | *ज                                              | ` '             |                   |
| <b>षीसठ</b> योगिनीस्तात्र | -                | (सं०) ३४८     | , ४२४        | i                          |                                                 | .0.             |                   |
| <b>ीस</b> ठशिवकुमारकार्ज  | की पूजा सलित     | कीर्त्ति (म०) | 488          | जकडी                       |                                                 | (हि०) ७४        |                   |
|                           |                  |               |              | जकडी                       | चानतराय                                         | (हि०)           |                   |
|                           | छ                |               |              | जकडी                       | देवेन्द्रकीर्त्त                                | रूप.<br>(हिंट)  | 390,0             |
| ह्याधाराकाविस्ता          | · -              | (हि॰)         | 300          | जकडा<br>सकडी               | द्वरद्वका।स<br>नेमिचन्द्                        | (हि०)<br>(हि०)  |                   |
| इलीस कारकानोंकेन          |                  | (fg.)         | Ęc.          | जनकी<br>जनकी               |                                                 |                 |                   |
| इहढाला                    | किशन             | र्हि∘)        | <b>E08</b>   | जकडी                       | रामकृष्ण<br>रामकृष्ण                            | (原。)            |                   |
| बहुदाला                   | द्यानतराय        | (हि॰)         | ६५२          | 1 11.31                    | ्र कथ च <b>न्द्</b>                             | (हि <b>०</b> )  | £y o              |
| -                         |                  | १७३, ६७४      | 060          | नकडी                       |                                                 | EE9, 383        |                   |
| ह्दाला                    | दौलतराम          | fg∘.          | યુહ          | जगन्नायनागायस्य :          |                                                 | (हि०)<br>(हि०)  | #3e               |
|                           |                  | 900           | , ७४६        | जगन्नाबाष्ट्रक             |                                                 |                 | 606               |
| ब्रह्डाला                 | बुधजन            | (fg o )       | યુહ          |                            | <b>राष्ट्र</b> श <b>चःयः</b><br>जिल्लाकं नगतिनः | (मं०)           | 348               |
| बातीसुसकी ग्रीपांध व      | ानुमसा —         | (हि॰)         | 5e K         | जन्मक् डलीवियार            | । मा लवा ३ मध्सामः                              | •               | -                 |
| ह्मनवै क्षेत्रपाल व चो    | बीम तीर्थक्ट [मं | डलचित्र] –    | ४२४          | जन्म पत्री दीशाग ग्र       | <br>ानरदीयास                                    | (fह o)          | €03               |
| <b>ध्यानीसग्र</b> ग्      | _                | हि॰)          | ५६४          | जग्बूकुमारसज्काय           | 1414114                                         | (唐o)            |                   |
| <b>प्र</b> यानीसठाग्।     | त्र० रायमञ्ज     | #io)          | ७६४          | जम्बुद्धारपुत्रा           | पांड जिनदास                                     | (fह∘)           | ¥3=               |
| ह्यालीसठारगाच र्या        |                  | (# o ,        | 35           | 4-4811211                  | पाड । जनद् । स                                  | (+i+)           | 008<br>0f\$       |
| इस्पिण्ड                  | इन्द्रनन्दि      | (•IR·         | યહ           | जम्बुद्धापप्रज्ञपि         | नेमिचन्द्र।चार्य                                | (oIR)           | ३१ <u>६</u>       |
| ोटादर्शन <b>ः</b>         | बुधजन            | (fg0)         | 38=          | जम्बुद्वीपफल<br>-          |                                                 | (≠i•)           | 116               |
| <b>होतीनिवार</b> स्पविधि  | -                | (fg•)         | 808          | जम्बूडीप सम्बन्धी प्       | मेरवर्गन —                                      |                 |                   |
| दंकीयकवित्त अ             | सुरेन्द्रकीत्ति  | (सं०)         | ₹ <b>X</b> X | जम्बूस्वामी <b>व</b> रित्र | <b>त</b> ० जिनदास                               |                 | ७६१               |
| देवकोश                    | _                | (सं∘)         | ₹१०          | जम्बूस्वामीबरित्र          |                                                 |                 | <b>१</b> ६=       |
| दकोश                      | रजरोबरसूरि       | (₫•)          | 308          | जम्बूस्वामी चरित्र         | विजयकीर्त्त                                     |                 | 378               |
| •                         | बृन्दावनदास      | (fg+)         | 370          | जम्बूस्वामीचरित्रभाष       | . नज जन्मा स                                    | (f <b>ह</b> ● ) | \$ 46             |

| 4                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संसक               | भाषा पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वन्यनाम                     | नेसक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भाषा दृष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सं•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नाषुराम            | (fg o )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनसुग्।संपलिपू जा          | केशवसेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (e p)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X g a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -                  | (fg°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>548</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जिनगुर् <b>स्</b> पंतिपूजा  | रझयन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (ন•) ४७७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| त्र० रायमञ्ज       | (हि <b>∘</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनग्र <b>एसं</b> पत्तिपूजा | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (4 o j)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X3E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                  | (हि॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनगुग् <b>स्तवन</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (# ° )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मा                 | (हि॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनचतुर्विश्वतिस्तोत्र      | म० जिस्स्वन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (सं∘)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सभयदेवस्रि         | (মা০ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6</b> 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जिनचतुर्विश्चतिस्तोत्र      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (सं∘)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| हासिक्तर्शन        | (ছি॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनवरित्र                   | संसितकीर्त्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (#o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4</b> 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दना स्वरूपचन्द     | हि०) ४३व,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनवरित्रकथा                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (₹0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7) —               | (भप॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | øe≠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनचैत्यबंदना               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (6.9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| राय चन्द           | (fe•)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनवैत्वालयज्ञयमाल          | रह्मभूषस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ज्ञानभूष्या        | (fg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनवीबीसभवान्सर             | स विश्लेन्द्रकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चि (हि०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₹</b> ⊌∈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ावविषान] —         | (#°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¥99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनदत्तवरित्र               | गुराभद्राचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (सं∘)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>म</b> ० जिनदास  | ر∘#)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$</b> = <b>\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जिनदत्तवरित्रभावा           | प्रमासास चौधरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (हि॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹ <b>u</b> +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -                  | (हि॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनदत्त चीपई                | रस्ड कवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (fg o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\$</b> #?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पंट आशावर          | (₩•)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विनदत्तसूरिगीत              | सुन्दरगिश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (底。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4</b> १=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _                  | (हि॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शय (हि॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ <b>\$</b> =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ार्ता —            | (fgo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनदर्शन                    | मुचरदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (हि॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €0¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नाथूराम            | (fg o )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €e¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनदर्शनस्त्रति             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (#i o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नवद्वार] —         | (हि॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनवर्शनाष्ट्रक             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -                  | (4,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विनपचीसी                    | नवसराम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (fg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ाना फेरनेकी विश्वि | - (Ho)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | <b>4£</b> ₹,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90x, 99%,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wxx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| साधु होति          | (हि∙)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनपत्रीसी व अन्य           | нंपह —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (fg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४३व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ****               | (feo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>६१</b> ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जिनपियलश्चंदकोश             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (fg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | (fg0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$\$</b> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विनपुरन्दरवसपूर्वा          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (सं∗)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सेवगराम            | (fg • )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XX0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनपूजापुरन्वरक्या          | खुशासचन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (fg o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | (Re)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बसवित्र]           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (#o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ¥95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                  | (सं०) २२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जिनपुजाविकान                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (fgo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | £X2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| इंद कानसागर        | (fg*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनपञ्जरस्तीन               | <b>दमस</b> प्रभाषार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , <b>4</b> 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | नाष्ट्राम<br>न रायमञ्ज<br>स्वा स्वस्यहर<br>हासिकतरांत —<br>राव षस्य<br>मान्यूरण<br>गार्वाषमानी —<br>गंट भारा। वर<br>मान्यूरण<br>मान्यूरण<br>मान्यूरण<br>स्वा मान्यूरण<br>मान्यूरण<br>स्वा स्वस्य<br>स्वा मान्यूरण<br>स्वा स्वस्य<br>स्वा स्वस्य<br>स्व स्वस्य<br>स्व स्वस्य<br>स्व स्व स्व स्व स्व<br>स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व | नाष्ट्रास (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) - (६०) | नाष्ट्राम (हि॰) १९६         | नाषुराम (हि॰) १६६ निवस्तुण्यंपणित्र्या  न (हि॰) १६१ निवस्तुण्यंपणित्र्या  न (हि॰) १६० ।  न (हि॰) १८० निवस्तुण्यंपणित्र्या  न (हि॰) १८० निवस्तुण्यंपणित्र्या  न (हि॰) १८० निवस्तुण्यंपणित्र्या  न (हि॰) १८० निवस्तुण्यंपणित्र्या  स्वा स्वस्त्यवन्द्र हि॰) १८० हि॰ निवस्तुण्यंपणित्र  स्वा स्वा (हि॰) १८० हि॰ निवस्तुण्यंपणित्र  न (हि॰) १८० हि॰ निवस्तुण्यंपणित्र  स्वा स्वा हि॰ हि॰ हि॰ हि॰ हि॰ निवस्तुण्यंपणित्र  न (हि॰) १८० हि॰ | नाषुराम (हि॰) १६६   विनयुण्यंपीयपुना केराययेन   विनयुण्यंपीयपुना मान्नयंप   विनयुण्यंपीयपुना   विनयुण्यंपीयपुना | नाषुराम (हि॰) १६६ विनयुक्तवंतिम् ना केशक्सेन (स॰) १६६ — (हि॰) १६६ विनयुक्तवंतिम् ना रम्रक्त (स॰) ४७० विनयुक्तवंतिम् ना रम्रक्त (स॰) ४७० विनयुक्तवंतिम् ना प्रक्र विनयुक्तवंतिम् वा प्रवादिम् वा प्रक्र विनयुक्तवंतिम् वा प्रवादिम् वा प्रवद्धिति (वि॰) विनयुक्तविम् वा प्रवादिम् वा प्रविद्यम् वा विनयुक्तविम् वा प्रवादिम् व |

| द्दर ]                     |                        |                               |       | 1                    |          | [                | मन्या <u>मु</u> कसं | বিদা        |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------|----------------------|----------|------------------|---------------------|-------------|
| <b>प्रम्थ</b> न(स          | सेखक                   | भाषा पृष्ठ                    | सं०   | प्रस्वताम            |          | लेखक             | भाषा प्र            | ष्ट सं०     |
| जिनपञ्जरस्तीत              |                        | (सं∘)                         | ₹8•   | <b>६</b> ५≈, ६≈      | ३, ६८६,  | ६६२, ७१२,        | ७१४, ७२०            | , ७६२,      |
|                            |                        | ¥₹¥, ¥₹₹,                     | ¥₹₹,  | 10x0                 |          |                  |                     |             |
|                            |                        | ₹¥७, ₹४¤,                     | ६१३   | जिनसहस्रनाः          | r f      | जेनसेनाचार्थ     | (सं०)               | ₹€ ₹        |
| जिनपञ्जरम्तोत्रभाषा        | स्बरूपधन्द             | (हि॰)                         | ५११   |                      |          | ४२४,             | ५७३, ७०७,           | 989         |
| जिन मक्तिपद                | हर्षकीचि               | (हि०) ४३८,                    | ६२१   | जिनसहस्रभाग          | सिद्धरे  | नेन दिवाकर       | (सं∙)               | <b>§3</b> § |
| जिनमुखा। लोकनक्य           | T -                    | (सं०)                         | २४६   | जिनसहस्रनाम          | [तष्]    | -                | (≓∘)                | ₹£₹         |
| जिनयज्ञकल्य [प्रतिष्ठ      | ासार] <b>पं० व्याश</b> | धर (मं०)                      | ¥0=   | जिनसहस्रनाम          | भाषा ब   | <b>ानारमीदास</b> | (Ro) \$\$0          | , ७४६       |
|                            | ६०८                    | , ६३६, ६६७,                   | ७६१   | जिनसहत्व <b>ना</b> म | म:वा     | नाधृराम          | (ਜ਼ਿ∗)              | ₹3₽         |
| जिनयज्ञविधान               |                        | (मं०) ४७६,                    | ६५५   | जिनसहस्रनाम          | टी का    | श्रमरकार्ति      | (सं०)               | ३६३         |
| जिनयशमञ्जल                 | संवगराम                | (हि॰)                         | 4.8.0 | िनमहस्रवाम           | टीका     | श्रनसागर         | (F o)               | \$38        |
| जिन राजमहिमास्तोः          | r                      | (हि <i>०</i> )                | ४७६   | जिन <b>सहस्र</b> नाम | टाका     | _                | (40)                | €3€         |
| जिनरात्रिविद्यानकथ         | - 1                    | (स०)                          | 212   | जिनसहस्वन।म          | पूजा     | धर्मभूषस         | (यं०)               | ¥50         |
| जिनरात्रिविधान <b>क्</b> य | ा नरसेन                | (भप०)                         | ६२८   | जिनसहस्रनाम          | पूजा     |                  | (初の)                | 490         |
| जिन राजिविधानकथ            | -                      | (मय०) २४६,                    | 9 6 3 | जिनसहस्रनाम          | पूजा चै  | नमुख लुहादि      | या (दि॰)            | 800         |
| जिनरात्रित्रतकथा           | <b>व</b> ः शानसागर     | (हि <b>०</b> )                | २२०   | जितसहस्रताम          | पूजास्वह | पचन्द्र विला     | ब्रा (हि०)          | 850         |
| जिननाडू                    | <b>अ</b> ० रायमञ्ज     | (हि∘)                         | o\$c  | जिनम्नपन [ध          | भिषेक्यः | 5] —             | , ,                 | 808         |
| जिमवरकी विनती              | देवापांडे              | (हि॰)                         | Esy   | जिनसहस्रनाम          |          |                  | (Fro)               | ¥58         |
| जिनवर दर्शन                | <b>बद्मनन्दि</b>       | (সা০)                         | 180   | जिनस्तवन             |          | कनककीर्ति        | (हि <b>०</b> )      | 306         |
| जिनवर <b>त्रतज</b> यमाल    | <b>इ</b> ० गुलाल       | (fg.o.)                       | 380   | जिनस्त्यम            |          | दौलतराम          | (हि॰)               | 903         |
| बिनव रस्तुति               |                        | (हि॰)                         | e30   | विनस्तवनद्वारि       | বহাকা    | _                | ( <b>┦</b> ∘)       | 135         |
| <b>जिमवरस्तोत्र</b>        | -                      | (#o) \$80,                    | १७६   | विनम्तुति            |          | शोभनगुनि         | ,                   | 161         |
| जिनवासीस्त <b>व</b> न      | <b>ज</b> ानराम         | (हिं∗)                        | 036   | जिनस्तुति            | जो घर    | ाज गोदीका        | (唐。)                | 308         |
| जिमशतकटीका                 | नः सिंह                | (円の)                          | 328   | जिनस्तुति            | /        | ह्रवचन्द्र       | (fgo)               | 900         |
| जि <b>म</b> शतकटीका        | शबुसाधु                | (#io)                         | 180   | जिनसंहिता            |          | सुमतिकीर्ति      | (fee )              | 9 \$ \$     |
| जिनशतकान ह्यार             | समन्तभद्र              | (4°)                          | 188   | जिनस्तृति            |          | _                | (fg.)               | 98=         |
| विनंशासन भक्ति             |                        |                               | 3=    | जिमानन्तर            |          | वीरचन्द्र        | (हि॰)               | <b>६२७</b>  |
| जिनसतसई                    | _                      |                               | 0 6   | जिमाभिषेकांनर        | र्गम     |                  | (fe•)               | Art.        |
| जिनसहस्रनाम                |                        | (सं•) ≩                       | 21    |                      |          | नेन्द्रभूषस्     | (₹ø)                | <b>१४</b> ६ |
| ४४०, ४१६, ६०४              | (, ६०७, ६३६, ६         | ₹ <b>5, ₹</b> 810, <b>₹</b> 3 | (X. ) | विनेदा मसिस्ती       |          |                  | (fg o )             |             |
|                            |                        |                               | 7     |                      | •        |                  | (180)               | ४२८         |

| प्रन्यनाम                     | लेखक              | सावा पू        | ष्ठ सं        | घम्थनाम                                    | लेखक                           | भाषा पृष्ठ     | सं०                   |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| जिनेन्द्रस्तीव                | _                 | (सं∙)          | 4.4           | ४२१, ६४२, ६७                               | , ६८६, ६६८,                    | 90 E, 180,     | <b>⊌</b> ₹₹,          |
| जिनोपदेशोपकारम्मर             | स्तोत्र —         | (सं • )        | *?3           |                                            | u u                            | १६, ७३२, º     | 27.6                  |
| जिनोपकारस्वरणस्तो             | স                 | (€i•)          | ४२६           | जैनसदाबार मासंब्ह                          | नामक पत्रका प्रत्युर           |                |                       |
| जिनोपकारस्मरसम्ब              | त्रभाषा           | (fg o )        | <b>\$8</b> \$ | -                                          |                                | (हि॰)          | 90                    |
| जीवकायासरकाय                  | भुवनकी सि         | <b>(हि∗)</b>   | 953           | जैनागारप्रक्रिया<br>जैनेन्द्रमहाबृत्ति     | बा॰ दुलीचन्द                   | (हि॰)<br>(सं॰) | ४७<br>२६०             |
| जीवकायासञ्काय                 | र।जसमुद्र         | (Ro)           | 353           | जैनेन्द्रव्याकर <b>ण</b>                   | व्यभवनन्दि                     | (स*∘)<br>(सं∘) | 740                   |
| जीवजीतसंहार                   | जैतराम            | (ਫ਼ਿ∘)         | <b>२२</b> %   | जोगीरासो                                   | देवनन्द                        | ' '            | 14E                   |
| जीवन्धरचरित्र                 | भः शुभवन्द्र      | (मं०)          | ₹७०           |                                            | पांडे जिनदास<br>१, ६४२, ७०३, ७ | ( <b>ફ</b> €•) | •                     |
| जीवन्धरवस्त्रि स              | थमल विलाला        | (Fg o )        | 100           | जोधराजपश्चीसी                              | ६, ६१५, ७०२, ७                 | (हि॰)          | ७५६<br>७६०            |
| जीवन्धरबरित्र पृक्            | गमान चौधरी        | (fir • )       | 101           | ज्येष्ठजिनवर जिंडल                         | · 1                            | (160)          | યુર્ય                 |
| जीवन्धरवरित्र                 |                   | (हि <b>०</b> ) | 808           | ज्येष्ठजिनवर उच्चरपन                       | -                              | (₫∘)           | X0E                   |
| जीववि <b>वार</b>              | मानदेवस्रि        | (সা০)          | 524           |                                            | , or                           | (do)           | २२४                   |
| जीवविद्यार                    |                   | (ata)          | ७३२           | ज्येष्ठजिनवरकथा<br>ज्येष्ठजिनवरकथा         | <br>जसकीर्त्ति                 | (ছি <b>০)</b>  | २२४<br>२२४            |
| जीव वेलड़ी                    | देवीदास           | (हि ∘ )        | ७१७           | 4                                          |                                | (#o)           |                       |
| जीवसमास                       |                   | (知o)           | ७६४           | ज्येष्ठजिन <b>व</b> रपूजा                  | <b>बु</b> तसागर                | , ,            | प्रकृष्ट्<br>प्रकृष्ट |
| जीवसमासदिव्यक्त               |                   | (সা॰)          | 35            | ज्येष्ठजिनव रपूजा                          | <b>युरेन्द्रकीर्ति</b>         | (सं∙)<br>/सं-\ | ४१६<br>४व१            |
| जीवसमासभाषा                   | _                 | (प्रा० हिंद)   | 33            | ज्येष्ठजिनवरपूता<br>ज्येष्ठजिनवरपूता       | _                              | (सं०)<br>(हि०) | ६०७<br>१०७            |
| जीवस्वकपवर्णन                 | -                 | (स。)           | 35            | ज्येष्ठजिनवरताहान<br>-                     | <b>म</b> ् जिनदास              | (₩°)           | 98X                   |
| जीवाजीवविचार                  | -                 | (eip)          | 33            | ज्येष्ठजिनवरव्रतकथा                        | सुशालवन्द (                    |                |                       |
| जीवाजीवविश्वार<br>-           | _                 | (NIO)          | 35            | अ्वेष्ठजिनवरव्रतपुत्राः<br>-               | सुराक्षचन्द्र (                | (सं∙)          | 44.                   |
| जैनगामत्रीमन्त्रविधान         | _                 | (#i∘)          | ₹¥¤           | ज्येष्ठाजनवरत्रतपूजा<br>ज्येष्ठपूर्तिसाकसा |                                | ( <b>ह∘</b> )  | 4= ?                  |
| <b>जैन</b> पश्चीसी            | नवसराम            | (fg o )        | <b>\$40</b> 0 | ज्येष्ठपूर्वासम्बद्धाः<br>ज्योतिषश्चर्याः  | _                              | (₹°)           | YEU                   |
|                               | 44614             |                | , <b>48</b> ¥ | ज्यातप <b>च्या</b><br>ज्योतिष              | _                              |                |                       |
| जैनवदी मुख्यद्वीकी या         | ता सुरेन्द्रकी चि |                | \$90<br>\$00  |                                            | -2-6                           | (4·)           | 810                   |
| जैनबद्री देशकी पत्रिक         | 2                 | -              |               | ज्योतिषाटलमाला<br>ज्योतिषाटलमाला           | भीपति                          | (∜•)           | ६७२                   |
| जैनमतका संकरप                 | मजलसाय (          |                |               | ज्योति <b>यशस्त्र</b>                      |                                | (सं∗)          | £6.8                  |
| जनगतका सनस्य<br>जैनस्थास्तीम  | _                 | (हि∘)<br>(के∘) | 285           | अमोतिकसार<br>                              | कुपाराम                        | (FE+)          | XSE                   |
| जनरकास्तान<br>जैनंबिकाहपद्धति | _                 | (∜∘)<br>(÷∘)   | \$80          | <b>क्वरचिक्तिसा</b>                        |                                | (सं∗)          | स्ट्रम                |
|                               |                   | (₹∘)           | YES           | <b>ज्यरति</b> शिरभास्कर                    | चामुरहराय                      | (सं∙)          | ₹€¤                   |
| जैनशतक                        | <b>मृ</b> षरदास   | (ft.)          | 170           | <b>अरमस</b> स्                             | -                              | (B.)           | 984                   |

| प्रम्थन। स                    | हेसक               | याचा प्       | रुष्ठ सं≎ | ग्रन्थनःम                       | लेखक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भाषा        | क्ष सं०      |   |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---|
| ज्वासामासिनीस्तोत्र           | _                  | (सं०)         | 858       | क्रानांकुश                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (सं∘)       | <b>FRX</b>   |   |
| ४२८, ४३३                      | , 148, 404, 41     | rę, ęvo,      | ξ¥ξ       | शाकांकुशपाठ                     | भद्रबाहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (सं०)       | ¥?•          |   |
| शान जिन्तामस्ति               | मनोहरदास           | (fg。)         | ४८        | ज्ञानाकुशस्तोत्र                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (€i•)       | * ? \$       |   |
|                               | 1114141            |               | ₹e        | ज्ञानासंव शु                    | भवन्द्राचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ĕ • )      | 808          |   |
| ज्ञानदर्पस                    | सःह दीपचन्द        |               | ₹•X       | क्रानामंत्रशेका [गदा]           | <b>अ</b> तसागर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (₹०)        | ₹ <b>●</b> ७ |   |
| क्रानदीपक                     |                    | हि०) १३०      |           | ज्ञानार्एवटीकः                  | नयावितास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (सं∘)       | ₹05          |   |
| श्चानदीपकवृत्ति               |                    |               | १३१       | ज्ञानागंवभाषा अव                | वंद छाबड़ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (हि॰)       | ₹•=          |   |
| शानपश्चीसी                    | वनारसीदार          | (e)           | 488       | ज्ञानार्शवभाषाटीका स            | विध विमलगणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (हि॰)       | ₹ = =        |   |
| 65%                           | , ६४०, ६६४, ६      | £, ७४₹,       | xee       | ज्ञानी बंदश के पद्य             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ((£0)       | ६६२          |   |
| <b>शामपश्चीसीस्तवन</b>        | समयसुन्दर          | (fg o )       | ¥ŧs       | ज्ञानोपदेशवर्सामी               | ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (f₹∘)       | 487          |   |
| ज्ञानपदवी                     | मनोहरदाम           | (हि०)         | ७१८       |                                 | ₩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |   |
| ज्ञानपञ्जविशतिका वर           | तोचापन सुरेन्द्रकी | ति (सं०       | ) ४८१     | भस्तडीर्थार्मान्दरजी <i>वें</i> | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (हि॰)       | Yic          |   |
|                               |                    |               | 3 ₹ %     | भाडा देनेका मन्त्र              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (fg•)       | <u> </u>     |   |
| <b>ज्ञानपञ्जमीवृहद्</b> स्तवन | समयसुन्दर          | (f∉∘)         | 300       | मामरियान् नोढाल्या              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (fg°)       | A3=          |   |
| ज्ञानपिण्डकी विश्वतिप         | द्वडिका —          | (भप०)         | ६३४       | भूलना                           | रांगाराम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (fgo)       | ७१७          |   |
| क्रानपूजा                     | _                  | (सं∘)         | ६५८       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (.60)       | 040          |   |
| ज्ञानपैडो                     | मनोहरदास           | (हि॰)         | ৬২৬       | ₹₹                              | –ड–ड–ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |   |
| शानवावनी                      | मतिशेखर            | (हि०)         | १७७२      | र्दं डामागीत                    | वृचराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(隋・)</b> | 0 × 0        |   |
| क्रानभक्ति                    | _                  | (₹∘)          | 640       | ठाएगंग सूत्र                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (# c)       | 90           |   |
| ज्ञानसूर्योदयनाटक             | बादिचन्द्रसृरि     | (Ħ o )        | ₹१६       | डोकरी झर राजा भाजर              | ाजकी जार्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (हिं∘)      | 44%          |   |
| ज्ञानसूर्योदयनाटकभाष          | र पारमहाम निगो     | त्या (हि॰)    | ) ३१७     | ढाढसी गाथा                      | Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the | (সা৹)       | ६२८          | , |
| <b>क्षानसूर्योदय</b> नाटकभाष  | वस्ततावरमल         | (हि॰)         | 110       | कादसी गाथा द                    | । दसी मुनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( oTR)      | Ø0 0         |   |
| ज्ञानसूर्योदयनाटक <b>मा</b> ष | । भगवतीदास         | (fg.)         | ₹१७       | ढालगग्                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (fe • )     | ३२७          |   |
| <b>ज्ञा</b> नसूर्योदयनाटकभाष  | । भागचंद           | (fg o )       | ३१७       | ढाल मञ्जलमकी                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Fe )       | ĘXX          |   |
| ज्ञानस्वरोदय                  | चरगदास             | <b>(हि∘</b> ) | ७४६       | ढोला मारुगी की बात              | (fg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) २२६,      | 600          |   |
| ज्ञानस्य रोदय                 | _                  | (हि॰)         | 3४७       | दोला माक्स्मी की वार्ता         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (fg·)       | 980          |   |
| • कानानन्द                    | रायमझ              | (हि•)         | ሂፍ        | ढोला मारूवणी बीपाई              | कुशन नाभ (हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ) राज       | 228          |   |
| शानवावनी                      | बनारसीदास          | (हि॰)         | १०५       | स्वकार पंचित्रशति पूजा          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4.0)       | Heo !        | , |
| शानसागर                       | मुनि पद्मसिंह      | (भा॰)         | \$ - × 1  | गमोकारकल्प                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (# ·)       | १४५          |   |

| प्रमास | कम सिका |
|--------|---------|
|        |         |

L

| <b>मन्यता</b> स              | सेसक             | भाषा ह         | ष्ट्र सं     | <b>मन्ध</b> नाम            | सेसक           | भाषा पृष्ठ स०             |
|------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| तक्ति प्रक्रिया              |                  | (सं०)          | 780          | तीर्थमालास्तवम             | समयसुन्दर      | (राजः) ६१७                |
| तपसकारा कवा                  | सुशालचंद         | र्(हि∘)        |              | 1                          | 4443.44        | (#o) \$\$2<br>(//40) \$   |
| तमाखुकी जयमाल                | ष्ट्रागं द्युनि  | (हि <b>॰</b> ) | ¥35          |                            |                | (सं•) ६३६<br>-            |
| तर्वदीपिका                   | _                | (सं०)          | १३१          |                            | -2-2-16-       | (हि॰) ६२२, ६४४            |
| तर्कप्रकरता                  |                  | (सं∘)          | 232          | !                          | D104F0         |                           |
| <b>दर्क</b> प्रमास           |                  | (#o)           |              |                            | _              | •                         |
| तर्कभाषा                     | केशव निम         | (सं∘)          | <b>१</b> ३२  | . 1                        |                | ६५०, ६५२                  |
| तर्कमाषा प्रकाशिका           | बात बन्द्र       | (सं∘)          | <b>१३</b> २  | 4                          | 712            | (ন•) ১৯০                  |
| तकरहस्य दीपिका               | गुणरत्न सूरि     | (सं∘)          | <b>१३</b> २  |                            |                | (हि∙) ३७०<br>(চি∗)        |
| तर्कसंग्रह                   | अस्तंशह          | (सं०)          | <b>१३</b> २  |                            |                | (हि॰) <b>৬</b> २ <b>॰</b> |
| सर्कसंग्रहटीका               | _                | (सं∘)          | <b>१३३</b>   |                            |                | (हिं०) ६४१, ७४=           |
| तारातंबोल की कथा             |                  | (हि॰)          | 683          | तीसनीबीसीनाम               | श्याम          | (কিং) ৬২৫                 |
| तार्किकशिरोमिए।              | रघुनाथ           | (सं०)          | <b>233</b>   | 1                          |                | (हिं०) ४८३                |
| तोनचीबीसी                    | _                | (हि॰)          | ¥8#          | तीसचौबीसीपृत्रा            | गुभचन्द्र      | (मं०) ४३७                 |
| तीनवीबीसीनाम                 |                  | (हि॰)          | 485          | तीसचौबसीपूजा               | वृत्दावन       | (हि०) ४म३                 |
|                              | <b>\$</b> 100. E | (Foe),         |              | तीस बौबीसीसमुस्य           | यपूत्रा —      | (রি৽) ४८३                 |
| तीनवौद्यासीय जा              |                  | (सं०)          | 4E S         | तीसवीर्बासीस्तवन           | -              | (मं०) ३६४                 |
| तीनवौबीसीपजा                 | नेभीचन्द         | (f₹•)          | 845          | तेईसबोल/बबरग्ग             |                | (हि॰) ७३२                 |
| तीनचोबीसीपूजा                |                  | (हि॰)          | 845          | तेरहकाठिया                 | वनारसीदास      | (हि॰) ४२९                 |
| तीनचौबीसीरास                 |                  |                | <b>548</b>   |                            |                | \$0 %, <b>0</b> %.        |
| तीनचौबीसी समुन्वय            | पुजा —           |                | 844          | तेरहर्दापपूत्रा            | शुभवन्द्र      | (नं•) ४०३                 |
| तीन मियां की जकडी            | ू<br>धनराज       | . ,            | <b>E 2 3</b> |                            | भ ः विश्वभूषसा | (सं०) ४६४                 |
| तीनलोकक्यन                   |                  |                | 41E          | तेरहद्वीषपूजा              | ******         | (सं०) ४६४                 |
| तीनसीक चार्ट                 | _                |                |              | ते रहद्वीपपृत्रा           | नानजीव         | (fgo) YEY                 |
| तीनलोकपूजा [त्रिलोक          | ma and familia   |                |              | तेरहडीपपूजा                | -              | (E.) AER                  |
| ministration frames          |                  |                |              | तेरहद्वीपपूजाविधान         |                | (सं०) ४६४                 |
| र्तानलोकपु जा                | नेमीचन्द         |                |              | तेरहपंथपच्चीशी             | माशिक चन्द     | (go) ARE                  |
| गानसम्बद्धाः<br>गिनलोकवर्शन  |                  |                | - 1          | तेरह <i>रन्यबीसपन्यभेद</i> |                | (feo) 622                 |
| गणनाक्षरान<br>गिर्थमालास्तवन | — (हि            |                |              | <b>ांत्रसार</b>            |                | (feo) way                 |
| 1. 4 4 101 100 H             | तेत्रराम         | (Fe) \$8       | 9 7          | योविशतिका                  |                | (tie) teg                 |
|                              |                  |                |              |                            |                |                           |

| 4. 4.2 mil 4 a.              | 3                    | •         |              |                             |                      |                    |             |
|------------------------------|----------------------|-----------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| प्रम्बनास                    | हेतर                 | भाषा वृ   | <b>ह</b> सं० | प्रम्बताम                   | सेवक                 | भाषा द्वंष्ठ       | Eio         |
| त्रिकाण्डशेषसूची [स          | गरकोश] चमरसिंह       | (सं∘)     | २७४          | त्रिकोषनर्शन                |                      | (後。)               | Ęę o        |
| त्रिकाण्डवेषानियान           | पुरुषोत्तमदेव        | (4i•)     | २७४          |                             |                      | <b>900</b>         | 9.0         |
| त्रिकालबतुर्वशीपूत्रा        | -                    | (सं∘)     | 392          | त्रियोकसार :                | नेमिचन्द्राचार्य     | (গা∘)              | <b>३</b> २० |
| त्रिकाल चौबीसी               |                      | (हिं•)    | 418          | विलोकसारकथा                 |                      | (Re)               | २२७         |
| त्रिकाल <b>चीबी</b> सीकमा    | [रोटतीज] स्रभ्रदेव ( | मं॰) २२६  | , २४२        | त्रिलोकसार <b>ची</b> पई     | स्यरूपचंद            | (fe°)              | 488         |
| त्रिकाल चौबी सीकथा           | [रोटतीज] गुराननि     | द्ध (सं०) | 775          | त्रिनोकसारपृजा              | व्यभयनस्दि           | (सं०)              | KEK         |
| त्रिकाल <b>चौबी</b> सीनाम    | _                    | (स∘)      | 888          | त्रिलोकसारपूजा              | - (                  | तं०) ४ <b>८</b> ५, | ¥\$\$       |
| त्रिकाल बौबीसीयूजा           | त्रिभुवनचंद्र        | (#o)      | YEY.         | विस्रोकसारमाया              | टे।डरमल              | (fe o )            | <b>३२</b> १ |
| त्रिकालवीबीसी पूजा           | •                    | io) ¥¤¥   | . 480        | त्रिलोकसारभाषा              | -                    | (हि॰)              | <b>३२१</b>  |
| तिकाल <b>कौबीसीप्</b> जा     | _ `                  | (মা৽)     | X . E        | त्रिलोकसारभाषा              |                      | (E)                | 198         |
| तिकालदेव <b>बं</b> दना       | -                    | (Ero)     | £ 7 to       | विनोकसारबृति सा             | वयसन्द्र त्रे विद्या | देख (सं०)          | १२२         |
| त्रिकालपुजा                  |                      | (₹•)      | YEX          | विनोकसार <b>बृ</b> त्ति     | _                    | (₹;•)              | ***         |
| त्रि <b>चतुर्विशतिविधा</b> न |                      | (स∘)      | २४६          | विलोकसारसह ह                | नेमिचन्द्राचार्य     | (%r°)              | \$55        |
| त्रिपं चाशतक्रिया            | ******               | (हि॰)     | 220          | विनोक्स्तोत्र <b>ः</b>      | भ० महीचन्द           | (Æ0)               | 4= \$       |
| त्रिपं बाशतब्रुवोद्यापन      |                      | (fie)     | 414          | त्रिलोकस्यजिनालयपू व        | TI                   | (हि॰)              | 8=X         |
| त्रिश्रुवन की विनती          | गंगादास              | (हि∗)     | ७७२          | विलोकन्बरूप व्यास्था        | उद्यताल गरा          | गला(हि∘)           | *??         |
| त्रिमुबन की बिनती            |                      | (fg.)     | 800          | त्रिवरणीचार                 | भ॰ सोमसेन            | (€:•)              | ሂ«          |
| त्रिभंगीसार                  | नेमि बन्द्राचार्य    | (সা৹)     | **           | त्रिशती                     | शाक्ष्रधर            | (सं∘)              | ₹£=         |
| त्रिभंगीसारटीका              | विवेकानन्दि          | (∜∘)      | **           | विषष्ठियालाकार् <b>यं</b> द | भीपास                | (ei o )            | 400         |
| त्रिलोक्सेनपूजा              |                      | (fgo)     | YEX          | विषष्ठणलाका पुरुषवर्र       | न —                  | (सं∘)              | \$¥\$       |
| <b>বিদাক্ষিদ</b>             |                      | (fg.)     | 370          | त्रिष्ठिसमृति               | भाशाधर               | (4:0)              | \$44        |
| <b>विलोकविलकस्तोत्र</b>      | स० महीचन्द्र         | (₹•)      | . 682        | विश्वत्रिस्व अजनीसी         | महस्पसिह             | (*PP)              | 4=4         |
| <b>जिलोकदीपक</b>             | वासदेव               | (सं∘)     | ₹२•          | <b>नेपनकिया</b>             | -                    | (सं०) ५६,          | 989         |
| विश्वोक्यपंश्कार             | सङ्गसन               | (fg•)     | <b>4=4</b> , | त्रेपनक्षिया                | <b>म</b> ० गुलाल     | (Fe o )            | 980         |
|                              | •                    | 88°       | , ₹२१        | त्रेपनक्रियाकोश             | दौलतराम              | (हि॰)              | ×e.         |
| विलोकवर्त्त <b>न</b>         | -                    | (#o)      | 322          | चेपनक्रि <b>यापू</b> चा     |                      | (i•)               | YEX         |
| विशोकवर्णव                   | -                    | (M+)      | ₹22          | त्रेपनक्रिया [बण्डल वि      | 4 <b>4</b> ]         | . ,                | 228         |
| वियोकवर्त्तन [वित]           | _                    |           | 121          | त्रेपनक्षियात्रसम् जा       |                      | (#o)               |             |
| वियोक्षवर्शन                 |                      | (4°)      | 171          |                             | देवेन्द्रकीर्व       |                    |             |

```
प्रम्थानुक्रमविका
 दरह ]
                                                                         तेतक
                                                                                    भाषा दृष्ट सं॰
                                  भाषा पृष्ठ सं०
                                                    प्रम्थनाम
  क्षमध्याय
                                                                         देवसेन
                                                                                     (बा॰) १३३
                                    (#o) $Y*
                                                   दर्भनसार
बेपनक्रियावतोचापन
                                                                                      (fg.)
                                                                                             ***
                                                   दर्शनसारमापा
                                                                          नथमस
                                   (प्रा०) १७१
 जेवठवालाकापुरविष
                                                                      शिवजीकात
                                                                                      (fre)
                                                                                             111
                                                   वर्धनसारमाया
 वैष्ठणकाकापुरववर्णन
                                    (हि०) ७०२
                                                                                      (宿。) १३३
                                    (fg o )
                                           २२०
                                                   दर्शनसारमाया
 वैसीस्य तीज स्था त्र० हानसागर
                                                                              - (Ho) $X4, 400
                                    (सं∘)
                                            580
                                                   दर्शनस्तुति
 त्रैलोक्य मोहनकवन
                        रायमञ्ज
                                                                                      (ぼ。)
                                                                                             4×2
                    सहस्रकीरिंत
                                    (সা০)
                                            323
                                                   दर्शनस्त्रति
 बैसीक्यसारटीका
                                                   दर्शनस्तोत्र
                                                                       सक्तमधन्त
                                                                                      (संo)
                                                                                              808
                    सुमतिसागर
                                    (सं०) ४६५
 बैलीक्यसार प्जा
                                                                                      (₹∘)
                                                                                              $68
                                    (#o) Y= 5
                                                   दर्शनस्तोत्र
 <del>वैलोक्यसारमहाप्</del>जा
                                                   दर्शनस्तोत्र
                                                                         पद्म नन्धि
                                                                                      (প্রা৽)
                                                                                             X0E
                       ध
                                                   दर्शनस्तोत्र
                                                                                      (লাহ)
                                                                                              XUX
                                    ,हि०) ७२५
 बूलभद्रजीकारासो
                                                                                      (ह0)
                                                                                              £ 4.4
                                                   दर्शनाष्ट्रक
 वंत्रश्रपाद्वंनायस्तवन मुनि अभयदेव
                                    (Ro) ६१६
                                                                                      (E0)
                                                                                              $£8
                                                   दलाजीनीसज्काय
                                    (राव) ६१६
  'ब्रश्चप्रहर्वनायस्तवन
                                                                                      (सं∙)
                                                                                              202
                                                   दश प्रकारके बाह्यस
                                                                                       (सं०)
                                                                                              ₹10€
                        ₹
                                                   दशप्रकार विप्र
                                                   दशबोल
                                                                                      (E0)
                                                                                              125
                                     (Ho) $60
                     शहराचार्य
  दक्षशासूतिस्तोत्र
                                                                                       (हि∘)
                                                                                              444
                                                   दशबोलपचीशी
                                                                        चानतराय
                                     सं•)
                                             X.E
  दण्डकपाठ
                                                                                      (E0)
                                                                                               1.E
                                                   दशमिक्त
                                     (e is)
                                            २२७
  दत्तात्रव
                                                                                      (E0)
                                                                                             २२७
                                                   दश्चमुखोंकी कपा
                                            270
                                    (हि॰)
                       भारामक
  वर्शनकथा
                                                                                      (₹•)
                                                                                              229
                                                   दशसक्षम्। उचारान पाठ
                                     (सं∘)
                                            २२७
  दर्शनकथाकोश
                                                                         क्षे कसे त
                                                                                      (#i●)
                                                                                              250
                                                   दशलक्षराक्षा
                                    (tg o)
                                            350
  दर्शनपश्चीसी
                                                                                       (Ro)
                                                                                              २२७
                                                   दशसक्षमान्या
                                     (सं०)
                                            284
  दर्शनपाठ
                                                                    मुनि गुग्रभद्र
                                                                                      (धप०)
                                                                                             445
                                                   दशलक्षराक्षा
   600, 40%, 4X0, 443, 400 463, 403, 448
                                                                                       (複0) マママ
                                                   दणलक्षसम्बद्धाः
                                                                       सुरासवन्द
                                     (E0) ¥3E
  वर्षानपाठ
                         व्धवन
                                                                         सोमसेन
                                                                                       (सं०) ७१४
                                                   दशनकारा अवमाल
                                    (fe) $00
  दर्शनपाठ
                                                                     पं० आवशर्मा (प्रा०) ४२६, ६१७
                                 £87, £83, 90%
                                                   दशलकराज्यमाल
                                                                                       (No) YEU
                                     (E.) ×32
                                                    वशसकामुज्यमाल
   दर्शनपाठस्त्रति
                                                                                   (ale (o) And
   दर्शनपाहुद्धभाषा
                                     (fgo)
                                            808
                                                    रशमक्षराज्यमाश
                                     (fg•)
                                                                        पं० रह्य
    दर्शनप्रतिमास्वरूप
                                                                                      (अप०) १४६
                                              XŁ
                                      (सं∘)
  * दर्भनभक्ति
                                             ₹₹७
                                                                ४=६, ४१४, ५३७, ६७२, ६३७, ६७६
```

| मन्यानुकसिका                           | ]                 |                 |             |                       |             | [ :              | द्ध            |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|----------------|
| प्रम्बनाम                              | संसद              | भाषा वृ         | ष्ठ सं०     | मन्धनाम               | सेसक        | भाषा पृष         | इ सं०          |
| व्यनसम्बद्धनयमाल                       | सुमतिसागर         | (हि∘)           | <b>98</b> % | दशसक्षाशीकथा          | बनितकीर्त्त | (₹•)             | 48%            |
| क्षलक्षराज्यमाल                        | -                 | (हि <b>॰</b> )  | *cc         | <b>दशनक्षर्गी रात</b> |             | (WT0)            | 444            |
| वानक्षराधर्मवर्शन एंट                  | सदासुस कासर       | गिवाल (हि       | o) 48       | वशवैकालिकगीत          | जैवसिंह     | (fg o)           |                |
| शलक्षराधर्म बर्गान                     | -                 | (fg0)           | €o          | दशवैकालिकसूत्र        |             | (মা৽)            | 11             |
| षालक्षरापूजा                           | व्यभवनन्दि        | (सं०)           | ***         | दशवैकालिकसूत्रटीका    | _           | (सं∙)            | 12             |
| शलक्षरापूजा                            | -                 | (सं∘)           | ४वद         | दसस्लोकीशम्बुस्तोत्र  |             | (₹•)             | 68.            |
| ४१७, ४३६, ४७४,                         |                   |                 |             | दशसू त्राष्ट्रक       |             | (मं∘)            | <b>\$190</b>   |
| <b>4</b> 88, <b>484</b> , <b>4</b> 87, | ६४८, ६६४, ७       | o¥, <b>b</b> ₹, | ૭૫૬,        | दशारास                | अ० बस्द     | (सं०)            | <b>5</b> =3    |
|                                        |                   | ७६३,            |             | दादूपचानली            | _           | (हि॰)            | ३७१            |
| शलक्षरापूजा                            |                   | (ग्रप• सं०)     | 30%         | दानकथा                | त्रः विनदास | (हि•)            | 909            |
| शलकराष्ट्रजा                           | वाभादेव           | (শ ০)           | <b>844</b>  | दानक्या               | भारामञ्ज    | (fg • )          | २२८            |
| बल <b>क्षरापूजा</b>                    | सुराक्षचन्द       | (ह•)            | XSE         | दानकुल                | _           | (9Te)            | Ç.             |
| तलक्षण्यू जा                           | चानतराय           | (हि∘)           | ***         | दानतपशीलसंवाद         | समयसुन्दर   | (₹ <b>।</b> ₹(०) | <b>E</b> \$ 10 |
|                                        |                   | * \$ 5          | , wex       | दानपञ्चाशत            | पद्मनन्दि   | (₹∘)             | ٩o             |
| ग्लक्षण (गा                            | भूषरदास           | (हि∙)           | * 25        | दानवावनी              | यानतराय     | (हo) ६०%         | , 4=2          |
| त्र <b>लकारापूजा</b>                   | -                 | (寝•)            | ¥46         | दाननीमा               |             | <b>(हि∘)</b>     |                |
| स्वक्षरापुजाजयमाल                      |                   |                 | , 954       | दानवर्शन              | _           | (हि <b>॰</b> )   | 4=6            |
| गमश्यम् [मंडलवित्र]                    |                   | (सं०)           | 37%         | दानविनती              | जतीदास      | (fe•)            | 443            |
|                                        | _                 | •               | ४२४         | दानकोलतपभावना         | -           | (#io)            | ٩.             |
| ामका एमण्डल पूजा<br>                   | ->->              | <b>(हि∗)</b>    | 3=5         | दानशोसतपश्चना         | धर्मसी      | (fgo)            | 1.             |
| ानक्षराविधानकथा                        | स्रोकसेन          |                 |             | दानशीलतपभावना         | -           | (fgo) 40         | . 502          |
| ासक्षरपविषान <b>्</b> ञा               |                   | <b>(हि∘)</b>    | A60         | दानशीलतपभावना का      | चीढात्या स  | मयसुन्द्रगरि     |                |
| ालकारा बतकथा<br>                       | भूतसागर           | (सं∘)           | २२७         |                       |             | (fg.)            | २२६            |
| । सक्षा व्यवसम्ब                       | खुराज्ञचन्द       | (fg•)           | 350         | विक्री की बादकाहतका   | म्पोरा —    | (fg.)            | 330            |
|                                        | ः ज्ञानसागर       | (fgo)           | 430         | दिल्लीके बादशाहों पर  | कवित्त —    | (fe•)            | 380            |
| ास <b>सर्</b> गप्रतक्या                |                   |                 | . 52.0      | विज्ञी नगरकी बसापत    | तया बादशाहत | का ब्योरा        |                |
|                                        | वेनचम्द्रसृरि     | (⋪•)            | RES         |                       |             | (fg•)            | 948            |
| स्वक्षराज्ञतीचापनपूजा<br>-             | <b>सुम</b> तिसागर | (₹०)            | ¥सई         | विल्ली राजका स्थीरा   |             | (Re)             | 3#0            |
|                                        |                   | ZYo,            | <b>44</b>   | वीक्षापटल             |             | (4€)             | 408            |
| <b>रिकाक्षमदीका</b> पनपूजा             | -                 | (4.)            | ***         | रीपपालिका निर्शेव     |             | (Re)             | 1              |

| , .  | 1                          | 1, 1                           |                             |       |                          |                   |                               |
|------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| %. · | esto ]                     |                                |                             |       |                          | [ •               | त्या <u>नुक्रम<b>यिका</b></u> |
| ·    | प्रम्थनाम                  | नेवक                           | भाषा पृष्ठ                  | सं०   | वन्धनाम                  | लेलक              | भाषा पृष्ठ सं०                |
|      | बीपानवारमञ्ज               | (*                             | io) %ut,                    | ¥o\$  | देवागमस्तोत्रभाषा        |                   | (हि॰ पद्य) ३६६                |
| 50   | दुवारसविधानकर              | ा <sup>™</sup> मुनि विनयचन्द्र | (भप०)                       | 444   | देवाप्रमस्तोत्रवृत्ति    | व्यागुभा [विष     | व विजयसेनसूरि]                |
|      | पूर्वहकाव्य                | _                              | (8.0)                       | १७१   |                          |                   | (4·) 36¢                      |
| *    | दुर्वभागुत्रेका            | _                              | (NIO)                       | ६३७   | देवीसूक्त                |                   | (₹0) €05                      |
| 10.5 | देशकीडास                   | रतनचन्द                        | <b>(हि∘)</b>                | 880   | देशों [भारत] के न        | ाम —              | (fgo) १७१                     |
|      | देवकीडास                   | ब्र्यकरस् कासलीवार             |                             | 3FY   | देहलीके बादशाहोंकी       | ो नामावली एवं परि | <b>44</b>                     |
| k, 1 | वैवतास्तुति                | पद्मनन्दि                      | (हि∘)                       | ¥3\$  |                          |                   | (हि॰) ७४३                     |
|      | देवपूजा                    | इन्द्रनन्दि योगीन्द्र          | (ë•)                        | ¥8.0  | देहसीके बादवाहोंके       | परगनीके नाम —     | (fgo) ६=0                     |
|      | वेवपूजा                    | सन्द्रमान्द् यानान्द्र         | (4°)                        | 888   | देहलीके बादशाहोंक        | व्यौरा —          | (fe•) 302                     |
|      |                            | 42~ 6                          | رجي)<br>ع, ه۶۲, ه           |       | देहलीके राजाओंकी         |                   | (fgo) \$4.                    |
|      | वेषपूजा                    |                                | (हि॰ सं॰)                   |       | बोहा                     | कवीर              | (हिं०) ७६९                    |
|      | 41841                      |                                | (162 (12)                   | 408   | दोहाप: <b>हुड</b>        | रामसिंह           | (\$q.) <b>§.</b>              |
|      | वेनपूजा                    | द्यानतराव                      | (fg+)                       | 398   | दोहाशतक                  | ~ क्रपवन्द (      | हि॰) ६७३, ७४०                 |
|      | वेक्यूजा                   | _                              | (हि∘)                       | £4.£  | दोहासग्रह                | नानिगराम          | (हि•) ६२३                     |
|      | -                          | <b>₹७</b> •, (                 | 90 <b>4,</b> 19 <b>2</b> 4, | , ৬২= | दोहासंग्रह               | -                 | (हि॰) ७४३                     |
|      | वेवपूजाटीका                |                                | (सं∙)                       | 850   | चानतविसास                | वानतराय           | (हि०) ३२८                     |
|      | वेसपूजामाचा                | जयभन्द छ।बड़ा                  | (fgo)                       | 460   | द्रव्यसंग्रह             | नैभिषन्द्राचाये   | (সা৽) ३२                      |
|      | वेबपुजाष्ट्रक              | _                              | (初。)                        | ६५७   |                          | ४७४, ६            | २८, ७४४, ७११                  |
|      | देवराज बच्छराव             | वीपई सोमदेवस्रि                | (हि•)                       | २२=   | द्रव्यसंग्रहटीका         |                   | (सं•) ६४, ६६४                 |
|      | देवलोकनक्या                | _                              | (सं∗)                       | २२८   | द्रव्यसम्बह्गाया भाषा    | । सहित (प्रा॰     | हि०) ७१४, ६८६                 |
|      | <b>वेबका</b> स्त्रगुरुपूजा | व्याशाधर (                     | (io) {84,                   | 130   | द्रव्यसंग्रहवालावजोध     | टीका वंशीधर       | (Bo) 068                      |
|      | देवसास्त्रगुरुपूजा         |                                |                             | €00   | द्रव्यसं बह भाषा         | जयचन्द् छ।वडा     | (हि॰ पद्य) ३६                 |
|      | देवशास्त्रगुरुपूजा         | _                              | (हि∗)                       | 449   | द्रव्यसंग्रहमाचा         | जयचन्द् झावडा     | (हि॰ यश) ३६                   |
|      | वेवसिखपुत्रा               |                                | (40)                        | ४२६   | द्रव्यसंग्रहभाषा         | बा॰ दुलीयन्द      | (हि॰ गष) ३७                   |
|      |                            | ¥8., \$1                       | ro, <b>4</b> 44, 1          | o § 0 | द्रव्यमंत्रहमाचा         | चानतराय           | (हिं0) ७१२                    |
|      | देवसिक्यूजा                |                                | (हि॰)                       | 90 X  | <b>ज्ञ्यसंग्रह्</b> वाचा | पनासास चौधरी      | (Fe-) 34                      |
|      | देवायमस्तोत्र              | भा० समन्तभद्र                  | (村。)                        | ₹¥    | इब्बसंग्रहमाचा           | देवराज            | (fe.) was                     |
|      | ,                          | ₹६६, ४२६, ६७                   | ४, ६०४, ५                   | 90    | त्रव्यसंप्रहमा <b>वा</b> |                   | (fg.) 14                      |
|      | वेवागमस्तोत्रश्रा          | । अवन्त्र द्वानद्।             | (f€∘)                       | REX   | हम्बसंप्रह्मामा          | पर्वत धर्माची     | (E4.) \$1                     |
|      |                            |                                |                             |       |                          |                   | 4                             |

|     | न-बाञ्चन्याकुम                | ,                |                       |                                      | <b>&gt;</b>     | -              |              |  |
|-----|-------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| •   | भग्यनाम                       | तेसक             | भाषा पृष्ठसं          | 1                                    | स्रेसक          | याचा क         |              |  |
| ış. | द्रव्यसं प्र <b>हर्</b> ति    | महावेग           | (म•) ३                |                                      |                 | <b>(हि•)</b>   | १०१          |  |
|     | प्रव्यसंप्र <b>ह</b> ृष्ट्रीत | प्रभाषम्         | (सं०) इ               | •                                    |                 | £\$5, 684,     |              |  |
|     | द्रव्यत्वरूपवर्शन             |                  | • /                   | <ul><li>डाबशांगपूजा</li></ul>        |                 |                | 138          |  |
|     | रष्टांतवतक                    |                  | (सं०) ३२              | =   द्वादशांगपूजा                    | डाल्गम          | (fg.)          | <b>46</b> \$ |  |
|     | डादश <i>मान</i> गटीका         |                  | <b>(ह∘) १•</b>        | <b>हाध्यकाव्य</b>                    | हेमचन्द्राचार्य | (सं॰)          | \$45         |  |
|     | इादशमाननाहष्टांत              | _                | (पुब०) १०             | द्विजयमनस्रोटा                       | _               | (सं∘)          | <b>FF</b> 5  |  |
|     |                               | वि राजसुन्दर     | (go) 02               | <sup>वे</sup> डितीयसम्बन्धरण         | त्रः गुलास      | (%•)           | * 4 4        |  |
|     | द्वादशमासा [बारहमा            | ar] कवि राइसुन्व | र (हि॰) ७७            | १ द्विपंचकत्यासक्त्र्या              | _               | (सं०)          | ४१७          |  |
|     | द्वादशमासांतच्तुर्दशीव        | तोखापन —         | (ei≎) % ₹             | ६ द्विसंधानकाव्य                     | धनख्रव          | (4·)           | ţwţ          |  |
|     | <b>हादशराशिकल</b>             |                  | (सं०) ६१              | <ul> <li>डिसंघानकाव्यटीका</li> </ul> | [पदकोमुदी] नेवि | विष्टु (सं०)   | १७२          |  |
|     | द्वादशवतक्या                  | पं० सभ्रदेव      | (सं०) २२              | - हिनंधानकाष्यटीका                   | विनयचन्द        | (सं∙)          | 505          |  |
|     |                               |                  | २४६, ४६               | हिसंघानकाव्यटीका                     |                 | (₫∘)           | १७२          |  |
|     | <b>द्वावशदतक्या</b>           | चन्द्रसागर       | <b>(हि•)</b> २२       | इीपसमुद्रों के नाम                   |                 | (हि∘)          | 408          |  |
|     | डावशक्तकवा                    |                  | ( <del>वं</del> ∘) २२ | <sup>द</sup> हीपायन <b>ह</b> ।स      | गुणसागरसृरि     | (fē∘)          | ***          |  |
|     | <b>द्वादशत्रतपूजाज्यमाल</b>   | _                | (सं०) ६७              | · [                                  | ध               |                |              |  |
|     | <b>हादशत्रतमण्डलोद्यापम</b>   |                  | (सं∘) ५४              | •                                    | 9               |                |              |  |
|     | द्वादशवतोषापन                 | (#               | io) veę, ęę           | धनदत्त सेठ की कथ                     | τ               | ( <b>हि∘</b> ) | २२६          |  |
|     | <b>इ.विश्वस्तोचापन</b>        | अगतकीर्चि        | (सं∙) ४६              | धन्नाक्यालक                          |                 | (सं∘)          | 355          |  |
|     | <b>हादशत्रतीचापनपू</b> जा     | देवेन्द्रकीर्ति  | (सं०) ४६              | थन्नाचीप <b>ई</b>                    | _               | (fgo)          | <i>५७२</i>   |  |
| Ė   | द्वाचगकतीबारमपूजा             | पद्मनन्दि        | (₫°) ¥€               | धन्नाशनिश्रद्वचौपई                   | _               | (£0)           | २२६          |  |
| £   | <b>डायवानुत्रेका</b>          | (6               | io) toe, 40           | र भन्नाशनिभद्ररास                    | जिनराजसूरि      | (fe • )        | **?          |  |
|     | <b>हारवानुत्रेका</b>          | संदमीसेन         | (#°) '98              | <b>बन्यकुमारकरिश</b>                 | चा॰ गुसुभद्र    | (do)           | 505          |  |
|     | <b>हावसानु</b> प्रेक्षा       |                  | • \$ (• IF)           | धन्यकुमारश्ररित्र                    | त्र॰ नेमिक्च    | (₫∘)           | F0 9         |  |
|     | <b>हादचानुजेका</b>            | जन्हरा           | (अप॰) ६२              | धन्यकुमारचरित्र                      | सक्सकीचि        | (सं•)          | 305          |  |
|     | <b>हायसामुजेला</b>            | ****             | (भप•) '६२             | वन्यकुमारवरित्र                      | _               | (सं∘)          | yes          |  |
|     | द्वावज्ञानुत्रेकाः            | साह बालु         | (fe•) t•              | धन्यकुमारकरित्र                      | सरावचन          | (Ro) १७३,      | 350          |  |
|     | हरपवालुवेसा                   | कवि क्त (f       | १० (का व्ह            |                                      | -               |                | 272          |  |
|     | (अवस्थित।<br>-                | बोहर             | (fgo) wq              |                                      | वशोननि          | (#o) YEE,      |              |  |
| 4   | इत्त्वाचेत्रा                 | agen .           |                       | <b>पर्नवस्त्र</b> का                 | साम् स्वामा     | (He).          |              |  |
|     |                               |                  |                       | -                                    | de de.          | 4.0            |              |  |
| j's | French Co.                    | 72 T No. 12 T    | see et e              |                                      | •               |                |              |  |

| _                      |                     |                |              |                            | •                |                       |            |
|------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| प्रम्थनाम              | लेसक                | भाषा प्र       | ष्ठ सं०      | प्रत्यनाम                  | लेखक             | भाषा प्र              | ह सं॰      |
| धर्मचळपूजा             | -                   | (सं∘)          | ¥8.5         | धर्मरासा                   |                  | (हि∘)                 | 345        |
|                        |                     | 22.            | , ধ্ৰড       | धर्मरासो                   | -                | (fe) ६२३ <sub>,</sub> | <b>E00</b> |
| वर्मचन्द्रप्रवंध       | धर्म चन्द्र         | (গা০)          | 336          | धर्मलक्षग्र                |                  | (सं∘)                 | 45         |
| वर्षेत्राह             | -                   | (हि॰)          | ७२७          | <b>ध</b> र्मविलास          | वानतराय          | (हि०) ३२८,            | ७१०        |
| वर्मवाहना              | -                   | (E .)          | <b>Ę</b> Į   | धर्मशर्माभ्युदय व          | महाकवि हरिश्चन्य | (4,∘)                 | १७४        |
| धर्मतस्गीत             | जिनदास              | (हि०)          | ७६२          | धर्मशर्माम्युदयटीका        | यशःकीर्त्ति      | (सं०)                 | 808        |
| धर्मदगावतार नाट        | <b></b> 一           | (4°)           | 310          | वर्मशास्त्रप्रदीप          | -                | (≒•)                  | Ęş         |
| धर्म दुहेला जैनी व     | हा[त्रेपन क्रिया]   | (हि॰)          | ६३८          | धर्मसरोवर उ                | तोधराज गोदीका    | (€°)                  | € \$       |
| धर्मपञ्चीसी            | चानतराय             | (हि <b>०</b> ) | 980          | धर्मसार [बीवई]             | पं० शिरोमशिदास   | (हिo) ६३,             | 333        |
| धर्मपरीका              | व्यमितिगति          | (सं∘ )         | <b>3</b> X X | धर्मसंग्रहश्रावकाचा        |                  | (#jo)                 | ६२         |
| धर्मपरीक्षा            | विशासकीर्त्त        | (हि∘)          | ¥\$ €        | धमसप्रहश्रावकाचा           |                  | (ë•)                  | Ęą         |
| धर्मपरीकाभाषा          | मनोहरदास सोनी       | ₹ 1/9,         | 98€          | धर्मसग्रहश्रावकावार        |                  | (हि॰)                 | <b>5</b> 8 |
| धर्मपरीक्षाभाषा        | दशस्य निगोत्या (    | हि० ग०)        | 3 ½ Ę        | धर्माधर्मस्वरूप            |                  | (fg o )               | 1900       |
| धर्मपरीक्षात्राचा      | — (fē               | o) ३४¢,        | 980          | धर्मामृतमृक्तिमंग्रह       | श्राशाधर         | (सं०)                 | Ę¥         |
| वर्मपरीक्षारास         | <b>प्र</b> ० जिनदास | (हि॰)          | ३१७          | धर्मोपदेशर्प।यूषश्रःवः     |                  | (#io)                 | Ę¥         |
| धर्मपंचिवातिका         | <b>ह० जिनदास</b>    | (fg.)          | ٤ę           | <b>भगों</b> पदेशश्रावकावाः |                  | (सं∘)                 | §¥         |
| वर्मप्रदीपभाषा         | पन्नाताल संघी       | (हि॰)          | Ę१           | धर्मोपदेशश्रावकाचार        |                  | (सं०)                 | £8         |
| धर्मप्रक्रमोत्तर       | विमलकी ति           | (सं०)          | <b>4?</b>    | धर्मो ।देशश्रीवकाचार       |                  | (#o)                  | 48         |
| धर्मप्रश्नोत्तर        |                     | (हिo)          | Ęŧ           | भर्मोपदेशसंग्रह            | संवारामसाह       | (fg•)                 | 44         |
| धर्मप्रक्तोत्तर श्रावन | तवार भाषा —         | (सं • )        | Ę.,          | धवल                        |                  | (সা৽)                 | ŧ o        |
| धर्मप्रश्नोत्तर श्रावन | नवार भाषा चम्पाराम  |                | 9.8          | ধানুবাত                    | हेमचन्द्राचार्य  | (सं∘)                 | 240        |
| वर्मप्रश्नोत्तरी       | -                   | (हि॰)          | 42           | धासुपाठ                    |                  |                       | ₹\$0       |
| धर्मबृद्धि वीपई        | कालचन्द             | (हिo)          | २२६          | धातुत्रत्यव                | _                |                       | 258        |
| धमंद्रि पाप बुद्धि ।   | हवा                 | (मं०)          | 355          | धानुरूपावनि                | _                |                       | 258        |
| वर्मबृद्धि मंत्री कवा  |                     | (हि <b>॰</b> ) | 386          | घू कीला                    | ****             |                       | \$00       |
| वर्मरत्नाकर            | पं॰ मगन             | (₹o)           | 42           | "<br>श्रीधूचरित्र          | -                |                       | 9¥\$       |
| धर्मरसायन              | पद्मनंदि            | (সা॰)          | 42           | व्यजारोपस्पूता             | _                |                       | #          |
| धर्मरसायन              | ****                | (4,•)          | <b>§</b> ?   | <b>ध्वजारोपसुशंत्र</b>     | _                | ٠,,                   |            |
| धर्मरास [भावकाका       | r) —                |                | - 1          |                            | _                |                       | ¥6.5       |
| -                      | -                   |                |              |                            |                  | (40)                  | X£ 5.      |

| प्रम्थानुकमणिका    |  |
|--------------------|--|
| Mand Stratt of Ast |  |

| <b>प्रन्थनाम</b>     | सेखक                    | भाषा पू        | ष्ठ सं० | पन्थनाम                  | तेतक                 | भाषा पृष्ठ     | सं०                   |
|----------------------|-------------------------|----------------|---------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| ध्वजारोपग्राविधि     | बाशाधर                  | (स∘)           | 888     | नन्दीश्वरपूजा            | _                    | (प्रा०) ४६३, । | ७०५                   |
| ध्यजारोपस्मविधि      | -                       | (मं०)          | YER     | नन्दीश्वरपूजा            | _                    | (নং সা৽)       | <b>₹</b> 3¥           |
| ध्वजारोहसविधि        |                         | (4°)           | 883     | नर्न्दाश्वरपूजा          | -                    | (मरः)          | ¥€₹                   |
|                      | न                       |                |         | नर्न्दाश्वरपूत्रा        |                      | (हि॰)          | ¥€ ₹                  |
|                      |                         |                |         | नन्दीश्वरपूजा जयमान      | -                    | (मं०)          | 3 10                  |
| नस्रधिसवर्गन         | केशवदास                 | (हि॰)          | १७७     | नन्दीश्वरपूजाविधान       | टेकचन्द              | (हि॰)          | ¥8¥                   |
| नस्रशिखवर्गान        |                         | (हि्०)         | 988     | नन्दीश्वरपक्तिपूजा       | पद्मनिन्द्           | (सं∘)          | ६३६                   |
| नगर स्थापना का स्व   | £1 —                    | (हि०)          | ७४०     | नन्दी श्वरपक्तिपूजा      | _                    | (सं∘)          | £38                   |
| नगरों की बसापन का    | संबत्वार विवरस          | ī              |         |                          |                      | Kty,           | ७६३                   |
| ¥.                   | नि कनकके ति             | (fg0)          | ४६१     | नन्दीश्वरपक्तियू मा      |                      | (寝。)           | ¥8.4                  |
| ननद भो बाई का अरग    | i <u>ēi —</u>           | (हि॰)          | 989     | नन्दीश्वरभक्ति           |                      | (मं∘)          | <b>६३</b> ३           |
| नन्दिताद्भाष्टंद     |                         | (গা॰)          | ₹0      | नन्दीश्वरभक्ति           | पन्न(लाल             | (हिं°) ४६४,    | የጀ o                  |
| नन्दिषेरा महामुनि सः | ज्ञाय —                 | (fg。)          | 357     | नन्दीश्वरविधान           | जिनेश्वर <b>दा</b> स | (हि∘)          | 45.A                  |
| नन्दीश्वरतद्यापन     | _                       | ( <b>सं∘</b> ) | と単の     | नन्दीश्वरविधानकथा        | इरिषेग्              | (सं०) २२६,     | XXX                   |
| नन्दंश्वरकथा         | भ० शुभचन्द्र            | (सं ०)         | २२६     | नर्न्दाश्वरविधानकथा      |                      | (सं०) २२६,     |                       |
| नन्दीश्वरत्रयमान     |                         | (सं∘)          | 863     | नन्दीश्वरत्नत्तविधान     | टेकचन्द              | (हि॰)          | प्रश्च                |
| नन्दें व्वर जयमाल    |                         | (মা০)          | £ \$ £  | नन्दीश्वरक्रतीद्यापनपूजा | च नन्तकीर्त्त        | (fie)          | ¥8¥                   |
| नन्दीववरजयमाल        | कनककीर्त्त              | (झप०)          | ५१६     | नन्दीश्वरव्रतोद्यापनपूजा | नन्दिषेग्            | (OF)           | YEY                   |
| नन्दीश्वरजञ्चमान     | _                       | (ছন•)          | 883     | नन्दीश्वरत्रतोद्यापनपूजा | _                    | (सं०)          | ¥8¥                   |
| नर्नाश्वरक्षोपपूजा   | रत्ननन्दि               | (सं०)          | 888     | नन्दीश्वरत्रतोद्यापनपूजा | _                    | (igo)          | YEY                   |
| नन्दीश्वरद्वीपपूजा   |                         | (মৃ৹)          | £38     | नन्दीश्वरादिभक्ति        | _                    | (গা∙)          | ६२७                   |
|                      |                         | 408            | , ६४२   | नान्दीसूत्र              |                      | (সা০)          | ξu                    |
| नन्दीश्वरद्वीपपूजा   | -                       | (গাং)          | ĘXX     | नन्द्रसप्तमीवतीद्यापन    | _                    | (सं∘)          | 484                   |
| नन्नीश्वरद्वीपपूजा   | धानतराय                 | (feo) x 2 6    | , 447   | नमस्कारयम्बकस्पविधि      | सहित सिंहनी          |                | 388                   |
| नन्दीश्वरद्वीपपूजा   | सङ्गल                   |                | F3Y,    | नमस्कारमन्त्रसटीक        |                      | (सं० हि०)      | 408                   |
| न-बीश्वरपुष्पाञ्चलि  |                         | (€)            | 308     | नमस्कारस्तोत्र           |                      | (₫∘)           | 835                   |
| नन्दीश्वरपूजा        | सक्तकीर्ति              | (सं∘)          |         | नमिऊसास्तोत्र            | -                    | (°IR)          | 548                   |
| नन्दीत्ररपूजा        |                         | (सं∘)          |         | नवक                      | वेबसेन               |                | 558                   |
| ••                   | t, 400, 4 <b>4</b> 4, 1 |                |         | न्यवक्टीका               | 3404                 | · (限。)         |                       |
| •//                  | -1 (-0) 400)            | 466            | ,       | -1-4 4 100 (34)          | _                    | - (160)        | <b>\$</b> = <b>\$</b> |

|                          |                   |            |       |                   |                      | _             |                |
|--------------------------|-------------------|------------|-------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|
| वन्थनाम                  | सेखक              | भाषा पृष्ठ | सं०   | <b>प्रन्थनाम</b>  | लेखक                 | भाषा ष्ट्र    | ष्ट्र सं•      |
| नयचक्रभाषा               | हेमराज            | (हि॰)      | 838   | नवग्रहपूजाविधान   | भद्रबाहु             | (सं०)         | ¥8¥            |
| स <b>यत्रक्र</b> भाषा    |                   | (fgo)      | १३४   | नवग्रहस्तोत्र     | वेद्व्यास            | (सं ०)        | ere            |
| नरकदु:सवर्शन [दोहा       | <b>भूधरदास</b>    | (।ह०)      | ६४    | नवग्रहम्तोत्र     | _                    | (सं ०         | 840            |
|                          |                   | ७६०,       | ७०६   | नवग्रहस्थाननाविधि |                      | (सं∘)         | € \$ €         |
| म <b>रकव</b> र्णन        | -                 | (हि॰)      | ξ¥    | नवतत्वगाथा        | _                    | (গা৽)         | ₹७             |
| नरकस्वर्गकेयन्त्र पृथ्वी | म्रादिका वर्शन –  | - (हि॰)    | ६५२   | नवतत्वप्रकरश      |                      | (प्रा∘)       | ७३२            |
| नरपतिजयवर्षा             | नरपति             | (सं०)      | २२४   | नवतत्वप्रकरमा     | तदमीबलभ              | (हि०)         | ₹9             |
| नल दशयन्ती नाटक          |                   | (सं∘)      | ३१७   | नवतःवव वनिका      | पन्नालाल चौधरं       | ो (हिन्)      | ₹⊏             |
| नलोदयकाव्य               | कालिदाम           | (सं•)      | १७४   | नवतत्ववर्गान      |                      | (हि॰)         | 35             |
| ननोदयकाव्य               | माणिक्यसूरि       | (सं∘)      | १७४   | नवतत्वविचार       |                      | (F0)          | ६१६            |
| नवकारकल्य                |                   | (सं∘)      | 388   | नवतत्वविचार       | _                    | (底o)          | ₹≂             |
| नवकारपैतीसी              | _                 | (स∘)       | 337   | नवपदपूजा          | देवचन्द              | (हि०)         | 960            |
| नवकारपैतीसीपू जा         | _                 | (स∘)       | ध इंध | नवम ज्ञल          | विनोदीलाल (          | हि०) ६८४      | <b>⊌</b> \$€0. |
| नवकार बड़ो विनती         | <b>ब्रह्म</b> देव | (हि॰)      | ६५१   | नवरत्नकवित्त      | -                    | (मं∘)         | 378            |
| नवकारमहिमास्तवन          | जिनवज्ञ मसुरि     | (हि॰)      | ६१८   | नवरत्नकवित्त      | बनारसीदाम            | (f₹∘)         | ७४३            |
| नवकारमन्त्र              | _                 | (सं ॰ )    | ४३१   | नवरत्नकवित्त      | -                    | (f₹∘)         | ७१७            |
| नवकारमन्त्र              | _                 | (সা৹)      | ६३६   | नवरत्नकाच्य       | -                    | (मं०)         | १७४            |
| <b>मत</b> कारमन्त्रवर्चा |                   | (हि॰)      | ७१६   | नष्टोदिष्ट        |                      | (4°)          | ξĶ             |
| नवकाररास                 | श्रवतकीर्ति       | (हि॰)      | éko   | नहनसीपाराविधि     |                      | (fg。)         | २६६            |
| नवकाररास                 | -                 | (हि॰)      | ३६२   | नामकुमारचरित्र    | धर्मधर               | (स∘)          | १७६            |
| नवकाररासी                |                   | (हि∘)      | ७४४   | नागकुमारचरित्र    | मझिषेणसूरि           | (सं∘)         | 90%            |
| नवकारश्रावकाचार          |                   | (গা॰)      | ξX    | नागकुमारवरित्र    | _                    | (सं०)         | 309            |
| नवकारसज्भाय              | गुग्रप्रभस्रि     | (íg•)      | ६१८   | नागकुमारचरित्र    | उद्यक्षाल            | <b>(हि∘)</b>  | १७६            |
| नवकारसज्भाय              | पद्मरा जगिया      | (हि॰)      | ६१=   | नागकुमारवरित्र    |                      | (हि॰)         | ३७६            |
| नवग्रह [मण्डलवित्र]      | *****             |            | **    | नागकुमारवरितटीका  | प्रभाचन्द            | (सं∘)         | १७६            |
| नवग्रहगश्चितपार्श्वनायः  | स्तवन —           | (tio)      | ६०६   | नागमंता           | - (                  | हि॰ राज॰)     |                |
| नवपहगभितपादर्वस्तोः      | -                 | (গা॰)      | ७३२   | नागनीला           |                      | (fgo)         | FEX            |
| नबग्रहपूजा               | _                 | (स∘)       | X 3 Y | नागधीकवा          | <b>अ० ने</b> भिद्त्त | (सं•)         | 778            |
| नवग्रहपूजा               | -                 | (वं व्हि॰) | ***   | नागश्रीकथा        | किशनसिंह             | <b>(हि</b> ०) | 238            |

| मन्थानुसमायाका          | j                 |                    |             | [ ===                                          |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------|
| प्रन्थनाम               | तेसक              | মাৰা বৃহ           | सं॰         | <b>प्रस्थनाम क्षेत्रक भाषा पृष्ठ सं</b> ०      |
| नागश्रीसण्काय           | विनयचन्द          | (हि॰)              | 885         | नित्यनियमपूजा सदासुख कासलीवाल (हिं॰) ४१६       |
| नाटकसमयसार              | वनारसीदास         | (हि॰)              | 680         | निस्मिनियमपूत्रासंग्रह — (हि॰) ७१२             |
| ĘXu                     | , ६=२, ७२१, ७     | ي.<br>بره, بردو, ر | 9 00 €      | नित्यनैमित्तिकपूत्रापाठ संग्रह — (सं०) ४६६     |
| नाडीपरीक्षा             |                   | (सं o)             | <b>2</b> 3€ | नित्यराठसंग्रह — (सं हि ) ३९ व                 |
|                         |                   | ६०२,               | € \$ 9      | नित्यपूजा — (सं०) ५६०                          |
| नांदी मञ्जलपूजा         |                   | (सं∘≀              | ኢየፍ         | <b>६६४, ६६४, ६</b> १७                          |
| नाममाना                 | धनसुय             | (सं०)              | २७४         | निन्धपूत्रा — (हि०) ४६=                        |
| २७६, ४७४, ६८१           | ६, ६६६, ७०१, ७    | <b>? ?,</b> ७१२, १ | şξ          | नित्यपूजाजयमान — (हि॰) ४६=                     |
| नाममाला                 | <b>व</b> नारसीदास | <b>(</b> f₹∘)      | २७६         | नित्वपूत्रापाठ — (सं हि ) ६६३                  |
|                         |                   | €0€,               | sey.        | ७०२, ७१५                                       |
| नाममञ्जरी               | नन्ददास (         | हि०) ६६७           | 330         | निन्यपुत्रापाठमंत्रह (प्रा० सं०) ६९४           |
| नायिकालक्षरा            | कवि सुन्दर        | <b>(हि∘)</b> .     | <b>હ</b> ૮૨ | नित्यपूरागठनंग्रत — (सं०) ६९३                  |
| नायिकावर्शन             |                   | <b>(हि∘</b> )      | efe         | निन्धपूत्राशाठसंग्रह — (सं०) ७००               |
| नारचन्द्रज्योतिषशास्त्र | नारचन्द्र         | (सं∘)              | २६४         | ७७४, ७७६                                       |
| नारायसम्बद्ध एवं झ      | āe                | (सं∘)              | ६०=         | नित्यपूजानंबह — (प्रा० सप०) ४१७                |
| नारीरासो                | _                 | (हि॰)              | exe         | निस्वरूजासबह - (मं०) ४६७, ७६३                  |
| नासिकेतपुरास            | _                 | (हि॰)              | હ 3 છ       | निन्यवदनासामायिक (सं प्रा०) ६३३                |
| नासिकेतोपास्यान         |                   | (हि॰)              | 980         | निमित्तकान [भद्रबाहु सहिता] सद्रवाहु (सं०) २६५ |
| निषंदु                  |                   | (前。)               | 33¢         | नियममार ऋाऽकुन्दकुन्द (ब्रा॰) ३६               |
| निजम्मृति               | <b>जयतिल</b> क    | (सं०)              | 3 %         | नियमसारटीका पद्मप्रश्नमताधारिहेव (सं०) ३८      |
| निजामिए                 | <b>व</b> ० जिनस्थ | (हि॰)              | Ęĸ          | निरयावर्शामुत्र — (प्रा०) ३८                   |
| नित्य एवं भाद्रपदपूजा   | _                 | (सं∘)              | £YY         | निरक्रनशनक — (हि॰) ७४१                         |
| नित्यकृत्यवर्शान        |                   | <b>(हि०) ६</b> ४.  | YEX.        | निरक्कतस्तोत्र — (सं०) ४२४                     |
| नित्यक्रिया             |                   |                    | XEX         | निर्भागक्षमा विनयसम्ब (प्रप॰) २४४, ६२८         |
| नित्यनियम के दोहे       |                   |                    | 924         | निर्दोषनप्तमां - (ग्रप॰) २४५                   |
| नित्यनियमपूजा           |                   | (平。)               | - 1         | ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,        |
|                         |                   |                    | 307         |                                                |
| नित्यनिवयपुजा           | _                 | (सं० हि०)          | - 1         | निर्माल्यदोषवर्शान बाठ दुलीचम्ब (हि॰) ६५       |
| -                       |                   |                    |             | निर्वास्तुक्त्यास्त्रकपूजा — (सं॰) ४६८         |
|                         |                   |                    |             |                                                |

| -44 ]                            |                                         |                    |                 |                         | -                                           | -              |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------|
| प्रन्थनाम                        | सेखक                                    | माषः पृष           | 3 सं०           | <b>मन्ध</b> ना <b>म</b> | तेखक                                        | भाषा ह         | ष्ठ सं०    |
| निर्वाणकाण्डगाथा                 |                                         | (সা৹)              | 38 =            | नीतिवाक्यामृत           | सोमदेवसूरि                                  | (सं०)          | 330        |
| ¥48, ¥48, X4                     | ६, ६२१, ६२८,                            | ६३५, ६३८,          | ६६२,            | नीतिविनोद               | _                                           | (हि०)          | ₹₹0        |
| \$00, \$E¥, 0?                   | ६, ७४३, ७७४,                            | ७८८, ७८६           |                 | नीतिश <b>तक</b>         | भन् हरि                                     | (सं• ′         | 39€        |
| निर्वासकाण्डटीका                 |                                         | (si- oir)          | 39€             | नीतिशास्त्र             | चाण्वय                                      | (सं०)          | ७१७        |
| निर्वासकाण्डपुजा                 | _                                       | (40                | 862             | नीतिसार                 | इन्द्रनन्दि                                 | (# °)          | ₹5€        |
| निर्वासकाण्डभाषा                 | भैया भगवतीदा                            | स (मं०)            | 33€             | र्नातिसार               | चाग्वय                                      | (स० ∤          | 6=8        |
|                                  | १ ५६२, ५७०,                             |                    | <b>ξο</b> Σ,    | र्नातिसार               |                                             | (सं०)          | 37€        |
|                                  | ३, ६५०, ६५१,                            |                    |                 | नीलव ण्डताजिक           | नीलकंठ                                      | (मं∘)          | २६५        |
| ७२०. ७४७                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                    | ·               | नीनमूक                  | *                                           | (सं∘)          | 330        |
| निर्वारगकाण्डभाषा                | संवग                                    | (हि०)              | 3==             | नेमिगीत                 | पामचद                                       | (हि०)          | 888        |
| निर्वासन्त्रपुत्रा               | - (                                     | ફિં <b>૦) ૪</b> ૬૬ | , y, e =        | नेमिगोत                 | भूधरदास                                     | (हि०)          | ४३२        |
| निर्वा <b>राक्षेत्रमण्डलपु</b> ज | T                                       | (हि०)              | 183             | नेमितिनदव्याहलो         | खेतसी                                       | (हि०)          | ६३५        |
| निर्वागपुत्रा "                  |                                         | (स०                | 338             | नेमिजिनस्तवन मु         | नि जोय <b>राज</b>                           | (हि∙)          | 4१=        |
| निर्वा <b>रापुजा</b> पाठ         | भनरङ्गलाल                               | (fह०)              | 358             | नमित्रंकाचरित्र         | आएन्द                                       | (E o )         | १७६        |
| निर्वाग्यप्रकरण                  |                                         | (FO)               | £χ              | र्गामकीकी लहुरी         | विश्वभूषश                                   | (हि०)          | 3e.e       |
| निर्वासभिक्त                     |                                         | 35£ (वम)           | , ६३३           | र्नामद्वकाव्य सह        | ।कवि विकस                                   | (सं∘)          | १७६        |
| निर्वाणभक्ति प                   | क्रालाल चौधरी                           | (fe °)             | ४५०             | नेमिनरे-इस्तोत्र        | जगमाथ                                       | (मं०)          | 338        |
| निर्वागुभक्ति                    | _                                       | (हि॰)              | 335             | नमिनायएकाक्षरीस्तोत्र   | पं॰ शालि                                    | (सं≎)          | ४२६        |
| निर्वागुभूमिम हुन                | विश्वभूषण                               | (fz•)              | \$ <b>\$</b> \$ | नेमिनायका बारहमासा      | विनोदीलाल                                   | लालचन्द        |            |
| निर्वासमादकनिरगंय                | नेसिक्स                                 | (tg o )            | દ્રપ્           |                         |                                             | (हि॰)          | 6 × 0      |
| निर्वास्विधि                     | -                                       | (मं०)              | ٤٠5             | नामनाथका बारहमासा       | -                                           | (हि॰)          | ६६२        |
| निर्वाणस <b>स</b> ञ्जतीस्ती?     | -                                       | (मं•)              | 33€             | नेसिनाथकी भावना         | सेवकराम                                     | (fg o)         | <b>408</b> |
| निर्वासतोत्र                     |                                         | (मं०)              | 336             | नेमिनाथ के दशभव         | -                                           | (हo)           | १७७        |
| निःशस्याष्ट्रमीकया               |                                         | (मं०)              | २३१             |                         | 9                                           | 00, 008,       | -          |
| निःशल्याष्ट्रमीकथा               | त्रः ज्ञानसागर                          | (हि॰)              | २२०             | नेमिनाग के नवसङ्गल      | विनोदीलाल                                   | (हि∘)          |            |
| नि:शल्याष्ट्रमीकथा               | पांडे हरिक्रयण                          | (हि.)              | 65 A            | नेमिनाथ के बारह भव      |                                             |                | 880        |
| निशिभो जनकथा                     | ब्र॰ नेसिद्त्त                          | (स ०)              | २३१             | नेमिजीकोमञ्जल           | जगतभूषण                                     | (हि॰)<br>(डि॰) | ७६०        |
| निशिभोजन कथा                     |                                         | (हि०)              | २३१             |                         | जगत मूपर्ग<br>सचन्द्राचार्य                 | (हि॰)<br>(नं-) | ४६७        |
| निवेकाच्यायवृत्ति                | -                                       | (40)               | २६४             | नेमिनाथछन्द             | स्पन्द्रा <b>या</b> थ<br>शुभ <b>य</b> न्द्र | (सं∙)          | \$ 100     |
|                                  |                                         |                    |                 |                         | श्रुल परद्र                                 | (fg0)          | ₹5€        |

| प्रन्थनाम               | सेखक                | भाषा दृष्ठ     | सं०                 | प्रन्थनाम                  | लेखक                    | भाषा पृष्ठ     | सं०                |
|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| नेमिनाचपुरास            | <b>म</b> ० जिनवास   | (सं∘)          | 180                 | नेमिराजुलगीत               | जिनहर्षसृरि             | (হি০)          | ६१=                |
| नेमिनावपुरास            | भागचन्द             | (हि∘)          | १४६                 | नेमिराजुसगीत               | <b>मुबनको</b> चि        | (fg.)          | <b>4</b> १=        |
| ने मिमायपूजा            | <b>कुबताय</b> चन्द् | (4∘)           | F30                 | नेनिराजुलपश्चीसी           | विने दीलाल              | (हि॰) ४४१,     | 6.86               |
| नेमिनायपूजा             | सुरेग्द्रकीर्ति     | (# ° )         | 9.3Y                | नेमिराजुससन्काय            | _                       | (fa • )        | ¥ { }              |
| नेमिनायपूजा             | -                   | (fg。)          | 338                 | नेविरासी                   | -                       | (हि.a.)        | ७४४                |
| नेमिनायपूजाष्ट्रक       | शंभूराम             | (सं॰)          | <b>33</b> ¥         | नेमिस्तवम हि               | <b>जेतसागरग</b> णी      | (fe °)         | ¥00                |
| नेमिनायपूजाष्ट्रक       |                     | (हि∙)          | 33Y                 | नेमिस्तवन                  | ऋषि शिव                 | (f8°)          | You                |
| नेमिनाथफारु             | पुरुबर ह            | (हि॰)          | はなこ                 | नेमिस्तोत्र                | _                       | (सं०)          | ४३२                |
| नेमिनायमञ्जल            | लाल बन्द            | <b>(</b> f₹∘)  | ६०४                 | नेमिसुरकवित्त [नेमिसु      | र राजमतिवेलि]           | कवि ठक्कु      | (सी                |
| नेमिनाथराजुन का         | बारहमासा —          | (f <b>€</b> ∘) | ७२५                 |                            |                         | (हि॰)          | = # =              |
| नेमिनायरास              | ऋषि रामचन्द         | (हि॰)          | <b>३</b> ६२         | नेमीश्वरका गीत             | नेमीचन्द                | (हि॰)          | <b>६२१</b>         |
| नेमिनाथस्तोत्र          | पं० शालि            | (सं∙)          | e yei               | नेमीश्वरका बारहमास         | खेतसिंह                 | <b>(हि∘)</b>   | ७६२                |
| नेमिनाथरास              | म॰ रायसञ्ज          | (fe .) w? 4,   | ७४२                 | नेमोश्वरकी वेलि            | ठ <b>क्कु</b> रसी       | (हि॰)          | ७२२                |
| नेमिनाथराम              | रक्षकीर्त्त         | (fg.)          | £3=                 | नंगीश्वरकी स्तुति          | भूधरदास                 | (fg o)         | <b>ξ</b> 2.        |
| नैमिनाथरास              | विजयदेवस्रि         |                | * \$ \$ 7           | नेमीश्वरका हिंडालना        | मुनि स्तनकारि           | त (हि॰)        | ७२२                |
| नेमिनायस्तोत्र          | पं० शासि            |                | 335                 | नेमीश्वरके दशभव            | ब्रद धर्मरांच           | (हि॰)          | ७३८                |
| नेमिनाबाष्ट्रक          | <b>मृधरदास</b>      | (fg•)          | 900                 | नेमीश्वरको टास             | भा ३.कवि                | (हि <b>॰</b> ) | <b>\$ \$ \$ \$</b> |
| नेमिपुरासा हिरिबं       | शपुरासा 🗷 ने        | मेदच (सं०)     | <b>8</b> Y 9        | नेमीश्वरयोगासा             | सिहनन्दि                | (हि॰)          | ७३=                |
| नेमिनिर्वारा            | महाकवि बाग्भर       | (सं०)          | 200                 | नेमीश्वरका फाग             | इट रायसञ्ज              | (१हं०)         | 44                 |
| नेमिनिर्वाशपञ्जिक       |                     | (संo)          | 200                 | नेमीश्वरराजुलकी लहु        | री खेतसिंहस             | ां (हि∘)       | 300                |
| नेशिक्याहली             |                     | (हि॰)          | 238                 | <b>नेमीश्वररा</b> जुलविवाद | त्रः शानसार             | ₹ (हि•)        | <b>\$</b> \$\$     |
| नेमिराजमतीका य          | ोमासिया —           | (हि॰)          | 337                 | नेमीव्यररास ह              | नि रतनकीर्त्त           | (हि∘)          | ७२२                |
| नेमिराजमती की           | ोडी                 | (हि∘)          | AAS                 | नेबीश्वररास                | अ० रायमञ्ज              | (हि∘)          | 4 . 8              |
| नैमिराजमतीका गं         |                     |                | YY1                 |                            |                         | \$98           | , ६३८              |
| नेमिराजनति बार          |                     | (fg.)          | ·440                | नैमिलिक प्रयोग             | *******                 | (सं∘)          | 411                |
| <b>मैमिराजमतिरास</b>    | रस्रमृति            |                | 480                 | नैवययरित                   | €र्षकी <del>र्</del> ति | (do)           | 200                |
| नैविराजलब्याहलो         |                     |                | 232                 | नौधेरवां बादशाहकी          | दस ताज —                | (ह∙)           | 33.                |
| नेविराज्यसवारहम         |                     |                | <b>4</b> ? <b>c</b> | 1                          | प्रभावन्द्रदे           |                |                    |
| ने <b>विदास्त्रिक्त</b> |                     |                | 48=                 |                            | भट्टाकलक्षरेव           | •              | 88Y                |

|                                |                       |                   |                                           |                  | • •                                   |       |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------|
| <\$< ]                         |                       |                   |                                           | [                | प्रम्थानुकमयिका                       |       |
| प्रन्थनाम                      | लेखक                  | भाषा पृष्ठ सं     | ०   मन्थनाम                               | तेसक             | भाषा पृष्ठ स०                         |       |
| न्यायदी (का                    | यति धर्मभूषगा         | (सं∘) १३          | थ्र प <b>श्च</b> कल्यासाकपूजा             | होटेलाल मित्रल   | (हि <b>०)</b> ५००                     |       |
| न्यायवीपिकाभाषा                | संघी प्रशालाल         | (हि॰) १३          | 1                                         | टेकचन्द          | (हि॰) ५०१                             |       |
| न्यायदीपिकाभाषाः               | सदामुख कासलीवा        | ल (हिं°) १३       |                                           | पश्रासास         | (हि॰) ४०१                             |       |
|                                | इंस परिवाजकाचार       |                   |                                           | भैरवदास          | (हिं०) ४०१                            |       |
| न्यायशास्त्र                   | ***                   | (सं∘) <b>१३</b>   |                                           | - इत्यचन्द       | (हि॰) ४००                             |       |
| <b>व्यायसार</b>                | माधबदेव               | (tio) {3          |                                           | शिव जीनान        | (E.) XEE                              |       |
| <i>-याम</i> सार                |                       | (सं०) १३          |                                           |                  | हि॰) ४२६                              |       |
| स्यायसिद्धान्त म <b>ञ्ज</b> री | स॰ चृहासिंग           | (सं०) १३          |                                           |                  | ४०१, ७१२                              |       |
| न्यायसिद्धान्तमञ्जरी           | जानकोदास              | (सं०) १३:         | 1                                         | T                | (स०) ६८३                              |       |
| न्यायसूत्र                     |                       | (सँ०) <b>१</b> ३  |                                           |                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |       |
| वृभिहपूत्रा                    |                       | (fgo) 400         |                                           | _                | (प्रा०) ६१६                           |       |
| <b>र्गु</b> सहावतारचित्र       | -                     | Ęo:               |                                           | पूजा ज्ञानभूपस   | (मंट) ६६०                             |       |
| न्हवराधारती                    | थिह्रपाल              | (হি॰) ৩৩          |                                           | **               | (हिं०) ४०२, ७४६                       |       |
| न्हवराम ङ्गल                   | बसी                   | (ছি০) ৩৩।         |                                           | गङ्गादास         | (सं०) ४०२                             |       |
| नहत्रम् विश्व                  | - (                   | सं०) ४६४, ६४      |                                           | सोमसेन           | (ijo) nex                             |       |
|                                | q                     |                   | पश्चस्यारम                                | বাগবণ            | (प्रा०) इहद                           |       |
| पञ्चकरतावासिक                  | मुरेश्वराचार्य        | (सं०) २६।         |                                           | शुभचन्द्र        | (Ho) Xos                              |       |
| पञ्चकल्यास्त्रकाठ              | हैं।चन्द्             | (हिं°) ४००        |                                           | अः रायम <b>ल</b> | (দি০) ৩६३                             |       |
| <b>पेश्चक</b> त्यासाकपाठ       | इश्चिन्द              | (feo) ug          | 1                                         |                  | (Ho) toE                              |       |
| पञ्चकल्यासम्बद्धाः             |                       | 33字 (0円)          |                                           | पं० विष्णुशर्मा  | (Ho) 110                              |       |
| पञ्चकल्यास्तकपूजा              | <b>भर</b> ग्मग्       | (सं०) ४००         | पञ्चतनत्रभाषा                             | _                | (हo) ३३0                              | ~     |
| <b>पचक</b> ल्याग्।कपू जा       | गुसकी वि              | (सं०) ५००         | पश्चदश [१४] सन्त्र                        | की विधि —        | (#o) 188                              |       |
| पेश्चकल्याग् कपू न।            | वादीमसिंह             | (सं•) ५७०         | पञ्चनमस्कारस्तोत्र                        | उसास्यामी (र     | वं) ४७६, ७३६                          |       |
| पं <b>ञ्चक</b> ल्यागुकपूजा     | सुत्रासागर            | (fio) 1000        | प <b>ञ्च</b> नमस्कारस्तीत्र               | विद्यानन्दि      | (सं०) ४०१                             |       |
|                                |                       | 48 E, 430         | पश्चपरमेय्ठी उद्यापन                      | _                | (सं•) ४०२                             |       |
| पञ्चकल्यारगकपूत्रा             | <b>मुगशकी</b> न्ति    | (नं०) ५००         | पश्चपरमेष्ठीगुरह                          |                  | (E0) \$5                              |       |
| पश्चकत्यासम्बद्धाः             | सुरेन्द्रकीर्ति       | 33¥ (0F)          | 1                                         |                  |                                       |       |
| पञ्चकल्यासक्तूजा               | _                     | (सं०) ५००         | पश्चपरमेष्ठीगुल्माल                       | _                | ४२६, ७८८<br>(हि॰) ७४५                 | Argr. |
|                                | ४१४, <b>५१</b> व, ५१६ | , ६३६, <b>६६६</b> | प <b>ञ्च</b> परमेष्ठीग्रु <b>ण्</b> वर्णन | almain           | (fro) ##                              |       |
|                                |                       |                   |                                           |                  |                                       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रवानुक्रमाणका .                    | j                  |                   |               |                       |                 |                   | .,-           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| पश्च निष्ठीपुत्रा वस्तीतित्व (वं०) ६०२, ६१८ त्या निष्ठिक्त (वं०) ६०२ त्या निष्ठिक्त व्या व्या व्या विष्ठिक्त (वं०) ६०२ त्या निष्ठिक्त व्या व्या विष्ठिक्त व्या व्या विष्ठिक्त विष्ठिक्त विष्व (वं०) ६०२ त्य निष्ठिक्त विष्ठिक्त विष्ठ विष्ठ विष्ठ विष्ठ विष्ठ त्या विष्ठ  | प्रम्थनाम                            | तेखक               | भाषा पृद          | सं॰           | <b>मन्धनाम</b>        | सेसक            | भाषा सं           | AB.           |
| प्रभारतेश्लीपूजा अ० ह्युभचन्द्र (सं०) ४०२ त्यापरतेश्लीपूजा — (सं०) ४०३ त्यापरतेश्लीपूजा — (सं०) ४०३ त्यापरतेश्लीपूजा चाल्राम (हि०) ४०३ त्यापरतेश्लीपूजा चाल्राम (हि०) ४०३ त्यापरतेश्लीपूजा चाल्राम (हि०) ४०३ त्यापरतेश्लीपूजा चेळ्याचा (हि०) ४०३ त्यापरतेश्लीपूजा चेळ्याचा म्हण्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पञ्चपरमेष्ठीगुसास्तवन                |                    | (f <b>€∘</b> )    | 606           | पंश्रमीव्रतीयापन      | दर्षकल्याग      | (सं०) ४०४,        | 35%           |
| पक्षपरमेळीपूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पश्च रमेष्ठीपूत्रा                   | वशोनन्दि (         | તં૦) ૫૦૨,         | <b>५१</b> =   | वं बमीवती बापनपूजा    | केशवसेन         | (सं∘)             | <b>\$</b> \$5 |
| प्रशुर्शकार्यक्षेत्रा प्रशुर्शकार्यक्षेत्रा प्रशुर्शकार्यक्षेत्र (लं) प्रशुर्थकार प्रशुर्शकार्यक्षेत्र (लं) प्रशुर्थकार प्रशुर्शकार्यक्षेत्र (हिं) प्रशुर्थकार प्रशुर्शकार्यक्षेत्र (हिं) प्रशुर्थकार प्रशुर्शकार (हिं) प्रशुर्थकार प्रशुर्शकार (हिं) प्रशुर्थकार (हिं) प्रशुर्धकार (हिं) हिंदकार | प <b>≋</b>                           | भ० शुभचन्द्र       | (सं∘)             | ४०२           | पंचमीवतोकापनपूजा      | _               | (सं∘)             | 808           |
| पक्षारसेव्होपूजा हाल्एाम (हि॰) १०३ विकारवयमाल मूचरदास (हि॰) १३६ विकारसेव्होपूजा टेक्क्पन (हि॰) १०३ १०६ विकारसेव्होपूजा टेक्क्पन (हि॰) १०३ १०६ विकारसेव्होपूजा टेक्क्पन (हि॰) १०३ ११६ विकारसेव्होपूजा टेक्क्पन (हि॰) १०३ ११६ विकारसेव्होपूजा टेक्क्पन (हि॰) १०३ ११६ विकारसेव्होपूजा टेक्क्पन (हि॰) १९६ विकारसेव्होपूजा में सेव्हेपूजा में सेव्हेपूजा में सेव्हेपूजा में सेव्हेपूजा में सेव्हेप्हेपूजा में सेव्हेपूजा में सेव्हेप्हेपूजा में सेव्हेप्हेपूजा में सेव्हेपूजा में सेवहेपूजा  | पश्चपरमेष्ठीपूजा                     |                    | (सं∘)             | ४०३           | पंचमीम्तुवि           | -               | (सं∘)             | ६१८           |
| पक्षरारेस्ट्रीयूना टेक्स्पन (हि॰) ४०३, ४१८ प्रथमित्य्रीयूना — (हि॰) ४०३ प्रथमित्य्रीयूना — (हि॰) ४०३ प्रथमित्य्रीयूना — (हि॰) ४०३ प्रथमित्य्रीयूना — (हि॰) ४०३ प्रथमित्य्रीयुना स्वेनस्या सः सिहीचन्द (हि॰) ४३६ प्रथमित्य्रीयुना स्वेनस्या सः सिहीचन्द (हि॰) ४३६ प्रथमित्य्रीयुना स्वेनस्या सः सिहीचन्द (हि॰) ४३६ प्रथमित्य्रीयुना में स्वेनस्या सः सिहीचन्द (हि॰) ४३६ प्रथमित्य्रीयुना — (हि॰) ४३६ प्रथमित्य्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुन्या स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुन्या स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुन्या स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुन्य स्वेनस्याय्रीयुना स्वेनस्याय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीय्नीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुन्याय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयुनाय्रीयु |                                      |                    | X ? ¥,            | ४६६           | पं <b>चमेरउद्यापन</b> | भ० रज्ञचन्द्    |                   | ४०४           |
| प्रश्तानिक्षण्या — (हि॰) १०३ वंषणेल्या देवेन्द्रकीर्ति (यं॰) ११६ ११८, ११८, ६१२, ७१२ वंषणेल्या प्रश्निक्षण्या ११८, ११८, ६१२, ७१२ वंषणेल्या प्रश्निक्षण्या प्रश्निक्षण्या प्रश्निक्षण्या प्रश्निक्षण्या प्रश्निक्षण्या प्रश्निक्षण्या प्रश्निक्षण्या — (यं॰) ११६ वंषणेल्या च्राप्तानिक्षण्या च्राप्तानिक्षण्या — (यं॰) ११६ वंषणेल्या च्राप्तानिक्षण्या च्राप्तानिकष्ति (यं॰) ११६ वंषणेल्याच्राप्तानिकष्ति (यं॰) ११६ वंषणेल्याच्राप्तानिक्षण्या च्राप्तानिकष्ति (यं॰) ११६ वंषणेल्याच्राप्ता केराण्या केराण्या वेषणेल्याच्राकष्ति (यं॰) ११६ वंषणेल्याच्राप्ता केराण्या केराण्या केराण्या वेषणेल्याच्राप्ता साम्यसुम्वर् (हि॰) ११६ वंषणेल्याच्राकष्ता केराण्या केराणेल्याच्राकष्ति (यं॰) ११६ वंषणेल्याच्राकष्ति वाषणा केराण्या केराण्याचिक्षण्या केराण्याचिक्षण्या केराण्याचिक्षण्या केराण्याचिक्षण्याचिक्षण्या केराण्याचिक्षण्या केराण्याचिक्षण्या केराण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक्षण्याचिक् | पञ्च र मेष्ठीपूजा                    | ढाल्गम             | (हि∘)             | ***           | पंचमेरजयमाल           | भूधरदास         |                   | x 3 E         |
| प्रारु ११६, ११६, ६१२ पर प्राप्त स्वारु विकास कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पञ्चपरमेप्ठीपूजा                     | टेकचन्द (          | <b>हि०) ५०</b> ३, | ४१८           | वं बमेरजवमाल          |                 | (हि॰)             | 919           |
| प्रशासिकां विषयतिषात्र — (सं०) ४२४ विषयत्र स्वाधान्त्र — (सं०) ४२१ व्यवस्त्र स्वाधान्त्र — (सं०) ४२२ व्यवस्त्र स्वाधान्त्र स्वधान्त्र स्वधान्त्य स्वधान्त्य स्वधान्त्य स्वधान्त्य स्वधान्त्य स्वधान्त्र स्वधान्त्य स्वधान्त्य स्वधान्त्य स्वधान्त्य स्वधान्त्य स्वधान्त्य स्वधान | प अपमेष्ठीपूजा                       |                    | (हि॰)             | ¥•¥           | पं बमेस्पूजा          | देवेन्द्रकीसि   | (₫∘)              | प्रद          |
| प्रवारमण्डीस्तवन — (वं॰) ४२२ पंचमेरुज्ञा — (वा॰) ६१४ पंचमेरुज्ञा — (वा॰) ६०० पंचमेरुज्ञाचावावावावावावावावावावावावावावावावावावा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | ११≈, १             | १६, ६५२,          | ७१२           | पंचमे ल्यूजा          | भः महीचन्द      | (e ja).           | ६०७           |
| पद्मरहोस्तिस्तन — (बा॰) ६६१ वंचमेहरूजा — (हि॰) १०१ वंचमेहरूजा चानतात्व (हि॰) १०१ वंचमेहरूजाचात्व (हि॰) १०१ वंचमेहरूजाच्या (हि॰) १०१  | पञ्चगरमेष्ठी [सण्डलिस                | ۹] —               |                   | ४२४           | पंचमेरुपूत्रा         |                 | (सं∘)             | ¥ ₹ €         |
| पश्चनरसंग्रीसतान जिनवज्ञ अस्पृरि (हि॰) ४४३ व्यवस्त्रातीसतान जिनवज्ञ अस्पृरि (हि॰) ४४३ व्यवस्त्रातीसतान जिनवज्ञ स्वाप्तास्त्र — (स॰) ६६६ व्यवस्त्रातीसतान — (स॰) ६६६ व्यवस्त्रातीसतान — (स॰) ६६६ व्यवस्त्राता — (स॰) ६६६ व्यवस | पञ्चपरमेष्ठास्तवन                    |                    | (सं <b>०</b> )    | ४२२           |                       | ४१७, ४६४,       | <b>4</b> 84, 488, | 95Y           |
| पश्चपरसेव्हील व्यव्दान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प <b>ञ्च</b> वरमेष्ठीस्तवन           | -                  | (बा॰)             | ६६१           | पंचमेरुपूजा           |                 | (গা॰)             | 448           |
| प्रवारायर्तन — (स॰) १८ विकास प्रवाराय्ये (हि॰) ४०४ विवाराय्येतीयो — (हि॰) ६०६ विकास प्रवारायेतीयो — (हि॰) ६०६ विकास प्रवारायेतीयो — (हि॰) १८६ विकास प्रवाराय — (हि॰) १८६ विकास प्रवारा | पश्चपरमेप्ठीस्तवन ि                  | त्रनवज्ञ असूरि     | (हि॰)             | 443           | पंचमेरुपूजा           | _               | (भप०)             | 444           |
| पक्षपालपंतीतां। — (हि॰) ६०६ वंबमेस्त्रता थाततराय (हि॰) ४०४ व्यवस्याया — (ति॰) १४३, ६६१ वंबमेस्त्रता याततराय (हि॰) ४०४ वंबमेस्त्रता — (हि॰) १४०४ वंबमेस्त्रता — (हि॰) १४४ वंबमेस्त्रता — (हि॰) १४४ वंबमेस्त्रता — (हि॰) १४४ वंबमेस्त्रता — (हि॰) १४४ वंबमेस्त्रता हेवेहिल (हि॰) १४४ वंबमेस्त्रता हेवेहिल (हि॰) १४४ वंबमेस्त्रतायायम् स्त्रत्त्रता — (हि॰) १४४ वंबमेस्त्रत्त्रतायम् स्त्रत्त्रत्त्रत्त्रत्त्रत्त्रत्त्रत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प <b>ञ्चपरमेर्क्कासनुष्य</b> यपूत्रा |                    | (सं०)             | ४०२           | पंचनेरपूजा            | डाल्राम         | (हि॰)             | ४०४           |
| पश्चन्याया — (र्सं ) २६६ प्रदे १६६, ७०४, ७६६ वंष्यन्याया — (र्हि०) ६४३, ६६६ वंष्यन्याया — (र्हि०) ६४३ विष्याया — (र्हि०) ६४३ विष्यायाया — (र्हि०) ६४३ वंष्यन्यायाया — (र्हि०) ६४३ वंष्यन्यायायायायायायायायायायायायायायायायाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र <b>ञ्च</b> परावर्तन                | _                  | (40)              | şs            | पंचमेरपूजा            | टेकचन्द         | <b>(हि∘)</b>      | <b>X•X</b>    |
| पश्चनधावा — (ति॰) ६४३, ६६१ वंचनेस्पूजा सुझानस्न (हि॰) ४०४ वंचनेस्पूजा — (हि॰) ४०४ वंचनेस्पूजा हर्षकित (हि॰) ६११ हर्षकित (हि॰) ६११ ह्रिण्यस्य (हि॰) ११८ वंचनेस्पास्यस्य (हि॰) ११८ वंचनेस्पास्य | <b>पश्च</b> पालपैतीमो                | -                  | (हि∙)             | 928           | पंचमेरुपूत्रा         | धानतराय         | (हि॰)             | X • X         |
| पंचनधावा — (राज॰) ६६२ त्वालयतिवृजा — (हि॰) ४०४ प्रवेत्त्वातातिवृजा — (हि॰) ४०४ प्रवेत्त्वातिवृजा — (हि॰) ४०४ प्रवेत्त्वातिवृजा ह्वेद्देश्च (हि॰) ६२१ ह्वेद्देश्च विज्ञातिवृज्ञा सुरेन्द्रकीति (सं॰) ४४० प्रवेत्रास्तववृद्देशीवतोवाणम सुरेन्द्रकीति (सं॰) ४४० प्रवेत्रासववृद्देशीवतोवाणम — (सं॰) ४३६ प्रवेत्रासववृद्देशीवतोवाणम — (सं॰) ४३६ प्रवेत्रासववृद्देशीवतोवाणम — (सं॰) ४३६ प्रवेत्रासववृद्देशीवतोवाणम — (सं॰) ४१६ प्रवेत्रासववृद्देशीवतोवाणम — (सं॰) ४१६ प्रवेत्रासववृद्देशीवतोवाणम — (सं॰) ४१६ प्रवेत्रासववृद्देशीवतोवाणम — (सं॰) ४१६ प्रवेत्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्यव्यव्यव्र्यासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्द्रासवव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>वश्चत्ररूपस्</b> ग                | _                  | (सं∘)             | ३६€           |                       | ४१६, ४६२,       | <b>446, 60%</b> , | 320           |
| पवदालयतितृजा — (हि॰) १०४ वंचन्त्रतित्वा हेवेल्ल्लीर्सि (हि॰) ६२१ वंचन्त्रतिर्धाल हवेल्लीर्सि (हि॰) ६२१ वंचन्त्रत्वातिर्धाल हवेल्लीर्सि (हि॰) ६२१ वंचन्त्रस्वात्तिर्धाल हवेल्लीर्सि (ह॰) ११८ वंचन्त्रस्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पश्चमाना                             | - (                | हि॰) ६४३          | , ६६१         | वं बमेस्पूजा          | सुखानन्त        | (fۥ)              | X o X         |
| पंचमातिर्शति हर्षकिष्ति (हि॰) ६२१ पंचमञ्जलपात् स्वास्त्र पंचमञ्जल (हि॰) ६२६, ६६६, ६६६, ६६६, ६५८, ७६५ र्वचमञ्जल (हि॰) १६६, ४५०, ६५४, ५५०, ६५४, ६५०, ६५४, ६५०, ६५४, ६५०, ६५४, ६५०, ६५४, ६५०, ६५४, ६५०, ६५४, ६५०, ६५४, ६५४, ६५४, ६६४, ६६४, ६६४, ६५४, ६५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पंचनधाना                             |                    | (राज•)            | ६६२           | प्रमरुपूजा            | _               | (हि॰)             | ***           |
| ह ६१, ६६८, ७४०, ७६४ पंत्रमासवपुर्दवीपूना सुरेन्द्रकीचि (सं०) ४४० पंत्रमासवपुर्दवीपूना सुरेन्द्रकीचि (सं०) ४४० पंत्रमासवपुर्दवीयतोवापन सुरेन्द्रकीचि (सं०) १४४ पंत्रमासवपुर्दवीयतोवापन — (सं०) १३६ पंत्रमासवपुर्दवीयतोवापन — (सं०) १३६ पंत्रमासवपुर्दवीयतोवापन — (सं०) १३६ पंत्रमासवपुर्दवीयतोवापन — (सं०) ११८ पंत्रमीयतपुना केरावस्थेत (सं०) ११८ पंत्रमीयतपुना केरावस्थेत (सं०) ११८ पंत्रमीयतपुना देवेन्द्रकीचि (सं०) १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प बढालयतिपूजा                        | _                  | ( <b>हिं</b> ०)   | **            |                       |                 | 392               | , ७४५         |
| पंचमासचपुर्ववीपूरा धुरेन्द्रकीरिंत (सं॰) ४४०<br>पंचमासचपुर्ववीप्रतोवायम धुरेन्द्रकीरिंत (सं॰) ४०४<br>पंचमासचपुर्ववीप्रतोवायम — (सं॰) ४३६<br>पंचमोतवायम — (सं॰) ४१७<br>पंचमीतवायम केरावसेत (सं॰) ४१४<br>पंचमीतवायम केरावसेत (सं॰) ४१४<br>पंचमीतवायम हेरोन्द्रकीरिंत (सं॰) ६०४ पंचरतायरीया की गाचा — (सा॰) ७१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पंचमगतिवेसि                          | हर्षकीरिंत         | <b>(हि•</b> )     | ६२१           | पंचमञ्जलपाठ, पंचमं    | क्ल्यासक्म कूल, | पं <b>वमञ्जल</b>  |               |
| पंचमसबदुर्देशीयतोवापन सुरेन्द्रकीर्थि (सं॰) १०४<br>पंचमसबदुर्देशीयतोवापन — (सं०) १३६<br>पंचमोदवापन — (सं० ११६ १९६ १९६, ६११, ६११, ६११, ६११, ६००, ६७३,<br>पंचमीदवापन — (सं० ११६ ७११, ७१४, ७१४, ७६३, ७८६ ७१४, ७१४, ७१३, ७८६<br>पंचमीवतपुचा केरावसेत (सं०) ११६<br>पंचमीवतपुचा हेवेन्द्रकीर्थि (सं०) १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 448,               | ६६८, ७५०          | , <b>७</b> ६४ |                       | ह्रपचन्द        | (B.)              | ३६ व,         |
| पंचमसम्बद्धीवितोषापन — (सं०) . १३१ १६४, ६६४, ६६४, ६६१, ६६१, ७०४, ७०४, ७१०, १४४, ७६४, ७६४, ७६३, ७६४, ७६४, ७६४, ७६४, ७६४, ७६४, ७६४, ७६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पंचमासचतुर्दशीपूजा                   | <b>पुरेन्द्रकी</b> | त्त (सं०)         | 240           | ४२६, ४०१ ४०४          | , 42=, 454,     | 200, for,         | €?¥,          |
| पंचनीतवापन — (सं• हि॰) ११७ । ४१४, ७२०, ७३४, ७६३, ७८८ । पंचनीततपुना केशवस्त्रेन (सं॰) ११४ । पंचनीततपुना देवेन्ब्रकीर्थित (सं॰) १९४ । पंचरत्तपरीज्ञा की गांचा — (ब्रा॰) ७१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पंचमास चतुर्देशी बती छ।              | पन सुरेन्द्रकी     | त्तं (सं०)        | X.Y           | 4x7, 4x4, 4x          | ०, ६५२, ६६१     | <b>६६४, ६७०</b>   | ₹७₹,          |
| पंचमीतवायन — (सं- हि॰) ११७ ७१४, ७२०, ७३४, ७६३, ७८८<br>पंचमीवतपुचा केशक्केन (सं-) ११४ पंचयतिस्तवन समयसुन्दर (हि॰) ११९<br>पंचमीवतपुचा देवेन्न्रकीत्ति (सं-) १०४ पंचरत्तपरीक्षा की गांचा — (त्रा॰) ७४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पंचमासचतुर्दशीवतो <b>छा</b>          | पन                 | (सं०)             | 492           | ६७४, ६७६, ६८१         | , 468, 464,     | 908, 90X,         | 470,          |
| पंचमीततपूजा देवेन्द्रकीर्ति (सं०) १०४ पंचरत्नपरीज्ञाकी गाचा (प्रा०) ७५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                    |                    | (सं• हि•)         | 120           | ७१४, ७२०, ७३          | ¥, 953, 955     |                   |               |
| पंचमीत्रतपूजा देवेन्द्रकीर्त्त (सं॰) १०४ पंचरत्नगरीक्षाकी गावा (प्रा॰) ৬২८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पं <b>चमीवतपू</b> जा                 | केशवसेन            | (ei • )           | **            | पंचयतिस्तवन           | समयसुन्दर       | (寝。)              | 488           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | देवेन्द्रकीरित     | (सं•)             | X08           | पंचरत्नपरीक्षा की ग   | ाषा             | (RT+)             | 9%=           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | -                  | (ৰ ০ ছি • )       | * 10          | वंबलव्यविवार          | -               | (*IR)             | 900           |

|                          |                   |                   |            |                      |                        | -                    |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| प्रन्थनाम                | संसक              | भाषा पृ           | ष्ठ सं     | । प्रन्थनाम          | लेखक                   | भाषा पृष्ठ स०        |
| पंचसंग्रह                | चा० नेमिचन्द      | (গা॰)             | 3<         | पक्षीशास्त्र         |                        | (सं०) ६७४            |
| पंचसंग्रहटीका            | श्रमितगति         | (#;∘)             | 3.6        | पट्टीपहाड़ोंकी प्रतक |                        | (fgo) ३६=            |
| पंचसंग्रहटीका            |                   | (सं०)             | 80         | पट्टरीति             | विद्यासट्ट             | (सं०) १३६            |
| प वसं ग्रहकृति           | श्रभयचन्द         | (••)              | 3₽         | पट्टावसि             |                        | हें। ३७३, ७९६        |
| र्व वसंधि                | _                 | (स ०)             | २६१        | पडिकम्मग्।सूत्र      |                        | (प्रा०) ६१६          |
| र्वसतोत्र                | _                 | (सं०)             | ४७=        | पराकरहाजबमाल         | _                      | (भग०) ६३६            |
| पंचस्तोत्रटीका           | _                 | (सं • <b>)</b>    | ¥0 ₹       | पत्रपरीक्षा          | पात्रकेशरी             | (Ho) 856             |
| <b>पंचस्ती</b> चसंग्रह   |                   | (मं•)             | 408        | पत्रवरीक्षा          | विद्यानन्दि            | (40) (44<br>(40) (44 |
| पं चास्यान               | विष्णुशर्मा       | (₩∘)              | २३२        | पथ्यापथ्यवि सार      | रचन्यः सारम्           |                      |
| र्ववाङ्ग                 | चरहू              |                   | २८४        | qq                   | अखैराम                 |                      |
| र्पं बांगत्रबोध          | _                 | (सं०)             | २६५        | पद                   | अन्तराम<br>अज्ञयराम    | ाह्∘) प्रस्          |
| पंचाकुसाधन गरी           | ছাকিলবদুৰী—       | (सं∘)             | २८५        | पद                   |                        | (fāo) ½ ç y          |
| पंचाधिकार                |                   | मं०) ३७३          |            |                      | ष जयराज                | (हि०) ४८१            |
| पंचाच्यायी               | `                 | (हि॰)             | ७५६        | पद                   |                        | ६७, ७२४, ५८०         |
| पंचासिका                 | त्रिभुवनचन्द      | (fg •)            | <b>E03</b> | पद                   | श्रनन्तकीर्त्त         | (हि०) ध्रद्ध         |
| <b>पंचास्तिकाय</b>       | कुन्दकुन्दाचार्य  | (प्रा∘)           | ٧o         | पद                   | असृतचन्द्र             | (हि॰) ४८६,           |
| पंचास्तिकायटीका          | श्रमृत चन्द्रमृरि | (#•)              | *8         |                      |                        | ॰) ७६६, ७६६          |
| पंचास्तिकायभाषा          | बुधजन             | (हि॰)             | **         | पद                   | कनकीकार्त्ति           | (हि॰) ५६१            |
| <b>पं वास्तिकायमा</b> या | पं० हीरानन्द      | (हि <b>॰</b> )    | ¥Ł         |                      |                        | · ₹, ೨२४, ७७४        |
| पं वास्तिकायभाषा         | पांडे हेमराज      | (हि॰)             | ¥1         | पद                   | <b>ब</b> ० कपूरचन्द्र  | (রিং) ২৬০            |
| पं <b>चा</b> स्तिकायभाषा | •                 | (16°)<br>[0] ७१६. |            |                      |                        | ६१४, ६२४             |
| पंचित्द्वियवेलि          | — (११<br>छीडल     | (हि॰)             | 940        | पद                   | कबीर (हिं              | ·) 000, 0E3          |
| पंचित्रियवेलि<br>-       | ठक्कुरसी          | (हि॰)             | 903        | पद                   | कर्मचन्द्              | (हि॰) ४८७            |
| 40.84416                 | ० वकुरसा          | (१६०)<br>७२२,     |            | पद                   | किशनगुजाब (हि          | ) ६६४, ७६३           |
| <b>पंचेन्द्रयरास</b>     |                   | ७२२,<br>(हि•)     | - 1        | पद                   | किशनदास                | (हिं०) ६४६           |
| पंडितमरस                 | _                 |                   | 563<br>504 | पद                   | किशनसिंह (हि॰          | ) xeo, oox           |
| पंथीगीत                  | -2 "              |                   | - 1        | पद                   | कुमुद्दबन्द्र (हि॰     | ) ७४७, ६७०           |
| पंबागात<br>पंद्रहतिथी    | <b>ख्ीहल</b> (हि  |                   | - 1        | पद                   | केशरगुलाव              | (go) AAX             |
| -                        |                   | (हि∗)             | ***        | पद                   | खुशासचन्द              | (fixe) ves           |
| पनकी स्याही बनाने        | तीविध —           | (हि∙)             | 085        | <i>६२४, ६६४,</i>     | \$ E Y, \$ E E, 100 3, | 953. 984             |

| प्रन्थनाम  | <b>बेस</b> क                            | भाषा              | पुष्ठ सं०        | प्रम्थनाम | नेसक             | भाषा पृष्ठ सं०       |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|----------------------|
| पव         | क्षेमचन्द                               | (हि॰              | / ሂና።            | पद        |                  | हि॰) ४९०, ७६१        |
|            |                                         | X=1 X             | ₹ <b>१, १४</b> € | पद        | कोधराज           | (हि॰) ४६४            |
| पद         | गरीबदास                                 | <b>(हि</b> ∘      | <b>∮9</b> 0 (    | }         | ₹ <b>€</b> €, ७  | ₹, ७=१, ७६=          |
| 44         | गुणचन्द्र                               | (हि∙              | ) 1448           | पद        | टोडर             | (हि॰) ४८२            |
|            |                                         | ५५५, ५            | ६७, ४६६          |           | £84, £           | ?3, ७७६, ७७७         |
| ₹₹         | गुनपूरक                                 | (fg o             | ) ve=            | पद        | त्रिकोककीर्त्त ( | हे॰) ४८०, ४८१        |
| q <b>e</b> | गुमानीराम                               | ( <b>ફ</b> o      | 957 (            | पद        | <b>अ० द्या</b> स | (ছি•) খ্ৰড           |
| वद         | गुसावकृष्ण                              | (ছি•) খ           | 4, 514           | वद        | द्याबदास         | (हिo) ७४ <b>१</b>    |
| वद         | घनश्याम                                 | (हि∙              | ) ६२३            | पद        | दरिगह            | (fe) uve             |
| वर         | चतुर्भु ज                               |                   | ) 990            | पद        | दसजी             | अ४७ (०व्री)          |
| पद         |                                         | (हि॰) ५ः          |                  | पद        | दास              | (हि॰) ७४१            |
| पर         | चन्द्रभान                               |                   | ) XE?            | पद        | दिलाराम          | (go) 983             |
| पर         | चैनविजय                                 | • • •             |                  | पव        | दीपचन्द          | (हिन) दस्य           |
| वर         | चैतपुत                                  | (fg o             |                  | पद        | दुलीचन्द         | (唐•) ६६३             |
| पर         | <b>ब्रीहल</b>                           | (हि <b>∘</b>      |                  | पद        | देवसेन           | (हि॰) ध्रह           |
| पद         | अगतराम                                  |                   | ) X=2            | पद        | देवामध           | (E0) 9mg             |
| X=2, X=1   | r, 444, 444, ¥46, ¥                     | ₹¥, <b>Ę</b> €    | 937 ,0           |           |                  | ७८६, ७८३             |
| ७२४, ७४५   | , 51=, 562                              |                   |                  | पद        | देवीदास          | (Bo) EYE             |
| पद         | जगराम                                   | ( <b>ફિ</b> 0) ૪૧ | ¥X, ७5X          | पद        | देवीसिंह         | (Bo) 448             |
| वद         | वनमस                                    | (E)               | ) <b>५</b> =५    | पद        | देवेन्द्रभूषस    | (हि॰) ४८७            |
| 98         | जयकीर्चि                                |                   |                  | पद        | दौलतराम          | (हि॰) ६४४            |
| qe .       | संबन्द्र द्वानदा                        |                   | ) YYE            |           |                  | \$30 F30 F00         |
| dg.        | बाद्राम                                 | (E)               |                  | पद        | चानतराय          | (हि॰) <b>५</b> ०३    |
| as.        | जानिमोहन्मद                             | (E)               |                  |           | ₹, १८७, १८८, १   |                      |
| 90         | जिनदास                                  |                   | ) 144            |           | ह, ६४४, ७०४, ७०  |                      |
|            |                                         |                   |                  | पद        |                  | हि॰) ४८८, <b>७१६</b> |
| 44         | ; 984, <b>9</b> 4 <del>5, 0</del> 48, 0 |                   |                  | 44        | <b>थनराज</b>     | (हि॰) ७१६            |
|            | विनहर्षे                                | (fg•)             |                  | पद        | मथ विस्ता        | (हि॰) ४८१            |
| . , 🚾      | वीवखदास                                 | (Fe-              |                  | पद        | नम्बास           | (हि॰) ध्रम           |
| ALC:       | वीवस्थान                                | (1)               | ) \$4.           |           |                  | was, wex             |

| पर निमान हुल (हि॰) १८० वद भाग (हि॰) १८० वद भाग वह हि॰) १८० वद भाग वह हि॰। १८० वद वद वद वद भाग वह हि॰। १८० वद वद वद भाग वह हि॰। १८० वद                                                                                                                                                                                                          | 285 ]         |                           |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L                       | पत्त्राह्म कृतिस्था                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| वर्ष नयनपुरूष (हि॰) ४.८२ पव नयल (हि॰) ४.८२ पव नयल (हि॰) ४.८२ पव नयल (हि॰) ४.८२ पव नयल (हि॰) ४.८२ पव निर्मल (हि॰) ४.८२ पव नयममत (हि॰) ४.८२ पव नयममत (हि॰) ४.८२ पव पद्मतिलक्ष (हि॰) ४.८२ पव प्रत्मतिह्म (हि॰) ४.८२ पव प्रत्मतिहम (हि॰) ४.८२                                                                      |               | ब्रेखक                    | भाषा पृ | ष्ट्र स०    | प्रन्थनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | लेखक                    |                                       |
| वह निर्माल (हि॰) प्रत्य वह प्रामुक्कीर्ता (हि॰) प्रत्य वह प्रमुख्य (हि॰) प्रत्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य (हि॰) प्रत्य प्रमुख्य प्रमुख्य (हि॰) प्रत्य प्रमुख्य प्रमुख्य (हि॰) प्रत्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य (हि॰) प्रत्य प्रमुख्य (हि॰) प्रत्य प्रमुख्य प् | पर्द .        | नयन <u>सु</u> ख           | (₹°)    | ४८३         | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भार                     | (हि॰) धन्य                            |
| प्रस्त, प्रस्त, ११०, ६१४, ६४४, ६४४, ६४४, १४४, १४४, १४८, १०६, ७६६, ७६६, ७६८, ६१४, ६१४, ६४४, ६४४, ६४४, ६४४, ६४४, ६४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पद            | नरपास                     | (हि॰)   | **          | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भागवन्द                 | (हि <b>०) ५७</b> ०                    |
| चंद क्रान्स (हि॰) ६२२ पद निर्मल (हि॰) ६२२ पद निर्मल (हि॰) ६२२ पद निर्मल (हि॰) ६२२ पद निर्मल (हि॰) ६२२ पद नेमिचन्द (हि॰) ६२३ पद न्यामत (हि॰) ६२३ पद पद्मतिक (हि॰) ६२३ पद प्रत्मतिद (हि॰) ६३३ पद प्रत्मतिद (हि॰) ६३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पद            | नवस                       |         | 208         | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भानुकीर्ति              | (हिं०) प्रवा                          |
| पद क्राज्ञां (हि॰) ६२२ पद निर्माल (हि॰) ५८० पद निर्माल (हि॰) ५८० ६२२, ६३३ पद न्यामत (हि॰) ७८० पद पद्मालिक (हि॰) ५८० पद प्रत्मालम्द (हि॰) ७८० पद प्रत्मालम्द (हि॰) ७८० पद प्रत्मालम्द (हि॰) ७८० पद प्रत्मालम्द (हि॰) ५८० पद महेन्द्रकीर्ष (हि॰) ६४० पद महेन्द्रकीर्ष (हि॰) ६४० पद महेन्द्रकीर्ष (हि॰) ५८० पद महेन्द्रकीर्ष (हि॰) ६४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                           | ४३, ६४४ | , ६५५,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | ४८४, ६१४                              |
| पव निर्मेल (हि॰) ४-८२ पव नेमिचन्य (हि॰) ४-८२ पव नेमिचन्य (हि॰) ४-८२ पव नेमिचन्य (हि॰) ४-८२ पव न्यासत (हि॰) ७-८८ पव पवासत (हि॰) ७-८८ पव पवासत (हि॰) ७-८८ पव पवासत (हि॰) ७-८८ पव पवासत (हि॰) ७-८८ पव पवासतान्य (हि॰) ७-८८ पव परमानन्य (हि॰) ७-८८ पव परमानन्य (हि॰) ७-८८ पव परमानन्य (हि॰) ७-८८ पव प्रत्योत्तम (हि॰) ४-८२ पव सल्तद्राम (हि॰) ४-८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७०६, ७६२, ७   | द <b>३, ७</b> ६६          |         |             | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भूषरदास                 | (हि०) ४८०                             |
| पद नेसिचन्द (हि॰) ४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पद            |                           | (हि॰)   | ६२२         | ४=६, ४=६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¥60, ६१४, ६१ <b>४</b> , | ₹¥¤, <b>६</b> ₹¥, <b>६</b> ६¥         |
| पद क्यासत (हि॰) ७६८ वद सनसारा (हि॰) ५४२ वद सनसारा (हि॰) ५४२ वद सनसारा (हि॰) ५४२ वद सनसारा (हि॰) ५४४ वद सनसारा (हि॰) ५४३ वद सनसारा (हि॰) ५४४ वद सनसारा (हि॰) ६४४ वद सन | पर            |                           | (हि॰)   | ४८१         | ₹8¥, 9€¥,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>७६३, ७</b> ६६        |                                       |
| पद ग्वामत (हि॰) ७६८ पद पद पदानिक (हि॰) ५६२ पद पदानिक (हि॰) ५६२ पद पदानिक (हि॰) ५६२ पद पदानिक (हि॰) ५६४ पद पदानिक (हि॰) ५६४ पद पदानिक (हि॰) ५६४ पद पदानिक (हि॰) ५६४ पद पदानिक (हि॰) ५६३ पद पदानिक (हि॰) ६६३ पद पदानिक (हि॰) ६६४ पद पदानिक (हि॰) ६६४ पद पदानिक (हि॰) ५६४ पद पदानिक (हि॰) ६६४ पद पदानिक (हि॰) ५६४ पदानिक (हि॰) | पर            | नेभिचन्द                  | (हि•)   | X=0         | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मञ्जसराय                | (हि•) খ্⊂१                            |
| पद पद्मानत (हि॰) ७६८ पद सनसाराम (हि॰) ७६८ पद पद्मानसाराम (हि॰) ५८६ पद पद्मानसाराम (हि॰) ५८६ पद सनसाराम (हि॰) ५८६ पद सन्द्रम्भ (हि॰) ५८६ पद सन्द् |               |                           | ६२ः     | २, ६३३      | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22712                   | (fro) \$50                            |
| पव पद्मानीन्द् (हि॰) ६४३ वद सालोह्स (हि॰) ५४४ वद पद्मानान्द् (हि॰) ५४४ वद पद्मानान्द् (हि॰) ५४४ वद पुरुषोतम (हि॰) ५८२ वद मुख्यतम (हि॰) ६८२ वद मुख्यतम (हि॰) | पद            | स्यामत                    | (हि०)   | 985         | The state of the s |                         |                                       |
| पव परसानन्द् (हि॰) ७७०  पव परसानन्द (हि॰) ७५४  पव प्रस्तांतम (हि॰) ५४४  पव पुरुषोतम (हि॰) ५८२  पव पुरुषोतम (हि॰) ७८५  पव पुरुषोतम (हि॰) ५६३  पव पुरुषोदेव (हि॰) ६६३  पव प्रस्तांद्व (हि॰) ५८२  पव प्रस्तांद्व (हि॰) ५८२  पव प्रसावांत्व (हि॰) ५८२  पव सहेन्द्र ६६०। ६८२  पव सहेन्द्र ६६०। ६८२  पव सहेन्द्र ६६०। ६८२। ५८२  पव साधिकवन्द (हि॰) ५८२  पव साधिकवन्द (हि॰) ५८२  पव साधिकवन्द (हि॰) ५८२  पव सासिकवन्द (हि॰) ६८२  पव सामिकवन्द (हि॰) ६८२०  पव साम | पद            | पद्मतिलक                  | (हि०)   | ሂፍ३         | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मनसाराम                 | (हি॰) খনৰ                             |
| पव पारसदास (हि॰) ६४४ पव पव प्रत्यक्षमा (हि॰) ४०१ पव प्रत्यक्षमा (हि॰) ४०१ पव पव प्रत्यक्षमा (हि॰) ४०० ४०१, ६४३, ६४४, ७०६, ७६८ पव पव प्रत्यक्षमा (हि॰) ४०० ४०१, ६४३, ६४४, ७०६, ७६८ पव पव प्रत्यक्षमा (हि॰) ४०० ४०१, ६४३, ६४४, ७०६, ७६८ पव प्रत्यक्षमा (हि॰) ४०० ४०१, ६४३, ६४४, ७०६, ७६८ पव प्रत्यक्षमा (हि॰) ४०० | पद            | पद्म तन्दि                | (हि॰)   | ξ¥ş         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | <b>६६३, ६६४</b>                       |
| पद पुरुषोतम (हि॰) ४-१ वद महिल्ह्यास (हि॰) ४ वद महिल्ह्यास (हि॰) ६ वद महिल्ह्यास (हि॰) ६ वद महिल्ह्यास (हि॰) ६ वद महिल्ह्यास (हि॰) ४ | पद            | परमानन्द                  | (हि॰)   | 990         | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>मनोहर</b>            | (हि॰) ৩ <b>६</b> ३                    |
| पव पूनी (हि॰) ७०५ वर सल्ह्यास (हि॰) ७ वर पर प्रदेश (हि॰) ५ वर पर प्रदेश (हि॰) ५ ३६ वर पर पर प्रदेश (हि॰) ५ ३६ वर पर पर पर पर पर सल्ह्यास (हि॰) ५ ३६ वर पर पर सल्ह्यास (हि॰) ५ ३६ वर पर पर सल्ह्यास (हि॰) ५ ३६ वर पर पर पर पर पर पर पर पर पर सल्ह्यास (हि॰) ५ ६२ वर पर पर सल्ह्यास (हि॰) ५ ६२ वर सल्ह्यास (हि॰) ६२ वर सल् | पद            | पारसदास                   | (हि॰)   | EXX         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | ७६४, ७६४                              |
| पद प्रसादिब (हि॰) ६६३ पद फलेंह्बम्ब (हि॰) ५,92 पद फलेंह्बम्ब (हि॰) ५,92 पद सलेंह्बम्ब (हि॰) ५,92 पद सलतराम (हि॰) ५,93 पद सलतराम (हि॰) ५,93 पद सलारमीदाम (हि॰) ५,93 पद सलारमीदाम (हि॰) ५,93 पद सलारमीदाम (हि॰) ५,93 पद सलादेब (हि॰) ५,93 पद सलादेब (हि॰) ६२५ पद सलावेब (हि॰) ५,93 पद सलावे | पद            | पुरुषोतम                  | (fg o ) | ४८१         | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सल्कचन्द                | (go) 886                              |
| पद प्रसादिब (हि॰) ६६३ पद फलेंह्बम्ब (हि॰) ५,92 पद फलेंह्बम्ब (हि॰) ५,92 पद सलेंह्बम्ब (हि॰) ५,92 पद सलतराम (हि॰) ५,93 पद सलतराम (हि॰) ५,93 पद सलारमीदाम (हि॰) ५,93 पद सलारमीदाम (हि॰) ५,93 पद सलारमीदाम (हि॰) ५,93 पद सलादेब (हि॰) ५,93 पद सलादेब (हि॰) ६२५ पद सलावेब (हि॰) ५,93 पद सलावे | पद            | वनो                       | (हि∘)   | ७६५         | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मस्कदास                 | (हिं०) ७६३                            |
| पव फर्नेहचन्द्र (हि॰) ४०६ पव महेन्द्रकीचि (हि॰) ६२०, ७ पद भाष्ट्रिक्त प्रदः, ४८०, ४८२, ४८२ पव माण्डिकचन्द्र (हि॰) ४ पव भाष्ट्रिक्त प्रदः, ६६६, ७८२, ७८६, ७८२, ४८२, ४८६, ४८७, ४८६, ६२१, ६२३, ६८७, ७८८ पव मोतीराम (हि॰) ४७ पव चालचन्द्र (हि॰) ६२४ पव मोल्डिकचन्द्र (हि॰) ४७ पव चालचन्द्र (हि॰) ६२४ पव मोल्डिकचन्द्र (हि॰) ४७ पव चालचन्द्र (हि॰) ४० पव चालचन्द्र ( | पद            |                           |         | 443         | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | महीचन्द                 | (हिं) ५७६                             |
| प्रस्त , प्रहर, प्रहर वद साधिक चन्द्र (हि॰) ४ प्रमा स्वाचिक चन्द्र (हि॰) ४ प्रमा स्वच्या साधिक चन्द्र (हि॰) ४ प्रमा स्वच्या स | पद            | ~ .                       |         | X as        | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | महेन्द्रकीर्त्ति        | (हि॰) ६२०, ७ <b>८</b> ६               |
| प्रव वस्तराम (हि॰) ४=३  ४=६, ६६८, ७=२, ७=६, ७६३  वद वनारसीदास (हि॰) ४=२  ४=६, ६८४, ४=६, ६८१, ६२३, ६८७, ७६८  वद वनारसीदास (हि॰) ४=२  वद वनारसीदाम (हि॰) ७६८  वद वनारसीदाम (हि॰) ७६८  वद वनारसीदाम (हि॰) ४७०  ४०१, ६४३, ६४४, ७०६, ७६८, ७६८  वद वाज्ञचन (हि॰) ४७०  ४०१, ६४३, ६४४, ७०६, ७६८, ७६८  वद मगतराम (हि॰) ७६८  वद मगतराम (हि॰) ७६८  वद समारसीदाम (हि॰) ७६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                           |         |             | वद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                       |
| प्रतः, ६६८, ७८२, ७८६, ७८३ वद अनारसीदास (हि॰) ५८२ पर अने क्षा (हि॰) ५८२ पर बालचन्द्र (हि॰) ५८८ वद अने तीदास (हि॰) ५८८ वद समावतीदास (हि॰) ६८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96            |                           |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                       | ¥¥=, 68=                              |
| वद बनारसीदास (हि॰) ४,८२<br>४८३, ४८४, ४८६, ४८७, ४८६, ६२१, ६२३, ६२७, ७८८<br>पद बालचन्द्र (हि॰) ७८८<br>पद बालचन्द्र (हि॰) ६२४<br>पद बालचन्द्र (हि॰) ६२४<br>पद बालचन्द्र (हि॰) ४,७०<br>४७१, ६४३, ६४४, ७०६, ७८६, ७८८<br>पद भगतराम (हि॰) ७८८<br>पद भगतराम (हि॰) ७८८<br>पद सम्बतीदास (हि॰) ७८६<br>पद सम्बतीदास (हि॰) ७८६<br>पद सम्बतीदास (हि॰) ७८६<br>पद सम्बतीदास (हि॰) ७८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                           |         |             | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>मुकन्द</b> दास       | (हि॰) ६१.                             |
| प्रदर्भ, प्रदर्भ, प्रदर्भ, प्रदर्भ, ६२३, ६२७, ७६८ वर पद असेतिरास (हि॰) धर्म पद बालचन्द्र (हि॰) ६२४ पद सोहस (हि॰) धर्म पद बालचन्द्र (हि॰) ४७० पद बालचन्द्र (हि॰) ४७० पद साजचन्द्र (हि॰) ४७० ४७४, ६४४, ६४४, ७०६, ७६६ पद राजचिह्र (हि॰) ४० पद साजदास (हि॰) ७६६ पद साजदास (हि॰) ७६६ पद साजदास (हि॰) ४०६ पद साजदास (हि | पद            |                           |         | 1           | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मेला                    | (feo) 00%                             |
| पद बलदेव (हि॰) ७१८ पद भोतीराम (हि॰) ५१ पद बालचन्द् (हि॰) ६२४ पद सेल्वंच (हि॰) ७ पद सेल्वंच (हि॰) ७ पद सेल्वंच (हि॰) ७ पद सेल्वंच (हि॰) ५१ पद सेल्वंचिस (हि॰) ७०६ पद सेल्वंचिस (हि॰) ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X48, X4X, X41 |                           |         |             | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | (igo) 44€                             |
| पद बालचन्द् (हि॰) ६२४ पद सोह्न (हि॰) ७<br>पद सुप्रज्ञन (हि॰) ४७०<br>४७१, ६४३, ६४४, ७०६, ७६६ पद राजसिङ् (हि॰) ४८<br>पद भगतराम (हि॰) ७६६ पद राजसिङ् (हि॰) ४६<br>पद सम्बद्धीदास (हि॰) ७०६ पद राम (हि॰) ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                           |         |             | पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | ,                                     |
| पद सुजन (हि॰) १७० पद राजपन्त (हि॰) १८ पद प्राजपन्त (हि॰) १८ पद प्राजपित (हि॰) १८ पद प्राजपित (हि॰) १८ पद भगवराम (हि॰) ७०६ पद सम्बद्धिस (हि॰) ७०६ पद सम्बद्धिस (हि॰) ७०६ पद सम्बद्धिस (हि॰) ७०६ पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पद            | बालचन्द                   | (fgo)   | <b>६२</b> ४ | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                       |
| प्रथर, ६४१, ६४४, ७०६, ७२६, ७६८ पद राजसिंह (हि॰) ५०<br>पर भगतराम (हि॰) ७६८ पद राजाराम (हि॰) ५६<br>पर भगतेवास (हि॰) ७०६ पर राज (हि॰) ६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पद            | बुधजन                     | (हि॰)   | ¥ 190       | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                       |
| पद भगवराम (हि॰) ७६६ पद <b>राजाराम</b> (हि॰) ४,६<br>पद मगवतीदास (हि॰) ७०६ पद दाम (हि॰) ६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 408, <b>5</b> 43, 548, 00 |         | - 1         | पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                       |
| पद असवतीदास (हि॰) ७०६ पद राम (हि॰) ६%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                           |         | - 1         | वद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                       |                                       |
| dd halfar (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पद            |                           |         | - 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पद            | मगोसाइ                    |         | 158         | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | राग<br><b>एमक्ट</b> ान  | (हि•) <b>६६३</b><br>(हि•) <b>६६</b> ७ |

| प्रम्थनाम्  | संग्रह                     | भाषा दृश्च सं०        | मन्धनःम       | लेखक                       | भाषा प्रश्न सं०      |
|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| q4          | रामचन्द्र                  | (fg o) % 5 %          | पद            | मकतकीर्ति                  | (हि॰) ४८व            |
|             |                            | ६६८, ६६६              | पद            | सन्तदास                    | (fg. fxx, ux4        |
| पर          | रामदास                     | (हि०) ४८३             | पद            | सब्बसिंह                   | (E) . ६२४            |
|             |                            | १८८, ६१७              | पद            | समयपुन्दर                  | (हि॰) XUE            |
| पद          | राम भगत                    | (हि०) ५६२             |               |                            | ५६६, ५६६, ७७७        |
| पद          | स्पचन्द्र                  | (हि॰) ४८४             | पद            | श्यामदास                   | (igo) mex            |
| ४८६, ४८७,   | ¥==, %=0, €7¥, €           | 58, 678, 688          | पश            | सवाईराम                    | (हि॰) ४६०            |
| ७४४, ७६३,   | ७६४, ७८३                   |                       | नव            | सांईदास                    | ( <b>દિ•)</b> ६२०    |
| पद          | रेखराज                     | (fgo) 108=            | पद            | साहकीर्त्ति                | (हि॰) ७७७            |
| पद          | सदमीसागर                   | (हि॰) ६८२             | पद            | साहितराम                   | (हि॰) ७६८            |
| पद          | ऋषि लहरी                   | (हि०) ५६६             | पद            | सुमदेव                     | (हि॰) ४८०            |
| पद          | लाज चन्द                   | (६०) ४६२              | पद            | सुन्दर                     | (हि॰) ७२४            |
|             | ¥ <b>=</b> ₹, 1            | (=0, 588, 087         | पद            | सुन्दरभूषग                 | (हि-) ४८७            |
| पद          | विजयकी ति                  | (feo) x=0             | वर            | सूरअमल                     | (हि॰) ४८१            |
| <b>४</b> =२ | , 444, 444, 444,           | (=0, X=E, <b>5</b> E0 | पद            | सूरदास                     | (हि॰) ७६९, ७६३       |
| पद          | विनोदीसास                  | (%°) 48.              | पद            | सुरेन्द्रकी <del>चि</del>  | (हि॰) ६२२            |
|             | •                          | 340, 0E \$, 0E =      | पद            | सेवग                       | (हि॰) ७६३, ७६=       |
| 98          |                            | हि॰) ४६१, ६२१         | पद            | हठमतदास                    | (हि॰) ६२४            |
| पद          | विसनदास                    | (দ্বি০) খ্ৰছ          | पद            | <b>हरस्रचन्द</b>           | (हि०) दक्ष           |
| पद          | विद्वारी शस                | (हि॰) ४८७             |               |                            | ४८४, ४८४, ७६३        |
| पद          | बृत्दावन                   | (feo) 4x3             | पद            | हर्षको ित                  | (feo) 254            |
| पर          | प्राचि शिक्लाल             | (fgo) xx3             | द्रदर, द्रदद, | ४६०, ६२०, ६२४, ६           | ६३, ७०१, ७६०         |
| पद          | शिवसुन्दर                  | (fe) un.              | ७६३, ७६४      |                            |                      |
| <b>पद</b>   | •                          | हि॰, ७०१, ७२४         | पद            | <b>इ</b> रि <b>आ</b> न्द्र | (हि॰) ९४१            |
| वद          | शोभाचन्द                   | (fgo) 1443            | पद            | <b>इ</b> रि <b>सिंह</b>    | (हिं०) १=२           |
| पद          | दानायाय<br>स्रीया <b>स</b> | (E0) \$400            | 1             | eas' ear' ees' e           | €E, 007, <b>00</b> € |
| qe          | • श्रीभू <b>व</b> स्       | (B) 1448              | 530 ,530      |                            | (5.)                 |
| 98          | ~                          |                       | 44            | <b>३</b> रीवास             | (gia) #100           |
| 44          | श्रीशम                     | (Bo) \$80             | पद :          | श्रुनि हीराचन्द            | (Se) Kal             |

| <b>श्रम्थनाम</b>             | लेखक                    | भाषा !           | ष्ट्र सं०    | प्रस्थनाम                | ले वक                     | भाषा                 | रुष्ठ सं•     |
|------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| वद                           | हेमराज                  | <b>(हि∘)</b>     | ४६०          |                          | ¥9%, %0                   | €, <b>₹</b> €0, ₹₹   | ४, ६६२        |
| वर                           |                         | (हि०)            | AAS          | पश्चावतीमण्डलपूजा        | _                         | - (র <b>্</b> ০)     | **            |
| 200, 20E, 40                 | (,} <b>4</b> ¥¥, 4¥¥, 6 | ¥r, <b>६</b> ५३, | ७०३          | पद्मावतीरानीश्चाराध      | ना समयसुन्दर              | (हि॰)                | ६१७           |
| 808, 608, 66                 | c, 620, 950, 0          | XX, 660,         | ७७७          | पद्मावतीशातिक            | -                         | - (सं॰)              | <b>1, • €</b> |
| पद्धशी                       | यशःकीर्रंत              | ( <b>য়</b> 40)  | <b>\$</b> ¥₹ | <b>पद्मावतीसहस्र</b> नाम |                           | - (सं∙)              | ¥•₹           |
| पद्धवी                       | सहस्रवान                | (1140)           | 448          |                          | ५०६, ५६६                  | , ६३६, ७१            | t, 44t        |
| पद्मकोष                      | गोवर्धन                 | (सं∘)            | <b>484</b>   | पद्मावतीसहस्रनामवद्      | (जा <del></del>           | (सं∘)                | X o &         |
| <b>पद्मवरिततार</b>           | _                       | (fg。)            | १७७          | पद्मावतीस्तवनमंत्रस      | हित —                     | · (#•)               | ४२३           |
| षश्चपुरासा                   | म० धर्मकीत्ति           | (सं∘)            | 186          | पद्मावतीस्तोत्र          | _                         | - ( <del>सं</del> ०) | ¥•₹           |
| <b>पध</b> पुराख              | रविषेणाचार्य            | (सं० /           | १४६          | ¥23, ¥30, ¥3             | ०, ४३३, ५०६,              | प्रह, प्रद,          | ६४४           |
| वश्वपुरास (रामपुरास          | ) भ० सोमसेन             | (₹•)             | १४८          | ६४६, ६४७, ६७६            | , ৬३૫, ৬૫৬,               | 300                  |               |
| पद्मपुराख (उत्तरसम           | ) —                     | (₹•)             | 186          | पद्मावतीस्तोत्र          | समयसुन्द्र                | (हि॰)                | ξ=X           |
| पद्मपुरासमाया                | खुशालचन्द               | (हि∘)            | 848          | पद्मावतीस्तोत्रबी अएव    | साधनविधि —                |                      | 988           |
| वश्चपुरासामाषा               | दौततराम                 | (हि॰)            | 84€          | पदविनती                  | -                         | (fg.)                | ७१५           |
| <b>पद्मनंदिपंचविद्य</b> तिका | पद्मनिद                 | (4∘)             | <b>\$</b> \$ | पद्यसंग्रह               | चिहारी                    |                      | 40            |
| पद्मनंदिपं चर्विकातिकार      | ीका —                   | (fio)            | 40           | पश्चसग्रह                | गंग                       | (fg。)                | 900           |
| यद्मनदिवं वर्षिद्यतिका       | जगतराय                  | (हि∙)            | ६७           | पदसंग्रह                 | <b>जा</b> नन्द् <b>धन</b> | (fgo) 600            |               |
| पद्मनन्दिपचीसी भाषा          | मनालाल लिंद्का          | (हि॰)            | Ęq           | पदसंग्रह                 | म॰ कपूरचव्                | (fg•)                | YYX           |
| पद्मनं दिपबासी भाषा          | -                       | (igo)            | Ęĸ           | पदसंग्रह                 | खेमराज                    | (fg.)                | YYX           |
| पद्मनंदिश्चावक। वार          | पद्मनंदि                | (Ħo)             | ٩c           | पदमंग्रह                 | र गाराम वैद्य             | (fg•)                | 48%           |
| पद्माबत्याष्ट्रकबृ.स         | पाश्वंदेव               | (₹≎)             | 808          | पदमंग्रह                 | वै नवि जय                 | (fg•)                | YYY           |
| पद्मावसी की ढाल              | -                       | (हि∗)            | ¥• ₹         | पदसंग्रह                 | चैनशुस                    | (fg•)                | AXE           |
| पधावधीकल्प                   | _                       | (सं•)            | 346          | पदसंत्रह                 | जगतराम                    | (fg.)                | YYX           |
| पद्मावतीकवच                  | (                       | सं०) ५०६,        | 988          | पदसंग्रह                 | वितदास                    | (fg o )              | 500           |
| प्यावतीयक स्वरीस्तो          | <del>7</del>            | (सं∘)            | ¥12          | <b>पदसंग्रह</b>          | बोधा                      | (हि <b>॰</b> )       | YYX.          |
| पद्मावतीर्खंद                | मह।चद                   | (सं∘)            | 400          | <b>पदसं</b> ग्रह         | कांकूराम                  | (E)                  | YYX           |
| पंचावती वण्डक                |                         | Ħ•) ¥•₹,         | 980          | प्रवसंग्रह               | द्वाराम                   | (हि*)                | <b>48</b> •   |
| पद्मावतीपटन                  |                         | io) ሂ ፡ ६,       |              | वदसंग्रह                 | • देवामध                  | (Re)                 | 444           |
| पद्मवतीपूचा                  |                         | (सं∘)            |              |                          | £ 11-100                  | 45% mas              |               |

परमार्थस्तोव

(#o) YoY

UX7, UX4, UXU, U41, UUX, U41, U41, U41

|                          | _                            |                |               |                          |                 |                               |
|--------------------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|
| प्रम्थनाम                | लेखक                         |                | पृष्ठ सं०     | <b>भन्थनाम</b>           | लेखक            | भ पा प्रष्ठ स०                |
| परमार्थहिण्डोलना         | √रूपचंद<br>स्थाप्त्र स्थाप्त | (हि०)          | ) ७६४         | पांचपरवीव्रतकीकः         | ग वेग्गीदास     | (हि०) <b>६२</b> १             |
| परमेष्ठियोंकेग्रुग्।वद्म | तशय —                        | (সা৹           |               | पांचबोल                  | _               | (गुजराती) ३३०                 |
| पर्यू घरमकत्प            |                              | (मं०)          | ११७           | पांचमाहकीचौदस            | (मण्डलचित्र) —  | ५२५                           |
| पयूर्वसमुति              | _                            | (हि · )        | 885           | पाचवासीकामडली            | चेत्र           | * 5 *                         |
| परसरामकथा                | _                            | , सं ०)        | 2 3 3         | पाटनपुरसज्भाय            | स्यामसुन्दर     | (हि॰) ४४६                     |
| परिभाषासूत्र             |                              | (सं०)          | २६१           | पाठसग्रह                 | _               | (मं०) ४०५, ५७६                |
| परिभाषेन्दुशेखर          | नागोजीभट्ट                   | (सं • )        | 248           | पाटमग्रह                 | _               | (ন০মা০) ধ্ভঃ                  |
| परिशिष्टगर्ब             |                              | (#i0)          | १७५           | पाठनग्रह                 | _               | (গান) হওয়                    |
| परीक्षामुख               | माणिक्यनंदि                  | (सं∘)          | १३६           | पाठमग्रह                 |                 | (मर्शहर) ४०%                  |
| परीक्षामुखभाषा           | जयचन्द् छ।बङ्।               | (हि॰)          | १३७           | पाठमग्रह स               | हरूको जैनरामका  |                               |
| परीवहवर्शन               | _                            | (हि॰)          | Ęq            |                          |                 | (igo) You                     |
| पल्यमंडलविधान            | शुभचन्द                      | (सं०)          | ¥ ₹ ¢         | े पाण्डवपुरासा           | यशःकात्ति       | (f) {\text{\$\cdot\}}         |
| पल्यविचार                | _                            | (सं∘)          | २८६           | . पाण्डवपुरास्त          | श्रीभूषग        | (गं०) १५०                     |
| पल्यविच:र                |                              | (हि॰)          | २८६           | पाण्डव गुरामा            | भ० शुभवन्द      | (सं०) १५०                     |
| पल्यविधानकथा             | - (                          | सं०) २४:       |               | राण्डवपुराग्मभाषा        | पन्नालाल चौधर   | ती ( <i>হি∾</i> ) <b>१</b> ५० |
| पल्यविधानकथा             | खुशालचंद े                   | (हि <b>०</b> ) | 233           | . पाण्डवपृशाग्रभाषा      | बुलाकीहास       | (हि॰) १५०, ७४५                |
| पस्यविधानपूजा            | व्यनन्तकी ति                 | (सं०)          | ४०७           | , पाण्डव चारेत्र         | ल।लवर्द्ध न     | (কি০) १৬৭                     |
| पल्यविधानपूजा            | रत्ननिद                      | (सं∙)          | X08           | पांगिनी बब्दाकरमा        | पाणिनि          | (सं०) २६१                     |
|                          |                              |                | . ` `         | पात्रकेशरीस्तोत्र        | ***             | (मं०) ४०५                     |
| _                        |                              |                | , ५१६         | पात्रदानकथा              | ब्रुश्लेमिट्ल   | (स०) २३३                      |
| पस्यविधानपूजा            | ललितकीत्ति                   | (मं॰)          | 305           | पार्थिवेञ्बर             |                 | (मं०) ४०५                     |
| रत्यविधानपूजा            | _                            | (म∘)           | ४०७           | पार्थिवेश्वरचितामारा     | -               | (#o) You                      |
| पत्यविधानरास             | भ॰ शुभचन्द्र                 | (हि॰)          | ३६३           | पाइवंछद                  | वर लेखराज       | (हिं) ३८६                     |
| पल्यविधानवतीपास्या       | नकथा श्रुतमागर               | (सं∘)          | 233           | पार्वजिनगीत              | छ।ज् समयमृद्    | •                             |
| पत्यविधि                 | _                            | (स∘)           | \$30          |                          |                 | (fr.) xxe                     |
| पल्यव्रतोद्यापन          | शुभवन्द                      | (मं∘)          | ४०७           | पाःवंजिनपूजा             | साह लंहर        | (রিং) ২০৬                     |
| पत्यो रमोपवासविधि        | _                            | (सं∘)          | Xoe !         | पादवंजिनस्तवन            | जितचन्द्र       |                               |
| पवनदूतकाव्य              | बादिचन्द्रसृरि               | (₹i∘)          | १७६           | पार्ध्वजिनेञ्ब रस्तोत्र  | । जत च र द्र    | (fgo) <b>600</b>              |
| पहेलियां                 | मारू                         | (हि॰)          | <b>\$ X ?</b> | पार्श्वनाथएवं वर्द्ध मान |                 | (सं०) ४२६                     |
| पांचपरवीकथा              | नद्यवेगु                     | (हि॰)          |               | पारवनाथ की झारती         |                 | (सं०) ४०४                     |
|                          |                              | /.K.)          | 174 )         | भारत नाथ काम्राहती       | मुनि कनकश्चीत्त | (fgo) 200                     |

|                           | ,                |                            |                |                          |              | F04            |
|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------|
| प्रन्थनाम                 | सेखक             | भाषा वृ                    | ष्ठ सं०        | प्रम्थताम                | लेखक         | भाषा पृष्ठ सं० |
| पारईनाथकीगुग्रमाल         | स्रोहट           | (fg o)                     | <i>9</i> 0₹    | पार्श्व नायस्तवन         | समयराज       | (हि॰) ६६७      |
| पारसनायकोनिसार्गी         | _                | (हि॰)                      | <b>६</b> ५०    | पार्श्व नायस्तवन         | समयपुन्द्रग  | िया (राज०) ६१७ |
| पाइर्वनायकीनिशानी         | जिनहर्ष          | हि०) ४४६                   | , <b>19</b> 8  | पार्श्व नाथस्तवन         |              | (हि॰) ४४६, ६४४ |
| पार्वनाथकीनिशानी          |                  | (Fe 0)                     | 907            | पार्श्व नायस्तुति        |              | (हि॰) ७४५      |
| पादर्वनायकेदर्शन          | <b>बृ</b> न्दावन | (fg o )                    | ६२४            | पार्श्व नाथस्तोत्र       | पद्मप्रभदेव  | (सं०) ६१४      |
| पार्श्व नाथ चरित्र        | रइधू             | (খন৽)                      | 309            |                          |              | ७०२, ७४४       |
| पार्श्वनाथवरित्र          | वादिराजसूरि      | (मं०)                      | 30.8           | पार्श्वनावस्तात्र        | वद्मनिद्     | (सं०) ४६६, ७४४ |
| पार्धनाथचरित्र            | भ० सकतकीर्त्त    | (सं०)                      | 308            | पार्श्व नावस्तात्र       | रघुनाथदास    | (सं०) ४१३      |
| पार्वनाथवरित्र            | विश्वभूषस्       | (हि∘)                      | ४६=            | पार्वनाथस्तोत्र          | राजसेन       | (म०) ५६९       |
| पाइवंजिनवैत्यालयविष       | ¥ .              |                            | ₹03            | पार्श्व नायस्तात्र       | _            | (सं०) ४०५      |
| पाइर्वनाथ अथमाल           | नोहर             | (हि॰)                      | <b>\$</b> ¥₹   | ४०६, ४२४, ४२             | ४, ४२६, ४३२, | ४६६, ४७= ६४४,  |
| पार्श्वनाथ जयमाल          | (                | हि०) ६४४,                  | , ६७६          | ६४७, ६४८, ६४             | १, ६७०, ७६३  |                |
| पार्वनायपद्मावतीस्तीः     | T                | (सं∘)                      | Yox            | गार्श्वनाथस्तोत्र        | द्यानतराय    | (দ্লি•) ४∙६    |
| पादर्वनायपुरासा [पाइस     | र्वपुरारण] भूधार | п <b>н</b> —               |                |                          |              | 404, 146, 481  |
|                           | (fro) :          | 9 <b>8</b> , 9 <b>3</b> 8, | ७६१            | पार्वनाथस्तोत्र          |              | (હિં૦) ૪૦૬     |
| पाश्चीनाथपूजा             | -                | (सं∘)                      | ४२३            |                          |              | YYE, 44E, 644  |
| ¥ € .                     | ·, ६०६, ६४०, ६   | ሂሂ, ७०४,                   | ७३१            | पाइर्वन।बस्तोत्रटीका     |              | (सं०) ४०६      |
| पार्स्वनायपूजा (विधान     | सहित। —          | (सं∘)                      | <b>५१३</b>     | पार्श्वनाथाष्ट्रक        | _            | (सं०) ४०६, ६७६ |
| पार्भा नाथपूजा            | हर्षकीर्त्ति     | (हि॰)                      | <b>\$</b> \$\$ | <b>बारवं</b> नश्याष्ट्रक | सकतकीत्ति    | (ছি॰) ৩৩৩      |
| पादर्वनाथपूजा             | -                | (Fe )                      | 200            | पाराविधि                 | -            | (हि∘) २६६      |
|                           | ४६६, ६००, ६      | २३, ६४४,                   | 8¥4            | पाराशरी                  | *****        | (सं०) २८६      |
| पार्श्व नायपूजामंत्रसहित  | _                | (₹•)                       | १७१            | पराशरीसम्जनरंजनी         | टोका —       | (स०) २८६       |
| पार्श्व महिम्नस्तोत्र स   | रहामुनि रामसिंह  | (सं∘)                      | 70¥            | पावागिरीपूजा             | _            | (हি০) ৬३০      |
| पार्श्व नायलक्ष्मीस्तीत्र | पद्मप्रभदेव      | (# o jr                    | ROY            | पाशाकेवली                | गर्गमुनि     | (सं•) २०६ ६४७  |
| पार्श्वनायस्तवन           | देशचत्रसूरि      | (सं∘)                      | <b>FF7</b>     | <b>वाज्ञाकेवली</b>       | कानभास्कार   | (सं०) २८६      |
| पार्श्व नायस्तवन          | राजसेन           | <b>(हि∗)</b>               | <b>७</b> ई७    | पामाकेवली                |              | (सं०) २८६, ७०१ |
| पार्श्व नावस्तवन          | जगरूप            |                            | 458            | पाश।केवली                | व्यवजद       | (fee) 623      |
| पार्श्वनाथस्तवन [पार्श्व  | विनतो] अरुन      | ायु —                      | - 1            | पाषाकेवली<br>-           |              | (हि॰) २८७      |
|                           | (fg o            | ) े६७ <b>०</b> , '         | <b>€</b> ≈₹    | 16                       | ८, ६०३, ७१३, | ७१८, ७६४, ७८६  |
|                           |                  |                            |                |                          |              |                |

| -8m ]                            |                      |            |              |                                     | _                    | •                 |
|----------------------------------|----------------------|------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| प्रम्थनाम                        | सेसक                 | भाषा पुर   | , सं०        | <b>बम्ब</b> नाम                     | शेसक                 | भाषा प्रष्ठ सं०   |
| पिंगल छंदशास्त्र                 | माखन कवि             | (हि॰)      | 120          | व <del>ुस्तार्थसिद्धयुपायभाषा</del> | टोडरमस               | (हि•) ६६          |
| पिगलछेदशास्त्र (छ                | व रत्नावसी           |            |              | युष्कराद"पूजा                       | विश्वभूषग्           | (सं०) ४६७         |
| •                                | इरिरामदास            | (हि॰)      | ***          | <b>पुष्पदन्तजिम</b> पूजा            |                      | (નં∘) ૫૦૬         |
| पिगलप्रदीप                       | भट्ट लदमीनाथ         | (सं∘)      | ***          | पुष्याञ्जनिकया                      |                      | (धप०) ६३३         |
| पिनसभाषा                         | <b>रू</b> पदीप       | (हि॰)      | ७०६          | पुष्पाञ्जनिजयमाल                    | _                    | (भप०) ७४४         |
| पिगलकास्त्र                      | नागराज               | (#o)       | 3 9 €        | पुष्राञ्जलिविश्वानकया               | पं० हरिश्रक्ट        | (भप०) २४५         |
| पिगसशास्त्र                      | _                    | (सं०)      | 355          | पुष्पाञ्जलिविधानकया                 | _                    | (सं०) २४३         |
| पीठपूजा                          |                      | (सं०)      | <b>६</b> 0 G | पुष्पाञ्जलिवतकथा                    | जिनदास               | (सं०) २३४         |
| "<br>पीठप्रकालन                  |                      | (सं∘)      | ६७२          | पुष्पाञ्जलिवतकया                    | श्रुतकीर्त्त         | (सं०) २३४         |
| <b>पुच्छोसे</b> स                | -                    | (সা∘)      | 33           | पुष्पाञ्जलिवतकथा                    | विविवकीत्ति          | (स•) ६६४, ७६४     |
| <b>पुष्पछत्ती</b> सी             | समयसुन्द्र           | (हि∘)      | 387          | पुष्पाञ्जनिवसकया                    | खुशाल चन्द्र         | (हि०) २३४         |
| पुष्यतत्व वर्षा                  | _                    | (सं∘)      | ¥₹           |                                     |                      | २४४, ७३१          |
| पुष्यास्त्रवकवाकोश               | मुमुखु रामचंद        | (4,∘)      | <b>२३</b> ३  | पुटराञ्जलियसोद्यापन [               | पुरगक्ष लबतपूज       | ा] गङ्गादास       |
| पुष्यास्त्रवक्याकोश              | टेकचंद               | (हि॰)      | २३४          |                                     |                      | (सं०) ४००, ४१६    |
| पुष्पालवकवाकोश                   | दौलतराम              | (fg。)      | २३३          | पुष्पाञ्जलिञ्चलपू न।                | भ० रतनचन्द           | (सं∘) ४०≡         |
| पु <del>ष्पात्रपश्य</del> ाकीश   | _                    | (fg。)      | 233          | पुष्पाञ्जलिश्वसपूजा                 | भ० शुभचन्द्र         | (40) だっぷ          |
| पुष्यास्त्रवक् <b>या</b> कोशस्   | चां                  | (हि∘)      | <b>२३</b> ४  | <b>पुष्पाञ्जलिवस</b> पूजा           | -                    | (सं०) ४०६, ५३६    |
| पुष्पाहवाचन                      | _                    | (मं०) ४०७, | €8 €         | पुष्पाञ्जलिवतविधानकः।               | п —                  | (स०) २३४          |
| पुरन्दरबीपई                      | मालदेव               | (fg.)      | कईद          | पुर गञ्जलिवतोद्यापन                 | _                    | (सं०) ५४०         |
| पुरन्दरपूजा                      | _                    | (स ०)      | ५१६          | पूजा                                | पद्मनन्दि            | (सं०) ४६०         |
| पुरन्दरविधानकथा                  | -                    | (4∘)       | ₹8₹          | दूजा एवं कथासमह                     | खुशालचन्द            | (हि॰) ४१६         |
| पुरन्दरवसीचापन                   |                      | (4∗)       | ४०६          | <b>दुवा</b> क्या                    | _                    | (हি॰) ২০৯         |
| पुरस्वरणविधि                     | -                    | (सं∙)      | २०७          | पूजासामग्री की सूची                 | _                    | (fg.) \$१२        |
| पुरालसा <b>र</b>                 | श्रीचन्द्रमुनि       | (4♦)       | 8218         | पूजा व खबनाल                        | -                    | (સં૦) યુદ્        |
| <b>पुरा</b> गासारसं <b>त्र</b> ह | <b>भ॰ सकतकी</b> त्ति | (4i≠)      | ***          | पूजा बगाल                           |                      | (सं∘) ६५५         |
| <b>पुरुषस्त्रीसं</b> वाद         |                      | (fg.)      | امو          | पूजापाठ                             | _                    | (Bo) X17          |
| <b>पुरुषार्थानुशासन</b>          | गोविन्द्भट्ट         | (सं∙)      | ĘĘ           | दुवापाठबं <b>सह</b>                 | -                    | (ei∘) <b>火</b> ∘≤ |
| पुरुवार्च सिद्ध यु पाय           | धमृतचन्द्राचार्य     | (₹•)       | Ęç           | ₹¥€, ₹#₹, ₹€»,                      | ₹€€, ७१ <b>३</b> , ७ | • •               |
| पुरुषार्थसिद्धच पायन             | विनका भूधर मिश्र     | (हि॰)      | 48           | 950, 955                            |                      |                   |

| मन्त्रानुक्रमणिका ]             |                      |                  |       |                             |                   | [ =               | 34                      |
|---------------------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| प्रस्थनाम                       | तेस ह                | भाषा दृष्ठ सं    | 0     | प्रन्थनाम                   | सेसक              | भाषा दृष्ठ        | सं॰                     |
| पू जापाठसंबह                    | -                    | (हि∘) <b>१</b> १ | 0 5   | क्रियाकी मुदी<br>-          | _                 | (सं∘)             | २६१                     |
| •                               | *1                   | , ox₹, ox        | 6 9   | <b>ब्</b> च्हावली           |                   | (हि॰)             | ₹¥ <b>®</b>             |
| <b>।</b> पाठस्तोत्र             | (                    | io ko) u         | 20 1  | प्रत्यास्यान                |                   | (গা॰)             | 60                      |
|                                 |                      | 91               | EY :  | प्रतिक्रम <b>र</b> ग        |                   | (₫∘)              | 45                      |
| पूजाप्रकरल                      | उमाम्बामी            | (ejo) X          | 12    |                             |                   | 856,              | KOS                     |
| षूजाप्रतिष्ठापाठसंग्रह          | _                    | (सं∘) ६          | 33    | प्रतिक्रमण                  | _                 | (গা৽)             | ₹ <b>€</b>              |
| <b>पूजामहात्म्यविधि</b>         |                      | (सं∘) ४          | . 22  | प्रतिक्रमश                  |                   | (प्रा∘सं∘)        | *4*                     |
| पूजाबराविधि                     |                      | (सं०) ४          | .१२   |                             |                   |                   | ¥⊌¥                     |
| पूजाविधि                        | _                    | (সা৹) খ          | १२    | प्रतिक्रमग्रापाठ            |                   | (MI.)             | 15                      |
| पूजाष्ट्रक                      | बिश्व भूषण           | (4;0) A          | (१३   | प्रतिक्रम समूत्र            | -                 | (গাং)             | 3.8                     |
| पूजाष्ट्रक                      | श्रभयचन्द्र          | (fg.) s          | 188   | प्रतिक्रमशसूत्र [बृतिसहित   | ] –               | (भा०)             | 33                      |
| पूजाष्टक                        | बाशानन्द             | (हि०)            | ११२   | प्रतिमाउत्यापककू उपदेश      | जगरूप             | (fgo)             | 90                      |
| पूजाष्टक                        | नोहर                 | (fgv) 1          | 188   | प्रतिमासांतचतुर्दशी [ प्रति | तमासातचतुर्द      | शीवतोचा ।नपृ      | (अग]                    |
| पूजाष्ट्रक                      | विनोर्। लाल          | (हि॰) ।          | 000   |                             | अज्ञयराम          | (स∘)              | 288                     |
| पूत्राष्ट्रक                    | - (                  | हि॰) ५१२,        | 280   | प्रतिमामांत ५ तुर्दशीपूजा   | देवे ग्द्रकी वि   | तं (सं०)          | 980                     |
| <b>पूजासम</b> ह                 |                      | <b>(</b> ₹ •     | 403   | प्रतियासांत चतुर्दशीवतीच    | ापन —             | (सं०)             | XXX,                    |
|                                 | ६६४, ६६८,            | ७११, ७१२,        | ७२५   |                             |                   | ध्र               | , X¥•                   |
| पूजासंग्रह                      | रास बन्द्र           | (i£0)            | ५२०   | प्रतिमासान्तचतुर्दशीवतो।    | द्यापनपूजा रा     | मचन्द्र संब       | ) ५२०                   |
| <b>बूजासब्रह</b>                | जाजबन्द              | (fg.)            | 900   | प्रतिष्ठाकु कु नपत्रिका     | -                 | · (40)            | \$ 10 \$                |
| <b>पूजास प्रह</b>               |                      | (हि॰)            | ५६५   |                             | <b>शीराजकी</b> चि | (सं∙)             | 44.                     |
| 4.8, 447, 448                   | , 909, 905,          | ott, utv. 1      | ७२६,  |                             | • नरेन्द्रसेन     |                   | ४२१                     |
| <b>9</b> \$0, <b>9</b> \$2, 9\$ | t, 984, 938, 4       | ) PYC            |       | प्रतिहापाठ                  | आशाध              | (4i°)             | <b>४२१</b>              |
| पुजासार                         |                      | (eie)            | ŧ₹o   | प्रतिष्ठापाठ [प्रतिष्ठासार] | वसुनंदि           | (सं०) ४२          | १, ५२२                  |
| पुजास्तोषर्धप्रह                | -                    | (सं० हि०)        | 437   | प्रतिष्ठापाठ                | _                 | - (सं•)           | <b> 422</b>             |
| 902, 905, 90                    | ६, ७११, ७१३          | ७१४, ७१६,        | ७२४,  |                             |                   |                   | LE, uXE                 |
| ७१४, ७१२, ७१                    | ₹, ७ <b>१४, ७</b> ७८ | 1                |       | प्रतिष्ठापाठभाषा व          | ११० दुकी चन       |                   | •                       |
| पूर्वसीमांसार्वप्रकरत्          | संबद्ध सोगाचिम       | (सं०) उत्कर      | \$ 30 | त्रतिहानामावनि              | -                 | - ( <b>辰</b> 0) 和 | ७४, ७२६                 |
| र्वेसडबोल                       | _                    | <b>(₹•)</b>      | ***   |                             | प्रीवर्शन -       | - (fig            | ) ७२३                   |
| पोसहरास                         | <b>क्रानमू</b> षय    | (fg.)            | 45    | २ प्रतिहाविधि               |                   | — (4i             | <ul><li>) %??</li></ul> |

(स०) १३८

(सं०) १३७

(# · )

(स०)

नरेन्द्रसेन

धनन्तवीये

बा० प्रभावन्य

प्रश्नोत्तरश्रावकाषार

१३८ प्रश्नोत्तरभावकाचार

प्रक्नोत्तरश्रावकाचारभाषा बुलाकीदास

प्रक्तीत्तरश्रावकाचारभाषा प्रशालाख चौधरी (हि॰)

(Ho) 100

(底。)

(हिo) **७१** 

**प्रमाणमीमांसा** 

प्रमाराप्रमेवेकलिका

प्रमेयकमसंग्रासंब्ह

**प्रमेगरालमास**ा

| पन्धानुकर्मासुका          | ]                        |                  |             |                          |                            | t =            | ×9          |
|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| प्रन्थनाम                 | तेतक                     | माया पृष्ठ       | सं0         | मन्यनाम                  | संसक                       | भाषा पृष्ट     | #io         |
| प्रकोत्तरस्योत            | _                        | (fio)            | ¥0 €        | त्रीत्य <b>क्ट</b> रचौपई | नेभिचन्द                   | (fg o)         | ७७इ         |
| प्रश्नोत्तरोपासकाचार      | अं सकतकीरी               | (सं∘)            | 9.0         | प्रीस्यक्करवरित          | -                          | (हि <b>॰</b> ) | <b>६</b> ८६ |
| प्रश्नोलरोबार             | _                        | (हि॰)            | 9           | प्रोषभदोषवर्शान          |                            | (fe)           | W.          |
| प्रशस्ति<br>प्रशस्ति      | म् दामोदर                | (सं०)            | <b>\$05</b> | प्रोबधोपना स्वतोद्यापन   |                            | (सं०)े         | 958         |
| प्रशस्ति                  |                          | (सं∘)            | १७७         |                          | 4                          |                |             |
| प्रशस्तिकाशिका            | वालकृद्य                 | (सं०)            | ₽e          |                          | •                          |                | 1 0 9       |
| प्रह्माद चरित्र           | _                        | हि॰)             | 600         | फलफांदले [पञ्चमेह]       | मण्डलचित्र —               |                | * 5 %       |
| प्राकृतछन्दकोश            | -                        | (গা॰)            | 335         | फलवधीपार्श्वनावस्तवन     | र सं <b>मयं</b> धुन्द्रगयि |                | 484         |
| प्राकृतछन्दकोश            | रमशेलर                   | (সা॰)            | 388         | फुटकरकेविल<br>-          |                            | (fg.)          | 985         |
| प्राकृतसन्दकोश            | कांश्ट्र                 | (মা৽)            | 358         |                          |                            |                | 903         |
| प्राकृतविगलशास्त्र        |                          | (सं०)            | ₹१२         | <b>कुटकर</b> ज्योतिषपच   | _                          | (सं∙)          | 7.05        |
| प्राइतब्याकरेल            | चरहकवि                   | ·#:0)            | २६२         | फुटकर दोहे               |                            | ( <b>E</b> 0)  | 48%         |
| प्रा <b>कृतक्</b> पमाला   | <b>बीरासभ</b> ट्ट        | (গা॰)            | २६२         |                          |                            |                | , ७५१       |
| प्राकृतब्युत्पत्तिदीपिका  | सौमाग्यगणि               | (सं∘)            | 243         | <b>कुटकरपच</b>           | _                          | ( <b>fg</b> 0) |             |
| <b>भाराभ</b> तहा          | -                        | (सं•)            | 423         | कुटकरपद्य एवं कविस       | _                          | (हि∘)          | 48.5        |
| प्रांगाय। <b>मशास्त्र</b> | *****                    | (सं∘)            | ttv         | <b>कुटकरपाठ</b>          |                            | (सं∙)          | ₹#3         |
| प्रा <b>खीकां</b> गीत     | _                        | (fg•)            | 989         | <b>कुटकरवर्</b> शन       | _                          | (सं∘)          | KOX         |
| <b>श्रातः</b> किया        | *****                    | (सं०)            | 80          | फुटकरसर्वया              | _                          | (fg • )        | 068         |
| श्रात:स्मरणमेन्द्र        |                          | (₹°)             | Yo K        | कूलभीतस्मिका दूहा        |                            | (हि०)          | £08         |
| <b>ब्रा</b> मृतसार        | बाः कुन्दकुन्द           | ( <b>प्रा∙</b> ) | <b>₹</b> ₹• |                          | व                          |                |             |
| <b>प्राया अत्यक्त्य</b>   | -                        | (tio             | wY          | बंकजूलरास                | जयकी चि                    | (हि॰)          | 383         |
| प्रायी अतिविधि            | <b>बंक्तक्ट्र</b> चरित्र | (सं∘)            | ٧è          |                          | कमसक्तरा                   | ( <b>寝</b> •)  | 518         |
| <b>সাধী</b> শ্ববিশি       | भः एकसंधि                | (ep)             | 98          | 1                        | 201 (4 2017)               | (底o)           | 998         |
| प्रविश्वतिविश्व           | -                        | (सं०)            | - 98        | 1                        | गुकाबराय                   | (fg o )        | £=2         |
| प्राथी अत्यास्त्र         | इस्द्रतन्दि              | (nio)            | υ¥          | 1                        | •                          | <b>( )</b> 气色  |             |
| <b>प्राथिक्तकार्</b> क    |                          | (ग्रुज ०)        | vi          | 1.                       |                            | do) 36         |             |
| प्राया भारतसम्बद्धाका     | नंदिगुर्क                | (संò)            | 96          | 401441.1                 | 471 -                      | 131 \$         | ÇŞÎ         |
| <b>श्रीतिकृरेवरिय</b>     | म निमदत्त                | (eie)            | <b>१</b> =२ |                          | Gillari Giad.              | (fg•)          |             |
| जीतिक स्वरित              | त्रः नासद्या<br>कोधराज   | (ह॰)             | 75.4        | 44(4)4 4 44              |                            | (fg•)          |             |

बषाया व विनती

बन्दना जकड़ी

बन्दना जकड़ी बन्दे-तू सूत्र

बन्दोमोक्षस्तोत्र

बनारसीविनास

बरहारतारचित्र

बलबद्गगीत बसात्कारगरायुर्वावनि

बलिगदगीत

वसंतपुजा

बहत्तरकलापुरुष

बाईसम्मन्ध्यवर्गन

बाईसपरिचहवर्णन

बाईसपरिषह

बारहमकरीं

बाहरसनुप्रेक्षा

बाहरमनुप्रेका

बारहमनुत्रेक्षा

बारहसड़ी

बसंतराजशकुनावली

बनदेव महामुनि सज्माय समयसुन्द्र

बंधस्यति

989 बनारसीविलास के कुछ पाठ

बषउदयसत्ताचीपई

भाषा पृष्ठ सं ०

(हि॰) ६८५

(go) AAE विदारीदास (हि॰) ४४६, ७२७

(ब्रा०) ६१६

(सं०) ६०=

(सं०) १७२

(हि॰) ६४०

€0₹

(हि∘) 88

-- (हि॰) ७४२, ७४६

(fg0) 317 (हि०) ७२३

(**सं∘**) 308 ४७२, ५७४

(हि॰) ७३६

(हि०) ६८३ (हि॰)

€0€

(सं० हि०) ७११

(हिo) ৩ৼ

(हि॰) 40

(हि॰) ৩২ १६६, ६४६

(सं०) ७४७

3 (oik)

(हि०) ७२२

(हि॰) ७४५

७७७

बाल्यकालवर्रान

(fg.)

\$-¥, \$40, 470, 454, 455

वुधजन

भीनान

बन:रधीदास ₹=€, ₹€=, ७०६, ७०=, ७२१, ७३४, ७€३, ७€४

अभयचन्द

श्रजैराज

बा॰ दुलीचन्द

भूषस्त्रास

दत्तवाल

|                     | [               | मन्धानुकम      | विका           |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| प्रन्थनाम           | ते सक           | भाषा !         | रृष्ट सं०      |
| बारहर ड्रो          | पारवदास         | (हि∙)          | 111            |
| बारहसड़ी            | राम चन्द्र      | (fg.)          | ७१५            |
| वारहसडी             | सूरत            | (हि॰)          | 265            |
|                     |                 | ६७०, ७१५       | (, ७६६         |
| बारहसडी             | _               | (fe · ,        | <b>३३२</b>     |
|                     | 44E, 1          | 408, 48¥       | . ७=२          |
| बारहभ,वना           | रइधू            | (ぼの)           | \$ <b>\$</b> ¥ |
| बारहभावना           | बालु            | (हि०)          | 444            |
| बारहभावना           | ज न्मोमगर्शि    | (हि <b>॰</b> ) | ६१७            |
| बारहभावना           | जित बन्द्रसूरि  | (हि॰)          | 900            |
| बारहभावना           | नवल             | (हिं <b>०)</b> | <b>१</b> %     |
|                     |                 | 11X            | , ४२६          |
| बारहभावका           | भगवतःदास        | (हि∘)          | ७२०            |
| बारहभावनः           | भूथरदास         | (हि∘)          | ११५            |
| बारहभावना           | दौलतराम (       | हे०) ५६१       | , ६७५          |
| बारहभावना           | -               | <b>(हि∘)</b>   | 224            |
|                     | ३८३, ६४४, ६     | 54. \$5E       | 955            |
| बारहमासकी चौदस      | [मण्डल चित्र]   | _              | * 7 *          |
| नारहमासा            | गोविन्द         |                |                |
| वारहमासा            | चूहरकवि         | (हिं°)         | <b>\$8</b> \$  |
| बारहमासा            | जसराज           | (fg o )        |                |
| बारहमासा            | *****           | (हि <b>॰</b> ) |                |
|                     |                 | 980,           | 989            |
| बारहमाहको पश्चमी [  | मडलवित्र] —     |                | <b>4 2 x</b>   |
| बारहवतो का ब्यौरा   |                 | (हि•)          |                |
| बारहसी चौर्तासवतक   | ग जिनेन्द्रभूपस | (fe · )        | 433            |
| बारहसी बौतीसव्रतपूर | ना भीभूषण       | (सं∙)          |                |
|                     | -               |                |                |

बानवसपुरासा पं० पश्चासात बाकलीबाल (हि॰) १४१

(हि॰) ४२३

|                         | )              |                |              |                        |                     | [ =                | ķ4            |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| मन्थनाम                 | तेखक           | भाषा पृष्ठ     | संब          | प्रन्थनाम              | स्रेयक              | भाषा पृष्ठ         | Ho            |
| महदेवोकी सज्भःय ऋ       | पे लालचन्द     | (fgo)          | YX.          | महावीरस्तोत्र <b></b>  | स्वस्यचन्द          | (हि॰)              | * ? ?         |
| मह्मिनाथपुरासा          | सक्तकीर्त्ति   | (₹°)           | 8 % ?        | महावीराष्ट्रक          | भागचन्द             | (đo)               | * ? ₹         |
| मिल्लनाथपुराराभाषा स    | बाराम पाटनी    | (हि॰)          | १५२          | महाञ्चान्तकविधान       | पं० धर्मदेव         | (स∘)               | <b>६२</b> ४   |
| मल्हारवरित्र            | -              | (हि <b>०</b> ) | ७४१          | महिम्नस्तवत            | जयकीर्त्त           | (सं॰)              | ४२५           |
| महर्पिस्तवन             |                | (सं∘)          | ६५८          | महिम्नस्तीत्र          |                     | (सं∘)              | ¥{\$          |
|                         |                | ¥ <b>₹</b> ₹,  | ४२६          | महीपालच/रत्र           | चारित्रभूषण         | (सं०)              | १≈€           |
| महिपस्तवन               | _              | (हि०)          | 883          | महीपालवरित्र           | भ० रह्मतन्दि        | (#o)               | १८६           |
| महागग्। तिक्व व         |                | (#o)           | ६६२          | महीपालवरित्रभाषा       | नथमल                | (fe)               | १=६           |
| महादण्डक                | -              | (हि॰)          | u<br>इर      | मागीतुंगीगिरिमंडल      | (जा विश्वभूषण       | (सं∘)              | ¥24           |
| महापुराग् ि             | न न मे नाचार्य | (सं∘)          | <b>{</b> ¼ ₹ | मारिएक्यमानाग्रन्थप्रक | नोत्तरी             | संग्रहकर्ता—       | _             |
| महापुराग [मक्षित]       |                | (सं∘)          | १५२          | 第0類                    | नसागर (मं           |                    | £08           |
|                         | वि पुष्पदस्त   | (भप०)          | १५३          | माताके सोलह स्वप्न     | _                   | (हि॰)              | *?*           |
| महाभारतविष्णुसहस्रतः।   | म <u>—</u>     | (सं∙)          | ६७६          | माता पद्मावतोञ्जन्द    | भ० महीचम्द          | (सं० हि०)          | X E o         |
| महाभिषेकपाठ             |                | (सं०)          | Ęoy          | माधवनिदान              | माधव                | (#ie)              | \$00          |
| महाभिषेकसामग्री         |                | (हि॰)          | € € ≒        | माधवानलकथा             | आनन्द               | (सं०)              | 231           |
| महामहर्षिस्तवनटीका      | _              | (सं∘)          | ¥ <b>१</b> ३ | मानतुंगमानवति व        | पई मोहन विज         |                    | <b>२३</b> ४   |
| महामहिम्नस्तोत्र        | -              | (4•)           | 883          | मानकी बड़ी बावनी       | मनासाह              | (fg•)              | Ę\$e          |
| महालक्ष्मीम्तीत्र       |                | (सं०)          | ¥            | मानवावनी               | मानकवि              | (हिं०) ३३४         |               |
| महाविद्या [मन्त्रोका सं | 7ē] —          | (₹०)           | ₹X₹          | मानमञ्जरी              | नन्दरास             |                    | ĘX            |
| महाविद्याविडम्बन        |                | (सं०)          | १३८          | मानमञ्जरी              | नम्ददास             | (fg o)             | 201           |
| महावारजोका चौढाल्य      | ऋषि सासच       | इ (हि॰)        | **.          | मानलघुबावनी            | मनासाह              | (fgo)              | <b>\$ 3</b> : |
| महावीरछन्द              | शुभवन्द        | (fg•)          | 3=€          | मानविनोद               | मानसिंह             | (4io)              | io.           |
| महाबीरनिर्वासपूजा       | _              | ( सं∘)         | <b>4 ? ¢</b> | मानुषोत्तरगिरिपूजा     | <b>भ</b> ० विश्वभवत | (संo)              | 841           |
| महाबीरनिर्वाशकस्यास     | पूजा           | (₹°)           | प्र२६        | मायाबहाका विचार        |                     | (龍。)               | we.           |
| महाबीरनिर्वाशकस्यास     | कपूजा          | (fgo)          | 785          | मार्क व्हेयपुरासा      | -                   | · (सं०) १४:        |               |
| महावीरपूजा              | बृन्दावन       | (fg.,          | ५२६          | मार्यशा व बुशस्थान     | वर्शन —             |                    |               |
| महाबी रस्तवन            | जितचन्द्र      | <b>(हि∘)</b>   | 900          | मार्गसावर्सन           | _                   |                    | Α.            |
| महाबीरस्तवनपूजा         | समयप्रन्दर     | (fgo)          | ¥ Fe         | मार्ग साविधान          |                     | (সা <b>০</b> )     |               |
|                         | भगरकीर्ति      | (eio)          | UXU          | मार्ग सामान            |                     | - (ছি॰)<br>- (মা৽) |               |
|                         |                | ٠,,            |              |                        |                     | (410)              | ¥             |

| <b>म</b> न्थनाम                   |                   |                        |         |                         | ſ                      | मन्था नुकसिंग का  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|---------|-------------------------|------------------------|-------------------|
|                                   | लेखक              | भाषा पृष्ठ             | सं०     | <b>प्रस्थ</b> नाम       | सेसक                   | 27150 mm          |
| मालीरासी .                        | जिनदास            |                        | 302     | <b>मुनिसुबनपुरा</b> ग्  |                        | भाषा पृष्ठ सं॰    |
| सिच्छादुवकड <u>़</u>              | <b>म</b> ० जिनदास | .0 .                   | Ę=Ę     | मुनिमुबतपुराग्          | व <b>्कृ</b> ष्णदास    | (स०) १५३          |
| मित्रविलास                        | षासी              |                        | 338     |                         | इन्द्रजीत              | (हि॰) १५३         |
| मिथ्यात्वस उन                     | वस्तराम           | (f₹0) ७¤,              |         | मुनोश्वरोकी जयमान       | देश म <b>डा</b>        | (fgo, 8xº         |
| मिष्यास्वसं डन                    | _                 | (हि॰)                  | 30      | 3                       |                        | (स०) ४२६          |
| <b>मुकुटसप्त</b> मीकथा            | पं० श्रभदेव       | (सं०) :                | 888     | मुनाश्वरोकी जयमान       | યુહદ, પ્               | . ७८, ६४६, ७५२    |
| मुकुटसप्तमीकया                    | खुशालचन्द         | (রি॰) ২४४, ৩           |         | मुनीश्वरोकी जयमान       |                        | (घर०) ६३७         |
| <b>मुकुटससमीव्र</b> तोद्यापन      |                   |                        | २७      | 3 4 (131) (144)         | त्रद किनदाम            | (हिं०) ४७१        |
| <b>मुक्तावलिकय।</b>               |                   |                        | 32      | मुनीश्वरोकी जयमान       |                        | ६२२, ७४०          |
| <b>मु</b> क्तावलि <b>कथा</b>      | भारामल            |                        | 83      |                         |                        | (हर) (०३१)        |
| मुक्तावलिगीत                      | मकलकी त्ति        | _ '                    | j       | पुष्टमान ज्या। प        | वार्गदेवचन्द्र         | fac) 300          |
| मुक्तावलि [मण्डल                  |                   |                        | - 1     | मुहनी बतामीग            | _                      | (Fr) ≥= €         |
|                                   | ीं सुखसागर        | /                      | 1       | मुहर्नदी स्क            | महादेव                 | (म०) २६०          |
| <b>मुक्ताव</b> निपूजा             |                   | सं०) ४३६, ६६           | - 1     | मुहन मुकाःची <b>ए</b>   | रसहं सर्पार त्राज      | राचार्य—          |
| मुक्तावलिविधानकथा                 | श्रुतसागर         |                        | - 1     | पुहर्न पु <b>रतावला</b> | शक्दराचार्य            | (हિંગ) <b>હ</b> દ |
| मुक्ता ∗लिवनकथा                   | सोमश्रभ           | (मं०) २३               | .   '   | रूनमुक्तावर्थाः         | -                      | (मं० हि.) २६०     |
| मुक्तावलिविधानकथा                 |                   | ,                      | 1 3     | हुनंसग्रह               |                        | (40) २६०          |
| मुक्तावलिवतकथा ह                  | बुशालचन्द         |                        | 1 "     | [दनाज्ञानाकुण           |                        | (म०) ७६२          |
| मुक्तावलिवतकथ।                    |                   |                        | - ; 4   | र्वकेनलम                |                        | (Ho) 315          |
| मुक्तावलि वतकी तिथिया             |                   | (f表o) ६७३<br>(f表o) ২৬১ | 1 6     | तमधकी पट्टा <i>वलि</i>  |                        | (tio) 1930        |
| <b>मु</b> क्तावलि <b>व</b> त्र्जा | -                 |                        | 1 6     | राचारटीकी आर            | <sup>२ वसुनिह</sup> (ऽ |                   |
| ुक्तावलि <b>य</b> तिबधान          | _                 | (म०) ४३७               | मून     |                         | -                      | (a) \             |
| मुकावलिवनोद्यापनपूजा              | -                 | (सं०) ४२७              | मूत     |                         |                        | /6m \             |
| मु किरीहरगीत                      |                   | (শ৹) খৃঽ৬              | मूल     | विग्भाषा                |                        | /1_               |
| <b>मुखावलोकनक्या</b>              |                   | (feo) ৬ হয়            | मृग     | पुत्र - उढाला           |                        | (fgo) go          |
| मुनिराजका बारहमामा                |                   | (मं०) २४३<br>(C.)      | मृत्यु  | <b>महोत्सव</b>          |                        | (हि॰) २३४         |
|                                   |                   | (রিং) ৬২৬              | मृत्युः | महोत्सवभाषा सदाम        | — (सं०<br>स कामकीवाल-  | ) ११४, ४७६        |
| मुनिमुद्रतनाथपूजा                 |                   | ० हि०) ४४७             |         | 44.8                    |                        | _                 |
| मुनिमुबतनाथस्तुति                 |                   | स•) ४०६                | मृत्युम | होत्सवभाषा              |                        | हि०) ११४          |
| '3'''                             | - (               | भप॰) ६३७               |         |                         | - (                    | हिंग) ४१२         |
|                                   |                   |                        |         |                         |                        | ६६१, ७२२          |

¥

| मन्थानुकमा <b>णका</b> | }               |                        |      |                           |                | F.             | 446          |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| घन्थनाम               | ते <b>ल</b> क   | भाषा पृष्ठ             | सं०  | प्रन्थनाम                 | तेसक           | भाषा प्र       | इसं०         |
| मेचकुमारगीत           | पूनो            | (हिं०) ७               | ३८   | मोहविवेकयुद्ध             | बनारसीदास      | (हि॰) ७१४      | , ७६४        |
|                       |                 | ७४६, ७५०, ७            | 83   | मौनएकादशीकया              | श्रुतसागर      | (सं • )        | २२६          |
| मेधकुमारचौढालिया      | कन कमे। म       | हि॰) ६                 | १७   | भौनएकादशोस्तवन            | समयसुन्दर      | (हि <b>॰</b> ) | ६२०          |
| मेघकुमारचौपई          | _               | (हि०) ७                | 80   | मौनिवतक्या                | गुणभद्र        | (सं∘)          | २३६          |
| मेघकुमारवार्ता        | -               | (हि०) ६                | 48   | भौनिवतकथा                 | _              | (सं०)          | २३७          |
| मेघबु मारसज्ञाव       | समयमुन्दर       | हिंग ६                 | १८   | मौनिव्रतविधान             | रब्रकीर्त्त    | (सं० ग०)       | 588          |
| घदूत                  | कालिदाम         | (2:0) 8                | 50   | मौनिवनोद्यापन             | _              | (सं∘)          | 480          |
| मेघदूनटीका (          | रमहंसपरित्राज   | कःचार्य                |      |                           | य              |                |              |
| मेघमाना               |                 | (म∘) २                 | 60   |                           |                |                |              |
| मेपमानाविधि           | -               | (सं०) ५                | २७   | यन्त्र [भगे हुए व्यक्तिके | वापस कानेका    | }              | €03          |
| मेघमानावनकथा          | भृतसः गर        | (শ০) ধ                 | 88   | यन्त्रमन्त्रविधिकत        | _              | (हि०)          | 376          |
| मेधमान । व्रतक्या     | ****            | (मं०) २१६,२            | 88   | यन्त्रमन्त्रसंग्रह        | _              | (सं०) ७०१      | , ७६६        |
| मेचमा नायन कथा        | खुशानचन्द       | (हि॰) २३६,२            | 88   | यन्त्रस ग्रह              |                | (सं∘)          | <b>3×</b> 2  |
| मेधमालावत [           | मण्डल वित्र]—   | * 2                    | X.   |                           |                | ६८७            | , ७६५        |
| मेथमालाव्रतोद्यापनकः  | -               | (सं०) प्र              | २७   | यक्षिरगीकस्य              |                | (सं०)          | 318          |
| मेधमालावतोद्यापनपूर   | rr —            | (#io) <u>u</u>         | २७   | यक्तकीसामग्रीका व्यौरा    | _              | (हि॰)          | xex          |
| मेधमालाव रोद्यारन     | -               | (स०हि०) ४              | १७   | यशमहिमा                   |                | (हि॰)          | <b>4 5 4</b> |
|                       |                 | ų                      | 38   | यतिदिनचर्या               | देवसूरि        | (शा॰)          | 50           |
| मे/दनीकोश             | -               | (सं०) २                | 30   | यतिभावनाष्ट्रक व          | पाः कुन्दकुन्द | (शर॰)          | ¥ o ₹        |
| मेहपूजा               | मोमसेन          | (सं०) ७                | EX   | यतिभावनाष्ट्रक            | _              | (#°)           | 430          |
| मेरपंक्ति तपकी कथा    | म्बुशाल चन्द    | (हि॰) ४                | 38   | यतिबाहार के ४६ दो         | -              | (fe•)          | \$ 70        |
| मोक्षपैडी             | बनारसंदाम       | (§ •)                  | ro   | यःयाचार प                 | गा० बसुनन्दि   | (सं०)          | E 0          |
|                       |                 | € ¥ ₹, '0 ¥'           | ę    | यमक                       | _              | (सं∘)          | ४२६          |
| मोक्षमार्गप्रकश्चक    | पं॰ टोहरमल      | (राज॰)                 | ۹٠ ا | (यमकाष्ट्रक)              |                |                |              |
| मोक्षशास्त्र          | उमास्ब:मी       | (4°) 'E                | 48   | यमकाष्ट्रकस्तोत अ         | अमरकीर्त्ति।   | (सं०) ४१३      | , ४२६        |
| मोरपिन्छधारी [कृष्ण   | ]के कवित कपो    | ात (हि•) ६             | 9₹   | यमगलमातगकी कथा            | -              | (सं∘)          | ₹₹७          |
| मोरपिच्छवारी   कृथ्स  | ] के कविल धर्मव | (श्रासा,हि॰) ६।        | Fe   | यक्तरितलकचन्पू            | सोमदेवस्रि     | (सं∙)          | १०७          |
| मोरपिच्छथारी [कृष्ण]  | के कविस विचि    | प्रदेख हि <b>०</b> ) ६ | \$0  | यशस्तिलकत्रम्पूटीका       | श्रृतसागर      | (ۥ)            | १८७          |
| मोहम्बदराजाकी कवा     |                 | (fg•) <b>\$</b>        | ••   | वशिताशकवम्पूटीका          | -              | (4°)           | १५०          |

| G\$0 ]                     |                    |                  |        |                | ् प्रन्यातुक्रमर्गिका                   |                |  |  |
|----------------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|-----------------------------------------|----------------|--|--|
| . •                        | नेसक               | মাৰা দৃষ্ট       | स०।    | प्रन्थनाम      | संबद्ध                                  | भाषा पृष्ठ सं० |  |  |
| प्रम्थनाम                  | -                  |                  | - 1    | योगशत          | बरकचि                                   | (सं०) ३०२      |  |  |
| क्षीधरकथा [यशोध            | रबरिष] सुरक्षस व   | <b>न्द (हि∘)</b> | 133    | यागशतक         |                                         | (सं०) ३०२      |  |  |
|                            |                    |                  | 390    | योगशतक         |                                         | (हि०) ३०२      |  |  |
| क्षोधरचरित्र               | श्चानकीर्त्त       | (सं ०)           | 58.5   | योगशतटीका      | _                                       | (मं∘) ३०२      |  |  |
| पशोधरवरित्र                | कायस्थपद्मनाभ      | (मं ०)           | 1258   | योगशास्त्र     | हेमचन्द्रमृरि                           | (सं०) ११६      |  |  |
| महोधरच रेच                 | पूरसादेव           |                  | 180    | योगशास्त्र     |                                         | (सo) ११६       |  |  |
| बक्षोधरचरित्र              | वादिराजसूरि        | (सं∘)            | 135    |                | ये!गचन्द                                | (ño) 20X       |  |  |
| बन्नोचरचरित्र              | वासवसेन            | (सं०)            | 1339   | यागसार         |                                         | વઃ) ૧૧૬, હયપ   |  |  |
| यकोधरवरित्र                | श्रतसागर           | (सं∘)            | 188    | योगमा?         |                                         | (fgo) ११६      |  |  |
| बशे धरचरित्र               | सकलकीर्त्त         | (सं o)           | १८८    | योगसःरभःषा     | स <b>न्दर्</b> म                        |                |  |  |
| बशोधरचरित्र                | पुष्पद्ग्त         | श्चव०) १८८       | £8.5   | यागसारभाषा     | बुधजन                                   | ,              |  |  |
| वद्योधरवरित्र              | गारबद्धास          | (Po do)          | 135    | योगसारभाषा     | प्रमाताल चौधरी                          | (हि॰म॰) ११६    |  |  |
| स्वोधस्वरित                | पन्नालाल           | (हिल)            | 38     | , योगसारभाषा   | -                                       | (18070) 11V    |  |  |
| <b>श</b> ्चाेषरचरित्र      |                    | (हि•)            | १६२    | योगमारसंब्रह   | *************************************** | (सं०) ११५      |  |  |
| <b>शक्तोधरणरित्र</b> टिप्य | सु प्रभावन्द्र     | ( o [F)          | 989    | यांगिनीकव च    |                                         | (ao) for       |  |  |
| बात्रावर्शन                | -                  | (हि॰)            | 308    | वागिनीस्तांत्र | _                                       | (सं०) ४३०      |  |  |
| मादवव शावनि                | -                  | (fg o )          | ६७६    | यागीवर्षा      | सहातमा झानचन्द                          | (ब्रा०) ६२     |  |  |
| युक्त्यनु शासन             | ब्याट समन्त्रभद्र  | (₹०)             | 3 🕫 🎙  | योगं रासी      | योगीन्द्रदेव                            | (भग०) ६०       |  |  |
| <b>गुक्त्यानु</b> शासनटी व | ा विद्यानन्दि      | (₹0)             | 359    | 1              |                                         | 988, 6X        |  |  |
| युगादिदेवमहिम्नस           |                    | (40)             | 883    | योगीन्द्र रूजा |                                         | (सं०) ६७       |  |  |
| सूनानी नूसले               | -                  | (सं∘)            | £      |                | _                                       |                |  |  |
| <b>होग</b> चितामस्गि       | मनू सिंह           | (4∘)             | ३०१    | 1              | ₹                                       |                |  |  |
| <b>बोग</b> वितामांग        | उपाध्याय हर्वकी    |                  | ३०१    | रङ्क बनाने की  | fafu —                                  | (हि॰) ६२       |  |  |
| योगविताम <u>ी</u> स        |                    | (#o)             |        | रक्षाबधनक्या   | _                                       | (स०) २३        |  |  |
| मोगबितामणिकी               | जक                 | (सं∘)            |        | रक्षाबधनकथा    | <b>इ० शानसागर</b>                       | (हि•) २२       |  |  |
| योग <b>पन</b>              |                    | सं∘)             |        | रक्षाबचनकथा    | नाथ्राम                                 | (fe∘) २¥       |  |  |
| योगजिन्द्प्रकरण            | <b>आ</b> इरिभद्रस् |                  |        | रक्षाविधानकथा  |                                         | (io) 283, us   |  |  |
| -                          | ,                  |                  |        |                | रघुनाथ                                  | (हि॰) ३१       |  |  |
| योगमस्ति                   |                    |                  | 4, 444 | रधुनाथविलाम    | मिल्लताथस्रि                            | (iio) 88       |  |  |
| बोगभक्ति                   |                    | - (সা <b>০</b> ) |        | रधुवंशटीका     | ~                                       |                |  |  |
| योगभक्ति                   | पन्नाताब नौधर्र    | ो (हि <b>०</b> ) | ४५ ०   | रपुरंशदीका     | गुर्खावनयगरिष                           | (सं०) १६       |  |  |

राजप्रशस्ति

राजादिफल

(हि॰) ७१२ राजारानीसञ्काय

राजा चन्द्रसुमकी चौपई अ० गुलाल

राजा प्रजाको वशमें करने का मनत्र ---

Yef (0 !)

(feo) \$20

135 (oi)

(feo) x0?

(Eto) 840

(fg.) 280

(सं०) ४३२

(हि•) **१७६** |

देवेन्द्रकीत्ति

€0 ₹. ७% ₹

रविवतकथा

रविवतोद्यापनपु ना

रसकोत्कराजसभारञ्जन

रसकौत्क राजसभारंजन गंगादास

| प्रन्थनाम            | लेख क           | भाषा पृ          | ष्ठ सं०        | प्रन्थनाम                  | लेखक                 | भाषा पृष्ठ   | सं॰         |
|----------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| राजुलपच्चीसी स्नात   | ह्यंद विनोदीला  | व (हि∘)          | €              | रामायणमहाभारतव             | व्याप्रश्नोत्तर —    | (हि•ग०)      | ५६ २        |
| ६१३, ६२२             | , ६४३, ६४१, ६   | द <b>३, ६</b> ६४ | , ७२ <b>२,</b> | रामावलार [f                | ৰঙ্গ] —              |              | €•¥         |
| axs                  |                 |                  |                | रावपनेग्गीसूत्र            | _                    | (মা৽)        | ¥¥          |
| राबुलमञ्जल           |                 | (Fe )            | ७४३            | राशिकल                     |                      | (सं∘)        | 670         |
| राजुलको सम्भाव       | जिनदास          | (fĕ∘)            | ७४७            | रासायनिकशास्त्र            |                      | (fg.)        | \$\$0       |
| राठीबरतन महेश दश     | तिरी —          | (हि॰)            | २३=            | राहुफन                     |                      | (fg°)        | 935         |
| रोडपुरास्तवन         | _               | (हि॰)            | 840            | रक्तविभागप्रकरण            |                      | (सं∘)        | 5¥          |
| राडपुरका स्तवन       | समयसुन्दर       | (fg o )          | 382            | रिद्रशोनियार्ड             | स्वयम्               | (MYo)        | 484         |
| रात्रिभोजनकथा        | -               | (₹0)             | २३८            | स्तमिक्या                  | सदनकीत्ति            | (₹∘)         | 280         |
| रातिभोजनकवा          | किशनसिंह        | (हि॰)            | २३८            |                            |                      | • •          |             |
| रातिभोजनकथा          | भारामक          | (हि०)            | २३८            | रनमित्रकृष्णजी को          |                      | (Æ•)         | 990         |
| रात्रिभोजनक्या       |                 | (fg0)            | २२≡            | <b>स्वमित्याविश्वानकया</b> | इत्रसेन (            |              | २४६         |
| रात्रिभोजनकोपई       |                 | (fg •)           | 345            | <b>स्त्मितिवाह</b>         | वझम                  | (हि॰)        | 959         |
| रात्रिभोजनत्यागवर्णन | _               | (fg o )          | π¥             | रुक्मि शातिवाहवेलि         | पृथ्वीराज राठीड      | (हि॰)        | \$48        |
| राधाजन्मोत्सव        | -               | (fe o )          | 48             | रुग्नविनिश्चय              | _                    | (सं∘)        | 911         |
| राधिकानाममाला        | _               | (fe o)           | 484            | रुविकरणिरिष्ट्रजा          | भ० विश्वभूषण         | (₹∘)         | \$ \$ e     |
| रामकवय               | विश्वासित्र     | (fg o)           | 460            | रुद्रकान                   |                      | (सं०)        | 7.55        |
| रामकृष्णकाम्य दे     | बन्न पं॰ सूर्य  | (₹0)             | <b>18</b> ¥    | रूपमञ्जरीनाममाला           | गोपालदास             | (सं∘)        | २७६         |
| रामयन्द्रवरिष        | वधीचन्द         | (हि∗)            | 137            | रुपमाला                    | _                    | (4.4)        | 747         |
| शमक्त्रस्तवन         | -               | (सं∘)            | ¥\$¥           | <b>क</b> ासेनबरित्र        |                      | (₹•)         | २३६         |
| रामचन्द्रिका         | केशवद्।स        | (हि <b>०</b> )   | 18×            | क स्थम्यानवर्शन            | -                    | (सं∘)        | 259         |
| रामचरित्र [कविलबंध]  | <b>नुजसीवास</b> | (fgo)            | ६६७            | रेसाचित्र शादिना           | वन्द्रप्रभ वर्द्धमान | एवं पावर्वना | <b>4</b> ]— |
| शमबसीसी              | जगनकवि          | (हि•)            | ¥\$¥           |                            |                      |              | ७ व वे      |
| रामविनाद             | रामचन्द्र       | (fg.)            | -              | रेशाणित्र                  | _                    |              | 970         |
| रामविनोद             | रामविनोद        | (fg.o.)          | £80            | रेवानदोपूजा (बाहुट         | कोटिएजा विश्वासक     | ள (சு்.)     | X33         |
| रामविनोद             |                 | (हि॰)            | 401            | रैरव्रत                    | गंगाराम              | (सं∘)        | X35         |
| रामस्तवन             | ***             | (सं∘)            | ¥\$¥           | रैवव्रतकथा                 |                      | • ,          | -           |
| रामस्तोत             |                 | (ਜ਼•)            | X\$X           |                            | देवेन्द्रकीरित       | (सं∘)        | 385         |
| रामस्तोशकवच          |                 | (4.)             |                | रेबन्नतकथा                 | - 0                  | (सं∘)        | 236         |
|                      | _               | (4.)             | 408            | रेक्कतकया                  | <b>म</b> ० जिनदास    | <b>(₹•)</b>  | २४६         |

| <b>प्रन्थनाम</b>         | लेखक              | भाषा १    | ष्ट्र सं०     | प्रन्थनाम                | लेखक                 | भाषा प्र       | ष्ठ ₹        |
|--------------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| रोहिणीचरित्र             | देवनन्दि          | (मप∙)     | २४३           | लम्बन्द्रकाभाषा          |                      | (सं∘)          | ₹8           |
| रोहिगीविधान              | मुनि गुणभद्र      | (धप॰)     | ६२१           | लग्नशास्त्र              | वद्ध मानसूरि         | (qi o )        | ₹€           |
| रोहिलीविधानक्या          | -                 | (सं∘)     | . 980         | सं <b>युध</b> नन्तवतपूजा |                      | (सं∘)          | X.           |
| रोहिग्गीविधानकया         | देव नन्दि         | (भप०)     | १४३           | लघुग्रभिषेकविधान         | -                    | (५०)           | X ?          |
| रीहिसीविधानकया           | ब सीदास           | हि॰)      | ७८१           | <b>सपु</b> नस्थाग्       | _                    | (मं०) ४१४      | , <b>x</b> t |
| रोहिए।व्रत्तकथा व        | प्रा० भानुकीर्त्त | (4,∘)     | २३६           | लचुकल्यागपाठ             |                      | (हि॰)          | 98           |
| रोहिसीवतकया              | ललितकीर्त्ति      | (₹0)      | EXX           | लचुवारमस्यरात्रनीति      | चाणिक्य              | (सं०)          | •            |
| रोहिसीव्रतकया            | _                 | (भप०)     | २४४           |                          |                      | ७१२            | 65           |
| •                        | त्रः ज्ञानसागर    | (हि∘)     | २२०           | त्रधुवातक                | भट्टात्पल            | (4∘)           | ₹₿           |
| रोहिएगिवतकया             | -                 | (fgo)     | २३६           | <b>सधुजिनसहस्रनाम</b>    | _                    | (सं∘)          | ٤٠           |
| रोहिए।वसक्या             |                   | (हि॰)     | 430           | ल <b>षुतत्वार्थसूत्र</b> |                      | (4.0) PAD      | . 60         |
| रोहिस्रीवतपूजा केश       | वसेन कृष्णसेन     | (सं०) ४१३ | २, ५१६        | लघुनाममाना               | हर्षकीसिस्रि         | (ĕ•)           | २७           |
| रोहिस्थीवतपूजामंडल       |                   |           |               | <b>लघुन्यासर्वा</b> त    | _                    | (∘⊬)           | 54           |
| <b>रोहिगीवतमण्ड</b> लविध | _                 |           |               | <b>लघुप्रतिक्रम</b> स्   |                      | (918)          | ७१           |
| रोहिसीवतपूजा             | _                 | (हिं ०)   | <b>६३</b> =   | लघुप्रतिक्रमरा           |                      | (शा∘सं∘)       | ¥,u          |
| रोहिंगीवतमण्डल [ि        | ৰে]               |           | ४२४           | लघुमञ्जल                 | रूपचन्द्             | (हिं ० )       | ęą           |
| रोहिसोबतोबापन            |                   | (सं०)     | प्रश्         | बषुमङ्गल                 |                      | (  長の          | 96           |
|                          |                   | ५ ३ २     | , <b>4</b> ¥0 | तघुवः वसी                |                      | (ਜੰ∘)          | ĘIJ          |
| <b>रोहि</b> खोद्यतोचापन  | _                 | (ਫ਼ਿ∘)    | 480           | लघुर्रावद्यतकवा ब्र      | <b>इ.</b> नसागर      | (हि <b>॰</b> ) | २४           |
|                          | ल                 |           |               | लचु रूपसर्ग वृत्ति       | -                    | (स∙)           | ₹            |
| र्लंबनपथ्यनिर्गय         | _                 | (सं∘)     | \$0\$         | लघुत्रातिकविधान          | _                    | (₹•)           | ሂቹ           |
| लक्षमगोत्सव              | श्रीलद्मग्        | (सं०)     | 303           | लचुवातिकमन्त्र           | _                    | (सं∘)          | ४२           |
| लक्ष्मीमहास्तोत्र        | पद्मनन्दि         | (स०)      | 480           | लचुशांतिक [मण्डलविः      | •] —                 |                | X ?          |
| लक्ष्मीस्तोत्र           | पद्मप्रभदेव       | (सं •)    | A\$A .        | ल <b>बु</b> शातिस्तोत्र  | -                    | (सं०) ४१४,     | ४२           |
|                          | , ४३२, ५६६, ४     |           | - ;           | लचुश्रेयविधि [श्रेयोविध  | न <b>ं अ</b> भयनन्ति | ₹ (सं∘)        | K ą i        |
| •                        | , ६६३, ६६४, ६     |           | i             | लबुसहस्रमाम              |                      |                | 467          |
| लक्ष्मीस्तोत्र           |                   | (सं∘)     | . !           |                          |                      | Ęąu,           |              |
|                          |                   | 40, EVK,  | ६४०           | लघुसामायिक [पाठ]         | _                    | (4,0)          | = 1          |
| सदमीस्तोत्र              | चानतराय           | (हि॰)     | ४६२           |                          | ₹€₹, ४               | ०४, ४२६,       | <b>4</b> २ 8 |
| सम्म बन्द्रिकामामा स्व   | गमाराम सामान      | (हि॰)     | 280           | वयुसामायिक               | -                    | (सं० हि०)      | <b>4</b> 1   |

| #FW71#                                | सेख≉              | भाषा पृष्ठ     | zio l         | प्रत्थनाम                 | तेखक                      | भाषा पृष्ठ   | सं०         |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| घन्थनाम<br>लघुसामायिक                 | dist.             |                | 915           | लहरियाजी की पूजा          |                           |              | પ્રર        |
| संयुसामायिकभाषा                       | महाचन्द           |                | ७१६           | लहरी                      | নাথু                      |              | £3          |
| -                                     |                   |                | 263           | लहुर।<br>लहुरी नेमीश्वरकी | विश्वभू <b>प</b> ण्       | -            | 28          |
| लघुमारम्बत चनुभूति                    |                   | (₹°)           | £3¢           | •                         |                           | (सं∘)        | E.A.        |
| लबुसिद्धा-मकौमुदी                     | वरदराज            | (सं०)          | २६३           | लाटीसंहिता                | राजमल                     |              |             |
| लघुसिद्धान्तकौरनुभ                    |                   | • •            | X5X           | लावरमी मांगीतु गीकी       |                           |              | ŧ&७         |
| लघुन्तोत्र                            |                   | (सं∘)          | ४३३<br>४३३    | लिंग राहुड                | भा० कुंदकुंद              |              | 250         |
| लघुन्नपन                              | -                 | (सं०)<br>(-: \ | 1             | निगपुराम<br>-             | <u> </u>                  |              | १५३         |
| लघुम्न प्रनदीका                       | भायशर्मा          | (मं०)          | ***           | तिगा <u>नु</u> शासन       | हेमचन्द्र                 |              | २७७         |
| <i>स</i> चुम्नपनविधि                  |                   | (rio)          | ६४=           | लिगा <b>नुशा</b> सन       |                           |              | २७६         |
| लघु-तयंभू-तोत्र                       | समन्तभन्न         | (₹0)           | प्रश्य        | र्जानावती                 | भाष्कराचाये               |              | 375         |
| लघुम्वयभूम्तोत्र                      | - (               | (મં૦) પ્રરૂહ,  | XEX.          | लीलावतीभाषा ड             | यास मधुरादास              | (fg = )      | 3₹€         |
| ल <b>चु</b> दाळ्यंन्दु <i>रोम्ब</i> र | -                 | (सं∙)          | 463           | नुहरी                     | नेमिचन्द                  | (f₹°)        | <b>६२२</b>  |
| नांद्रपविधान र या                     | पं० ऋभ्रदेव       | (मं०)          | 3 = 5         | <b>बुह</b> री             | सभाषन्द्                  | (हि∘)        | ७२४         |
| लव्धिविधानकथा                         | खुशासचन्द         | (हि॰)          | २४४           | लोकप्रत्याम्यानधमिन       | नक्या —                   | (सं•)        | २४०         |
| लांटथविधानचौ पर्द                     | भीपसकवि           | (हि०)          | ७७६           | लोस्वर्णन                 | -                         | (व्हे॰) ६२७, | ७६३         |
| सस्थिविधानपूत्रा                      | अभादेव            | (स∘)           | ४१७           |                           | व                         |              |             |
| स व्यक्तिधानपूजा                      | हर्षकीसि          | (स०)           | 333           |                           | •                         | (4,∘)        |             |
| लब्धिविधानपूत्रा                      |                   | (सं •)         | ४१३           | वक्ता भोता लक्षण          |                           |              | 37.6        |
|                                       |                   | प्र ३ ४        | , 280         | वक्ताश्रोता सक्षण         |                           | (हि॰)        | 376         |
| लब्धिविधानपूजा                        | शानवन्द           | (हि॰)          | 848           | वज्रदन्तवक्रवत्ति क       |                           | 便0)          | ७२७         |
| लब्खिविधानपूजा                        | -                 | (हि∘ <b>)</b>  | ४३४           | वजनाभिककवीत्त             | की भावना भूधरद            |              | <b>5</b> 8  |
| लब्धिविधानमण्डल् [                    | वित्र] —          |                | ५२५           |                           | ,                         | (45, £04,    |             |
| स्थिविधानउद्यापन                      | <b>जा</b> —       | (सं ०)         | χŧχ           | वज्रत्रक्तरस्तोत्र        |                           | (सं०) ४१४    | , ४३२       |
| लब्धिविधानोद्यापन                     |                   | (सं०)          | 2.80          | वनस्पतिसत्तरी             | मुनिचन्द्रसू <b>रि</b>    | (সা॰)        | 4.8         |
| लब्धिविधानवतीयाप                      | नपूजा             | (सं∘)          | <b>* 43</b> 8 | वन्देतानकी अयमान          |                           | (सं∘)        | *03         |
| लस्थिसार                              | ने मिचन्द्राचार्थ | (AIO) X        | ₹, ७३६        |                           |                           | 464          | i, quu      |
| लब्बिसारटीका                          |                   | (सं∘)          | X\$           |                           | ' भर्त् हरि               | (₹∘)         | <b>7.25</b> |
| सञ्चिसारभाषा                          | पं० टोहरमस        | (₹•)           | ¥3            | वरांगवरित्र               | पं॰ बद्ध मानदेव           | (4,•)        | 267         |
| सक्तिसारक्षपर्यासार                   |                   |                |               | 1                         | <b>जय</b> भित्रह <b>ल</b> | (बप०)        | 755         |
| सम्बद्धारक्षपर्यासार                  |                   | -              |               | वर्द मानकाम्य             | श्रीमुनि पद्मनन्दि        |              |             |

(PT+) 1000

(Fro) 840

(fee)

(सं∘) **3** 12 2 1 विनोदसतसई

३५६

विजयक्मारसञ्काय ऋषि लाज्जनद

शभवन्द

विजयकी लिखन्ड

विजययन्त्रविधान

विनतीसंग्रह

विनतीसंग्रह

देवात्रहा (हि॰) ६६४, ७८०

(feo) yxo

(fe ) \$50

7

| प्रव्यानुकर्माणका ]       |                        | •                 |                |                            |                       | [ =6       |            |
|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------------|------------|
| <b>बन्धना</b> म           | लेखक                   | भाषा पृष्ठ        | सं०।           | प्रम्थत। म                 | लेखक                  | भाषा पृष्ठ |            |
| धन्यनाम<br>विपादसूत्र     |                        | (°TR)             |                | विधापुकुमारमुनिक <b>या</b> | भुतसागर               | ` '        | ¥σ.        |
| ••                        | ० कृष्ण्याम            | (₹•)              | 222            | विध्युकुमारमुनिकथा         | _                     | . ,        | A.         |
|                           | चन्द्रकीति             | (सं∘)             | XXX            | विधानुकुमारमुनि रूजा       | वाबूत्राल             | (fgo) ¥    | १३६        |
| विमानशुद्धि               | 4-84044                |                   | ¥35            | विध्युपञ्जरस्भा            |                       | ()         | 900        |
| विमानशुद्धिपूजा<br>       | neafer I               | ()                | **             | विष्णुसहस्रनाम             | _                     | (4°)       | 80,        |
| वियानशुद्धिशानिक [म       | -9-1(41)               | (*i°)             | EX=            | विजयसत्तात्रि मङ्गी        | बा॰ नेमिचन्द्र        | (সা০)      | 8.5        |
| विरदावली                  |                        |                   | vex            |                            | चराज महेश्वर          | (€i∘)      | 83         |
|                           |                        | (हि॰)             | 320            | विश्वलोचन                  | धरसेन                 | (सं∘)      | २७७        |
| विरहमाननीर्थञ्करजनक्<br>- |                        | (सं·)             | Fox            | विश्वनोचनकोशकी स           | त्रव्यानुक्रमश्चिका — | - (सं०)    | २७७        |
| विरहमानपूजा               |                        | (ন <sup>.</sup> ) | <b>EX</b> 10   | विहारकाम्य                 | कालिदास               |            | १६७        |
| विरहमञ्जरी                | नन्द्रास               | (न०)<br>(हि•)     | 408            | वीतरागगाया                 |                       | (*T*)      | <b>531</b> |
| विरहमञ्जरी                | _                      | (हि॰)             | 390            | बीतरागस्तोत्र              | पद्मतन्दि             | (₫•)       | ४२४        |
| विरहिनी का बर्गन          |                        | (#o)              | ¥35            |                            | ¥38.                  | 147, £\$¥, | 980        |
| विवाहप्रकरण               |                        | (न०)<br>⊦सं०}     | ***            | वीतरागस्तोत्र              | का० हेमचन्द्र         |            |            |
| विवाहपदान                 | - Colore               | (सं∘)             | ***            | वीतरागस्तोत्र              |                       | (सं∘)      | ox:        |
| विवाहविधि                 |                        |                   | 761            | वीरवरित्र [मनुप्रेक        | सका सिका              | (ध्रप०)    | ٩¥         |
| विवाहशोधन                 |                        | (सं∙)             |                | वीरखसीसी                   |                       | (सं•)      | ٧ŧ         |
| विवेकजबड़ी                | _                      | (सं०)             | 788            | वीरजिसांदगीत<br>-          | भगौतीदास              | (हि∙)      | १६         |
| विवेकजकड़ी                | <b>जिनदास</b>          |                   |                | 0-0                        |                       |            |            |
| विवेकविलास                |                        | (fg.)             | = 4            |                            | <br>पूनो              | (fgo)      | ve         |
| विषहरनविधि                | संतोपकवि               | (f <b>∉∘</b> )    | 101            |                            | हेमचन्द्रसूरि         | (सं∘)      | 13         |
| विवापहारस्तोत्र           | धनखब                   | √सं∘)             | ४०२            | 1                          | इसमन्द्रसूर           | (सं∘)      | 89         |
| ४१४, ४२३                  | , ¥ <b>२</b> ४, ४२=, ° | ४३२, ५६५          | , ५७२,         | बीरनायस्तवन                | 4-0                   | •          | ¥1         |
| प्रदेश, ६०५               | , 430, EVE, o          |                   |                |                            | मालाल चौधरी           |            |            |
| विवापहारस्तोत्रटीका       | नागचन्द्रस्            | (सं∘)             | .466           |                            | लिमिक —               | (हि॰)      | A)         |
| विवापहारस्तोत्रभाषा       | व्यवकीरित              | (हि <b>०</b> )    | ४१६            | वीररस के कवित्त            |                       | (हि०)      |            |
| •                         | €0¥, €X0, €            |                   | 800            | बीरस्तवन                   | -                     | (সা• )     |            |
| विवापहारभाषा              | प्रभावात               |                   | *86            | वृत्रलालकी बारह            | भावना                 | · (ફિ•)    |            |
| विषापहारस्तोत्रभाषा       |                        |                   | ¥\$•           | 1                          | कालिदास               | (4·)       | *          |
|                           |                        |                   | <b>ξ, ७४</b> ७ |                            | अह केदार              | (前。)       |            |
| विष्णुकुमारपूजा           |                        |                   | 548            | 4                          | -                     | - (सं∙)    | ) 1        |

```
मन्था<u>नु</u>क्रमशिका
  = = ]
                        लेखक
                                   भाषा प्रष्ठ सं०
                                                                          लेखक
                                                                                    भाषा पृष्ठ स॰
  प्रम्थनाम
                                                    प्रन्थनाम
 वृत्तरत्नाकरखन्दटीका समयमुन्द्रगणि
                                    (सं०) ३१४
                                                                  € 0 ₹ , € ₹ 8 , € E 8 , ७ € E , ७ € E 8
                     सुल्ह एक वि
                                    (सं०) ३१४
                                                   वैद्यवसम
 <del>वृत्तरत्नाकरटीका</del>
                                                                             -- (মo) ३০४, ७३ল
 बृन्दसतई
                       बुन्द्कवि
                                    (हि॰) ३३६
                                                   वैद्यांबनोद
                                                                        भद्रशङ्
                                                                                      (#o) 30%
                     ६७४, ७४४, ७४१, ७≂२, ७६६
                                                   वैद्यविनं।द
                                                                                     (हिo)
                                                                                              30%
                                    (सं०) ६३६
 बृहद्कलिकुण्डपूजा
                                                   वैद्यसार
                                                                                      (₹०)
                                                                                             975
                                    (हि॰)
                                            202
                                                   वैद्यामृत
                                                                     माणिक्यभट्ट
 बृहद्कल्यारा
                                                                                      (4º)
                                                                                             30%
 बृहदग्ररावलीशांतिमण्डलपूजा [चौसठऋद्विपूजा]
                                                   वैय्याकरराभूपरा
                                                                       कौहनभट्ट
                                                                                      (4io)
                                                                                             263
                     स्बरूपचन्द
                                    (हि०) ४४१
                                                   वैय्याकरगाभूषरा
                                                                                      (F(0))
                                                                                             253
 बृहद्घंटाक्र्याक्तंत्र कवि भौगीलाल
                                    (हि॰) ७२६
                                                   वैराग्यगात [उदरगीन]
                                                                          द्धीहल
                                                                                     (fg3)
                                                                                             € ; 9
 बृहद्चारिएक्यभीतिगास्त्रभाषा मिश्ररामराय (हि॰) ३३६
                                                   वंराग्यगीत
                                                                          सहमन
                                                                                     (1E0)
                                                                                             833
 बृहद् बारिएक्यराजनीति
                                    (म०) ७१२
                       चाग्रक्य
                                                   वैराग्यक्षं:सी
                                                                     भगवर्गादास
                                                                                     (fg.o.)
                                                                                             5=4
                       भट्टोत्पल
                                    (स०) २६१
 बृहरजातक
                                                   र्व राग्यशतक
                                                                        भन्दहिर
                                                                                     (ri.)
                                                                                             229
                                    (मं०) ४३१
 बृहद्नवकार
                                                  व्याकरमा
                                                                                     (40)
                                                                                             486
                                  (सं•) ६६, ६७
वृहद्प्रतिक्रमएा
                                                  व्याकरमार्टाका
                                                                                     (+c) = = 8
                                   (जार)
                                          =ξ
बृहद्प्रतिक्रमश्
                                                  व्याकरराभाषाठीका
                                                                                     (40) DEZ
                           一 (前。) メッモ, ゆき。
बृहद्षोडशकारसपूजा
                                                  वतकथाकोश
                                                                     पं० दामोदर
                                                                                     (FO)
                                                                                            268
                                   (मं०) ४२३
बृहन्शांतिस्तोत्र
                                                  वतकथाकीश
                                                                    देवेन्द्रकीर्त्ति
                                                                                      Ħ0)
                                                                                            288
                                   (मं०) ६५८
बृहदस्नपनविधि
                                                  व्रतकथाकोश
                                                                      श्रुतमागर्
                                                                                     (Ho)
                                                                                            388
बृहद्स्वयंभूस्तोत्र
                     समन्तभन्न
                                   (म०) ५७२
                                                  वनकथ। नोश
                                                                     सक्तकीर्न
                                                                                     (FT0)
                                                                                            282
                                     ६२८, ६६१
                                                  ब्र कथाकाश
                                                                                     (सं०)
                                                                                            388
बृहस्पतिविद्यार
                                   (मं) ६६१
                                                  व्रतकथाकोश
                                                                                (संब्झार०) २४२
बृहस्पतिविधान
                                   (सं०) ४४०
                                                  व्रतकथाकोश
                                                                     खुशालवन्द
                                                                                    (हि०)
                                                                                           288
बृहद्सिद्धचक्र | मण्डलचित्र]
                                           898
                                                  व्रतकथाकोश
                                                                                    (feo)
                                                                                            2 48
वैदरभी विवाह
                       पेमराज
                                   (हि॰) २४०
                                                  व्रतकयासंग्रह
                                                                                    (स०)
                                                                                           ₹8€
वैद्यकसार
                                   (सं०)
                                          308
                                                  वतकवासंग्रह
                                                                                   (ग्रप०)
                                                                                            ₹84
                 हर्पकी त्तिसूर्य
वैद्यकसारोद्वार
                                   (#io) 3.0 x
                                                  वतकयासंग्रह
                                                                म० महतिसागर
                                                                                   (fg o )
                                                                                           335
वैद्यजीवन
                  लोलिम्बराज (सं•) ३०३, ७१४
                                                  वतकथास ग्रह
                                                                                   (Ro)
                                                                                           280
वैद्यजीवनग्रन्य
                                   (सं०) ३०३
                                                  वतजयमाला
                                                                    सुमतिसागर
                                                                                   (fgo)
                                                                                           ७६५
वैद्यजीवनटीका
                       रुद्रभट्ट
                                   (Ho) 30%
                                                 वतनाम
                                                                                   (हि∘)
वैद्यमनोत्सव
                     नयनपुख
                                  (E0) 308
                                                 वतनामावली
```

(#o)

| <b>बन्धानुकर्मणिका</b>                         | 1             |            |                  |           |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|-----------|--|--|--|
| वन्थनाम                                        | ते शक         | भाषा पृष्ठ | संद              | ग्रन्थर   |  |  |  |
| व्यतिग्रीय                                     | मोहन          | (9 e)      | ५३६              | षट्गाहु।  |  |  |  |
| बत रू मामग्रह                                  | ****          | (म∘)       | 65,8             | षद्पाहु   |  |  |  |
| व्रतविधान                                      |               | (F0)       | ४३८              | षट् रग्हु |  |  |  |
|                                                | ौततराम संघी ( | हि॰) ६३८   | 300              | षर्मन     |  |  |  |
| व्रनविवरगा                                     |               | (#i o)     | ¥ <del>१</del> ६ | षट्रम     |  |  |  |
| वनिवयसम                                        | _             | (हिं∘)     | ४३८              | पर्वेदा   |  |  |  |
| <b>ब</b> त्रसार :                              | आ। शायके टि   | (सं∘)      | ४३८              | षड्लेक    |  |  |  |
| <b>य</b> नगर                                   |               | (गं०)      | €3               | ঘহুলহ     |  |  |  |
| <b>त्र</b> नकत्या                              | -             | (हि॰)      | 5.9              | पर्नेद    |  |  |  |
| वरीयासमधावराचा                                 | <del>-</del>  | (4°)       | E 3              | षट्गा     |  |  |  |
| वनाचारतमग्रह                                   |               | (मं • )    | ४३८              | पज्दा     |  |  |  |
| <b>ब</b> ता स्वासवर्गान                        | -             | (ন∘)       | 53               | पट्द      |  |  |  |
| प्रती (ब)सवर <b>िन</b>                         |               | (fg.)      | 5.5              | वर्द      |  |  |  |
| द्यनाके चित्र                                  |               |            | ७२३              | षड्व      |  |  |  |
| व्यनीकी निधियोका                               | व्योरा —      | (Fe)       | ६५५              | गड:       |  |  |  |
| द्राकेनाम                                      |               | (हि॰       | ) = 3            | 145.      |  |  |  |
| वनंका ब्योरा                                   |               | (ছি        | , 403            | पड्       |  |  |  |
|                                                | प             |            |                  | द्या      |  |  |  |
| ष्ट्यावश्यकः ( <b>ल</b>                        | बुनानायिक] स  | हाचन्द (   | (e)              | ও বিগ     |  |  |  |
| गृह्माबस्यकवि <b>धा</b>                        |               |            | ) =              |           |  |  |  |
|                                                | हमासा जनरा    | ज (हि      | ·) {x            | ६ यो      |  |  |  |
| वर्तमंत्रथन                                    | ` -           |            | o)               | २ य       |  |  |  |
|                                                | माला (छ=कमोबए | ममाला]     |                  | पं        |  |  |  |
| महोकवि समरकीर्त्त (सर०) ६६ व                   |               |            |                  |           |  |  |  |
| ८ट्रमों खेबरलमालाभाषा पाँडे लाखचन्द्र (हि॰) वर |               |            |                  |           |  |  |  |
| षट्पं चासिका                                   | दशहिमा        |            |                  | ٤٦ ١      |  |  |  |
| पट्पश्चासिका                                   | 4,14          | ,          |                  | XE .      |  |  |  |
| पट्पञ्चासकार<br>पट्पञ्चासिकार्जु               | त भट्टोर      |            | . , .            | £ 7       |  |  |  |
| षट्पाठ                                         |               |            |                  | 105       |  |  |  |
| षट्पाठ<br>षट्पाठ                               | बुध           |            |                  | 188       |  |  |  |
| 14.11                                          | 4.            |            |                  |           |  |  |  |

भाषा पृष्ठ सर् लेखक श्नाम हड [प्राप्तृत] अद्याः कुन्दकुंद (प्रा०) ११७,७४६ (F) 29E श्रतमागर !हु इटी का (4io) ११८ ग्हुबड़ी**न**। (#o) 3%3 नवरची (4°) 4=3 मकथा (4) OY# द्यावर्गान (हि०) द्यावर्गन हर्वकीति (हि०) ৩৬% হয়া<sup>ৰ</sup>িব (180) ३६६ माह लोहर रव्याने ल 55 (FB0) सक्रम्ब गहननवर्गान १३१ (# D) दर्शनवःस्री (10) 359 दर्शनियमार 355 **ह**रिभद्रसृदि (0,0) ्दर्शनगम् **चय** (40) (880 (दर्शनममुख्यदीका गग,रतनमृहि (#io) 369 (दर्शसम्बयवृत्ति (# #) UXR ্মলিয়াত (do) **£**, **E**, ड्मसि*वर्गः* **न** विश्वसम (म०) ४१६, ४४१ गवनिक्षेत्र**पानपू**ता अक्षिलाल (H o) ष्ठिशनक दृष्यम् एउवाधिकशनकटीका शाजहसीपाध्याय (# ·) \*\* (सं०) 484 ोड**श**कारमाउद्यापन सक्तिमकी सि (# o) EVX गंडराकार गक्यो (alb) \*\*\* वोडशकारम् जयमाल - (प्रा० सं०) १४२ पोडनकार**ए त्रयमा**ल रहेषू (बा०) ४१७, ४४९ वोडलकारग्**जयमान** (धरः) १४२ योडश**क्षारम्**जवमाल (हि॰ग०) ५४२ वोडशकारएजयमाल वोडणकाररगपूजा [बोडणकाररगुब्रलोखापन] केशवसेन (सं०) ४३६, ४४२, ६७६ (Ho) 120 ब्रवसागर वोडजकारसपूत्रा

(गुनः) २८७

| शम्बुप्रसुम्नप्रबन्ध | समयसन्दरगणि | (₩∘)               | c 3 ?       |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| शकुनविचार            | -           | (गं ०)             | २६२         |
| शकुनशास्त्र          | -           | (हि॰ '             | و ه ع       |
| शकुनावली             | गर्ग        | (भ०)               | <b>२</b> १२ |
| षाकुनावली            | -           | (सं०) २६२,         | £ 03        |
| वाकुनावली            | श्वजद       | (हि॰)              | 787         |
| शकुनावली             |             | <b>(हि॰) २</b> १३, |             |
| शतग्रष्टलरी          |             | (हि <b>०</b> )     | 233         |

शत्रुक्तविरिश्रुजा अव्विश्वभूपरा (सं०) ११३, १४३ | शातिवक्रमण्डल (चित्र)

षोडशकारराव्रतोद्यापनपूजा राजकीर्त्त (स०) ५/३

**षोड**शकारएायतकथा

| E accit and contain fallow | 7149177 413         |        |      |
|----------------------------|---------------------|--------|------|
|                            | सिंहनस्य            | (40)   | 20   |
| शहरमाराठकी प्रधासु         | ्नि महीचन्द         | (f{o)  | 3,8  |
| शावटायनच्यावरमा            | शावरायन             | (aja)  | દદ્  |
| गान्तियनाम                 |                     | (हि॰)  | દૃદ  |
| र्गान्तकरस्तोत्र           | विद्याभिद्धि        | (৽াম)  | £q   |
| शास्तिकरस्तीव<br>-         | <b>मुन्दरसू</b> र्य | (91e)  | 841  |
| <b>गान्तिकविधान</b>        |                     | (हि∗)  | 188  |
| शान्तिकविद्यान (बृहर्)     |                     | (सं∘)  | X88  |
| शान्तिकविधि                | अहंदेव              | (सं ०) | 2,88 |
| बान्तिकहोमविधि             | -                   | (ño)   | EXE  |
| <b>बा</b> न्तिघोपग्गम्तुति | -                   | (iio)  | ४१७  |
| priff-reasons.             |                     | , ,    | -10  |

(40) x80

४२४

|                            | •                              |               |             |                                 |             | -              |        |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------|--------|
| प्रन्थनाम                  | लेखक                           | भाषा प्र      | 3 सं∘       | प्रन्थनाम                       | लेखक        | भाषा पृष्ठ     | संब    |
| शातिनायचरित्र              | <b>श्र</b> जितप्रभस् <b>रि</b> | (मं०)         | १६६         | शारदाष्ट्रक                     | बन।रसीदास   | (हि.)          | ७७६    |
| द्यातिनाथचरित्र            | भ० सकतकीर्त्त                  | (4°)          | १६८         | सारदाष्ट्रक                     | -           | (हि॰)          | 100    |
| शांतिनाथपुरास्।            | सहाकवि अश्या                   | (मं॰)         | * * *       | शारदीनाममाला                    |             | (ۥ)            | र ७७   |
| का:निना <b>यपुरा</b> ग्    | खुशाल चन्द                     | (हि॰)         | <b>१</b>    | शाङ्ग धरमंहिता                  | शाङ्गधर     | (×i °)         | ३०५    |
| बातिनाथपूजा                | रामचन्द्र                      | (Fe)          | XXX         | शाङ्ग धरमहिलार्शका              | नाडमल       | (H o           | 30€    |
| शातिनाथपूता                | _                              | (मं०)         | X∘€         | शालिभद्रचौरई                    | जिनसिंहमू र | (हि॰)          | 900    |
| गातिनायस्तवन               | ****                           | (गं॰)         | ४१७         | <b>बालिभद्रमहामुनिम</b> ज्भ     | ाय <u> </u> | (हि o)         | € \$ ¥ |
| रां तिनाधरतवन              | गुगमागर                        | (हि॰)         | ७०२         | शालिभद्र चौपई                   | मतिसागर     | (fg o) १६=     | ७२६    |
| शानिना <b>य</b> स्तदन      | ऋषि नात्तचंर                   | (feo)         | 698         | द्यानिभद्रमञ्जानीचौपई           | जिनसिंहसूरि | (हि॰)          | २५३    |
| शासिनाथस्त्रोत्र           | मुनि गुणभद्र                   | (गं०)         | ६१४         | ज्ञानिश्चद्रमहामृतिस <b>ः</b> भ | E14 -       | (हि <b>०)</b>  | 488    |
| द्यानिसम्बद्धाः            | गुण्भद्र स्वामी                | (ন৹)          | 955         | बालिभद्रसज्मः य                 | -           | (應。)           | ४६७    |
| ञानिनाथस्तीत्र             | गुनिभद्र                       | (मै०) ४१७     | , ७११       | লালিহাঁদ                        |             | (स。)           | 930    |
| शांतिनाथन्तोत्र            | ****                           | (सं०)         | ३≈३         | गालिहोत्र [भश्व∫च               | रत्सा]      |                |        |
|                            | ४०२, ४१८,                      | ६४६, ६७३,     | 286         |                                 | पंट लकुल    | (सं०-हि०)      | ₹o Ę   |
| शांतिगाठ                   | *****                          | (6,0)         | ¥१⊏         | शालिहोत्र ृप्पदिवी              | बरसा ]      | (₹0)           | 308    |
| ४२०, ४४४, ४९               | (E, EXO, EEP, E                | E'3, '30'Y, 1 | 30 X        | शास्त्रगुरुजयमाल                |             | (সা৽)          | XXX    |
| ७३३, ७४०                   |                                |               |             | शास्त्रजयमाल                    | ज्ञानभूषण   | (सं∘)          | ***    |
| शातिबाठ (बृहद्)            |                                | (सं०)         | ሂሄሂ         | शास्त्र जयमाल                   | _           | (সা০)          | ५६५    |
| षाति राठ                   | द्यानतराय                      | (fg.)         | X ? E       | शास्त्रपूत्रा                   | _           | ≀सं∘)          | 3 .    |
| <b>धा</b> तिपाठ            | -                              | (हि०)         | <b>६</b> ४४ |                                 |             | ५६४, ५६५       | , ६५२  |
| वातिपाठ                    | -                              | (fg0)         | ४०६         | शास्त्रपूजा                     | _           | (हिल्)         | XPE    |
| शांतिमंहलपू मा             |                                | (07)          | १०६         | शास्त्रप्रवचन प्रारंभ क         | रने         |                |        |
| <b>वांतिरत्नसू</b> ची      |                                | (सं०)         | XXX         | को विधि                         |             | (सं <b>०</b> ) | KAÉ    |
| शांतिविधि                  | _                              | (सं∘) ∙       | ሂሄ፥         | शास्त्रजीकामंडल [ वि            | ৰ ]         |                | १२१    |
| शांतिविधान                 | -                              | (€i∘)         | ४१८         | वासनदेवतार्चनविधान              | -           | (4jo)          | 484    |
| <b>बा</b> चार्यशांतिगागरपू | ना भगवानदासः                   | (हि॰) ४६१     | ,७६६        | शिकाचतुरक                       | नवलराम      | (हि o)         | ĘĘ#    |
| शांतिस्तवन                 | देवसूरि                        | (सं∘)         | ¥\$£        | विवरविनास                       | रासचन्द्र   | <b>(हि∘)</b>   | \$37   |
| शांतिहोमविधान              | भाशाधर                         | (₹•)          | <b>XXX</b>  | विकरविलास <b>्</b> जा           |             | (हि॰)          | X84    |
| शारदाष्ट्रक                | -                              | (fi∘)         | 858         | विखरविलासभाषा                   | धनराज       | (fg.)          | 130    |
|                            |                                |               |             |                                 |             |                |        |

(हि॰)

(सं०)

— (हि.ग.) ३३६,७१५

४६६ आवकाचार

F3F

श्रावकाचार

श्रावकाचार

पुज्यपाद

**उक्तकी** ति

(Ho) 80

(Ho) 68

(#io)

(970) E ?

88

शुभमुहर्त्त

गुमसील

शुमासुभयोग

संस्कृतमंजरी

संहनननाम

सक्लीकररा

सक्लीकरम्पविधि

सक्लीकरसाविधि

(#io)

(हिं0) ६२६

(#o)

(सं०) प्रश्

280, ERE

— (संa) ११४, १७८

¥39

XYE

(NIO)

(हि॰)

(हि॰) ३७६

(fe) \$0 £

(सं०) २६४, २६७

चानतराय

323

६२६

संबद्गाटपत्र

संवयच्चीसी

संज्ञात्रक्रिया

संज्ञानविधि

संघोत्यसिकयन

| प्रन्थनाम              | संग्रह             | भाषा पूर्       | सं०        | प्रन्थन। म        | संसक                     | भाषा पृष्ट     | सं०                    |
|------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------------|
| सञ्जनचित्तवह्नथ        | मिल्राचेगा (स      | i•) ₹₹७,        | ₹9₹        | सतपदार्थी         | शिवादिस्य                | (सं∘)          | ₹¥•                    |
| सज्जनचित्तवहाम         | शुथचन्द            | (4,0)           | 110        | सतपदार्थी         |                          | <b>(</b> सं ०) | 620                    |
| सज्जनविश्तवसम          |                    | (सं∘)           | ₹₹७        | सतपदी             | -                        | (सं∘)          | ¥¥#                    |
| सञ्जन वित्तवसम         | सिहरचन्द           | (f <b>g</b> ∘)  | ₹₹७        | सप्तपरमस्थान      | खुशासचन्द                | (हि॰)          | ७३१                    |
| सज्जनविस्तवस्त्रभ      | ६गूलाल             | <b>(f</b> ۥ)    | ₹₹3        | सत्तपरमस्यानकथा । | मा० चन्द्रकीर्ति         | (4, ∘)         | २४१                    |
| सरमाय [चौवह बोल]       | ऋषि रासचन्दर       | (fg.)           | ¥K\$       | सप्तारमस्थानकपूजा | _                        | (सं•) ४१७,     | XXC                    |
| सञ्काब                 | समयसुन्दर          | (fgo)           | £ţc        | सप्तपरमस्थानवतकव  | ा खुशासचद्र              | (हि∘)          | <i>488</i>             |
| सतसई                   | बिहारीलाल (वि      | ₹0) <b>५७</b> ६ | ७६८        | सप्तपरमस्थानवतीश  | ापन                      | (सं∙)          | X 5 E                  |
| सतियों की संग्रभाय     | श्रुषिद्ध जसल जी   | (हि॰)           | 448        | सप्तभंगीवभगी      | भगवतीदास                 | (Fe o)         | Ęss                    |
| सत्तरभेदपूजा           | साधुकीचि (वि       | 1 te (0)        | 980        | सप्तविधि          | _                        | <b>(हि∘)</b>   | 300                    |
| सत्तात्रिभंगी          | नेमिचन्द्राचार्य   |                 | ¥¥.        | सध्तब्यसनसनकथा ।  | षा॰ सोमकीर्त्त           | (4∘)           | २५.                    |
| सत्तादार               |                    | (सं∘)           | ¥¥         | सप्तव्यसनकथा      | भारामल                   | (हि∘)          | २५०                    |
| सङ्गावितावली           | सकतकीर्त्ति        | (सं∗)           | ३३⊂        | सप्तव्यसनकथा भाषा | _                        | (हि॰)          | २४०                    |
|                        | मासस वीधरी         | ٠,              | 115        | सप्तव्यसनकवित्त   | बनारसीदास                | (fg.)          | ७२१                    |
| स.क्राचितावली          | _                  | (fgo)           | 115        | सप्तशती           | गोवर्धनाचार्य            | (∉∘)           | uţı                    |
| समिपातकलिका            | _                  | (#o)            | 100        | सप्तरलोकीगीता     |                          | (सं∘)          | 6:                     |
| सक्रिपातनिवान          |                    | (#o)            | 104        |                   |                          | १६=<br>(सं∗)   | ६६ <del>।</del><br>७६१ |
| सक्षिपातनिदानचिनित्सा  | बाहबदास            |                 | 1-1        | सप्तसूत्रभेद      |                          | 1.1            | 33:                    |
| सन्देहसमुख्यम          | धर्मकतारास्रि      |                 | 114        | समातरंग           |                          | (सं∘)          |                        |
| सन्मतितर्क             | सिद्धसेनदिवाद्ध    |                 | \$40       | सभाग्र गार        | _                        | (सं∙)          | 111                    |
| समविजिनस्तवन           | ाटाक्टल जार्थ जाका | (पा॰)           | 484        | समाग्रंगार        |                          | (सं∘हिं∘)      | 331                    |
| सत्तिपूजा              | वियादास            | (सं०)           | XX2        | सभासारनाटक        | रघुराम                   | (E)            | <b>#</b> #             |
|                        |                    |                 |            | समक्तिदास         | जासक(ए                   | (E)            | €:                     |
| सप्तरिपूजा             | वेवेन्द्रकीर्श्त   | (सं∘)           | <b>990</b> | समक्तिविख्योधर्म  | जिनदास                   | (हि∘)          | 40                     |
| सर्रावपूजा             | सहमीसेन            |                 | #A#        | समंतभद्रकवा       | जोधराज                   | (ۥ)            | W.K.                   |
| सप्तिविष्रजा           | विश्वभूवरा         | (#*)            | #A#        | समंत महस्तुति     | समंतभद्र                 | (e e)          | 90                     |
| बसविपूजा               | -                  | (€∘)            | AAS        | समयसार (नामा)     | कुम्बकुम्बायार्थ         | (明)            | 11                     |
| सत्त्रम्बियंडल [चित्र] |                    | (#o)            | ĦŚŻ        |                   |                          | Kag, 641       | , <b>4</b> §           |
| सप्तनपविद्यादस्तनन     | ***                | (# ·)           | ¥ŧs        | सम्बदारकवसा       | <b>मस्तप</b> न्द्रापार्य | (#o)           | 15                     |
| ससन्यायकोष             | मुजिने श्रीसङ्     | (4.)            | tve        | सप्रक्तारका साटीक |                          | ( <b>R</b> a)  | 13                     |

```
≈⊌$ ]
                                                                           मन्यानुकमश्चिका
 प्रम्थनाम
                       लेखक
                                                                       तेसक
                                                                                 भाषा प्रष्ट सं०
                                 भाषा पृष्ठ सं०
                                                  प्रस्थनाम
                                  (हि॰) १२४
समयसारकलकाभावा
                                                 समाधिमररा
                                                                                  (मप०) ६२=
समयसारटीका
                               (सं०) १२२, ६६५
                                                 समाधिमरणभाषा पद्मालालचौधरी
                                                                                  (fgo)
                                                                                          १२७
समयसारनाटक
                  बनारसीदास
                                  (房の) १२३
                                                 समाधिमरराभाषा
                                                                                  (E .)
                                                                      सुरचन्द
                                                                                          $ 70
                                                                          - (feo) १x, १२७
                  , toy, ६३६, tao, tas, tau,
                                                 समाधिमरस
                   €=€, €€ €, ७०२, ७१६, ७२०,
                                                                                    980, 985
                             $$0, $$0, $$0, $$¢,
                                                 समाधिमररापाठ
                                                                              (fe+) १२६,३६४
                                                                   द्यानतराय
                                                 समाधिमरण स्वरूपभाषा
                               930,000,000
                                                                                  (हि॰) १२७
                 जयचन्दछाबडा (हि॰ ग॰) १२४
                                                 समाधिशतक
समयसारभाषा
                                                                      पुच्यपाद
                                                                                  (Ho)
                                                                                         220
                                  (हि०) १२४
समयसारवचनिका
                                                 समाधिशतकटीका
                                                                प्रभाचन्द्राचार्य
                                                                                  (#c)
                                                                                         १२०
                 श्चमृतचन्द्रस्रि (सं०) ४७४, ७१४
                                                 समाधिशतकटीका
समयसारभूति
                                                                                  (#o)
                                                                                         १२८
समयसारवृत्ति
                                  (भा०)
                                        १२२
                                                समुदायस्तोत्र
                                                                     विश्वसेन
                                                                                  3$8 (oH)
                  रामबाजपेय
                                  (सं∘)
                                        38 X
                                                समृद्घ।तभेद
सगरसार
                                                                                 (सं०)
                                                                                          8.5
                  लक्षितकी चि
समवद्यरणपूजा
                                  (前0) 义 8 8
                                                सम्मेदगिरिपुजा
                                                                         一 (原0) 93年, 980
                    रत्नशेखर
                                                सम्मदशिसरपूजा
समबद्यारसपुजा
                                  (सं०) ध३७
                                                                              (सं०) ४४६ ७२३
                                                                   गंगादास
                                  (सं•) ५७६
                                                सम्मेदशिखरपूत्रा पं० जबाहरलाल
समवद्यरणपूजा [बृहद्]
                      रूप चन्द
                                                                                 (हि०) ४५०
                         -- (सं०) ५४६, ७६७
सभवशरएपपुजा
                                                सम्मेदशिखरपुजा
                                                                   भागचन्द
                                                                                 (हिं०) ४४०
                विष्णुसेन मनि
समवशरगस्तोत्र
                                  (सं०) ४१६
                                                सम्मेदशिखरपुजा
                                                                    रामचन्द
                                                                                 (রি৽) খুখু৽
                     विश्वसेन
समबशरणस्तोत्र
                                  (सं०) ४१४
                                                सम्मेदशिखरपुत्रा
                                                                                 (हिं०) ४११
समबद्यारणस्तोत्र
                                 (सं॰) ४१६
                                                                                   X 25, 605
                                 (हिo)
समस्तवत की जयमाल
                    चन्द्रकीर्ति
                                         X88
                                                सम्मेदशिखरनिव मिकाण्ड
                                                                                (fgo)
                                                                                        ₹8.€
                                                सम्मेदशिक्षरमहातम्य दीक्षित देवदृत्त
समाधि
                                (भग०) ६४२
                                                                                 (Ho)
                                                                                         83
समाधितन्त्र
                     पुज्यपाद
                                 (सं०, १२५
                                                सम्मेदशिखरमहात्म्य
                                                                 मनसुवतान
                                                                                (fe o )
                                                                                         83
समाधितंत्र
                                 (सं∘)
                                                सम्मेदशिखरमहात्स्य
                                         १२४
                                                                  लालचन्द्र (हि॰ प॰) ६२, २४१
                नाथूरामदोसी
                                 (हि॰)
समाधितन्त्रभाषा
                                               सम्मेदशिखरमहात्म्य
                                         278
                                                                                (fg o)
                                                                                       455
समाधितन्त्रभाषा
                 पर्वतधर्मार्थी
                                 (हिo)
                                               सम्मेदशिखरविलास
                                         १२६
                                                                  केशरीसिंह
                                                                                (Ro)
                                                                                         £ 3
समाधितन्त्रभाषा
                  साग्राकचन्द
                                 (fgo)
                                               सम्मेदशिखरविलास
                                         2 9 1
                                                                   देनात्रझ (हि॰ प॰)
                                                                                        € ₹
समाधितन्त्रभाषा
                                (हि॰ग॰) १२४
                                               सम्यक्तवकौमुद्दीकथा
                                                                       खेता
                                                                                (सं०) प्रश्
समाधिमररा
                                 (मं०) ६१२
                                               सम्यक्त्वकौमुदीकया
                                                                गुगाकरस्र
                                                                                (ii•)
समाधिनरस
                                                                                       २४१
                                 (प्रा॰) १२६ सम्यन्त्वकोमुदीभाग १
                                                                   सहस्पान
                                                                               ($q.)
```

| प्रन्थनाम                         | तेस क           | भाषा पृष्ठ         | सं०                 | प्र <b>न्थ</b> नाम            | शेषक भ               | ाषा पृष्ठ सं॰     |            |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| समन्धवसमीवतोचाप                   | म               | (ۥ)                | KKK !               | बुभा <b>वितयब</b>             |                      | (हि॰) ६२३         |            |
| सुगुरुवतक                         | जिनदासगोधा (वि  | 8040) <b>8</b> 80, | פצצ,                | सुवाषितपा <del>ठसं</del> ग्रह | (सं                  | ०हि०) <i>६</i> १६ | :          |
| सुगुरूस्तोत्र                     | ***             | (सं∘)              | ४२२                 | सुमाबितमुक्तावली              |                      | (H-) 3x1          | :          |
| सवयबञ्चलावलिया                    | की चौपई         |                    |                     | <b>मुभाषितरत्नसंदोह</b>       | व्यमितिगति           | (सं०) ३४१         | :          |
|                                   | मुनिकेशष        | (हि०)              | SKR                 | सुमावितरत्नसंदीहमाचा          | पनासासचीघरी          | (後o) \$Y          | ŧ          |
| दयवच्छसालियारी                    | वार्ता          | (fg+)              | .03x                | मुत्रावितसंग्रह               | — ( <del>i</del> i   | ) <b>३४१, ५७</b>  | K.         |
| सुदर्शनवरित्र                     | त्र० नेमिव्स    | (é þ)              | २०६                 | सुआवित संग्रह                 | - (=                 | ं०प्रा०) ३४       | ₹          |
| <b>सुदर्शनवरित्र</b>              | मुमुब्बिचानंदि  | (≼,∘)              | २०€                 | <b>सुवाधितसंग्रह</b>          | - (1                 | इं∙हि०) इ४        | ₹          |
| मुदर्शन चरित्र                    | भ • सकतकीति     | (सं∘)              | २०६                 | सुभाषितार्शव                  | शुभचन्द्र            | (सं०) ३४          | 8          |
| सुदर्शनवरिष                       |                 | (सं∙)              | 3∘₹                 | सुभाषितावसी                   | सकतकीर्पत            | (€ (° B)          | <b>(</b> ) |
| सुवर्शनचरित्र                     | _               | (₹∘)               | २०€                 | सुभावितावली                   | - (6                 | ०) ३४३, ७         | ۶,         |
| मुर्शन रास                        | इ० रायसहा       | (हि∘)              | 356                 | सुभाषितावलीभाष। व             | । <b>० दुकी बन्द</b> | (हि∞) ३ः          | **         |
| सुदर्श <i>न</i> सेठकी <b>ढा</b> ल | [क्या] —        | ६३६, ७१२<br>(हि०)  | २४४                 | सुमाधिताबलीमावा प             | भासासचीधरी           | (ફિ•) ३           | ¥¥         |
| सुदामाकीबारहक्त                   | <del>-</del>    | (हি॰)              | 300                 | सुवाविताबली नावा              |                      | (E 040) 3         | ¥¥         |
| मुद्द द्वित रंगिरणी भाग           |                 | (हि॰)              | શ ક                 | सुमीमवरिष                     | भ० रतनचन्द           | (ep) 3            | • €        |
| बुदृष्ट्रितरं निस्ती मा           |                 | (हि॰ <b>)</b>      | 29                  | सु <b>श्रीम वक्रव</b> तिरास   | त्र० जिनदास          | <b>(हि∘)</b> ३    | 40         |
| सुन्दरविनास                       | सुन्दरदास       | (fe°)              | 988                 | सूक्तावली                     |                      | सं•) १४४, १       |            |
| <b>बुन्दरशृ</b> ज्जार             | सहाकविराय       | (हि∘)              | <b>%</b> # <b>%</b> | सूक्तिमुक्तावली               | सोमप्रभाचार्य (      | (सं०) १४४, १      | ĮĮX        |
| <b>मुन्दरमृ</b> ङ्गार             | सुन्दरदास       | (हिं०) ७२          | ₹, ७६=              | वृक्तिमुक्तावलीस्तोत्र        |                      | (सं∗) '           | 404        |
| सुन्दरशृ <b>क्षा</b> र            | _               | <b>(fg∘)</b>       |                     |                               |                      | (4.4)             | XXX        |
| सुपावर्वनायपूजा                   | रासचन्द         | (हि <b>०</b> )     | ***                 | सूतकवर्शन [ वशस्              |                      |                   |            |
| मुप्पय दोहा                       | _               | (धप•)              | 424                 |                               | सोमदेव               |                   | ¥.s?       |
| सूप्यंथ दोहा                      |                 | (धप०)              | ) 440               | सूतकवर्शन                     | -                    | ٠,                | 222        |
| सुष्यब बोहा                       | -               |                    | ) ' <i>u</i> { x    |                               |                      | (सं∘)             | KO1        |
| युप्रशासस्यम                      | _               | - (₫•              | ) १७४               | <b>सूत्रक</b> तांग            |                      | (M•)              | A          |
| <b>बुप्रमाताष्ट्रक</b>            | बति नेमियन      | द्र (वं•           | ) 481               | सूर्यकवय                      |                      | (ep)              | 64         |
| बुप्रमाविकस्युवि                  | <b>भुवनभू</b> ष |                    |                     | सूर्वकेदसनाम                  | _                    | (4,•)             | Ço!        |
| चुवाचित                           | 3               | ~ (सं•             |                     | 1                             |                      | (4∙)              | 35         |
| युवा/पत<br>सुवाचित                |                 | - (fg              |                     |                               | त्रः जयसागर          | (··)              | 4,4        |

| tet ]                   |                   |                  |                      |                      | [               | <b>शन्या नुकस</b> णिका |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| <b>प्रस्थ</b> नाम       | सेसक              | भाषा !           | क्षु सं०             | प्रन्थनाम            | तेलक            | भाषा १८ स०             |
| सूर्यस्तोत्र            |                   | (संo) ६४         | e, ६६२               | सोलहसतियोकेना        | ग राजसमुद्र     | (fee) 48E              |
| <b>सोनागिरिपव्यी</b> सी | भागीरथ            | (हिंद)           | ٤s                   | सोलहसतीसज्काय        | _               | (E) A55                |
| सोनागिरिपच्चीसी         | _                 | (हि॰)            | <b>\$</b> 8 <b>?</b> | सौंदर्यलहरी स्तोत्र  | . –             | (4°) x55               |
| सीनागिरिपूजा            | आशा               | (#o)             | **                   | सौदर्यलहरीस्तोत्र    | भट्टारक जगद्भूप | स् (सं०) ४२२           |
| सोनागिरियूजा            | _                 | (f <b>₹</b> ∘)   | ध्रप्र               | सौस्यव्रतोद्यापन     | श्रन्यराम       | (सं०) ४१६, ४४६         |
|                         |                   | ₹0               | ¥, ७३०               | सौस्यवतोद्यापन       | _               | (सं०) ४३६              |
| सोमउत्पत्ति             |                   | (सं०)            | २१४                  | सीमास्यपंचमीकय       | सुन्दरविजयगरिए  | (ন০) ২৮%               |
| सोमशर्मावारियेग्रक्या   |                   | (মা৽)            | २५५                  |                      |                 | (#o) Esc               |
| सीसहकारराकथा            | रस्नपाल           | (4;°)            | ६६४                  | स्तवन                |                 | (धप०) ६६०              |
| सोलहकारराक्या अ         | ज्ञानसागर         | (हि∘)            | 0.00                 |                      | _               | ।हि०) ६४८              |
| सोलहकारण जयमाल          |                   | (धप०)            | ६७६                  |                      | व्याशाधर        | (सं०) ६६१              |
| सोलहकारराष्ट्रजा        | <b>न</b> ० जिनदास | (₹०)             | ¥30                  |                      | -11411-41       | (सं०) ४४२              |
| सोलहकारसपूजा            | -                 | (₩•)             | ६०६                  |                      | क उद्यक्षी (चि  | (हि०) ६०१ ६५०          |
|                         | <b>६</b> ४४,      | ६४२, ६६४         | , bo¥,               | स्तुति               | टीकमचन्द        | (ছি <sub>০</sub> ) ६३৪ |
|                         |                   | 66               | , ७=४                | स्तुति               | नवल             | (feo) 989              |
| सीलहकाररापूजा           |                   | (শ্বদ•)          | ७०४                  | स्तुति               | बुधजन           | (हिंn) <b>७०४</b>      |
| सोलहकाररापूजा           | चानतराय           | (हि०)            | 788                  | स्तुनि               | हरीसिंह         | (हि॰) ७७६              |
|                         |                   | * \$ \$          | , 448                | स्त्ति               | 611110          |                        |
| सोलहकारशपूत्रा          |                   | (हि <b>०)</b> ५५ | 2 8 90               | edia.                |                 | (igo) <b>६६३</b>       |
| सोलहकारसभावनावर्        |                   | (fg o)           | 2.5                  |                      |                 | ६७३, ७४=               |
| सोलहकारगाभावना          |                   | . ,              | ৩বৰ                  | स्तोत्र              | पद्मनंदि        | (ন৹) ২৩২               |
| सोलहकारए।भावना एवं      | दशलक्षम           | (-4-)            | •                    | स्तोत्र              | लदमीचन्द्रदेव   | (সা০) ২৬६              |
| वर्णन-सदासुखन           |                   | (हि॰)            | £=                   | स्तोत्रसंब्रह        |                 | संबह्णि ६२= ६४१        |
| सोलहकारणमंडलविधान       |                   | (fe-)            | 225                  |                      |                 | 903, 98x, 98k          |
| सोलहकारणमंडल [ वि       |                   | (.6.)            |                      |                      |                 |                        |
| सोलहकारशब्दतीद्यापन     | -                 | (± )             | ¥ 78                 | ->'                  | 94c, 981,       | ७६२, ७६६, ७६७          |
| सोलहकारसरास अ०          |                   | (संo)            | ११७                  | स्तोत्रसंग्रह        | -               | (संबह्दिक) ७२१         |
|                         | तकसका (च          | (हि॰)            | ४६४                  |                      | ७३८,            | 34K, 44<, 46K          |
| सोलहतिथिवर्शन           |                   |                  | ७८१                  | स्तोत्रपूजापाठमंग्रह | _               | (स०हि०) ६६व,           |
| करवहातामयश्रम           | _                 | (हि॰)            | \$ E 8               |                      |                 | € va                   |

```
प्रन्यानुकर्मीयका ]
                                                                                     T SUE
                                 भाषां पृष्ठ सं० ।
                                                                       सेलक
                      तेतक
                                                  प्रत्यका म
                                                                                 भाषा प्रश्न सं०
 प्रम्थनाम
                                                स्वयंगुस्तीत्र टीका प्रभाचन्द्राचार्य
                                                                                   (# a:) ¥ ₹ ¥
स्वीमृतिसंडत
                                  (Bo) $40
                                  (सं ०)
                                                 स्वयं मुस्ती त्रं माधा
स्त्रीलक्षरा
                                          325
                                                                     द्यानसराय
                                                                                   (सं०) ७१४
स्त्रीश्र'गारवर्शन
                                  (tio)
                                          808
                                                स्वरविवार
                                                                                   (60) XOR
स्यापनानिर्शय
                                  (#e)
                                                 स्वरोदय
                                                                                   (संबं) १२०
                                           ٤s
स्थल भद्रकाचीमासावर्गान
                                                 स्वरोदय रमजीतहास (चरनदास)
                                                                                   (Bo) $84
                                  (हिo)
                                          300
स्यूल भद्रगीत
                                                 स्वरोदय
                                  (go)
                                          ६१८
                                                                           - (हिo) ६४0, ७६६
स्यूलभद्रशीलरासो
                                  (80) X48
                                                 स्वरोदयविवार
                                                                                   $5$ (ogi)
स्यूल भद्रसज्झाय
                          - (Ro) YX7, 498
                                                 स्वर्गनरकवरान
                                                                                   (हि०) ६२७
स्तपनविधान
                          - (feo) 424, 444.
                                                                                     40 t. 100
स्नयनविधि ! बहद ी
                                   (सं०) ४४६
                                                 स्वर्गसूखवर्शन
                                                                                    (हिं०) ७२०
स्नेहलीला
                     जनमोहन
                                  (figo) 683
                                                 स्वरणीकर्षशाविधान
                                                                        सहीधर
                                                                                    (सं०) ४३=
स्नेहलीला
                                  (80) $ t=
                                                 स्वस्त्ययनविधान
                                                                                    Yes (ob)
                                                                                      542, 548
स्फटकविल
                                  (Ro) 508
स्फुटकविलएबंपद्यसंग्रह
                                (सं०हिं०) ६७२
                                                                                    (सं०) ३५७१
                                                 स्वाध्याय
स्फूट दोहे
                           - (Eo) ६२३, ६७३
                                                 द्वाध्यययगर
                                                                                  (सं०प्रा०) १६४
स्फूटपद्मएवं मंत्रमादि
                                  (80) $400
                                                                           - (प्रा॰सं॰) १८ ६३३
                                                 स्वाध्यावपाठ
                          - (हि.) ६६४, ७२६
                                                                                    (fe-) ¥%=
स्फुटपाठ
                                                                वझालाख चौधरी
                                                 स्वाध्यावपाठ
स्फुटवार्त्ता
                                  (Ro) wx?
                                                                                    (fe .)
                                                                                             ê۳
                                                 स्वाध्यावपाठभाषा
स्फुटबलीकसंग्रह
                                   (Ho) BYY
                                                 -त्वानअवदर्प रा
                                                                                 (opost)
                                                                    नाथराम
                                                                                           १२4
स्फूटहिन्दीपद्य
                                  (R)
                                          MEX
                                                 स्वार्थबीसी
                                                                    सनि श्रीधर
                                                                                    (हि॰)
                                                                                           317
स्वप्नविश्वार
                                  (fro) REX
                                                                       ₹
                                  (सं०) २६५
स्वप्नाध्याय
                      वेबनन्दि (सं०) २१४, ६३६
स्वप्नावली
                                                 इंसकीढालतथाविनतीढाल
                                                                                    (fee) tax
                                                                                    (Bo)
स्वप्नावली
                                   (सं०) २६४
                                                 हंसतिलकरास
                                                                     ब्द्य जित
                                                                                           1500
स्याद्वादचूलिका
                                  (हि॰ग॰) १४१
                                                 हठबोगदीपिका
                                                                                    (सं०) १२८
स्याद्वादमंगरी
                  मक्रिवेससरि
                                   (#o) $Y?
                                                 हरावंतकुमा रजगमाल
                                                                                    (धर०) ६३८
स्वयंत्रस्तीत्र
                                  (#o) ¥2$
                     समन्त्रभव
                                                 हनुमञ्चरित्र
                                                                     म् श्रक्तित
                                                                                     (सं०) २१०
                        ४२४, ४२७, ४७४, ४६४,
                                                 हनुमञ्बरिक
                                                                    遊ります。 で
                                                                                    (हि॰) २११
                              $33 $$2, $5$,
                                                        ( हनुमन्तकथा )
                                                                                ४६४, ४६६, ७१७,
                                                        ( हनुमतकवा )
                                     ७२०, ७३१
                                                                                      48, 48E,
```

| ##• ]           |      |                |                              |  |
|-----------------|------|----------------|------------------------------|--|
| प्रस्थान        | शेलक | माषा दृष्ठ सं० | श्रम्थनाम<br>हरिवंशपुरासभाषा |  |
| ( हदुमतरास )    |      | 640, 644,      | हरिवंशपुरासभाषा              |  |
| / marin about 1 |      | C day C Way    | -Crimania                    |  |

| प्रस्थान            | शेलक              | माषा वृ        | ष्ठ सं०      | मन्धनाम              | बेसक             | भाषा पृष्ठ सं०    |
|---------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|------------------|-------------------|
| ( हदुमतर            | ास )              | 680            | <b>6</b> 88, | हरिवंशपुरासभाषा      | _                | (हि॰) १४८, १४६    |
| ( इनुमंत :          | बोपई )            | ७१२            | , ७६२        | हरिवंशवर्णन          | _                | (हि०) २४५         |
| हनुमान स्वीच        | -                 | (हि॰)          | ¥33          | हरिहरनामावलिवर्श     | न <del>-</del>   | (सं०) ६६०         |
| हनु मतानुत्रेका     | महाकवि स्वयंभू    | (भप०)          | €₹X          | हबनविधि              |                  | (सं०) ७३१         |
| <b>ह</b> मीरचौपई    |                   | (हि॰)          | 305          | हाराव्रलि मह         | ामहोपाध्याय पुरु | त्तवोम देव        |
| हमीररासो            | महेराकवि (        | हि॰) ३६७       | , ७८३        |                      |                  | (सं०) २११         |
| हमग्रीवाबतारचित्र   |                   |                | <b>६०३</b>   | हिण्डीलना            | शिवचंदमुनि       | (सं०) ६६३३        |
| हरगौरीसंबाद         | _                 | (सं∘)          | ६०८          | हितोपदेश             | देवीचन्द्र       | (सं०) ७४४         |
| हरजीके दोहे         | इरजी              | (हि∘)          | 955          | हितोपदेश             | विष्णुशर्मा      | (ন৽) ৰথম          |
| हरडेकल्प            | _                 | (fg0)          | ₹•७          | हितोपदेश <b>माया</b> |                  | (हि॰) ३४६, ७६३    |
| हरिचन्दछतक          |                   | (हि <b>॰</b> ) | 288          | हुण्डावसपिरगीकाक्षदे | ष माण्डचन्द      | (हि॰) ६८, ४४८     |
| हरिनामनाला          | शंकराचार्य        | (सं∘)          | 3€=          | हेमभारी              | विश्वभूषण        | <b>(हि∘) ৩</b> €३ |
| हरिबोलाचित्रावली    | _                 | (हि॰)          | 608          | हेमनीवृहद्वृत्ति     | _                | (सं०) २७०         |
| हरिरस               | -                 | (हि॰)          | ६०१          | हेमाव्याकरसा [ हेम   | व्याकरसमृहित ]   |                   |
| हरिनंशपुराख         | <b>ड</b> ० जिनदास | (सं∘)          | १५६          |                      | हेमचन्द्राचार्य  | (सं०) २७०         |
| हरिवंशपुरास         | जिनसे नाषार्य     | (सं∘)          | \$ X X       | होडाचक               | _                | 333 (ci)          |
| <b>ह</b> रिवंशपुरास | भी भूषस           | (सं०)          | १४७          | होराज्ञान            |                  | (सं०) २९४         |
| हरिबंधपुरास         | सकतकीर्त्त        | (सं∘)          | १४७          | होलीकया              | जिनचन्द्रसृरि    | (मं॰) २५६         |
| हरिवंशपुराख         | धवल               | (গণ•)          | १५७          | होजिकाकया            | _                | (सं०) २४४         |
| हरिवंशपुरास         | यशः कीर्त्ति      | (भप•)          | १५७          | होलिकाचीपई           | द्वंगर कवि       | (हि॰प०) २४४       |
| हरिवंशपुरास         | महाकांवे स्वयंभू  | (भप०)          | १४७          | होलीक्या (           | द्रीतर ठोलिया    | (fgo) 985.        |
| हरिवंशपुराणभाषा     | खुशासचन्द         | (15040)        | १५८          |                      |                  | २४४, इन्ध         |
| हरिवंशपुरासमाना     | <b>दीजतरा</b> म   | (हि॰ग॰)        | 8 % %        | होलीरेलुकावरित्र     | अ० जिनदास        | (40) 555          |

[ प्रन्थानुकमणिका



सरस्वतीस्तीव

सरस्वतीस्तीत

भतसागर

(#+) ¥?•

(सं०) ४२०, १७१

सासी

सागरवसम्बरित्र

कवीर

हीर कवि

(हिं०) ७२३

(Bo) 20¥

| rec ]                     |                                          |                  |         |                                 | Į                     | मन्यानुकर्मा | श्का         |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| प्र <b>स्थनाम</b>         | भेखक                                     | भःषा पृष्        | ुसः     | घरधनाम                          | ने सक                 | भाषा प्र     | g 4i 2       |
| सा <b>गारधर्मामृ</b> त    | श्राशाधर                                 | (a h)            | € 3     | सामुद्रिकपाठ                    |                       | (fg0)        | oxe          |
| <b>मालक्यसनस्वा</b> च्याथ | -                                        | (हि०)            | 88      | सामुद्रिकलक्षग                  | -                     | (सं०)        | 9€ 6         |
| साधुकीबारती               | हेमराज                                   | (हि०१            | ७७७     | सामुद्रिकविचार                  |                       | (हि∗)        | 788          |
| साबुदिनवर्गा              |                                          | (গাং)            | €8      | सामुद्रिकशास्त्र                | श्री निधिसमुद्र       | (40)         | 488          |
| सायुवंदना                 | श्रानन्दस्रि                             | (हि∘)            | ६१७     | सामुद्रिक्ञास्त्र               | -                     | (सं०) २६४    | , २६५        |
| साधुबदना                  | पुरुवसागर (                              | पुरानीहि∙)       | 828     | सामुद्रिकसास्त्र                | -                     | (ste)        | ₹ <b>€</b> ¥ |
| साषुर्वेदना               | वनारसीदास                                | (हि∘)            | 488     | सामुद्रिकशास्त्र                | _                     | (fg o)       | 268          |
|                           |                                          | ६४२, ७१६         | , ७४६   |                                 |                       | ६०३, ६२७     | , 007        |
| साधुवंदना                 | म।शिक्चन्द्                              | (हि०)            | ४५२     | सायंसध्यापाठ                    |                       | (મં∘)        | * ? 0        |
| साधुवंदना                 |                                          | (fg o )          | ĘĘY     | सारवनुविकात                     |                       | (#io)        | ¥ ? o        |
| सामायिकपाठ                | श्रस्तिगति                               | (40) For         | , ७३७   | सारचीबीसीभाषा                   | पा <b>रसदास</b> निकोल | पा (हि॰)     | *1,8         |
| सामाधिकपाठ                | -                                        | (सं∘)            | 84      | सारखंग                          | -                     | (প্রব৽)      | ₹€¥          |
|                           | ४२४,                                     | ¥78, ¥78         | , ¥\$0, | सारम्गी                         |                       | (FE0)        | €03          |
|                           | પ્રદય,                                   | 269, 505         | , ६३७,  |                                 | बरद्राज               | (He)         | 480          |
|                           |                                          | ६४६, ६८६         | , ७६३   | सारतंत्रह                       |                       | (40)         |              |
| सामाधिकपाठ                | बहुमुनि                                  | (আ৽)             | 88      | सारसमुख्यय                      | कुलभद्र               | (Pio) Es     | , X 1978     |
| सामायिकपाठ                | -                                        | (সা০) হ ৫        | , ५७८   | सारमुतयंत्रमंडल [               | -                     | -            | 441          |
| सामायिकपाठ                |                                          | (৭০ গ্লা০)       | 205     | सारम्बत बशाध्यारी               |                       | (40)         | ₹ \$         |
| सामायिकराठ                | सह।चन्द्                                 | (f{o})           | 358     | मारस्तदीपिका                    | चन्द्रकी तिसू         | t            | 758          |
| सामायिकराठ                | -                                        | (हि <i>०</i> )   | ६७१     | सारस्यतप वसि                    | -                     | (₫∘)         |              |
|                           |                                          | ७८६, ७१४         |         | सारस्वतप्रक्रिया अन्            |                       |              | , 950        |
| सामाधिकपाठभाषा ३          | स्य वस्त्र स्टब्स्<br>स्य वस्त्र स्टब्स् | (feo) cs         |         | सारम्बतप्रक्रियाटीक             | गहीभद्व               | (#•)         | २६७          |
| सामाविकारुभावा            | तिलोकचन्द                                | (हि॰)<br>(हि॰)   |         | सारस्वतयंत्रपूजा                | -                     | (सं०)        |              |
| सामायिकवाठभाषा            | वुशमहाद∙द्                               | (fg°)            | ξX      | सारस्वतयंत्रपूजा                |                       | (सं∙) ४४३    | , 434        |
| सामायिकपांठभाषा           |                                          | ्हि• <b>ग</b> ०) |         | सारस्वती धातुपाठ                | _                     | (सं∞)        | २६५          |
| सामायिकबंडा               |                                          | (40) X35         |         | सारावली                         |                       | <b>ĕ•</b> )  | २६५          |
| सामायिकलधु                | -                                        | (de)             |         | सालोत्तररास                     |                       | (禄。)         | \$00         |
| •                         |                                          | 165, 80X         |         | सावपधम्म दीहा                   | मुनि रामसिंह          | (য়ঀ৽)       | 80           |
| सामायिकपाठवृ निमहिः       |                                          | (4°)             |         | संबलाजी के मन्दिर<br>रथयात्रा क |                       |              |              |

| मन्यानुक्रमणिका                 | ]            |                 |                |                                          |                    | [                | 546     |
|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| प्रन्थनाम                       | तेम ह        | भाषा पृष्       |                | प्रन्थनाम                                | लेखक               | <b>নাৰা</b> দুয় | ष्ट्र स |
| सासूबहुकाभगडा                   |              | (हि॰) ४४१       | , <b>६</b> ४=  | सिद्धवंदना                               | _                  | (+i+)            | ٧;      |
| सिद्ध हृटपूजा                   | विश्वभूषस्   | (€0)            | ४१६            | सिद्धभक्ति                               |                    | (सं∘)            | ę;      |
| सिद्धकूटमंडल [ चित्र            | ) —          |                 | ५२४            | सिद्ध भक्ति                              |                    | ( oTP)           | X.      |
| सिद्धक्षेत्र पूजा               | स्बरूष चन्द् | (हि॰) ४६७       | \$ X X         | सिद्धभक्ति प                             | नानास बीधरी        | (हि०)            |         |
| सिद्धक्षेत्रपूजा                |              | (f <b>ਫ਼∘</b> ) | ¥ ¥ ₹          | सिदस्तकन                                 |                    | (ĕi∘)            | Ψ.      |
| मि <b>ड</b> क्षेत्रपूत्राष्ट्रक | शानतराय      | (हि॰)           | ७०५            | <b>मिडम्तु</b> ति                        |                    | (सं०)            | ¥,:     |
| सिद्धशेत्रमहातम्यपू ना          | _            | (मं०)           | ११३            | सिद्धहेमतन्त्रवृति                       | जिनप्रमम्          | (#o)             | 2       |
| मिद्ध <del>यक</del> ्षकथा       | _            | (हि.०)          | ₹ % \$         | सिद्धान्त श्रर्थसार                      | पं रहधू            | (सप०)            |         |
| सिद्ध वक्यू जा                  | प्रभाचन्द्   | (ন ০)           | ४१०            | सिद्धान्तकीमुदी                          | भहो जीदी वित       | (#io)            | 2       |
| _                               |              | ४,१४,           | % x ≸          | सिद्धान्तकीमुदी                          | सह। मार्जा स्वत    | (संo)            | 2       |
| सिद्ध चक्रपूत्र ।               | श्रुतमागर    | (मं०)           | ***            | सिद्धान्तकीमुदी टीव                      |                    | (#°)             | 7       |
| सिद्धवसपूजा [ बृहद् ]           |              | (मं०)           | १५३            | मिद्धान्तकन्द्रिका<br>मिद्धान्तकन्द्रिका |                    | (4°)             | 7       |
| सिद्धचक्रपूजा [ वृहद् ]         |              | (मं०)           | * * *          | सिद्धान्तवन्द्रिका टी                    | रासचन्द्राश्रम     | . ,              |         |
| सिद्धनकपूजा [ वृहद्             | _            | (मं ०)          | ሂሂሄ            | 1                                        |                    | (सं∘)            | 8       |
| सिद्ध <b>यस्</b> यूजा           | -            | (मं ०)          | XSX            | सिद्धान्तवन्द्रिका टी                    |                    | (सं∘)            | 7       |
|                                 | \$(3.8)      | ६६८, ६४८,       | , ७३५          |                                          | न सदानन्दगशि       | (सं∘)            |         |
| सिद्धचक्क्यूजा [वृहद् ]         | संतत्त्वात   | (fg0)           | * * *          | सिद्धान्तित्रलोकदीय                      |                    | (सं०)            | 1       |
| सिद्ध चक्रपूत्रा                | गानतराय      | (हि०)           | * * *          | मिद्धान्तधर्मो पदेशम                     |                    | (भा०)            |         |
| सिद्धपूजा                       | षाशाधर       | (म० ५५४         | , ७१६          | सिद्धान्तविन्दु                          | श्रीमधुस्दन सरम्बर |                  |         |
| सिद्धपूजा                       | वद्मनंदि     | (fio)           | e f X          | सिद्धान्तमंत्ररी                         |                    | (स∘)             |         |
| सिडपूजा                         | रत्नभूपण     | (सं०)           | XXX            | सिद्धान्तमंबूषिका                        | नागेशभट्ट          | (सं०)            | ۶       |
| सिंद्धपूजा                      | _            | (सं∘)           | ४१५            | सिद्धान्तमुक्तावली                       | पंचातन भट्टाचार्य  | (सं∘)            | 3       |
|                                 | XXX          | , X 9Y, XEY,    | ६०५            | सिद्धान्तमुक्तावली                       | _                  | (₹∘)             | 4       |
|                                 | ₹ • ७        | , ६४६, ६५१      | , <b>६७</b> ०  | सिद्धान्तमुक्तावसिटी                     | का महादेवसट्ट      | (सं०)            | *       |
|                                 | ६७६          | , ६७८, ७०४      | ,'७ <b>३</b> १ | सिदान्तलेश क्षेत्रह                      | -                  | (हि०)            |         |
|                                 |              | ७४४             | ७६३            | <b>सिद्धान्तसारदी</b> पक                 | सक्तकीर्त्त        | (₹•)             |         |
| सिद्धपूजा                       | -            | (सं• हि॰)       | χţε            | सिद्धान्तसारदीपक                         |                    | (सं०)            |         |
| संद्रपुजा                       | चानतराय      | (हि∗)           | ४१६            | सिद्धान्तसारमाया                         | नथमलविकासा         | (fg.)            |         |
| संबंधूजा                        |              | (fg.)           | **             | सिद्धान्तसारभाषा                         | -                  | (fgo)            |         |
| <br>संद्रपुजाब्दक               | दौजतराम      | (fg•)           | 993            | सिद्धान्तसार संबह                        | चा० नरेम्द्रदेव    | (ë a)            |         |

```
प्रन्थानुकर्माणुका
450
                                                                                भाषा पृष्ठ सं०
                                                                      लेखक
                      हेरक
                                 भाग वेह छ०।
                                                  ग्रन्थनाम
 धन्धनास
                                                                                  (Ho) XXX
                                                 र्मा मन्धरस्वा भी पूजा
सिद्धिप्रियस्तोत्र
                      देशकीद
                                  (2 c) Yet
                                                                                  (हि०`
                                                                                         € ? €
                                                 र्सं मन्धरम्वामीस्तवन
                  ¥28, ¥27, ¥-X, ¥28, ¥38,
                                                                    गुगाकी ति
                                                                                  (Fo)
                                                                                         805
                   ४३२. ४७२, ४७४, ४७८, ४६४
                                                 सीलरास
                                                               भः सकतकीति
                                                                                  (₹io)
                                                                                         २०६
                                                 मुकुमालवरिंड
                         १६७, ६०४, ६४०, ६३३
                                                                                 (भप•)
                                                                                         २०६
                                    ६३७, ७०१
                                                मुकुमालचरित्र
                                                                       श्रीधर
                                                 सुकुमालचरित्रभाषा यं० नाथूलालदेःसी (हि०ग) २०७
सिक्षिप्रयस्तात्रदीका
                                   (Ho: 828
                                                                                 (हि०प०) २०७
                                                                 हरचंद गंगवाल
सिद्धिप्रियस्तोत्रभाषा
                       तथ्यत
                                  (Eo) X28
                                                 सुकुमालचरित्र
सिद्धिप्रवस्तोत्रभाषा पत्र।लालचौधरी
                                                                                 (fro) 200
                                  (हि∘)
                                          888
                                                 मुकुमाल वरित्र
                                                                                (हिंच्सर) २५३
                                   (4io)
                                          300
                                                 मुकुमालमुनिकथा
सि इयोग
                                   (fro)
                                           819
                                                 सक्षालस्वाभीरा
                                                                   त्रः जिनदास
                                                                                (हिल्युज) ३६६
सिद्धोनास्वरूप
                  सीमध्याचार्य
                                   (4,0)
                                                 नुखचडी
                                                                      धनराज
                                                                                 (Fo) $=3
 सिन्दूरप्रकरण
                                         380
                                                                     हर्षकीति
                                                                                  (Ro) 658
 सिन्दूरप्रकरगाभाषा
                  बनारमीदास
                                  (हि०) २२४
                                                 मुखबडी
                                                 मुखनिधान
                                                                  कति जगनाध
                                                                                  (HO)
                                                                                         200
                    ३४०, ५६१, ५६४, ७१०, ७१२
                                                 गुम्बसंपनिपूत्रा
                                                                                  (# c)
                                                                                         376
                               685, 688, 683
                                                 मुम्बमंपत्तिविधानकथा
                                   (E0) 380
                                                                                  (# o)
                                                                                          २४६
 सिन्द्रप्रकरराभाषा
                     ८ व्ददास
                                                 मुखसंपत्तिविधानकथा विसक्तकीर्नि
                                  (ग्रप•) २०४
 सिरिपालवरिय
                   पं० नरसेन
                                                                                          288
                    चे मं कर मुनि
                                                 गुम्बम् र निवतपुत्र ।
                                                                                   (मं o)
 सिहासनहात्रिशिवा
                                   (सं∘)
                                         २५३ |
                                                                     अवयराम
                                                                                          222
                                          εxe
                                                  गुलसर्गानवनादायन ( वा
 सिहासनदात्रिशिवा
                                    (#i o )
                                                                                   (#o)
                                                                                          288
 सिंहासनबलीसी
                                   (#i o)
                                          २५३
                                                 मुगन्धदशमीक्या
                                                                   ललितकीर्नि
                                                                                  (सं०) ६४५
                                   (₹°)
                                         $50
                                                  सुगन्धदशमीकथा
                                                                     श्रनसागर
  सीबनतरी
                                                                                  (सं०)
                                                                                         888
  सीताचरित्र कविशासचन्द् (बालक) (हि॰प॰) २०६
                                                  मुगन्धदगर्माकवा
                                                                                  (#° 0 )
                                                                                          829
                                      ७२४ ७४४
                                                 मुगन्धददामीक्या
                                                                                 (भप०) ६३२
                                                  मुगन्धदशमीवतकथा ि सुगन्धदशमीकथा है
                                   (हि०) ५६६
  सीताचरित्र
                                    (हि०) ४४२
                                                                     हेमराज (हि०) २४४, ७६४
  सीताढान
                                    (हिo) ७२७
  सीताजीका बारहमासा
                                                  सुग-धदशमीपुत्रा
                                                                    स्बरूपचन्द
                                                                                  (हिं०) प्र११
  सीताजीकीविनर्ता
                           — (हि॰) ६४८, ६८५
                                                  सुगन्धदशमीमण्डल [चित्र]
                                                                                          X ? X
                                   (हि॰) ६१८
  सीताजीकीसब्साप
                                                  सुगन्धदशमीवतकथा
                                                                                  (Ho) 287
                                   (Ro) $YY
  सीमन्धरकीजकडी
                                                  सुगन्धदशमोन्नतकथा
                                                                                   ($44°)
                       ठक्कुरसी
                                   (हि॰) ७३८ मुगन्धदशमीवतकथा
  सीमन्धरस्तवन
                                                                    खुशालचन्द्र
                                                                                   (हि॰) ४१६
```

# 🛶 ग्रंथ एवं ग्रंथकार 🦇

#### पाकृत भाषा

| पंथकारक नाम      | भंथनाम प्र                    | थ सूचीकी<br>पत्र संब                   | मंथक। रकानाम      | प्रंथनाम प्रंथः                       | युची की        |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| श्रभयचन्द्रगणि — | ऋरणसंबंधकथा                   | २१ व                                   | देवसेन-           | माराधनासार                            | पत्र सं∘<br>९४ |
| अभयदेवसूरि—      | जयतिहुवस्पस्तोत्र             | ************************************** |                   | ४७२, ४७३, ६२                          | -              |
| श्रत्हु          | प्राकृतसंदकोष                 | 911                                    |                   | ७०९, ७३                               |                |
| इन्द्रमंदि—      | क्षे दिवण्ड                   | ሂ७                                     |                   |                                       | ০, ২৬২         |
|                  | प्रायश्चितविधि                | 98                                     |                   | ६३७, ७३७, ७४                          | ¥. 6¥6         |
| कात्तिकेय        | कात्तिके <b>यानु</b> प्रेक्षा | <b>₹</b> ∘\$                           | t<br>i            | दर्शनसार                              |                |
| कु दकुंदाचार्य—  | बष्टपाहुड                     | 33                                     |                   | नयच क                                 | \$\$¥          |
|                  | यं वास्तिकाय                  | Yo                                     |                   | भावसंग्रह                             | 99             |
|                  | प्रवचनसार                     | 117                                    | देवेन्द्रसूरे-    | कर्मस्तवसूत्र                         | ×              |
|                  | नियमसार                       | रेड                                    | धर्मचन्द्र—       | <b>धर्म चन्द्रप्रबन्ध</b>             | ₹2.€           |
|                  | बोधप्रामृत                    | 11X                                    | धर्मद।सगिए        | <b>उ</b> पदेशरत्नमाला                 | ×٠             |
|                  | यतिभावनाष्ट्रक                | E O X                                  | नन्दिषेशा         | श्रजितशांतिस्तवन                      | ३७१            |
|                  | रयणसार                        | <b>€</b> ¥                             | भंडारी नेसिवन्द्र | उपदेशसिद्धान्त                        |                |
|                  | लिगपाहड                       | 280                                    |                   | रतमाना                                | x \$           |
|                  | षट्पाहुड                      | ११७, ७४८                               | नेमिचन्द्राचार्थ  | <b>साथवविभंगी</b>                     | ₹              |
|                  | समयसार                        | t ! E.                                 |                   | कर्मप्रकृति<br>गोम्मटसारकर्मकाण्ड     | 1              |
|                  | Yey                           | ७३७, ७६२                               |                   | गाम्मटसारकमकाण्ड<br>गोम्मटसारजीवकाण्ड | १२             |
| गौतमस्वामी —     | गीतमकुलक                      | 28                                     |                   |                                       | -,             |
|                  | संबोधपंचासिका                 |                                        |                   | चतुरविशतिस् <b>या</b> नक              | ६, ७२०         |
| जिनभद्रगणि       | वर्यदिपिका                    | t 1 - 1 - 1 - 1 - 1                    |                   | नपुरानशातस्यानक<br>जीवविद्यार         | <b>*</b> =     |
| ढाढसीमुनि        | ढाढसीगाया                     | 909                                    |                   |                                       | 486            |
| देवसूरि-         | यतिषिन चर्या                  | =1                                     |                   | त्रिभंगीसार                           | \$\$           |
| 2 - Kil          | जीवविद्यार<br>-               | •                                      |                   |                                       | २, ४७४,        |
|                  | नानाममार                      | 484                                    | I                 | 4:                                    | १८, ७४४        |

| प्रयकार का नाम      | श्रंथनाम ।                | भंश सूची<br>पत्र स |                 | म प्रंथनाम प्रंथ            | सूची कं<br>पत्र सं |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
|                     | त्रिलोकसार                | ą                  | ₹•              | अपभंश भाषा                  |                    |
|                     | त्रिलोकसारसंह             | हि छी:             | 22              |                             |                    |
|                     | पं चसंग्रह                |                    | ३८ अमरकीर्त्त-  | षट्कर्मीपदेशरत्नमार         | 11 51              |
|                     | भावत्रिभंगी               | 1                  | ४२ ऋषभदास       | रत्नत्रयपूनाजयमासा          | <b>3.</b> ₹ 1      |
|                     | लब्धिसार                  | ١                  | ४३ कनककीर्त्त-  | नन्दोश्वरजयमाला             | 78                 |
|                     | विशेषसत्तात्रिभ           | गी १               | (३ मुनिकनकामर-  | – करकण्डुचरित्र             | ₹ ₹                |
|                     | सत्तात्रिभंगी             |                    | 😢 मुनिगुराभद्र— | दशलक्षरगुक्या               | € ₹                |
| पद्मनंदि            | ऋषभदेवस्तुति              | 3=                 |                 | रोहिग्गीविधान               | € ₹ €              |
|                     | जिनवरदर्शन                | 3.5                | • जयभित्रहल-    | वर्द्धानकथा                 | 8€€                |
|                     | जम्बूद्वीपप्रज्ञाति       | 3 8                | ६ जल्ह्या       | <b>डादशानु</b> प्रक्षा      | <b>\$</b> २q       |
| शुनिवद्यसिंह—       | भानसार                    | १०                 | ४ ज्ञानचर्-     | योगचर्चा                    | <b>\$</b> ? =      |
| सद्रबाहु—           | कल्पसूच                   | €,                 |                 | संभवति ग्रास्थाह चरि उ      | २०४                |
| भावरामां            | दशलक्षराजयमान             | र ४८६, ५१          | ७ देवनंदि       | रोहिस्सीचरित्र              | २४३                |
| मुनिचन्द्रसूरि—     | वनस्पतिसत्तरी             | <b>5</b>           |                 | रीहिग्गीविधानवथा            | 283                |
| मुनीन्द्रकीर्श्त-   | <b>मन</b> न्तचतुर्दशीकः   | वा २१४             | धवल             | हरिवशपुराग                  | १५७                |
| रत्नशेसरसूरि        | प्राकृतछंदकोश             | 3 ? ?              | 1               | जिनरात्रिविधानकथा           | ६२६                |
| क्षसीचन्द्रदेव—     | स्तोव                     | ध७६                | 1               | सिरिपालवरिय                 |                    |
| कश्मीसेन            | <b>द्वा</b> दशानुप्रेक्षा | 688                | पुरपद्क्त       |                             | २०५<br>१, ६४२      |
| बसुनन्दि—           | वसुनन्दिश्रावकाच          | गर = ४             |                 | महापुरागा                   |                    |
| विषासिद्धि          | शांतिकरस्तोत्र            | ६८१                |                 | यशोधरचरित्र                 | <b>१</b> ५३<br>१≖⊏ |
| शिवार्थ             | भगवतीशाराधना              | ७६                 | महरासिह—        | त्रिशतजि <i>गाच-द्रवीसी</i> | EE E               |
| भीराम—              | प्राकृतस्पमाला            | ₹₹ २               | यशः कीत्ति      | चन्द्रप्रभचरित्र            | y E ¥              |
| दुत्रमुनि           | भावसंग्रह                 | 95                 |                 | पद्धी                       | <b>485</b>         |
| संतगद्र—            | कल्यासाक                  | वेदव               |                 | पाण्डवपुरारण                | १५०                |
| <b>बंद</b> सेनस्रि— | इक्कीसठागावर्चा           | 2                  |                 | -6                          | १५७                |
| न्दरसूर्य           | शांतिकरस्तोत्र            | 858                | बोगीन्द्रदेव    |                             | ₹•,                |
| बिहाल               | कामसूत्र                  | 3×3                |                 | ५७४, ६६३, ७०७               |                    |
| ० देमचन्त्र         | श्रुतस्बंध ३७।            | ६, ४७२,            | राधू—           | योगसार ११६, ७४८, ६          | vi,                |
|                     | 60                        | 0, 636             |                 | ४८६, ४१८, ४३७ ४७२, ६        |                    |

| मंथकार का नाम | ष्रंथ नाम प्रं                          | य सूची की        | प्रथंकार का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मंथ नाम                     | [ ===                 |
|---------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|               |                                         | पत्र सं          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भ थ नाम                     | मंथ सूची ब<br>पत्र सं |
|               | पार्श्वनावयरित्र                        | 8 98             | Ti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                           | पत्र स                |
|               | वीरवरित्र                               | <b>\$</b> 84     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कृत भाषा                    |                       |
|               | योडशकारमा जय                            | माल <b>५१७</b> , | WT SPECIFICATION TO THE PARTY OF THE PARTY O | <b>प</b> क्लंकाष्ट्रक       | ¥10:                  |
|               |                                         | XXX              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                           | », ६४ <b>୧</b> , હ્ર  |
|               | वंबोषपं चासिका                          | १२८              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सरगर्धराजवा                 | -                     |
|               | सिद्धान्तार्यसार                        | 86               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न्यायकुमुदचन्द्रो           | •                     |
| रामसिंह—      | सावयधम्म बोहा                           | ·                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | दय १३                 |
|               | (श्रावकाचार)                            | 8.0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>भाय</b> श्चितसंग्रह      | 93                    |
|               |                                         | ¥₹, ७४¤          | अक्षराम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रामोकारपैतीसं               | ो पूजा                |
| रूपचन्द       | दोहापाहुड                               | €o.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | ०≒२, ४१७              |
|               | रागमासावरी                              | £8.6             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रतिमासान्त वर्            | रदंशी                 |
| लहमण-         | <b>सोमिसाहचरि</b> उ                     | १७१              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वतोद्यापन पूजा              |                       |
| सस्मीचन्द्    | भाष्यात्यकगाया                          | ₹0₹              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सुलसंपिलवत पू               |                       |
|               | उपासकाचार दोहा                          | ХS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सौस्यकास्य व्रतो            |                       |
|               | चूनडी इ                                 | २=, ६४१          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | area may                    |                       |
| _             | <b>क</b> ल्याग्।कविधि                   | 448              | महा मजित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | ४१६, ४४६              |
| विनयचन्द्र    | दुघारसविधानकथा                          | 28k.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हनुमच्चरित्र                | ₹१०                   |
|               |                                         | 65=              | अजितप्रभस्र —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शास्तिनाथवरित्र             |                       |
|               | निर्भारपंच मीविधान                      | कथा              | अनन्तकीर्ति—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नन्दीश्वरव्रतोष्टा          | पनपूजा ४१४            |
|               | 71                                      | १४, ६२८          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पल्यविधान पूजा              | 200                   |
| विजयसिंह—     | धजितनाथपुरास                            | १४२              | अनन्तवीर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रमेबरत्नमाला              | <b>१३</b> =           |
| वेमलकी त्ति   | सुगन्धदशमीकवा                           | <b>६३</b> २      | बन्नंभट्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तकंसंबह                     |                       |
| रहरापास —     | पद्यकी                                  |                  | भनुभूतिस्बह्दपाचार्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सारस्वतप्रक्रिया            | १३२                   |
|               | ( कौमुदीयध्यात्                         | ) Ex5 !          | · 2 2 (c) 1 4 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | ξ÷χ                   |
|               | सम्यक्तकौमुदी                           | 483              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | २६६, ७००              |
| व्हक्षि       | प्रखुम्नवरित्र                          | 8=3              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>म</b> षुसारस्वत          | 253                   |
| हाकविस्वयंभू  | रिट्ठलेमियरित १४०                       |                  | चपर। जितसूरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भगवतीमाराधना                | टिका ७६               |
| •             | <b>अूतपंचनीकवा</b>                      |                  | अप्यवीचित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कुवलवार्भंद                 | 305                   |
|               | ह <b>नु</b> मतानुत्रेक्षा               | 685 .            | मभयभन्द्रगिया —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पं चसंग्रहकृत्ति            | 3.5                   |
| धर            | युकुमालवदिव                             |                  | मभवषन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र्था रोदानीपूजा             |                       |
| रेग्चन्द्     | <b>ब</b> रास्तमितिसंधि                  |                  | मभवनंदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जैनेन्द्र <b>महावृ</b> त्ति | \$30                  |
|               |                                         |                  | मसयवन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 240                   |
|               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                  | न अस्तारहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | त्रिलोवसार पूजा             | ४८१                   |

| मंथकार का नाम | प्रधानमि प्रथस                           | चीकी<br>पत्रसं• | श्रंथकारकानाम                            | प्रंथनाम प्रंथसू <del>चीव</del><br>पत्रसं     |   |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
|               | दशलक्षरा पूजा                            | ४८६             | अमोतकचन्द                                | रथयात्राप्रभाव ३७                             | ¥ |
|               | ल <b>यु</b> श्रेयविधि                    | ५३३             | असृतचन्द्र                               | तत्वार्थसार २                                 | 2 |
| अभयसोम        | विक्रमचरित्र                             | १६६             |                                          | पंचास्तिकायटीका ४                             | * |
| पं० अभ्रदेव   | त्रिकाल वौर्वःसीकथा                      | २२६,            |                                          | परमात्यप्रकाश टीका 👯 १                        | ۰ |
|               | (रोटतीजकया)                              | २४२             | en e | प्रवचनसार टीका ११                             | ę |
|               | दशलक्षरा पूजा                            | *==             |                                          | पुरुपार्यसिद्धचुपाय ६०                        | = |
|               | हादशवतकया २२०                            | , २४६           |                                          | समयमारकलञा १२                                 | 0 |
|               | हादशक्त पूजा                             | 880             |                                          | समयमार टीक्का १२:                             | 8 |
|               | मुकुटसप्तमीक <b>या</b>                   | 288             |                                          | ৬২২, ৬৪১                                      | ĸ |
|               | लब्धिविधानकथा                            | २३६             | अरुग्रमिग्-                              | श्रजितपुरासा १४३                              |   |
|               | सव्धिविधान पूजा                          | ५१७             | अहरे व                                   | पंचकल्यासक पूजा ५००<br>शान्तिकविधि ५४४        |   |
|               | श्रवराद्वादशीवया                         | 38X             | व्यश्ग-                                  |                                               |   |
|               | श्रुतस्कंषविषानकथा                       | 78%             | आत्रेयऋषि                                |                                               | • |
|               | पोडशकार <b>गा</b> कथा                    | 282,            | आनम्द्                                   |                                               |   |
|               |                                          | , 3¥0           | आशा                                      |                                               |   |
| अमरकीर्त्त-   | जिनसहस्रनामटीका                          |                 | श्राशाधर-                                | सोनागरपूजा ५५५                                |   |
|               | महावीरस्तोत्र<br>-                       | ₹2¥             | -11(114)                                 | श्रकुरारोपम्मविशि ४ <b>४३</b> ,               |   |
|               | ममकाष्ट्रकरतोत्र ४१३                     | ७५२             |                                          | ५१.ज<br>अनगारधर्मामृत ४६                      |   |
| चमरसिंह       | भगरकोश                                   |                 |                                          | F125000000000000000000000000000000000000      |   |
|               | त्रिक:ण्डशेपमुची                         | २७२             |                                          |                                               |   |
| अमितिगति—     | धर्मपरीक्षा                              | ₹७४             |                                          | इष्टापदराटीका ३८०<br>कल्यागमंदिरस्तोषटीका ३८५ |   |
|               | पचसग्रह टीका                             | ₹ <b>५</b> ६    |                                          | OF THE REAL PROPERTY.                         |   |
|               | •                                        | ₹€              |                                          | Witten I                                      |   |
|               | भावनाद्वात्रिशतिका                       | ₹0\$            |                                          | E250000 C C                                   |   |
|               | (सामायिक पाठ)<br>श्रावकाचार              | υξυ             |                                          | 2777777                                       |   |
|               |                                          | £0              |                                          | जलग्राना जिल्ला                               |   |
| अमोधवर्ष      | मुभाषितरस्नसन्दोह<br>धर्मोपदेशश्रावकाचार | 3.8.8           |                                          | जिनयज्ञकरा                                    |   |
|               | धमापदशश्रावकाचार<br>प्रकोत्तररत्वमाला    | 48              |                                          | ( ===== .                                     |   |
|               | नगातार दल्लमाला<br>-                     | १७३             |                                          | ४७=, ६०=, ६३६<br>(आवधायाळ) ४२१                |   |

| भंथकार का न     | ाम प्रंथनाम अंबस्                       | ही की   प्रश्नकार का जाम | _•_                        | [ 554           |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
|                 |                                         | त्र सं                   | र्थं य नाम 🕫               | यं सूत्री व     |
|                 | S                                       | REE,                     |                            | पत्र सं         |
|                 |                                         |                          | £xx, £xx, £x0,             | \$¥5. £4.       |
|                 | ४४०, ४६१, ४६६,                          | ₹o¥,                     | इथर, ६४६, ६६४,             | 1000 444        |
|                 | ६०७, ६३६, ६४६,                          | EKY.                     | bak termina                | 900, 908        |
|                 | £=₹, ₹=₹, <b>₹</b> £₹, ¢                |                          | 90×, 000, 020,             | 94x, 944        |
|                 | 68x, 620, 6x0,                          |                          | र्पं चनमस्कारस्तोः         | र १७ <u>६</u>   |
|                 |                                         | 984                      | पूजाप्रकरता                | X22             |
|                 | षमीमृतसूक्तिसंबह                        | £3                       | भावकाचार                   | 29              |
|                 |                                         | १६२ म० एकसंबि—           | प्रायश्चितविधि             | 98              |
|                 | विषष्टिस्मृति ह                         | ४६ कनककी सि              | खमोकार वैतीसीव             |                 |
|                 | -                                       | et                       | •                          |                 |
|                 | भूगाल बतुर्विशतिका                      | कतककुराल-                | वेवागमस्तोत्रवृत्ति        | Res' KSA        |
|                 |                                         | EC                       | नगामस्तात्र <b>बुाल</b>    | 166             |
|                 | टीका ४                                  |                          | मोम्मटसार कर्मकार          | बदीका १२        |
|                 | रत्ननवपूजा ५:                           | १६                       | कुमारसंभवटीका              | 848             |
|                 | <b>भावकाचार</b>                         | कमस्रमाचार्य             | जिनपंजरस्तोत्र             | 160,            |
|                 | (सागारधर्मामृत) ६३                      |                          |                            | ₹0, <b>६४</b> € |
|                 |                                         | and dela matellifit-     | चतुर्विशति तीर्यंकर        | 1-, 406         |
|                 |                                         | rk                       | स्तो                       |                 |
|                 | सरस्वतीस्तुति ६४६                       | भितिदास—                 |                            | . 4-4           |
|                 | ६४=, ७६                                 | 2                        | कुमारसंगव                  | <b>१६</b> २     |
|                 | सिंडपूजा ११४, ७१                        | 1                        | <b>ऋतुसंहार</b>            | 141             |
|                 |                                         | 1                        | मेचदूत                     | 250             |
| इन्द्रनंदि      | 44                                      |                          | .र चुवंश                   | 121             |
| 93              | र्धकुरारोपस्पविधि ४१३                   |                          | वृतरत्नाकर                 | Atr             |
|                 | देवपूजा ४६०                             |                          | श्रुतबोध                   | 488             |
|                 | नीतसार ३२६                              |                          | शाकुन्तम                   | 725             |
| उब्जबसद्च (सम्ह | कर्ता )—                                | काबिदास-                 | नलोदयकाव्य                 | <b>?ux</b>      |
|                 |                                         |                          | मृ वारतिसक                 |                 |
| प्रसारवासि      |                                         | काशीनाथ                  |                            | 378             |
| Library attent  | .तत्वार्यसूत्र २३, ४२५                  |                          | ज्योतिषसारसम्बद्धिक<br>-   | व २८३           |
|                 | प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, |                          | वीधवोष २६:                 | ₹•₹             |
|                 | xp2, x01, xex, xe4, 4.2,                | क्राशीराज—               | प्रजीर्श्वंजरी             | 786             |
|                 | 203 204 200 1001 406 406                | अधिवन्त-                 | <b>बल्यागुबंदिरस्तोत्र</b> |                 |
|                 | 403, 402, 432, 484, 482                 |                          |                            | <b>jek</b>      |
|                 | •                                       | •                        | 8 94, 8 90, 830,           | YET.            |

## | संध एवं **प्रन्थका**र

| श्यकार का नाम       | अंथ नाम अं                         | थ सूची की<br>पत्रसंब |                                         | श्रंथनाम श्रं                         | थ सूची की<br>पत्र सं० |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                     | १६४, १७२,                          | ५७५, ५६४,            | गरापित-                                 | रत्नदीपक                              | 986                   |
|                     | <b>६१६</b> , ६३३,                  | £\$0, £00,           | गशिरतनसूरि                              | षडदर्शनसमुख्यय                        | हुलि १३६              |
|                     |                                    | ७२४, ७१७             |                                         | ग्रहलाधव                              | 250                   |
| कुलभद्र             | सारसमुच्चय                         | €७, ¥७¥              |                                         | र्ववागसाधन                            | २८४                   |
| सहकेदार             | वृत्तरत्नाकर                       | 388                  | गर्गऋषि                                 | गर्ममंहिता                            | २८०                   |
| केशव                | जातकपद्धति                         | २=१                  | 1                                       |                                       | २८६, ६४७              |
|                     | ज्योतिषमिग्मि                      | ला २८२               | 1                                       | प्रश्नमनोरमा                          | 250                   |
| केशवमिश्र—          | तर्कभाषा                           | १३२                  |                                         | मकुनावली<br>-                         |                       |
| केशववर्धी           | गोम्मटसारवृत्ति                    | <b>१</b> •           | गुणकीत्त                                | भकुतावला<br>पंचकत्यारएकपूजा           | 989<br>400            |
|                     | <b>बा</b> दित्यव्रतपूजा            | 868                  | गुणचन्द्र—                              | भनन्तवतोद्यापन                        |                       |
| केशवसेन-            | रत्नत्रयपूजा                       | 39.8                 | 34.7                                    |                                       | 485                   |
|                     | रोहिस्सिवत्रजा                     | ४१३,<br>४३२, ७२६     |                                         | <b>ब</b> ष्टाह्मिकावतकया              | <b>५३६,</b> ५४०       |
|                     | षोडशकारसपूजा                       |                      |                                         | संग्रह                                | २१६                   |
| _                   |                                    | ĘUĘ                  | गुणचन्द्रदेव                            | श्रमृतघर्भरसकाव्य                     | 75                    |
| बैटवर               | भाष्यप्रदीप                        | 252                  | गुगानंदि                                | ऋषिमं इलपूत्राविधान                   | T ¥53,                |
| कौहनभट्ट            | वैय्याकरसाभूषरा                    | 253                  |                                         |                                       | ₹€, ७६२               |
| <b>न० कृत्यादास</b> | <b>मुनिसुवत</b> पुराल              | 8×3                  |                                         | चंद्रप्रशकाव्यपं जिका                 | 15"                   |
|                     | विमलनावपुरासा                      | 888                  |                                         | विकालचीबोसीकथा                        | \$99                  |
| कृष्णशर्मा          | भावदीपिका                          | 235                  |                                         | संभवजिनस्तोत्र                        | ¥18                   |
| चपग्रक—             | एकाक्षरकोश                         |                      | गुणभद्र                                 | शातिनाथस्तोत्र                        |                       |
| चेमंकरमुनि          | सिहासनद्वात्रिशिका                 | ₹                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 41134144114                           | ६१४,<br>७२२           |
| व्यमेन्द्रकीत्ति-   | गजपंथामंडलपूजा                     |                      | ]्रणभद्राचार्य—                         | <b>ब</b> नन्तन।थपुराश्                |                       |
| खेता—               | सम्यक्तकौमुदीकया                   |                      |                                         | _                                     | 888                   |
| गंगादास—            | पंचतेत्रपालपूजा<br>पंचतेत्रपालपूजा | २५१                  |                                         | बात्मानुदासन                          | 200                   |
|                     |                                    | 405                  |                                         | उत्तरपुराग् <b>।</b><br>जिनदत्तवरित्र | <b>\$</b> A.A.        |
|                     | पुष्पांजनिवतोद्यापन                | X02                  |                                         |                                       | 116                   |
|                     | देवत                               | <b>४१६</b>           |                                         | धन्यकुम। रचरित्र                      | 805                   |
|                     | सम्मेदशिखरपूजा                     | ४३२                  |                                         | मीनिवत <i>न</i> या                    | ₹₹                    |
|                     |                                    | ४४६,                 |                                         | <b>वर्द्ध</b> मानस्तोत्र              | 882                   |
|                     |                                    | 240 34               | <b>भूष</b> णाचार्य                      | श्रीवकाचार                            | 80                    |

| प्रम्य एवं अवकार   | J                                 |                  |                       |                                               | •                  |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| प्र'थकार क नाम     | प्रंथनाम प्रंथसूची<br>पत्र        | की<br>सं०        | अंथकार का नाम         | त्रंथनाम प्रंथस्<br>र                         | ्वी की<br>शत्र संव |
| गुखरत्नसूरि        | तक रहस्यदी विका                   | १३२              | वितामिया              | रमलकास्त्र                                    | 250                |
| गुराविनयगणि—       | रखुवंशटीका                        | tev.             | चूडामिख               | न्यापसि <b>दान्तमं</b> अरी                    | * 4 4              |
| गुखाकरसूरि—        | सम्यक्त्वकीमुद्दीकथा              |                  | चोसवन्द               | चन्दनषष्ठीव्रतपूजा                            | ¥#\$               |
| गोपासदास-          | रूपमंजरीनाममाला                   | २७६              | इत्रसेन               | वदनवष्टोवतकवा                                 | 448                |
| गोपासभट्ट          | रसमं जरीटीका                      | 318              | जगतकीर्त्त-           | द्वादशवतोद्यापनपूजा                           | A56                |
| गोवर्द्धनाचार्य    | सप्तशती                           | ৬१५              | जगद्भूषण              | सौंदर्यलहरीस्तोत्र                            | ४२२                |
| गोविन्दभट्ट-       | पुरुवार्थानुशासन                  | 3,2              | अगन्नाथ               | गरापाठ                                        | २५६                |
| गौतमस्वामी         | ऋषिमंडसरूजा                       | £00              |                       | नेमिनरेन्द्रस्तोत्र                           | 335                |
|                    | ऋषिमडलस्तोत्र                     | ३६२              |                       | सुसनिधान                                      | २०७                |
| •                  | ४२४, ६४६,                         | ७३२              | जतीदास                | दानकोबीनती                                    | 483                |
| घटकर्षर—           | घटकपेरंकाव्य                      | \$ <b>E</b> Y    | जयतिज्ञक              | निबस्मृत                                      | ₹⋐                 |
| चंड कवि            | प्राकृतव्याकररा                   | २६२              | जसदेव                 | गीतगोबिन्द                                    | \$ \$ 3            |
| चन्द्राकीत्ति      | चतुर्विशतितोर्थाकराष्ट्र <b>क</b> | XEX.             | त्र <b>ः जयसागर</b> — | सूर्यवतोद्यापनपूजा                            | ***                |
|                    | विमानशुद्धि                       | ¥ <del>3</del> ¥ | जानकीनाथ              | न्य।यसिद्धान्तमं जरी                          | 8 <del>4</del> ×   |
|                    | सप्तपरमस्थानकथा                   | १४६              | भ० जिग्राचन्द्र       | जिनचतुर्विशतिस्तोत्र                          | しなっ                |
| चन्द्रकोश्विस्रि — | सारस्वतदीनिका                     | १६६              | जिनवद्रसूरि—          | दशलक्षम्।वतोद्यापन                            | A=6                |
| षाग्रक्य           | षाग्यस्यराजनीति ३                 | ₹\$,             | <b>#० जिनदास</b>      | जम्बूद्वीपपूजा                                | 800                |
|                    | <b>440, 444, 4</b> 43, 6          | ₹₹,              |                       |                                               | , <b>x 3</b> 0     |
|                    | ७१७. ७२३, ।                       | 950              |                       | जम्बूस्वामी चरित्र                            | <b>१</b> ६म        |
|                    | <b>सबुवाराक्यराजनी</b> ति ।       | 34               |                       | ज्येष्ठ <b>िनवरलाहान</b>                      | 968                |
|                    | 982,                              | 970              |                       | नेमिनाषपुरास<br>पुष्पांजलीवतकवा               | 5 \$ A.<br>6 A.P   |
| चानुरहराय          |                                   | XX               |                       | सप्तविषुजा                                    | 284                |
|                    | ज्वरतिमिरमास्कर :                 | 235              |                       | हरिषंशपुराख                                   | १४६                |
|                    | मावनासारसंग्रह ५४,७७,             | स्र४             |                       | सोलहकार <b>ल</b> पूजा                         | ७६४                |
| पारकीर्त्त —       |                                   | = %              | •                     | जलवाशाविधि                                    | <b>5</b> =3        |
| बारित्रभूवख        | महीपालचरित्र १                    | 45               | पं० जिनदास            | होसीरे <b>गुकावरित्र</b>                      | 722                |
| चारित्रसिंह—       | कालन्त्रविश्रमसूत्राव-            |                  | - Madia-              | क् विश्ववित्यक्षेत्रास्य<br>अकृषिमधिनवैत्यासय | 717                |
|                    | _                                 | 120              |                       | जहाननावनचलालव<br>पूजा                         | ¥#\$               |
|                    | *                                 |                  |                       | 7.41                                          | -44                |

| *                            |                                       |                    |                            | 1                         | 44 -1. 444               |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| म <b>ंगा</b> न, या जाम       | संयु वास                              | प्रंथ स्वी         | की } मंथकार का नास्<br>सं∘ | । प्रंथनाम ।              | वंब सूची                 |
| विज्ञानसम्दि                 | सिद्धहेमतंत्र                         |                    |                            | वन्द्रप्रमणरिष            | पश्च सं                  |
| विव्यवेषसूरि-                | <b>मदनपराजय</b>                       | -                  |                            |                           | 8 6                      |
| विवसाभस्रि-                  | चतुर्विशति <b>ज्ञि</b>                |                    | 180                        | प्रशस्ति                  | 4.                       |
| विजयक नस्त्र—                |                                       | _                  | =0                         | वतक्याकोश                 | २४                       |
| क्रिक्सेन।कार्य-             | श्रलंकारवृत्ति                        | `                  | ०८ देवचन्द्रसृरि-          | पाश्वेनाथस्तवन            |                          |
| SERGALEIA-                   | बादिपुरासा                            | ₹¥₹, €             | 4                          | सम्मेदशिलरमहा             | तम्य €                   |
|                              | ऋषभदेवस्तुरि                          |                    | ः १ देवनदि—                | गर्भषडार वक               | <b>१३१, ७३</b> ७         |
|                              | जिनसहस्रनाम                           | स्तोत्र ३।         | 18                         | जैनेन्द्रव्याकररण         | २५६                      |
|                              | 85                                    | <b>₹, ₹७३, ₹</b> ४ | 9                          | चीबासर्तार्थं करस्त       | विस ६०६                  |
|                              |                                       | 900, WY            | 0                          | सिदित्रियस्तोत्र          | *45                      |
| विवसेनाचार्य                 | हरिवंशपुराए।                          | ?×                 | ×                          | ४२४, ४२७, ।               | RE. 438.                 |
| <b>ब्रिनसुन्दरसू</b> रि—     | होलीक्या                              | २४                 | ŧί                         | ५७२, ५६५, ५               |                          |
| स्र जिनेन्द्रभूषण्—          | िनेन्द्रपुराण                         | ŧ٧                 |                            |                           | ·∘∓, ξ₹₹,                |
| अ० ज्ञानकी <del>र्</del> ति— | यशोधरवरित्र                           | 18                 |                            |                           |                          |
| ज्ञानभास्कर —                | पाशाकेवली                             | रेद                | 1                          | शांतिस्तवन                | € <b>₹७</b> , <b>₹४४</b> |
| <b>हानभूष्या</b> —           | बात्मसंबोधनक                          |                    | 1                          |                           | 488                      |
|                              | ऋषिमंडलपूजा                           |                    |                            | श्रानापपद्धति             | ₹ ₹ 0                    |
|                              | गीम्मटसारकर्मन                        | ****               | द्वन्द्रकारि—              | चन्दनवष्ठीवृतपूजा         |                          |
|                              | तत्वज्ञानतरंगिरा                      |                    |                            | चन्द्रप्रभजिनपूजा         | <b>808</b>               |
|                              | पं चकल्यासाकोचा                       |                    |                            | त्रेपनक्रियोद्यापन ६      | \$=, 6E £                |
|                              | मक्तामरपूजा                           |                    | 1                          | <b>डादशबनोद्याग्नपूज</b>  | 7 YE ?                   |
|                              | श्रुतपूजा                             | ४२<br>४३७          |                            | पंचमीवतपूजा               | 408                      |
|                              | सरस्वतीपूजा                           | * * * *            | 1                          | पंचमेरुपूजा               | 288                      |
|                              |                                       | ४४४, ४४१           |                            | प्रतिमासांतचतुर्दकोषू<br> |                          |
|                              | सरस्वती स्तुति                        | EXO                |                            |                           | lu, x 3 x                |
| देवसद् दिराज                 | जातकामरस                              | २६२                |                            | रैवतकवा                   | २३६                      |
| त्रिभुवनचंद्र                | त्रिकालचौबीसी                         | YEY                |                            | वतकवाकोश                  | 282                      |
| द्याचंद्र                    | तत्वार्यसूत्रदशाध्या                  |                    | ***                        | सप्तऋषिपूजा               | vex                      |
|                              | 4,                                    | 845                | वीर्गीसह—                  | कातन्त्ररूपमालाटीका       | २४६                      |
| दक्षिपतराय वंशीधर            | धलैकाररत्नाकार                        | . 1                | धनश्चय                     | <b>डिसंधानकाच्य</b>       | 244                      |
| •                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | \$0 to             |                            | नाममाला २७४               | , Kox                    |
|                              |                                       |                    |                            | ,,,,                      | , ~~~                    |

| प्रंचकार का नाम | प्रंथ माम      | श्रंथ स्             | वीं की          | मं बकार का नाम | अंच नाम         | षंथ सूची<br>पत्र |              |
|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
|                 | •              | 44, 488,             | 488.            | नरहरिभट्ट      | व्यवसमूचस्      |                  | 333          |
|                 |                | ७१२                  | , ७१३           | नरेन्द्रकीचि   | विश्वमानवीशः    | <b>तिर्वंकर</b>  |              |
|                 | विवापहार       | स्तीत्र ४९६          | , ४२६           |                |                 | पूजा             | <b>X 3 X</b> |
|                 | ¥20, 1         | ४६४, ४७२             | , ४९४,          |                |                 | 411,             | 483          |
|                 | € • × .        | <b>६३३, ६</b> ३७     | 5 FYE           |                | पद्मावती पूज    | T                | EXX          |
| धर्मकलशस्र्रि—  | सन्देहसम्      | क्वय                 | <b>₹</b> ३¤     | नरेन्द्रसेन    | प्रमाराप्रमेयक  | लिका             |              |
| धमंकीति -       | कौमुदीक        | Ti                   | २२२             |                |                 | <b>१</b> %,      | 202          |
|                 | वश्चपुरास      | ī                    | 6.46            |                | प्रतिष्ठाबीपक   |                  | 498          |
|                 | महम्बगुरि      | <b>त्रपुजा</b>       | ५५२             |                | रत्नत्रम पूज    | ī                | XEY          |
| संः धर्मवस्त्र  | कथाकोश         | ı                    | 355             |                | सिद्धान्तसार    | सं <b>ग्रह</b>   | ¥'9          |
|                 | गीतमस्य        | .मी वरित्र           | \$83            | नागच-द्रसृरि-  | विचापहारस       | लोत्रटीका        | 484          |
|                 | गोध्यटम        | गरटीका               | ₹•              | नागराज         | विगलकास         | 4                | 988          |
|                 | संयोगपं        | वमीक्या              | ₹ १             | नागेशभट्ट      | सिद्धान्तमं     | विका             | <b>१७</b> 0  |
|                 | सहस्रवा        | मपूजा                | 989             | न गोजाभट्ट-    | परिभाषेन्द्र    | तेखर             | 258          |
| धर्मचडुगस्ति    | <b>गा</b> नेथा | नरत्नाकर             | ₹७₹             | नादमस्त-       | था क्षां भरत    | हिताटीका         | 305          |
| धवरास —         | विदन्ध         | <b>पुलम इन</b>       | 184             | नारचंद्र       | कथारलस          | गर               | <b>₹</b> ₹•  |
| धर्मधर          | नागकुम         | ारचरित्र             | १७६             |                | <b>क्योतिषस</b> | रसू ४टिपर        | गुरुद≩       |
| धर्मभूवस        | विनमह          | <b>स्त्रनाम</b> पूजा | ሄፍ፥, ሂሂ         | +              | नारवन्द्रक      | योतिषद्यास्य     | १ २८४        |
| _               | न्यायदी        | पिका                 | ***             | कविनीलकंठ-     | नीलकंडत         | <b>াতিক</b>      | २८६          |
|                 | क्षीतल         | नाबपूजा              | 244             |                | वास्त्राभ       | 1                | 748          |
| नंदिगुक—        | प्रामिक        | त समुज्यम            |                 | मुनिनेश्रसिंह— | सप्तनयाः        | ग्योध            | ₹¥•          |
|                 | M.             | लंका टीका            | <b>७</b> १, ७८० | नेशियम् -      | ह्य संघान       | काष्यक्रका       | 803          |
| नन्दिया         | नन्दीरः        | व रवतीचापन           | YEY             | · `,           | सुप्रभाता       | <u>fa</u>        | 443          |
| 40 HM           | धश्वल          | क्षरा                | 64              | प्र० नेमिर्च — | धीवयर           | नक्षा            | <b>२१</b> =  |
|                 | शालि           | होत्र                | 301             |                | बहुकपूर         | n                | 14.          |
| प० नवविसास      | श्रानाव        | र्णवटीका             | ę o :           | •              | क्याको          | स ( घाराष        | <b>FI</b> -  |
| नरपशि           | नरपरि          | त्वयथर्या            | ₹≖              | <b>x</b> -     |                 |                  | 3}F (#       |
| नरसिक्षभट्ट     | किम्प          | तदीका                | ₹€              | e1             | मांग ध          |                  | 245          |

| मंचकार का नाम     | र्भंथ नास ग           | ंब सूचीकी<br>पत्रसं∘ | प्रंथकार का नाम   | ग्रंथ नाम ग्रंथ                      | सूची की<br>पत्र संब |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                   | धन्यकुमार वरि         | त १७३                |                   | सिक्यूजा                             | ध ३७                |
|                   | धर्मोपदेशभावन         | ४३ ज्ञान             |                   | स्तोत्र                              | 202                 |
|                   | निशिमो जन कथ          | ा २३१                | वद्यानाभ          | भाष्यती                              | 3.5                 |
|                   | पात्रदानकवा           | 243                  | पद्मना सकायस्थ —  | यशोधरचरित्र                          | १८६                 |
|                   | मीतिकर <b>च</b> रित्र | १=२                  | प्रदापसदेव        | पार्श्वनाथस्तोत्र                    | ४०५                 |
|                   | श्रीपालचरित्र         | ₹••                  |                   | ६१४, ७                               | 07, <b>47</b> %     |
|                   | सुदर्शनचरित्र         | २∙द                  |                   | सक्ष्मीस्तोत्र ४                     | 18, 824             |
| पंचाननसङ्ख्यार्थे | सिद्धान्तमुक्तावर     | नी ३७०               |                   | ४२६, ४३२, ५१                         |                     |
| पद्मतंदि ।        | पद्मनन्दिपं वर्षिक    | तिका ६६              |                   | ४७४, ४६६, ६                          |                     |
|                   | पद्मनन्दि शावक        | बार ६८, १०           |                   | ६६३, ६६४, ७                          |                     |
| वदानंदि ॥—        | धनन्तवतकया            | ₹१४                  | वशात्रभसूरि       | भुवनदीयक                             | न्द€                |
|                   | करुएगष्टक             | 200                  | परमहंसपरित्राजकाच | ा <del>र्व ग</del> ृहुत्तं सुक्तावली | 3=6                 |
|                   | 493                   | £\$9, \$55           | 1                 | मेघदूतटीका                           | १८७                 |
|                   | द्वादशवतोद्यापन       | ्रजा ४६१             | पारिस्की          | वाश्चिनीव्याकरग्                     | ₹ ₹                 |
|                   | বা <b>ন</b> ্বাহার    | Ę.                   | पात्रकेशरी        | पत्रपरीक्षा                          | 225                 |
|                   | वर्मरसायन             | £ \$                 | पार्व देव         | पद्मावत्यष्टकवृत्ति                  | 805                 |
|                   | गावर्वनायस्तोत्र      | ४६६                  | पुरुषोत्तमदेव     | <b>श</b> भिधानकोश                    | 708                 |
|                   |                       | በአዳ                  |                   | विकाण्डरोपाभि <b>धा</b> न            | ₹0%                 |
|                   | पूजा                  | ४६०                  |                   | हारात्रलि                            | 988                 |
|                   | नंदोधवरपं क्तिपूर     | T 545                | पूज्यपाद          | इष्ट्रोपदेश (स्थयभूस                 | गेत्र)              |
|                   | भावनाचौतीसी           | į                    |                   | 4                                    | \$X, \$\$0          |
|                   | ( भावनापद्धति         | ) x 63 , x 0 x       |                   | वरमानदस्तोत्र                        | 208                 |
|                   | रत्नत्रयपूजा          | प्रव्ह               |                   | <b>क्षात्रकाचार</b>                  |                     |
|                   |                       | १७१, ६३६             |                   | संयाधितत्र                           | \$ 9 X              |
|                   | संध्योग्तोत्र         | <b>\$</b> \$0        |                   | समाधिशतक                             | 120                 |
|                   | वीतरागस्तोत्र         | ¥8¥,                 |                   | सर्वार्थसिद्ध                        | ¥¥                  |
|                   | ¥\$1, X0Y,            | ₹₹४, ७₹१             | पूर्फंदेव         | वसोधःवरित्र                          | 280                 |
|                   | सरस्वतीपूजा :         | (28, 688             | (यंचन्द्र         | <b>उ</b> पसर्गहरस्तोत्र              | 1=1                 |

| प्रथकारक नाम    | मंथ नाम             |               | युचीकी<br>पत्रसं० | मंथकार का नाम      | मंथ नाम               | प्रंथ सूर | ती की<br>प्रसं• |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| पृथ्वीधराषार्थ  | वामुण्डस्तो         | <b>স</b>      | 3==               | मकिसाम             | विश्वतकटिप            |           | 336             |
|                 | <b>भुवनेष्य</b> रीर | स्तोत्र       |                   | मट्टरांकर          | वैद्यविनोद            |           | Rox.            |
|                 | (सिक्               | महामव )       | 388               | मट्टोजीदीश्वित     | सिद्धान्तकीपुर        | fr        | २६७             |
| प्रभाषन्द्र     | <b>बा</b> त्मानुशा  |               | 808               | भट्टोत्यख          | संयुजातक              |           | 939             |
|                 | - भाराधनास          | ारप्रबंध      | 784               | 1                  | बृहज्जातक             |           | 988             |
|                 | बादिपुराश्          | टिप्परा       | <b>683</b>        | 1                  | बटप बासिकार           | ति        | २६२             |
|                 | उत्तरपुराश          |               | 888               | भद्रवाहु           | नवग्रहपूजाविष         | na        | 464             |
|                 | कियाकल १५३          | टीका          | **                | AVAIR.             | भद्रवाहुसंहित         |           | २०४             |
| 1489            | तत्वार्थरत्नः       | प्रभाकर       | 28                |                    | ( निमित्तज्ञान        |           |                 |
| 1767            | इध्यसंग्रहकुः       | er .          | 34                | 1                  |                       | ,,        |                 |
|                 | नागकुमार व          |               | १७६               | भत्`इरि—           | नी विशतक              |           | १२५             |
| -               | - न्यायकुमुदच       | न्द्रिका      | <b>१३</b> ४       |                    | वरांवचरित्र           |           | REX             |
|                 | - प्रमेयकमलम        | ार्लण्ड       | १३=               |                    | वेराग्यशतक            |           | <b>{ \$ 6</b>   |
|                 | रलकरण्डम            | वकाबार-       |                   |                    | मर्तृ हरिशतक          | 333,      |                 |
|                 |                     | टीका          | ==                | भागवद—             | महावी <b>राष्ट्रक</b> | ४१३,      | * 44            |
|                 | यबोधरवरिः           | बटिसामा<br>-  | 182               | मानुकीचि-          | रोहिसीवतक             | वा        | 359             |
|                 | समाधिशतक            |               |                   |                    | सिद <b>यस</b> पूज     | ī         | n n s           |
|                 | स्वयंभूरतोत्र       |               | १२७<br>४३४        | भागुजीदीज्ञित—     | <b>समरकोष</b> टी      | 4T        | 208             |
| भ० मभाचंद्र     |                     |               |                   | मानुदत्तमित्र—     | रसमंजरी               |           | 328             |
| मण्यमाचप्र      | कलिकुण्डपार         | ***           |                   |                    |                       |           |                 |
|                 | मुनि मुचतस्त्रह     |               | ***               | तीर्थमुनि—         | न्यायमाला             |           | <b>१३</b> ४     |
| •               | सिद्धमन्त्रत्रा     |               | ***               | परमहंसपरित्राजकाचा | येशीभारती             |           |                 |
| <b>धृ</b> मुनि— | सामायिकपार          |               | 6.8               | वीषमुनी            | न्यायमाला             |           | १३४             |
| in电·克—          | तर्कभाषात्रका       | शिका          | 111               | भारबी              | किरातार्षु नीय        |           | 175             |
| एदेव —          | द्रव्यसंग्रहवृत्ति  |               | ₹¥                | आवश्यम रि          | सबुस्नपनटीका          | 1         | <b>1</b> .44    |
|                 | परसारमञकाव          | <b>स्टीका</b> | 111               | मास्कराषार्थ       | सीलावती               |           | ą Ę a           |
| <b>ग्सेन</b> —  | क्षमावसीपूजा        | 1             | XEX               | म्यासकवि           | भूपाल वतुर्विश        |           | ¥ŧŧ             |
|                 | रत्ननवकामहा         | र्वे क        |                   |                    | ४२४, १७२, ४१          |           |                 |
|                 | शमाप                | खी            | 945               |                    | . • `                 | ξοξ,      |                 |

| भूतकार का नाम         | प्रंथ नाम प्रंथ             | सूची की<br>पत्र संब |                    | मंथ नाम                                | शंथ सूचीकी<br>पत्रसं० |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| पं• संगत (संप्रह्र कर | र्ता)—वर्गरत्नाकर           | <b>ę</b> ?          | ì                  | शब्द व धातुमे                          |                       |
| मन्त्रिभद्र           | क्षेत्रपालपुत्रा            | <b>\$</b> 4\$       | माघ—               | शिश्वालवध                              | t=8                   |
| गहमधीचि               | <b>ग्रनंतव</b> तविधान       | 488                 | माधनंबि —          | वर्तावशिततीर्थं                        |                       |
|                       | षोडशकार्एविधान              | XXX                 |                    | -                                      | \$44, ¥48             |
| मब्द्रवाक             | <b>मदनविनीय</b>             | 300                 |                    |                                        | 208                   |
| सामग्रिश—             | भागप्रकाश                   | 578                 | माशिक्यनंदि        | परीक्षामुख                             | 3 6 5                 |
| मधुस्दनसरस्वती-       | सिद्धान्तविन्द्             | 200                 | माणिक्यभट्र        | वैद्यामृत                              | ¥ o ¥                 |
| मबुक्तिह              | योगचिन्ताम <u>रि</u> ग      | 101                 | म।शिक्यमृरि—       | नलोदयकाव्य                             | 808                   |
| मनोद्दरश्याम          | श्रुसबोधटीका                | 3 ? X               | माधवचन्द्रजीवसदेव- | त्रिलोकसारवृत्ति                       | 177                   |
| मस्त्रिनाथसूरि        | रमुवंशटीका                  | \$83                |                    | क्षपणासारवृत्ति                        |                       |
|                       | विद्युपालव <b>धटीका</b>     | 395                 | माधवदेव            | न्यायसार                               | 637                   |
| मिलस्या—              | दशलक्षरावतोचापन             | 328                 | माबतु गाचाय-       | भक्तामरस्तोत्र                         | Yes,                  |
| सक्तिवेशसूरि-         | नागकुमारवरित्र              | 80%                 |                    | ¥2X, ¥28,                              |                       |
| -                     | भैरवपद्मावतीक्ल्य           | 348                 |                    | 485, 50 3,                             |                       |
|                       | सञ्जनविस्तवल्लभ             | 330                 |                    | ६२=, ६३४, ६                            | રેક, દેકે¢,           |
|                       |                             | E o X               |                    | <b>₹</b> ¥¥, <b>₹</b> ¥≈, 9            |                       |
|                       | स्याद्वदमंत्र री            | 585                 |                    | 464, 464, 6                            |                       |
| महादेव                | मुद्वर्त्तवीयक              | 280                 |                    | ६८४, ६६१, ७                            | 900' 08.<br>103' 00X' |
|                       | सिद्धान्तमृक्तावन्ति        | }                   | मुनिभद्र           | शांतिनायस्तोत्र ।                      |                       |
| महासेनाचार्य          | प्रसुम्नचरित्र              |                     | पं० मेघाबी—        | महागोपास्यान                           |                       |
| महीचपगाकवि            | <b>श्र</b> नेकार्यध्वनिमजरा | २७१                 | 1. 44141—          | भष्टागापास्यान<br>धर्मसंग्रहश्रावकाचार | २१४ ,                 |
| भ० महीचन्द            | त्रिलोकतिलकस्तोत्र <b>्</b> |                     | भ गेरूचंद—         | भन-तचतुर्देशीपूजा                      | 93 7<br>409           |
|                       | <b>\$</b> 45                | 2, 682              | मोहन               | कलदाविधान                              | 856                   |
|                       | पंचमेह्रपूजा                | 800                 | यशःकीर्त्ति—       | <b>ब</b> ष्ट्राह्मिक्या                | ₹¥¥<br>₹¥¥            |
| -0                    |                             | , 800               |                    | धमसर्गाम्युदयटीका                      |                       |
| महीधर                 |                             | , ২৬৬               |                    | प्रबोधसार                              | 808                   |
|                       | स्वराक्षियंगविधान           | ४२८ ह               | शोनन्दि ~          |                                        | <b>\$ \$ \$</b>       |
| मदीअही                | सारस्वतप्रक्रियाटोका        | २६७                 |                    | पंचपरमेष्ठीपूजाविधि                    | 8, 282                |
| महेरवर                | विरवप्रकाञ्च                | 200                 |                    |                                        | ४०२,                  |
|                       |                             |                     |                    | X.o.                                   | €, ५१=                |

| भंयकार का नाम     | त्रंथनास झंथ          | स्वीकी      | मंथकार का नाम       |                                | e3= ]       |
|-------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| •                 |                       | पत्र सं     |                     | मंथ नाम मंथ                    | सूचीकी      |
| यशोबिजय           | कलिकुण्डप। हर्व नाय   |             |                     |                                | पत्र संब    |
| योगदेव —          | तस्वार्थवृत्ति        | 77          | (1 राज (रहा         | बध्यात्मकमलमार् <u>त</u>       | ण्ड १२६     |
| रघुनाथ —          | तार्किकशिरोमिंग       | <b>१</b> ३३ |                     | जम्बूस्यामी चरित्र             | १६८         |
|                   | रघुनाथविलास           | ₹१२         |                     | लाटीसंहिता<br>-                | =4          |
| साधुरएमल्ज-       | धर्मचक्रपूजा          | 883         | राजशेदर—<br>राजसिह— | <b>क्पूरमंजरी</b>              | ₹₹          |
| रत्नशेखरसूरि      | छंदकोश                | 308         |                     | पारर्वमहिम्नस्तोत्र            | ¥0€         |
| रत्नकीचि          | रत्नव्यविधानक्या      | 285         | राजसेन—             |                                | e, 9₹0      |
|                   | रन्नत्रयविधानपूजा     | ५३०         | राजहंसं,पाध्याय     | पष्ट्याधिकशतकटीव               | T 88        |
| रत्नचन्द्         | जिनगुस्य संपत्तिपूजा  | ¥00,        | सुबुद्धरामचन्द्र    | पुष्पाश्रवकवाकोय               | 234         |
|                   |                       | ५१०         | रामचंद्राक्षम —     | सिद्धान्तचन्द्रिका             | २६८         |
|                   | वं च मेरुपूजा         | ४०५         | रामवाजपेय           | समरसार                         | २६४         |
|                   | पुर्गाजलिवतपूजा       | ४०⊏         | रायमल्ज             | वैलो <i>स्यमोहनकवच</i>         | \$8.        |
|                   | नुभौमवरित्र<br>-      | i           | रुद्रभट्ट—          | वैचजीवनटीकः।                   | ₹०४         |
|                   | (भौमवरित्र) १८:       | ४, २०६      |                     | शृङ्गारतिलक                    | 325         |
| रत्सन दि          | नन्दीश्वरद्वीपपूजा    | 883         | रोमकाचार्य          | जन्मप्रदीप                     | २८१         |
|                   | पन्यविधानरूजा         | ५०६,        | लकानाथ              | भर्षप्रकाषा                    | 728         |
|                   |                       | ६, ५१६      | लदमग् ( अमरसिंहार   | सज्ज )                         |             |
|                   | - द्रबाहुचरित्र<br>-  | १८३         |                     | नधमगोत्सव                      | ₹0\$        |
|                   | महीपा <b>लचरित्र</b>  | १८६         | लदमीनाथ             | चिगलप्रदीप                     |             |
| रत्नपाहा          | मोलहकारसक्या          | FEX         | लह्यांसेन           | अभिषेकवि <b>ध</b>              | \$88.       |
| रत्नभूषगा         | मि <b>ऋपूजा</b>       | ***         |                     | कर्मचूरव्रतीद्याप <b>नपूजा</b> | <b>४</b> १६ |
| <b>१</b> त्नशेखर— | गुगःस्थान कमारोहसूत्र | =           |                     |                                |             |
|                   | समवसरग्गपूजा          | UF X        |                     |                                | x, x \$ 0   |
| रत्नप्रभसूरि      | प्रमाशनयतस्यावलोका    | -           |                     | चिन्तामिण पार्श्वनाथ           |             |
|                   | लंकार टीका            | १३७         |                     | पूजा एवं स्तोत्र               | 855         |
| रत्नाकर           | <b>पात्मनिदास्तवन</b> | \$40        |                     | चिन्तामश्गिस्तवन               | ७६१         |
| रविषेणाचार्य      | वद्मपुरागा            | \$¥¢        | _                   | सप्तिषिपूजा                    | XXe         |
| राजकीत्ति         | प्रतिष्ठादर्श         | 440         | त्रपुकवि            | सरस्वतीस्तवन                   | 818         |
|                   | षोडशकारसम्बत्तावापन   | 4           | वितकीर्त्त —        | मक्षयदशमीकथा                   | FER         |
|                   | <b>बूजा</b>           | XXX         |                     | सनंतत्रतकथा ६४४                | , FER       |

### मिथ पर्व सम्बद्धार

| मं भकार का लाग  |                        | रूचीकी<br>पत्रसंब | यंशकार का नाम   | भंध नाम प्रंथ             | सूची की<br>पत्र सं• |
|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
|                 | धाकाशपंचभीकथा          | EXX               | वराहमिहर-       | वट् पंचासिका              | ₹ ₹                 |
|                 | कंजिकाद्रतीखापनपूजा    | ४६६               | भव बढ मानदेव-   | वरांगचरित्र               | 888                 |
|                 | <b>पीसठशिवकुमारका</b>  |                   | वद्ध सानसूरि-   | सम्बद्धास्त्र             | 939                 |
|                 | कोजी की पूजा           | X ? Y             | बल्काल-         | भोजप्रबन्ध                | १८५                 |
|                 | जिनचरित्रकथा           | EXX               | वसुनन्दि        | वेवागमस्तोवटीका           | 364                 |
|                 | दशलक्षशीकथा            | <b>484</b>        | 1               | प्रतिष्ठापाठ              | ***                 |
|                 | पस्यविधानपूजा          | 8 • €             |                 | <b>प्रतिष्ठासारसंग्रह</b> | ¥ ? ?               |
|                 | पुष्पांजलिवतकया        | ₹€¥               |                 | मूलाचारटीका               | હ                   |
|                 |                        | <b>V30</b>        | बाग्भट्ट        | नेमिनिर्वास               | १७७                 |
|                 | रत्नत्रयद्वतक्या ६४३   | t, ६ <u>६</u> ४   |                 | वाग्भट्टालंकार            | 388                 |
|                 | रोहिएगिवतक्या          | £XX               | वादिवन्द्रसूरि- | कर्मदहनपूजा               | ५६०                 |
|                 | षोडशकारसक्या           | EYX               |                 | ज्ञानमूर्योदयनाटक         | ३१६                 |
|                 | समवसररापूजा            | 34%               |                 | पवनदूतकाव्य               | १७=                 |
|                 | सुगंधदशमीकवा           | EXX               | बादिराज         | <b>्वीभावस्तीत्र</b>      | 352                 |
| क्रोकसेन—       | दशलक्ष्याकथा २२७       | , २४२             |                 | 87X, 890, XU              |                     |
| कोकेशकर-        | सिद्धान्तवन्द्रिकाटीका | 375               |                 | ४६४, ६०४, ६               |                     |
| कोकिम्बराज      | वैद्यजीवन              | ७१४               |                 | ६४४, ६५१, ६५              |                     |
| स्रोगाचिभास्कर— | पूर्वमीमांसार्थप्रकरसा |                   |                 |                           | w?8                 |
|                 | संग्रह                 | १३७               |                 | गुर्बाष्ट्रक              | €X to               |
| कोविम्बराज      | वैद्यजीवन              | 3.3               |                 | पादवैनाथवरित्र            | १७-                 |
| बनमालीभट्ट      | भक्तिरत्नाकर           | 500               |                 | वशोधरचरित्र               | 160                 |
| बरदराज-         | संयुत्तिद्धान्तकी मुदी | 253               | बादीअसिंह       | क्षत्रचूडामस्गि           | १६२                 |
|                 | सारसंग्रह              | 2¥0               |                 | पंचकल्याम्यकपुत्रा        | ¥00                 |
| बररुचि          | एकाक्षरीकोश            | 200               | वामदेव          | त्रिलोकदीपक               | -                   |
|                 | योगशत                  | 302               |                 | भावसंग्रह                 | ३२०                 |
|                 | शन्दरूपिएगी            | 758               |                 |                           | ७६                  |
|                 | श्रुतबोध               | ₹₹%.              | नासमसेन्        | सिद्धान्तित्रलोकदीपक      |                     |
|                 | सर्वार्थसाधनी          | २७इ               | वाह्डदास-       | यशोधरचरित्र               | <b>16.</b>          |
|                 |                        | )                 |                 | सम्निपातनिदान             | 804                 |

| मंबदार का नाम       | श्रंथनाग श्रंथस्          | चीकी<br>खसं० | मंथकार का नाम |                           | ्वीकी<br>क्षासं• |
|---------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------|
| विजयकीत्ति          |                           |              |               |                           |                  |
|                     | <b>य</b> न्दनयष्टिवसपूजा  | 4.8          |               | तेरहद्वीपपूजा             | Ack              |
| ष्मा० विद्यानन्दि—  |                           | , १३०        |               | पद                        | 444              |
|                     | <b>या</b> सपरीका          | 146          |               | पूजाहरू                   | * * *            |
|                     | पत्रपरीका                 | १३६          |               | मांगीतु गीनिरिमंडल        |                  |
|                     | पं वनमस्कारस्तोत्र        | *of          |               | पूजा                      |                  |
|                     | त्रमास्परीक्षा            | € ₹ 9        |               | रेवानबीपूजा               | **5              |
|                     | प्रमाग् <b>मीशं</b> सा    | १३८          |               | शत्रु <b>अ</b> यगिरियू जा | ४१३              |
|                     | युक्त्यनुषासनटीका         | १३६          |               | सप्तर्विषुत्रा            | 44=              |
|                     | दलोकवात्तिक               | AA           |               | सिद्धकूटपूजा              | x 5 d            |
| मुमुद्धविद्यानन्दि— | सुदर्शनवरित्र             | 308          | विश्वसेन      | क्षेत्रपासपूजा            | 840              |
| डपाध्यायविद्यापति   | विकित्साजनम्              | २१६          |               | वस्तविक्षेत्रपालपूजा      | 484              |
| विद्याभूषणसूरि-     | वितामसिपुजा (बृहद्)       | ४७४          |               | वस्तवितेत्रपूजा           | XX4.             |
| विनयचन्द्रसूरी      | यजसिंहकुमारचरित्र         | 144          |               | समवसरग्रस्तोत्र           | YEE              |
| विनयचन्द्रमुनि      | वतुर्दशसूत्र              | ξ¥           | विष्णुभट्ट—   | पट्टरीवि                  | 255              |
| विनयचन्द्र          | द्विसंधानकाव्यटीका        | 505          | विष्णुशर्मा-  | पंचतन्त्र                 | 1 <b>4</b> •     |
|                     | भूपाल चतुर्विद्यतिका      |              |               | पंचाक्याच                 | 247              |
|                     | स्तोत्रदीका               | * १२         |               | हिलीपवेषा                 | #YX              |
| विनयरत्न            | विदग्धमुखमंडनर्ट,का       | 280          | विष्णुसेनमुनि | समबसर्गस्तोत्र ४१६        | , ४२६            |
| विमलकी चि-          | वर्मप्रवनोसर              | 9.7          | बीरनन्दि-     | श्राचारसार                | 85               |
|                     | सुबसंपतिविधानक्या         | २४४          |               | चन्द्रप्रभवरिश्र          | 168              |
| विवेद्यनंदि         | विभंगीसारटीका             | 12           | बीरसेन        | <b>भावन्यायश्चित</b>      | # E              |
| बिश्वकीचि           | भक्ताम रवतीचापनपूजा       | ४२३          | बुप्रकार्य    | उससर्गर्थ विवस्स          | **               |
| विश्वभूषया          | <b>धडाईडीपपूजा</b>        | XXX          | बेव्ज्यास     | नवग्रहस्तोष               | ENE              |
|                     | बाठकोडमुनिपूजा            | 898          | वैश्वसभूपति   | प्रवोधचंद्रिका            | 110              |
|                     | ब्न्द्रब्ब जपूजा          | ¥\$₹         | बृहस्पति      | सरस्वतीस्तोत्र            | 84.              |
|                     | क्लग्रविधि                | 844          | शंकरअगति      | वालबोधिनी                 | 234              |
|                     | कुष्डलगिरियूना            | ¥\$ 15       | रांकरमङ् —    | शिवराणिउद्यापन            |                  |
|                     | विरिवार <b>शै</b> त्रपूजा | 374          |               | विधिकवा                   | 980              |

| सान-तन्नहरी ६०८ सरपायुक्तनतात्र ६६२ पाराध्युक्तनतात्र ६६२ पाराध्युक्तनतात्र ६६० व्याप्तायाय्वक ३६६ व्याप्तायाय्वक ६६० हरिनाममाना ३६७ वार्त्रप्रश्चित्रवायाः हरिनाममाना ३६० वार्त्रप्रश्चित्रवायाः हर्माक्टायन चान्न्द्रप्रश्चित्रवायः प्रमानितदाम सन्तेवचुर्वश्चीपुत्रवा ४५६ हरिनाममाना सन्तेवचुर्वश्चित्रवा ४५६ हरिनाममाना सन्तेवचुर्वश्चीपुत्रवा ४५६ हरिनाममाना सन्तेवचुर्वश्चीपुत्रवा ४५६ हरिनाममाना सन्तेवचुर्वश्चीपुत्रवा ४५० हरिनाममाना सन्तेवचुर्वश्चीपुत्रवा १०२ हरिनाममाना १०२ हरिनाममाना १०२ हरिनामाना ६३ हरिनामाना १०२ हरिवामाना १०२ हरिवामीलाला सन्तिवा १०२ हरिवामीलाला १०२ हरिवामीलाला १०२ हरिवामीलाला १०२ हरिवामीलाला १०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| सानन्दलहरी ६०६ सररायदूरतमरोत्र ६६२ गोवित्वाष्ट्रक ७३३ वाप्तायाप्ट्रक ३६६ वाप्तायाप्ट्रक ३६६ व्याप्तायाप्ट्रक ३६६ हरिनामाला ३६० हरिनामाला १६५ हरिनामाला १६५ हरिनामाला ५६५ हरिनामाला ६३६ हरिनामालाला १६६ हरिनामालालाला १६६ हरिनामालाला १६६ हरिनामालाला १६६ हरिनामालालाला १६६ हरिनामालालालालालालालालालालालालालालालालालाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पूची व<br>पत्र सं |
| स्पराध्युद्धनातीत्र ६६२ नानताविद्धन्त्रम् । विद्धाव्युद्धना । विद्धाव्युद्धन्यव्युद्धना । विद्धाव्युद्धना । विद्धाव्यु  | 77 (T)            |
| गानिकाश्व ७३३ जनतावरित विद्यान्तितात्व ६०० हिर्माममाना ३६० वित्यानितावर्गका ३६० र्मासूराम नेमनावर्गकावरूण १६६ ताकटायन वाकटायनव्याकरण १६६ ताकटायन प्राचित्वराम प्राचित्वर प्राचित्वराम  | ¥9                |
| विद्यानाम् स्ट व्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६१               |
| विजयात्रीतात्रीत ६६० हरिनाममाना ३६७ हरिनाममाना ३६७ हरिनाममाना ३६० हरिनाममाना १६० हरिनामाना १६० हरिनामानामाना १६० हरिनामानामानामानामानामानामानामानामानामानाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| हीरवासमाता ३६७ वारिकशृद्धिया विद्यासमाता ३६० व्याक्टायन व्याकटराव १६५ व्याकटायन १६५ व्याकटायन १६५ व्याकटायन १६५ व्याक्टायन १५० व्याक्टायन १०० व्याक्टायन १०० व्याक्टायन १०० व्याक्टायन १०० व्याक्टायन १०० व्याकटायन १०० व्याक्टायन १०० व्याकटायन १०० व्याकटाय | ¥ 0 =             |
| श्रिक्ताचु जिनसावर्गाता ३६० विश्वामिण्यार्थनाय १९६ प्राक्ताच्या १६६ प्राच्या १६६ प्राच  | १६५               |
| त्रीमनाध्यक्षाप्रक ४६६ प्रजानिकदान प्रदेश प्राक्षित्राम प्रमानिकदाम प्रदेश प्राक्षित्राम प्रमानिकदाम प्रदेश प्राक्षित्राम प्रमानिकदाम १६७ प्राक्षित्राम १६५ प्राक्षित्राम १६५ प्राक्षित्राम १०५ प्राक्षित्राम १०० | ४७४               |
| साकटायन साकटायनव्याकरण २६५ वांक्यप्रवाचित्र प्रस्तिवाचा प्रमानवाच प्रस्तिवाच प्रमानवाच प्रसाववाच प्रसाववाच प्रमानवाच प्रसाववाच प्रमानवाच प्रसाववाच प्रमानवाच प्रसाववाच प्रमानवाच प्रमानवा |                   |
| शानितदाम— धनंतचतुर्वशिपुत्रा ४५६ हस्तवन ६५७ तत्ववर्णात १५५ तत्ववर्णात १५७ तत्ववर्णात १५० तत्ववर्णात १०० त्याङ्गे धरसीहता ३०४ त्याङ्गे प्रतिवन्धारापुत्रा १५० त्याङ्गे १०० त्याङ्गे प्रतिवन्धाराज्ञ १०० त्याङ्गे १०० त्याङ्ग | ६४४               |
| प्रस्तवन ६५७ तासवोदीत् । प्रस्तवन ६५७ तासवोदीति । प्रस्तवन ६५७ तासवोदीति । प्रस्तवन ६५७ तासवोदीति । प्रस्तवन ६०४ तासवोदीति । प्रस्तवन १०४ त्राक्षिण्या १००४ त्राकष्णि १००४ | १७०               |
| शाक्ष घर—  शाक्ष घर—  शाक्ष घरमान्तरी  शाक्ष घरमहिता  श्व प्रमानाय १०४  ग्व प्रमानाय १०६  श्व प्रमानाय १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०                |
| वार्म्भ वर्षाहिता ३०४ परिकार्णभूजा १०४ प्राणिताहिता ३०४ परिकार्णभूजा १०४ प्राणिताहिता ३०४ प्राणिताहिता ३०४ प्राणिताहिता ३०४ प्राणिताहिता ३००० प्राणिताहिता ३००० प्राणिताहिता १००० प्राणिताहिता १००० प्राणिताहिताहिता १००० प्राणितहिताहिता १००० प्राणितहिताहिता १००० प्राणितहिताहिताहिता १००० प्राणितहिताहिताहिताहिताहिताहिता १००० प्राणितहिताहिताहिताहिताहिताहिताहिताहिताहिताहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४३७               |
| पं शाकी— नेमिनायरतोत्र ३०६, ७४७ सानिनाय— रसमद्वरी ३०२ सानिनाय— रसमद्वरी ३०२ सानिनाय— रसमद्वरी ३०२ सानिनाय— इन्हिन्न स्त्राचा ६३ रेरबजीलाल— इन्हिन्न स्त्राचा ६३ रस्वजीलाल— इन्हिन्न स्त्राचा १३० रस्वजीलाल— इन्हिन स्त्राच १३० रस्वजीलाल— इन्हिन स्त्राचा १३० रस्वजीलाल— इन्हिन स्त्राचा १३० रस्वजीलाल— इन्हिन स्त्राचा १३० रस्वजीलाल— इन्हिन स्त्राच १३० रस्वजीलाल— इन | 853               |
| सालिनाथ— रसमझरी ३०० प्रसमझरो ३०० प्रसमझरो ३०० प्रसमझरो ३०० प्रसमझरो ३०० प्रसमझरो १०० प्रसम्भावनावृत्ति १०० प्रस | ४०२               |
| प्रा शिवकीः टि— रतनमाना = ३ रोबजीलाल प्रा विद्याना १ १०० प्रा विद्याना १ १ १०० प्रा विद्याना १ १ १ प्रा विद्याना १ १ १ प्र विद्याना १ १ १ प्रा विद्याना १ १ १ प्र विद्याना १ १ १ १ प्र विद्याना १ १ १ १ प्र विद्याना १ १ १ १ थ १ थ १ थ १ थ १ थ १ थ १ थ १ थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५०२               |
| रीवजीलाल— धनिधानसार २७२ पुराजानवत्रुजा १ प्रवाहिताल्य प्रवाह प्रवाहित । १०२ पुराजानवत्रुजा १ प्रवाहित । १०२ पुराजानवत्रुजा १ प्रवाहित । १०० प्रवाहित  | ሃጀፍ               |
| पंचनत्वाराकपूना ४०६ राजनवाराकपूना २०६ राजनवाराकपूना २०६ राजनवाराकपूना २०६ राजवर्मा— कातन्त्रधाकरस्य २४६ सावदम् सावदम् १४० सावदम् १८० सावदम् १८० सावदम् १८० सावदम् १८० सावदम् १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ξ</b> χο       |
| रतनत्र प्रमुशकावा २३७ गी स्वाकारण्यानावृत्ति == रेशववर्धाः— कातन्त्रध्यक्तरण्य २४८ त्रवादित्य— सतप्रवाःः १४० स्वान्द्रश्यार्थ — कानार्णव १०६ स्वान्द्रश्यार्थ — कानार्णव १०६ स्वान्द्रश्यार्थ — क्ष्मित्वार्णव १९४ करकण्ड्रवरित्र १६८ कर्मवहत्वनुत्रा ४६४, २३० स्वान्द्रस्ति — व्याप्तितार्णव १८४ करकण्ड्रवरित्र १६८ कर्मवहत्वनुत्रा ४६४, २३० स्वान्द्रस्ति — व्याप्तितार्णव १८४ स्वान्द्रस्ति — व्याप्तितार्णव १८४ स्वान्द्रस्ति — व्याप्तितार्णव १८४ स्वान्द्रस्ति — व्याप्तितार्णव १८४ स्वान्द्रस्ता ४६४, २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०८               |
| पी स्थाकारणाभावनाशृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹03               |
| शेववर्मा— कातन्त्रव्यक्तरसः २४८<br>शेवादित्य— सतपदाःः १४०<br>भ्राचद्रत्वार्थ— झानार्शव १०६<br>भ्राचन्द्रत्वार्थ— झानार्शव १०६<br>भ्राचन्द्रत्वार्थ— स्टाह्मककवा २१४<br>करकण्ड्रचरिव १६१<br>कर्मवत्वनपूजा ४६४, २३७<br>शोधन- धुर्मात्वारः १८१<br>भविष्यत्वार्थिकः विष्यत्वार्थिकः १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45                |
| रिवादित्य — सतपवाःः १४० (श्रद्धार्णपृत्रा) ४४ स्माप्ताः १४० स्माप्ताः १४० स्माप्ताः १४० स्माप्ताः १४० स्माप्ताः १४० स्माप्ताः १४० स्माप्ताः १४४ कर्षण्युविद्या १६४ क्राव्युवित्र १६४ क्राव्युवित्र १६४ क्राव्युवित्र १६४ क्राव्युवित्र १६४ स्माप्ताः १६४ स्माप्ताः १८४ स्थित्याः १८४ स्थित्याः १८४ क्राव्युवित्र स्थापताः १८४ स्थित्याः स्थापताः १८४ स्थापताः १८४ स्थित्याः स्थापताः १८४ क्राव्युवित्र स्थिते स्थापताः १८४ क्राव्युवित्र स्थापताः स्यापताः स्थापताः स्यापताः स्थापताः  |                   |
| भचन्द्राचार्थ — ज्ञानार्शव १०६<br>भचन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90                |
| सचनद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| करकणुवरिव १६१<br>करकणुवरिव १६१<br>कर्मदत्वनपूजा ४६४, ५३७ श्रीचण्यस्त्रिते - प्रारासार १४१<br>श्रीचर- भविष्यदत्तवरित्र १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                 |
| कर्मदत्वनपूजा ४६४, ४३७ श्रीचन्द्रसुनि - पुरासार १४१ श्रीचर- श्रीवयत्तवरित्र १८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| कार्यक्ष्मभा ४६४, ४३७ श्रीघर— १८१<br>भविष्यत्त्वरित्र १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . \$              |
| ६४५ नावध्यदत्तेवारत्र १८४<br>कालिकेगानवेकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹                 |
| कात्तक्यानुप्रेक्षाटीका १०४ अमालिका ४७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¥                 |
| <b>इतायतार</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥                 |

| भंथकार का नाम    | मंथ नाम         | मंथ सूच      |         | मंबकार का नाम  | मंथ नाम           | प्रंथ सूर्च    | ो की        |
|------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
|                  |                 | पः           | सं १    |                |                   | पत्र           | सं ॰        |
| नागराज           | भावशतक          |              | \$ \$ R |                | वतकवाको           | प              | २४१         |
| श्रीनिधिसमुद्र — |                 |              |         |                | षट्पाहुडटी        | 1461           | 311         |
| श्रीपति —        | जातयकमैप        | <b>दति</b>   | २८१     | ·              | श्रुतस्कंषपूर     | TT.            | 280         |
|                  | ज्योतिषयट       | नमाना        | ६७२     |                | <b>घोडशकार</b>    |                | X ? o       |
| भीभूषण           | बनन्तवतपू       | जा ४५६,      | 2       |                | सरस्वतीस          | **             | ¥2.         |
|                  | चारित्रशुद्धि   | विधान        | 868     |                | सिद्धचक्रपू       | ना             | KKE         |
|                  | पाण्डवपुरा      | ए            | १४०     |                | सुगन्धदश          |                | XX.         |
|                  | भत्तामरउद       | गपनपूजा      |         | सकलकी चि-      | ब्रष्टांगसम्ब     |                |             |
|                  |                 | ४२३,         | 480     | Critice Street |                   |                | 28%         |
|                  | हरीवंशपुरा      | रा 🔻         | १५७     |                | ऋषभनाथ            |                | १६०         |
| श्रुतकीर्त्ति—   | पुष्योजसीय      | तकथा         | २३४     |                | कर्मविपाव         |                | ×           |
| भूतसागर          | शनंतवतक         | वा           | 218     |                | तस्वायंसा         |                | ₹\$         |
|                  | ब्रशोकरोहि      | स्मीकथा      | 785     |                | हावमानुत्रे       |                | १०६         |
|                  | श्राकाशपं व     |              | 284     |                | भग्यकुमा          |                | १७२         |
|                  | चन्दनपष्टि      |              | 228     |                | परमात्मर          |                | Yeş         |
|                  | , ,,,,,         | · 1288,      |         |                | पुराणसार          | <b>संग्रह</b>  | 121         |
|                  | जिनसहस्रव       |              | ₹8₹     |                | प्रश्वोत्तरो      | पासकाचार       | ७१          |
|                  | शानास्विग       |              | 200     |                |                   |                | 13          |
|                  | सत्वार्थसूत्र   |              | २६      |                | पार्खनाथ          | चरित्र         | १७६         |
|                  | दशनक्षराव       |              | 779     |                | मल्लिनार          | पुरास          | १४२         |
|                  | पत्यविद्यान     | व्रतोपास्थान |         |                | मूलाचारा          | खीप            | ૭૯          |
|                  |                 | कथा          | 233     |                | यशोधरच            | रित्र          | <b>१२</b> = |
|                  | मुक्तावलिय      | तक्षा        | 775     |                | वद्धभान           | <b>प्रदा</b> श | 123         |
|                  | मेबमालाव        | तक्या        | 218     |                | वतकयाव            |                | 484         |
|                  | <b>यशस्तिलक</b> | वम्युटीका    | १८७     | }              | वातिना            |                |             |
|                  | यकोधरव          |              | 187     |                | श्रीपालच          |                | 785         |
|                  | रत्नत्रयविष     |              | 780     |                |                   |                | २०१         |
|                  | रविव्रतक्ष      |              | 230     |                |                   | विणि ३३८,      | 385         |
|                  |                 | रमुनिकथा     |         |                | सिद्धान्तर        |                | ΑŔ          |
|                  | (Aut All Aut    | रवेत्वकता    | ₹४•     | 1              | सुदर्श <i>न</i> व | रिष            | २०इ         |

| विकार का नाम      | मंत्र नाम प्रंथ                | सूची की<br>पत्र सं॰ |                   | श्रंथ लाग श्रंथ                | सूची क      |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| पुनिसक्बकीर्ति    | <b>मंदीस्वरपूजा</b>            | ७६१                 |                   | नमस्कारमं त्रकल्पवि            | बि          |
| वृद्धसन्द्र       | वैत्यवंदना                     | <b>\$</b> \$=       |                   | सहि                            | d 448       |
|                   | दर्शनस्तोत्र                   | 208                 | सिद्धनागाञ्जू न — | क्सपुट                         | ₹8.4        |
| वक्काभूष्या       | उपदेशरत्नमाला                  | ¥0                  |                   | जिनसहस्रनामस्तो <del>त्र</del> | ₹€:         |
| •                 | गोस्यटसारटीका                  | 10                  | सिद्धसैनदिवाकर-   | वर्द्ध मानद्वात्रिशिका         | 841         |
| बदानंदगिक         | सिद्धान्तवन्द्रिकावृत्ति       |                     | मुलदेव            | सन्यतितर्क<br>सायुर्वेदमहोदधि  | 480         |
| वाचार्यसमंत्रमह्— | मातमीमांसा                     | EX0                 |                   | •                              | 139         |
|                   | जातनात्त्राताः<br>जिनशतकालंकार | ,                   | वर्णीमुलसागर —    | मुक्तावलीपू <b>जा</b><br>      | * 50        |
|                   | विकासमस्तोत्र<br>देवासमस्तोत्र | 136                 | सुधासागर—         | र्पं चकत्यारमकपूजा             | X.o.        |
|                   |                                | ४३६<br>०५७ , ४७     |                   |                                | €, X3v      |
|                   |                                |                     |                   | परमसप्तस्यानकपूजा              | 766         |
|                   | युक्त्यनुशासन                  | 36 9 0 5            | सुन्द्रविजयगस्य   | सीभाग्यपं समीक्षा              | 288         |
|                   | रत्नकरण्डश्रावकाच              | £\$0                | सुमतिकी चि-       | कर्मप्रकृतिटीका                | 1           |
|                   |                                |                     | सुमतित्रद्ध       | <b>नारित्रशुद्धिवधान</b>       | ४७४         |
|                   |                                | E ?, w & X          | सुमतिविजयगणि—     | रघुवंशटीका                     | 888         |
|                   | बृहद्स्क्यं मूस्तोत्र ४।       |                     | सुमतिसागर         | त्रैलोक्यमारपूजा               | 858         |
|                   | समेतश्रदस्तुति                 | ४७=                 |                   | दशलक्षरगद्वतपूजा               | ¥58,        |
|                   | सहस्रनामलयु                    | *4°                 |                   |                                | XXo         |
|                   | स्वयंभूस्तोत्र ४२              | X, X33,             |                   | वोड्शकारसम्पूजा                | X ? 10      |
|                   | ३७४, १६४                       | , ६३३,              |                   |                                | ***         |
|                   |                                | 990                 | सुरेन्द्रकीर्त्त  | <b>ध</b> नन्तजिनपूजा           | YXĘ         |
| सियसुन्दरगणि—     | रघुवंशटीका                     | 868                 |                   | बप्टाह्मिकापूजाकथा             | ¥ŧ.         |
|                   | वृत्तरत्नाकरखंदटीका            | 35.5                |                   | इंदकी यक विस्त                 | <b>9</b> 44 |
|                   | शंलुप्रयु स्नप्रबंध            | 035                 |                   | शानपंचिवशतिका                  | 177         |
| मयसुन्दरीपाध्याय- | कल्पसूत्रटीका                  | 0                   |                   | व्रतोश्वापन                    | 14-9        |
| इसकोत्ति—         | त्रैलोक्यसारटीका               | <b>३</b> २३         |                   | ( श्रुतस्तंबपूजा )             | XXA         |
| विसारस्वत         | शिलोच्छकोश                     | 200                 |                   | ज्येष्ठजिनवरपूजा               |             |
| हतिलक्—           | वर्द्ध मानविद्याकल्प           | 388                 |                   |                                | x \$ &      |
| इनन्दि            | षर्मोपदेशपीयूषश्रावका          | 145                 |                   | र बकल्यास्मकपूजा               | <b>33</b> ¥ |
|                   |                                |                     |                   | र्षं चमास बतुर्वशीपूजा         | X.Y         |
|                   | चार                            | £8.                 |                   |                                | ty.         |

| मंथकार का नाम  | मंथ नाम प्र                     | ंब सूचीकी<br>पत्रसं० | श्रंथकार का नाम | मंथ नाम                    | मंथ सूर<br>प            | वीकी<br>त्र सं• |
|----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|                | नेमिनाथपूजा                     | 334                  |                 | खँदीशतक                    |                         | 308             |
|                | मुक्तमपत्तिव्रतीच               | पन ४५६               |                 | वं वमी व्रती ह             | ग्रापन                  | 208             |
| सुरेखराचार्य—  | पं विकरगावासि                   | क २६१                |                 | वकावरस्तो                  | <b>ब्रह्म</b> ा         | 80€             |
| सुयशकीर्त्त-   | पं चकल्यासाकपूज                 | оод п                |                 | योगचिताम                   | <b>लि</b>               | 308             |
| सुल्ह्या कवि   | <b>वृत्तर</b> त्नाकरटीक         | ¥\$\$ T              |                 | लयुनामयाः                  | AT .                    | २७६             |
| दैवह पं० सूर्य | रामकृष्णकाव्य                   | 868                  |                 | सन्धिविधान                 | <b>पूजा</b>             | 1.33            |
| आ॰ सोमकीर्त्त- | प्रवासम्बद्धि                   | 2=2                  |                 | श्रुतबोधवृति               | 1                       | ***             |
|                | सस्टयसनकथा                      | 240                  | सहाकविद्दरिचन्द | धर्मशर्माभ्युः             | दय                      | ŞOX             |
|                | समवशरसपूजा                      | 348                  | इरिभद्रसूरि-    | केत्रसमासर्ट               | का                      | KW              |
| सोमदत्त-       | बद्धंसिद्धपूजा                  |                      |                 | योगबिंदुप्रक               | रस                      | 215             |
|                | (कर्मदहन                        | पूजा) ६३६            |                 | बट्दर्शनसमु                | च्यय                    | १३६             |
| सोमदेव         | बाध्यात्वतरं विस्               |                      | इदिरामदास-      | पिमलखंदशा                  | स्य                     | 322             |
|                | नीतिवान्यामृत                   | 440                  | इरिवेश          | नन्दीश्वर्वि               | वानकथा                  | २२€             |
|                | यशस्तिलक्ष्यम्य                 | ţeu                  |                 |                            |                         | X \$ X          |
| सोमदेव         | सूतक वर्शन                      |                      |                 | क्याकीश                    |                         | २१६             |
| सोमप्रभाषार्थ— | मुक्ताविश्वतक                   | 989 10               | हेमचन्द्राचाये  | विभागि                     | -                       |                 |
|                | सिन्द्ररप्रकरण                  | 370                  |                 |                            | ाममाना                  | 949             |
|                | **                              | 147. ERK             |                 | <b>बनेकार्थ</b> संग्र      | -                       | ₹0.5            |
| सीमसेन         | विवर्णाबार                      | 25                   |                 | धन्ययोगव्य                 | क्ष्मेदक्द्रावि<br>विका |                 |
|                | दशलक्षणज्यमम                    |                      |                 | खंदानु <b>कास</b> न        |                         | X 0 \$          |
|                | <b>पद्य</b> ुरास्               | . 35x                |                 | -                          | -                       | 308             |
|                | मे <b>रू</b> पुजा               | vek                  |                 | द्वाभयकाव्य                |                         | रेक्ट           |
|                | विश्वस्यति                      | 215                  |                 | थातुपाठ<br>केट             |                         | २६०             |
| सीमाग्यमिया    | प्राकृतव्युत् । सिबी            |                      |                 | नेमिनाबद                   | रन                      | 4.00.           |
| हबारीय-        | भाकतन्त्रुत् शत्त्रवा<br>भगनसार |                      |                 | वोगशस्त्र                  | _                       | 444             |
| 84             | मरनसार<br>नैषधव <b>ित्र</b>     | रेहद                 |                 | <b>स्तिगानुशास</b>         |                         | 599             |
| (मकरमहा)       | गपवनः रत<br>एं वसीवतीसायन       | too<br>Kite          |                 | बीतरागस्ते<br>बीरद्वार्षिक |                         | A A SA          |
| द्वेदीप्र-     | धनेकार्यक्षतक                   |                      |                 |                            |                         | \$ \$ a         |
| A4#11.01       | व्यवस्थातम्                     | 505                  |                 | शब्दानुशास                 | व                       | S.              |

| म'यकार का नास  |                             | रूचीकी<br>पत्रसं• | भंथकार का नाम   | भंध नाम भंध                  | सूची की<br>पत्र सं• |
|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| · ,            | शब्दानुशासनवृत्ति           | २६४               | त्राणंद—        | चतुर्विशतिती <b>र्यं</b> करस | तवन                 |
|                | हेमीव्याकरण                 | २७०               |                 |                              | v\$4                |
|                | े हेमोव्याकरणवृत्ति         | 200               |                 | तमास्त्रकीजयमाल              | 358                 |
| ÷ 6-           | A mar                       |                   |                 | पद                           | <b>6</b> 00         |
| 18*0           | री भाषा                     |                   | आनन्द—          | कोकसार                       | 电火车                 |
| चक्मत          | शीलबसीसी                    | ७५०               | व्यानन्द्घत     | पद                           | ७१०                 |
| भवयराज—        | चौदहुगुएस्यानवर्वा          | १६                | ष्ट्रानन्दस्रि- | चौबीसजिनमाता पि              | ता                  |
|                | भक्तामरभाषा                 | ७४४               |                 | स्तवन                        | ६१६                 |
| व्यवस्थाम      | पद ५६                       | ४, ४८६            |                 | नेमिरा <b>दुलदा</b> रहमास    | 1 585               |
| व्यगरदास       | कवित्त ७४                   | द,७६८             |                 | सायुवंदना                    | ६१७                 |
|                | <b>कु</b> ंडलिया            | ६६०               | साहभालू-        | _                            | . ६, ६६१            |
| धवतकीर्त्ति    | मनोरथमाला                   | ७६४               | व्याशानंद       | पुजाष्ट्रक                   | * \$ 2 7            |
|                | विवापहारस्तोत्रभाषा         | ४१६               | थासकरग्र-       | समक्तितढाल                   | .3                  |
|                | ६५०, ६७०, ७७                | ४, ६६४            | इन्द्रजीत       | रसिकप्रिया ६                 | 98, UV              |
|                | <b>मंत्रनवकार</b> रास       | <b>£</b> ¥9       | इन्द्रजीत       | मुनि <b>नुब</b> तपुरारा      | १५                  |
| षाजयराज        | चारसित्रोंकीकथा             | 224               | उत्तमचंद        | पद                           | ***                 |
|                |                             | १, ६६७            | चर्यभानु        | भोजरासो                      | ७६७                 |
|                | ७२४, ६=                     |                   | चद्यराम—        | पद ७०                        | ٤, ७٤٤              |
|                |                             | , 453             | उद्यताल         | बारूदसवरित्र                 | <b>१</b> ६⊏         |
|                | वंसतपूजा                    | 9=3               |                 | त्रिलोकस्य रूपव्याख्य        | 122                 |
| महाचित्रत      | *संतिलकरास                  | 909               |                 | नागकुमारचरित्र               | १७६                 |
| धनन्तकीर्त्त-  | q4                          | प्रदर             | ऋषभदास—         | यूलाचारभाषार ५               | E, 170              |
| धवजद           | शकुनावसी                    | 787               |                 | त्नत्रयपू <b>त्रा</b>        | 46                  |
| धमयबन्द        | पूजाष्टक                    | X 2 2             | ऋषभहरी          | पद                           | X=X                 |
| श्रभयवन्दसूरि— | विक्रमचीबोलीचीपई            | 580               | कनकशीत्त        | <b>आ</b> दिनायकीविनती        | 768                 |
| मुनिधमबदेव—    | <b>यं</b> सरापाद्यंनायस्तवः |                   |                 |                              | ७२४                 |
| असृतचन्द्-     | पद                          | . ४८ <b>२</b>     |                 | जिनस्तवन                     | 900                 |
| अवधू           | बारहग्रनुप्रेका             | यदह<br>७२२        |                 | तत्वार्थसूत्रटीका            | ०, ७२९              |
|                |                             | 475               |                 | वार्श्व नायकी ग्रारती        | 238                 |

ł

| र्वश्वकार का नाम         | मंब नाम             | शंव सूर<br>प     | तीकी  <br>त्रसं• | ष्रं बकार का नाम | प्रंच नाम        | मेथ सूर्य<br>प्र       | ो की<br>। सं० |
|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
|                          | वस्तिगाठ            |                  | 522              |                  | रात्रिशोजन       |                        | 234           |
|                          | पद                  | EEV.             | 900              | कुषतायचन्द       | नेमिनायपुर       | 17                     | <b>68</b>     |
|                          |                     |                  | 800              | कुशससामगिय-      | डोलामास्व        | ग्रीचौपई               | २२४           |
|                          | विनती               |                  | \$ 22            | कुरावा विजय      | विनसी            | •                      | ७६२           |
|                          | स्तुति              | £01              | EX.              | केशरगुलाय-       | पद               |                        | ሄሄሂ           |
| इनइसेम-                  | बादकुमारघ           |                  | <b>₹</b> ₹७      | केशरीसिंह        | सम्मेदशिस        | रविकास                 | 63            |
|                          | <b>बावाद</b> मृति व | <b>रोडा</b> लिया | E 20             |                  | बद्ध मानपु       | राख                    | \$88          |
|                          | मेधकुमारच           |                  | £\$0             |                  |                  |                        | 255           |
| कन्द्रेयालाल             | कविल                |                  | 950              | केशव             | कलियुगकी         | क्या                   | ६२२           |
| क्षंत-                   | मोरपिच्छध           | र्जा करना        |                  |                  | सदय र च्छार      | रावलिंग।               |               |
| 49414                    |                     | के कवित          | <b>\$03</b>      |                  |                  | की चौपई                | 9 K &         |
|                          |                     | ti 404(1         |                  | केशबदास!         | <b>वैदा</b> मनील | व                      | EXE           |
| म. कपूर <del>यन्द—</del> | पश                  |                  | AAA              | केशबदास-11       | कवित्त           | £X\$                   | , 990         |
|                          |                     |                  | o, €?¥           |                  | कवित्रिया        |                        | 141           |
| कवीर                     | बोहा                |                  | o, 1958          |                  | नसः सस           | र्गान                  | 900           |
|                          | पद                  | 99               | 9, 963           |                  | रसिक/प्र         | শ ৬৬१                  | , 1988        |
|                          | सःसी                |                  | ७२३              |                  | रामचित्र         | <b>লো</b>              | TEY           |
| कमसकतरा                  | वंभग्गवार्ड         | स्तवन            | £ \$ &           | केशवसेन-         | पंच मी ब्रत      | विवायन                 | ₹₹¤           |
| कमक्षकीचि-               | मादिजिन             | रस्तुति          |                  | कौरपाल           | वीरासीव          | <b>ो</b> ल             | 908           |
|                          | ( 430               | राली)            | ¥\$¢             | इपाराम-          | ज्योतिक          | <b>सारमाषा</b>         | २व२           |
| क्रमंचन्द                | वद                  |                  | 150              |                  |                  |                        | ४६६           |
| कस्यागुकी ति             | वास्त्रलव           | fre              | 250              | कृष्णवास-        | रलावलं           | वित्रविधान             | ध्यर          |
| किरान-                   |                     | 144              | £68.             | कुष्णवास         | सतसई             | ीका                    | ७२७           |
| _                        | खहडाला              |                  |                  | कृद्यासम्-       | प्रसुद्धाः       | तस                     | ७२२           |
| किशनगुकाच                | पद                  | X=Y, §           |                  | <b>有事以第一</b>     | सतियों           | की संज्ञाप             | ४५१           |
| किशनवास                  | <b>पर</b>           |                  | 415              | सङ्गरीन          | विस्रोक          | सारवर्प सामन           | 198           |
| किरानकास                 | Section in          | विशास            | X \$ 0           |                  |                  | Ę                      | ŧ, 420,       |
| किशनसिंह—                | क्रियाकीय           | नावा             | X                | कानपन्त-         | परमाल            | ।<br>अकाश <b>वा</b> ला |               |
|                          | वद                  | X.               | ₹+, ₩+¥          |                  |                  | बोषटीक                 | . 888         |

| 198           |                            | ,                   |                | ग्रंथ एवं                | प्रस्थकार           |
|---------------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| मंबकार का नाम | प्रंथ साम प्रंथ            | सूची की<br>पत्र सं॰ | प्रथकार का नाम | श्रंथ नाम श्रंथ          | सूची की<br>पत्र संब |
| सुराज चन्द् — | <b>भन</b> न्तव्रतकथा       | 788                 |                | पद ४                     | e २, ६२४            |
|               | भाकाशपंचमीकया २४४          |                     |                |                          | E, 60?,             |
|               | <b>धा</b> दित्यव्रतकथा     |                     |                |                          | : 3, <b>७</b> ६ द   |
|               | (रविवारकया) ७७४            |                     | खेतसिंह—       | नेमीश्वर का बारहर        |                     |
|               | <b>बा</b> रतीसिद्धांकी     | 999                 |                |                          | ७६२                 |
|               | उत्तरपुराग्गभाषा           | <b>\$</b> 84        |                | नेमाञ्बरराजुलकोल।        |                     |
|               | <b>बन्दनषच्ठीव</b> तक्या   | 258                 |                | anies (CiRosales)        | 900                 |
|               | २४                         | ४, २४६              |                | ने मिजिनंदब्यःहली        | £ 3 m               |
|               | जिनपूजापुरन्दकथा           | 488                 | खेमचन्द        | <b>यौ</b> र्वासजिनम्तुति | e f s               |
|               | <b>ज्येष्ठ</b> जिनवरकथा    | 288                 |                | पद ५८                    | o, ½=3,             |
|               | <b>ध</b> न्यकुमारचरित्र १७ | ३, ७२६              |                |                          | 18, 588             |
|               | दशसभग्तया २४               | ¥, 538              | गङ्ग-          | पद्यसम्ब                 | ७१०                 |
|               | <b>पद्मपुरा</b> साया       | 3 × 8               | गंगादास —      | रसकोनुक                  |                     |
|               | परूपविधानन या              | २३३                 |                | राजसभार जन               | Pe.K                |
|               | पुष्पांजलियत स्था          | २३४                 | गंगाद्1स—      | ब्रादिपुराग्विनती        | 306                 |
|               | २४                         | ८, ७३१              |                | <b>बा</b> दित्यवारकथा    | હદય                 |
|               | पू जाएवं कया सम्बह         | y 9 g ,             |                | भूलना                    | ७४७                 |
|               | मुकुटसप्तमी कथा            | 588                 |                | त्रिभुवनकीवीनती          | ७७२                 |
|               | 33                         | ७३१                 | गंगाराम        | पद                       | ₹ ₹ ¥               |
|               | मुक्तावली वतकथा            | 2.44                |                | भक्तामरस्तोत्रभाषा       | 820                 |
|               | मेघमालाद-(क्या             | 936                 | गारवदास—       | यशाधरचरित्र              | 191                 |
|               |                            | 388                 | गिरधर          | कवित्त ७७२               | , 654               |
|               | यशोषरचरित्र १०१            | , 688               | गुगकीर्त्त —   | चतुर्विर्शातछप्यय        | Ę o g               |
|               | सन्धिविधानकथा              | 388                 |                | चौबीसगराधरस्तवन          | Ę - Ę               |
|               | शांतिनाथपुरासा             | १४४                 |                | सीलरास                   | 407                 |
|               | वोडशकारसम्बतकथा            | 48.                 | गुणचन्द्र—     | <b>धार्यास्वरकंदशभव</b>  | ७६२                 |
|               | सप्तपरमस्थानव्रतकथा        | 588                 |                | वद ४८१, ४८४              |                     |
|               | हरिवंशपुरास                | - 1                 | · · ·          |                          | *==                 |
|               |                            | 144                 | पुरानंदि       | रत्नावलिकथा              | 346                 |

| प्रंथकार का नाम | प्रंथनाम श्रंथसूर्य<br>पत्र | तेकी<br>।सं० | मंथकार का नाम       | प्रंय नाम प्रंय सूचीकी<br>चन्नसं∙ |
|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| गुग्रपूरमा      | पद                          | ७६८          | चम्पालाल-           | वर्षासागर १६                      |
| गुखपभस्रि—      | नवकारसञ्काय                 | <b>Ę</b> ę = | चतर                 | चन्दनमलयागिरिकया २२३              |
| गुर्वसागर       | द्वीपायनदास                 | 440          | चतुर्भु जदास-       | पद ७७५                            |
|                 | <b>घांतिनायस्तवन</b>        | ७०२          |                     | मधुमालतीकया २३५                   |
| गुमानीराम—      | पर                          | 333          | चरखदास              | शानस्वरोदय ७५६                    |
| गुलायचन्द       | क्तका                       | £83          | विमना               | बारतीपंचपरमेष्ठी ७६१              |
| गुलाबराय        | बडानक्का                    | ĘĸŲ          | चैनविजय-            | पद ५६८, ७६८                       |
| महा गुनाल       | <del>बङ्</del> काबसीसी      | 303          | वैनसुबलुहाहिया-     | ब्रकुत्रिमजिनवैत्यालयपूजा ४५२     |
|                 | कविल ६७०,                   | <b>६=</b> २  |                     | जिनसहस्रमामपूजा ४८०               |
|                 | गुलालपञ्चीसी                | ७१४          |                     | ५५२                               |
|                 | त्रैपन <b>क्षिया</b>        | 980          |                     | वद ४४६, ७६८                       |
|                 | द्वितीयसमोसररा              | ४६६          |                     | श्रीपतिस्तोत्र ४१८                |
| गोपीकृष्या—     | ने मिर। जुलब्याहलो          | २३२          | छ्त्रपति जैसवाज     | द्वादकानुप्रेक्षा १०६             |
| गोरसनाथ         | गोरखपदावली                  | ७३७          |                     | मनमादनपंत्रजतीभाषा ३३४            |
| गोबिन्द         | बारहमासा                    | ĘĘĘ          | জ্যানু              | पार्वजिनगीत ४ व                   |
| घनस्याम         | पद                          | <b>ę</b> ę ą | द्भीतरठोक्षिया      | होलीकीकथा २५५,                    |
| षासी—           | मित्रविलास                  | \$38         |                     | <b>%=</b> %                       |
| चन्द            | चतुर्वि शतितं। यंकरस्तुति   | Ę⊏¥          | छीहल                | प्चेन्द्रियबेलि ६३८               |
|                 |                             | ०५०          |                     | वंबीगोत ७६५                       |
|                 | पद ५६७,                     | 9€₹          |                     | पद ७२३                            |
|                 | प्रगस्यानवर्षा              | 5            |                     | वैराष्यमीत (उदरगीत) ६३७           |
| चंद्रकीर्ति     | समस्तवतकीजयमाल              | X8.X         | द्योटीलासजैसवास—    | तत्वार्षसारभाषा ३०                |
| चम्द्रभान       | पद                          | 142          | क्रोटेकालभित्तल     | प वयस्याग्कपूजा ५००               |
| ,चन्द्रसागर     | <b>हावशक्तकवासंग्रह</b>     | २२व          | जगञ्जीवन            | एकीभावस्तोत्रभाषा ६०४             |
| चम्याबाई        | -                           | ¥\$0         | व्यवसरामगोदीका      | वद ४४४, ५८१, ५८२                  |
| नक्याराम        | धर्मप्रकालरकावकः            |              | and the still solar | X=Y, {{X, {E0,                    |
|                 | चार                         | 41           |                     | 466' 058' 080'                    |
|                 | भत्रवाह्यपरित्र             | *= *         | -                   | 953, 985, <b>948</b>              |
|                 |                             | ,-,          | ,                   | 2-4, 26-, 466                     |

प्रंथ एवं प्रस्थकार

Ċ

| प्रथकार का नाम  | प्रंथ नाम प्रंथ स             | [चीकी<br>पत्रसं∘ | प्रंथकार का नाम       | अंथनाम अंथ          | सूची की<br>पत्र सं० |
|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                 | जिनवासीस्तवन                  | 380              |                       | द्रव्यसंग्रह्भाषा   | 3.5                 |
| अगतराय          | वसनंदि रच्बीसी भाषा           | € 9              |                       | वरीक्षामुखभाषा      | 836                 |
|                 | सम्यक्तकीमुदीकवा              | ₹₹.₹             |                       | भक्तामरस्तोत्रभाषा  | ¥ţo                 |
| सगनकवि          | रामबत्तीसी                    | *{*              |                       | समयसारभाषा          | 858                 |
| जगराम           | पद ४०                         | ४, ६६=           | 1                     | सर्वार्थमिद्धिभाषा  | ¥Ę                  |
|                 |                               | ७६१              |                       | सामाधिकपाठभाषा      | 23                  |
| जगहर-           | प्रतिमाः त्यापककू             |                  |                       |                     | ४१७                 |
|                 | उ रदेश                        | ,                | जयताल-                | क्शीललंडन           | Уę                  |
|                 | पार्वनायस्तवन                 | ६८१              | पांडे त्रयवंत         | तत्वार्यसूत्रटीका   | 35                  |
|                 | श्वेतां बरमतके <b>८४</b> वे   |                  | जयमागर                | चतुर्विशतिजिनस्तवन  |                     |
| सनगर            | पद                            | 300              |                       | ( चौबीसीस           |                     |
| जनमाहन          | स्नेहलीला                     | प्रदर्श<br>७७१   |                       |                     | £, 60 E             |
| जनराज           | षट्ऋतुवर्णनवारहमास            | -                |                       | जिनकुशलसूरि बौदई    | ६१८                 |
|                 |                               | ६४६              | जयसं।मगणि —           | बारहभावना           | ६१७                 |
| जयकिशन—         | कविस                          | €×\$             | जवाहरलाख              | सम्मेद शक्तरपूजा    | ሂሂ፡                 |
| बयकीति          | पद ५८%                        | १ ५८८            | जमकीर्त्ति—           | ज्येष्ठजिनवरकथा     | २२५                 |
|                 | बंकचूलराम                     | 3 6 3            | जसराज                 | बारहमासा            | 950                 |
|                 | महिन्नस्तवन                   | ४२५              | जसवतसिंहराठौड—        | भाषाभूषरा           | 317                 |
|                 | रविव्रतकथा                    | 377              | जसुराम                | राजनीतिशास्त्रभाषा  | ¥ ₹ ¥               |
| अयचन्दञ्जावडा — | बस्यस्मनत्र                   | 33               | जादूगम-               | पद                  | YYX                 |
|                 | बष्टपाहुडभाषा                 | 33               | जितचंद्रसूरि          | <b>बादोरवरस्तवन</b> | 900                 |
|                 | भाष्तमीमासाभाषा               | ₹ ₹ 0            |                       | पार्क्जिनस्तवन      | 400                 |
|                 | कात्तिकेयानुप्रेक्षाभाषा      | 808              |                       | बारहभावना           | <b>900</b>          |
|                 | <b>चं</b> द्रप्रश्रवरित्रभाषा | 188              |                       | महाबीरस्तवन         |                     |
|                 | ज्ञानार्खवभाषा                | ₹ o 5            |                       | विनतीपाठस्तुति      | 400                 |
|                 | तत्वार्यसूत्रभावा             | 38               | जित्त <b>सागरगणि—</b> | नेमिस्तवन           | ¥••                 |
|                 | वेवपूजाभाषा                   | 038              | जितसिंहसूरि           | वतुविशतिजिनराज      | •••                 |
|                 | देवागमस्तोत्रभाषा             | ¥3 F             |                       | -3.44MM44           |                     |

| प्रवकार का नाम | शंबनाम भंगसूचीकी               |                | <b>प्रधानम प्रधासूचीकी</b> |
|----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|
|                | पत्र सं :                      |                | वश्र सं•                   |
|                | बीसतीर्वं करस्तुति ७००         |                | वर्मप वर्षिशतिका ६१        |
|                | शासिमद्रवीपई ७००               |                | निजामशि। ६५                |
| विनवंद्रसूरि—  | क्यवन्नाचीपई २२१               |                | मिन्छावुक्कड ६८६           |
|                | क्षमावतीसी १४                  |                | रैवव्रतकया २४६             |
| बिनदत्तसूरि    | बुरुपारतंत्रप्वंसप्तस्मरम् ६१६ |                | समन्तितिवरणवोधर्म ७०१      |
|                | सर्वारिष्टनिवारसस्तीत ६१६      |                | सुकुमानस्यामीरास ३६६       |
| पं० जिनदास-    | नेतनगीत ७६२                    |                | सुभौमवक्रवतिरास ३६७        |
|                | धर्मतस्गीत ७६२                 | जिनरंगस्रि-    | कुशलग्रस्तवन ७७१           |
|                | पर ४०१, ४००, ६६०               | जिनराससूरि     | धन्न।शालिभद्ररात ३६२       |
|                | ७६४, ७७२, ७७४                  | किनवझभस्रि—    | नवकारमहिमास्तवन ६१८        |
|                | प्राराधनासार ७४७               | जिनसिंहसूरि    | शालिभद्रधन्नाचीपई २५३      |
|                | मुनीश्वरोंकोजयमाल ५७१          | जिनहर्ष-       | वन्त्ररनिमासी १८७, ७३४     |
|                | ४७६, ६२२, ६४८                  |                | वपवेशञ्चलीसी ३२४           |
|                | ६०३, ७४०,७६१                   |                | पद ५६०                     |
|                | राजुलसरकाय ७५०                 |                | नेशिराजुलगीत ६१८           |
|                | विनती ७७४                      |                | पार्वनायकीनिशानी ४४८       |
|                | विवेक्जकडी ७२२, ७५०            | जिनहर्षगणि—    | श्रीपासरास ३६४             |
|                | सरस्वतीजयमास ६१८               | जिनेन्द्रभूषण- | बारहसी वीतासवतकथा ७१४      |
|                | 995,                           |                | नन्दीश्वरविद्यान ४६४       |
| पाव हे जिनशास- | बोगीरासा १०५, ६०१              | जीवसादास       | dd AAK                     |
|                |                                | जीवग्राम-      | पद १८०                     |
|                | €• <b>₹</b> , ६२२, ६३६         |                | पर १६०, ७६१                |
|                | ६४२, ७०३, ७१३                  | 40114          | जीवजीतसंहार २२५            |
|                | ७२३                            | 4441           | रागमालाके दोहे ७८०         |
|                | मानीरासी ५०६                   | - Arteriol     | वस्त्रेकालिक्यीत ७००       |
| जिनदासगोषा     | सुद्रक्शतक १४० ४४५             | बोधराजगोदीका-  | बौबारावनावकीतकवा २२४       |
| त्रव जिनदास-   | मठाबीसमूलवुक्तरास ७०५          |                | यौबीपार्श्वनाषस्तवम ६१७    |
|                | शनन्तवतरास— <b>५</b> ६०        |                | जिनस्युति ७७%              |
|                | <b>गौरातीन्यातिमाला ७६</b> ४   | . 1            | वर्गसरीवर ६३               |

| \$10 ]               |                            |                  |                 | ि प्रंथ एवं मन                   | वकार           |
|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| अंथकार का नाम        |                            | ्चीकी<br>पत्रसंब | श्रंथकार का नाम | श्रंथनाम श्रंथसू<br>प            | वीकी<br>त्रसंव |
|                      | नेमिजिनस्तवन               | ६१८              |                 | सोलहकारसकथा                      | 980            |
|                      | प्रवचनसार                  | 11Y              | मांभूराय        | पद                               | ¥¥¥            |
|                      | प्रीतिकरचरित्र             | १८३              | टीकमचंद         | चतुर्दशीकया ७५४,                 | ६ ७७           |
|                      | भावदीयक                    | 99               |                 | चंद्रहं सकया                     | 416            |
|                      | वारिषेरामुनिकथा            | २४०              |                 | भीपाल जीकीस्तुति                 | 363            |
|                      | सम्यक्तवकीमुदीभाषा         | २५२              |                 | स्तुति                           | 367            |
|                      |                            | ₹ = ₹            | टीलाराम         | पद                               | ७६२            |
|                      | समन्तभद्रकथा               | ७५६              | टेकचंद          | कर्मदहनपूजा ४६५,                 | ४१८            |
|                      | पद ४४४, ६६१                | r, ६१६           |                 |                                  | ७१२            |
|                      | 9=8                        | , ७६५            |                 | तीनलोकपूजा                       | Ş⊏ ĝ           |
| औंदरीकालविकाना       | विद्यमानबोसतीर्यंकर        |                  |                 | नंदीश्वरत्नतविधान                | <b>४</b> १४    |
|                      | पूजा                       | ४३४              |                 |                                  | प्रद           |
|                      | <b>बालोबना</b> शठ          | १६१              |                 | **                               | Kob            |
| हानचंद—              | लब्धिविधान रूजः            | ¥ 7 6            |                 | पंचपरमेष्ठीपूजा ४०३,             | ५१⊏            |
| हानभूषण—             | <b>ग्रक्षयनिषि</b> षूजा    | YXY              |                 | X·X                              |                |
|                      | भादीश्वरफाग                | 380              |                 |                                  | 2 \$ 8         |
|                      | जलगालगारास                 | 355              |                 |                                  | Χŧξ            |
|                      | पोमहरास                    | ७६२              |                 | सुर्दाष्ट्रतर गिग् <b>रीभाषा</b> | € 3            |
| <b>व</b> ० ज्ञानसागर | <b>भनन्त चतुर्दशीकवा</b> ं | 2,8              |                 | सीनहकारसम्बद्धनविधान             |                |
|                      | ब्रष्टाह्मिकाकथा           | 980              | टोडर—           |                                  | χĘ             |
|                      | मादिनायकल्यागक्या          | 900              | C18/            | पद ४=२,६१४,६                     |                |
|                      | कथा संग्रह                 | 220              | पं० टोडरमल—     | ७६७, ७७६, ७                      | ৩৩             |
|                      | दशलक्षराष्ट्रतकया          | 430              | 7. 210(110)     |                                  | 09             |
|                      | नैभीश्वरराजुलविवाद         | 484              |                 | क्षपसासारभाषा                    | 8              |
|                      | माशिक्यमालाग्रं म          |                  |                 | गोस्मटसारकर्मकाण्डभाषा           | 63             |
|                      | प्रश्नोत्तरी               | 808              |                 | गोम्मटसारजीकाण्ड्रभाषाः ।        |                |
|                      | रत्नत्रयकथा                | 080              |                 | गोम्मटसारपीठिका                  | \$             |
|                      | संबुरविव्रतकथा             | 588              |                 | Farming                          | 7              |
|                      |                            |                  |                 | त्रिलोकसारभाषा ३२                | 8              |

| मंथकार का नाम | शंथ नाम शं               | थ सूची की<br>पत्र सं० | मंबकार का नाम | बंध नाम                        | मंथ सूची की<br>पत्र सं∘ |
|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
|               | <b>पुरवार्थसिद्धम</b> ुप | यभाषा ६६              | वानजीवजमेरा   | बीसतीर्थकरपूर                  | म ५२३                   |
|               | मोक्ष मार्ग प्रकाश       |                       | थिरूमल-       | ह्नवरामारती                    | 995                     |
|               | सन्धिसारभाषा             | Υŧ                    | दत्तवास       | वारहकडी                        | 614                     |
|               | लन्धिसारक्षपसा           | सार ४३                | नंदाद्याल —   | पद                             | ***                     |
|               | सब्धिसारसंदृष्टि         | X3                    | द्यासराम      | अकरी                           | SYU                     |
| टक्कुरसी—     | कृपराखंद                 | € ₹ ⊏                 | द्रिगह—       | जकड़ी                          | ६६१, ७४४                |
|               | नेमीश्वरकीबैलि           |                       |               | पद                             | 946                     |
|               | (नैमीश्वरकवि             | त्त) ७२२              | इनजी          | बारहभावना                      | No.5                    |
|               | पं चेन्द्रियवेलि         | \$00                  | दकाराम        | पद                             | <b>\$</b> 70            |
|               |                          | ७२२, ७६४              | दशरधनिगोस्था- | धर्मपरीक्षाभाव                 | TT \$24                 |
| कविठाकुर      | रामोकारपञ्जीसी           | 364                   | दास           | पव                             | 986                     |
|               | ~ सज्जनप्रकावा दो        | हा २८४                | मुनिदीप       | विद्यमानबीस                    |                         |
| डाल्राम—      | श्रदाईद्वीपपूजा          | ***                   | 3             |                                | ्रजा ४१५                |
|               | चतुर्दशीकया              | 988                   | <b></b>       |                                | Y=                      |
|               | द्वादशांगपूजा            | \$3¥                  | दीपचन्द       | श्चनुभवप्रकाश<br>शास्त्रावलोकन |                         |
|               | पंचपरमेष्ठीगुरहव         | र्शन ६६               | 1             |                                |                         |
|               | वं चपरमेष्ठीपूजा         | ¥ • \$                |               | विद्विलास                      | १०५                     |
|               | पंचमेरपूजा               | ४०४                   |               | घारती                          | 999                     |
| द्व'गरकवि     | होलिकाचीपई               | <b>२</b> 11           |               | ज्ञानदर्परा                    | ₹ • %                   |
| ह्र'गावैद     | श्रीशिकवीपई              | २४५                   |               | परमात्मपुरार                   |                         |
| तिपरदास —     | भी स्वमिशकृष्ण           | जी                    | 1             | पद                             | ध्यम्                   |
|               | को रा                    | सो ७७०                | दुलीचंद-      | धाराषनासार                     | व-वनिका ५०              |
| तेलोकचंद      | सामायिकपाठश्वा           | मा ६६                 |               | उपदेशस्त्रमात                  | ता ५१                   |
| तुससीदास      | कविलबंधरामचा             | रंप ६६७               |               | जैनसदाचारम                     | ार <sup>िवह</sup>       |
| वुत्तसीदास—   | प्रश्नीसररत्नमास         | 1 442                 |               | नामकपत्रकाप्र                  | खुतर २०                 |
| तेजराम        | तीर्यमानास्तवन           | 420                   |               | जैनागारप्रक्रिय                | ē.                      |
| *             |                          | ₹७३                   |               | द्रव्यसंग्रहभाषा               |                         |
| त्रेभुशनचंद—  | मनित्यपं वासिका          | UXX                   |               | निर्मात्यदोषव                  |                         |
|               | .de                      | użx                   | ,             | पद                             | 643                     |

|                                    |                             |                       | ,              | प्रथ                       | एव प्रम्थकार            |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| व बदार का नाम                      |                             | थ सूची की<br>पत्र सं॰ | र्मथकार का नाम | मंथ नाम                    | मंथ सूची की<br>पत्र सं• |
|                                    | प्रतिष्ठापाठभाषा            | 222                   |                | संकटचीयवृत                 | न्या ७६४                |
|                                    | बाईसद्य मध्यवर्गन           | प्रथ                  | दौततराम        | खहढाला                     | X0, 684                 |
|                                    | सुमावितावली                 | <b>\$</b> ¥¥          |                |                            | 10,000                  |
| वेषचन्य                            | मुष्टिकान                   | ₹00                   |                | जिनस्तवन                   | 909                     |
| वेवचंद                             | <b>श</b> ष्ट्रप्रकारीपूजा   | <b>98</b> 0           | 1              | 94                         |                         |
|                                    | नवपदपूजा                    | 980                   |                | वारहभावना                  | ***, ***                |
| देवसिंह—                           | पद                          | £57                   | दौबतरामपाटनी   | वारहमावना<br>व्रतविधानरासो | ४६१, ६७५                |
| वेबसेज                             | पद                          | ५ = ६                 | दौलतराम-       |                            |                         |
| देवादिल                            | <b>उपदेशस</b> ज्ञाप         | 3=8                   | पुरस्तित्र[म-  | बादिपुरास                  | \$AA                    |
| देवापारहे                          | जिनवरजीकी विवर्त            |                       |                | <b>बौबीसदण्डक्</b> भा      | ,                       |
| देवाञ्च                            | कलियुगकोविनत्ती             | ęęx,                  |                |                            | ¥98, ¥¥=                |
|                                    | 3                           | 5=2                   |                |                            | ४११, ६७२                |
|                                    | <b>चौबीसतीर्यंकर</b> स्तुति |                       |                | त्रेपनिक्रयाकीश            | ₹€                      |
|                                    | गद ४४६, ७ <b>०</b>          |                       |                | वसपुरासभाषा                | 88€                     |
|                                    | विनती ४५१,६६                |                       |                | परमात्मप्रकाशभा            | वा १११                  |
|                                    | नवकारबढीवीनतो               | 4, 650<br>448         |                | पुण्याश्रवकयाकोइ           | T                       |
|                                    | <b>मुनिसुवतवीनती</b>        | 880                   |                | सिद्धपूजाष्ट्रक            | ৩৩৩                     |
|                                    | सम्मेदशिक्षरविलास           |                       | _              | हरिवंशपुराग्               | १५७                     |
|                                    | सासबहुका क्रगडा             | - 1                   | दौत्रत वासेरी  | ऋषिमंडलपूजा                | *£*                     |
| देवीकन्द                           | हितोपदेशमाधाः               |                       | यानतराय—       | मष्टाह्मिकापूजा ए          |                         |
| देवीदास                            |                             | 088                   |                | अक्षरबावनी                 | ₹ <b>७</b> ६            |
| 341410-                            | कविश                        | ६७४                   |                | मागमविसास                  |                         |
|                                    | <b>बीववेसडी</b>             | ७४७                   |                |                            | 38                      |
| देवीसिंद्धावडा —<br>देवेन्द्रकीचि— | पद                          | £86                   |                | and all                    | २१, ६२२                 |
|                                    | राजनीतिकवित्त ३३६           | , ७१२                 |                | उपदेशशतक ३:                | 999                     |
|                                    | <b>उ</b> पदेशरत्नमालाभाषा   | 4.5                   |                | -1                         | ₹ <b>₹, ७</b> २७        |
|                                    | जकडी                        | 425                   |                | a anatology &              | x, £6.8'                |
| देवेन्द्रभूषश्—                    | पद                          | X=o                   |                | and the                    | 830                     |
|                                    | रविवारकवा                   | 0.0                   |                | <b>बौबीसतीर्यंकरपूजा</b>   | 808                     |
|                                    |                             | •                     |                | व्हढाला ६४                 | २, ६७२                  |

| म व एव संबद्धार | j                      |                              | •                  |                                                    | [ £?2                 |
|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| मंबकार का नाम   | मं य नाम               | मंब सूची की<br>पत्र सं०      | में बकार का नाम    | मंभ नाग मंश                                        | य सूची की<br>पत्र सं• |
|                 |                        | tor, oro                     |                    | संबोजपकरवावनी                                      |                       |
|                 | <b>Benbe</b>           | 900                          |                    | समाधिमरसभाषा                                       |                       |
|                 | वक्टी                  | Ę¥Ŗ                          |                    | सिद्धक्षेत्रपुत्राष्ट्रक                           | 90%                   |
|                 | सर्वसारकार             | ere TP                       |                    | स्वयंत्रस्तोत्रभाषा                                | YRE                   |
|                 | दशबोसपन                | वीसी <b>४</b> ४व             |                    | भारपरपूजा                                          | 458                   |
|                 | <b>व</b> श्चलक्षस्मृषु | मा ५१६, ७०६                  | द्वारिकादास-       | कसियुगकीकवा                                        | 908                   |
|                 | दानवावनी               | ₹•¥, ६=€                     | धनराज-             | तीननियांकीजकडी                                     |                       |
|                 | वानतविका               | स ३२८                        | 14404              | ds.                                                |                       |
|                 | इब्बसंग्रहभा           | वा ७१२                       |                    | विकरविसासभाव                                       | 750                   |
|                 | वर्गविसास              | 894                          | धर्मचन्द           | यनगरायसम्बद्धाः<br>यनगराकेसस्यय                    |                       |
|                 | धर्मपण्डीसी            | U\$0, 080                    | धर्मदास—           | नगराक <b>स</b> न्ध्य<br>मोरपि <b>न्स्यारीकृ</b> स् | oxo<br>               |
|                 | र्व बमेक्पूजा          | ५०४, ७०४                     | 44416              | नारा रच्छावाराकुक्<br>कविल                         | -                     |
|                 | पार्श्वनावस            |                              |                    |                                                    | <b>\$0</b> \$         |
|                 |                        | £82, 80E                     | धर्मपात-           |                                                    | (44, <b>4</b> 84      |
|                 | पदसंग्रह               | YYY, XER                     | वर्मभूषण<br>वर्मसी | संजनाकोरास                                         | *44                   |
|                 | X.                     | 4¥, ¥4¥, ¥4 <b></b>          | 1                  | <b>वानशीसतप्रभावन</b>                              | -                     |
|                 | ¥                      | ==, 1=€, 1€.                 | भीरवसिंहराठीड      | भाषा <i>मूब</i> ल                                  | 46=                   |
|                 | 4:                     | ??, <b>६</b> २४, <b>६</b> ४३ | नम्द्रास—          | यनेकार्यनामनासा                                    | 404                   |
|                 | •                      | ¥€, <b>६</b> ३४, ७०४         |                    | शनेकार्यमं <b>वरी</b>                              | २७१, ७६६              |
|                 |                        | 078, 950                     |                    | पद                                                 | <b>440, 60</b> %      |
|                 | मामनास्त्रीत           | 484                          |                    |                                                    | 990                   |
|                 | रत्नमसपूजा             | ४२६, ७०४                     |                    | नामधंजरी १                                         | ieu, uțț              |
|                 | वाखीमप्टमव             | जयमाल ७७७                    |                    |                                                    | २७६, ६८१              |
|                 | वीडमकारण               | पूजा ५११                     |                    | विरहमंबरी ।                                        | <b>420, 024</b>       |
|                 | * *                    | 2, 224, 902                  |                    | क्यानवसीसो                                         | <b>F=3</b>            |
|                 | संवयक्षीसी             | ₹⊌¥                          | जेम्ब्राय          | वोषसारमावा                                         | 211                   |
|                 | संबोधपं वासि           | का १२व                       |                    | क्षकावसीसी                                         | 445                   |
|                 | ₹• <b>₹,</b> ₹1        | 14, 444, 464                 | वैद्यमञ्द्रकाता    | अम्माविक्विता                                      | 5=0                   |
|                 | •1                     | थि, क्रम, क्रम               | वसस्यवि—           | ,रसासकु वरकी चीर                                   |                       |

### . [ प्रेंथ एवं प्रम्थकार

| 484 J         |                         |                     |                                         | ि प्रेथ ऐसी                 | प्रस्थकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वेषकीर का नाम | प्रंथ नाम प्रंथ         | सूची की<br>पत्र सं• | मंथकार का नाम                           | भंथ नास भंश                 | सूची की<br>पत्र सं॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| वर्णनविद्याचा | <b>ब्रष्टाह्यकाकवा</b>  | 288                 |                                         | €X3, €XY,                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | जीवंघरचरित्र            | ₹७•                 | 1                                       |                             | د، به د<br>د، به د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | वर्शनसारभाषा            | 111                 | 1                                       | बारहभावना                   | 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | परमात्मप्रकावाभावा      | ***                 |                                         |                             | २६, ५७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | महीपालवरित्र            | <b>2=</b> 5         |                                         | अद्रवाह्यरित्र              | 2=3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | भक्तामरस्तोवकवा         |                     |                                         | शिक्षाचतुष्क                | 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1             | भाषा २                  | ₹¥, ७ <b>२</b> ०    | नाषुरामदोसी-                            | समाधितंत्रभाषा              | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •             | रत्नकरण्डश्रावकाचा      | τ                   | व्रद्धनाथू                              | चेतावनीगीत                  | ७४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | খা                      | षा ८३               |                                         | पद                          | <b>\$</b> ??                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | रत्नत्रयजयमाल माषा      | 2,9≈                |                                         | पार्व ना <del>थस्तव</del> न | <b>€</b> ??                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | वोडशकारसभावना           |                     | नाथुराम                                 | धकलंकचरित्रगीत              | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | जवसा                    | ल ६८                |                                         | गीत                         | <b>4</b> 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | सिद्धान्तसारभाषा        | Yb                  |                                         | जम्बूस्वामीचरित्र           | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | सिबित्रियस्तोत्र आचा    | ४२१                 |                                         | नातकसार                     | 1=3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| वयविसव        | पद                      | 2=1                 |                                         | जिनसहस्रनामस्तीत्र          | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नवंतसुत—।     | वैद्यमनोत्सव ३०४        | , 404,              |                                         | रक्षावंशनकथा                | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | , 48x, 94:              | . , 1               |                                         | स्वानुभवदर्गस               | ₹ २=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नयमयुक्त      |                         | 1, 1=3              | नाथुनाखदोसी                             | सुक्रमालचरित्र              | 2=6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | <b>मजनसंग्रह</b>        | 820                 | नानिगराम                                | बोहासंग्रह                  | 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नरपास —       | पद                      | Xee                 | निर्मल—                                 | पद                          | 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नरेन्द्रकीति- | <b>ढालमंगलकी</b>        | EXX                 | निद्वालचंद्यप्रवाक्ष                    | नयचक्रभावप्रकाशिमी          | 4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | रत्नावलीवतों की तिथि    |                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | टीका                        | 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | के नाम                  | ERY 3               | मेमीचन्त्र                              |                             | <b>\$ \$ \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नंबसराम-      | <b>पुरुक्षोंकीवीनती</b> | 808                 | 44,444                                  | जकरी                        | ६२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | जिनपञ्जीसी ६५१,         | 200                 |                                         | तीमलोकपूजा                  | &# ş</td></tr><tr><td></td><td>६७४, ६६३,</td><td></td><td></td><td><b>वीवीसतीर्थंकरोंकी</b></td><td></td></tr><tr><td></td><td>पद ४४%,</td><td></td><td></td><td>वंदना</td><td>out</td></tr><tr><td></td><td>X46, X60, 44%</td><td></td><td></td><td></td><td>444</td></tr><tr><td></td><td></td><td>,,</td><td></td><td>त्रीत्यंकर<b>चौ</b>पई</td><td>७७६</td></tr></tbody></table> |

| शंबकार सह साम    | <b>प्रथमाम</b> है       | व सूची की | मं बकार का ताम |                                            | E MAR       |
|------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------|-------------|
|                  |                         | पत्र सं∙  | न नकार का साम  | मं स साम अंस                               | स्वी ई      |
|                  | नेमीश्वरयीत             | 478       |                | <b>जीवंधरचरित्र</b>                        | पत्र संब    |
|                  | बुहरि                   | 499       |                | वायकीस्तुवं                                | \$98        |
|                  | विनती                   | 444       |                | वस्यार्थसार <b>भाषा</b>                    | ₹•          |
| नें भी चंदबार नी | चतुर्विश्वतितीर्धंकर    |           |                | तत्वसारमा <b>वा</b>                        | ₹₹          |
|                  | वूज                     | 508       |                | हब्दसंग्रह्माना                            | 28          |
|                  | तीनचौबीसीपूजा           | Ye ?      |                | अर्मप्रदीपशावा<br>अर्मप्रदीपशावा           | 11          |
| नेमीचंदबस्सी     | सरस्वतीपूजा             | ***       |                | न वीश्वरमक्तिमह्याः<br>न वीश्वरमक्तिमह्याः | *1          |
| मेमीदास—         | निर्वाग्मोदकनिर्ग       |           |                | नवतस्ववचनिका                               | AGA         |
| म्बामतसिंह       | पद                      | wex       |                | नवतस्वव वाक्का<br>न्यायदीपिकामावा          | \$48        |
|                  | <b>अविध्दलदत्तति</b> जन | 7-        |                | पांडवपुर <b>स्त्र</b>                      | <b>१३</b> % |
|                  | <b>कुन्दरी</b> नाटक     | 120       |                | भरनोत्तरभावका <b>वा</b> र                  | १५०         |
|                  | पद                      | vex       |                |                                            |             |
| पद्मभगत्         | कृष्णक विमस्ती मंगर     | न २२१     |                | वा                                         | 41 00       |
| वश्चकुमार        | भातमधिकासज्यास          |           |                | मक्तान रस्तोत्र क <b>मा</b>                | 4 40        |
| वद्यतिजक—        | पद                      | Xe3       |                | भक्तिपाठ                                   | 446         |
| पंदासंदि         | देवतास्तुति             | 36.8      |                | अविष्यवत्त्वरिश                            | \$ 44 K     |
|                  | पद                      | - 1       |                | भूपाल <b>ची बीसी अस्ति</b>                 | AES         |
|                  | परमात्मराजस्तका         | £8.8      |                | नरकतविसास                                  | . 64        |
| पदारांजगर्विः    |                         | 805       |                | योगसारमामा                                 | .484        |
| स्योक्ट-         | नवकारसज्ञाय<br>कविल     | 44=       |                | वशोषरवरित्र                                | 735         |
| वौधरीपनाकाकसंघी  |                         | 280       |                | रानकरण्डमावकाचार                           | 58          |
|                  | पाचारसारमावा            | AG        |                | वसुनंदिधावकाचारमा                          | वा दर       |
|                  | बारावनासारमाया          | 86        |                | विवापहारस्तोत्रभावा                        | ×64         |
|                  | उत्तरपुरागुमामा         | \$.A.6    |                | नद्धानस्यकविधान                            | =6          |
|                  | एकी मानस्तीन माना       | रेटरे     |                | थावकप्रतिक्रम <b>स्</b> रकारा              | =é          |
|                  | कस्यासमिविरस्तीयमा      | 1         |                | सङ्गावितावसीमावा                           | 111         |
|                  | गौतमस्वामीयरित्र        | 568       |                | समामिनस्कृतामा                             | 4 349       |
|                  | जम्बूस्यामी करित        | 146       |                | सरस्वतीपूजा                                | ***         |
|                  | जिनदसम्बदित             | \$40      |                | विविधियस्तोणभाषा                           | A45         |

| CM 1                         |                             |                   |               | प्रथ एवं प्रव                         | यकार              |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| विश्वकारका नाम ।             | र्श्वताम प्रवस्             | ्ची की<br>श्रासं• | मंथकार का नाम | र्मय नाम भं <del>य</del> स्           | रूपी प<br>पत्र सं |
|                              | नुमाषितावली मापा            | RYY               | प्रमुदास      | परमात्मप्रकाशभाषा                     | 96                |
| वसामानवृत्रीवाने             | पंचकल्यास्त्रकपूजा          | ४०१               | प्रसम्बंद     | <b>धातमविकास</b> ज्ञाय                | 41                |
|                              | विद्वज्जनबोषकशावा           | = 4               | फतेइचंद       | वद १७६, १८०                           |                   |
|                              | समबसरएपूजा                  | 500               |               |                                       | ₹, १.             |
| पंताबाबावाककीवाल-            | बासपचपुराख                  | ***               | बंशी          | म्हवस्त्रमंगल                         | 91                |
| परंसानंद—                    | वस ६०४                      | , 990             | वंशीदास-      | रोहिसीविधिक्या                        | 91                |
| गरिसस्य                      | श्रीपालवरित्र २०१           | , ७७३             | वंशीधर        | द्रव्यसंग्रहवासावकोषर                 | 141               |
| पर्वतसमिथी                   | द्रव्यसंग्रहभाषा            | 35                |               |                                       | 0                 |
|                              | समाधितंत्रम।या              | 175               | बस्रतराम-     | यद ४०३, ४०                            |                   |
| पारसदासनिगोत्या-             | <b>ज्ञानसूर्योदयनाटकमाय</b> | ११७               |               | ७८:<br>मिथ्यास्व <b>संह</b> न         | ₹, <b>७</b>       |
|                              | सारचौबीसी                   | ** ?              |               | वृद्धिवनास<br>-                       | ·                 |
| पारसदास                      | पर                          | 444               | वस्तावरलाख    | चुर्विशतितीर्थंकरपूर                  |                   |
| पार्श्वास-                   | बारहसडी                     | ***               | 44/14/01/0    | शानसूर्योदयनाटकमा <b>य</b>            |                   |
| पुरुषरत्न-                   | नेमिनायकायु                 | 985               | वधीचन्द       | शान्यूयाययगाटकानाय<br>रामचन्द्रवरित्र | 11 P              |
| पुरवशागर                     | साधुबंदनः                   | **?               | बनारसीदास     | सभ्यात्मवलीसी<br>-                    | •                 |
| पुक्रवीत्तमवास-              | बीहे                        | \$=o              | 441/4141414   | जन्मात्मवसासा<br>जात्मध्यान           |                   |
|                              | पद                          | ver               |               | कर्मप्रकृतिविधान<br>-                 | *                 |
| पृश्वो-                      | पद                          | ७८३               | 1             | \$\$0, \$W                            | e. (e)            |
| •                            | मेथकुमारगीत ६६१             | , ७२२             |               | कल्यासमंदिरस्तोत्रभा                  |                   |
|                              | uve, uk                     | , ७६४             |               | ₹=X, ¥₹                               | e. 41             |
|                              | •                           | ४७४               | ł             | ५६६, ६०।                              |                   |
|                              | <b>बीरजिएांददीसंघावली</b>   | ४७४               |               | \$80, \$20                            |                   |
| वृत्यवेष-                    | पव                          | 444               |               | \$ \$ 7, \$ 61                        | •                 |
| पेमराज—                      | वैदरभीविवाह                 | <b>5</b> 80       |               |                                       | 1, 60             |
| पृथ्वीराजराठीड               | कुञ्साकविमस्तिवेशि          | \$4.8             |               | कविस ७०६                              | , 00              |
|                              |                             | , 900             |               | <b>जिनसहस्रनामभावा</b>                | . 44              |
| महाराजासवाईमता <b>पर्सिः</b> | -                           |                   |               |                                       | 98                |
|                              | प्रमृतसागर                  | ₹8                |               | शानपण्यीसी ६१४                        | , ६२              |
|                              | <b>चंदकुंबरकी</b> वार्ता    | 44≇               | I             | \$\$0, UY\$                           | Laur              |

| भंथकार का नाम | म थ नाम                        | मंथ स्वी की           | . मंथकार का नाम                       |                         | 1 290                     |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|               |                                | पत्र सं               |                                       | मंथः नाम                | मंग्र स्वी की<br>पत्र संब |
|               | ज्ञानवावनी<br>तेरहकाठिया       | ₹0%, ७%a              |                                       | पद                      | गत सब<br>७१ व             |
|               | नवरत्नकविस                     | ४२१, ७१०<br>७४३,      |                                       | विष्णुकुमारमु           | निपूजाः १३६               |
|               | नाममाला                        | २७६, ७०६              | 416145                                | - प्रव                  | <b>43%</b>                |
|               | पद                             | ४८२, ४८३              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | भारती<br>कविल           | 000                       |
|               | X=X                            | , १८६, १८८,           |                                       | पद                      | ७७०<br>४८७                |
|               |                                | , 484, 488            |                                       | पवसंग्रह                | 640                       |
|               | पादर्व नायस्तुति               | २, ६२३ ६८७<br>७२३     | f==-0                                 | बंदनाजकडी               | ¥¥€, ७२७                  |
|               | परमञ्बोतिस्तोः                 | क्सावा ४०२            | बिहारीकाल-                            | सतसई                    | ४७६, ६७१                  |
|               |                                | . 150                 | बुध नन                                | इप्टछलीसी               | , ७२७, ७६६                |
|               | परमानंदस्तोत्रभ<br>बनारसीविलास | -,,                   |                                       | बहवाला                  | ६६१<br>४७                 |
|               | चनारताक् <b>ला</b> स           | 140                   |                                       | तत्वार्थवोध             | ₹₹                        |
|               | मोहवि वेक्युद्ध                | ६न्ह, ७०६<br>७१४, ७६४ |                                       | दर्शनपाठ                | Aś6                       |
|               | मीसर्वेशी                      | 50, 528               |                                       | पञ्चास्तिकायभ<br>पद ४४७ | •                         |
|               |                                | 986                   |                                       | ** ***,                 | ४४६, १७१<br>६१३, ६१४      |
|               | . शारदाष्ट्रक                  | ७७६                   |                                       |                         | ७६४, ७१४                  |
|               | समयसारनाटक                     |                       |                                       | बंदनाजकही               | 886                       |
|               |                                | EY0, EXG              |                                       | बुषजनविलास<br>विकास     | 7 7 7                     |
| •             |                                | ₹#¥, <b>६</b> ##      |                                       | बुषजनसतसई<br>योगसारभाषा | वेवर, वृक्ष               |
|               |                                | ६६४ ६६=<br>११६, ७२०   |                                       | षटपाठ                   | , 55£                     |
| •             | 646                            | ७३१, ७४६              |                                       | संबोधपं वसिकाम          | व्या १७०                  |
|               |                                | 19E, 19E0             |                                       | सरस्वतीपूजा             | ##£                       |
| •             |                                | . 1                   | युषसङ्ख्या                            | स्तुति<br>सामाधिकपाठभाव | , <b>6</b> 9%             |
|               | Summer                         | 950                   | दुकाकीदास                             | पाण्डवपुरासा            | 2 Y n                     |
|               |                                | 20, 620 1             |                                       | अश्नोत्तरभावकाव         | र ७०                      |
| , .           | •                              |                       | रूपम                                  | र्ट बालागीत             | . 40 FF                   |

ग्रंथ एवं ग्रम्थकार

| वं बकार का नाम |                       |                     |                |                           |                           |
|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| न नकार का बाल  | मंथ साम प्रं          | य सूचीकी<br>पत्रसं० | प्रथकार का नाम | भंध नाम                   | श्रंथ सूची की<br>पत्र संब |
|                | मुबनकी लिगीत          | £\$\$               | 1              | वद                        | Ken                       |
| मगवराम         | वद                    | 986                 | İ              | नेमीश्वरकोरास             |                           |
| मेंबासगतीदास-  | बाहारके ४६ दो         |                     |                |                           |                           |
|                | वर्शन                 | . 10                | भागचंद-        | <b>उ</b> गदेशसिद्धान्त    |                           |
|                | ग्रकृत्रिम बैत्यालय   |                     | 1              |                           | माला ५१                   |
|                | जयमाल १               | ६४, ७२०             |                | ज्ञानसूर्योदयनार          |                           |
|                | वेतनकर्मवरित्र        | 980                 |                | नेमिनाथपुरास              |                           |
|                | <b>413</b> ,          | ६०४, ६८६            |                | प्रमाखपरीक्षाभ            |                           |
|                | <b>ध</b> निस्यपञ्जीसी | \$=8                |                |                           | , xx4, 1,00               |
|                | निर्वासकाण्डभाषा      | 335                 |                | থাৰকাৰা মোঘ               |                           |
|                | ४२६, ४६२, ४६          |                     |                | सम्मेदिशक्षरपूज           |                           |
|                |                       | ४०, ४१६             | भागीरथ         | मोनागिरपच्चीर             | ते ६०                     |
|                |                       | 0 X, E ? x          | भानुकार्चि—    | जीवकायासङ्कार             | ३ ६१६                     |
|                | ६२०, ६४३, ६५१         |                     |                | पद ५६३,                   | ५६४, ६१४                  |
|                |                       | 08, 670             |                | रविश्वनकथा                | ७१०                       |
|                | <b>ण्ह्यविला</b> स    | 333                 | थारासल्ल       | न में रच्चीसी             | ७६६                       |
|                | बारहभावना             | 650                 |                | वास्यतचरित्र              | १६८                       |
|                | वे राग्यपच्चीसी       | <b>5</b> =2         |                | दर्शनकथा                  | 470                       |
|                | श्रीपालजीकीस्तुति     | £X3                 |                | दानकथा                    | २२=                       |
|                | सप्तमंगीवास्मी        | Ecc                 |                | मुक्तावनिश्वा             | 430                       |
| भगौतीदास       | बीरजिसांदगीत          | 256                 |                | रात्रिभोजनकथा             | २३द                       |
| भगवानशस—       | धा. ञांतिसागरपूजा     | 848                 |                | गीलक्या                   | २४७                       |
|                |                       | ७८६                 |                | सप्तब्यसनकथा              | २४०                       |
| भगोसाइ—        | पद                    | ४८१   ३             | रीयनकवि        | लब्धिवधानचीपई             | ५७२                       |
| मद्रसेन        | चन्दनमलयागिरी         | ₹₹₹                 | (वनकीशि        | नेमिराजुलगीत              | <b>22</b> 4               |
| थाङ            | भादित्यवारकथा         | 34                  | नम्पूष्ण       | भमातिकस्तुति              | £\$\$                     |
|                | (रविव्रतकया) २३।      | 9, 288              |                | एकी भावस्तो <b>न भाषा</b> |                           |
|                | ६०१, ६८४              |                     |                |                           | ३व३                       |
|                | ७४४, ७४६              | , ७६२               |                | ¥78, ¥1                   |                           |
|                |                       |                     |                | ६६२, ७१                   | £, 650                    |

| मब ५व मन्बकार | 1                      |                                      |                     |                          | 1 616                   |
|---------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| भैथकार का नाम | मंथ नाम                | श्रंथ सूची <del>र्य</del><br>पत्र सं | ो । मंबकार का नाम   | मं य नाम                 | मंथ सूची की<br>पत्र सं० |
| भूषरदास—      | कवित्त                 | 90                                   |                     | बारहभावना                | \$\$*                   |
| •             | ग्रुहद्योंकीवीनती ४४७  |                                      | ,                   | वकानाभिषक                | वित्तकी                 |
|               | 222, 1                 | ६१४, ६४२, ६६                         | 1                   |                          | भावना ५६                |
|               | वर्वासमाध              |                                      |                     |                          | 880, UZE                |
|               |                        | 446                                  | 1                   | विनती                    | <b>487, 443</b>         |
|               | चतुर्वि शतिः           |                                      | 1                   |                          | FEY                     |
|               | जकडी                   | ६४०, ७१६                             | 1                   | स्तुति                   | u ţ o                   |
|               | <b>अनदर्शन</b>         | 403                                  | 77.177 (0.00        | पुरुषार्थ सिद्ध य        | पास                     |
|               | जैनदातक                | ३२७, ४२६                             |                     | -                        | निका ६६                 |
|               |                        | ४२, ६७०, ६८६                         | भेजीराय-            | पद                       | 300                     |
|               |                        | हरू, ७० <b>६, ७</b> १०               | भैरवदास-            | वचक्यासकपू               |                         |
|               |                        | १३, ७१६, ७३२                         |                     | वृहद्घंटाकर्श <i>क</i>   |                         |
|               | दशलक्षरग्रू            |                                      | 1                   |                          |                         |
|               | नरकदुखवर्ग             |                                      | मंगलचंद—            | नन्दीश्वरद्वीपपू         |                         |
|               | नेमीववरकीः             | •                                    |                     | पदसंग्रह                 | 880                     |
|               |                        | <i>७७७</i>                           | मकरंदपद्मावतिपुरवास | चट्संहननवर्णन            | -                       |
|               | र्षं चमेरुपूजः         | ४०४, ४६६                             | मक्खनलाक            | <b>अकलं क</b> नाटक       | ₹\$€                    |
|               |                        | ७०४, ७४६                             | मजलसराय-            | जै नवद्रीदेशकी प         | की ५८१                  |
|               | <b>पार्श्वपुरा</b> स्  | \$45° 088                            | मतिकुसस—            | चन्द्रलेहारास            | 398                     |
|               |                        | \$ 30                                | मतिरीखर             | ज्ञानवावनी               | 800                     |
|               | <b>9ुर गर्यसिद्ध</b> य | ुपाय                                 | मतिसागर             | बालि भद्रचौपई            | १६=, ७२६                |
|               |                        | भाषा ६१                              | मञ्जूरादासम्बास-    | लीलावतीभाषा              | 364                     |
|               |                        | ४, ४००, १८६                          | मनरंगलाल-           | प्रकृति मचौत्यालय        | व्यूजा ४५४              |
|               | 46                     | ·, ६१४, ६२»                          |                     | <b>बतुर्विशतिकीर्वेश</b> |                         |
|               | €¥¢                    | , 4E¥, 4X¥                           |                     | निर्वासपुरापाड           | YEE                     |
|               | - 447                  | , 994, 999                           | सम्राथ              | वितामस्त्रिजीकी          |                         |
|               | ७६५                    | , 948, 984                           |                     | , and an electrical      | £AA                     |
|               | ब <b>ः</b> ईसगरीयहवं   |                                      | मबराम               | यक्षरप्रशासा             | ave                     |
| *             |                        | ६०४                                  |                     | प्रमाक्षरमाना            | o Per                   |
|               |                        |                                      |                     | 9 min / 1941             | 44.                     |

| · 442 1+2           | र्भव नाम                      | श्रंब सूची व<br>पत्र सं |                 | प्रथलास प्र                  | थ सूचीकी<br>पत्र सं० |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| 345 GA              | . पद ६                        | €0, ७२३, ७२°            | 1               | पद ४४७,                      | ¥¥4, 684             |
| service section     |                               | fy, 646, 66             | 1               | समाधितंत्रभाषा               | १२४                  |
| मनसाराम—            | पद                            | \$ \$ \$ , \$ \$ t      | 1               | सायुवंदना                    | <b>YX</b> ?          |
| मन्युक्तांच-        | सम्मेदशिका                    | -                       | 1               | हुण्डावसर्पिग्गीकार          | r                    |
| मनहरदेव-            | मादिनायपूर                    |                         | 1               | दो व                         | र्गान ६=             |
| मंत्रातालविन्द्रका- | वारित्रसार                    |                         | maafa           | मानवावनी                     | ३३४, ६०१             |
| a distant a fai     | पद्मनंदिपर्व                  |                         |                 | विनतीचौपडकी                  | ७द१                  |
|                     | प्रस्ता वर्ग                  |                         |                 | संयोगबत्तीसी                 | <b>#</b> 93          |
| ******              | प्रयुक्तपारः<br>मानकीवडीव     |                         | मानसागर—        | कठियारकानडरीची               | पई २१=               |
| ननासाह—             |                               |                         | मानसिंह         | मारती                        | ७७७                  |
|                     | मानकीलघुव                     |                         |                 | पद                           | ७७७                  |
| मनोहर               | पद ४२                         | १४, ७६३, ७६४            |                 | भ्रमरगीत                     | ७४०                  |
|                     |                               | ७८४, ७८६                |                 | मानविनोद                     | 300                  |
| मनोहरदास-           | ज्ञानिवतामरि                  | । १८, ७१४               | सारू—           | पहेलियां                     | EXS                  |
|                     |                               | ७३६                     | मिहरचंद         | सरजनिसम्बद्धाः               | ₹₹७                  |
|                     | ज्ञानपदवी                     | ७१८                     | मुकन्द्दास-     | पद                           | 480                  |
|                     | ज्ञानपैडी                     | ७४७                     | मेह्नन्दन-      | मजितशां तिस्तवन              | ६१६                  |
|                     | षर्मपरोक्षा                   | ३४७, ७१६                | मेरूपुन्दरगणि — | शीलोपदेशमाला                 | 280                  |
| सल्कचंद-            | पद                            | 344                     | मेला—           | पद                           | ७७६                  |
| मल्कदास-            | पद                            | £30                     | मेलीराम         | <b>क</b> न्याग्रमंदिरस्तोत्र | ७=६                  |
| महसत-               | वैराग्यगीत                    | X52                     | महेशकवि         | हमीररासी                     | ३६७                  |
| महाचन्द्-           | सपुस्वयंभूस्तोः               |                         | मोतीराम         | पड                           | 488                  |
| 461 4?              | षट्गावश्यक                    | * '                     | मोहन            | कविस                         |                      |
|                     | समायिकपाठ<br>सामायिकपाठ       | 50                      | मोहनमिश्र       | लीलावतीभाषा                  | ७७२                  |
| महीचन्द्रतृरि—      |                               | - 10                    | मोहनविजय        |                              | ३६७                  |
| महेन्द्रकीर्च       | पद                            | 30%                     |                 | चन्दनाचरित्र                 | 130                  |
| सङ्ग्रकशय           | अकडी<br>पद                    | ६२०                     | (ंगविजय         | मानतु नमानवतिचीप             |                      |
| माखनकवि             |                               | 320                     |                 | मादीश्वरगीत<br>              | <i>૭७</i> ૨          |
|                     | विगलछंदशास्त्र<br>वेदवर्गकारी | ₹°   ₹                  | गविनयगया—       | चपदेशस <b>ग्रमाय</b>         |                      |
| ald add             | तेरहपंथपञ्चीसी                | 884                     |                 | मंगलकलश <b>महामुनि</b>       |                      |

ŗ

| र्भवकार का नाम |                           | शी की<br>त्र सं∘ | भेथकार का नाम | गंगनाम प्रंथसू <del>चीकी</del><br>पत्रसं∙ |
|----------------|---------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|
| ***            |                           |                  | }             |                                           |
| 414-           | बारहभावना                 | \$\$\$           |               | चतुर्विकतितीर्थैकरपूजा                    |
| रचुराम-        | समासारनाटक                | \$ \$ =          | ŀ             | ४७२, ६१६, ७२७,                            |
| रखजीतदास       | स्वरोदय                   | áxx              |               | ७२१, ७७२                                  |
| रत्नकीश्वि     | नेमीश्वरकाहिण्डोलना       | ७२२              |               | पद ४८१, ६६८, ६८८                          |
|                | नेमीश्वररास               | €3€              |               | पूजासंबद ५२०                              |
|                |                           | 655              |               | प्रतिमासान्त <b>चतुर्द</b> शी             |
| रतनचंद         | वौबीसीविनती               | £x£              |               | वतोद्यापन ५२०                             |
|                | देवकीकीढाल                | 860              |               | पुरुपस्त्रीसंबाद ७८१                      |
| रत्नमुक्ति     | <b>नेमीराजम</b> तीरास     | ६१७              |               | बारहसडी ७१५                               |
| रत्नभूषण-      | जिनचैत्यालय जयमाल         | XEY              |               | शांतिनायपूजा ५४५                          |
| रल्डकवि        | जिनदल बी रई               | ६८२              |               | शिसरविलास ६१३                             |
| रसिकराय        | नेहलील <i>र</i>           | 433              |               | सम्मेदशिखरपूता ५५०                        |
| राजमल          | तस्वार्थमूत्रटोका         | 30               |               | सीताचरित्र २०६, ७२५                       |
| राजसमुद्र      | कर्मबत्तीसी               | ६१७              |               | ७४६                                       |
|                | जीवकायासज्काय             | 397              | 1             | सुपादर्वनायपूजा ४५५                       |
|                | धत्रुङ तयभास              | 383              | ऋषिर।सचन्द्र  | <b>उपवेशसज्काम</b> ३८०                    |
|                | शत्रुक त्रयस्तवन          | 397              |               | कल्यागुर्मे दिरस्तात्र भाषा               |
|                | सीलहसतियोकेनाम            | 313              |               | ३५६                                       |
|                |                           |                  |               | नेमिनायरास ३६२                            |
| राजसिंह        | पद                        | ४८७              | रामधन्द्र—    | रामविनोद ३०२                              |
| राजसुन्दर      |                           | , ७७१            | रामदास-       | वद ५६३, ५८६                               |
|                |                           | , ७२६            |               | ६६३, ६६७, ७७२                             |
| राजाराम        | पर                        | 460              | रामभगत        | पद ५८३                                    |
| राम            | पव                        | <b>\$</b> 2.8    | विश्वरामराच   | <b>बृहद्</b> चारिएक्यनीति                 |
|                | रत्नपरीका                 | ***              |               | वास्त्रभाषा ३३६                           |
| रासक्रद्धी     | जनदी                      | ४३म              | शमविनोद       | रामविनोवभाषा ६४०                          |
|                | पद                        | <b>5</b> \$#     | त्र० रावसस्य  | बादित्यवारकथा ७१२                         |
| रामचंद्र-      | <b>घा</b> दिनाथपू गा      | ***              |               | वितामित्तिवयमाल ६५५                       |
|                | <b>र्व</b> द्रप्रसमिनपूजा | ***              |               | विवालीस्टाएग ७६५                          |

| ##S              |                      |                  |                |                | 7                 | 4 44 44411               |
|------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| क्षांचारका नाम म | ंथ नाम               | मंथ स्<br>प      | चीकी<br>त्रसं० | प्रथकारकानाम   | अंथ नाम           | श्रंथ सूचीकी<br>पत्र सं∘ |
|                  | जम्बूस्वामीय         | -                | હશ્            |                | पंचमंगल १         | 101, 875, 880            |
| ,                | निदीयसप्तर्म         |                  | ६७६            |                | ų                 | १८, ४६४, ४७०             |
|                  | नेमीश्वरकाग          | 3 6 3            | , ६०१          | Ì              | <b>Ę</b> :        | १४, ६४२, ६६०             |
|                  | . 65                 | 2, ६३=           | , ७१२          | 1              | <b>\$</b> !       | (=, 4 <u>58, 4</u> 64,   |
| -                | <b>पंचग्र</b> रकी अय | माल              | ६३०            | 1              | Ę                 | ३, ७०४, ७०५              |
|                  | त्रखुम्भरःस          | <b>£</b> Ę¥,     | 387            |                |                   | ७१४, ७२०                 |
|                  | ৬१                   | २, ७३७,          | 980            |                | र्व चकल्यारा      | स्पूजा ५००               |
|                  | भक्ताम स्स्तोत्र     | बृत्ति           | ¥0 E           |                | दोहाशतक           | 980, 983                 |
| :                | भविष्यदत्तरा         | स ३६४            | , ५६४          |                | पद ४              | = 1, 150, 155            |
|                  | Ę                    | ४ <b>८, ७४</b> ० | , ৬২१          |                | ę                 | २४, ६६१, ७२४             |
|                  | 6                    | ८२, ७७३          | , ७०५          |                | 9                 | ४६, ७५५, ७६३             |
|                  | राजाचन्द्रगुप्त      | <b>की चौप</b> ई  | ६२०            |                |                   | ७६४, ७८३                 |
|                  | शीलरास               |                  | 340            |                | <b>यरमार्थमोत</b> | ७६४                      |
|                  | श्रीपालरास           |                  | ६३८            |                | परमार्थदोहा       | 9•€                      |
|                  |                      | ६८४.             | . ७१२          |                | परमार्थहिंडो      | लना ७६४                  |
|                  |                      | ७ <b>१७</b> ,    | 380            |                | लघुमंगल           | ६२४, ७१६                 |
|                  | सुदर्शनरास           | ३९६,             | ६३६            |                | विनती             | ७६५                      |
|                  |                      | ७१२,             | 380            |                | समबसररापू         | आ ५४६                    |
|                  | हनुमञ्बरित्र         | ₹१६,             | ५६५            | पांडे रूपचंद-  | तत्वार्धसूत्रभ    | वाटीका ६४०               |
|                  | ५६                   | ६, ७१७,          | ७३४            | रूपदीय         | विगलभःषा          | 9.0                      |
|                  |                      | w80,             | ७५२            | रेखराज         | पद                | 98=                      |
|                  |                      | 688,             | 987            | त्तद्मग् —     | चन्दक्था          | 984                      |
| सावमीभाईरायमल्ज- | ज्ञ (नानन्दश्राव     | का               | į              | त्तद्मीवल्लभ   | नवतस्वप्रकर       | U \$0                    |
| _                | व                    | ार               | Xς             | लदमीसागर       | पद                | <b>\$</b> 42             |
| रूपचंद-          | मध्यात्मदोहा         |                  | 68£            | लब्धिविमलगर्गा | जानार्शवटी        | काभाषा १०८               |
| •                | जकडी                 | ६५०,             | ७४२            | पं० सालो       | पादवंनाथकी        | -                        |
|                  |                      | ĘĘŖ,             | עצע            | नाव            | पद                |                          |
| •                | जिनस्तुति            |                  | ७०२            | तासवन्य-       | बारती             | ४४४, ६ <b>०१</b><br>६२२  |

| प्रैथकारकानान म    | ंथनाम ग्रंथसूर्य<br>पर               | गिकी<br>गसं≎          | शंथकार का नाम    | र्घं वाम               | मंथ सूर्च<br>एउ      | तेकी<br>सं• |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                    | विन्तामश्चिपादर्वनाथ                 |                       |                  | पार्श्वविनपूजा         |                      | X = U       |
|                    | स्तवन                                | 680                   |                  | पूजाव्हक               |                      | ६१२         |
|                    | धर्मबुद्धिचीपई                       | १२६                   |                  | वट्लेश्याबेलि          |                      | ३६६         |
|                    | नेमिनाधर्मगल ६०४,                    | ७२२                   | बल्कभ            | रूक्मिसीविवा           | Ę                    | 959         |
|                    | नेमीश्वरका ब्याहला                   | 428                   | वाजिद            | वाजिदकेषडिल            | 4                    | ₹o₹         |
|                    | पद ४८२, ४८३,                         | Ken                   | बाविचन्द्र       | मा <b>वि</b> त्यवारकः  | п                    | Ę o y       |
|                    | पूजासंग्रह                           | <i>७७७</i>            | विचित्रदेव       | मोरपिच्छवारी           | <b>a</b> r           |             |
| पांडे सामर्थंद—    | षट् <b>क्यॉ</b> यदेशरत्नमा <b>ला</b> | 55                    |                  | कवि                    | त्त                  | ६७३         |
|                    | सम्मेदशिक्तरमहात्स्य                 | ٤٦                    | विजयकीर्त्त      | बनन्तव्रतपूजा          |                      | <b>4</b> ¥¢ |
| ऋषि सासचद—         | <b>ग्र</b> ठारहमानेकीक् <b>या</b>    | ₹\$₹                  |                  | जम्बूस् <b>वामीव</b> ि | শে                   | 19          |
|                    | मरुदेवीस <i>ज्</i> माप               | KX.                   |                  | पद                     | X¤∗,                 | Ke.         |
|                    | महाबीरजीबौद्धाः                      | ¥ሂø                   |                  | ५८!                    | , K=¥,               | ሂፍነ         |
|                    | विजयकुमारसञ्माव                      | ¥ሂo                   |                  | *=1                    | , 4=0,               | X<          |
|                    | शान्तिनायस्तवन                       | ४१७                   |                  | <b>धे</b> शिकवरित्र    |                      | ₹0.         |
|                    | शीतलनाथस्तवन                         | ** \$                 | विजयदेवस्रि-     | नेमिनाषरास             |                      | \$£.        |
| सासजीत             | तेरहड़ी स्पूजा                       | *=*                   | }                | कीलरास                 | \$ <b>\$ \$ \$</b> , | £81         |
| मध्यनाल            | जिनवरवतजयमाला                        | <b>4</b> 44           | विजयमानस्रि-     | भे यांसस्तवन           |                      | ¥¥          |
| सासवर्द्ध न        | पाण्डब चरित्र                        | १७८                   | विद्याभूवता      | गीत                    |                      | Ęo          |
| वद्यसाससागर—       | शमीकारखंद                            | <b>\$</b> = <b>\$</b> | विनयकीचि         | बव्टाह्मिकावर          | क्या                 | 44          |
| स्यक्रस्यकासलीवाल- | - बौबीसतीर्वंकरस्तवन                 | ¥\$#                  |                  |                        | ७८०,                 | 96          |
| •                  | देवकीकीढाज                           | 354                   | विनयचंद—         | केवलज्ञानसङ्ग          | াৰ                   | ξĸ          |
| साहलोहर            | धठारहनातेकीकया                       |                       | विनोदीसाससासचंद- | - कृपस्पपच्चीसी        |                      | 90          |
|                    | ( बीढास्या )                         | 493                   |                  | <b>चौबीसीस्तु</b> ति   | ₹ <i>00</i>          | , 1913      |
|                    | ७२३, ७७१, ७८०,                       | 984                   |                  | वौरासीआति              | <b>F</b> (           |             |
|                    | <b>द्वादशानुत्रेका</b>               | 970                   |                  | 9                      | यमाल                 | 35          |
|                    | पादर्वनाथकीयुरामाना                  | 400                   |                  | नेमिनायकेनव            | मंगल                 | ¥¥          |
|                    | पः वं नाय जयमान                      | 448                   |                  | 4=                     | Ł, 69.               | , 68        |
|                    |                                      | 958                   |                  | नेमिनायकाव             | TO DIES              | 19.37       |

| de de              |                          |                 |               |                            |                           |
|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| प्रेंबेकीर की नाम  | वैसे मौम वैसे            | स्ची व          |               | प्रंथ नाम                  | प्रथ सूचीकी               |
|                    |                          | पत्र सं         | 1             |                            | पत्र सं०                  |
|                    | यूजाब्टक                 | 99              | -             | बारहभावना                  | € = ¥                     |
|                    | पद                       | ५१०, ६२         | ३ वृत्दकवि—   | वृन्दसतसई                  | 3 5 6                     |
|                    | ७४७, ।                   | 30, F7¢         | 5             |                            | , ७४१, ७६४                |
|                    | भक्तामरस्तोत्रकथ         | र २३            | ४ वृत्दावत-   | कविस                       | €= ₹                      |
| •                  | सम्यक्तवनौमुदीकः         | ता २५           | ?             | वतुर्विशतितीर्थ            | वरपूजा ४७१                |
|                    | राजुलपच्चीसी             | Ę.              | •             | छंदशतक                     | ३२७                       |
|                    | ६१३, ६                   | <b>२२, ६४</b> ३ | 1             | तीसवीबीसीपूर               | ग ४⊏३                     |
|                    |                          | ४१, ६०४         |               | पद                         | ₹ <b>२</b> ४, <b>₹</b> ४३ |
|                    |                          | ४७, ७५३         |               | प्रवचनसारभाष               | ¥\$\$ T                   |
| विमक्षकीर्त्त —    | बाहुबलीसज्भाय            | **\$            | श्रक्षमञ्चारा | मृहर्त्तमुक्तावलि          | শা <b>ৰা ৬</b> ৪=         |
| विसलेन्द्रकीर्त्त- | <b>धाराधनाप्रतिबोध</b> स |                 | शांतिकुशल     | ग्र <b>ं</b> जनारास        | 34.                       |
|                    | जिनचौबीसी मवान्त         |                 | व० शांतिदास   | <b>भनन्तनाथ</b> पूजा       |                           |
| C                  |                          | स ५७६           |               | बादिनाथपूत्रा              | 98 X                      |
| विमस्त्रविनयगरिष्  | बनाथीसाध <b>चौ</b> ढालि  |                 | शांतिभद्र     | बुद्धिरास                  | ६१७                       |
| 004                | बर्ह त्रकवीढालियार्ग     |                 | शिखरचंद—      | तत्वार्थमूत्रभाषा          |                           |
| विशासकीत्ति-       | धर्मपरीक्षात्राषा        | ¥¥€             | शिरोमणिदास-   | तत्यायमूत्रमाया<br>धर्मसार | ₹0                        |
| बिश्वभूषग्र—       | बप्टकपूजा                | 900             |               |                            | ६३, ६६८                   |
|                    | नेमिजोकीमंगल             | ४६७             | ऋषिशिव—       | नेमिस्तवन                  | ¥00                       |
|                    | नेमिजीकीलहुरि ७४         | ₹, ७७ <b>०</b>  | शिवजीनाल-     | वर्वासार                   | \$4                       |
|                    | वद ४४                    | ४, ६६८          |               | दर्शनसारभाषा               | \$ \$ \$                  |
|                    | पाइर्वनाथचरित्र          | ४६५             |               | प्रतिष्ठासार               | **                        |
|                    | विनती                    | ६२१             | शिवनिधानगर्गि | संग्रहसीबालावब             | धि ४५                     |
|                    | हेमकारी                  | F30             | शिवलाल-       | कवित्तचुगलस्रोरव           | त ७०२                     |
| विश्वासित्र        | रामकवच                   | 480             | शिवसुन्दर     | पद                         | 940                       |
| विसनदास-           | पद                       | ४८७             | शुभवन्त्र     | घप्टाः सकागीत              | 454                       |
| बीरचंद             | जिनान्तर                 | ६२७             |               | मारती                      | ७७६                       |
|                    | संबोधसतारम्              | 355             |               | क्षेत्रपालगीत              |                           |
| वेणीदास [म० वेलु]  | पांचपरवीव्रतकीकथा        | £78             |               |                            | €9∌                       |
| -                  |                          | E=X             |               | पद                         | ७०२, ७२४                  |
|                    |                          | 144 ;           |               |                            | 989                       |

j

| प्रंथकार का नाम   | प्रंथ नाम             | मंथ सूचीकी<br>पत्र सं० | र्भथकार का नाम | मंथ नाम              | शंथ सूर्च<br>एत्र     | ो की<br>। सं• |
|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                   | शिवादेवी माता         | कोमाठवों ७२४           |                | <b>अकलं</b> काष्ट्रव | भाषा                  | 30€           |
| शोभाषम्य          | क्षेत्रपालभैरवर       | ीत ७७७                 |                | ऋषिमंडल              | पूजा                  | ७२६           |
|                   | पद                    | ४६३, ७७७               |                | तस्वार्षसूत्र        | भाषा                  | 35            |
| श्यामदास          | सीसचौदीसी             | ७१५                    |                | दशलशरा               | र्मवर्गीन             | ሄደ            |
|                   | पर                    | ७६४                    |                | नित्यनियम            | पूजा                  | ¥8.5          |
|                   | ध्यामबत्तीसी          | ७६९                    |                | न्यायदीपिक           | ामाचा                 | <b>१</b> ३४   |
| रयासमिश्र—        | रागमाला               | १ए७                    |                | भगवतीमा              | राषनाभाषा             | 9€            |
| श्रीपाल           | त्रिषष्ठिशलाका        | छंद ६७०                |                | मृत्युमहोत्स         | वभाषा                 | 223           |
|                   | पद                    | <b> 490</b>            |                | रत्न करण्डः          | <b>भावकाचार</b>       | = 2           |
| श्रीभूषण          | धनन्तचतुर्दर्श        | पूजा ४४६               |                | बोडशकार              | स्थानना द             | ष, ६ व        |
|                   | पद                    | ध्रम                   | सबलसिंह        | वब                   |                       | £58           |
| भीराम—            | पद                    | ५६०                    | सभाचन्द        | बुहरि                |                       | #5£           |
| श्रीवर्द्ध न—     | <b>बु</b> र्णस्थानगीत | 98                     | सवाईराम        | पद                   |                       | 460           |
| मुनिश्रीसार       | स्वार्थबीसी           | 488                    | समयराज         | पार्श्वनाथर          |                       | ६६७           |
| संतदास            | पद                    | <b>EXY</b>             | समयपुन्दर      | धनाथीमुर्ग           | नसञ्काय               | <b>58</b> =   |
| संवराम—           | कवित                  | 737                    |                | भरहनास               |                       | <b>5</b> 85   |
| संतक्षाल-         | सिद्धवक्रपूजा         | XXY                    |                | भादिन <del>ाप</del>  |                       | 117           |
| संवीदास-          | पद                    | ७४६                    |                | कर्मछलास             |                       | 486           |
| संतोषकवि          | विषहरणविधि            | 101                    |                | कुशलप्रस             |                       | 300           |
| मुनिसक्सकीर्श्त-  | बाराधनाप्रति          |                        |                | क्षमाञ्चली           |                       | 260           |
| <b>3</b>          | कर्मभूरवसवैवि         |                        |                | योडीपास              | र्गाबस्तवन            | <b>440</b>    |
|                   | पद                    | Xee                    |                |                      |                       | 486           |
|                   | <b>वार्यनायाष्ट्र</b> | , vov                  |                | गीतमपूच              |                       | 357           |
|                   | मुक्तावलिमी           |                        |                |                      | <b>मीसक्काम</b>       | 45=           |
|                   | सोसहकारस              | रास ५६४                |                |                      | नी <b>बृहद्</b> स्तवन | 300           |
|                   |                       | ६३६, ७८१               | 1              | तीर्थ मार            |                       | <b>₹</b> १७   |
|                   | पद                    | 240                    |                |                      | तिसं <b>वाद</b>       | 480           |
| सदासागर—          |                       | -                      |                |                      | विसज्काय              | £\$=          |
| सरायुक्तकासकी वाक | धर्षप्रकाशिक          | 1 (                    | 1              | पं चयति              | स्तव न                | 455           |

| मंथकार का नाम | मैथनाम प्रंथ               | स्चीकी<br>पत्रसंद |                   | मंथ नाम भंध                    | स्ची की      |
|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
|               |                            |                   | _                 |                                | पत्र सं•     |
|               | पद ५                       | ७६, ५६६           | मुखानंद           | पंचमेरुपूजा                    | ¥,0 ¥        |
|               |                            | <b>58, 9</b> 99   |                   | चतुर्विशतितीर्थं <b>कर</b>     |              |
|               | पद्मावतीरानीबाराव          | ाना ६१७           |                   | पूजा                           | ¥0₹          |
|               | पद्मावतीस्तोत्र            | <b>%</b> 4%       | सुन्दर-           | कपडामाला का दूहा               | 900          |
|               | पादर्वनायस्तवन             | ६१७               |                   | नायिकालक्षरा                   | 985          |
|               | पुण्यखतीसी                 | 317               |                   | पद                             | ७२४          |
|               | फलवधीपार्वनाथस्त           | वन ६१६            |                   | सहेलीगीत                       | vtv          |
|               | बाहुबलिसज्काय              | 387               | सुन्दरगीमा—       | जिनदत्तसूरिगीत                 | <b> </b>     |
|               | बीसवि रहमानजकडी            | . ६१७             | सुन्दरदास-।       | कवित्त                         |              |
|               | महाबी <i>रस्त</i> वन       | ७३४               | 2.11410           |                                | ÉAŝ          |
|               | मेघकुमारसञ्काय             | <b>58=</b>        |                   | पद                             | ७१०          |
|               | मौनएकादशीस्तवन             | <b>\$</b> 7.      |                   | सुन्दरविलास                    | akx          |
|               | राणपुरस्तवन                | 488               |                   | सुन्दरश्रृ गार                 | ७६=          |
|               | बलदेवमहामुनिसन्भा          |                   | धुन्दरदास-॥       | सिन्दूरप्रकरराभाषा             | ₹%0          |
|               | विनती                      |                   | सुन्दरभूषण-       | पद                             | ¥50          |
|               | राष्ट्रज्यतीर्वरास ६।      | ७३२               | सुमतिकीर्त्ति     | क्षेत्रपालपूजा                 | £30          |
|               |                            |                   |                   | जिनस्तुति                      | 470          |
|               | थे <b>ग्गिकराजास</b> ञ्कास | 486               | सुमतिमागःर        | दशनक्षरावृत्तांचापन            | <b>4</b> \$< |
| - 60          | सङ्ग्राय                   | ६१८               |                   |                                | ७६५          |
| सहसकीत्त-     | <b>भादीश्वररेसता</b>       | <b>₹</b> ≈?       |                   | वतजयमालाः                      | 430          |
| साईदास—       | पद                         | 490               | सुरेन्द्रकीर्त्त- | <b>भादित्यवारकवामाया</b>       |              |
| साधुकीत्ति—   | सत्तरभेदपूजा ७३            | ¥, ७६०            |                   | जैनवदीमूहबद्रोकीयात्र <b>ा</b> | 909          |
|               | जिनकुशलकीस्तुति            | 995               |                   | पद                             |              |
| साबम          | <b>भारमशिक्षास</b> ज्याय   | 478               |                   |                                | <b>445</b>   |
| साइकीरत       | पद                         | 999               | सुरचंद            | सम्मेदशिखरपूजा                 | ***          |
| साहिवराम      | पद ४४                      | ४,७६=             |                   | समाधिमरराभाषा                  | १२७          |
| सुखदेव        | पद                         | 1                 | सूरदास            | पद                             | 648          |
| वुखराम        | कविस                       | <b>1</b> 40       |                   | ७६८,                           | ₹30          |
| पुरवताल       | कविल                       | 000               | स्रजभानश्रोसवाल   | परमात्मप्रकाशभाषा              | 111          |
| a 41          | नगप रा                     | ६४६               | सूरजमल-           | पद                             | <br>४०१      |

| र्भथकार का नाम   | पंथनाम प्रथ                     | सूची की<br>पत्र सं• | र्मथकार का नाम | श्रंथनास बंधः                | तृचीकी<br>पत्र सं•     |
|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| कविसूरत—         | <b>द्वादशानु</b> प्रेक्षा       | uęy                 |                | निर्वाशित्रमंडसपूजा          | Aft                    |
|                  | बारहसकी ६६, ३                   | ३२, ७१४             |                | पंचकुमारपूजा                 | 910                    |
|                  |                                 | 955                 |                | पूजापाठसंग्रह                | * * *                  |
| सेवगराम          | धनन्तनाथपूजा                    | ¥X\$                |                | मदनपराजय                     | 3 ( =                  |
|                  | मादिनाषपूजा                     | ६७४                 |                | महा <b>बी</b> रस्तोत्र       | * 2 2                  |
|                  | कवित्त                          | १७७                 |                | <b>बृहद्</b> युरावलीशांतिमंद | ल                      |
|                  | जिनगुरापच्चीसी                  | 880                 |                | ( बौसठऋदिपूजा ) ४५           | 4, 498                 |
|                  | जिनयशर्मगल                      | 440                 |                | सिद्धक्षेत्रोंकीपूजा ५४      | \$, <b>७</b> =६        |
|                  | पद ४४७, ७                       | न्द्र, ७६६          |                | सुगन्धदशमीपूजा               | * * * *                |
|                  | निर्वासाकाण्ड                   | ७८६                 | इंसराज         | विज्ञप्तिपत्र                | \$08                   |
|                  | नैमिनाथकोभावना                  | €08                 | इठमत्त्रास-    | पद                           | 458                    |
| सेबारामपाटनी —   | मस्निनाचपुरासा                  | १५२                 | हरसचंद—        | पद ५०                        | ą, kay                 |
| सेवारामसाह       | धनन्तवतपूजा                     | **                  |                |                              | ध्दर्                  |
|                  | चतुर्विद्यतितीर्थं करपू         | जा ४७०              | हरचंदकामधास-   | सुकुमाल <b>च</b> िरत         | ₹०७                    |
|                  | धर्मीपदेशसंग्रह                 | £¥                  |                | पंचकत्यासकपाठ                | Yee                    |
| सोम              | चितामग्रिपादर्वनाव              | ſ                   |                |                              | 130                    |
|                  | जयगाः                           | क ७६२               | इग्रेंबाल-     | सञ्जनवित्तवस्त्रभ            | 330                    |
| सोमदेवसूरि       | देवराजवच्छराजध                  | विद्य २२व           | इवंकवि         | <b>चंद्रहंसकया</b>           | 480                    |
| सोयसेन-          | पं बक्षेत्रपालपूजा              | ७६४                 |                | पर                           | *46                    |
| स्वीजीरामसीगाणी- | <b>ल</b> म्नबंद्रिका            | ७११                 | हर्वकीचि       | जिसामिक                      | ¥∮=                    |
| स्वरुपचंद        | ক্ষুৱিভিত্তিগলক                 | X2, X22             |                | तीर्यं करजकडी                | <b>Ę</b> ₹₹            |
|                  | श्वमत्कारजिनेश्वरप              | [वा ५११             |                | पद ४                         | = <b>5</b> , 3, 4 4 10 |
|                  |                                 | £3}                 |                |                              | £0, 478                |
|                  | जयपुरनगरसंबंधी                  |                     |                | -                            | £8, 00 \$              |
|                  | जनपुरनगरस्य का<br>बैत्यालयॉकीवं | ता ४३६              | 1              |                              | 48, 04X                |
|                  | च (च)रतच (चेर वर                | 478<br>198          |                | र्थे <b>व</b> सगतिवेशि       | **, 64*<br>878         |
|                  | Parameter Comments              |                     |                |                              | १८६<br>१८, ७५०         |
|                  | जिनसहस्रगामपूजा                 | Ate                 | 1              | 146, 4                       |                        |
|                  | विलोकसारबीपई                    | 466                 | ł              |                              | 44                     |

| मंथ | एवं | मन्धकार |
|-----|-----|---------|
|-----|-----|---------|

| विषकार का नाम     | <del></del>                                           | ि मेथ एवं मन्धकार      |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| And an alfah      | प्रंथ नाम प्रंथ सूची की   प्रंथकार का नाम<br>पत्र सं० | मंथ नाम मंथ सूची की    |
|                   | पार्श्वनाचपूजा ६६३                                    | पत्र सं०               |
|                   | बीसतीर्वंकरों की जकडी                                 | विनती ६६३              |
|                   |                                                       | स्तुति ७७६             |
|                   | ( जममाल ) ६४४, ७२२   हीरकवि                           | सागरदलचरित्र २०४       |
|                   | बीस विरहमानपूजा ४६४ हीराचंद —<br>स्रावककीकरणी ४९७     | पद ४४७, ४८१            |
|                   | -2-20                                                 | पूजासंब्रह ५१६         |
| •                 | 616144                                                | वंबास्तिकायभाषा ४१     |
| इर्षचन्द—         | हाराजाल-                                              | बन्द्रप्रमपुरासा १४६   |
| हर्षस्रि          | पर्व १८४, ६२० हिमराज<br>धर्वातपार्वजिनस्तवन ३७१       | गिर्मितसार ३६७         |
| पांडेइरिकृष्ण     | जनत्त्वपूर्वशिवत                                      | गोम्मटसारकर्मकाण्ड १३  |
| 4614 8-4          |                                                       | ब्रव्यसंग्रहभाषा ७३३   |
|                   | कया ७६६                                               | ri-market and a second |
|                   | माकाशपंचमीकया ७१४                                     | -                      |
|                   | निर्दोषसप्तमीक्या ७६४                                 | 460                    |
|                   | निवल्याष्ट्रमीकया ७६५                                 | प्रवयनसारभाषा ११३      |
| <b>इरिचरखदा</b> स | कविवल्लम ६८६                                          | नयचक्रभाया १३४         |
|                   | Charles Co.                                           | बावनी ६५७              |
| इरीदास            | विहारासतसङ्ग्रीका ६८७<br>ज्ञानोपदेशवत्तीसी ७१३        | मक्तामरस्तोत्रमाषा ४१० |
|                   | पद ७७०                                                | प्रस्द, दक्षण, दृदृष्ट |
| इरिश्चन्द्-       |                                                       | 600, 608               |
| <b>इरिसिंह</b> —  | पव १६२, १८१, ६२० ।                                    | साघुकीमारती ७७७        |
|                   | £x4, £xx, £66                                         | नुगन्धदश्रमीकथा २५४    |
|                   |                                                       | ७६५                    |
|                   | ७७२, ७७६, ७६६ मुनिहेमसिद्ध —                          | मादिनायगीत ४३६         |



## >>> शासकों की नामावलि >>>>

3

| धर्मगरासतु"वर १६६१ वनपाल                                          | 1, 348, 408<br>13, 84, 520<br>23, 84, 520<br>4, 308, 467 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| क्षेत्रहरमपुराल १६२ व्यवसीहर १७०, १८१<br>धर्मयशासनुबर १६१ व्यवसाह | \$48, 008<br>\$4<br>\$3, 84, 220                         |
| धर्मवरासतुँवर १६१ वनपाल                                           | <b>54</b><br>23, £4, 270                                 |
| धर्नग <b>ा</b> सतु <sup>"</sup> वर ५६१ जनपाल                      | <b>54</b><br>23, £4, 270                                 |
| use white ( work ) as a second                                    |                                                          |
| भरावद भरू जनातह ( सवाह )                                          | Y, ३०१, ४ <b>८</b> २                                     |
| ब्रलाउद्दीन ३४६, २४६ १२६, २०१                                     |                                                          |
| ( श्रमावदान )                                                     | ८, ४२०, ६६१                                              |
| मसाबसक्षां १५७ ज्यासहरेब                                          | ₹¥₹, <b>१७</b> ६                                         |
| सलावहीनलोदी <b>५१ वहाँ</b> गीर                                    | 45, \$48                                                 |
| महमदशाह २१६, १११ जैतसी                                            | F3#                                                      |
| म्रालभ २६१ जैसिह (सिंघराव)                                        | ***                                                      |
| बीरगजेब ६७, ४७८, ५१४, ६९८ जोधावत                                  | 138                                                      |
| क्षीरंगसाहि पातसाहि ३१, ३६, ५६२ जोध                               | 158                                                      |
| इन्नजीत ७४३                                                       | 440                                                      |
| इताहीमलोबी १४२ हूं गरेला                                          | 949                                                      |
| इब्राह्मि ( सुलितान ) १४५ तैतको                                   | 958                                                      |
| ईसरीसिंह १२६ देवडो                                                | 489                                                      |
| देववर्रासह २३१ नाहरराव (पवार )                                    | 488                                                      |
| स्वयसिंह २०१, २४१, ४६१, ४६१ नीरंगजीय                              | 3.8                                                      |
| क्रमेसिह २१६ नीरंन                                                | Yyu                                                      |
| किश्चनसिंह ५६२ प्ररणनम                                            | ter                                                      |
| कीतिसिंह २६३ वेरीजासम्                                            | 94                                                       |
| कुसलसिंह ' ४६ वृथ्नीराज                                           | tou                                                      |
| केवारीसिंह १४७ पूर्व्यसिंह ७३, १४                                 | Y, <b>541, 080</b>                                       |
| वित्तवी ३१० व्यापनिष् २७, १४६, १                                  | = <b>4 780, 7</b> 4 8                                    |
| गवानुहीन ५३ फ्लेसिह                                               | 440                                                      |
| गबुदीहबहाबुर १२४ क्लाबर्सिह                                       | 790                                                      |
| चढसीराम १७२ बहुलोलवास्                                            | 48                                                       |

| £10 ]                          | * *                |                             | [ शासकों की नामायति |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| बाबर                           | १६                 | २ रामस्यंच                  | 998                 |
| बी कें                         | 46:                | १ रायचद                     | YY.                 |
| <b>दुव</b> सिंह                | थ, २००             | रायमल्ल                     | 141                 |
| <b>मगर्वतसिंह</b>              | 31                 | ∢ंरायसिह                    | २४१, ३२०            |
| माटीजैसे                       | <b>१</b> ११, १८८   |                             | 477                 |
| <b>बारामल</b>                  | X E S              |                             | 224                 |
| मावसिंह                        | 198                | and a                       | 3FY                 |
| भावसिंह (हाडा)                 | 38                 | f                           | 250                 |
| भोज                            | 488                | विक्रमादित्य                | २४१, २४३, ६१२       |
| भोजदे <b>व</b>                 | 34                 | ।वजयासह                     | २ व ३               |
| मकरधुक                         | •                  | ।वस्तमत्राह्वर              | x e ?               |
| भदन                            | 3 F.Y              | ।वशनासह                     | २८३                 |
| नहमदक्षा                       |                    | बीदें                       | ४६१                 |
| नहमदसाह                        | <b>१</b> 0         | वीरनारायम् (राजाभोजकापुत्र) | *68                 |
| -                              | <b>१</b> ५६        | बीरमदे                      | * 5 3 *             |
| मह्मूदसाहि                     | रैदद               | वीरबल                       | ξ = ₹               |
| महाशेरकांन                     | * 4                | शक्तिसिंह                   | ३७                  |
| माधोसिह<br>माधवसिंह            | १०४, १६२, ५४१, ६३६ | शाहजहां                     | ६०२, ६८=            |
| •                              | ६३८                | श्रीपाल                     | 3 X                 |
| मानसिंह                        | वे४, १४६, १८४, १८६ | श्रीमालवे                   | \$£0                |
|                                | १६२, १६६, ३१३      | श्रीराव                     | <b>4 £ X</b>        |
| <b>भा</b> लदे                  | ¥66, ¥50           | श्रेशिक                     | <b>\$ \$ \$</b>     |
|                                | ४६१, ४६२           | सलेमसाह                     | ७७, २०१, २१२        |
| सूलराज                         | <b>१३</b> २        | सोवलदास                     | \$5¥                |
| मोहम्मदराज                     | <b>£00</b>         | सिकन्दर                     | \$Y\$               |
| र <b>लाधी</b> रसिंह<br>राजसिंह | 3=\$               | सूर्यसेन                    | x, 16x              |
|                                | १३१, २७१, ३१३      | सूर्यमञ्ज                   | 335                 |
| राजामझ                         |                    | संग्रामसिंह                 | 789                 |
| रामचन्द्र<br>रामसिष्ठ          | 90, 780            | सोनडा रै                    | 191                 |
| /mm&                           | 1-1 100, 100, 702  | हमीर                        | ३७८, ४११, ६०६       |
|                                | ६१०, ६११           | لخفظا                       |                     |

# 🗡 याम एवं नगरों की नामावलि 🛨

| ावां महानगर<br>विर ( आमेर ) | 18Y                         | भारगाबाद<br>कंक्णसाट         | ७०, प्रहर, ६१७<br>१८७      |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| वावती                       | \$ 0 P                      | एसि <b>वपुर</b><br>भीरंगाबाद | रेड्र                      |
| गंची                        | ₹७२                         | एकोहमा नगर                   | AKA                        |
| विद्युर (नागीर )            | ≈€, २×१                     | -                            | २६३, ४९१                   |
|                             | ४६२, ७५३                    | 9443(                        | \$£, १७१, १६६, २४२         |
| महमदाबाद                    | २३३, ३०४, ४६१               | उद्यप्र                      | \$9.X                      |
| <b>मव</b> न्तिकापुरी        | ££0                         | उम्मेगा ( उम्मेन )           | १२१, ६०३                   |
| मलीगढ ( ड. प्र )            | ₹•, ¥₹ <b>u</b>             | उग्रियानास<br>रुज्जैन        | 358                        |
| वसावपुर ( बलवर )            | tyy.                        | ईसरदा                        | २७, ३०, ४०३                |
| <i>प</i> लवर ँ              | ४३४<br>२४, ४६७              | ईंडर<br>-                    | \$100                      |
| <b>पलकापु</b> री            | to.                         | इंदोसली                      | ३७१                        |
| भराह्यपुर                   | २०६, ३४६                    | 4 444 4 1                    | . \$A+                     |
| भर्य लपुरदुर्ग ( भागरा )    | ६६, २७६, ३६७                | इन्द्रपुरी                   | ₹ <b>%</b> =, ₹ <b>₹</b> ₹ |
| भवंती                       | ¥40                         | इन्दौर (तुकोगंज)             | 8.80                       |
| <b>ध</b> मरावती             | <b>₹</b> १७                 | माभम नगर                     | 91                         |
| पमरसर                       | 1 - 1 1 1 1                 | मानर (धामेर)                 | <b>१</b> =१                |
| भगहिलपत्तन ( धगाहिन्स गट )  | **                          | मास गर्गज                    | ₹•₹                        |
| <b>घटो</b> शिनगर            | ४६६, ४०४, ४६२, ७२६          | 1                            | <b>१</b> १ १               |
| 744                         | २१६, ३२१, ३४७, ३७३          | ł                            | ¥६२, <b>६=३, ७५८</b>       |
| भनार<br>भजमेर               | 98.0                        |                              | \$\$0, \$£4, \$£8, ¥82     |
| श्रकन्बरपुर<br>सकीर         | २४०                         | •                            | १==, १६+, २३३, २६¥         |
| <b>प्रक्रवराबाद</b>         | €, ₹€                       |                              | १३२, १३३, १७२, १८४,        |
| मनवरानगर                    | Yol                         | ध भामेर                      | 18, ut, e1, tte, tte       |
|                             | १६३, १ <b>५७, १६६, ४</b> ४। | श्राभानेरी ।                 | . 984                      |
| र्णवावतीगढ ( ग्रामेर )      | ४, ३४, ४०, ७१, १२           | ,                            | ७४६, ७४३, ७७१              |
| र्ण जनगीई                   | 98                          | १ वागरा                      | १२३, २०१, २४४, ४६१         |

| £\$5 ]                      |              | 1                     | माम एवं नगरों की ना <b>मावति</b> |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| नटक                         | 79           | (४   <b>केरल</b>      | 16                               |
| क्रमोतपुर<br>-              | **           | १ केरवाग्राम          | 71                               |
| कावाउ                       | 3.6          | ७ कैंसीया             | , ``<br><b>t</b> a               |
| क्रदीयाम                    | \$\$         | रे कोटपुतली           | 64.                              |
| कतारा (जिला)                | 2            | र कीटा                | ६४, २२७, ४४                      |
| कर्णाटक                     | \$c          | ६ कोरटा               | ¥4, 170, s2.                     |
| <b>STICK</b>                | 3.5          | ৩ কীঘৰী               | 4.4<br>4.4                       |
| क्रवीली '                   | Ę 01         | ४ कृष्टकाद            |                                  |
| ##FATT                      | <b>१</b> १ १ | कृष्णद्रह (कालाडेहरा) | १८३, २२१, २६०, ३१९               |
| <b>क</b> ्पवल्लीपु <b>र</b> | 34:          |                       | ₹१•                              |
| कसिंग                       | 78           | 1                     | ¥<.                              |
| काटीग्राम                   | 246          | जिराहदेश              | ₹₹ •                             |
| कासोता                      | ३७२          | 1                     | 90                               |
| कानपुरकेट                   | ¥\$\$        | र्गधार                | 5 % 6                            |
| क्रमानगर                    | <b>१२</b> •  | गऊब                   | १४४                              |
| कार्रमा                     | २०४          | गढकोटा                | 180                              |
| <b>काल स</b>                | = 5          | गा त्रीकाथाना         | Ę Ę =                            |
| कांसाडेरा (कालाडेहरा)       | ४४, २१०      | गिरनार                | 9 (8                             |
|                             | ३०६, ३७२     | गिरपोर                | 400                              |
| किरात                       | 380          | ग्रीवापुर             | 145                              |
| ने <b>श्चन</b> गढ           | ४४, २४३, ५६२ | पुजरात                | ¥+=                              |
| मेंहरोर                     | ₹१=          | धुज्जर ( ग्रजरात )    | 46A                              |
| हु कुर्यका                  | <b>५२२</b>   | युर्जरदेश (युजरात )   | र इंड                            |
| न्यमेश                      | 888          | गुरूवननगर             | 3 6 3                            |
| ह <sup>°</sup> मनगर         | २२           | गूनर                  | A\$6                             |
| <b>ह</b> ं मलमेरूदुर्ग      | २४१          |                       | १४४, १७२, २६४, ४४३               |
| <b>प्रकारम</b>              | ₹६७          | गोलागिरि              |                                  |
| इर्टनस् <mark>य</mark>      | 495          | गोवटीपुरी             | ₹७२                              |
| इ <b>क्जां</b> गलदेश        | 1XX          | गोबिन्दगढ             | tet                              |
| <b>मर्था</b>                | ₹00          | गौन्देर (गोनेर)       | ¥ <b></b> *•                     |

₹¥, ₹€ ¥₹, ¥¥, ½₹

447, tes

150

| Andre                      | 7 %                    |     |                               | माम एवं नगरों की नामार्चा |
|----------------------------|------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|
| विश्वपूर्व<br>विश्वपूर     | १०१, २०१, १            |     | 1                             |                           |
| dalar<br>Antar             |                        | ₹३२ |                               | 1                         |
|                            | 488, 6                 |     | 9                             | \$                        |
| -वीतिहरुका                 | २४, ३१, ६१, ४          | (YE | तोडा (टोडा )                  | •                         |
| बोधपुर                     | ४०२, ९                 |     | वक्सारा                       | 1, 6                      |
| नावपुर<br>नीवितेष          | २०४, ३८१, ४            |     | दविसा                         | 16                        |
| नावर                       | २६, ३४, ७४, २          | ₹ ₹ | gie                           | 10                        |
|                            | २६३, ३०२, ३            | 3 3 | विल्ली-बेहली                  | ₹७, <b>८८, १२८,</b> १४    |
|                            | ४११, ४६१, ४            |     |                               | 1×4, 10×, 126, 4×         |
|                            | ¥=0, ¥81, €            | ¥¥  |                               | YYE, 462, 648, 66         |
| जासरापाटकं<br>-            | \$1                    | Ęą  | विवसानगर (दौसा)               | 9x:                       |
| कासारां।                   | 7.5                    | 98  | 類                             | ŧ u                       |
| <b>बिलती</b>               | 3.5                    | Y   | बूनी                          | şe:                       |
| <b>चिंतार्व</b>            | १७०, ३२ <b>६,</b> ४७   | 00  | वेक्सायाम्                    | 941                       |
| मीटवारं                    | ₹u                     | 2   | देवगिरि ( वींसा )             | १७३, २८६, ३६४             |
| <b>देहंदर्श</b>            | \$o*                   | ₹   | वैवपल्ली                      | (44)<br>(44)              |
| हीं क                      | ₹₹, <b>१</b> ≈१, २०    | 1   | <b>रैं</b> जुंभी              | ***                       |
| <b>होडासाम</b>             | १४म, ३१३               | - 1 | वैदल                          | . ,                       |
| <b>क्योवीयाम</b>           | २८३                    | ıI. | रींसा-चीसा                    | 191                       |
| विम्मीं                    | ¥ŧ                     |     |                               | १७३, ३२८, ३७२, ई७३        |
| विस्वाना                   | ने११, ३७१              |     | ब्यपुर्र ( मालपुरा )<br>तरिकी | २६२, ४०६                  |
| डू कारदे <del>श</del>      | ११६, ३२०               |     |                               | žto                       |
| शागवचास ( नागरचास )        | 380                    | 1   | विल <b>नसपुर</b>              | ₹रं व                     |
| समकगढदुर्ग ( टोडारावसिंह ) |                        | 14  |                               | (=                        |
| , , , , , , ,              | 99<br>\$35, \$95, \$55 | 1   | रानगरी                        | ३४, १३३, १४४, १४६         |
|                            |                        | नव  | तटग्राम                       | <b>\$</b> 2               |
| तमाल                       | २०४, २३६, ३१३, ४६४     |     | •                             | 664                       |
| तारगुपुर                   | 450                    | नग  | -                             | २२७, ४६२                  |
| तिज्ञास                    | 301                    | नग  |                               | YİX                       |
| विर्रुग<br>विर्रुग         |                        | नयन | -                             | <b>11</b> =               |
|                            | 160                    | नरव | रनगर                          | 45                        |

```
मोंने एवं नगरी की नागावति ।
                                                                                       [ ERK
                                          446 | 4M
 नरंक्स
                                                                                            112
                          220, 323, 322, 427
                                                  विविद्या
 नरायसा
                                                                                      EAS! AMS
मेरीयेखा (बढा )
                                                 वीवीिगरि
                                           $EY
                                                                                           41.
र्नलंक कापूरा
                                                 पिपंताह
                                           ŧŸŧ
                                                                                            ***
                                                पिपसीन
 नंसंबर दुर्ग
                                           ŔŶ¥
                                                                                           twi.
                                                  <del>ğ/vi</del>
 नंबलक्षपुर
                                           ėĮ į
                                                                                           TYL
 नांचंस
                                                  र्क्तीसांगेरे
                                           #64
                                                                                           940
                                                 पूरविसे
 मांगरचासदेश
                                           *
                                                                                           1818
                                                  पराजकीर्ट
 नागपुरनगर
                                                                                           204
                        13, 11, au, 240, 762
                                                  पेरींजापत्तन
                                $44, YU$, $88
                                                                                            $ ?
                                                 पौर्वनानेवर
 नागपुर ( नागीर )
                                                                                           144
                                     994. bet
 नीगीर
                                                  फोहेपुर
                               101, 166, Yes
                                                                                            305
                                                  र्वलीची
                                                                                           144
                                120, 085, 647
 नामादेश
                                            # to
                                                 कांगेपुर
                                                                                             14
निमसंपूर
                                                 फार्गी
                                                                                   12, 44, $we
                                          Y ..
निरासी ( नरायसा )
                                           140
                                                 कीकसी
                                                                                           141
निवासंपुरी (सीगानरे)
                                           ₩é €
                                                 बंगं
                                                                                           980
ती वैशा
                                           ₽30
                                                 वंगाल
                                                                                           160
सेवंटा
                                                 र्वंषगोपालपुर
                         १६4, २४0, ¥4¥, ¥40
                                                                                           $43
नैसंबा
                                      to, tyt
                                                 बंधंक
                                                                                             É
वं हैं अपेर
                                          *12
                                                 वर्गक-समर
                                                                                       45° $60
पंचेवरनगर
                                      ¥4. 44.
                                                 वंशहटा
                                                                                      844. 88ª
पेहन
                                           ŶĒ10
                                                 बटैरपूर
                                                                                           fitz
वैनेवादतगर
                                            88
                                                 वनारस
                                                                                           441
dinti
                                          RER
                                                 -
                                                                                           150
र्वाचीसास
                                           63
                                                 वंदीह
                                                                                           ##10
पारलं
                         240, 40¥, 455, 487
                                                 बसंई (बस्सी )
                                                                               १=0, २६६, ¥₹x
पाटनपुर
                                                 वंसवानगर
                                          TYE
                                                                          244, 200, 198, V#Q
वानापत
                                           44
                                                                                      Y44. 44t
THE
                                          4=9
                                                 बंहादुरपुर
                                                                                      246. 14a
```

| £86 ].                    |                      |                      | [ प्राम एवं नगरों की नामावित |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>बागडदेश</b>            | ६७, ११४, २३४         | । मधुरा              |                              |
| बासपुर                    | 118                  | 1 -                  | You                          |
| वासनगर                    | X ve                 | -33                  | 39#                          |
| बारसहबरी                  | 308                  |                      | 9 % છ                        |
| पालहेडी                   | 747                  | मस्त्यल              | 900                          |
| वासी                      | ***<br>***           | <b>मस्त्रकापुर</b>   | 035                          |
| बीकानेर                   | ४०६<br>४८१, ४६२, ६८४ | गसू।तकापुर<br>गलयखेड | Yo                           |
| बुल्बी                    |                      |                      | २०४                          |
| ्र<br>वैराठ               | EV, Y08              | महाराष्ट्र           | २४३                          |
| बैराड ( बैराठ )           | ६७, ४६४              | महुवा                | २४, २६४, ४ <b>४४, ४७३</b>    |
| बॉलीनगर                   | 40A                  | महेबो                | યદર                          |
| ब्रह्मपुरी                | ४८, १४६, १८३         | माषोपुर              | २६ व                         |
| महादुर।<br>'म <b>डी</b> व | €€=                  | माधोराजपुरा          | ३३३, ४४५                     |
| भदावरदेश<br>अदावरदेश      | ३७१                  | मारवाड               | ***                          |
|                           | २५४, ३४०             | मारोठ                | १६३, ३१२, ३७२                |
| भरतसम्ब<br>भरतपुर         | £ 8.3                |                      | ३=४, ५६२, ५६३                |
| भागगढ                     | 3=5                  | मालकोट               | KEE                          |
| भानुमतीनगर                | ३७२                  | मालपुरा              | ४, २व, ३४, ४६, १२२, १३०      |
| भावनगर                    | ३०४                  |                      | २३१, २४८, २४६, २६२, ३०१      |
| जि <b>ण्ड</b>             | 255                  |                      | 3×2, 3×3, 3××, ×€0, 4€2      |
| भिक्द                     | २४४                  |                      | 43E, 94=                     |
| जिलोड<br>-                |                      | माल <b>वदेश</b>      | ३४, २००, ३४०, ३ <b>६७</b>    |
| भेंसलाना<br>-             |                      | माल्हपुर             |                              |
| भाषाना                    | ₹•₹                  | मिथिलापुरी           | ₹¥                           |
|                           | ३७३                  | युकन्दपुर            | KAS                          |
| <b>मृहुकच्छ</b> पुरी      |                      | बुलताम               | 999                          |
| मंडोवर<br>                |                      | (नतासः ( मुनतान )    | १११, ५६२                     |
| मंदानगर<br>संस्थित        | 300                  | । इता                | eev Set Y35                  |
|                           |                      |                      |                              |

३७१ मेहरबाम

४३ मेदपाट

७४ मेवाड

२४१ मेवाडा

मांदीटी

मांडीगढ

मुं बाबती .

मंडनासापुर

१८४, ३७२, ४८१

२०४, ३८१

10

१७१

१७२

| माम एवं नगरों की नार   |                                        | •                     |                      |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| मोहनवाडी               | Y                                      |                       | [ ٤३७                |
| मोहा                   | <b>११२, ४५७, ५</b> ३                   | 10114                 | ₩14                  |
| <b>भोहा</b> गा         | ************************************** | (4414)                | ₹¥¥, € <b></b> ₹\$   |
| मैनपुरी                | •                                      | द रैकासा<br>१ सम्बद्ध | 200                  |
| भीजमाबाद               | ¥€, ७१,१•¥, १७                         | - 1                   | १२४                  |
|                        | १६२,२००, २४४, ४१                       |                       | 100                  |
|                        | ¥₹₹,¥₹₹,¥₹७, ¼¥                        |                       | २३८ ३०६, ७००         |
| यशनपुर                 | 14                                     |                       | <b>464</b>           |
| बोगिनीपुर (बिल्ली)     | 787                                    |                       | रेवह                 |
| योवमपुर                | 300                                    | बाबसोड                | ¥\$                  |
| रतातभंदर (रतायंत्रीर)  | \$05                                   | नाहौर                 | ₹•                   |
| रण बम्भीरगढ            | 017, u <b>v</b> 1                      | वुरगक्रमसर            | <b>ब्रह्म, ७७१</b>   |
| रगस्तभदुर्ग (रगायंभीर) | 727                                    | 1                     | •                    |
| रतीय                   | १७१                                    | वाम                   | 988                  |
| रूहितगपुर ( रोहतक )    | 105                                    | विक्रमपुर             | 8 . 8                |
| राजपुर नगर             | •                                      | विदाध                 | 26x, 99\$            |
| राजगढ                  | \$0\$                                  | विसल                  | 101                  |
| राजग्रह                | २१७, २४४, ३६३                          | बीरमपुर               | 465                  |
| रोबपुरा                | ¥\$0                                   | बुन्दावती नगरी        | रेश्य                |
| रासपुर                 | \$26                                   | 44d                   | थ, वट, १०१, १७६, २०० |
| तमगढ नगर               | ₹¥€, ₹७ <b>०</b>                       | <b>कृ</b> न्दावन      | *65                  |
| रामपुर                 | १३, ३४६, ३७१                           | वैसरे बाब             | x, 880, 808          |
| समपुरा                 | प्रह, ४५१                              | वैरागर ज्ञाम          | 81                   |
| ामसर (नगर)             | t=t                                    | वैराट ( वैराठ )       | . R6' 55.            |
| म्मसरि                 | **                                     |                       | <b>१</b> ०६          |
| <b>म्पदेश</b>          |                                        | वोराव ( वोराज ) नवर   | KEY                  |
| बतफ्लोची               |                                        | वेसल्।सा नगर          | txv                  |
| <b>₹</b> 0             |                                        | वाकम <b>ड</b> गपुर    | YKq                  |
| ाबी                    |                                        | शाक्वाटपुर            | 840                  |
| द्भा                   | 465                                    | साहजहांनाबाद          | 40, 200, 40 B        |

£ < \$

₹₹6

२७१ सीरठदेश

ने हांसी

सोमंत्रा (सोजत)

XXE, 400, 030

44 600

110

184

सहारनपुर

सहिजाबन्दपुर

काकेल नगरी

| वर्ष मगरी की   | _                  |                 | 1   | 353         |
|----------------|--------------------|-----------------|-----|-------------|
|                | २४०, २६१, ७०१, ७२१ | हायरस           |     | \$ ¥ \$     |
| कतपुर          | १६७                | <b>ਵਿ</b> ਗੀਵ   |     |             |
| Marie ) produc | a 1                | हि <b>वाच</b> ल |     | 408         |
| 6/4/           |                    | हिरणोदा         |     | 45.0        |
| <b>P</b> ari   |                    | हेसार<br>इसार   |     | EAR         |
| 37             | 1                  | •               | ₹₹, | २७६         |
| पुरि           | 1,                 | गिरापुर<br>     |     | ₹₹•         |
| <b>ो</b> ती    |                    | बनतीदेश'        |     | ţ.          |
| 演儿             | ₹.64 . €           | ा <b>नापुर</b>  |     | <b>(</b> 44 |



# 🛨 शुद्धाशुद्धि पत्र 🛨

| क्य एं पंकि          | चरुद कठ              | शुद्ध पाठ                        |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| \$×8                 | व्यथ प्रकाशिका       | श्चर्य प्रकाशिका                 |
| EXE:                 | चिकड                 | किंचर                            |
| wx ? §               | गोमट्टसार            | गोम्मटसार                        |
| ? <b>\$</b> X&       | <b>३०४</b>           | 388                              |
| 3 9700 F             | १८१४                 | १८४४                             |
| <b>*?</b> ×??        | तत्वार्थ सूत्र भाषा  | तत्वार्थं सूत्र भाषा-जयवंत       |
| - Sexto              | वे. सं. २३१          | वे. सं. १६६२                     |
| BROCK                | <b>X8X</b>           | ¥8£                              |
| BRX58                | वय                   | बर्ने                            |
| <b>इ</b> क्स्टर      | -                    | ***                              |
| ¥o×\$5               | नयचन्द्र             | नयनचम्द्र                        |
| <b>本家</b> 次\$        | <b>ा</b> त           | কাল                              |
| MIXE                 | सह                   | साह                              |
| KEXÁK                | र- काल               | ले॰ काल                          |
| <b>₹३</b> × <b>६</b> | न्योपार्जि           | <b>न्यायोपा</b> जित              |
| Ext.                 | भूषरदास              | <b>भूघरमिश्र</b>                 |
| <b>EXPR</b>          | 8=08                 | 8208                             |
| <b>中</b> 於大貞二        | बालाविवेध            | वालावबीध                         |
| waxes.               | <b>आ</b> धार         | त्रावार<br>श्राचार               |
| <b>⊌</b> €X१३ "      | भीनंदिगस्            | -                                |
| € COX ?              | सोनगिर पच्चीसी       | सोनागिरपच्चीसी                   |
| EEXE                 | १४ वी राताब्दी       | १६ वी राताब्दी                   |
| <b>१०४</b> २०        | <b>{888</b> }        |                                  |
| ₹₹ <b>₽</b> ₽        | धर्म एवं आचारशास्त्र | १३४१<br>अध्यास्म एवं योग शास्त्र |
|                      |                      |                                  |

चसुद्ध पा १७२५ to sim रक्ष्यू । " दसह ₹2 6# भट्टा 2840 434×P3 NEX-FXX ११ भौत रीका FEXX BL EXE

श्रव पाठ १८२८ र० कालसं० १६६६ ले॰ काल २०४० सं १ १४८४ क० सं० २१०० से २१४८ कवि तेजपाल नादमञ्ज २३१८ भट्टारक 2908 चाकारापं चमीकया देवेन्द्रकीर्ति बढ भानमानम्य ३२८० पद्मनन्दि 3353 भक्तिलाभ 346-305 कल्याणमाला चौर कनकुरात भूपास चतुर्विशतिटीका ं हिन्दी भादवासुदी पट बगुरुकल्यास पूजा पाटोदी

#### ्रे श्रह्माशुद्धि पत्र**ो**

| , अक्रांशास्त्र ।  |                            |                    |
|--------------------|----------------------------|--------------------|
| यनगरपाक            | ्रम्                       | शुद्ध पाठ          |
| #FEA+              | नसराम                      | क्रिन्दी           |
| -428× Y            | )es                        | *                  |
| *\$oxc             |                            | तिन्दी             |
| 37×4 ×             | विक्वी                     | चीलकरा !           |
| æ≨ <sub>∞</sub> ×λ | 31                         | FP                 |
| m# + e             | न <b>स</b> राय <b>वस्त</b> | बदा गयम            |
| o3. £              | मनौमघ                      | मार्नामह           |
| sy Pm              | श्रम <b>वर्गवस्</b> रि     | <b>अ</b> श्चयदेशस् |
| ¥4 5               | ¥                          | कावअ हा है         |
| - y y              | Park                       | F4: 3              |



|             | वोर सेवा मन्दि        | ₹        |
|-------------|-----------------------|----------|
|             | पुस्तकालय             | _ 3      |
|             | ०१८- अ                | T-700]   |
| काल न०      |                       |          |
| नेत्रक क्या | स्तिवात, कास्त्र      | वन्य संग |
| शीवंग चे    | न्य छार्च             |          |
| खण्ड        | क्रम मन्या            | مع الم   |
| दिनाक       | सने वाले के इस्ताक्षर | वापसी का |

| काल न०              | ०१८ अ                  | 1670)    |  |  |  |
|---------------------|------------------------|----------|--|--|--|
| नेसक क्या           |                        |          |  |  |  |
| शोवंन ग्रन्थ क्राची |                        |          |  |  |  |
| दिनाक               | सेने वाले के हस्ताक्षर | वापसी का |  |  |  |
| 17/5                | 74gui -                | 14-2-11  |  |  |  |
| ,                   |                        | 1        |  |  |  |